





Free downloading facility for DAWAH purpose only



# मुख़्तसर तफसीर अहसनुल बयान क्रमा

मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी

तफसीर हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ

हिन्दी तर्जेमा व तरतीब

मोहम्मद ताहिर हनीफ



# SALAM Int. Publishers & Distributors Pvt. Ltd. Matia Mahal, Urdu Market, Jama Masjid, Delhi -6 Moh: +91 9716172647Email: ahu ehtesham@vahoo com

Free downloading facility for DAWAH purpose only

#### Address:

- 1- Maktaba Darussalam Delhi- 6 Mobile: +91 9716172647
- 3- Maktaba Tarjuman, Delhi-6. Ph: 011 23273407
- 4- Idarah Dawat Kitab o Sunnah, Patna-4. +91 9135822076



#### प्रकाञ्चक की ओर से

पूरी इंसानियत पर अल्लाह तआला का यह सबसे वड़ा एहसान है कि उसने उनको अपने पाक कलाम क़ुरआन मजीद के जरिये मुखातब किया और इतना बड़ा इंआम उन्हें अता किया जिस पर वे जितना भी फ़ख़ करें कम है। लेकिन अल्लाह के इस कलाम और पैगाम को वही समझ सकता है जो अपने रब के इस अजीम पैगाम की असल रूह को जानता हो, इसकी मिठास को महसूस करता और इसके मआनी और मकासिद को समझकर अपना किरदार, अखालक और जिंदगी को सुधार सके। अपने रब के सच्चे और पाक कलाम को समझने के लिये क़ुरआन को समझने का इल्म होना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत समय से यह जरूरत महसूस हो रही थी कि क़ुरआन मजीद की एक ऐसी मुख़्तसर तफसीर, हाशिया और तर्जमा तैयार किया जाये जो सलफ सालेहीन के क़ुरआन को समझने के आधार पर आधारित (मबनी) हो। जिस में आयात की तफसीर हदीस पाक और सहाबा के के विचारों के मुताबिक हो, जिसे पढ़कर पाठक तावीलात के फदों से निकल जाये।

मज़कूरा मक़सद के लिये दारुस्सलाम ने उर्दू भाषा में "अहसनुल बयान" के नाम से एक तफ़सीर पेश्व किया जो बहुत मक़बूल साबित हुई और अब तक उस के अनेक एडीश्वन निकल चुके हैं | ولله الحمد والفضل على ذلك

हिन्दी भाषा में किताब व सुन्नत पर आधारित और असलाफ के विचार पर मबनी कुरआन मजीद का कोई तर्जमा और तफसीर मुयस्सर नहीं थी। इसलिए पाठकों की गुजारिश पर उस तफसीर "अहसनुल बयान" का हिन्दी तर्जमा पेश किया जो दो जिल्दों में था और उस के भी दो एडीशन अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। फिर पाठकों ने गुजारिश की के इसे मुख्तसर करके एक जिल्द में किया जाये, इसकी भाषा सरल (आसान) की जाये और इसका टीका (तफसीर) भी मुख्तसर किया जाये, इसलिए अब यह मुख्तसर तफसीर एक जिल्द में आप के सामने पेश है। हम शुक्रगुजार है जनाब मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब के जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इसे आप तक पहुँचाया। इसी तरह शुक्रगुजार हैं सैयद अली हैदर के जिन्होंने टाईप सेटिंग का भार सभाला और इसको खूबसूरत बनया।

अल्लाह से हमारी दुआ है कि वह हमारी इस कोशिश्व और अमल को क़ुवूलियत बहुशे और इस से लोग जहां ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें, वहीं उसे हम सब के आमालनामा में लिखे । आमीन

मैनेजर अब्दुल मालिक मुजाहिद

#### अपनी बात

सब तारीफें और शुक्र व एहसान उस अल्लाह अजीम के लिए है जिस ने हम सबको अपनी तमाम मखलूक में सब से बेहतर बनाया और हमारी हिदायत के लिए केवल अम्बिया केराम को ही नहीं भेजा बल्कि आकाश्व से पाक कलाम भी नाजिल किया ताकि इंसान उस के आधार पर अपनी जिन्दगी का निजाम बना सके। वहयी के नाजिल होने का यह सिलसिला कुरआन मजीद के उतरने के बाद खत्म हो गया, इस तरह यह कलाम जिसकी आयतें जामे और अजीम हैं, क्रयामत तक के लिए सभी इंसान और जिन्नात का आखिरी दस्तूर करार पाया।

इस पाक कलाम के साथ जो इंसानी जिंदगी के हर पहलू के लिए यक्सी रहनुमा और रहबर है, आलिमों और आम लोगों की रूचि उस के नाजिल होने के समय से ही रही है और जितने उलूम व फुनून, किताब और रिसर्च इस किताब के बारे में किये गये हैं या किये जा रहे हें वह किसी दूसरी किताब में नहीं किये गये | चूंकि यह अध्यादेश (दस्तावेज) अल्लाह तआला की ओर लोगों को आमन्त्रित करने और इंसानी समाज के सुधार की बुनियाद है, इसलिए दुनिया की दूसरी बहुत सी जुबानों में उसका तर्जमां किया गया | बिल्क एक-एक भाषा में कई-कई सौ तर्जमें और तफ़ासीर मौजूद हैं | मुस्लिम समुदाय (उम्मह) के आलिमों ने अज और सवाब की नीयत से इसकी सेवा करके बाद में आने वालों के लिए एक बड़ा काम और पूजी उपलब्ध (मुहय्या) कर दिया है |

हिन्दी भाषा चूंिक इस्लामी संस्कृति और इस्लामी उलूम से काफी दूर रही इसलिए उस में इस्लाम से मुतअल्लिक किताबें बहुत कम लिखी गयीं, इस के विपरीत (खिलाफ) उर्दू भाषा इस्लामी उलूम और फ़ुनून से मालामाल है।

आज के दौर में कुछ सालों में इस्लामी दावत (शुभ आमन्त्रण) का काम दुनिया की अनेक भाषाओं में बहुत हद तक फैल गया है, इसानों का एक बड़ा समूह केवल हिन्दी भाषा प्रयोग (इस्तेमाल) करता है, बहुत से मुस्लिम नौजवान और विद्यार्थी (तलबा) हिन्दी भाषा लिखने पढ़ने पर मजबूर हो गये हैं और कुछ इलाकों में केवल हिन्दी बोली और पढ़ी जाती है | इसी तरह इस्लाम धर्म कुबूल करने वाले बहुत सारे साथी हिन्दी के अलावा दूसरी भाषा नहीं जानते, इसलिए बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी कि क़ुरआन करीम का एक ऐसा तर्जमा मुख़्तसर नोट के साथ हिन्दी भाषा में पेश किया जाये, जिसकी तफ़सीर और तर्जमा सहीह अहादीस और असलाफ के क़ुरआन को समझने के सिद्धान्त (उसूल) पर आधारित हो | इस

जरूरत के लिए दारुस्सलाम-रियाद ने एक तर्जमा और तफसीर "अहसनुल वयान" के नाम से हिन्दी में पेश किया जो वड़ा मकवूल हुआ और उस के दो एडीशन प्रकाशित हो गये | लेकिन वह दो जिल्दों में था और उसकी भाषा शुद्ध (खालिस) हिन्दी पर मबनी थी | इसलिए पाठकों की गुजारिश थी कि इसको मुख्तसर और आसान किया जाये | चुनांचि उनकी बार-बार गुजारिश को देखते हुए हम ने इस काम को शुरू किया और अल्लाह के फज़्ल व करम से यह मुख्तसर तफसीर और तर्जमा आप के सामने है | हम खास तौर से मोहतरम मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस परियोजना (मश्रूक्अ) की इजाजत दी और दारुस्सलाम ने इसे प्रकाशित किया |

हमारी इस कोशिश में जो कुछ ख़ूबी हैं वह अल्लाह के करम और उसकी मेहरबानी से है और जो कमी है वह हमारी ख़ुद की कमी का नतीजा है।

यह जाहिर है कि क़ुरआन मजीद के अलावा दुनिया की कोई किताव इन्सानी भूल-चूक से ख़ाली नहीं, हम ने पूरी कोशिश की है कि क़ुरआन मजीद के मआनी को हिन्दी भाषा में नक़ल करने में कोई गल्ती या कमी न हो, लेकिन इन्सानी भूल-चूक और अपनी इल्मी कमी की वजह से अगर उस में कोई दोष या गलती रह गई हो तो पाठक महोदय (हजरात) और उल्मा व तलबा से गुजारिश है कि उस से सूचित करें।

अल्लाह तआला हम सब को अपने पाक कलाम की ख़िदमत (सेवा) करने की तौफीक अता करे, हमारी गल्तियों को माफ करे और हमें इख़्लास (विशुद्धता) के साथ इस्लाम के पैगाम को आम लोगों तक पहुँचाने की सआदत अता करे। आमीन

> मोहम्मद ताहिर हनीफ रियाद, २९-६-१४२६ हिजरी

## अहसनुल बयान की अहम ख़ुसूसियात

यह क़ुरआन करीम की टीका या मुख़्तसर तफसीर "बहसनुल बयान" इस समय जो आप के हाथों में है। इस में अगरचे जगह की कमी के कारण ज्यादा तफसील से काम नहीं लिया गया है, फिर भी यह कोशिश की गयी है कि आम लोगों को कुरआन समझने के लिये और इस के किठन मकाम के लिये जितनी तफसीर की ज़रूरत है, उसे मुख़्तसर मगर पूरे मतालिब के साथ ज़रूर पेश किया जाये। इस में हमें कहाँ तक कामयाबी मिली है, पाठक और इल्म बाले लोग पढ़कर ही इसका पता कर सकते हैं। इसकी दूसरी विशेषताएँ (खुसूसियात) निम्नलिखित हैं:

- इसाईली, मनगढ़त और जईफ रिवायतों को वयान करने से परहेज किया गया
  है और सिर्फ सहीह रिवायतों का ही एहतेमाम किया गया है ।
- आयतों के नुजूल के असबाब और उनकी फ्रजीलत के लिए बहुत सी रिवायतें आई हैं, लेकिन उस में पूर्ण प्रमाणित (मरफूअ) और सहीह रिवायतें बहुत कम हैं | इब्तेसार की वजह से मशहूर और जईफ रिवायतों पर कलाम मुमिकन नहीं, इसलिए यह कोशिश की गई है कि केवल सहीह तरीन रवायतों को ही वयान किया जाये | इसका मतलब यह है कि जो रिवायतें इस में वयान नहीं हुई हैं वह चाहे कितनी भी मशहूर क्यों न हों, सहीह और मुत्तसिल नहीं हैं |
- इल्मी मसायेल और वहसों से इसे किठन नहीं बनाया गया है, क्योंकि उसका मक्राम तफ़सीली तफ़सीर है | केवल क़ुरआन करीम के सीधे सादे मआनी और मफ़हम को वाजेह किया गया है |
- कुछ जगहों के अलावा पूरी तफ़सीर में हदीसों के मुकम्मल हवालों का एहतेमाम किया गया है, तािक तफ़सीली इल्म चाहने वाले असहाब को उसे ढुढ़ने में आसानी हो ।
- तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर फतहुल कदीर, तफसीर इब्ने जरीर तवरी, ऐसरूत्तफासीर वगैरह जैसी सलफी तफासीर इस के माखज हैं । ज़्यादातर उन्हीं को सामने रखा गया है, दूसरी अरवी और उर्दू तफ़सीरों से बहुत कम एहतेमाम किये गये हैं ।
- तशरीह और तफसीर में बुजुर्गों (नबी क के सहावा और उन के बाद की पीढ़ी के नेक लोग) के मन्हज और उन के उसूल (सिद्धान्त) को आधार बनाया गया है । इस नजरिये से यह सलफी तफासीर का इस्तेसार, अस्लाफ के मनहज और उसूल का आईना और सहीह हदीसों का खूबसूरत नमूना है ।
- कुरआन करीम ने पिछली जातियों और क्रौमों का वयान किया है लेकिन तारीख़ी तौर से नहीं बल्कि नसीहत के नजरिये से | इसलिए क़ुरआन करीम के

इस उद्देश्य (मकसद) को सामने रख कर पिछली जातियों और सम्प्रदायों (कौमों) के आम लोगों के इस अखलाक और आमाल के असबाब से जो उनकी तबाही का सबब बने, मुसलमान आम लोगों के किरदार और अखलाक की तुलना (मुवाजना) की गई है ताकि इस उम्मत (सम्प्रदाय) के हर वर्ग (उलमा और आम लोग) इस गिरावट से निकलने की कोशिश करें, जिस में वह गुजिशता कौमों और जातियों के अखलाक अपनाने की वजह से फंसे हुए हैं।

अल्लाह तआला को किसी जाति या कौम से मुहब्बत या नफरत नहीं है, उसको खास जाति या आदमी से मुहब्बत और नफरत सिर्फ उन के अमलों और अखलाक की बुनियाद पर होती है । अगर कोई खास जाति या खास आदमी अच्छे काम करता है, ईमान (विश्वास) और उस के तकाजों को ठीक ढंग से पूरा करता है तो वह उसका पसंदीदा होता है और उसका सहायक (मददगार) होता है। और इस के खिलाफ विश्वास (ईमान) और उस के मुताबिक अमलों से नावाकिफ जाति या आदमी है जो अल्लाह को नापसंद है, दुनिया और आखिरत की बेइज़्जती और हसवाई उसका मुकहर है।

यह तो मुमिकन ही नहीं कि पिछली इंसानी जातियां और क्रौमें अपने तकब्बुर और सच्चाई से मुखालफत के सबब अल्लाह और उस के रसूल को झुठलायें जिस के नतीजे में हलाक हों (जैसाकि कुरआन ने उन के बारे में बयान किया है) और मुस्लिम उम्मत वही झुठलाने और मुखालफत का ढंग अपनाये, तो उसे तरक्की, बुलन्दी और खुशनसीबी हासिल हो, यह तो अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है।

इन विगड़े हुए हर वर्ग (गुट) के लिए यह मुख़्तसर तफ़सीर एक आईना है जिस में वह अपने अख़लाक और अमल की गिरावट को और अपने इल्म को वाजेह तौर से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं | जब तक यह उम्मत क़ुरआन पर सच्चे मन से यकीन न करे और उसकी रौशनी में अपनी धारणाओं (अकीदा) और अमलों के आधार को तबदील न करेगी, दुनिया और आख़िरत में कामयाबी हासिल नहीं कर पायगी | नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल का भी यही मतलब है, जिसमें आप ने कहा है |

«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» (صحيح مسلم)

«अल्लाह तआ़ला इस किताब के जरिये बहुत से लोगों को तरक्की अता करता है, और इसी के सबब दूसरों को जवाल की तरफ ढकेल देता है।

अल्लाह करे कि इस किताब का जो अहम मक्रसद है वह हासिल हो, और इस के जरिये अकायद और आमाल में ऐसा सुधार हो जिस की वजह से यह समुदाय (उम्मत) अल्लाह की ख़ास रहमत और नेमत का मुस्तहक हो सके ।

मुफस्सिर

# कुरआन मजीद के सूरतों की फ़ेहरिस्त (सूची)

| क्रम नं.   | सूरतो के नाम                | पेज नं. | भाग न    | क्रम न. | सूरतो के नाम          | पेज नं. | भागन. |
|------------|-----------------------------|---------|----------|---------|-----------------------|---------|-------|
| 1.         | सूरतुल फातिहा               | 11      | <u>'</u> | 31.     | सूरतु लुकमान          | 719     | 21    |
| 2.         | सूरतुल बकर:                 | 13      | 1,2,3    | 32.     | सूरतुस्सजद:           | 727     | 21    |
| 3.         | सूरतु आले इमरान             | 85      | 3,4      | 33.     | सूरतुल अहजाब          | 733     | 21,22 |
| 4.         | सूरतुन निसा                 | 133     | 4,5,6    | 34.     | सूरतु सवा             | 753     | 22    |
| 5.         | सूरतुल मायेद:               | 182     | 6,7      | 35.     | सूरतु फ्रातिर         | 766     | 22    |
| 6.         | सूरतुल अंआम                 | 217     | 7,8      | 36.     | सूरतु यासीन           | 776     | 22,23 |
| 7.         | सूरतुल आराफ                 | 256     | 8,9      | 37.     | सूरतुस्सापृफात        | 789     | 23    |
| 8.         | सूरतुल अंफाल                | 298     | 9,10     | 38.     | सूरतु साद             | 807     | 25    |
| 9.         | सूरतुत्तौब:                 | 316     | 10,11    | 39.     | सूरतुञ्जुमर           | 819     | 26    |
| 10.        | सूरतु यूनुस                 | 350     | 11       | 40.     | सूरतुल मोमिन          | 836     | 26    |
| 11.        | सूरतु हूद                   | 374     | 11,12    | 41.     | सूरतु हा.मीम. अस्सज्द | 1       | 26    |
| 12.        | सूरतु यूसुफ                 | 400     | 12,13    | 42.     | सूरतुश्चूरा           | 864     | 26    |
| 13.        | सूरतु रअद                   | 422     | 13       | 43.     | सूरतुज जुखरुफ         | 875     | 26    |
| 14.        | सूरतु इब्राहीम              | 432     | 13       | 44.     | सूरतुद दुखान          | 888     | 26,27 |
| 15.        | सूरतुल हिज                  | 443     | 13,14    | 45.     | सूरतुल जासिय:         | 894     | 27    |
| 16.        | स्रतुन-नहल                  | 454     | 14       | 46.     | सूरतुल अहकाफ          | 901     | 27    |
| 17.        | सूरतु इस्रा                 | 475     | 15       | 47.     | सूरतु मोहम्मद         | 910     | 27    |
| 18.        | सूरतुल कहफ                  | 497     | 15,16    | 48.     | सूरतुल फत्ह           | 918     | 27    |
| 19.        | सूरतु मरियम                 | 519     | 16       | 49.     | सूरतुल हुजुरात        | 926     | 27    |
| 20.        | सूरतु ताहा                  | 532     | 16       | 50.     | सूरतु काफ             | 932     | 27    |
| 21.        | सूरतुल अम्बिया              | 552     | 17       | 51.     | सूरतुज जारियात        | 939     | 28    |
| 22.        | सूरतुल हज्ज                 | 572     | 17       | 52.     | सूरतुत्तूर            | 945     | 28    |
| 23.        | सूरतुल मोमिनून              | 589     | 18       | 53.     | सूरतुन नज्म           | 951     | 28    |
| 24.        | सूरतुन नूर                  | 604     | 18       | 54.     | सूरतुल क्रमर          | 957     | 28    |
| 25.        | सूरतुल फुरकान               | 622     | 18,19    | 55.     | सूरतुर्रहमान          | 964     | 28    |
| 26.        | सूरतुश्युअरा                | 635     | 19       | 56.     | सूरतुल वाकिअ:         | 972     | 28    |
| 27.        | सूरतुन नमल<br>सरतल कसम      | 657     | 19,20    | 57.     | सूरतुल हदीद           | 981     | 28    |
| 28.<br>29. | सूरतुल कसस<br>सूरतुल अनकबूत | 673     | 20       | 58.     | सूरतुल मुजादिल:       | 990     | 28    |
| 30.        | सूरतुर्रू अभवन्यूत          | 692     | 20,21    | 59.     | सूरतुल हश्र           | 996     | 28    |
| 30.        | 7.30                        | 707     | 21       | 60.     | सूरतुल मुम्तहिनः      | 1003    | 29    |

| क्रम न | सूरतों के नाम     | पेज न | भाग नं. | क्रम न | सूरतों के नाम  | पेज न | भाग नं. |
|--------|-------------------|-------|---------|--------|----------------|-------|---------|
| 61.    | सूरतुस-सपफः       | 1008  | 29      | 88.    | सूरतुल गाशिया  | 1118  | 30      |
| 62.    | सूरतुल-जुमअ:      | 1012  | 29      | 89.    | सूरतुल फज      | 1120  | 30      |
| 63.    | स्रतुल-मुनाफिकून  | 1014  | 29      | 90.    | सूरतुल बलद     | 1124  | 30      |
| 64.    | सूरतुत-तगाबुन     | 1018  | 29      | 91.    | सूरतुश्च शम्स  | 1126  | 30      |
| 65.    | सूरतुत्तलाक       | 1022  | 29      | 92.    | सूरतुल लैल     | 1127  | 30      |
| 66.    | सूरतुत्तहरीम      | 1027  | 29      | 93.    | सूरतुददुहा     | 1130  | 30      |
| 67.    | सूरतुल मुल्क      | 1032  | 29      | 94.    | सूरतु चरह      | 1131  | 30      |
| 68.    | सूरतुल क्रलम      | 1037  | 29      | 95.    | सूरतुत्तीन     | 1132  | 30      |
| 69.    | सूरतुल हाक्कः     | 1044  | 29      | 96.    | सूरतुल अलक     | 1133  | 30      |
| 70.    | सूरतुल मआरिज      | 1050  | 29      | 97.    | सूरतुल कद्र    | 1135  | 30      |
| 71.    | सूरतु नूह         | 1055  | 30      | 98.    | सूरतुल बय्यिनः | 1136  | 30      |
| 72.    | सूरतुल जिन्न      | 1059  | 30      | 99.    | सूरतुज जिल्जाल | 1138  | 30      |
| 73.    | सूरतुल मुज्जम्मिल | 1064  | 30      | 100.   | सूरतुल आदियात  | 1139  | 30      |
| 74.    | सूरतुल मुद्दस्सिर | 1068  | 30      | 101.   | सूरतुल कारिअ:  | 1140  | 30      |
| 75.    | सूरतुल क्रियामः   | 1074  | 30      | 102.   | सूरतुत तकासुर  | 1141  | 30      |
| 76.    | सूरतुल इंसान      | 1078  | 30      | 103.   | सूरतुल अस्र    | 1142  | 30      |
| 77.    | सूरतुल मुर्सलात   | 1082  | 30      | 104.   | सूरतुल हुमजः   | 1143  | 30      |
| 78.    | सूरतुन नवा        | 1088  | 30      | 105.   | सूरतुल फील     | 1144  | 30      |
| 79.    | सूरतुन नाजिआत     | 1092  | 30      | 106.   | सूरतु कुरैश    | 1145  | 30      |
| 80.    | सूरतु अवस         | 1097  | 30      | 107.   | सूरतुल माऊन    | 1145  | 30      |
| 81.    | सूरतुत तकवीर      | 1100  | 30      | 108.   | सूरतुल कौसर    | 1146  | 30      |
| 82.    | सूरतुल इंफितार    | 1103  | 30      | 109.   | सूरतुल काफिरून | 1147  | 30      |
| 83.    | सूरतुल मुतपफेफीन  | 1105  | 30      | 110.   | सूरतुन नम्र    | 1148  | 30      |
| 84.    | सूरतुल इशिकाक     | 1109  | 30      | 111.   | सूरतुल्लहब     | 1148  | 30      |
| 85.    | सूरतुल युरूज      | 1112  | 30      | 112.   | सूरतुल इख्लास  | 1150  | 30      |
| 86.    | सूरतुत्तारिक      | 1114  | 30      | 113.   | सूरतुल फलक     | 1151  | 30      |
| 87.    | सूरतुल आला        | 1116  | 30      | 114.   | सूरतुन नास     | 1152  | 30      |

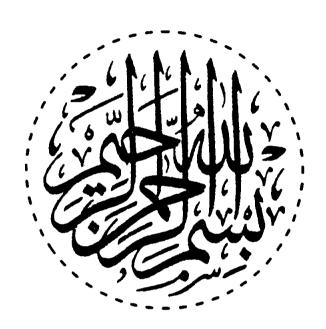

#### सूरतुल फातिहा

सूर: फातिहा मक्का में उतरी इस में सात आयतें हैं।

- अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है ।
- सब तारीफ़ें अल्लाह सारे जहान के रब के लिये है⁴
- बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है
- ¥. बदले के दिन (क्रयामत) का मालिक है
- ४. हम तेरी ही इबादत' (उपासना) करते और तुझ ही से मदद मांगते हैं

### ٤

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِدُو ( ُ ) الْتَحِدُو ( ُ ) الْعَمْلُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِدُينَ ( ُ ) الرَّحِدُو ( ُ ) الرَّحْلِينِ الرَّحِدُو ( ُ ) مليكِ يَوْمِ الرِّيْنِ الْمُ مليكِ يَوْمِ الرِّيْنِ الْمُ

<sup>े</sup> सूर: फातिहा कुरआन की पहली सूर: है, जिसकी हदीसों में बड़ी अहमियत है احق (फातिहा) का मतलब शुरू है, इसलिए इसे خطا अलफातिहा यानी फातिहतुल किताब कहा जाता है, इस के दूसरे भी बहुत से नाम हदीसों से साबित हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह सूर: मक्की है, मक्की या मदनी का मतलब है जो सूरतें हिजरत (१३ नबूबत) से पहले नाजिल हुई वह मक्की है चाहे उनका उतरना मक्का में हुआ या उन के आसपास | मदनी वह सूरतें हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई चाहे मदीना या उस के आसपास के इलाकों में नाजिल हुई या उन से दूर, यहाँ तक कि मक्का और उस के आसपास ही क्यों न नाजिल हुई हो |

نسمانية के बारे में इहितेलाफ़ (मतभेद) है कि यह हर एक सूर: की आयत है या हर एक सूर: की आयत है या हर एक सूर: की आयत का हिस्सा है |

رب (रब्ब), अल्लाह के अच्छे नामों में से एक नाम है, जिसका मतलब है हर चीज को पैदा करके उसकी जरूरतों को पूरी कराने वाला और उसे पूर्ति (तकमील) तक पहुँचाने वाला !

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> इबादत का मतलब है किसी की ख़ुशी के लिये बहुत आजिजी, वेवसी और विनय का इजहार, और इब्ने कसीर के कौल के ऐतबार से दीन में पूरी मुहब्बत, आजिजी और डर के मजमुआ का नाम है, यानी जिस के साथ प्रेम भी हो और उसकी ताकत के आगे लाचारी और बेबसी का इजहार भी हो, और जाहिरी या चाितनी अस्वाब के जिरये उसकी पकड़ का डर भी हो | सीधा जुमला نَعِبُ وَ (हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ से मदद मांगते हैं) लेकिन अल्लाह ने यहाँ दूसरे कारक (मफउल) को क्रिया (फेल) से पहले करके (المُونَا عَلَيْهُ اللهُ ال

सूरतुल फातिहा-१

भाग-१

الجزء ١

سورة الفاتحة ١

६. हमें सीधा (सत्य) रास्ता<sup>1</sup> दिखा<sup>2</sup>

७. उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इंआम किया उन का नहीं जिन पर तेरा गजब³ हुआ और न गुमराहों का ।⁴ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْسُنْتَقِيْمَ ﴿ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ ﴿ غَيْرٍ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الظَّالِيْنَ ۞

لمالية (हिदायत) के कई मतलब हैं | रास्ता दिखाना, रास्ता पर चला देना, मंजिल तक पहुँचा देना, इसे अरबी में इरशाद, तौफीक, इलहाम और दलालत से तावीर किया जाता है, यानी हमें सीधा रास्ता दिखा दे, इस पर चलनें की तौफीक दे इस पर मजबूत कर दे तािक हमें तेरी ख़ुशी हािसल हो जाये, यह सीधा रास्ता केवल अक्ल से हािसल नहीं हो सकता | यह सीधा रास्ता वही "इस्लाम" है जिसे नबी अं नें दुनियां के सामनें पेश किया और अब जो कुरआन और सहीह हदीस में महफूज (सुरक्षित) है |

यह صراط مستنم (सीधा रास्ता) की तफसीर (व्याख्या) है कि सीधा रास्ता वह है जिस पर वह लोग चले जिन पर तेरी नेमत (अनुकम्पा) हुई | यह منم عليه गरोह है अम्बिया, शहीदों, सिद्दीकों, और (नेक लोगों) का |

<sup>े</sup> कुछ हदीसों से साबित है कि منضوب عليهم (जिन पर अल्लाह का गजब (क्रोध) उतरा) से मुराद यहूदी हैं, और ماين (गुमराह) से मुराद नसारा (इसाई) हैं |

सूर: फ़ातिहा के आख़िर में आमीन آبين कहनें पर नबी ﷺ नें बड़ा जोर दिया है और उसकी प्रतिष्ठा (फ़जीलत) को बयान किया है, इसलिए इमाम और मुक्तदी दोनों को آبين (आमीन) कहना चाहिए إ

सूरतुल वकर:-२

भाग-१

الجزء ١

سورة البقرة ٢

#### सूरतुल बकर:-२

सूर: बकर: मदीने में नाजिल हुई इस में दो सौ छयासी आयतें और चालीस रुकुऊ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है | 9. अलिफ, लाम, मीम,|<sup>2</sup>

२. इस किताब (के अल्लाह की किताब होने) में कोई शक नहीं, परहेजगारों को हिदायत (मार्गदर्शन) करने वाली हैं |

३. जो लोग ग़ैब (परलोक) पर ईमान लाते हैं। और नमाज को क्रायम करते हैं⁴ और हमारे जिस्ये अता किये हुए (माल) में से खर्च करते हैं | ४. और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आप की ओर उतारा गया और जो आप से पहले उतारा गया । और वह आख़िरत पर भी यकीन रखते हैं |

## ٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

القران

ۘۮ۬ڸڬ اڵڮڐؙؙؙؙۘ؇ڒۯؽؙۘڹ<del>ؖٛٛٛٛٛ</del>ٛڣؽؗۅ<sup>ڴ</sup> ۿؙۮٞؽ ێڵؙڡؙٛؾؘٛۼؽؙڹٛ۞ٞ

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنُفِقُونَ ۗ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا ٱنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ

इस सूर: में आगे चलकर गाय की घटना (वाक्रेआ) का बयान हुआ है, इसलिए इसे वकर: गाय की घटना वाली सूर: (अरबी में "वकर:" गाय को कहते हैं) कहा जाता है |

इन्हें अरबी में हरफे-मुक्ता (अलग-अलग अक्षर) कहा जाता है, यानी अलग-अलग पढ़े जाने वाले अक्षर | इन के मतलब के बारे में कोई प्रमाणित कथन (कौल) नहीं है |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ग़ैब का अर्थ (मायने) वे चीज़ें हैं जिनका हल दिमाग और अक्ल के जरिये नहीं, जैसे अल्लाह तआला का होना, वहयी (प्रकाशनायें) इलाही, जन्नत, जहन्नम, मलायेका (फरिस्ते, ईश्दूत), कब का अजाब, हश्च का होना आदि (वगैरह) | इस से मालूम हुआ कि अल्लाह और रसूल की बतायी हुई ख़बरों पर अक्ल, आभास के सिवाय पर यकीन करना ईमान का हिस्सा है और इनका इंकार कुफ़ व गुमराही है |

नमाज कायम करने का मतलब है कि पाबन्दी से सुन्नते नबवी के अनुसार नमाज पढ़ना, नहीं तो नमाज तो मुनाफिक (जो ऊपर से मुसलमान अन्दर से कुछ और) भी पढ़ते थे ।

पिछंली किताबों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि जो किताबें निवयों पर नाजिल हुई, वे सभी सच्ची हैं, अगरचे अब उन के अनुसार अमल नहीं किया जा सकता, अब अमल केवल कुरआन और नबी \* की हदीस के अनुसार ही किया जाएगा |

सूरतुल बकर:-२

भाग-१

الجزء ١ ا 14

سورة البقرة ٢

५. यही लोग अपने रब की ओर से सच्चे रास्ते पर हैं और यही लोग कामयाबी (और नजात) हासिल करने वाले हैं।

 बेञ्चक काफिरों को आप का डराना या न डराना समान है, यह लोग ईमान न लायेंगे ।

७. अल्लाह तआला ने उन के दिल और कानों पर ठप्पा लगा दिया है और उनकी आखों पर पर्दा है, और उन के लिए बड़ा अजाब है ।

अौर लोगों में से कुछ कहते हैं, हम अल्लाह (परमेश्वर) पर और आखिरी दिन पर ईमान लाये हैं, लेकिन हक्रीकृत में वे ईमान वाले नहीं हैं।

९.वह अल्लाह को और ईमान लाने वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वह खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और उन को समझ नहीं है ।

90. उन के दिलों में रोग है, अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया और उनके झूठ बोलने के कारण उन के लिए दर्दनाक अजाब हैं।

99. और जब उन से कहा जाता है कि धरती पर बिगाड़ मत पैदा करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ़ सुधारक हैं।

**१२**. सावधान! हकीकत में यही लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं,<sup>3</sup> लेकिन समझ (ज्ञान) नहीं रखते । ٱوَيِّنِكَ عَلْ هُدَّى مِّنْ زَيِّهِهُ ۚ وَٱوَلِيِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونُ ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا سَوَّاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْنَادْتَهُمْ اَمْ لَمُ ثُنُذِادُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوْبِهِمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ <sup>ط</sup>َوَعَلَى ٱبْصَارِهِمْ غِشَادَةً ۚ وَلَهُمْ عَنَىٰ ابٌ عَظِيْمٌ ۖ

> وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

يُخْدِعُونَ اللهَ وَ الَّذِيْنَ امَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ اللَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضًا ۗ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمُ عَنَّابٌ الِيُرِّ لَا بِمَا كَانُوا يَكُنِ بُونَ (١٠) وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

قَالُوْا إِنَّهَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)

ٱلْآاِنَّهُمُوهُمُ الْمُفْسِدُ وَنَ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ (12)

यह उन के ईमान न लाने का सबब बताया गया है कि चूंकि कुफ्र और गुनाह के लगातार करने के कारण उन के दिलों से सच्चाई को कुबूल करनें की ताक़त ख़त्म हो चुक़ी है तो वह ईमान किस तरह ला सकते हैं?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यहाँ से तीसरे गुट मुनाफिकों का बयान होता है, जिन के दिल ईमान से खाली ये लेकिन ईमानवालों को धोखा देने के लिए मुंह से ईमान का दिखावा करते थे।

<sup>े</sup> बिगाइ, सुधार का उल्टा है । कुफ और गुनाह से धरती पर बिगाइ फैलता है और अल्लाह के ्हुबम के पालन से चांति (सुकून) मिलती है !

१३. और जब उन से कहा जाता है कि दूसरे लोगों (यानी सहाबा) की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान लायें जैसा मूर्ख (बेवकूफ) लाये हैं | सावधान! हक्रीकृत में यही मूर्ख हैं, लेकिन यह नहीं जानते |

१४. और जब ईमानवालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमानवाले हैं, और जब अकेले में अपने बड़ों (शैतान सिपत लोग) के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो केवल उनसे मजाक करते हैं।

१४. अल्लाह तआला भी उन से मजाक करता है। और उनको सरकशी और बहकावे में और बढा देता है।

9६. यह वे लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया है। लेकिन इनका व्यापार<sup>2</sup> न फायदेमद हुआ, न वह हिदायत हासिल कर सके।

99. इन लोगों की मिसाल उस इंसान जैसी है जिस ने आग जलाई लेकिन जब आग ने उसके आसपास को रौशन कर दिया, तो अल्लाह ने उनकी रौशनी छीन ली और उन्हें अन्धेरे में छोड दिया, जो नहीं देखते।

१८. (ये) गूंगे, बहरे और अन्धे हैं, अब ये लौटने वाले नहीं हैं | وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ أَمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْآ اَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ الشُفَهَا عُ اللَّا إِنَّهُمْ هُمُ الشُفَهَاءُ وَلَائِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ امَنُوا قَالُوْآ اَمَنَا ۖ وَاِذَا خَلُوْا اِلْ شَلْطِيْنِهِمْ ۚ قَالُوْآ اِنَّا مَعَكُمْ ۚ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُوْءُونَ (١٠

ٱللهُ يَسْبَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞

ٱولَيْكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلْلَةَ بِالْهُلْكِ فَهَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمُ وَمَاكَانُواْ مُهْتَى بْنِيَ (١٠)

مَثْلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتُوْقَلَ نَارًا ۚ فَلَمَّاً اَضَآءَتْ مَاحُولَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُوْدِهِمُ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمُتٍ لاَ يُبْصِرُونَ (1)

صُمَّابُكُمْ عُنْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ 18

अल्लाह तआ़ला भी उन से मज़ाक करता है । इसका एक मतलब तो यह है कि जिस तरह वे मुसलमानों के साथ मज़ाक और बेइज़्ज़ती का मामला करते हैं, अल्लाह तआ़ला भी उनसे ऐसा ही मामला करते हुए उन्हें बेइज़्ज़त करता है । इसको मज़ाक से संबोधित (मुख़ातिब) करना भाषा का नियम है, वरन यह हकीकत में मज़ाक नहीं है, उनके मज़ाक करने की सज़ा है ।

इस आयत में तिजारत का मतलब सच्चे रास्ते को छोड़कर गुमराही में पड़ जाना है जो सीधा-सीधा नुकंसान का सौदा है ।

98. या आकाच की वर्षा की तरह, जिस में अंधकार, गरज और विजली हो | बिजली की गरज के कारण मौत से डरकर वे कानों में उगिलयां डाल लेते हैं, और अल्लाह तआला काफिरों को घेरने वाला है |

२०. लगता है कि बिजली उनकी अखिं भपट लेगी, जब उन के लिए उजाला करती है तो चलते हैं और जब अधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं और अगर अल्लाह चाहे तो उनके कानों और आखों को छीन ले, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है ।

२१. हे लोगो! अपने उस पालनहार की इबादत करो जिस ने तुम को और तुम से पहले के लोगों को पैदा किया तािक तुम परहेजगार हो जाओ ।

२२. जिस ने तुम्हारे लिए धरती को विछावन और आकाश को छत बनाया, और आकाश से वर्षा की और उस से फल पैदा करके तुम्हें जीविका (रिज़क) अता की, अत: यह जानते हुए किसी को अल्लाह का शरीक ने बनाओ।

२३. और अगर तुम्हें उस में शक हो जिसे हम ने अपने बन्दे पर नाजिल किया है, और तुम सच्चे हो तो इसी जैसी एक सूर: बना लाओ, तुम्हें छूट है कि अल्लाह के सिवाय अपने सहयोगियों को भी बुला लो। اَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمُتُ وَرَعْنُ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِيَّ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَنَدَ الْمُوْتِ ﴿ وَاللّٰهُ مُحِيْظُ بِالْكُفُونِينَ (9)

يُكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ وَكُلَّمَا آضَاءَ لَهُمُ مَّشَوْا فِيهِ فَ وَإِذَ آ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴿ وَلَوْشَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ اَبْصَادِهِمْ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ((٥٠)

يَّايَّهُا النَّاسُ اعْبُدُوْ ارَّبُكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُوْنَ ﴿ إِنَّ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّهَاءَ بِنَاءً ۗ وَٱنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوا بِلَٰهِ ٱنْسَادًا الشَّرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوا بِلَٰهِ ٱنْسَادًا

وَ اَنْتُكُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾ وَإِنْ كُنْتُكُمْ فِي ْرَيُبٍ فِيهَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوْا بِسُورَةٍ قِنْ مِّتْلِهِ ۖ وَادْعُواْ شُهَا اَعَكُمُ قِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُكُمُ طبِ قِيْنَ ﴿ ٤٤ قِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُكُمُ طبِ قِيْنَ ﴿ ٤٤

तौहीद (अल्लाह को एक मानना और उसकी इबादत करना) के बाद अब रिसालत (ईशदूत) के बारे में बताया जा रहा है, हम ने अपने बन्दे पर जो किताब उतारी उसका अल्लाह की ओर से नाजिल होने में तुम्हें अगर शक है तो तुम अपने सभी मदद करने वालों को मिला कर इस जैसी एक सूर: ही बनाकर दिखाओ और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें समझ ज़ेना चाहिए कि हकीकत में यह कलाम किसी इंसान की इजाद नहीं है बल्कि अल्लाह का ही कलाम है और हम पर और मोहम्मद असे की रिसालत पर ईमान लाकर जहन्नम की आग से सचने की कोशिश करो, जहन्नम की आग जो काफिरों के लिए ही तैयार की गई है।

२४. फिर अगर तुम ने नहीं किया और तुम कभी भी नहीं कर सकते, तो (उसे सच्चा समझ कर) उस आग से डरो, जिसका ईधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है ।

२५. और ईमानवालों और नेक काम करने वालों को,² उन स्वर्गों की खुशख़बरी दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब उन्हें उन से फल खाने के लिए दिए जाएंगे तो कहेंगे कि इस से पहले हमें खाने को यही दिया गया, वह समारुपी फल होंगे और उन के लिए उस में पक्रीजा बीवियां होंगी और वे उस में हमेशा रहेंगे।

२६. हकीकत में अल्लाह तआला किसी मिसाल को बयान करने से लिज्जित नहीं होता, चाहे वह मच्छर की हो या उससे भी तुच्छ चीज की, ईमानवाले उसे अपने रब की ओर से सच समभते हैं और काफिर कहते हैं कि ऐसी मिसाल देने से अल्लाह का मतलब क्या है? इसी के द्वारा बहुतों को गुमराह करता है और बहुत लोगों को सच्चे रास्ते पर लाता है | और गुमराह वह केवल अवज्ञाकारियों (फासिकों) को ही करता है |

فَإِنْ لَمْ تَفْعَكُوا وَكَنْ تَفْعَكُوا فَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْأَا اعْلَىٰ لِلْكُفْرِيْنَ (٤٤)

وَيَشِّرِ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّلِخَتِ اَنَّ لَهُمُ جَنْتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ مُكَّبَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ تِرْفَقًا هَا الْوَاهُواهُ الَّذِي رُزِفْنَا مِنْ قَبْلُ وَاتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا الْوَلَهُمُ فِيْهَا اَزُواجٌ مُّطَهَرَةٌ لَا هُمُرِفِيْهَا خَلِلُ وَنَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْ

إِنَّ اللهُ لَا يَسْتَعُنِي آَنَ يَضْرِبَ مَثَلًا مِّا اَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنُوا فَيَعْلَمُوْنَ آنَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَاللَّمَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُوْلُونَ مَا ذَا آرَادَ اللهُ بِهِ لَا يُرَادُ يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا ۚ وَيَهْدِئَ بِهِ كَثِيْرًا الْمُ وَمَا يُضِلُّ بِهَ الِلَّا الْفُسِقِيْنَ (فَيْ

पह क़ुरआ़न करीम की सच्चाई को एक वाजेह सुबूत हे कि अरब व दूसरे इलाक़े के सभी काफिरों को लल्कारा गया, लेकिन वह आज तक इसका जवाब नही दे सके और बेशक क्यामत आने तक ऐसा नहीं कर सकेंगे।

कुरआ़न पाक में हर जगह ईमान के साथ नेक काम का बयान करके इस बात को वाजेह कर दिया गया है कि ईमान और नेक काम का चोली-दामन का साथ है । नेक काम के बिना ईमान का कोई फायदा नहीं और ईमान के बिना नेक काम की अल्लाह के पास कोई कीमत नहीं और नेक काम क्या है? जो सुन्नत के अनुसार हो और सही तरीके से अल्लाह की खुशी के लिए किया जाये । सुन्नत के खिलाफ अमल भी कुबूल नहीं है और दिखावे और रियाकारी के लिए किये गये काम भी बेकार और बेफायदा हैं।

२७. जो लोग अल्लाह तआला के साथ की गयी मजबूत अहद (प्रतिज्ञा) को तोड़ देते हैं, और अल्लाह तआला ने जिन चीजों को जोड़ने का हुक्म दिया है, उसे काटते हैं और धरती पर फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं।

२८. तुम अल्लाह को कैसे नहीं मानते, जबिक तुम बेजान थे तो उस ने तुम्हें जीवन दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर दोबारा जिन्दा करेगा, फिर तुम को उसी के पास जाना है।

२९. उसी ने तुम्हारे लिए, जो कुछ धरती में है सब पैदा किया, फिर आंकाश का इरादा किया। और उस ने सात बराबर आसमान बना दिये और वह हर चीज का जानने वाला है।

३०. और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा² कि, मैं धरती में एक ख़लीफा³ (ऐसा गिरोह जो एक-दूसरे के बाद आयेगा) बनाने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा क्या तू उस में ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो उसमें फसाद और ख़ून-ख़ाराबा करे, और हम तेरी तारीफ के साथ तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकीजगी बयान करते हैं, उस ने कहा जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते |

الَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْنَ اللهِ مِنْ بَعْلِ مِيْنَاقِهِ وَيَقَطَّعُونَ مَا اَمْرَ اللهُ بِهَ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأِرْضِ لِمُ اللهِ عَهُمُ الْخُسِرُونَ ﴿

> كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُهُ اَمُوَاتًا فَاَحْيَاكُهُ ، ثُمَّ يُمِيْتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِينُكُمُ ثُمَّ اللهِ تُرْجَعُونَ (28)

ۿُوالَّذِئ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّهَاءِ فَسَوْلَهُنَّ سَنْعٌ سَلُوٰتٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (وَجُ

وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيُفَةً الْكَالْوَا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَدْدِكَ وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَدْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (3)

(ثُمُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)

«फिर आसमान की ओर चढ़ गया» किया है । (सहीह बुखारी)

अल्लाह तआला का आसमानों के ऊपर अर्घ पर चढ़ना और ख़ास-ख़ास मौकों पर दुनिया के करीब आसमान पर उतरना अल्लाह की सिफात में से है | जिस पर इसी तरह ईमान रखना जरूरी है, जिस तरह से कुरआ़न और हदीस में बयान किया गया है |

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> इस्लाम धर्म (दीन) के कुछ आलिमों ने इसका अनुवाद (तर्जुमा) :

भलायेका (फरिश्ते) अल्लाह के प्रकाश से पैदा की गई मख़लूक है जिनका ठिकाना आसमान पर है, जो अपने रब के हुक्म का पालन करते हैं और उसकी तारीफ और पाकीजगी के बयान में व्यस्त (मश्रगूल) रहते हैं और उसके किसी हुक्म की नाफरमानी नही करते ।

अखलीफा का मतलब ऐसा प्राणी (मखलूक) है जो एक-दूसरे के बाद आयेगा । (इब्ने कसीर)

३१. और उस (अल्लाह तआला) ने आदम को सभी नाम सिखा कर उन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश कर दिया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ ।

३२. उन सभी ने कहा, हे अल्लाह! तू पाक जात है, हमें तो बस उतना ही इल्म है, जितना तूने हमें सिखाया है, पूरे इल्म और हिक्मत वाला तू ही है ।

३३. अल्लाह तआला ने आदम (ﷺ) से फरमाया, ''तुम इन के नाम बता दो ।'' जब उन्होंने बता दिये, तो फरमाया क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन के मैब को जानता हूँ और जो तुम करते एवं छुपाते हो जानता हूँ ।

३४. और जब हम ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सज्दा करो, तो इब्लीस के सिवाय सभी ने सज्दा किया | उस ने नकारा और घमंड किया | और वह था ही काफिरों में |2

३५. और हम ने कह दिया, हे आदम! तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, और जहां से चाहो जी भरकर खाओ-पियो, लेकिन इस पेड़<sup>3</sup> के पास न जाना, वर्ना जालिम हो जाओगे ।

وَعَلَمَ ادَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا اثْمُرَ عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَلْلِكُةِ فَقَالَ الْنُؤُونِيُ بِٱلسُمَاءَ لَمُؤُلَا إِنْ كُنْتُمْ طِيرِقِيْنِ (10)

> قَالُواْسُبْحَنَكَ لَاعِلْمُ لَنَآ اِلْاَمَاعَتَنْتَنَا ۗ اِتَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿

قَالَ يَادَمُ الْكِنْهُمُ مِ بِالسَمَا بِهِمْ قَلَتَنَا الْكَاهُمُ لِلسَّمَا بِهِمْ قَلَتَنَا الْكَاهُمُ فَلَتَ بِالسَّهَا بِهِمْ قَالَ الْمُ اَقُلُ كُلُمْ اِنْ اعْلَمُ عَلَيْبَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَمُ مَا تُبُنُونُ وَمَا كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ ﴿ ﴿ }

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمِكَةِ اسْجُدُوالِادَمَ فَسَجَدُوا الآَ الْكِيْسَ الْكَفِرِيْنَ 3 الْكِيْسَ الْكَفِرِيْنَ 3 الْمُلْكِينَ 3 الْكَلْفِرِيْنَ 3 اللّهَ عَلَيْمَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْنَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

وَقُلْنَا يَالْدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُهَا ۖ وَلا تَقْرَبًا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴿ ﴿

इब्लीस ने सज्दा से इन्कार किया और जलील हुआ | क्रुरआ़न के अनुसार इब्लीस जिन्नातों में से था, लेकिन अल्लाह तआला ने उसे सम्मानस्वरूप (वाइज्जत) फरिश्तों में शामिल कर लिया था, इसलिए अल्लाह के हुक्म से उसकों भी सज्दा करना जरूरी था, लेकिन उस ने हसद और घमंड की वजह से सज्दा करने से इंकार कर दिया, यानी हसद और घमंड वह पाप है जिनकों इंसानियत की दुनिया में सब से पहले किया गया और इसका करने वाला इब्लीस था।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अर्थात (यानी) अल्लाह तआला के पहले से इल्म में था |

पह पेड़ किस चीज का था? इसके बारे में क़ुरआ़न और ह़दीस में वाजेह तौर से कुछ नहीं मिलता, इस को गेहूं का पौधा मशहूर कर दिया गया है, जो अवास्तविक है, हमें उस के नाम को मालूम करने की जरूरत नहीं है और न उसका कोई फायेदा है !

३६. लेकिन शैतान ने उन्हें भटका कर वहां से निकलवा ही दिया, और हम ने कह दिया कि "उतरो, तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो, और एक मुक्तरर वक्त तक तुम्हें धरती पर ठहरना और फायेदा उठाना है।"

३७. आदम (﴿ﷺ) ने अपने पालनहार से कुछ बातें सीख ली (और अल्लाह से तौबा की) उस ने उनकी तौबा कुबूल कर ली, बेशक वही तौबा कुबूल करने वाला रहम करने वाला है ।

३८. हम ने कहा तुम सभी यहां से उतरो, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी ओर से हिदायत आये तो जो मेरे सही रास्ते को अपनायेगा उन पर कोई डर नहीं होगा न वे उदासीन होंगे।

३९. और जो कुफ़ व भूठ के जरिये हमारी आयतों को भुठलायें, वे जहन्नम में रहने वाले हैं, और हमेशा उसी में रहेंगे।

४०. हे इसाईल के बेटो ! मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और मुभ्क से किया वादा पूरा करो, मैं तुम से किया वादा पूरा करेगा, और सिर्फ मुभ्क से ही डरो |

४१. और उस (शरीअत) पर ईमान लाओ जिसे मैंने उस को साबित करने के लिए उतारा जो (तौरात) तुम्हारे साथ है और तुम इस के पहले इंकारी न बनो, और मेरी आयता को थोड़े मूल्य पर न बेचो, और सिर्फ मुफ से डरो। فَازَلَهُمَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهُ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعً إلى حِيْنِ الْمَدِ

فَتَكُفِّى ادَمُ مِنْ دَّتِهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ طَ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (37)

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَبِيْعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُّهُ مِّنِّى هُنَّى فَنُنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِهُ وَلَاهُمُ رَحُزُنُونَ (38

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِأَلِيِّنَا اُولَيْكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴿ وَأَ

يلَبْنِيْ إِسُرَآءِيُلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِنِّيِّ اَنْعَمُتُ عَلَيْكُمْ وَٱوْفُواْ بِعَهْدِئِيَّ أُوْفِ بِعَهْدِكُمُ وَإِيَّاكِي فَارْهُبُوْنِ ﴿ ﴿ ﴾

وَامِنُوا بِمَا آنُزَلُتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلا تَكُوْنُوْآ ٱقَلَ كَافِرِيهِ وَلا تَشْتَرُوا بِأَيْتِي تَمَنَّا قَلِيُلاَر وَ إِيَّا يَ فَاتَّقُونِ (١٠)

<sup>&</sup>quot;योड़े मूल्य (क्रीमत) पर मत बेचोल इसका मतलब यह कभी नही कि ज्यादा क्रीमत मिल जाये तो अल्लाह के हुक्म का सौदा कर लो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में दुनिया के फायदे को अहमियत न दो । अल्लाह के हुक्म तो इतने क्रीमती हैं कि सारी दुनिया का सामान और चीजें उन के मुकाबले में हकीर हैं। आयत में अगरचे इस्राईल के बेटों की तरफ इश्वारा किया गया है लेकिन यह हुक्म क्रयामत तक सभी इंसानों के लिए हैं, जो कोई भी सच को छोड़ झूठ का पक्ष करे या जिहालत (अज्ञानता) को जाहिर कर सच से सिर्फ दुनियावी फल पाने के लिए मुंह मोड़ेगा, वह इस हुक्म में शामिल है । (फतहुल कदीर)

सूरतुल बकर:-२

भाग-१

الجزء ١

سورة البقرة ٢

४२. और सत्य (हक) का असत्य (वातिल) के साथ मिलावट मत करो और न सच को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है ।

४३. और नमाज क्रायम करो, और जकात दो, और रुकुउ करने (भुकने) वालों के साथ रुकुउ करो (भुक जाओ) |

४४. क्या लोगों को नेकी का हुक्म देते हो? और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, जबिक तुम किताब पढ़ते हो, क्या इतनी भी तुम में अक्ल नहीं?

४५. और सब व नमाज के जरिये मदद हासिल करो । और यह बड़ी चीज है, लेकिन अल्लाह से डरने वालों के लिए नहीं।

४६. जो जानते हैं कि अपने रव से मिलना है और उसकी ओर पलट कर जाने वाले हैं |

४७. हे (याकूब) इस्राईल की सन्तानों! मेरी उस नेमत को याद करो, जो मैंने तुम पर उपकार किया और मैंने तुम्हें सारी दुनिया पर फजीलत दी ।

४ द. और उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, न उसकी कोई सिफारिश कुबूल की जाएगी, न उस से कोई बदला कुबूल किया जाएगा और न उन्हें मदद दी जाएगी

४९. और जब हम नें तुम्हें फिरऔन कें आदिमियों<sup>2</sup> से छुटकारा दिलाया, जो तुम्हें बुरा अजाब देते रहे, तुम्हारे वेटों को कत्ल करते रहे, और तुम्हारी वेटियां जिन्दा छोड़ते रहे, इस وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنتُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنتُمُوا الْحَقَّ وَالْنَتُمْ

وَأَقِيْمُواالصَّلُوَةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَازُلَّعُواْ مَعَ الزَّكِعِيْنَ ﴿ 3

ٱتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُمْ وَٱنْتُمُ تَتُنُونَ الْكِتْبَ طَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ 44.

وَ اسْتَعِيْنُواْ بِالصَّلْرِوَ الصَّلْوَةِ لَوَانَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلْاَعَلَى الْخُشِعِيْنَ وَفِي

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلْقُوْا رَبِّهِمْ وَانَّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ لِ رَجِعُونَ عُنْ

يلَئِنَيُّ اِسْرَآءَيْلَ اذْكُرُّوْانِغَمِّقَ الَّتِیَّ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنِّیۡ فَضَّلُتُکُوْعَکَ الْعَلِمِیْنَ ﴿47

ۅٵؾٞڠؙۅ۬ٳؽۅ۫ڡٵڵٵؾؙڂؚڒؽ؈۬ڡ۠ۺۼؽ۬؞ڬٛڡ۬ٚڛۺؽؾٵ ۅٞڵٳؽؙڨڹۘڷڡؚڹ۫ۿٵۺؘڡؘٵۼڎٞۜٷٙڵٳؽؙٷٝڂڷؙڡؚڹۿٵۼڽڷ ٷؘڵٳۿؙڞؙؿؙؽڞۯؙۅ۫ڹٙ۩

ۅؘٳۮ۬ڹڿۜؽڹ۬ڬؙۄ۫ڝؚۧؽؗٳڸ؋ؚۯٷڽؘؽڛؙۏڡؙٛۏؽػؙۄ۫ڛؙۊٛۼ ٵٮؙۼۮؘٳٮؚؽؙۮڹؚۜڿؙۏڽؘٲڹٮؘٵٚۼػؙۄ۫ۅؘؽڛ۫ؾؘڿؽۏؽڹؚڛٵۜۼػؙۄؗ ۅؘ۪ڣ۬ۮ۬ڸػؙۄ۫ؠؘڵٳٛٷڝٚڹٛڗۜؿ۪ػؙۮ۫ۼڟۣؽڴ<sup>؈</sup>

मब्र और नमाज दोनों अल्लाह वालों के दो बड़े हिथयार है | नमाज के जिरये एक मोमिन को अल्लाह से सम्बन्ध आसानी से होता है, जिससे उसे अल्लाह की मर्जी और मदद हासिल होती है, सब्र के जिरये उसके चिरत्र (किरदार) में मजबूती और धर्म में इस्तिकामत पैदा होती है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आले फिरऔन से मुराद केवल फिरऔन और उसका परिवार ही नहीं, बल्कि फिरऔन के सभी साथी हैं |

से छुटकारा दिलाने में तुम्हारे रव का बड़ा उपकार था।

५०. और जब हम ने तुम्हारे लिए सागर को फाड़ दिया। और उस से तुम्हें पार कर दिया और फिरऔन के साथियों को तुम्हारी अखों के सामने डुबो दिया।

४१. और हम ने मूसा (ﷺ) को चालीस रातों का वचन दिया, फिर तुम ने बछड़े को माबूद बना लिया, और जालिम बन गए ।

४२. लेकिन हम ने इस के बावजूद भी तुम्हें माफ कर दिया, ताकि तुम शुक्रगुजार रहो ।

५३. और हम ने मूसा (ﷺ) को तुम्हारी हिदायत के लिए किताव (तौरात) और मोजिजा अता किये ।

१४.और जब मूसा (क्र्यू) ने अपनी क्रौम वालों से कहा कि "हे मेरी क्रौम वालों! तुम ने बछड़े को (देवता) बनाकर ख़ुद अपने ऊपर ज़ुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तबज्जोह करो, अपने आप को (अपराधी को) अपने हाथों कत्ल करो, तुम्हारे लिए भलाई अल्लाह तआला के पास इसी में है" तो उस ने तुम्हारी तौबा (क्षमा-याचना) कुबूल की बिशक वही तौबा कुबूल करने वाला और रहम करने वाला है!

४४. और (तुम उसे भी याद करो) जब तुम ने मूसा (अध) से कहा था कि - जब तक हम अल्लाह को सामने न देख लेंगे कभी भी ईमान न लाएंगे (जिस नाफरमानी के दण्डस्वरुप) तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिर पड़ी।

وَاذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَكُمْ وَ اَغْرَقْنَا ۗ اَلَ فِرْعَوْنَ وَانْتُمُ تَنْظُرُوْنَ ۞

وَاِذْ وْعَدْنَا مُوْسَى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْحِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَانْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿

الْحِجْلُ مِنْ بَعْدِهٖ وَانْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿

ثُمَّ عَفُونَا عَنْكُمْ مِنْ بَعُدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿

وَهُ الْمُعْدُونَ ﴿

> وَاِذْ اَتَیْنَامُوسَی الْکِتْبُ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (٤٤)

وَاذْقَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِلقَوْمِ اِنْكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْآ اِلْى بَارِبِكُمْ فَاقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ الْمِلْمُ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِبِكُمْ ا فَتَابَ عَلَيْكُمْ الْنَهُ هُوَالتَّوَابُ الرَّحِيْمُ (٤)

وَإِذْ قُلْتُمْ يِٰهُوْسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَلَ تُلُمُ الطِّعِقَةُ وَانْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿

सागर का फाइना और उस में रास्ता बना देना, यह एक मोजिजा था, जिसका पूरा बयान सूर:
 "शोआरा" में किया गया है | यह समुद्र का ज्वार-भाटा नहीं था, जैसािक सर सैय्यद अहमद
 ख! और दसरे मोजिजा का इंकार करने वालों का विचार है |

**५६**. (लेकिन) फिर हम ने तुम्हें मौत के बाद जिंदगी इसलिए दिया ताकि तुम शुक्रिया अदा करो |

४७. और हमने तुम्हारे ऊपर बादलों की छाया की और तुम पर मन्न व सलवा उतारा! (और कह दिया) हमारी अता की हुई पाक चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बिलक खुद अपने आप पर जुल्म करते थे।

४८. और हम ने तुम से कहा कि इस बस्ती में जाओ |² और जो कुछ जहाँ कहीं से भी चाहो जी भर कर खाओ-पियो और दरवाजे में से सिर भुकाए हुए दाखिल हो³ और मुंह से कहो कि "हम माफी चाहते हैं | ⁴ हम तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे और भलाई करने वालों को और ज़्यादा अता करेंगे |

४९. फिर उन जालिमों ने यह बात जो उन से कही गई, बदल डाली, हम ने भी उन जालिमों पर उनकी नाफरमानी की वजह से आकाश से अजाब उतारा ।5

ثُمَّ بَعَثْنَكُمْ مِنْ بَعْنِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 6

وَظُلَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَّامُ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالشَّلُوٰى ۚ كُلُواْ مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقْنَكُمُ ۗ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُواْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿ وَمَا

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰنِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَكًا وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّنًا وَ قُوْلُوا حِطَّةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطْلِكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ (١٤٠

فَبَدَّالَ الَّذِرِيْنَ ظَلَمُوا قَوُلاً غَيُوالَذِي قِيْلَ لَهُمُ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينِيَ ظَلَمُوا دِجْزًا فِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (وَدُّ

(الكَمَاءُ نوع من النَّ) "कुम्भी मन्त की तरह है !" (बुखारी, मुस्लिम)

सलवा बटेर या एक तरह की चिड़िया थी जो जिब्ह (वध) करके खा लेते थे। (फतहुल क़दीर)

<sup>। (</sup>मन्न) कुछ के पास तुरंजवीन है, या ओस, जो पेड़ या पत्थर पर गिरती तो शहद के तरह मीठी हो जाती और सूख कर गोंद की तरह हो जाती | कुछ के नजदीक शहद की तरह मीठा पानी है | हदीस है कि :

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उस बस्ती से मुराद ज़्यादातर मुफ़स्सिरों के नजदीक बैतुल मुक़द्दस है ।

असज्दा से मुराद कुछ लोगों ने झुकते हुए दाखिल होने से लिया है और कुछ ने शुक्रिया को सज्दा ही माना है | मुराद यह है कि अल्लाह के सामने शुक्रिया अदा करते हुए आजिजी जाहिर करते हुए दाखिल हो |

का मतलब है "हमारे गुनाहों को माफ कर दे 🗠 حطه

अकाश से अजाब क्या था? कुछ के नजदीक अल्लाह का गुस्सा, अधिक धुन्ध और प्लेग था, इस आखिरी मतलब का पक्ष हदीस से हासिल होता है !

६०. और जब मूसा (अक्का) ने अपनी जाति के लिए पानी मांगा तो हम ने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, जिसे बारह चश्मे फूट पड़े, हर गिरोह ने अपना चश्मा पहचान लिया (और हम ने कह दिया कि) अल्लाह तआ़ला का अता किया हुआ अनाज खाओ-पियो और धरती पर फसाद फैलाते न फिरो !

६१. और जब तुम ने कहा कि है मूसा (अक्ट)! हम से एक ही तरह का खाना खाने पर सब्र नहीं हो सकेगा, इसिलए अपने रब से दुआ कीजिए कि वह हमें धरती पर पैदा साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर, और प्याज दे । आप ने कहा कि उम्दा चीज के बदले हकीर चीज क्यों मांगते हो? अच्छा शहर में जाओ और वहां पर तुम्हें तुम्हारी पसंद की यह सभी चीजें मिलेंगी। उन पर जिल्लत और गरीबी डाल दी गई और वे अल्लाह का अजाब लेकर लौटे, यह इसिलए कि वे अल्लाह की आयतों को नहीं मानते थे और निबयों का नाहक कत्ल करते थे, यह उनकी ज्यादितयों का नतीजा है।

६२. बेशक जो मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा (इसाई) हो या साबी हो, वो कोई भी अल्लाह तआला और क्यामत के दिन पर ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा उस का बदला उस के रब के पास है, और उन को न कोई डर है और न कोई गम होगा।

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴿ قَلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۚ كُلُوْ اوَاشْرَبُوا مِنْ زِذْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْمَوُ إِنِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللّٰهِ

وَاذْ قُلْتُمْ يُنُوْسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِي قَادُعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَا اتُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَا إِنَّ الَّذِي هُوَادَنْ بِالَّذِي هُوَخَيْرٍ الْمُبِطُوا اَسْتَبْدِيلُونَ الَذِي هُوَادَنْ بِالَّذِي هُوَخَيْرِ الْمُبِطُوا مِصْرًا فِإِنَّ لَكُمْ مَا سَالْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ لَمْ وَالْمُسَمِّدَةُ وَبَاءُ وَيِغَضَى مِنَ اللَّهِ ذَٰنِكَ بِاللَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِالْمِيااللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْنَ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْعُونُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُولُونَ اللَّهُ اللْمُلْعِلَا الْمُلْعِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُول

لِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّطِرِي وَالطِّبِيِيْنَ مَنْ اَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِوَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِمْ تَ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ رَدْهُ

यह हादसा भी उसी तीह के मैदान का है | मिस्र से मतलब इजिप्ट देश नहीं विल्क कोई शहर है | मतलब यह है कि यहां से किसी भी शहर में चले जाओ और वहां खेती करो | अपनी पसन्द की तरकारियां व दालें उगाओ और खाओ | उनकी यह मांग चूंकि इन्आम का अनादर था इसलिए फटकार के रूप में कहा गया कि "तुम्हारे लिए वहां तुम्हारी मन पसन्द चीजें हैं |"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مان \_ صابن का बहुवचन (जमा) है | यह वे लोग हैं जो जरूर शुरूआती दौर में किसी सच्चे धर्म (दीन) के मानने वाले रहे होंगे (इसलिए क़ुरआ़न में यहूदी, इसाई धर्म के साथ बयान किया गया है) लेकिन बाद में उन के अन्दर फरिश्तों की पूजा का रिवाज हो गया या यह किसी भी धर्म के मानने वाले न रहे, इसी वजह से बेदीनों को साबी कहा जाने लगा |

६३. और जब हम ने तुम से बचन लिया और तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया | 1 और कहा-जो हम ने तुम्हें दिया है, उसे मजबूती से पकड़े रहो और जो कुछ उस में है उसे याद करो, ताकि तुम बच सको |

६४. फिर तुम उस के बाद भी फिर गए, फिर अगर अल्लाह तआला का फ़ज्ल और रहमत तुम पर न होती, तो तुम नुकसान उठाने वाले होते |

६५. और अवश्य ही तुम्हें उन लोगों के वारे में इल्म भी है, जो तुम में से शनिवार<sup>2</sup> के वारे में हद से तजाउज कर गए और हम ने (भी) कह दिया कि तुम जलील वन्दर वन जाओ।

**६६.** इसे हमने अगले-पिछलों के लिए होशियार रहने की वजह बना दिया, और डरने वालों के लिए नसीहत है ।

६७. और मूसा (अक्ट्र) ने जब अपनी जाति से कहा कि – अल्लाह तआला तुम्हें एक गाय' ज़िब्ह करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा कि "हम से क्यों मजाक करते हो?" आप ने जवाब दिया कि "मैं ऐसी बेवकूफी से अल्लाह तआला की पनाह लेता हूं।"

وَاِذُ اَخَنُانَا مِيْتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّوْرَ طُ خُنُوا مَا اَتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ﴿ ﴾

ثُمَّ تَوَلَيْتُمُ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَلَوْلاَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخُبِرِيْنَ ﴿٥) وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خُبِيدِيْنَ ﴿٥)

وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ ﴾ وَ اِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِ إِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمُ اَنْ تَذْبَحُوا بِقَرَةً ﴿ قَالُوۤا اَتَتَخِذُنَا هُزُوا ﴿ قَالَ اَعُوذُ بِاللهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ﴿ ﴿ ﴾

فَجَعَلْنُهَانُكَالَّا تِمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلُفُهَا

जब तौरात के हुक्मों के लिए यहूदियों ने दुश्मनी के तौर पर कहा कि – हम से तो इन हुक्मों का पालन नहीं हो सकेगा तो अल्लाह तआला ने तूर पहाड़ को छत की तरह उन के ऊपर उठा दिया, जिससे डर कर उन्होंने पालन करने का वचन दिया।

श्विनवार) के दिन यहूदियों को मछली का शिकार, बल्कि कोई भी काम करने से रोका गया था, लेकिन उन्होंने एक बहाना निकाल कर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की । श्विनवार के दिन (इम्तेहान के लिए) मछिलयां ज्यादा आतीं, उन्होंने गडढे खोद लिए तािक मछिलयां उस में फंसी रहें और फिर रिववार के दिन उन को पकड़ लेते ।

उद्माईल की औलाद में विना किसी औलाद के एक आदमी था, उस का एक ही वारिस उस का भतीजा था, एक रात उस भतीजे ने अपने चाचा का कत्ल करके लाश किसी दूसरे आदमी के दरवाजे पर डाल दी, असली कातिल की खोज में वे एक-दूसरे को कहने लगे, आखिर में बात मूसा अख्य तक पहुँची, तो उन्हें एक गाय जिन्ह करने का हुक्म हुआ, गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लाश पर मारा गया, जिससे वह जिन्दा हो गया और कातिल को पहचान कराते ही मर गया। (फतहुल कदीर)

६८. उन्होंने कहा-हे मूसा! (ﷺ), अल्लाह से दुआ कीजिए की हमें उस के बारे में बता दें। आप ने फरमाया, सुनो! वह गाय न तो बूढ़ी हो और न बिछया, बिलक दरिमयानी उम्र की हो, अब तुम्हें जो हुक्म दिया गया है उसका पालन करों।

६९. वे फिर कहने लगे कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि वह हमें बता दे कि उसका रंग कैसा हो? फरमाया वह कहता है कि गाय सुनहरे तीखे रंग की हो, और देखने वालों को खुश कर देती हो ।

90. वे कहने लगे कि अपने रब से दुआ कीजिए कि वह हमें खोल कर बता दे कि वह कैसी हो? इस तरह की बहुत सी गायें हैं पता नहीं चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें हिदायत हासिल हो जाएगी।

99. उस ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि वह गाय खेती वाली जमीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वह स्वस्थ और बेदाग है | उन्होंने कहा अब आप ने वाजेह कर दिया, फिर भी वह आदेशों का पालन करने वाले नहीं थे, लेकिन उसे माना और गाय की कुर्बानी दी |

७२. और जब तुम ने एक जान को कृत्ल कर दिया, फिर एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, और अल्लाह को तुम्हारी छुपाई बात जाहिर करनी थी।

७३. हम ने कहा कि उस गाय का एक टुकड़ा मुर्दा के जिस्म पर मारो (वह जिन्दा हो जाएगा) उसी तरह अल्लाह तआला मुर्दा को जिन्दा करके तुम्हारी अक्लमंदी के लिए निशानियाँ दिखाता है। قَانُوا ادْعُ لَنَارَبَكَ يُبَيِّنُ لَنَامَا هِيَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرْ ﴿ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ﴿ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ ۞

قَالُوا ادْعُ لَنَارَبَكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَالُونُهَا ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءٌ ۚ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النّظِرِيْنَ ﴿ ﴿

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاهِى ﴿ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهَ عَلَيْنَا ﴿ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ لَهُ عَدُونَ (٦٥)

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا ذَلُولٌ تُغِيْرُ الْأَرْضَ وَلاَتَسُقِ الْحُرْثَ مُسَلَّمَةً لَاشِيَةً فِيهَا ﴿ قَالُوا الْنُنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿ أَنَّ

وَاذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْارَءُ تُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخُرِجٌ مَا لُنْتُمْ تَكُمُ مُخُرِجٌ مَا لُنْتُمُ تَكُمُونَ (حَدَ

فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴿ كَنْ لِكَ يُحْيِ اللَّهُ اللَّ

७४. फिर उस के बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बिल्क उस से भी ज़्यादा मजबूत हो गए, कुछ पत्थरों से तो नहरें वह निकलती है तथा कुछ फट जाते हैं और उन से पानी निकलता है, और कुछ अल्लाह तआला के डर से गिर पड़ते हैं, और तुम अल्लाह तआला को अपने अमल से अन्जान न जानो ।

७५. (हे मुसलमानों!) क्या तुम चाहते हो कि वह (यहूदी) तुम्हारा यकीन कर लें - जविक उन में ऐसे भी हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं फिर उसे समफने के बाद उसे फेर-बदल कर देते हैं, और ऐसा वे जानकर करते हैं।

७६.और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों तक क्यों वह बातें पहुँचाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखायी हैं, क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह के सामने तुम पर उनका सुबूत हो जाएगा।

७७. क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह तआला उनकी छुपी और जाहिर सभी बातें जानता है।

७८. और उन में से कुछ अनपढ़ ऐसे भी हैं जो उम्मीदों के सिवाय किताब नहीं जानते और सिर्फ अटकल करते हैं।

७९. उन लोगों के लिए हलाकत है, जो खुद अपने हाथों लिखी किताब को अल्लाह की किताब कहते हैं, और इस तरह दुनिया (धन) कमाते हैं, अपने हाथों लिखने की वजह से उनकी बरबादी है और अपनी इस कमाई की वजह से उनका विनाश है ।

**६०**. और ये लोग कहते हैं कि हम तो कुछ ही दिन जहन्नम में रहेंगे, (उन से) कहो कि क्या तुम ने अल्लाह तआला से कोई वादा लिया है।? अगर है तो बेश्वक अल्लाह तआला अपना

ثُمَّ مَّسَتُ قُلُوْبُكُمُ فِيْنَ يَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَكُّ فَسُوقًا ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَضْجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْهَاءُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ فَيَحُرُجُ مِنْهُ الْهَاءُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ وَمَااللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْهُ لَمَا يَعْبِطُ مِنْ اَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَلْ كَانَ فَرِيْقُ مِنْهُمُ مَيْسَعُونَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْلِ

وَإِذَا لَقُواالَّذِيْنَ إِمَنُوا قَالُوٓا أَمَنًا ۚ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمُ إِلَّى بَعْضٍ قَالُوٓا اَتُّحَدِّاثُوْنَهُمْ بِهَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَلِّجُوْنُهُ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ

اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَ ا

ٱولا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

وَمَا يُعْلِنُونَ (17)

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَانِيَ

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ 3

فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكُتُبُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيْهِهُ الْكَثْبَ بِأَيْدِيْهِهُ الْمُثَنَّا اللهِ لِيَشْتَرُوا إِنهِ ثَمَنَا اللهِ لِيَشْتَرُوا إِنهِ ثَمَنَا وَيُهُ مَنَا اللهِ لِيَشْتَرُوا إِنهِ ثَمَنَا وَيَلْدُو فَوَيْلٌ لَهُمُ فِي اللهِ لَيَنْ فِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمُ فِيمًا كَتُبَتُ أَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمُ فِيمًا كَتُبَتُ أَيْدِيْهِمْ وَوَيْلُ لَهُمُ فِيمًا كَتُبَتُ أَيْدِيْهِمْ وَوَيْلُ لَمُهُمْ فِيمًا كَتُبَتُ أَيْدِيْهِمْ وَوَيْلُ

نهم مِنهَ يَسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَنُ تَبَسِّنَا النَّارُ إِلاَّ آيَامًا مَّعْدُودَةً ﴿ قُلُ اَتَّخَذُنُهُمُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُغْلِفَ اللهُ عَهْدَةً أَمْ تَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (﴿﴿

यहूरी कहते थे कि दुनिया का बजूद केवल सात हजार साल के लिए है और हम हजार साल के बदले एक दिन जहन्नम में रहेंगे, इस तरह सिर्फ सात दिन नरक में रहेंगे। कुछ कहते थे कि हम ने चालीस दिन वछड़े की इबादत की थी, चालीस दिन नरक में रहेंगे। अल्लाह तआला फरमाता है कि

वादा तोड़ेगा नहीं, या तुम अल्लाह के ऊपर वह वातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते । ६१. बेशक जिसने भी गुनाह किया और उस के गुनाह ने उसे घेर लिया वह जहन्नमी है। वह हमेशा जहन्नम में रहेगा।

**८२**. और जो लोग ईमान लाये और नेक अमल किये वे जन्नती हैं, जो हमेशा जन्नत में रहेंगे |

दर्. और जब हम ने इसराईल के पुत्रों से वादा लिया कि-तुम अल्लाह के सिवाय किसी और की इवादत न करना और मा-वाप के साथ अच्छा सुलूक करना, और उसी तरह क्ररीवी रिश्तेदारों, यतीमों और गरीवों के साथ, और लोगों को अच्छी बातें बताना, नमाज क्रायम करना और जकात देते रहना, लेकिन थोड़े से लोगों के सिवाय तुम सभी मुकर गये और मुंह मोड़ लिये । दर्श. और जब हम ने तुम से वादा लिया कि आपस में खून न बहाना (क्रत्ल न करना) और अपनों को देश से न निकालना, तुम ने कुबूल किया और तुम उस के गवाह बने ।

दर्भ. फिर भी तुम ने अपनों का कत्ल किया और अपने एक गुट को देश से निकाला और गुनाह और जलन करने के काम में उन के खिलाफ़ दूसरे का पक्ष लिया | हा जब वे वन्दी बनकर तुम्हारे पास आए तो तुम ने उन के बदले में माल दिया (जिसे फ़िदिया कहते हैं), लेकिन उनका निकालना जो तुम पर हराम था (उसकी कुछ फिक्र न की) | क्या तुम किताब की कुछ बातें मानते हो और कुछ को नकारते हो? तुम में से जो भी ऐसा करे उसकी सजा इस के सिवाय क्या हो कि दुनिया में जिल्लत और

بَلِي مَنْ كُسَبَ سِيّعَةً وَالحَاطَت بِهِ خَطِيّعَتُهُ فَأُولَيْكَ أَصَحْبُ النَّارِ \* هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ (8) وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَيْكَ اَصْحُبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ (82) وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلْاَاللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرُنِي وَالْيَتْلَى وَالْسَلِكِيْنِ وَقُولُوْ الِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيمُواالصَّلُولَةَ وَالْتُوا الزَّكُوةَ \* ثُمَّ لَّوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَانْتُمْ مُعرضُونَ (83) مُعرضُونَ وَإِذْ لَخَلْنَا مِيْتَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ تُمَّ ٱقُرْرَتُهُ وَٱنْتُهُ تَشْهَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ ٱنْتُمْ هَؤُلآء تَقْتُلُونَ ٱنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِر وَالْعُلْهُ وَإِنْ طُولِنْ يَأْتُوْكُمْ ٱلسرِّي تُفْلُ وَهُمْ وَهُوَ مُحَرِّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجِهُمْ الْقَتُومِ وَنُونَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَهَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذْلِكَ مِنْكُمْ الآخِزْئُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يُرَدُّونَ إِنَّى أَشَيِّ الْعَنَابِ وَمَا اللَّهُ

بِغَافِلِ عَنَّا تَعُمُلُونَ 80

क्या तुम ने अल्लाह से समझौता किया है? अल्लाह तआला के साथ इस तरह का कोई वादा नहीं है।

' या तुम्हारा यह दावा कि अगर हम नरक में गये भी तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए जाएंगे, तुम्हारें अपनी तरफ से है, और इस तरह तुम अल्लाह के ऊपर ऐसी बातें लगाते हो, जिनका तुम्हें ख़ुद इल्म नहीं है ! आगे अल्लाह तआला अपना वह कानून वयान कर रहा है जिस के आधार पर क्यामत के दिन वह नेकी करने वाले और बुरों को उन की नेकी और बुरे काम की सजा देगा !

कयामत के दिन कठिन सजाओं की मार! और अल्लाह तुम्हारे आमाल से अंजान नहीं है।

**५६**. ये वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिदगी को आखिरत के बदले खरीद लिया है, उनकी न स**जायें** कम होंगी न उनकी मदद की जाएगी !

प्रभः और हम ने मूसा (ﷺ) को किताब अता की और उन के बाद लगातार रसूल भी भेजे और हम ने ईसा (ﷺ) बिन मरियम को वाजेह निशानियाँ अता की और पाकीजा रूह (हजरत जिब्रील) से उनकी ताईद करायी, लेकिन जब कभी भी तुम्हारे पास रसूल वह चीज लाए, जो तुम्हारे विचारों के खिलाफ थीं, तुम ने फौरन तकव्वूर किया, फिर कुछ को तुम ने भुठला दिया और कुछ को कत्ल कर दिया।

द्द. और उन्होंने कहा कि हमारे दिल ढंके हुए हैं, (नहीं, नहीं) बल्कि उन के कुफ की वजह से उन्हें अल्लाह ने धित्कार दिया है, तो उन मे ईमान वाले सिर्फ थोड़े हैं ∣'

**८९.** और जब उन के पास उनकी किताब (तौरात) की पुष्टि (तसदीक) करने के लिए एक किताब (पाक कुरआन) आ गई, अगरचे इस से पहले ये खुद इस के द्वारा काफिरों पर जीत चाहते थे, तो आ जाने के बावजूद और पहचान लेने के बावजूद उनहें नकार दिया, अल्लाह (तआला) की लानत हो काफिरों पर |

९०. बहुत बुरी है वह चीज जिसके बदले उन्होंने अपने को बेच डाला, वह उनका कुफ करना है अल्लाह तआला की तरफ से उतरी किताब को, सिर्फ इस बात से जल कर कि अल्लाह ने अपनी नेमत अपने जिस बन्दे पर चाहा उतारा, इस कारण वे क्रोध (गजव) पर क्रोध के भागी हो गए² और उन काफिरों के लिये अपमानजनक ٱولَيْكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْاَخِرَةِ اللَّهُ نَيَا بِالْاَخِرَةِ اللَّهُ الْمَاكِ الْخَرَةِ اللَّهُ الْمَاكُونَ (اللَّهُ مُنْفَصَرُونَ (اللَّهُ مُنْفَعَرُونَ (اللَّهُ مُنْفِقَتُ عَنْفُهُ مُنْفَعَرُونَ (اللَّهُ مِنْفَعَمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْفَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفَعِمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ (اللَّهُ مُنْفِعَةُ عَلَيْفَ اللَّهُ عَلَيْفَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ (اللَّهُ عَلَيْفَ عَلَيْفَعَلُونَ (اللَّهُ عَلَيْفَعَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ (اللَّهُ عَلَيْفِي اللَّهُ عَلَيْفَعَلُونَ (اللَّهُ عَلَيْفُونَ اللَّهُ عَلَيْفُونَ اللَّهُ عَلَيْفُونَ اللَّهُ عَلَيْفُونَ (اللَّهُ عَلَيْفُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْفُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلَقِينَ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْفُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللْمُعَلِيْكُونَ اللْمُعَلِيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللْمُعَلِّيْكُونَ الْمُعَلِّيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعْلِيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِّيْكُونُ الْمُعِلِّيْكُونَ الْمُعَلِّيْكُونِ اللْمُعَلِيْكُونِ اللِّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ الْمُعَلِّيْكُونِ الْمُعِلِّيْكُونِ الْمُعَلِيْكُونُ الْمُعِلِّيْكُونِ الْمُعَلِّيْكُونِ الْمُعِلِيْكُونِ الْمُعِلِيْكُونِ اللْمُعِلِيْكُونِ الْمُعْمِلِيْكُونِ الْمُعِلِيْكُونِ الْمُعِلِيْكُونِ الْمُعِلِيْكُونِ الْمُعِلِيْكُونِ الْمُعْمِلِيْكُونِ الْمُعْمِلِيْكُونِ الْمُعِلِيْكُونِ الْمُعِلِيْكُونُ الْمُعِلِيْكُونِ الْمُعْمِلِيْكُونِ

وَ قَالُوا قُلُوٰبُنَا غُلُفَّ بَلَ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقِلِيُلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿

وَلَمَّا جَاءَهُمُ لِتِبُّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّهَا مَعَهُمْ لا وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفُرُواْ اللهِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفُرُواْ بِهُ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الْكِفِرِيْنِ (8)

بِئْسَمَا اشْتَرُوا بِهَ انْفُسَهُمُ اَنْ يَكُفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ الله بَغْيًا اَنْ يُتَزِلَ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَبَادُهُ بِعَضَبٍ عَلَى خَضَبٍ لَٰ وَلِلْكِفِرِيْنَ عَلَابٌ مُّهِيْنَ (٥٠)

कोध (गुस्सा) पर क्रोध का मतलब होता है, बहुत ज्यादा क्रोध | क्योंकि वार-बार वे क्रोध का

<sup>1</sup> दिलों पर सच्ची बातों का असर न पड़ना, कोई बड़प्पन की बात नहीं बल्कि यह निन्दनीय (जलील) होने की निशानी हैं, इसलिए उनका ईमान भी तनिक है (जो अल्लाह के यहाँ कुबूल नहीं है) या उन में ईमान लाने वाले भी थोड़े ही लोग होंगे !

सूरतुल बकर:-२

भाग-१

الجزء ١

سورة البقرة ٢

(रूस्वा करने वाला) अजाब हैं |

९१. और जब उन से कहा गया कि उस पर ईमान लाओ जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो उन्होंने कह दिया कि जो हम पर (तौरात) नाजिल हुई उस पर हमारा ईमान है, और वह उस के सिवाय (पाक क़ुरआन) का इन्कार करते हैं, जब कि वह सच है, उन के पास (धर्मग्रन्थ) की तसदीक कर रहा है। (हे! रसूल) उन से कहो कि अगर तुम अपनी किताब पर यकीन रखते हो तो इस से पहले अल्लाह के रसूलों का कत्ल क्यों किया।

९२. और तुम्हारे पास मूसा (अध्व) यही निश्वानियाँ लेकर आए, लेकिन फिर भी तुम ने बछड़े की पूजा की, तुम हो ही जालिम ।

९३. और जब हम ने तुम से वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया (और कह दिया) कि हमारी अता की हुई चीज़ों को मजबूती से पकड़ो और सुनो, तो उन्होंने कहा हम ने सुना और नाफरमानी की, और उन के दिलों में बछड़े का प्रेम (जैसा कि) पिला दिया गया, उन के कुफ की वजह से । (उनसे) कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हे बुरा हुक्म दे रहा है, अगर तुम ईमान वाले हो ।

९४. (आप) कह दीजिए कि अगर अल्लाह के पास आख़िरत का घर तुम्हारे ही लिए है और किसी के लिए नहीं, तो आओ अपनी सच्चाई की पुष्टि (तसदीक्र) के लिए मौत मौगो । وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ بِمَا أَنْزِلَ اللهُ قَالُوا نُؤْمِنُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَوَهُوَ الْحَكُّ مُصَلِّقًا لِلهَ مَتَقَدُونَ الْحَكُمُ مُصَلِّقًا لِلهِ مَنْ قَبْلُ إِنْ كُنْدُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْدُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَاللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْدُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْدُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْدُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْدُمْ مُؤْمِنِيْنَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْدُمْ وَاللّٰهُ مُؤْمِنِيْنَ وَاللّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْدُمْ مُؤْمِنِيْنَ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْدُمُ لَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ قَبْلًا إِنْ كُنْدُمْ لَوْلِهُ اللّٰهُ الْمُعْلَىٰ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ الْمُعْلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

وَلَقَلْ جَاءَكُمْ مُمُوسَى بِالْبَيِّنْتِ ثُقَرَ اتَّخَلْ ثُمُّ الْجَالَ الْحَلْ الْمُونَ ﴿ الْمُحَلِّ الْمُونَ ﴿ الْمُحَلِّ مِنْ بَعُلِهِ وَانْتُمُ ظَلِمُونَ ﴿ وَانْتُمُ ظَلِمُونَ ﴿ وَانْتُمُ ظَلِمُونَ ﴿ وَانْتُمُ طَلِمُونَ ﴿ وَانْتُمُ طَلِمُونَ ﴿ وَانْتُمُ طَلِمُونَ ﴿ وَانْتُمُو طَلِمُونَ ﴿ وَانْتُمُو طَلِمُونَ ﴾

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْتَا قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُدُوْا مَا الَّيُنكُمُ بِقُوَةٍ وَاسْمَعُوا ﴿ وَالُواسِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴿ وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ \* قُلْ بِئُسَمَا يَا مُركُمُ بِهَ إِيْمَا نُكُمْ إِنْ كُنْتُمُ

قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ النَّادُ الْاَخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ فِمِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنُ كُنْتُمُ طِيوِيْنَ ﴿

काम करते रहे, जैसा कि तफसील से गुजर चुका है और अब सिर्फ हसद की वजह से क़ुरआ़न और हजरत मोहम्मद 💥 का इंकार किया !

प्क तो प्यार ख़ुद ही ऐसा जज़्बा है कि इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। दूसरे इसको الربورا (पिला दी गई) से तुलना (मुआजना) की गई है क्योंकि पानी इंसान के नस-नस और जिस्म की आंतों में दौड़ता है जबिक खाने का सामान इस तरह नहीं होता। (फतहुल कदीर)

९४. लेकिन अपने अमल को देखते हुए वे कभी भी मौत नहीं मांगेंगे और अल्लाह (तआला) जालिमों को अच्छी तरह जानता है।

९६. बल्कि सब से ज़्यादा दुनिया की जिन्दगी को प्यार करने वाला (ऐ नबी!) आप उन्हीं को पाएंगे, ये जिन्दगी की लालच में मुशिरकों (मूर्तिपूजकों) से भी ज़्यादा हैं। उन में से हर शब्स एक-एक हजार साल की उम्र चाहता है, अगरचे ये उम्र दिया जाना भी उन्हें अजाबों से नहीं बचा सकता, अल्लाह (तआला) उन के अमल को अच्छी तरह देख रहा है।

९७. (ऐ नबी!) आप कह दीजिए कि जो जिब्रील के दुश्मन हों, जिस ने आप के दिल पर अल्लाह का पैगाम उतारा है, जो पैगाम उनके पास की किताब की तसदीक़ करने वाला और ईमान वालों को हिदायत और खुशख़बरी देने वाला है । (तो अल्लाह भी उनका दुश्मन है)<sup>1</sup>

९८. जो इंसान अल्लाह का और उसके फरिश्तो और उसके रसूलों व जिन्नील और मीकाईल का दुश्मन हो, ऐसे काफिरों (अधर्मियों) का दुश्मन ख़ुद अल्लाह है ।

९९. और वेशक हम ने आप की तरफ वाजेह निशानियाँ भेजी हैं, जिनको फ़ासिकों के सिवाय और कोई इनकार नहीं करता ।

**१००**. ये लोग जब कभी भी वादा करते हैं तो उन का एक न एक गुट उसे तोड़ देता है | बल्कि उन में से ज़्यादातर ईमान से ख़ाली हैं |

وَكُنْ يَتَنَكَوْهُ أَبَدًا إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ وَاللهُ عَلِيْهُ الطَّلِينِينَ ﴿

وَلَتَهِلَ نَهُمُ اَحُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةٍ عُ وَمِنَ الْإِينُنَ اَشْرَكُوْ إِهْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ع وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَنَابِ اَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَانَّهُ نَزَّلَهُ عَلَٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَبُشُرِى لِلُمُؤْمِنِيْنَ ﴿

مَنْ كَانَ عَدُوًّا تِلْهِ وَ مَلْيِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِمْرِيْلَ وَمِيْكُلُلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوُّ لِلْكِفِرِيْنَ ®

وَلَقَلُ ٱنْزَلْنَاۚ اِلَيُكَ اليَّجِ بَيِّنْتٍ ۚ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۗ اِلَّا الْفُسِقُونَ ۞

ٱوَگُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَكَة قَرِيْقٌ ثِنْهُمُو ۗ بَكَ ٱكْثَرُهُمُ لاَيُؤْمِنُونَ

हदीसों में है कि यहूदियों के कुछ आलिम नबी  $_{\frac{46}{36}}$  के पास आए और कहा कि अगर आप  $_{\frac{46}{36}}$  ने उनका ठीक जवाब दे दिया तो हम ईमान ले आयेंगे, क्योंकि नबी के सिवा उनका जवाब कोई नहीं दे सकता | जब आप  $_{\frac{46}{36}}$  ने उन के सवालों का जवाब ठीक-ठीक दे दिया तो उन्होंने कहा कि आप  $_{\frac{46}{36}}$  पर प्रकाशना (बह्यी) कौन लाता है? आप  $_{\frac{46}{36}}$  ने फरमाया "जिब्रील" यहूदी कहने लगे कि जिब्रील तो हमारा दुश्मन है, वही तो लड़ाई, कत्ल और अजाब लेकर उतरता रहा है और इस बहाने से आप ( $_{\frac{46}{36}}$ ) को मानने से इंकार कर दिया | (इब्ने कसीर और फत्हल क़दीर)

सूरतुल बकर:-२

909. और जब कभी उन के पास अल्लाह का कोई रसूल उनकी किताब की तसदीक (पृष्टि) करने आया, तो उन अहले किताब के एक गुट ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीछे डाल दिया जैसे जानते नहीं थे।

902. और उस के पीछे लग गये जिसे शैतान. (हजरत) सुलेमान के मुल्क में पढ़ते थे । सुलेमान ने तो कुफ ने किया था बल्कि यह कुँफ़ शैतानों का था, वे लोगों को जादू सिखाते और बाबिल में हारुत और मारुत दो फ़रिश्तों पर जो उतारा गया था, वह दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक न सिखाते थे जब तक वे यह न कह दें कि हम तो एक इम्तेहान हैं, तू कुफ़ न कर, फिर लोग उन से वह सीखते जिससे पति-पत्नी में फूट डाल दें। हकीकत में वे बिना अल्लाह की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते । ये लोग वह सीखते हैं जो इन्हें न नुक्रसान पहुँचाए और न फायेदा पहुँचा सके, और वह निश्चित रूप से जानते हैं कि इस के लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है । और वह बहुत ही बुरी चीज है जिसके बदले वे अपने आप को बेच रहे हैं, अगर ये जानते होते !

903. और अगर ये लोग ईमान लाते और अल्लाह से डर रखते तो अल्लाह (तआला) की ओर से भलाई मिलती, अगर ये जानते होते । प्रें प्रें

(हमारा ध्यान दीजिए या हमारा ख़्याल कीजिए) न कहा करो, बल्कि الطرة (हमारी ओर देखिये)

وَلَتَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ قِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ نِّمَا مَعَهُمُ نَبَنَ فَزِيْقٌ قِنَ الَّذِيْنَ ٱوْتُوا الْكِتْبُ لِ كِتْبَ اللهِ وَدَاءَ ظُهُوْدِهِمُ كَانَهُمُ لا يَعْلَمُونَ (أَهُ)

وَاتَبَعُوْا مَا تَتَلُوا الشَّلِطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَكُنَّ الشَّلِطِينَ كَفَرُوا يُعِنَّمُونَ وَمَا كَفَرُ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعِنَّمُونَ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعِنَّمُونَ الشَّيْطِينَ مَنْ اَحَبِ هَارُوْتَ وَمَا يُعَنِّلُونِ مِنْ اَحَبِ حَتَى يَقُولُ النَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَكَ تَكُفُّرُ وَمَنَ عَنْ الْمَرُعِ حَتَى يَقُولُ النَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَكَ تَكُفُّرُ وَمَنَ الْمَرُعِ مَنْ اَحَبِ اللَّهِ فَيَعَلَّمُونَ مِنْ اَحَبِ اللَّهُ وَمَا هُمْ بِضَآذِيْنَ بِهِ مِنْ اَحَبِ اللَّهُ وَوَلَقَلْ عَلِيقُوا لَمَن الْمَرْعِ مِنْ اللَّهُ وَلَقَلْ عَلِيقُوا لَمَن اللَّهُ مَا لَكُ يَنْفُعُهُمْ وَلا فَي الْاِحْرَةِ مِنْ خَلاقٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْقُولُ النَّهِ مَا شَرُوا بِهَ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُولِيةِ فَي الْاحْتَوْقِ مِنْ خَلاقٍ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمُولِيةِ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ الْمَنْ مَا شَرُوا بِهَ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ مَا لَكُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِيقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

وَكُوْ ٱنَّهُمُ اَمَنُوْا وَاتَّقَوُا لَيَثُوْبَةٌ قِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرُ ْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَهَا ﴾

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لا تَقُوْلُوا رَاعِنَا وَقُولُوا الْكَانِّهُ اللَّهِ الْمُؤَالِ الْمَقُولُوا الْمُؤالِكُ فَوْلُوا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

यह जादू भी उस समय तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, जब तक अल्लाह का हुक्स और मर्जी न हो, इसलिए उस के सीखने का क्या फायेदा है? यही वजह है कि इस्लाम ने जादू सीखने और करने को कुफ्र कहा है, हर तरह की भलाई की कामना और नुकसान से बचाव के किए केवल अल्लाह तआला से ही दुआ की जाये क्योंकि वही हर चीज का करने वाला है और मख़लूक का हर काम उसी की मर्जी से होता है।

कहो । और सुनते रहा करो और काफिरों के लिए दुखदायी अजाब है ।

**१०५.** न तो अहले किताब के काफिर और न मूर्तिपूजक चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से भलाई उतरे (उन के इस हसद से क्या हुआ?) अल्लाह (तआला) जिसे चाहे अपनी रहमत खास तरीके से अता कर दे और अल्लाह बड़ा फज़्ल बाला है |

90६. जिस आयत को हम मंसूख कर दें या भुला दें उससे अच्छी या उस जैसी और लाते हैं<sup>2</sup> क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर चीज की कुदरत रखता है |

**१०७**. क्या तुभे मालूम नहीं कि धरती और आकाशों का मुल्क अल्लाह ही के लिए है | और अल्लाह के सिवाय तुम्हारा कोई संरक्षक (वली) और मददगार नहीं |

**905.** क्या तुम अपने रसूल से वैसे सवाल करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा (ﷺ) से पूछा गया।<sup>3</sup> (सुनो!) जो ईमान को कुफ़ से बदलता है वह सीधी राह से भटक जाता है। مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُنْكَلِّ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُنْكَّلُ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُنْكَلَّ مِكْمَةِهِ مَنْ يَشَاءُ اللهُ يَخْتَفُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ الْمَطْيِهِ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ وَاللهُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ وَاللهُ

مَانَشَخْ مِنْ ايَةٍ أَوْنُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا آوْ مِثْلِهَا اللهُ تَعْلَمُ آنَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١٠٠٠

ٱلَهُ تَعْلَمُ اَنَّ اللهَ لَهُ مُلُكُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَالَكُمُ قِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيِّ وَلا نَصِيْرٍ (10)

آمُر تُويُدُونَ آنَ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمُ كَمَا سُهِلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّعِيْلِ ®

पंज़ मतलब है, हमारा विचार कीजिये, लेकिन यहूदी अपने हसद की वजह से इस लुफ़्ज को थोड़ा सा बिगाड़ कर इस्तेमाल करते थे, जिससे उसका मतलब बदल जाता था, वे कहते थे راعبا जिसका मतलब 'हमारे चरवाहे | या راعبا का मतलब है 'मूर्ख' वगैरह, अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम نظرنا कहा करो |

के शब्दिक अर्थ (लफ़जी मायने) तो "नक्ल" करने के हैं, लेकिन धार्मिक परिभाषा में एक हुक्म को मंसूख करके दूसरा हुक्म उतारने के हैं, यह बदलाव अल्लाह तआला की तरफ से हुआ है, जैसे आदम عليه के समय में सगे वहन-भाई में शादी जायज थी, बाद में इसे हराम कर दिया गया आदि, इसी तरह क़ुरआन में भी अल्लाह तआला ने कुछ हुक्म मंसूख करके उनकी जगह पर नये कानून उतारे हैं।

मुसलमानों (सहाबा) को चेतावनी (तंबीह) दी जा रही है कि तुम यहूदियों की तरह अपने रसूल से अपनी मनमानी गैर जरूरी सवाल मत किया करो, इस में कुफ़ की उम्मीद है ।

909. इन अहले किताब के ज्यादातर लोग सच्चाई जाहिर हो जाने के बावजूद सिर्फ हसद और जलन की वजह से तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं तुम भी माफ करो और छोड़ दो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला लागू कर दें। बेशक अल्लाह (तआला) हर काम करने की कुदरत रखता है।

990. तुम नमाज की अदायगी करो और जकात (धर्मदान) देते रहो और जो भलाई तुम अपने लिये आगे भेजोगे सब कुछ अल्लाह के पास पा लोगे, बेशक अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमल को देख रहा है |

999. और ये कहते हैं कि जन्नत में यहूदी और इसाई के सिवाय कोई न जायेगा, ये सिर्फ उन की तमन्नायें हैं, उन से कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई सुबूत तो पेश करो ।

99२. सुनों ! जिस ने अपने को अल्लाह के सपुर्द कर दिया, और नेक है उसी के लिये उस के रब के यहाँ अज्र है और न उन पर कोई डर होगा न कोई गम !

99३. यहूदी कहते हैं इसाई सही रास्ते पर नहीं, और इसाई कहते हैं कि यहूदी सही रास्ते पर नहीं | जबिक ये तौरात पढ़ते हैं, इसी तरह इन ही जैसी बात जाहिल भी कहते हैं, कयामत के दिन अल्लाह इन के इस इिट्तिलाफ का फैसला कर देगा |

وَةَ كَشِيْرٌ قِنَ اَهْلِ الْكِتْبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ قِنَ لَعْدِ الْمُدَّوْنَكُمْ قِنَ لَعَدِ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُثَلِّ اَقِنْ عِنْدِ الْفُدِيهِمُ فِي الْمُدَالِكُ اللهُ الْمُفَوْدُ وَاصْفَحُوا كَافُهُوا وَاصْفَحُوا كَافُهُ اللهُ كَافُهُوا وَاصْفَحُوا كَافُهُ اللهُ كَافُهُ اللهُ كَافُهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَتْ يَالُو الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهِ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهِ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهِ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهِ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهُ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَل

وَاقِيْمُواالصَّلُوةَ وَاٰتُواالزَّلُوةَ طُومَا نُقَيِّهُمُوالِأَنْفُسِكُمُ مِّنُ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ (١١)

وَقَالُوْا لَنْ يَّنُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوُدًا ٱوْنَصْرَى لِمِيْكَ اَمَانِيَّهُمُ لِمُقَّلُ هَاتُّوْا بُرْهَا نَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صٰدِقِيْنَ (!!)

بَلْ مَنْ اَسُلَمَ وَجُهَلَا بِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهَ اَجُرُهُ اللَّهِ مَنْ مَنْ اَسُلَمَ وَجُهَلَا بِللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهَ اَجُرُهُ اللَّهِ مَنْ لَا مُدْ يَحْزَنُونَ (112)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ كَيْسَتِ النَّصْرَى عَلْ شَيْ عِ وَقَالَتِ النَّصْرَى عَلْ شَيْ عِ وَقَالَتِ النَّصْرَى النَّصْرَى النَّصُرَى النَّصُلُونَ وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَبُ كُذُولَ الْكِتَبُ كُذُولِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ كَانُوا فِيْهِ فَاللَّهُ يَدْحُلُوا فِيْهِ فَاللَّهُ يَدْحُلُوا فِيْهِ فَاللَّهُ يَدْحُلُوا فِيْهِ فَاللَّهُ يَدْحُلُوا فِيْهِ فَاللَّهُ يَدُمُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْكُولُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالَٰ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُولُولُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْكُ فَاللَّهُ فَالْمُلْلِمُ فَاللَّذِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْكُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْلِمُ فَالْمُلْلُولُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلِلْمُ فَالْمُلِلْمُ فَالْمُلْلُولُ فَالْمُنْ مِنْ اللْمُلْلِمُ فَالْمُلْمُ فَالِمُولُولُ

अहले किताब के मुकाबले में अरब के मूर्तिपूजक पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें जाहिल कहा गया, लेकिन वे भी मूर्तिपूजक होने के वावजूद यहूदी और इसाईयों की तरह इस झूठी उम्मीदों में लिप्त (मुक्तिला) थे कि वही सच्चाई पर हैं इसीलिए वे नवी 3 को अधर्मी कहते थे !

99४. और उस से बड़ा जालिम कौन है? जो अल्लाह (तआला) की मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से रोके, और उनको वर्बाद करने की कोशिश करे, ऐसे लोगों को डरते हुए उस में दाखिल होना चाहिए, उन के लिए दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी बड़ी-बड़ी सजायें हैं।

**११५. और** पूरब व पश्चिम का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह का मुंह है,<sup>2</sup> अल्लाह (तआला) बहुत ताकत वाला जानने वाला है |

99६.और ये कहते हैं कि अल्लाह (तआला) की औलाद है (नहीं विल्कि) वह पाक है, धरती और आकाशों की सारी मखलूक पर उसकी हुकूमत है और हर एक उसका फरमांबरदार है |

99७. वह आकाशों और धरती का ईजाद करने वाला है, और वह जिस काम का फैसला करता है कह देता है कि हो जा, वह हो जाता है | وَمَنُ أَظْلَمُ مِتَنُ مَّنَعَ مَلْجِدَاللَّهِ أَنُ يُّذَكَرَ فِيهَا اسُهُ لا وَسَلَى فِي خَرَابِهَا أُولِيكَ مَا كَانَ لَهُمُ أَنْ يَنْخُلُوْهَا آلِآخَا بِفِيْنَ لا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١١)

وَيِثْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَايَنْمَا تُوَثُواْ فَتَثَمَّ وَجُهُ اللهِ مَانَ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ١٤٠

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدُّا للسُبْطَنَةُ \* بَلُ لَّهُ مَا فِي السَّبُوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿ كُلُّ لَهُ قُٰذِتُونَ ۞

كِدِنْعُ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿ وَلِذَا قَضَى آمُرًا ﴿ وَلِذَا قَضَى آمُرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

तबाही सिर्फ यही नहीं है कि उसे ढा दिया जाये तथा इमारत को नुकसान पैहुचाया जाये, बल्कि उन में अल्लाह की इबादत और जिक्र करने से रोकना, धार्मिक नियमों की स्थापना (क्रायम करना) और धिर्क के प्रदर्शन (मजाहिर) से पाक करने से मना करना भी जुल्म और अल्लाह के घरों को वरबाद करना है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हिजरत के बाद जब मुसलमान 'वैतुल मुकद्दस' की ओर मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, तो मुसलमानों को इसका दुख था, इस मौका पर यह आयत उतरी | कुछ कहते हैं कि यह आयत उस समय उतरी जब 'बैतुल मुकद्दस' से फिर खाने काअ़बा की ओर मुंह करने का हुक्म हुआ तो यहूदियों ने तरह-तरह की बातें गढ़ीं, कुछ के नजदीक इसके उतरने की वजह सफर में सवारी पर निफल नमाजों को पढ़ने की इजाजत हुई कि सवारी का मुंह किधर भी हो, नमाज पढ़ सकते हो, कभी कुछ वजह से जमा हो जाते हैं और उन सभी के हुक्म के लिए एक ही आयत उतरती हैं, ऐसी आयतों के लिए कई कथन (अक्रवाल) जमा होते हैं, किसी कथन में एक उतरने की वजह का बयान होता है और किसी में दूसरा | ये आयत भी इसी तरह की है | (अहसनुल तफासीर)

99 द. और इसी तरह अनपढ़ लोगों ने भी कहा कि ख़ुद अल्लाह (तआला) हम से बातें क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती, इसी तरह ऐसी ही बात उन के पहले लोगों ने भी की थी, उन के और इन के दिल एक जैसे हो गये, हम ने तो यक्रीन करने वालों के लिए निशानियों का बयान कर दिया।

999. हम ने आप को हक के साथ ख़ुशख़बरी देने वाला और आगाह कराने वाला वनाकर भेजा है और नरकवासियों के वारे में आप से नहीं पूछा जायेगा।

9२०. और आप से यहूदी और इसाई कभी भी खुश न होंगे, जब तक कि आप उन के मजहब का अनुकरण (पैरवी) न कर लें, (आप) कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत होती है, 1 और अगर आप ने अपने पास इल्म आ जाने के बावजूद फिर भी उनकी इच्छाओं की पैरवी की तो अल्लाह के पास न तो आप का कोई वली होगा न कोई मददगार।

9२9. जिन्हें हमने किताब दी<sup>2</sup> और वे उसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं<sup>3</sup> वे इस किताब पर भी ईमान रखते हैं और जो इस पर ईमान नहीं रखते वह ख़ुद अपना घाटा करते हैं। وَقَالَ اثَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللهُ اَوْ تَأْتِينُنَّا اَيَةً ﴿كَنْ اِكَ قَالَ اثَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ فِمْثُلَ قَوْلِهِمْ اتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿ قَنْ بَيْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ﴿ ١١٤

إِنَّآآَدُسُلِنْكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۗ وَكَلَ تُسْتَكُ عَنْ آصُحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿ اللَّهِ عَنْ آصُحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَكُنُ تُرْفَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وُلَا النَّصْلُوى حَثَّى تَتَبَعَ مِلْتَهُمُ عُثُلُ إِنَّ هُنَى اللهِ هُوَ الْهُلَى وَكَنِينِ اتَّبَعْتَ اهْوَاءَهُمْ بَعْلَ الَّذِي مَ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِدُرٍ (20)

ٱكَذِيْنَ اتَيْنْهُمُ الْكِتَّابَ يَتُلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاَوَتِهِ ﴿ اُولَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿ وَمَنْ تَيَكُّفُرُ بِهِ فَاُولَيْكَ هُمُ الْخُيسِرُونَ (12)

जो अब इस्लाम धर्म की शक्ल में है जिसकी दावत नबी \* दे रहे हैं, न कि वदले हुए रूप में यहूदी और इसाई धर्म।

अहले किताब के बुरे लोगों के बुरे चिरित्र और अखलाक का जरूरी बयान करने के बाद उन में जो कुछ लोग अच्छे काम करने वाले और सच्चे थे, इस आयत में उनकी सिपतों और उन को ईमानवाले होने की खबर दी जा रही है । इन में अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन जैसे और इसान हैं जिनको यहूदियों में से इस्लाम धर्म कुबूल करने की खुश्चनसीबी हासिल हुई ।

<sup>&</sup>quot;बह इस तरह पढ़ते हैं, जिस तरह पढ़नें का हक है।" के कई मतलब बयान किये गये हैं। जैसे, १- "ध्यानपूर्वक पढ़ते है।" जन्नत का बयान आता है तो जन्नत की तमन्ना करते है तथा जहन्नम का बयान आता है तो उससे बचे रहने की दुआ करते हैं। (२) इस के हलाल को हलाल, हराम को हराम समभते और अल्लाह के कलाम को बदला नहीं करते, जैसे दूसरे यहूदी करते थे। (३) उस में जो कुछ लिखा है लोगों को बताते हैं, उसकी कोई बात नहीं छिपाते। (४) इसकी बाजेह (स्पष्ट) बातों के अनुसार अमल करते हैं, अस्पष्ट (गैर बाजेह) बातों पर ईमान रखते हैं और जो बाते समभ में नहीं आती उन्हें आलिमों से हल करवाते हैं। (४) इसकी एक-एक बात का पालन करते हैं। (भतहल कदीर)

१२२. ऐ इस्राईल के पुत्रों! मैंने तुम को जो नेमतें दी हैं उन्हें याद करो और यह कि मैंने तुम्हें सारे जहाँ में फ़जीलत अता कर रखी थी। १२३. और उस दिन से डरो जिस दिन कोई इंसान किसी इंसान को कोई फायेदा न पहुँचा सकेगा न किसी इंसान से कोई बदला कुबूल किया जायेगा न उसे कोई सिफारिश फायेदा पहुँचा सकेगी न उसकी मदद की जायेगी।

१२४. और जब इब्राहीम (ﷺ) की उन के रब ने कई-कई बातों से परीक्षा ली, और उन्होंने सभी को पूरा कर दिखाया तो (अल्लाह ने) फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूरा | पूछा- और मेरी औलाद को, जवाब दिया कि मेरा वादा जालिमों से नहीं |

१२५. और हम ने बैतुल्लाह (कअवा) को इंसानों के लिए सवाव और अमन की जगह वनाया, तुम "मुकामे इब्राहीम" (इब्राहीम का मुकाम- मस्जिद हराम में एक मुकर्रर जगह का नाम है जो काअबा के दरवाजे के सामने थोड़ी वायें हटकर है) को "मुसल्ला" (नमाज पढ़ने का मुकाम) मुकर्रर कर लो², और हम ने इब्राहीम और इस्माईल (علم الملكة) से वादा लिया कि मेरे घर को तवाफ और एतिकाफ करने वालों और रुकुउ करने और सज्दा करने वालों के लिए पाक और साफ रखों।

يَبَنِيَ إِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْ انِعُمَتِيَ الَّتِيِّ اَنُعَمُتُ اَعْمَنُ الْعَمْتُ الْعَمْتُ الْعَلَمِيْنَ ﷺ عَلَيْكُمْ وَانِّيْ الْعَلَمِيْنَ ﷺ وَالْقُوْلِ الْعَلْمِينَ الْعَلَمِينَ ﷺ وَالْقُوْلِ اللّهُ اللّهُ عَنْ لَفْسٍ شَيْئًا وَلا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

وَاذِ ابْتَكَىٰ اِبُوْهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتِ فَاتَتَهُنَّ قَالَ اِنْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا لِمَقَالَ وَمِنْ ذُرِّتَتِيْ لَا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِيْنَ 120

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَمَالَةً لِلنَّاسِ وَامْنَا ۚ وَاتَّخِذُهُ ا مِنْ مَّقَامِ إِبْرِهِمَ مُصَلًّ \* وَعَهِدْ ثَأَ اِلْى اِبْرِهِمَ وَاسْلِعِيْلَ آنُ طَهِّرا بَيْتِيَ اِلطَّلْهِفِيْنَ وَالْعَكِفِيْنَ وَالْؤُكِّعِ السُّجُوْدِ (23)

किलमात से मुराद धार्मिक हुक्म, हज के क्रानून, बेटे की कुर्बानी, हिजरत, नमस्द की आग, और वह सभी इम्तेहान हैं जिन से हजरत इब्राहिम क्ष्म गुजारे गये, और वह हर इम्तेहान में कामयाब रहे जिसके नतीजे में इसानों के मुखिया पद से सम्मानित (सरफराज) किये गये। इसिलए मुसलमान ही नहीं, यहूदी इसाई यहाँ तक कि अरब के मूर्तिपूजकों, सब ही में उन के व्यक्तित्व का सम्मान (एहतेराम) है और उनको अगुवा माना और समभन्न जाता है।

**इबाहिम का मुकाम**' से मतलब वह पत्थर है, जिस पर खड़े होकर हजरत इबाहीम का अबा को बनाया करते थे, इस पत्थर पर हजरत इबाहीम का के पैर के निश्चान हैं। अब इस पत्थर को एक श्रीधे में महफूज कर दिया गया है, जिसे हर हाजी और उमरा करने वाला इसान बैतुल्लाह की जियारत के वक़्त देख सकता है, इस जगह पर तवाफ पूरा करने के बाद दो रकाअत नमाज पढ़ना सुन्नत है।

१२६. और जब इब्राहीम ने कहा, हे मेरे रब ! तू इस जगह को शान्तिमय (मामून) नगर बना और यहाँ के रहने वालों को जो अल्लाह और क्यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों, फलों की रोजी अता कर !' अल्लाह ने कहा कि मैं काफिरों को भी थोड़ा फायेदा दूँगा, फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ मजबूर कर दूँगा, यह पहुँचने की बुरी जगह है |

१२७. जब इब्राहीम (ﷺ) और इस्माईल (ﷺ) कुजबा की बुनियाद (और दीवारें) उठाते जाते थे और कहते जाते थे कि ऐ हमारे रब ! तू हम से कुबूल कर तू ही सुनने वाला और जानने वाला है।

**१२५.** हे हमारे रब ! हमें अपना फरमांवरदार बना और हमारी औलाद में से एक समूह को अपना फरमांबरदार बना और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कुबूल कर, तू तौबा कुबूल करने वाला, रहम करने वाला है ।

9२९. हे हमारे रब ! उन में, उन्हीं में से एक रसूल (ईश्रदूत) भेज, 2 जो उनके पास तेरी आयतें पढ़ें और उन्हें किताब व हिक्मत सिखायें और उन्हें पाक करें, बेशक तू गालिब और हिक्मत वाला है |

وَلَهُ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هَنَا بَكَنَّ الْمِنَّا وَادْدُقُ اَهْلَهُ مِنَ الشَّرَاتِ مَنْ امَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْرَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ قَامَتُهُمُ تَلِيلًا تُمَّ اَضْطَرُّهُ إِلَى عَنَابِ النَّارِ الْمَصَلِّرُهُ وَلَا عَنَابِ النَّارِ الْمَصِيرُ وَهِ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُاهِمُ الْقَوَامِلَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمِعِيلُ الْمَالَةِ عَلَيْمُ (2) وَبَنَا تَقَبَّلُ مِنَا النَّهِ عَلَيْمُ (2)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ مَ وَ إِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا عَ إِنَّكَ اَنْتَ الثَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (32)

رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيْهِمُ رَسُوُلَا مِنْهُمُ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ايْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهُمُ ا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (فِيُّ)

अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहीम की ये दुआयें कुबूल कीं, यह नगर श्वान्ति (अमन) कि नगरी भी है, और खेती न होने के बावजूद भी दुनिया के सभी फल और हर तरह के अनाज की अधिकता को देख कर इंसान दंग हो जाता है !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह हजरत इब्राहीम और इस्माईल की आखिरी दुआ है | यह भी अल्लाह तआला ने क्रुवूल किया और हजरत इस्माईल  $\underset{3}{\cancel{24}}$  की औलाद में से हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह  $\underset{3}{\cancel{24}}$  को रसूल बनाया, इसीलिए नवी  $\underset{3}{\cancel{24}}$  ने फरमाया :

<sup>((</sup>أَنَا دَعُوةً أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَيَشَارةُ عِسى ورُوْيَا أَمِي التِي رَأَتُ)) بِرَاهِيمَ، وَيَشَارةُ عِسى ورُوْيَا أَمِي التِي رَأَتُ)) "मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम على की दुआ, हजरत ईसा की खुशखबरी और अपनी मां का ख़बाब हूं। (मुसनद अहमद ससंदर्भ इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> किताव से मतलब क़ुरआ़न करीम और हिक्मत (विज्ञान) से मतलब हदीस है |

**१३०. और इ**ब्राहीम के धर्म (दीन) से वही मुंह मोड़ेगा जो ख़ुद बेवकूफ हो, हम ने तो उसे दुनिया में भी अपना लिया और आख़िरत में भी वह नेक लोगों में से हैं।

१३१. जब (भी) उन के रव ने कहा कि आत्म-सर्मपण कर दो तो कहा कि मैंने सारे जहाँ के रब के लिए आत्मसर्मपण कर दिया।

9३२. इसी की वसीयत इब्राहीम और याकूव ने अपनी औलाद को की, कि हमारे बच्चों! अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए इस धर्म को निर्धारित कर दिया है, खबरदार! तुम मुसलमान ही मरना ।

१३३. क्या तुम (हजरत) याकूब की मौत के वक्त हाजिर थे? जब उन्होंने अपनी औलाद से कहा कि तुम मेरी मौत के बाद किसकी इवादत करोगे, तो सभी ने जवाब दिया था कि आप के रब की और आप के बुजुर्ग इवाहीम और इस्माईल और इसहाक के माबूद की, जो एक ही है और हम उसी के ताबेदार रहेंगे!

9३४. यह उम्मत तो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया वो उन के लिए है और जो तुम करोगे वह तुम्हारे लिए है, उन के अमल के बारे में तुम से नहीं पुछा जायेगा।

9३४. ये कहते हैं कि यहूदी और इसाई वन जाओ तो हिदायत पाओगे, तुम कहा कि सही रास्ते पर तो इब्राहीम (ﷺ) के पैरोकार हैं, और इब्राहीम (ﷺ) सिर्फ अल्लाह के फरमांबर्दार थे वे मूर्तिपूजक नहीं थे |²

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ قِلَةِ اِبْرَاهِمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ تَفْسَهُ ﴿ وَلَقَى اصْطَفَيْنَهُ فِى الدَّنْيَا ۚ وَانَّهُ فِى الْاِخِرَةِ لَمِنَ الشَّلِحِيْنَ 100

إِذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلِمُ ۚ قَالَ ٱسْلَمْتُ

لِرَبِّ الْعُلَمِينَ (13)

وَوَضَى بِهَآ اِبُرْهِمُ بَنِينِهِ وَيَعْقُوْبُ طِيلَبَنَّ اِنَّ اللهُ اصْطَفَى لَكُمُ البِّائِنَ فَلَا تَمُونُّنَّ اِلاَّ وَٱنْتُمُ الله اصْطَفَى لَكُمُ البِّائِنَ فَلَا تَمُونُّنَّ اِلاَّ وَٱنْتُمُ مُسْلِئُونَ ﴿ثَوْلَ

آمُ كُنْتُمُ شُهَكَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمُوْتُ ﴿
إِذْ قَالَ لِمِنِيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى مُ قَالُوْا نَعْبُدُ الْهَكَ وَ إِلَّهَ الْبَالِكَ اِبْرُهِمَ وَاسْلِعِيْلَ وَاِسْحَقَ الْهَا وَاحِدًا الْحَقَّقَ ثَصَّىٰ لَهُ مُسْلِمُونَ (3)

تِلْكُ أُمَّةً قُنُ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُهُ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْتُلُونَ عَنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

وَقَالُوا لُونُواْ هُوْدًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُاوْا ﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةً اِبْرَاهِمَ حَنِيْقًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ 33

ग हजरत इब्राहीम والدين और हजरत याकूब والدين (सत्यधर्म) की वसीयत अपनी औलाद को किया जो यहूदी धर्म नही इस्लाम धर्म ही है । जैसा कि यहाँ भी इसका बयान मौजूद है और कुरआन करीम में कई जगहों पर भी इसका तफसीली बयान है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यहूदी, मुसलमानों को यहूदी धर्म की और इसाई, इसाई धर्म की दावत देते और कहते कि हिदायत का नूर इसी में हैं | अल्लाह तआ़ला ने कहा कि उन से कहो कि हिदायत इबाहीम के धर्म की अनुकरण (पैरवी) में है, जो हनीफ था (यानी सिर्फ एक अल्लाह ही का पैरोकार और उसकी इबादत करने वाला) वह मूर्तिपूजक नहीं था |

१३६. (ऐ मुसलमानों!) तुम सब कहो हम अल्लाह पर ईमान लाये और उस पर भी जो हमारी तरफ़ उतारी गई और जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूव और उनकी औलाद पर उतारी गई और जो कुछ अल्लाह की तरफ से मूसा, ईसा और दूसरे निवयों को दिये गए, हम उन में से किसी के बीच फर्क नहीं करते, हम अल्लाह के ताबेदार हैं!

१३७. अगर वह तुम जैसा ईमान लाए तो हिदायत पाएंगे, और अगर मुंह मोड़े तो खिलाफ में हैं, अल्लाह (तआला) उन से निकट भिवप्य (मुस्तक्रविल) में तुम्हारी मदद करेगा। वह अच्छी तरह से सुनने और जानने वाला है। १३८. अल्लाह का रंग अपनाओ और अल्लाह (तआला) से अच्छा रंग किसका होगा?² हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं।

قُوْلُوَّا اَمَنَّا بِاللهِ وَمَا اُنُزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنُزِلَ اِلَّ اِللَّهُ وَمَا اُنُزِلَ اِلَّ اللهُ ا اِبْرَاهِمَ وَاِسْلِعِيْلَ وَاسْخَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اَوْقِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا اُوْقِيَ النَّبِيثُوْنَ مِنْ ذَيْهِمْ "لَا نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَيْ قِنْهُمْ اللَّهُ فَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْهَا

فَإِنْ أَمَنُوا بِيشْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَلِ اهْتَكَوْاءَ وَإِنْ تَوَكُّواْ فَإِنَّهَا هُمْ فِى شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِنِيُّ الْعَلِيْمُ الْآِنِ

صِبْغَةَ اللهِ عَوْمَنَ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً رَ وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ (138)

यानी ईमान यह है कि सभी निवयों को अल्लाह तआला की ओर से जो कुछ मिला या उन पर उतरा, सभी पर ईमान लाया जाए, किसी भी किताब या रसूल का इंकार न किया जाए, किसी एक किताब या नवी को मानना, किसी को न मानना, यह निवयों में फर्क जाहिर करता है जिसे इस्लाम ने ठीक नही कहा है, लेकिन अब अमल केवल कुरआन करीम के कानूनों और आदेशानुसार होंगे, पहले कितायों में लिखी हुई के अनुसार नहीं, क्योंकि पहले तो वे अपने असल रूप (शक्त) में नहीं है, परिवर्तित (बदले हुए) हैं, दूसरे कुरआन ने उन सभी के हुक्मों को मंसूख कर दिया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसाईयों ने एक पीले रंग का पानी निर्धारित (मुकर्रर) कर रखा है, जो हर इसाई लड़के को और हर उस इसान को भी दिया जाता है जिसका मकसद इसाई धर्म कुबूल करना होता है | इस रीति का नाम उन के यहाँ "वैध्टिज्म" है | यह उन के यहाँ बहुत जरूरी है इस के बिना वे किसी के पाक होने की कल्पना (तसब्बुर) नहीं करते, अल्लाह तआला ने उनका खण्डन (तरदीद) किया है और कहा है कि सच्चा रंग तो अल्लाह का रंग है, उस से बड़ा कोई रंग नहीं | अल्लाह के रंग का मतलब वह प्राकृतिक धर्म है, या इस्लाम धर्म है, जिसकी तरफ हर नबी ने अपने-अपने जमाने में अपनी-अपनी उम्मत को दावत दिया या एकेश्वरबाद (तौहीद) की दावत |

भाग-१

الجزء ١ | 41

سورة البقرة ٢

**१३९.** (आप) कह दीजिए क्या तुम हम से अल्लाह के बारे में भगड़ते हो, जो हमारा और तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे अमल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, हम तो उसी के लिए मुख्लिस हैं।

१४०. क्या तुम कहते हो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या इसाई थी? कह दो क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह (तआला)? अल्लाह के पास सुबूत छुपाने वालों से ज़्यादा जालिम और कौन है? और अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमल से गाफिल नहीं।

**१४१**. यह समुदाय (उम्मत) है जो गुजर चुका, जो उन्होंने किया उन के लिए है और जो तुम ने किया तुम्हारे लिये, तुम से उन के अमल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। قُلُ اَتُخَلِّفُونَنَا فِي اللهِ وَهُوَرَتُّبَنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا اَعْهَا لُنَا وَلَكُمْ اَعْهَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ فَنَ

اَمُرَتَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرُاهِمَ وَالسَّلْعِيْلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُوْبُ وَالْرَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصْلَى الْ قُلْءَ اَنْتُمُ اَعْلَمُ اَمِ اللَّهُ \* وَمَنْ اَظْلَمُ مِثَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَةً مِنَ اللَّهِ \* وَمَا اللَّهُ يِغَافِلِ عَبَّا تَعْمَلُوْنَ (19)

تِلْكَ أُمَّةً قَلْ خَلَتُ \* لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُهُ مَّا كَسَبْتُهُ \* وَلَا تُسْئَلُونَ عَبَّا كَانُواْ يَعْبَلُونَ (أَنِّ)

## (مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ)

"जिसको उसका कर्म (अमल) पीछे छोड़ गया, उसका वंश उसे आगे नहीं बढ़ाएगा ि (सहीह मुस्लिम)

मतलब है कि बुजुर्गों के अच्छे काम से तुम्हें कोई फायेदा और उन के गुनाहों पर तुम से कोई पूछताछ न होगी, बल्कि उन के अमल के बारे में तुम से या तुम्हारे अमल के बारे में उन से नहीं पूछा जाएगा |

## (وَلاَ تَزِرُ وَانِدَةٌ وِنْدَ أَخْرَى)

कोई किसी का बोभ नहीं उठाएगा लिस्र: फ्रांतिर-१८)

## ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ﴾

..इंसान के लिए वहीं कुछ है जिस के लिए उस ने कोशिश की ln (सूर: अल-नजम-३९)

इस आयत में फिर फायेदा और अमल की विशेषता (फजीलत) का बयान करके बुजुर्गों और महात्माओं से रिश्ता या उन पर भरोसा को बेकार वताया गया है । क्योंकि :

१४२. करीब ही वेवकूफ लोग कहेंगे कि जिस किब्ला (जिस दिशा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है) पर यह थे उस से इन्हें किस चीज ने फेर दिया? (आप) कह दीजिए कि पूरब और पश्चिम का मालिक अल्लाह (तआला) है वह जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखाता है।

१४३. और हम ने इसी तरह तुम्हें बीच की (संतुलित) उम्मत बनाया है। तािक तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल (ﷺ) तुम पर गवाह हो जाएं और जिस किब्ले पर तुम पहले से थे, उसे हम ने सिर्फ इसलिए मुफरर किया था कि हम जान लें कि रसूल के सच्चे ताबेदार कौन-कौन हैं और कौन है जो अपनी एडियों के वल पलट जाता है, जबिक यह काम कठिन है, लेकिन जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है (उन पर कोई कठिनाई नहीं) अल्लाह (तआला) तुम्हारा ईमान वर्वाद नहीं करेगा, अल्लाह (तआला) लोगों के साथ प्यार और रहम करने वाला है।

१४४. हम आप के मुंह को आसमान की तरफ, बार-बार उठते हुए देख रहे हैं, अब हम आप को उस किब्ले की तरफ फेर देंगे, जिस से आप खुश हो जायें, आप अपना मुंह मस्जिद हराम (कअबा) की तरफ फेर लें और आप जहाँ कहीं भी हों आप अपना मुंह उसी ओर फेरा करें । अहले किताब को इस बात के अल्लाह की तरफ से सच होने का सच्चा इलम है और अल्लाह तआला उन अमलों से गाफिल नहीं, जो ये करते हैं।

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلْهُمْعَنَ قِبْلَتِهِمُ الَّتِنَ كَانُوا عَيَنْهَا \* قُلْ تِلْهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يُهْدِئ مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ (4)

وَكُذَٰ اِكَ جَعَلْنُكُوْ أُمَّةً وَسَطُا آتِكُوْ نُوْاشُهَدَا اَعْلَى
النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُولُ عَلَيْكُوْشَهِيْدًا ﴿ وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّيْقُ كُنْتَ عَلَيْهَا ٓ الاِلْيَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ
الْقِبْلَةَ الَّيْقُ كُنْتَ عَلَيْهَا ٓ الاَلِيَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ
الرَّسُولُ مِعْنَ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ وَإِنْ كَانَتُ
الرَّسُولُ مِعْنَ يَنْفَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ وَإِنْ كَانَتُ
الرَّسُولُ مِعْنَ لَللهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا مَنَا اللهُ لَا وَمَا كَانَ اللهُ لَيْكِيدُونَ اللهُ لَا مِنَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

قَدُ نَرَى تَقَدُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءَ عَلَنُولِينَكَ قِبُلَةً تَرْضُهَا وَقِلِ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَهْ فِي الْعَرَامِرُ وَحَيْثُ مَا كُنْنَتُمْ فَوَنُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةُ وَوَانَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبَ لَيَعْلَمُونَ الْكَالُقِي مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह आयत किव्ला के बारे में नाजिल हुई |

<sup>2</sup> का मतलब है, 'मध्य' (बीच), लेकिन यह बड़ाई और फ्रजीलत के लिए भी इस्तेमाल होता है, यहाँ भी इसी मतलब में इस्तेमाल हुआ हैं।

9४५. और आप अगर अहले किताब को सभी सुबूत पेश कर दें, फिर भी वे आप के किब्ले का अनुकरण (पैरवी) नहीं करेंगे और न आप उन के किब्ले को मानने वाले, न ये आपस में एक-दूसरे के किब्ले को मानने वाले हैं। अगर आप इस के बावजूद कि आप के पास इल्म आ चुका फिर भी उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पैरवी करने लगें तो बेशक आप भी जालिम हो जाएंगे।

9४६. जिन्हें हमने किताब दी है वे तो इसे ऐसा पहचानते हैं, जैसे कोई अपने पुत्रों को पहचानता है, उनका एक गुट सच को पहचान कर फिर छुपाता है |

१४७. आपके रब की तरफ से यह पूरा सच है, होशियार! आप शक करने वालों में से न हों |

१४८. और हर इंसान एक न एक ओर आकृष्ट (मुतविज्जिह) हो रहा है, तुम नेकी की तरफ दौड़ो जहाँ कहीं भी तुम रहोगे, अल्लाह तुम्हें ले आयेगा, अल्लाह (तआला) को हर चीज की कुदरत है।

१४९. और आप जहां से निकलें अपना मुंह मस्जिदे हराम की तरफ कर लिया करें, यही सच है आप के रब की तरफ से और जो कुछ तुम कर रहे हो उस से अल्लाह अन्जान नहीं।

१४०. और जिस जगह से आप निकलें अपना मुंह मिस्जिदे हराम की तरफ फेर लें और जहाँ कहीं तुम रहो अपना मुंह उसी तरफ कर लिया करों, ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाकी न रह जाए, उनके सिवाय जिन्होंने उन में से जुल्म किये हैं, तुम उन से मत डरों,² मुझ से ही डरों ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी कर وَلَهِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ اٰكِةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا اَنْتَ بِتَابِجَ قِبْلَتَهُمُ عَ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ قِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لِإِنَّكَ إِذًا لَيْنَ الظَّلِمِيْنَ (1)

ٱلَذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ ٱبْنَاءَهُمُ ۖ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمْ لَيَكْشُوُنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (40)

ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِكَ فَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُنْتَرِيْنَ ﴿ اللَّهِ الْمُنْتَرِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ جَمِيْعًا اللَّهُ اللّٰهُ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ قَدْ اللَّهُ عَلْ كُلّ شَيْءٍ قَدْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْ كُلّ شَيْءٍ قَدْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْ كُلّ شَيْءٍ قَدْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدْ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ زَيِّكَ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (49)

<sup>।</sup> यह चेतावनी (तंबीह) पहले गुजर चुकी है, मकसद उम्मत को होशियार करना है कि क़ुरआन और हदीस के इल्म के बावजूद अहले बिदअत के पीछे लगना जुल्म और भटकाव है।

<sup>2</sup> जालिमों से न इसे, यानी मर्तिपजकों की वातों की फिक्र न करो ।

दूं और इसलिए भी कि तुम हिदायत पा सको।

949. जिस तरह हम ने तुम में तुम्ही में से रसूल (ईशदूत-मोहम्मद ﷺ) को भेजा, जो हमारी आयतें (पाक क़ुरआन) तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिक्मत और उन बातों का जिन से तुम लाइल्म थे इल्म दे रहा है |

१५२. इसलिए तुम मुझे याद करो मैं भी तुम्हें याद करंगा और मेरे शुक्रगुजार रहो और नाशुक्री से बचो ।

**९४३**. हे ईमानवालो! सब्र और नमाज के जरिये मदद चाहो, अल्लाह (तआला) सब्र करने वालों का साथ देता है।

**१५४**. और अल्लाह (तआला) की राह में <mark>घहीद</mark> होने वालों को मुर्दा न कहो,<sup>2</sup> वे जिन्दा है, लेकिन तुम नहीं समझते ।

१४४. और हम किसी न किसी तरह तुम्हारा इम्तेहान जरूर लेंगे, दुश्मन के डर से, भूख-प्यास से, माल व जान, फलों की कमी से और उन सब करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए।

१५६. उन्हें जब कभी भी कोई कठिनाई आती है, तो कह किया करते हैं कि हम तो ख़ुद अल्लाह (तआला) के लिए हैं और हम उसी की ओर लौटने वाले हैं। كَمَّاً ٱرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوُا عَلَيْكُمْ الْيَتِنَا وَيُزُكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْجِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُواْ تَعْلَمُوْنَ (أَنَّا

فَاذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (52)

يَّائِهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلْوَةِ الآنَ اللهَ مَعَ الصَّيْرِيْنَ (3) وَلا تَقُوْلُوا لِمَنْ تَنَقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتُ مُّ بَلُ اَخْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (3)

وَلَنَبُلُوَنَكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمُوالِ وَالْإَنْفُسِ وَالثَّمَرَتِ \* وَبَشِّرِ الصَّبِدِيْنَ (حَيَّ)

> الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ < قَالُوْآ إِنَّا يِلْهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رْجِعُوْنَ ﴿ اَهُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इंसान की दो ही हालतें होती हैं । सुख-सुविधा (ऐश्वो-आराम) या दुख और मुसीवत, सुख में अल्लाह का शुक्र करने पर जोर और दुख में सब्न और अल्लाह से मदद लेने पर वल है ।

यहीदों को मरा हुआ न कहना उनके मान-सम्मान के लिए है | यह जिन्दगी बर्जख (आलोक-परलोक के वीच का जीवन है) जिसे हमारी अक्ल समझने में क्रांसिर है | यह जिन्दगी सम्मान के अनुसार निबयों, ईमानवालों यहाँ तक कि काफिरों को भी हासिल है | शहीद की रूह और कुछ कौल के अनुसार ईमान वालों की रूहें भी एक चिड़िया की शक्ल में जन्नत में जहाँ चाहती है फिरती है | (इब्ने कसीर और सूर: आले-इमरान-१६९ देखें)

**१५७**. यही हैं जिन पर उन के रब की रहमत और नवाजिशें हैं और यही लोग सच्चे रास्ते पर हैं ।

९४८. बेशक सफा (पहाड़) और मरवह (पहाड़) अल्लाह (तआला) की निशानियों में से हैं, इसलिए अल्लाह के घर का हज और उमरा करने वाले पर इनका तवाफ कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं | अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह सम्मान करता है और उन्हें अच्छी तरह जानने वाला है |

949. जो लोग हमारी उतारी हुई निशानियों और निर्देशों (हिदायत) को छुपाते हैं इस के बावजूद कि हम उसे अपनी किताब (पाक कुरआ़न) में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं उन लोगों पर अल्लाह की और सभी धिक्कारने वालों की धिक्कार है |

9६०. लेकिन वह लोग जो तौबा कर लें और सुधार कर लें और बयान करें तो मैं उनकी तौबा कुवूल कर लेता हूं, और मैं तौबा कुबूल करने वाला और रहम करने वाला हूं।

9६9. बेशक जो काफिर कुफ़ की हालत में मर जाएं उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सभी लोगों की लानत है।

१६२. जिस में वे हमेशा रहेंगे न उन से अजाब हल्का किया जायेगा और न उन्हें ढील दी जायेगी । ٱولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ حَ وَٱولَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۞

إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوقَ مِنْ شَعَايِّرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَهَرَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَوْفَ بِهِمَاط وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيُرًّا ﴿ فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْهُ ۗ (18)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلٰى مِنْ بَغْلِ مَا بَيَّنْهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتْبِ' اُولِیِّكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُوْنَ ﴿وَلَٰ

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَ بَيْنَوُا فَأُولَلِكَ اتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَابُ الرَّحِيْمُ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَيْكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَهُ اللهِ وَالْمَلَيِّكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِيْنَ (6)

> خْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاهُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۞

बहुवचन (जमा) شَيْرِوُ का है, जिसका मतलब निशानी के है, यहां हज के काम (जैसे अरफात में हकना, सअई करना, (सफा-मरवह पहाड़ों के बीच मुकर्रर रास्ते का चक्कर लगाना, कंकरियां मारना, कुर्बानी देना से) मुराद है जो अल्लाह तआला ने मकर्रर किया है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अल्लाह तआला ने जो बातें अपनी किताब में उतारी हैं उन्हें छिपाना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह की लानतों के सिवा दूसरे लानतें करने वालों के जरिये भी लानत की जाती है। हदीस में हैं (من سُئل عن علم فكتمه أَجْم يومُ القرامة بِلحام من النار)

१६३. और तम सब का माबुद एक अल्ला

9६३. और तुम सब का माबूद एक अल्लाह ही है उस के सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं, वह बहुत कृपालु और बड़ा दयालु है ।

१६४. बेशक आकाश और धरती का बनाना, रात दिन का फेर वदल, नावों का लोगों को फायेदा देने वाली चीजों को लेकर समुद्र में चलना, आकाश से वर्षा उतार कर मुर्दा धरती को जिन्दा कर देना, इस में हर तरह के जीव को फैला देना, हवा की दिशा परिवर्तन (बदलना) करना, और बादल जो आकाश व धरती के बीच मुसख़्खर हैं, इस में अक्लमंदो के लिए अल्लाह की क़ुदरत की निशानी हैं।

9६४. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के साझीदार दूसरों को ठहरा कर उनसे ऐसा प्रेम रखते हैं जैसा प्रेम अल्लाह से होना चाहिए और ईमानवाले अल्लाह से प्रेम में सख़्त होते हैं, काश कि मूर्तिपूजक जानते जबिक अल्लाह के अजाबों को देखकर (जान लेंगे) कि सभी ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह सख़्त अजाब देने वाला है। (तो कभी भी मूर्तिपूजा न करते)

9६६. जिस समय मुखिया लोग अपने पैरोंकारों से अलग हो जायेंगे और अजाव को अपनी आखों से देख लेंगे और सभी रिश्ते टूट जायेंगे । 9६७. और ताबेदार कहने लगेंगे, काश हम दुनिया की तरफ दोवारा जायें तो हम भी उन से इसी तरह अलग हो जाएं, जैसे ये हम से हैं। इसी तरह अल्लाह तआला उन्हें उन के अमल दिखाएगा उनको पछतावे के लिए, ये कभी भी जहन्नम से न निकल पाएंगे।

وَالْهُكُمُ اللَّهُ وَاحِثُ لاَ اللهَ الاَ هُوَ الرَّهُ هُوَ الرَّحْفُ الرَّحْفُ الرَّحْفُ الرَّحْفُ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلُوْتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيُلِ وَ النَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْدِى فِي الْبَحْدِ بِهَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللهُ مِن السَّهَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ " وَتَصْدِيْفِ الرِّيْجَ وَ السَّحَابِ السُّخُرِ بَيْنَ السَّهَاءِ وَ الْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُتِ اللهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوْاَ اللهَ اَنْدَادًا تِتْلَهِ ﴿ وَكُوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِذْ يَرَوُنَ الْعَلَاابِ ﴿ اَنَ الْقُوَّةَ لِلْهِ جَمِيْعًا ﴿ وَآنَ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ( 66)

إِذْ تَكَبَّزًا الَّذِيْنَ التَّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ التَّبَعُوا وَ رَاوًا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسُبَابُ (60) وَقَالَ الَّذِيْنَ التَّبَعُوا لَوَ اَنَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَا لَاكَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللهُ اعْمَالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمُ لَا وَمَا هُمْ بِخْرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ (6)

पुरिक आखिरत में धर्मगुरु और धर्माचारियों की मजबूरी और ख़्यानत पर अफसोस करेंगे, लेकिन इस अफसोस का कोई फायदा न होगा, काथ दुनिया में ही शिर्क से तौवा कर लें।

الجزء ٢

سورة البقرة ٢

يَايَهُا النَّاسُ كُلُوامِمًا فِي الْرَاضِ حَلَلًا كَلِيًّا ﴿ १६८ हे लोगों ! धरती में जितनी भी हलाल और पाक चीजें हैं, उन्हें खाओ-पियो और शैतान के रास्ते पर न चलो, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।

१६९. वह तुम्हें सिर्फ़ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह (तंआला) पर उन बातों के कहने का हक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं।

१७०. और उन से जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह (तआला) की उतारी हुई किताब पर अमल करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उस रास्ते का पालन करेंगे जिस पर हम ने अपने बुजुर्गो (बाप-दादा) को पाया, जबिक उन के वुजुर्ग बेवकूफ और भटके हुए हीं |2

१७१. और काफिर उन जानवरों की तरह हैं जो अपने चरवाहे की सिर्फ पुकार और आवाज ही को सुनते हैं (समझते नहीं) वह बहरे गूंगे और अंधे हैं, उन्हें अक्ल नहीं है |

وَلا تَتَبِعُوا خُطُولتِ الشَّيْطِي م إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ أَمُبِينَ (١68)

إِنَّهَا يَاٰمُولُهُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَانْ تَقُوْلُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (69)

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ اَنْزَلَ اللهُ قَالُوُ ابِّلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَّاءَنَا لَا أَوَلُو كَانَ أَبَّآؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلا يَهْتَدُونَ 100

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِلَآءً الْصُمُّ بُلُمْ عُنيٌّ فَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ (17)

<sup>े</sup> यानी शैतान के ताबेदार वनकर अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को हराम न कही, जिस तरह से मूर्तिपूजकों ने किया कि अपनी मूर्तियों के नाम से समर्पित (वक्फ) जानवरों को अपने लिए हराम कर लेते थे, जिसका तफसीली बयान सूर: अल-अन्आम में आयेगा

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आज भी अहले विदअत को समझाया जाए कि इन नई वातों की धर्म में कोई कीमत नहीं, तो वह यही जवाव देगे कि ये रीति-रिवाज हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है, जबकि बुजुर्ग भी दीन के इल्म से नावाकिफ और हिदायत से महरूम हो सकते हैं, इसलिए मजहबी दलीलों के सुबूत के सामने बुजुर्गों के हुक्म को मानना, इमामों की पैरवी (बिना सुबूत के उनकी बात माने जाना। पुरी तरह से भटकाव है, अल्लाह तआला मुसलमानों को भटकाव के दलदल से निकाले ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इन काफिरों की मिसाल, जिन्होंने अपने बुजुर्गों की पैरवी में अपनी अवल और इल्म को छोड़ दिया है, उन जानवरों की तरह है, जिनको चरवाहा बुलाता और पुकारता है, तो वह जानवर आवाज तो सुनते हैं, लेकिन यह नहीं समभते कि उन्हें क्यों बुलाया और पुकारा जा रहा है? इसी तरह यह तावेदार भी वहरे है कि सच की आवाज नहीं सुनते, गूंगे है कि सच बात मुंह से नहीं निकालते, अधे है कि सच देख नहीं सकते और अक्ल से खाली है कि सच की दावत और एकेश्वरवाद (तौहीद) और सुन्नत की दावत को समभने के लायक नहीं हैं, यहाँ दुआ से क़रीब की आवाज और निदाअ से दर की आवाज मुराद है ।

१७२. ऐ ईमानवालो! जो (पाक) चीज हम ने तुम्हें अता की हैं, उन्हें खाओ-पियो और अल्लाह (तआला) के शुक्रगुजार रहो, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो ।

१७३. तुम पर मुर्दा और ख़ून (बहा हुआ), सूअर का गोरत और वह हर चीज जिस पर अल्लाह के नाम के सिवाय दूसरों के नाम पुकारे जायें हराम हैं, लेकिन जो मजबूर हो जाये और वह सीमा उल्लंघन करने वाला और जालिम न हो. उसको उन को खाने में कोई गनाह नहीं, अल्लाह (तआला) बर्ख्यने वाला रहम करने वाला है।

१७४. वेशक जो लोग अल्लाह तआला की उतारी हुई किताव छिपाते हैं, और उसे थोड़ी-थोडी कीमत पर बेचते हैं, यकीन करो वे अपने पेट में आग भर रहे हैं, क्यामत के दिन अल्लाह तआला उन से बात भी नहीं करेगा, न उन्हें पाक करेगा, उन के लिए सख्त अजाब हैं | أُولِيِّكُ الَّذِينَ اشْتُرُوا الصَّلِلَةَ بِالْهُدْى وَالْعَدَابِ यही वह लोग है जिन्होंने गुमराही को إيعام हिदायत के बदले और अजाव को मंगफिरत के बदले खरीद लिया है, यह लोग आग का अजाब

१७६. इन अजाबों की वजह यही है कि अल्लाह तआला ने सच्ची किताब उतारी और इस किताब में इष्टितेलाफ रखने वाले जरूर दूर के विभेद (ख़िलाफ) में हैं |

कितना सहन करनें वाले हैं।

يَايَّهُاالَّذِيْنَ ٰامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبْتِ مَادَذَ قُنْكُمْ وَاشْكُرُوْ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (17)

إنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ عَنَيْنِ اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغَ وَلا عَادٍ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿ اتً اللهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ (173)

إِنَّ الَّذِينِينَ يَكُتُمُونَ مَآانَزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿ أُولَيكَ مَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكِّلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَةِ وَلَا يُزَلِّيهِمْ أَوْلَهُمْ عَنَاكً النَّمُّ (174)

بِالْمِغْفِرَةِ وَ فَهَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّادِ (17)

ذٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ نَزَّلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ \* وَإِنَّ الَّذِينَ | اخْتَلَفُوا فِي الْكِتْبِ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ 60

इस में ईमानवालों को उन सभी चीजों के खाने का हुक्म है, जिन्हें अल्लाह ने हलाल की हैं और उस पर अल्लाह का शुक्रगुजार होने की वात कही गयी है, उस से तो एक बात यह मालूम हुई कि अल्लाह की हलाल की हुई चीज ही पाक और पाकीजा हैं, हराम की हुई चीज पाक नहीं चाहे वे मन को कितनी ही पसंद क्यों न हो (जैसे परिचमी देशों को सअर का गोश्त बहुत ज्यादा पसन्द है ।

१७७. सारी अच्छाई पूरव और परिचम की तरफ मुँह करने में ही नहीं, बल्कि हकीकृत में अच्छा वह इंसान है जो अल्लाह (तआला) पर क्यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह की किताब पर और निबयों पर ईमान रखने वाला है. जो माल से प्रेम करने पर भी रिश्तेदारों. यतीमों, गरीबों, मुसाफिरों और भिखारियों को दे, कैदियों को आजाद करे, नमाज की पाबंदी और जकात को अदा करे, जब वादा करे तो उस को पुरा करे, माल की कमी, दुख-दर्द और लडाई के समय सब करे, यही सँच्चे लोग हैं और यही परहेजगार (बुराई से वचने वाले) हैं। १७८. हे ईमानवालों! तुम पर क्रत्ल किये गये इंसान का बदला लेना फर्ज़ किया गया है, आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, नारी नारी के बदले, हाँ अगर जिस किसी को उस के भाई की तरफ से माफ कर दिया जाये. उसे भलाई का सम्मान (एहतेराम) करना चाहिए और आसानी के साथ देयत (माल जो कत्ल के बदले लिया जाये फिदिया। अदा करना चाहिए, तुम्हारे रब की तरफ से यह छूट और रहमत  $\hat{\mathbf{f}}^2$  उस के बाद भी जो उल्लघंन (तजानुज) करे, उसे बहुत अजाब का सामना करना पडेगा 13

لَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تُوتُواْ وَجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْسَفْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكِنَّ الْبِرِّ مَنْ اَمْنَ بِاللّٰهِ وَالْبَوْمِ الْخِو وَالْمَلْلِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّيِبَى وَأَنَّ الْمَالَ عَلْ حُبِّهِ ذَوى الْقُرْفِي وَالْيَتْفَى وَالْسَلْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَ السَّلْمِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ \* وَ اَقَامَ الصَّلُوةَ وَ وَ الصَّيرِيْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّوْقَ وَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عُهَدُوا \* وَ الْمُؤْونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عُهَدُوا \* وَ الْمُؤْونَ بِعَهْدِهِمْ الْمَالَةُ قُونَ الْبَاسِ الْمَالَةِ وَحِيْنَ الْبَاسِ اللَّهِ الْمِنْ الْمَالَةِ وَحِيْنَ الْبَاسِ الْمَالَةِ وَالْمُؤُونَ وَالْمَالَةِ وَعِيْنَ الْبَاسِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُؤْونَ وَالْمُؤَونَ وَالْمُؤَونَ وَالْمُؤْونَ وَالْمُولِوْقَ وَالْمُؤْونَ اللَّهِ وَالْمَالُونَ الْمَالِي اللَّهِ وَالْمُؤْونَ وَالْمُؤْونَ وَالْمُؤْونَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ السَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْم

يَّا يُنْهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْمُوْدِينَ اَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْمُدُودِ وَالْعَبْدُ بِالْقَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْمُنْفِ فَنَى عَفِى لَهُ مِنْ اَخِيْهُ شَيْءً قَاتِبَاعً الْمَالُودُ وَاحْدَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

माफी की दो हालतें हैं, एक तो बिना कोई माल बदले में लिए यानि देयत लिए बिना हो सिर्फ अल्लाह की ख़ुशी का हकदार बनने के लिए माफ करना, दूसरी हालत कत्ल के बजाये देयत क़ुबूल कर लेना! अगर यह दूसरी हालत अपनायी जाये, तो कहा जा रहा है कि देयत लेने बाला भलाई का पालन करे। إن المارية بالمارة بالمارة بالمارة का पालन करे। بالمارة بالمارة

यह छूट और मेहरबानी (यानि बदला, माफी या देयत तीनों हालतें) अल्लाह तआला की तरफ से तुम पर हुई हैं, नहीं तो इससे पहले तौरात वालों के लिए बदला या माफी थी, लेकिन देयत नहीं थी और इंजील वालों (इसाईयों) में केवल माफी ही थी, बदला था न देयत। (इब्ने कसीर)

तैयत, (माल जो मकतूल के वारंसीन क्रांतिल से क्रत्ल के बदले में सजाये मौत माफ करने के लिए मांगे) कुबूल करने या ले लेने के बाद भी उसका क्रत्ल कर दे, तो यह जुल्म और ज़्यादती

सूरतुल वकर:-२

भाग-२ 50

الجزء ٢

سورة البقرة ٢

**१७९**. अक्लमंदों! किसास (प्रतिहत्या, हत्यादण्ड) में तुम्हारे लिए जिदगी है इस वजह से तुम (कत्ल करने से) रुकोगे <sup>11</sup>

१८०. तुम पर फर्ज कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो, तो अपने मां-वाप और रिश्तोदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाये | 2 परहेजगारों पर यह फर्ज वाजेह हैं |

१८१. अब जो इंसान उसे सुनने के बाद बदल दे, तो उसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा, बेशक अल्लाह तआला सुनने वाला और जानने वाला है |

१८२. हाँ जो वसीयत करने वाले के पक्षपात और गुनाह से डरे और अगर वह उन में आपस में सुधार करा दे, तो उस पर गुनाह नहीं, अल्लाह (तआला) माफ करने वाला मेहरबान है।

१८३ ऐ ईमानवालो! तुम पर रोज़े (ब्रत जो रमजान के महीने में रखे जाते हैं) फर्ज किये गये, जिस तरह से तुम से पहले लोगों पर फर्ज़ किये गये थे, ताकि तुम तक्वा (अल्लाह से डर) का रास्ता अपनाओं।

وَلَكُمْمُ فِى الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَّهُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ۞

كُتِّبَ عَكَيْكُمُ إِذَا حَضَرَا حَنَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا \* إِنْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعُوْوْنِ \* حَقًّا عَلَ الْمُتَّقِيْنَ (8)

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْنَ مَا سَبِعَهُ فَإِنَّمَا ۚ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ ﴿ إِنَّ اللّهَ سَبِيْعٌ عَلِيدُمُ ۖ (اللّهُ)

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصِ جَنَفًا ٱوْ إِثْمَا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللهَ عَفُوْرٌ تَحِيْمٌ ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ ال

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُوْنَ (3)

है, जिसकी सजा उसको दुनिया और आखिरत दोनो में भुगतना पड़ेगा |

जब क्रांतिल को यह डर होगा कि कत्ल के बदले में उसे भी मार डाला जायेगा, तो वह किसी को भी क्रत्ल करने की हिम्मत नहीं करेगा और जिस समाज में क्रत्ल के बदले में यह क्रानून लागू हो जाता है, वहाँ यह डर समाज को क्रत्ल और खून बहाने से महफूज रखता है, जिस से समाज में बहुत सुख-शान्ति (अमनो-अमान) रहती है | इसका अवलोकन (मुशाहदा) सऊदी अरब के समाज में किया जा सकता है, जहाँ इस्लामी क्रानून के पालन के ही वजह से अल्लाह की नेमत से सुख-शान्ति का माहौल है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वसीयत करने का यह हुक्म विरासत की आयत उतरने से पहले दिया गया था, अब यह मन्सूख है |

रोजा, व्रत) का मतलब है सुवह सूरज निकलने से पहले रात के अंधेरे के बाद जो صبام-صوم

१६४. गिनती में कुछ ही दिन हैं, लेकिन अगर तुम में से जो इंसान बीमार हो या सफर में हो, तो वह दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले और जो इसकी कुदरत रखता हो फिदिया में एक गरीव को खाना दे, फिर जो इंसान भलाई में बढ़ जाये वह उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर अमल रोज़े (ब्रत) रखना ही है अगर तुम जानते हो ।

१८४. रमजान का महीना वह है, जिस में कुरआन उतारा गया । जो लोगों के लिए हिंदायत है, और जो हिंदायत और हक व बातिल के दरिम्यान फैसलाकुन है, तो तुम में जो भी इस महीने को पाये उसे रोजा रखना चाहिए, हाँ जो रोगी हो या सफर में हो, तो उसे दूसरे दिन में यह गिनती पूरी करनी चाहिए, अल्लाह (तआला) की मर्जी तुम्हारे साथ आसानी की है सख्ती की नहीं, वह चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह (तआला) की अता की गई हिंदायत के अनुसार उसकी बड़ाई वयान करों और उसके शुक्रगुजार रहों।

१८६. और जब मेरे बन्दे (भक्त) मेरे बारे में आप से सवाल करें तो कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी भी वह मुभे पुकार मैं कुबूल करता हूँ, इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वह मेरी वात मानें और मुभ्म पर ईमान रखें यही उनकी भलाई का कारण (बाईस) है। آيَّامًا مَّعْدُودُتٍ وَمَنْ كَانَ مِنْكُوْ مَوِيْضًا آوُ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّا أُمِّ مِنْ آيَّامِ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِنْ يَهُ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ وَفَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ اَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْنُمُ وَتَعْلَمُوْنَ (8)

شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي آنُولَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتِ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ عَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ عُوَمَنَكَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلْ سَقِر فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَامِ الْخُرَدُ يُرِيْدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكُمِدُوا الْعِدَة وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلْ مَا هَلْمَكُمْ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ (١٤)

وَاِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِى قَرِيْبٌ ﴿ أُجِيْبُ دَعُوقَ الدَّاجِ اِذَا دَعَانِ ﴿ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِى وَلُيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ فَلْيَسْتَجِيْبُواْ

सफेद रौधनी वातावरण में होती है, के वक्त से लेकर सूरज के डूबने तक खाने-पीने बीवी से हमबिस्तरी करने से, अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए रुके रहना, यह इवादत नपस की पाकी और सफाई के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे तुम से पहले की उम्मतों पर भी फर्ज किया गया था!

रमजान में कुरआन उतरने का मतलब यह नहीं कि पूरा कुरआन किसी एक रमजान में उतरा, बिल्क यह है कि रमजान की शबे कद्र (एहतेराम वाली रात) में लौह महफूज (अल्लाह की वह किताब जिस में शुरू से आखिर तक सभी कुछ लिखा है) से दुनिया के आसमान में उतार दिया गया और वहाँ बैतुल इज्जत (इज्जत वाला घर) में रख दिया गया, वहाँ से हालात के एतबार से लगभग २३ साल तक उतरता रहा। (इब्ने कसीर) इसलिए यह कहना कि कुरआन रमजान में या लैलतुल कुद्र या लैलतुल मुबारक में उतरा यह सब सच है।

१८७ रोजे की रातों में अपनी वीवियों से मिलने की तुम्हें इजाजत है, वह तुम्हारा लिवास हैं और तुम उन के लिवास हो, तुम्हारी छिपी खयानत का अल्लाह को इल्म है, उस ने तुम्हारी तौबा को कुबूल कर तुम्हें माफ कुर दिया, अब तुम्हें उन से हमबिस्तरी की और अल्लाह (तऑला) की लिखी हुई चीज को ढूंढ़ने हुक्म है, तुम खाते-पीते रहो, यहाँ तक की फज की सफेदी का धागा अधेरे के काले धागे से वाजेह हो जाये, फिर रात तक रोजे को पुरा करो और बीवियों से उस समय हमविस्तरी न करो जब कि तुम मस्जिदों में ऐतेकाफ (एक मकररा वक्त के लिए अल्लाह की इवादत के मकसद से अपने आप को मस्जिद तक ही महदूद कर लेना) में हो, यह अल्लाह (तआला) के हुदूद हैं, तुम इन के करीब भी न जाओ, इसी तरह अल्लॉह अपनी निशानियां लोगों पर बयान करता है, ताकि वे वचें !

१८८. और एक-दूसरे का माल गलत तरीके से ना खाया करो, न हकदार इंसानों को रिश्वत पहुँचाकर किसी का कुछ माल जुल्म से हड़प कर लिया करो, अगरचे कि तुम जानते हो।<sup>2</sup>

१८९. लोग आप से नये चौद के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि यह लोगों (की इबादत) के वक़्त और हज के मौसम के लिए हैं (एहराम की हालत में) और घरों के पीछे से तुम्हारा आना कोई नेक काम नहीं, बल्कि नेक काम वह है जो अल्लाह से उरता हो | घरों में

وَلَا تَا كُانُوا اَمُوالكُمْ المِنْكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُلُ لُواْ لِهَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

इस्लाम के शुरू में एक हुक्म यह था कि रोजा खोल लेने के बाद ईशा (रात) की नमाज या सोने तक खाने-पीने और पत्नी से हमबिस्तरी करने का हुक्म था, सोने के बाद इन में से कोई काम नहीं किया जा सकता था | बाजेह है यह मना करना कठिन था और इस के हिसाव से काम करना कठिन था, अल्लाह तंशाला ने इस आयत में यह दोनों पाबन्दी मन्सुख कर दी |

यह ऐसे इंसान के बारे में है जिसके पास किसी का हक हो और मालिक के पास कोई सुबूत न हो, जिसका फायेदा उठाकर वह इंसान अदालत या हकदार से अपने हक में फैसला करा ले, इस तरह दूसरे का हक ले ले, यह जुल्म और हराम है, अदालत का फैसला जुल्म और हराम को जायेज नहीं कर सकता, यह जालिम अल्लाह तआला के सामने मुजरिम होगा। (इब्ने कसीर)

उन के दरवाजे से आया करो, और अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम कामयाव हो जाओ ।

**१९०**. और लड़ो अल्लाह की राह में उन से जो तुमसे लड़ते हैं और जुल्म न करो<sup>2</sup> अल्लाह (तआला) जालिम को पंसद नहीं करता है ।

9९9. और उन्हें मारो जहां भी पाओ और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है और (सुनो) फित्ना (लड़ाई-भगड़ा, फसाद) क्रत्ल से ज़्यादा बुरा है और मिलादे हराम के पास उन से लड़ाई न करो, जब तक कि वे ख़ुद तुम से न लड़े, अगर वे तुम से लड़ें, तो तुम भी उन्हें मारो, काफिरों का बदला यही है ।

9९२. अगर वे रुक जायें, तो अल्लाह (तआला) बहुत बख्रशने बाला रहम करने बाला है । १९३. और उन से लड़ों, जब तक कि फितना न मिट जाये और अल्लाह (तआला) का दीन रह जाये, अगर वह रुक जायें (तो तुम भी रुक जाओ) जुल्म तो केवल जालिमों पर है ।

وَ قَاتِلُوا فِي سَبِينِ اللهِ الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُونَ فَا اللهِ الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُونَ وَالْمَا اللهِ الدِينِ الْمُعْتَدِينَ وَقَ اللهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ وَقَ الْفَعْتُوهُمْ وَ اَخْرِجُوهُمْ مِّنَ الْقَتْلِ عَمْثُ اَخْرُجُونُكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ عَلَيْ وَكُنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِحَتَّى وَلَا تُقْتِلُوهُمْ عَلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِحَتَّى وَلَا تُقْتِلُوهُمْ عَلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِحَتَّى يُقْتِلُوهُمْ عَلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِحَتَّى يُقْتِلُوهُمْ عَلَى اللهَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِحَتَّى لَا تَقُلُونَ اللهِ يَنَ الْوَلَى فَا قَتْلُوهُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>&#</sup>x27; अन्सार जाहिलियत के दौर में जब हुज्ज या उमर: का एहराम (हज और उमर: के लिए एक ख़ास हालत जिस में मर्द एक लुंगी और एक ओढ़ने की चादर जो धार्मिक नियमानुसार लपेटी जाये, बांधता है। बांध लेते और फिर उसके बाद किसी चीज की जरूरत पड़ती, तो अपने घरों में मुख्य दरवाजे से न दाखिल होते, बल्कि पीछे की दीवार लांध कर दाखिल हाते, इसको बह सवाब सम'भते, अल्लाह तआला ने कहा कि यह सवाब नहीं है। (ऐसरूत्तफासीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस आयत में पहली बार उन लोगों में लड़ने का हुक्म दिया गया है, जो हमेशा मुसलमानों के कत्ल करने के ख्याल में रहते थे, फिर भी ज्यादती से रोका गया है, जिसका मतलब यह है कि कुचलो नहीं, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को जिनका जंग में योगदान न हो कत्ल मत करों, पेड़ वगैरह को जला देना, जानवरों को बिला वजह मार डालना भी ज्यादती है, इन से बचा जाये। (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मजहब इस्लाम के शुरूआती दौर में मक्का शहर में चूिक मुसलमान कमजोर और विखरे हुए थे, इसलिए काफिरों से लड़ना मना था, जब मुसलमान मक्का शहर से हिजरत करके मदीने आये तो मुसलमान की सारी ताक़त जमा हो गयी, फिर उनको जिहाद करने का हुक्म अता किया गया, शुरू में आप केवल उन्हीं से लड़ते जो मुसलमानों से लड़ते, लेकिन इस के बाद इसको और बढ़ाया गया और मुसलमानों ने जरूरत के ऐतबार से काफिरों के इलाक़े में भी जाकर जिहाद किया।

हरम के हुदूद में लड़ना मना है, लेकिन अगर काफिर इसकी रिआयत न करें और तुम से लड़ें तो तुम्हें भी उन से लड़ने का हुक्म है ।

الْمُحْسِنِينَ (195

सूरतुल वकर:-२

9९४. हरमत वाले महीने के वदले हरमत वाले महीनें हैं और हरमतें अदले-वदले की हैं, जो तुम पर जुल्म करे तुम भी उस पर उसी तरह का जुल्म करों जो तुम पर किया है और अल्लाह तआला से डरते रहा करों और जान रखों कि अल्लाह (तआला) परहेजगारों के साथ हैं।

9९४. और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों कष्ट में न पड़ो | भलाई करो अल्लाह भलाई करने वालों से प्रेम करता है |

१९६. और हज व उमरे को अल्लाह तथाला के लिए पूरा करो, ' और अगर तुम रोक दिये जाओ, तो जो भी कुर्वानी का जानवर हो उसे कुर्वानी कर डालो । ' और अपने सिर न मुंडवाओं जब तक कि कुर्वानी कुर्वानगाह तक न पहुंच जाये! और तुम में से जो बीमार हो या उसके सिर में कोई दर्द हो जिसकी वजह से वह सिर मुंडवा ले तो उस पर फिदिया है कि चाहे तो रोजा रख ले, या चाहे तो सदका दे, या कुर्वानी करें लेकिन जैसे ही शान्ति की हालत हो जाये, तो जो उमरे से लेकर हज तक तमत्तुअ (लाभान्वित) करे, बस उसे जो भी कुर्वानी मौजूद हो उसे कर डाले। जिसमें ताकत न हो वह तीन रोजे तो हज के दिनों में रख ले और सात वापसी में यह पूरे दस हो गये। ' यह हुक्म

ٱلشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ قِصَاصُ فَيَنِ اعْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَلَى عَلَيْكُمُ مَوَ اتَّقُوا اللهَ مِنْ لَكُوْنَ ذَهِ مِنْ مَعْ مَدْتُهُ مِنْ وَاتَّقُوا اللهَ

وَاعْلَمُوْاَ اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَقِيْنَ ﴿9] وَانْفِقُوا فِى سَجِيْلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِالَيْدِيْكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿ وَاحْسِنُوا عْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ

وَاتِتُواالْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلْهِ ﴿ قِانَ الْحَصِرُ تُمُ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدْيَ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَٰ الْسَيْسَرَمِنَ الْهَدْيَ مُوحَتَّ لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَٰ لَيَهُ الْهَدُى مَحِلَهُ ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْطًا الْوُ لِهِ الْعُمْرَةِ فِي الْعُمْرَةِ لَهُ الْمُعْمَرَةِ فَمَنْ تَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ الْمُنْ تَصَلَّمُ اللهُ الْعُمْرَةِ فَمَنْ تَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ فَمَنْ تَمَتَّعُ وَسَمْعَةٍ إِذَا لَمِنْ اللهُ الْمُحَجِّ وَسَمْعَةٍ إِذَا يَجَدُ فَصِيامُ مُنْ اللهُ وَالْحَجِّ وَسَمْعَةٍ إِذَا يَحِدُ فَصَيَامُ مُنْ اللهُ وَالْحَجِّ وَسَمْعَةٍ إِذَا اللهُ الل

رَجَعْتُمْ عِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً الْإِلَكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ

آهُلُهُ حَاضِري الْمَسْجِي الْحَرَامِ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ

وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللَّهُ شَدِيدٌ الْعِقَابِ (١٩٥٠)

यानी हज्ज या उमरे का "एहराम" बांध लो, तो उसको पूरा करना जरूरी है, चाहे नफली हज्ज व उमर: ही हो । (ऐसरूत्तफासीर)

अगर रास्ते में दुश्मन या भयंकर बीमारी की वजह से रुकावट आ जाये, तो एक जानवर (हदी) बकरी, गाय या ऊट जो भी हो, वहीं कुर्वानी देकर सिर मुंडा लो और एहराम खोल दो, जिस तरह नवी अते आप के सहाबा ने हुदैबिया की जगह पर कुर्वानियों की बिल दी थी, हुदैबिया का मुकाम "हरम" के हुद्द से बाहर है | (फतहुल क़दीर) और अगले साल उसकी कजा दो जैसे नबी ई ने ६ हिजरी वाले उमरे की कजा (बदला) ७ हिजरी में दी |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी (अर्थात) उसको कोई ऐसा रोग हो जाये कि उसको सिर मुंडवाना पड़ जाये, तो उसका फिदिया (प्रतिशोध) जरूरी है। हदीस के अनुसार ऐसे इंसान को चाहिए कि वह ६ भूखे लोगों को भोजन कराये या एक बकरी की बाल (कुर्बोनी) दे या तीन रोजे (ब्रत) रखे।

<sup>4</sup> हज तीन तरह से किया जा सकता है, जिन के तीन नाम है, (9) इफ़राद - सिर्फ़ हज्ज के इरादे

उन के लिए है जो मस्जिद हराम (मक्का) के रहने बाले न हों | (लोगों)! अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह (तआला) सख़्त सजायें देने वाला है |

9९७. हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो इन में हज वाजिब करे वह अपनी बीबी से जिमाअ करने, गुनाह करने और लड़ाई-भगड़ा करने से बचता रहे, तुम जो सवाव का काम करोगे उसे अल्लाह (तआला) जानने वाला है, और अपने साथ रास्ता का खर्च ले लिया करो, सब से बेहतर रास्ता खर्च तो अल्लाह का डर है और ऐ अक्लमवों! मुक्त से इरते रहा करों!

9९६. तुम पर अपने रव का फज़्ल ढूंढ़ने में कोई गुनाह नहीं । जब तुम अरफात से लौटो तो मशअरे हराम (मुज़्दलिफा) के करीब अल्लाह का जिक्र करो और उस के जिक्र का बयान उस तरह करो, जैसे कि उस ने तुम्हें निर्देश दिये हैं, हालांकि तुम उस से पहले गुमराहों में थे।

ٱلْحَجُّ ٱشْهُرُ مَعْلُوْمُتُ عَلَىٰ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَارَفَتَ وَلَافُسُوْقَ ﴿وَلَاحِدَالَ فِي الْحَجْ الْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللهُ \* وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى ﴿ وَاتَّقُوٰنِ يَلُولِ الْأَلْبَابِ ( الْآَ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّنْ تَابِّكُمُ ۗ فَإِذَاۤ اَفَضْتُكُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْكَ الْمَشْعَوِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَلْ مَكُمُ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِيْنَ ﴿

से एहराम बांधना, (२) किरान - हज्ज और उमर: दोनों का इरादा एक साथ करके एहराम बांधना, इन दोनों हालतों में हज्ज के सभी अरकान पूरा किये बिना एहराम खोलना जायज (उचित) नहीं है | (३) हज्ज-ए-तमत्तुअ - इस में भी हज्ज और उमर: दोनों का इरादा होता है, लेकिन पहले केवल उमर: का इरादा करके एहराम बांधा जाता है, और फिर उमर: करके एहराम बांधा जाता है, और फिर उमर: करके एहराम खोल दिया जाता है और फिर प्र जिलहिज्जा को ही हज्ज के लिए मक्का ही से दोवारा एहराम बांधा जाता है, तमत्तुअ का मतलव है, फायेदा उठाना, या एहराम उतारकर उमर: और हज्ज के बीच फायेदा उठा लिया जाता है, हज्ज-किरान और हज्ज-तमत्तुअ दोनों में ही एक हदी (एक जानवर की कुर्वानी) देनी है | इस आयत में इसी हज्ज तमत्तुअ के हुक्म का बयान है, तमत्तुअ करने वाला ताकत के एतवार से १० जिलहिज्जा को एक जानवर की कुर्वानी दे, अगर कुर्वानी देनें की ताकत न हो, तो तीन रोजे हज्ज के दिनों में और सात घर जाकर पूरा करे, हज्ज के दिन, जिन में रोजे रखने है ९ जिलहिज्जा (अरफात का दिन) से पहले या तशरीक के दिन हैं। (फतहल कदीर)

- <sup>।</sup> या तमत्तुअ और उसके कारण हदी या रोज़े सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मक्कावासी न हों |
- <sup>2</sup> और यह हैं खव्वाल, जीकाद, और जिलहज्ज के दस दिन | मतलब यह है कि उमर: तो साल के दिनों में भी हो सकता है, लेकिन हज्ज तो कुछ मुकर्रर दिनों में ही होता है, इसलिए उसका एहराम हज्ज के महीनों के सिवाय वीधना जायज नहीं | (इब्ने कसीर)
- <sup>3</sup> फ़ज़्ल का मतलब तिजारत और काम है यानी हज्ज का सफर करते वक्त तिजारत करने में कोई रुकावट नहीं ।

भाग-२

सूरतुल बक्रर:-२

**१९९**. फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सभी लोग लौटते हैं और अल्लाह (तआला) से इस्तेगफार करते रहो, बेचक अल्लाह (तआला) बढ़्चने वाला, रहम करने वाला है ।

२००. फिर जब तुम हज के हर काम पूरे कर लो, तो अल्लाह (तआला) को याद करो, जिस तरह से तुम अपने बुजुर्गों को याद करते थे, बल्कि उससे ज्यादा !' कुछ लोग वह भी हैं जो कहते हैं "हमारे रव! हमें इस दुनिया में दे दे, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है।"

२०१. और कुछ लोग वह भी हैं, जो कहते हैं, •ऐ हमारे पालनहार! हमें इस दुनिया में भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर और हमें जहन्नम के अजाब से बचा दे !•

२०२. ये वह लोग हैं जिन के लिए उन के अमलों का हिस्सा है और अल्लाह (तआला) जल्द ही हिसाव लेने वाला है।

२०३. और अल्लाह (तआला) की याद उन गिनती के कुछ दिनों (तशरीक के दिन) में करो,² दो दिन की जल्दी करने वाले पर कोई गुनाह नहीं, और जो पीछे रह जाये उस पर भी कोई गुनाह नहीं³ यह परहेजगार (महान इंसान)

تُعَرَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهُ عَلِنَّ اللهُ خَفُورٌ رَّحِيْمٌ (99)

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِّنَا سِكَكُمْ فَاذَكُرُوااللَّهَ كَنِكُرِكُمُ أَبَاءَكُمْ أَوْاَشَكَّ ذِكْرًا ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا البِنَا فِي اللَّهُ نِيَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ (00)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ (20)

أُولَٰإِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ قِهَا كَسَبُوُا اللهِ وَاللهِ صَالِيهُ الْمِسَابِ (20)

وَاذَكُوُوا اللهَ فِيُّ آيَّا مِرْمَعْكُودُ لِيَّ فَكَنُ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمُدُينِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاخَرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ لاِيمِنِ اتَّقَى لَوَ اتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْآ اَنْكُمْ لَاَيْهِ تُحْتَرُونَ ﴿ وَالْتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْآ

<sup>&#</sup>x27; अरब के लोग हज्ज के बाद मिना के मुकाम पर मेला लगाते और अपने-अपने बुजुर्गों की तारीफ़ें करते, मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब ९० जिलहिज्जा को कंकरियां मारकर, क़ुर्बानी देकर, सिर मुंडवाकर, काअबा का तवाफ करके और सफा और मरवा के वीच सअई करके छुटकारा पाओ तो उसके बाद तीन दिन मिना में रुकना है, और वहां अल्लाह को बहुत याद करो, जैसे कि जाहिलियत के दौर में तुम अपने बुजुर्गों की चर्चा करते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मतलब तश्वरीक के दिन हैं, यानी ११, १२ और १३ जिलिहिज्जा | इन दिनों में अल्लाह तआला के जिक्र से मतलब यह है कि उंची आवाज के साथ सुन्नत के ऐतवार से मुकरर तकवीर कहे, केवल फर्ज नमाजों के बाद ही नहीं (जैसा कि एक अस्पष्ट हदीस के आधार पर मशहूर है), बल्कि हर वक्त यह तकवीर पढ़ी जाये (अल्लाहु अकवर, अल्लाहु अकवर, अल्लाहु अकवर, ला इलाहा इल्लिल्लाह, बल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बिल्लाहिलहम्द) जमरात को कंकिरयाँ मारते वक्त हर कंकरी के साथ तकवीर पढ़नी सुन्नत के अनुरुप (मुताबिक) है |

अमरात को कंकरिया मारना, तीन दिन बेहतर हैं, लेकिन अगर कोई दो दिन के बाद मिना से वापस आ जाये तो उसका भी हुक्म है !

के लिए है, और अल्लाह (तआला) से डरते रहो, और जान रखो, कि तुम सब उसी की ओर जमा किये जाओगे ।

२०४. और कुछ लोगों की दुनियावी बातें आप को खुश कर देती हैं और वह अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करता है, हालांकि हकीकत में वह बड़ा भगड़ाल है।

२०५. और जब वह लौटकर जाता है, तो जमीन में फसाद फैलाने, खेती और नसल की वर्वादी की कोशिश में लगा रहता है और अल्लाह (तआला) फसाद को पसंद नहीं करता है |

२०६. और जब उस से कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो घमण्ड उसे गुनाह पर उकसा देता है, ऐसे के लिए सिर्फ जहन्नम ही है, और बेशक वह बहुत बुरी जगह है।

२०७. और बुख लोग वह भी हैं जो कि अल्लाह (तआला) की मर्जी हासिल करने के लिए अपनी जान तक बेच डालते हैं। और अल्लाह (तआला) अपने बन्दों पर वडी शफकत करने वाला है।

२०८. ऐ ईमानवालो! इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो और शैतान के पद चिन्हों की पैरवी न करो,² वह तुम्हारा खुला दुश्मन है |

२०९.अगर तुम निशानियों के आ जाने के वावजूद भी फिसल जाओ, तो जान लो कि अल्लाह (तआला) जबरदस्त और हिक्मत वाला है | وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوةِ النَّنَيَّا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِيْ قَلْبِهِ ﴿ وَهُو اَلَّنَّيَا الْخِصَامِ ٢٠٠٠

وَاِذَا تَوَلَىٰ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ

الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205

وَاِذَاقِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ اَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِلْثِمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ لَوَلِيثُسَ الْبِهَادُ ۞

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاَّءَ مَرْضَاتِ الله ﴿ وَاللهُ رَءُوثًا بِالْعِبَادِ (20)

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْهِ كَاْفَةً مُولَا الْمَثْنُولُ الْمَالُولُولُ السِّلْهِ كَافَةً مُولَا تَتَبَعُوْ اخْطُوتِ الشَّيْطِينُ اللَّهُ عَدُنُولُهُ الْمَيْنَ اللَّهُ عَدْنُولُ حَلَيْدًا اللَّهُ اللَّهُ عَدْنُولُ حَلَيْدًا اللَّهُ اللَّهُ عَدْنُولُ حَلَيْدًا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह आयत, कहते हैं कि हजरत सुहैब रुमी के लिए उतरी है, जब वह हिजरत करने लगे, तो काफिरों ने कहा कि यह माल तो यहाँ का कमाया हुआ है, इसे हम साथ नहीं ले जाने देंगे, हजरत सुहैब रुमी ने यह सारा माल उन के हवाले कर दिया और धर्म साथ लेकर नबी क्क की खिदमत में हाजिर हो गये, आप ने सुनकर कहा "सुहैब ने फायेदेमंद तिजारत किया है" दो बार कहा । (फतहुल कदीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ईमानवालों को कहा जा रहा है कि पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस तरह न करो कि जो बातें तुम्हारे अपने फायंदा और मन के मुताबिक हैं तो उन्हें अपना लो, बाकी को छोड़ दो ! इसी तरह जो बातें तुम छोड़ आये हो उसे दीन इस्लाम में मिलावट करने की कोश्चिश्च न करो, बल्कि सिर्फ दीन इस्लाम के कानून को पूरी तरह से अपनाओ !

सूरतुल वकर:-२

२१०. क्या लोगों को इस बात का इंतजार है कि अल्लाह (तआला) ख़ुद वादलों के फुरमुट में आ जाये, और फरिश्ते भी, और काम का अन्त कर दिया जाये, अल्लाह ही की तरफ सभी काम लौटाये जाते हैं।

२९९. इस्राईल की औलाद से पूछो कि हम ने उन्हें कितनी बाजेह निशानियाँ अता की और जो अल्लाह (तआला) की नेमत अपने पास पहुँच जाने के वावजूद बदल डाले (वह जान ले) कि अल्लाह (तआला) भी कठिन सजाओं का देने वाला है ।

२१२. काफिरों के लिए दुनियावी जिन्दगी मुजय्यन कर दी गई है, और वह ईमानवालों से हैसी मजाक करते हैं मगर जो परहेजगार हैं क्यामत के दिन उनसे बहुत बड़े होंगे, अल्लाह (तआला) जिसे चाहता है बेंशुमार अता करता है।

२१३. हकीकत में लोग एक ही उम्मत थे, फिर अल्लाह (तआला) ने निवयों को ख़ुशख़बरी देने और आगाह करने को भेजा और उन के साथ किताब उतारी, तािक लोगों के हर इख़्तिलाफ का फैसला हो जाये | और केवल उन्हीं लोगों ने जो उसे दिये गये थे अपने पास दलील आ जाने के वावजूद आपसी हसद और घमण्ड की वजह से उस में इख़्तिलाफ किया, इसलिए अल्लाह (तआला) ने ईमानवालों के इस इख़्तिलाफ में भी सच्चाई की तरफ अपनी इजाजत के जिरये हिदायत की और अल्लाह जिसको चाहे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है |

هَلُ يَنْظُرُونَ اِلاَّ آَنُ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلْلِ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلْلِكَةُ وَقُضِى الْاَمْرُ ﴿ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُوزُ ﴿ أَنْ

سَلْ بَنِيْ اِسْرَآءَيْلُ كَمْ الْتَيْنَهُمُ مِّنْ اَيَةٍ بَيِّنَةٍ وَ وَمَنْ يُّبَدِّلُ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ((3)

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُواالْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا مُوَالَّذِيْنَ الْتَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةُ وَاللَّهُ يَرُدُّنُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَالِ 212

كَانَ النَّاسُ أُمَّنَةً وَّاحِدَةً سَ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّهِ بَنِنَ مُمَنَّ اللَّهُ النَّهِ بَنَ مُمَنِقِرِ فَنَ وَمُعَثَ اللَّهُ النَّهِ بَنَ مُمَنِقِرِ فَنَ وَمُعُوا الْمَيْتُ وَمُعُوا الْمَيْتُ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُو افِيهُ وَمَا اخْتَلَفُو افِيهُ وَمَا اخْتَلَفُو افِيهُ وَمَا اخْتَلَفُو افِيهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمَتِّقِ الْمَا الْمُتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْحَقِّ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْحَقِّ الْمَلَا الْمَتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْحَقِيلُونَ الْمُنْ الْمُنْ

<sup>•</sup> मिसाल के तौर पर मूसा की छड़ी, जिस के जिरये हम ने जादूगरों के जादू को तोड़ा, समुद्र में रास्ता बनाया, पत्थर से बारह चरमें निकाले, बादलों का साया, मन्न व सलवा का उतरना और जो अल्लाह तआला की ताकत और हमारे पैगम्बरों की सच्चाई के सुबूत थे, लेकिन उस के बाद भी उन्होंने अल्लाह तआला के हुक्म की नाफरमानी की ।

चूकि मुसलमानों की अकसरियत गरीवों पर आधारित (मुस्तिमल) थी, जो दुनियाबी दौलत और आराम से मुक्त थे, इसलिए काफिर यानि मक्का के कुरैश उनका मजाक उड़ाते थे, जैसािक धनवानों का हर जमाने में यही अमल रहा है ।

२१४. क्या तुम यह विचार (ख़्याल) कर बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे? अगरचे अब तक तुम पर वह हालत नहीं आयी जो तुम से अगलों पर आयी। उन्हें गरीबी और वीमारी पहुँची, और वह यहाँ तक फिभोड़े गये कि रसूल और उन के साथ के ईमान वाले लोग कहने लगे कि अल्लाह की मदद करीब ही है।

२१४. आप से पूछते हैं कि वह क्या ख़र्च करें, आप कह दीजिए कि जो माल तुम ख़र्च करो वह मां-वाप के लिए, रिश्तेदारों, यतीमों व गरीबों और मुसाफिरों के लिए है और तुम जो कुछ भलाई करोंगे अल्लाह (तआला) को उस का इल्म है |

२१६. तुम पर जिहाद फर्ज किया गया, अगरचे कि वह तुम्हारे लिए कठिन मालूम होता हो, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो और हकीकत में वही तुम्हारे लिए भली हो, और यह भी हो सकता है कि तुम जिस चीज़ को अच्छी समभो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो, सच्चा इल्म अल्लाह ही को है, तुम सिर्फ अंजान हो।

آمُر حَسِبْتُمُ أَنْ تَلُ خُلُواالْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُرْمَّتُلُ الّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَآءُ وَ الضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللهِ الآلا إِنْ نَصُرَ اللهِ قَرِيْبٌ (12

يَسْتَلُوْنَكَ مَا ذَايُنْفِقُونَ هُ قُلُ مَا آنْفَقْتُمُومِّنَ خَيْرِ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتْلَى وَالْسَلِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمُ ﴿ ٤٠

كُتِبَ عَكَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُةٌ لَكُمُّ وَعَلَى اَنْ تَكُرَهُوْا شَيْئًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمُّ وَعَلَى اَنْ تُحِبُّوُا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمُ لا تَعْلَمُوْنَ ﴿

मदीना की ओर हिजरत (मक्का से मदीना मजहबे इस्लाम कुबल करने की वजह से जो हिजरत हुई है) के बाद जब मुसलमानों को यह्दियों, मुनाफिकों और अरब के मूर्तिपूजकों के जरिये कई तरह के कष्ट और कठिनाईया पहुंचने के बाद कुछ मुसलमानों ने नवी \* से विकायत की जिस पर मुसलमानों को अल्लाह तआला ने यह आयत उतारकर तसल्ली दी और खुद नबी \* ने फरमाया तुम से पहले लोगों को उन के सिर से लेकर पैर तक आरे से चीरा गया और लोहें की कंघी के द्वारा उनका गोश्त खुर्चा गया, लेकिन यह जुल्म और तकलीफ भी उनको अपने दीन से नही फिरा सर्की | फिर फरमाया "अल्लाह की कसम! अल्लाह तआला इस मामले को पूरा (यानी इस्लाम को फत्ह) करेगा | यहाँ तक कि एक सवार सन्आ से (यमन की राजधानी हैं) हजर मूत तक अकेला सफर करेगा और उसे अल्लाह के सिवाय किसी का डर न होगा |

२९७. लोग आप से हुरमत वाले महीनों में जंग के वारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए उन में जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना, उन के साथ कुफ करना, मिरजदे हराम से रोकना और वहां के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के करीब उस से भी बड़ा गुनाह है और फित्ना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है और फित्ना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, यह लोग तुम से लड़ाई-भगड़ा करते ही रहेगें यहां तक कि अगर उन से हो सके तो तुम्हें तुम्हारे धर्म से फेर दें और तुम में से जो लोग अपने धर्म से पलट जायें और उसी कुफ की हालत में मरें, उन के आमाल दुनिया और आखिरत के सभी वर्बाद हो गये, यह लोग जहन्नमी होंगे और हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे।

२१८. हाँ जिन्होंने ईमान कुबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया (दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह की राह में लड़े) वही अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह (तआला) बड़ा बढ़्शने वाला रहम करने वाला है।

يَسْنَالُونَكَ عَنِ الشَّهْ ِالْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ مُ قُلْ
قِتَالٌ فِيهُ كَيِيرٌ مُ وَصَنَّ عَنُ سَبِيلِ اللهِ
قِتَالٌ فِيهُ كَيِيرٌ مُ وَصَنَّ عَنُ سَبِيلِ اللهِ
وَكُفُرُ الْهِ وَالْمَسْجِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ آهٰلِهِ
مِنْهُ ٱلْكَبرُ عِنْكَ اللهِ \* وَالْفِثْنَةُ ٱلْكَبرُ مِنَ
الْقَتْلِ مُ وَلايزَ الْوُنَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يُردُدُوكُمْ
عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ السَّقَطَاعُوا مُ وَمَن يَرُدُوكُمْ
مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتُ وَهُوكًا فِرُ فَاوَلَيْكَ وَالْفِرَةُ وَالْوَلِكَ حَلِمَ النَّالِ فَي اللهُ فَيَا وَالْفِرَةُ وَالْوَلِكَ وَاللهُ لَيْ وَاللهِ لَيْ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهِ وَيَعَا خَلِدُ وَنَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

اِنَّ الَّذِيْنَ أَمْنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَهَدُوْا فَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>े</sup> रज़ब, जुलकादा, जिलहिज्जा, और मोहर्रम, यह चार महीने जाहिलियत में भी हुरमत वाले महीने माने जाते थे, जिन में कत्ल और जंग करना अच्छा नहीं समभा जाता था, इस्लाम ने भी इन के एहतेराम को उसी तरह रखा।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जब यह अपनी चालों और साजिशों और तुम्हें मुर्तद्द (इस्लाम धर्म से फिरने वाला) बनाने की कोश्विश्व से एकने वाले नहीं, तो फिर तुम उन से सामना करने में हुरमत वाले महीने की वजह से क्यों एके रहों?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जो इस्लाम धर्म से पलट जाये यानी मुर्तद्द हो जाये (यदि वह माफी न मांगे) तो उसकी दुनियावी सजा कत्ल है, हदीस में है (مَن بدّل بينا نظوة) (सहीह बुखारी, हदीस ३०१७, किताबुल जिहाद) इस आयत में उसके आखिरत की सजा का बयान हैं।

२१९. लोग आप से घराव और जुआ के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में वड़ा गुनाह है, और लोगों को इस से दुनियावी फायेदा भी होता है, लेकिन उनका गुनाह उन के फायेदा से कहीं ज्यादा है, आप से यह भी पूछते हैं कि क्या खर्च करें, आप कह दीजिए जरूरत से ज्यादा को | अल्लाह (तआला) इसी तरह अपना हुक्म वाजेह तौर से तुम्हारे लिए बयान कर रहा है कि तुम सोच समभ सको |

२२०. दुनियावी और आखिरत के अमलों को, और आप से यतीमों के वारे में भी सवाल करते हैं. । आप कह दीजिए कि उन की भलाई करना ही अच्छा है, तुम अगर अपने माल उनके माल में मिला भी लो तो वह तुम्हारे भाई हैं, वद्नियत और नेक नियत सब को अल्लाह पूरी तरह से जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हे कठिनाई में डाल देता। वेश्वक अल्लाह (तआ़ला) जबरदस्त और हिक्मत वाला है।

२२१. और मुचरिक औरतों से उस वस्त तक चादी न करो जब तक कि वह ईमान न ले आयें। ईमानवाली लौडी (दासी) भी मुचरिक (बहुदेववादी) आजाद औरत से बेहतर है, अगरचे कि तुम्हें मुचरिक ही अच्छी लगती हो और न मुचरिक मदों को अपनी औरतों से विवाह करने दो, जब तक की वह ईमान न ले आयें, ईमानदार गुलाम (मुसलमान दास) आजाद

يَسْتَكُوْنَكَ عَنِ الْخَنْرِ وَالْمَيْسِرِ اللَّهُ فِيهِمَا الْهُمُّ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ : وَاقْهُهُمَا الْكَبُرُمِنَ نَفْدِهِمَا لَمُ وَيَسْتَكُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ أَهُ قُلِ العَفُو لَاكُنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُوْنَ (اللَّهِ عَلَيْهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ

فِالدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ﴿ وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْيَسْلَى الْمُثَلَّى الْمُثَلَّى الْمُثَلَّى الْمُثَلِّم إِصْلَاحٌ تَهُمُ خَنْدُ ﴿ وَإِنْ تُعَالِطُوْهُمْ وَاخْوَانُكُمْ ﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَكُوْشَاءَ اللهُ لَاَعْنَتَكُمُ و إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْدٌ حَكِيْمٌ (22)

وَلَا تَنْكِعُواالْسُلْوِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْوِكَةٍ وَلَوْاَعْجَبَتْكُمُ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْوِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا لِمَوَلَّالُمُ مُؤْمِنَ خَنْرٌ مِّنْ مُشْوِكِ وَلَوْاَعْجَبَكُمُ لِمُ أُولِيكَ يَنْ عُونَ إِلَى النَّارِ عَلَى وَاللّٰهُ يَنْ عُولَ إِلَى الْجَنْةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ عَ وَيُبَيِّنُ الْمِيهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ (وَيُ

जब यतीमों के माल जुल्म करके खाने वालों के लिए सख्त सजा का हुक्म आया, तो सहाबा डर गये और प्यतीमों की हर चीज अलग कर दी, यहाँ तक कि खाना-पीना अलग कर दिया, अगर उन के खाने-पीने की चीज बच जाती, तो उसको इस्तेमाल में न लाते, जिससे वह चीज खराब हो जाती; इस डर से कि कहीं इस सजा के हकदार न बना दिये जायें, इस पर यह आयत उतरी । (इब्ने कसीर)

मुश्चरिक औरतों से मुराद मूर्तिपूजक या मुश्चरिक औरते हैं, क्योंकि किताब वालों (यहूदी और इंसाई) औरतों से शादी करने का हुक्म कुरआन ने दिया है, लेकिन किसी मुसलमान औरत की शादी अहले किताब मर्दों से नहीं हो सकती, फिर भी हजरत उमर क ने मसलहतन यहूदी इसाई औरतों से शादी करना अच्छा नहीं समक्षत है । (इब्ने कसीर)

मुशिरक (से ज्यादा अच्छा है, अगरचे कि तुम्हें
मुशिरिक अच्छा लगे, ये लोग जहन्नम की तरफ
बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत की तरफ और
मगिफरत की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है, वह
अपनी निश्वानियां लोगों के लिए वयान कर रहा
है, ताकि नसीहत हासिल करें।

२२२. और आप से माहवारी के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए वह गंदगी है, माहवारी के वक्त औरतों से अलग रहो। और जब तक वह पाक न हो जायें उनके करीव न जाओ, हा जब वह पाक हो जायें, तो उन के पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है अल्लाह माफी मांगने वाले को और पाक रहने वाले को पसंद करता है।

२२३. तुम्हारी बीविया तुम्हारी खेतिया है, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए (सवाव) आगे भेजो, और अल्लाह (तआला) से डरते रहो, और जान रखो, कि तुम उस से मिलने वाले हो और ईमानवालों को खुशखबरी सुना दीजिए।

२२४. और अल्लाह (तआला) को अपनी क्रसमों का (इस तरह) निश्चाना न बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के बीच सुधार करने को छोड़ बैठो | 2 और अल्लाह (तआला)

وكَيُسْتَكُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاذَى فَاعَتَوْلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَّى يَظْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهُّدُنَ فَأْتُوْهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَر كُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (222)

نِسَآ قَلُمُ حَرُثُ لَكُمُ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمُ اَفَى شِغْتُمُ ۗ وَقَدِّمُوا لِإِ نَفْسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوۤ النَّكُمُ مُلقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرُضَةً لِآكِيْمَا نِكُمْ اَنْ تَبَرُّوُا وَتَتَغَوُّا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴿ وَاللهُ سَمِيْعٌ ۗ عَلِيْمٌ ﴿ 29

अपनी जवानी पर पहुँचने पर हर औरत को जो माहवारी का खून आता है, उसे हैज कहते हैं और कई बार अप्राकृतिक रुप (गैर फितरी) से बीमारी की वजह से जो खून आता है, उसे इस्तेहाजा कहते हैं, जिसका हुक्म व क्रानून हैज से मुखतिलफ है, हैज के दिनों में औरत को नमाज माफ है, और रोजा रखने से रोका गया है, लेकिन उन के बदले दूसरे दिनों में रखना फर्ज है, मर्दों के लिए सिर्फ जिमाअ से रोका गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी गुस्सा में ऐसी क्रसम मत उठाओ कि मैं फला इंसान के ऊपर भलाई नहीं कर्रगा, फला इंसान से नहीं बोलूंगा, फला इंसान के बीच सुलह नहीं कराऊंगा। इस तरह की क्रसमों के बारे में हदीस घरीफ में आया है कि अगर इस तरह की क्रसम खा भी लो तो उसे तोड़ दो, और क्रसम का कप्फार: (क्रसम खाने के बाद अगर तोड़ दी जाये, तो उसकी सजा) अदा करो। (क्रसम के कप्फारे के लिए देखिए सूर: अल-मायेद:, आयत ८९)

सूरतुल वकर:-२

भाग–२

الجزء ٢

سورة البقرة ٢

सुनने वाला जानने वाला है।

२२४. अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी उन क्रसमों पर न पकड़ेगा जो मजबूत न हों । हा तुम्हारी पकड़ उस चीज पर है, जो तुम्हारे दिलों का अमल है, अल्लाह (तआला) माफ करने वाला सहनशील है ।

२२६. जो लोग अपनी बीवियों (पित्नयों) से (न मिलने की) कसम खायें उन के लिए चार महीने की मुद्दत है | फिर अगर वह लौट आयें, तो अल्लाह (तआला) बख्यने वाला रहम करने वाला है |

२२७. और अगर तलाक्र का ही इरादा कर ले तो अल्लाह (तआला) बहुत सुनने वाला जानने वाला है । لَايُؤَاخِذُكُمُّ اللهُ بِاللَّقْوِ فِنَّ آيْمَانِكُمْ وَلَكِنَ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴿ وَاللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيْمٌ ﴿ 22

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسْكَإِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَأَءُوْ فَإِنَّ اللهَ عَقُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ 22

وَإِنْ عَزَمُواالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ 12

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी जो विना सोचे समभे और आदत के तौर पर हो, लेकिन जान वूभकर क्रसम खाना बहुत बड़ा गुनाह है |

<sup>2</sup> प्रांचित मतलब कसम खाने के हैं अगर कोई शौहर कसम खा ते कि मैं अपनी बीवी के साथ एक माह या दो माह (मिसाल के तौर पर) सम्बन्ध नहीं रखूंगा, फिर कसम की मुद्दत पूरी करके कोई सम्बन्ध स्थापित (कायम) करता है, तो कोई सजा नहीं है, और अगर फिर कसम की मुद्दत पूरी होने के पहले सम्बन्ध स्थापित कर ले तो क्रसम तोड़ने का कप्फारा अदा करना होगा।

अगर चार माह की मुद्दत से ज्यादा या बिना मुद्दत के क्रसम खायी गयी है, तो उन के लिए इस आयत में मुद्दत मुकर्रर कर दी गयी है कि वह चार माह बाद अगर चाहे तो सम्बन्ध स्थापित कर ले या उन्हें तलाक दे दे (उसे चार माह से ज्यादा लटकाये रहने का हुक्म नहीं है) पहली हालत में उसे क्रसम तोड़ने की सजा भुगतना पड़ेगा और अगर दोनों में से कोई हालत नहीं अपनायेगा, तो अदालत उसको दोनों में से किसी एक को अपनाने पर मजबूर करेगा कि वह उस से सम्बन्ध स्थापित कर ले या तलाक दे दे तािक उस स्त्री पर जुल्म न हो। (तफसीर इब्ने कसीर)

الجزء ٢

सूरतुल बकर:-२

२२ द्र. तलाक शुदा औरतें अपने आप को तीन माहवारी तक रोंक रखें । उन के लिये जायज नहीं कि अल्लाह ने उन के रिहम में जो पैदा किया हो उसे छिपायें, अगर उन्हें अल्लाह (तआला) पर और कयामत के दिन पर ईमान हो । उनके शौहर को इस मुद्दत में उन्हें लौटा लेने का पूरा हक हैं, अगर उनका इरादा सुधार का हो, औरतों के भी वैसे ही हक हैं, जैसे उन पर मर्दों के हैं अच्छाई के साथ। उहां, मर्दों की औरतों पर फजीलत है, और अल्लाह (तआला) जबरदस्त हिकमत वाला है ।

२२९. ये तलाक दो बार हैं फिर या तो अच्छाई से रोकना । या जायज तरीके से छोड़ देना हैं और तुम्हें उचित नहीं कि तुम ने उन्हें जो दिया है, उस में से कुछ भी लो, हां! यह और बात है कि दोनों को अल्लाह के हुदूद कायम न रखने का डर हो, इसलिए यदि तुम्हें डर हो कि यह दोनों अल्लाह के हुदूद कायम न रख सकेंगे, तो स्त्री आजादी हासिल करने के लिए कुछ दे डाले, इस में दोनो पर कोई गुनाह नहीं यह अल्लाह के हुदूद हैं, होशियार। इन से

وَالْمُطَلَقَتُ يَكَرَبُّضَ بِالْفُيسِهِ تَ ثَلْفَةَ قُرُوْءٍ \*
وَلَا يَحِلُ لَهُنَ اَنْ يَكْلَتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِنْ
اَرْحَامِهِ قَ اِنْ كُنَ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلِخِيرِ \*
وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِّهِنَ فَيْ ذَٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْاَ
وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعُونُ فَوْ
وَسُلَاحًا وَلَهُ تَى مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعُونُ فِي
وَلِلاّ إِجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ خَكِيْمٌ هَذَٰنَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस से मुराद वह तलाक युदा औरतें है जो गर्भवती (हामला) भी न हो (क्योंकि हामला औरत के लिए प्रसव की मुद्दत मुकर्रर है) जिसे जिमाअ से पहले ही तलाक हो गयी हो वह भी न हो (क्योंकि उसकी कोई इद्दत ही नहीं है) बूढ़ी भी न हो जिसको माहवारी आना बंद हो गया हो (क्योंकि उनकी इद्दत तीन माह है)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> लौटाने से शौहर का मकसद अगर परेशान करना न हो, तो शौहर को इहत के अन्दर लौटने का पूरा हक है, बीवी के बली को इस में रुकावट डालने का कोई हक नहीं है।

<sup>3</sup> यानी दोनों के हक एक-दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनको पूरा करने के दोनों धार्मिक नियमों से प्रतिबन्धित है, लेकिन मर्द को औरत पर फजीलत प्राकृतिक शक्ति (फितरी ताकत) में, जिहाद (धर्मयुद्ध) के हुक्म में, जायदाद के बंटवारे में औरत से दुगना मर्द को तलाक और लौटाने के हक (वगैरह) में हासिल हैं ।

पानी वह तलाक जिस में शौहर को रुजूअ का हक है, वह दो बार है । पहली बार तलाक के बाद भी और दूसरी बार तलाक के बाद भी शौहर अपनी बीवी से सम्बन्ध फिर से कायम कर सकता है, तीसरी बार तलाक देने के बाद यह सम्बन्ध स्थापित करने का हक नहीं ।

<sup>ं</sup> यानी सम्बन्ध कायम करके उसे अच्छी तरह से बसाना ।

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> यानि तीसरी बार तलाक देकर |

<sup>ें</sup> इस में अबुलअ॰ का वयान है, जिस के अनुसार बीबी अपने शौहर से रिश्ता तोड़ना चाहे तो

आगे न बढ़ना और जो लोग अल्लाह के हुदूद को तजाउज कर जायें, वह जालिम हैं।

२३०. फिर यदि उसको (तीसरी बार) तलाक दे दे, तो अव वह उस के लिए हलाल नहीं जब तक कि वह स्त्री उस के सिवाय दूसरे से विवाह न करे, फिर अगर वह तलाक दे दे, तो उन दोनों को मेलजोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं । जबिक वे जान लें कि अल्लाह के हुदूद को क्रायम रख सकेंगे, यह अल्लाह (तआला) के हुदूद है, जिन्हें वह जानने वाल के लिए वयान कर रहा है !

२३१. और जब तुम औरतों को तलाक दों और वह अपनी इद्दत (तीन माहवारी की मुद्दत को कहते हैं) ख़त्म करने के करीब हों, तो अब उन्हें अच्छी तरह से बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो । और उन्हें नुकसान पहुँचाने के मकसद से जुल्म व ज़्यादती करने के लिए न रोको, जो इंसान ऐसा करे उस ने अपनी जान पर जुल्म किया, तुम अल्लाह के हुक्म का मजाक न बनाओ । और अल्लाह की नेमत जो तुम पर है याद करों और जो कुछ किताब व हिक्मत उस ने उतारी है, जिस से तुम्हें तालीम दे रहा है उसे भी, और अल्लाह (तआला) से डरते रहा

فِإِنُ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ \* فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَوَاجَعَا إِنْ ظَنَا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿ ٤٤

उस हालत में बौहर को हक है कि वह अपना महर वापस ले ले | पित अगर रिश्ता तोड़ना न कुबूल करे, तो अदालत बौहर को तलाक देने का हुक्म करेगी, अगर वह उसे न माने तो अदालत बादी खटम करेगी | यानि यह खुलअ, तलाक के जरिये भी हो सकता है और तोड़नें के जरिये भी दोनो हालतों में इदृत एक माहवारी है !

- इस तलाक से मुराद तीसरी तलाक है और इसके बाद शौहर को न तो सम्बन्ध स्थापित करने का हक है और न शादी करने का, अब यह औरत किसी दूसरे मर्द से शादी करे और वह अपनी मर्जी से तलाक दे या उसकी मौत हो जाये, तो उसके बाद वह अपने पहले शौहर से शादी कर सकती है, लेकिन हमारे देश में जो इस प्रकार का "हलाला" करने और कराने की बुरी रस्म है। नवी कि ने ऐसे "हलाला" करने और कराने बी कर सो की गई शादी, शादी नहीं होती यह जिना है, इस शादी से औरत अपने शौहर के लिए हलाल नहीं होगी।
- 2 कुछ लोग मज़ाक में तलाक दे देते या चादी कर लेते या आजाद कर देते, फिर कहते िक मैंने तो मज़ाक िकया था। अल्लाह तआला ने इसे अपनी आयत में मज़ाक कहा है जिसका मक़सद इस तरह के कामों से रोकना है, इसिलए नबी ई ने फरमाया िक मज़ाक से भी अगर ऊपर बयान किया गया काम करेगा तो वह हकीकृत माना जायेगा और मज़ाक की तलाक, श्रादी और आजादी लागू हो जायेगी। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

करो और याद रखो कि अल्लाह (तआला) हर एक चीज को जानता है ।

२३२. और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वह अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो उन्हें उन के पितयों से शादी करने से न रोको, जबिक वह आपस में भलाई के ऐतबार से राजी हों। यह तालीम उन्हें दी जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह (तआला) पर और कयामत के दिन पर यकीन और ईमान हो, इस में तुम्हारी अच्छी सफाई और पाकीजगी है और अल्लाह (तआला) जानता है तुम नहीं जानते।

२३३. और मांयें अपनी औलादों को पूरे दो साल दूध पिलायें, जिनका इरादा दूध पिलाने की पूरी मुद्दत का हो, और जिनकी औलाद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको रोटी कपड़ा दे, जो भलाई के साथ हो | हर एक इसान को इतनी ही कठिनाई दी जाती है, जितनी उसकी ताकत हो, मां को उसकी औलाद की वजह से या वाप को उसकी औलाद की वजह से उसे कोई नुकसान न पहुंचाया जाये, वारिस पर भी उसी जैसी जिम्मेदारी है, फिर अगर दोनों (यानी मां-बाप) अपनी रजामदी और आपसी इरादा से दूध छुड़ाना चाहें, तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं, और अगर तुम अपनी औलादों को दूध पिलाना चाहते हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجْلَهُنَ لَا تَعْضُلُوْهُنَ الْفَا تَعْاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعُرُوْفِ ﴿ ذَٰلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ ذَٰلِكُمْ اَذَٰلَى مَنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ أَذِٰلِكُمْ اَذَٰلَى لَكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْم

وَالْوَالِلْ تُكِرُضِعْنَ اَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنُ الْاَدَانُ يُتِحَمَّالَ مَالِحَدُونِ ﴿ لاَ تُكَلَّفُ نَفْشُ
رِزُقُهُنَّ وَكِمْ وَلَهُنَّ بِالْمَعْرُونِ ﴿ لاَ تُكَلَّفُ نَفْشُ
وَزُقُهُنَّ وَكِمْ وَعَلَى الْمَعْرُونِ ﴿ لاَ تُكَلَّفُ نَفْشُ
مَوْلُودُكَّلَهُ بِولَكِهِ ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ فَلِكَ ۚ مَوْلُودُكَلَّهُ مِولَكِهِ ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ فَلِكَ ۚ فَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولِولَا

<sup>&#</sup>x27; इस आयत में दूध पिलाने के मसले का हल बयान किया गया है, इसमें पहली बात कही गयी है वह यह है कि जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलाना चाहे, तो यह मुद्दत दो साल की है, इन लफ्जों से इस से कम मुद्दत तक दूध पिलाने की गुंजाईश्व निकलती है, दूसरी बात यह कि दूध पिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत दो साल है |

मौ को तकलीफ पहुँचाने का मतलब यह है कि जैसे मा अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहे लेकिन ममता को ठुकराकर उसका बच्चा उस से जबरदस्ती छीन लिया जाये या यह कि बिना खर्च की जिम्मेदारी लिए उसको दूध पिलाने पर मजबूर किया जाये, बाप को तकलीफ पहुँचाने का मतलब यह है कि मा दूध पिलाने से इंकार कर दे या उसकी ताकत से ज्यादा उस से धन की माँग करें।

जबिक तुम उन के दुनियावी दस्तूर के ऐतबार से उन को दे दो, अल्लाह तआला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख रहा है |

२३४. तुम में से जो लोग मर जायें और बीवियां छोड़ जायें, वह औरते अपने आप को चार महीने और दस (दिन) इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत खत्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ अपने लिए करे उस में तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह (तआला) तुम्हारे हर अमल को जानने वाला है।

२३४. और तुम पर इस में कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारा से या अस्पष्ट रूप से इन औरतों से शादी के बारे में कहो या अपने दिल में इरादा छिपाओ, अल्लाह (तआला) को इल्म है कि तुम जरूर उनको याद करोगे, लेकिन तुम उनसे छिपाकर वादा न कर लो | हा, यह बात और है कि तुम अच्छी बात बोला करो और जब तक इहत की मुद्दत पूरी नहीं हो शादी का बन्धन मजबूत न करो | जान लो, कि अल्लाह (तआला) को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है, तुम उस से डरते रहा करो और यह भी जान रखो, कि अल्लाह (तआला) बख्शने वाला और सहनशील है |

२३६. अगर तुम औरतों को बिना हाथ लगाये और बिना महर मुकर्रर किये तलाक़ दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, हाँ उन्हें कुछ न कुछ फायेदा दो, मालदार अपने हिसाब और गरीब अपनी ताकृत के हिसाब से दस्तूर के हिसाब से अच्छा फायेदा दें। भलाई करने वालों के लिए यह जरूरी है। وَالَّذِيْنَ يُتَوَفِّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزُواجًا يُتَرَبِّضُنَ بِالْفُسِهِنَ آرْبِعَةَ أَشْهُمْ وَعَشُرًا عَ فَإِذَا بَلَغُنَ آجَلَهُنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلَنَ فِي آنْفُسِهِنَ بِالْمَعْرُونِ ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيْرٌ ﴿ ٤٤

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ لَم عَلِمَ اللهُ اَنْكُمْ سَتَنْكُرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ اَنْ تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفًا هُ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ الْكِتْبُ اَجَلَهُ وَلَا تَعْرُمُوا اَنَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَنْفُسِكُمْ فَاحْدُرُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَ الله عَفُورٌ حَلِيْمٌ (فَيْهِ

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَبَشُوهُنَ آوْ تَقْوِصُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ وَمَتَعُوهُنَ عَلَى الْمُوْسِعَ قَدَادُهُ وَعَلَى الْمُقْتِدِ قَدَدُهُ \* مَتَاعًا بالْمَعُرُونِ ، حَقًا عَلَى الْمُعْسِنِيْنَ (30)

<sup>े</sup> मौत की यह इद्दत हर बीवी के लिए है शौहर ने उस से जिमाअ किया हो या न किया हो । गर्भवती (हामला) के लिए यह क्रानून नहीं क्योंकि उसकी इद्दत प्रसव हो जाना है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह उस औरत के बारे में हुक्म है कि शादी के वक़्त महर (स्त्री धन) मुकर्रर नहीं की गयी थी और शैहर हमबिस्तरी करने के पहले तलाक़ भी दे दे, तो उसे कुछ न कुछ फायेदा देकर विदा

२३७. और अगर तुम औरतों को इस से पहले तलाक दे दो कि तुम ने उन्हें हाथ लगाया हो और तुम ने उनका महर भी मुकर्रर किया हो, तो मुकर्रर महर का आधा (महर) दे दो, यह बात और है कि वह ख़ुद माफ कर दें, या वह इंसान माफ कर दें जिसके हाथ में निकाह की गांठ है | तुम्हारा माफ कर देना तकवा से वहुत करीब है और आपसी फजीलत को न भूलो | बेशक अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमलों को देख रहा है |

२३८. नमाजों की हिफाजत करो खासकर बीच वाली नमाज की और अल्लाह (तआला) के लिए नम्रतापूर्वक (वाअदब) खड़े रहा करो ।

२३९. अगर तुम्हें डर हो तो पैदल ही या सवार ही सहीह, और अगर श्वान्ति हो जाये तो अल्लाह (तआला) की बड़ाई को बयान करो जिस तरह कि उस ने तुम्हें उस बात की तालीम दी है, जिसे तुम नहीं जानते थे |<sup>2</sup>

२४०. और जो तुममें से मर जायें और वीवियां छोड़ जाये, वह वसीयत कर जायें कि उनकी बीवियां साल भर फायेदा उठायें । उन्हें कोई न निकाले, और अगर वे ख़ुद निकल जायें तो तुम पर इस में कोई गुनाह नहीं जो वह अपने लिए अच्छाई से करें अल्लाह (तआला) जबरदस्त और हिक्मत वाला है।

وَإِنْ طَلَقَتُهُ وُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ قُنَّ وَقَلْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ الآآنُ يَعْفُونَ آوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيرِهِ عُقْلَةً النِّكَاجِ \* وَأَنْ تَعْفُواۤ اقْرَبُ لِلتَّقُوٰى \* وَلا تَنْسُوا الفِّضُلَ بَيْنَكُمُ \* إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ (3)

حْفِظُوْا عَلَى الصَّلَوْتِ وَ الصَّلُوةِ الْوُسُطَى ۗ وَقُوْمُوا بِلّٰهِ قُنِتِينَ ﴿ 33

فَإِنْ خِفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْ رُلْبَانًا ۚ فَإِذَاۤ آمِنْتُمُ فَاذْتُرُوا اللهَ كَهَا عَلَمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوُا تَعْلَمُونَ ﴿

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَنَ رُوُنَ أَذُوَاجًا ﴾ وَصِيَّةً لِآ ذُواجِهِمُ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ \* فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْ آ نَفْسِهِنَ مِنْ مَعْرُونٍ مَوَاللّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿ 124

करों, यह फायेदा (तलाक का फायेदा) मर्द की ताकत के हिसाब से होना चाहिए या मालदार अपने हिसाब और गरीव अपनी ताकत भर दें।

<sup>े</sup> बीच वाली नमाज से मुराद अस नमाज है, जिसको इस हदीस रसूलुल्लाह 💥 के आधार पर मुकर्रर कर दिया गया है, जो जग खन्दक के दिन अस की नमाज को صلوة وسطى कहा है ।

यानी दुश्मन से डर की वजह से जिस तरह भी मुमिकन हो, पैदल चलते हुए, सवारी पर बैठे हुए नमाज पढ़ लो, लेकिन जब डर की हालत ख़त्म हो जाये तो उसी तरह नमाज पढ़ो, जिस तरह सिखलाया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह आयत अगरचे तरतीब में बाद की है लेकिन मन्सूख़ है, इसकी मन्सूख़ी की आयत पहले आ चुकी है जिस में मौत की इद्दत चार महीना दस दिन बताई गई है, इस के सिवाय विरासत की आयत ने बीबी का हिस्सा मुर्करर कर दिया है, अब शौहर को बीबी के लिए वसीयत (उत्तरदान) करने की कोई जरूरत नहीं रही न घर और न खर्च की ।

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿244

२४९. और तलाक दी हुई औरतों को अच्छी तरह फायेदा पहुँचाना परहेजगारों पर जरूरी है |

२४२. इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयतों (आदेशों) को ययान करता है ताकि तुम समभों ।

२४३. क्या तुम ने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में मौत की वजह से अपने घरों से निकल पड़े अल्लाह ने उन से कहा कि मर जाओ फिर उन्हें जिन्दा कर दिया। वेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फज़्ल वाला है मगर ज़्यादा लोग शुक्रिया अदा नहीं करते।

२४४. और अल्लाह की राह में लड़ो और यह जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है।

२४४. कौन अल्लाह को अच्छा उधार देगा-जिसे वह फिर उसे कई गुना ज्यादा अता करेगा और अल्लाह ही कमी और ज्यादती करता है और तुम उसी की ओर दोबारा जाओगे।

२४६. क्या आप ने इसाईल के वंश की मूसाल के वाद की जमाअत को नहीं देखा जब उन्होंने अपने नबी (ईशदूत) से कहा कि हमारा एक राजा बना दीजिये ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जिहाद फर्ज हो जाने के बाद, तुम जिहाद न करों | उन्होंने कहा कि भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों न करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गये हैं | फिर जब उन पर जिहाद फर्ज हुआ, तो सिवाय थोड़े से इंसानों के सब फिर गये और अल्लाह

وَ لِلْمُطَلَقْتِ مَتَاعٌ إِللْمَعْرُونِ الْحَقَّا عَلَى الْمُعَرُونِ الْحَقَّا عَلَى الْمُتَقِيْنَ ( الْمُتَقِيْنِ ( اللهِ اللهِلمُ اللهِ الله

كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ النِّهِ لَعَلَّكُمُ النِّهِ لَعَلَّكُمُ أَنْ لِهِ لَعَلَّكُمُ النِّهِ لَعَلَّكُمُ النِّهِ لَعَلَّكُمُ النِّهِ لَعَلَّكُمُ النِّهِ اللهِ لَعَلَّكُمُ النِّهِ اللهِ لَعَلَّكُمُ النِّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

ٱلُمُ تَوَ إِلَى الَّذِي بِنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَادِ هِمْ وَهُمْ ٱلُوْفُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوْثُوا سَ ثُمُّ اَخْيَاهُمُ النَّاسِ لَا لَهُ لَنُ وْفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱلْمُثَرِّ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لَهِ اللَّهِ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَمِيْلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ

فَيضْفِفَهُ لَنَهُ آضَعَافًا كَثِيْرَةً ﴿ وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَاللّهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَاللّهُ يَقْبِضُ اَلَمْ تَوَ اِللّهِ الْهَلَامِنَ بَنَى إِسْرَاءِ يَلَ مِنْ بَعْنِ مُوسَى مِإِذْ قَالُوا لِنَهِي تَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِل فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللهِ ﴿ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ وَمَا لَنَا اللّهُ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدَا كُوا ﴿ قَالُوا مِنْ دِيَارِنَا وَ ابْنَا إِنَا هُ فَلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَوْ الِالاَ قَلِيلًا مِنْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह हादसा किसी पिछली उम्मत का है, जिसकी तफ़सील किसी हदीस में नहीं मिलती !

अच्छे उधार से मुराद अल्लाह की राह में और जिहाद में माल सदका करना है यानी जान की तरह माल देने में भी संकोच न करो, माल में बढ़ोत्तरी और कमी भी अल्लाह के हाथ में है और वह दोनों तरह से तुम्हारा इम्नेहान लेता है। कभी माल में बढ़ोत्तरी करके और कभी माल में कमी करके, फिर अल्लाह की राह में खर्च करने से कमी भी नहीं होती है, अल्लाह तआ़ला इसमें कई-कई गुना बढ़ोत्तरी करना है, कभी जाहिरी तौर से कभी छिपे तौर से और रूहानी तौर पर और आखिरत में तो जरूर उस में अधिकता आश्चर्यचिकत होगी।

सूरतुल बक्रर:-२

जालिमों को अच्छी तरह से जानता है ।

२४७. और उन से उन के नबी ने कहा कि अल्लाह (तआला) ने तालूत (यह एक नाम है) को तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे भला उसका हम पर राज्य कैसे हो सकता है, उस से बहुत अधिक राज्य के हकदार हम हैं, उसको तो धन की ज्यादती भी नहीं अता की गई है । उस (नबी) ने कहा सुनो! अल्लाह (तआला) ने उस को तुम पर फजीलत दी है और उसे इल्म और जिस्मानी ताकत भी ज्यादा अता किया है। हकीकत बात यह है कि अल्लाह (तआला) जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह (तआला) कुशादगी वाला और इल्म वाला है।

२४ द. और उन के नबी ने फिर उन से कहा, उस के मुल्क की वाजेह निशानी यह है कि तुम्हारे पास वह सन्दूक आ जायेगा<sup>2</sup> जिस में तुम्हारे रब की तरफ से दिल के सुकून का सामान है और मूसा की औलाद और हारुन की وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ﴿ قَالُوْا آَنْ يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ آحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ \* قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَةً مَنْ يَشَآءُ \* وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيْمُ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيْمُ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيْمُ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيْمُ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيْمُ ﴿ وَاللَّهُ وَاسْحٌ عَلِيْمُ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيْمُ ﴿ وَاللَّهُ وَاسْحٌ عَلِيْمُ ﴿ وَاللَّهُ وَاسْحٌ عَلِيْمُ ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاسِحٌ عَلِيْمُ ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاسْحٌ عَلِيْمُ ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاسْحٌ عَلِيْمُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَيْكُولُونَا وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَالْمُؤْلِقُونَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقَالِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقَالِمُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقَالِمُ الْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَلَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَلَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا لَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَلَالْمُؤْلِولُونَا وَلَالْمُولِولَالْمُؤْلِولِولَا لَلْمُؤْلِقُونَا وَالْمُؤْلِقُونَا وَل

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ اِنَّ أَيْةً مُلْكِهَ اَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ قِنْ زَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ قِمَّا تَرَكَالُ مُوْسَى وَالُ هٰرُوْنَ تَخْمِلُهُ الْمَلْبِكَةُ الْمُلْفِئِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُلْمِلِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ لَهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمِؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِينَ الْمُؤْمِلِيلُومِ الْمُؤْمِلِيلُومِ الْمُؤْمِلِيلِيلُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِيلُومِ الْمُؤْمِلِيلُومِ الْمُؤْمِلِيلُومِ اللَّهِ الْمُ

<sup>&#</sup>x27;हजरत तालूत उस वंश्व से नहीं थे, जिससे इसाईल की औलादों के वादशाहों का सिलिसला चला आ रहा था, यह गरीब और एक आम सेनानी थे, जिस पर उन्होंने आवाज उठायी थी, पैगम्बर ने कहा कि यह मेरा चुनाव नहीं हैं । अल्लाह ने उन्हें तैनात किया है, फिर भी नेतृत्व (क्रियादत) के लिए माल से ज़्यादा अक्ल, इल्म और जिस्मानी ताकृत की जरूरत है और तालूत इस में तुम सभी से अच्छे हैं, इसलिए अल्लाह ने उन्हें इस पद के लिए चुन लिया है।

सन्दूक यानी ताबूत, जो तोव से है, जिसके मतलव पलटने के हैं, क्योंकि इसाईल की औलाद प्रसाद (तबर्रक) के लिए इसकी ओर पलटते थे | (फतहुल क़दीर) इस ताबूत में हजरत मूसा व हारुन क़्ष्म की पाक चीजें थीं, यह ताबूत भी उन के दुश्मन उन से छीन कर ले गये थे | यह ताबूत अल्लाह तआ़ला ने निशानी के शक्ल में फरिश्तों के जिरये हजरत तालूत के घर के दरवाजे पर रखवा दिया, इसे देखकर इसाईल की औलादें खुश भी हुई और इसे अल्लाह तआ़ला की तरफ से निशानी मानकर तालूत को अपना राजा मान लिया और अल्लाह तआ़ला ने भी इसे उन के लिए एक चमत्कार (आयत) व फत्ह और सब की वजह बना दिया कि के मतलब ही अल्लाह तआ़ला की तरफ से खास मदद का उतरना जिसे वह अपने खास बन्दों पर उतारता है जिसकी वजह से भयानक जंग में जब बड़े-बड़े बहादुरों के दिल काप जाते हैं तो ईमानवालों के दिल दुश्मन के डर और धाक से खाली और फत्ह व कामयावी की उम्मीद से भरे होते हैं | इस से मालूम हुआ कि निवयों की अवशेष (वाक्रिआत) अल्लाह के हुक्म से जरूर फजीलत और उपयोगिता (अहिमयत) रखती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि वह सही तरीके से उनकी (तबर्रूकात) हो |

औलाद का बाकी छोड़ा हुआ सामान है, फरिश्ते उसे उठाकर लायेंगे, बेशक यह तो तुम्हारे लिए वाजेह (स्पष्ट) निशानी है, अगर तुम ईमानदार हो |

२४९. फिर जब तालूत सेना लेकर निकले तो कहा सुनो एक नदी के जिरये अल्लाह को तुम्हारा इम्तिहान लेना है तो जो उस से पानी पियेगा वह मेरा नहीं और जो उस में से न चखे वह मेरा है, यह और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले तो कुछ के सिवाय बाकी सभों ने पानी पी लिया, (हजरत) तालूत जब नदी से पार हो गये और जो उन के साथ ईमानदार थे तो उन्होंने कहा कि आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसकी फौजों से लड़ें, वेलिकन जिन्हें अल्लाह से मिलने पर यकीन था उन्होंने कहा कि बहुत सी छोटी जमाअत अल्लाह के हुक्म से भारी जमाअतों पर फत्ह हासिल कर लेती हैं और अल्लाह सब्न करने वालों के साथ है!

जिस तरह इस ताबूत में हकीकत में हजरत मूसा और हारुन की पाक चीजों थी, लेकिन जिस तरह आजकल कई जगहों पर मुकद्दस बाकियात कहकर कई चीजों है, जिनका कोई ऐतिहासिक (तारीख़ी) सुबूत पूरी तरह से साबित नहीं होता, इसी तरह खुद बनायी गयी चीजों से भी कुछ हासिल नहीं हो सकता, जिस तरह से कुछ लोग नवी के के जूते के समान बनाकर अपने पास रखने को या घरों में लटकाने को या खास तरीके से बनाकर तकलीफ दूर करने और दिली मुराद पूरी करने वाला समभते हैं, इसी तरह कबों पर विलयों के नामों के चढ़ावे को पाक चीज और वहाँ के सामान्य भोज को पाक चीज समभते हैं, जबिक यह अल्लाह के सिवाय दूसरों पर चढ़ावा हैं, जो बिर्क की परिधि में आता है, इसको खाना खासकर हराम है, कबों को गुस्ल करावा खानये जअबा के गुस्ल की नकल है, जो किसी तरह से जायज नहीं है, यह गंदा पानी पाक कैसे हो सकता है, यह सभी बातें नाजायेज हैं, इनका धार्मिक नियमों में कोई असल नहीं है ।

यह नदी जार्डन और फिलस्तीन के बीच है । (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इन ईमानवालों ने भी जब शुरू में दुश्मन की बहुत बड़ी तादाद देखी, तो अपनी कम तादाद को देखते हुए इस बात को वाजेह किया, जिस पर उन के आलिमों और उन से ज्यादा ईमान रखने वालों ने कहा कि कामयाबी तादाद में ज्यादती और हथियार के आधार पर नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह तआला की इच्छा पर आधारित (मवनी) है और अल्लाह तआला का समर्थन (ताईद) हासिल करने के लिए सब का होना जरूरी है |

२५०. और जब उनका जालूत और उसकी फौजों से मुकाबला हुआ, तो उन्होंने दुआ की, हे हमारे पालनहार! हमें सब्ब अता कर और साबित कदम बना दे और काफिर क्रीम पर हमारी मदद कर ।

२५१. अतः उन्हें अल्लाह के हुक्म से पराजित कर दिया और दाऊद ने जालूत का कत्ल कर दिया<sup>2</sup> और अल्लाह ने उसे मुल्क और हिक्मत<sup>3</sup> और जितना चाहा इल्म भी अता किया और अगर अल्लाह कुछ लोगों को दूसरे गरोह से हटाता न रहता तो धरती में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह दुनिया के लोगों पर वड़ा फज़्ल करने वाला है।

२५२. यह अल्लाह की आयतें (सूत्र) हैं जिन्हें हम आप पर सच्चाई के साथ पढ़ते हैं और निश्चय ही आप रसुलों (ईश्चूतों) में से हैं |5 وَلَهَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالُوُا رَبَّنَا اَفْدِغْ عَلَيْنَاصَبُرًا وَثَيِّتْ اَقْنَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴿ فَيْ

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ ﴿ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوْتَ وَاللهُ اللهُ الْمُلُكُ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِتَا يَشَاءُ ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضِ ﴿ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَالْكِنَ اللهَ ذِوْ فَضْلِ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَقَيْ

تِلْكَ الْتُواللهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ لَوَاتَكَ كِمِنَ الْمُرْسَلِينَ (25)

<sup>&#</sup>x27; जालूत उस दुश्मन कौम का सेना नायक था, जिस से तालूत और साथियों का मुकावला था, यह अमालका की कौम थी, जो अपने वक्त में योद्धा और बहादुर लोग समफे जात थे, उनकी इसी प्रसिद्धता (शुहरत) के वजह से ठीक जंग के समय में ईमानवालों ने अल्लाह के दरवार में सब्र और मजबूती के लिए और कुफ़ के सामने ईमानवालों को फत्ह और कामयावी की दुआ की, यानी भौतिक कारणों (माद्दी अस्वाव) के साथ-साथ ईमानवालों के लिए जरूरी है कि वह अल्लाह की ओर से कामयावी और फत्ह के लिए खास तरीके से दुआ करें, जिस तरह वद्र की जंग के वक्त नवी क्कं ने अल्लाह के दरवार में बड़ी आग्रहता और विनम्रता (इन्कसारी-इसरार) से फत्ह और कामयाबी के लिए दुआ की थी, जिसे अल्लाह ने कुबूल किया जिसकी वजह से मुसलमानों की छोटी सी तादाद ने काफिरों की बहुत बड़ी तादाद पर फत्ह हासिल किया।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हजरत दाऊद जो अभी न पैगम्बर थे और न बादशाह, इस तालूत की सेना में एक फौजी थे, उन के हाथों जालूत मारा गया और इस थोड़े से ईमानवालों को बड़ी लड़ाकू कौम पर जीत दिलवाई |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इस के बाद अल्लाह तआला ने हजरत दाऊद को बादशाहत और नवूवत दोनों अता किया ।

इस में अल्लाह के एक क़ानून की चर्चा है कि वह इंसानों ही के एक उम्मत के ज़िरये दूसरी उम्मत के ज़ुल्म और गल्वा को ख़त्म करता रहता है अगर वह ऐसा न करता और किसी एक ही उम्मत को सदा ताकत और गल्वा का सौभाग्य दिये रहता तो यह धरती ज़ुल्म और फसाद से भर जाती।

यह पिछले वािकआत जिनका इल्म आप पर नाजिल पाक कुरआन के जिरये दुनिया को हो रहा है, हे मुहम्मद (ﷺ) वेशक आप की नव्अत और सच्चाई का सुबूत हैं, इनका वयान न किसी किताब में किया है न किसी से मुना है, जिस से वाजेह है कि यह गैव की खबरें हैं जो वहयी (ईश्वाणी) के जिरये अल्लाह आप पर उतार रहा है |

२५३. यह रसूल हैं, जिन में से हम ने कुछ को कुछ पर फजीलत दी है उन में से कुछ हैं जिन से अल्लाह (तआला) ने वात की है और कुछ का मर्तबा ऊंचा किया है और हम ने ईसा पुत्र मिरयम को मोजिजा अता किया और पाक रूह से उनका समर्थन कराया, अगर अल्लाह चाहता तो उन के बाद वाले अपने पास निशानियां आ जाने के बाद आपस में कभी भी लड़ाई-भिड़ाई न करते, लेकिन उन लोगों ने इहितेलाफ किया, उन में से कुछ ने ईमान कुबूल किया और कुछ काफिर हुए, और अगर अल्लाह (तआला) चाहता तो यह आपस में न लड़ते लेकिन अल्लाह (तआला) जो चाहता है, करता है।

२४४. हे ईमानवालो ! जो हम ने तुम्हें दे रखा है, उस में से खर्च करते रहो, इस से पहले कि वह दिन आये जिस दिन न तिजारत है न दोस्ती और न सिफारिश, और काफिर ही जालिम हैं !

२५५. अल्लाह (तआला) ही सच्चा माबूद है, जिस के सिवाये कोई माबूद नहीं, जो जिन्दा है, और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊंघ आये न नींद उस की मिल्कियत में जमीन व आसमान की सभी चीजें हैं, कौन है जो उस के हुक्म के बिना उस के सामने सिफारिश कर सके, वह जानता है जो उन के सीछे हैं और वह उस के इल्म में से किसी चीज का घेरा नहीं कर सकते, लेकिन वह जितना चाहे। उसकी कुर्सी की बुसअत ने जमीन व आसमान को घेर रखा है, वह अल्लाह (तआला) उनकी

شِلُكَ الرُّسُلُ فَظَلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضَ مِنْهُمُ مَّن كَلَمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ وَرَجْتٍ \* وَ اتَيْنَا عِنْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَتِ وَاَيَّنْ لَهُ يِرُوخِ الْقُدُسِ \* وَلَوْ شَآءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الْبَيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْنِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَينَهُمْ مَّنَ امَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَهُ وَلَوْ شَآءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا مَن وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَهُ وَلَوْ شَآءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا اللهِ وَلَانِ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا اللهِ وَلَانِ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا اللهِ وَلَانِ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا اللهِ اللهُ مَا الْفَتَتَلُوا اللهِ وَلَانِ اللهُ مَا الْوَيْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يَايُهَا الّذِيْنَ امَنُوَا اَنْفِقُوا مِمّاً لَاَقُلْكُمْ مِّنُ
قَبْلِ اَنْ يَا ْقِي يُوْمُّ لَا بَيْعٌ فِيلِهِ وَلاَحُلَّةٌ وَلا
شَفَاعَةٌ وَالْلِفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ فَحَمُ الظّلِمُونَ فَحَمُ الظّلِمُونَ فَحَمُ الظّلِمُونَ فَحَمُ الظّلِمُونَ فَحَمَّ الظّلِمُونَ فَحَمَ الظّلِمُونَ فَحَمَ الظّلِمُونَ فَحَمَ الظّلِمُونَ فَعَلَمُ الشّلُوتِ وَمَا فِي السّلُوتِ وَمَا فَي السّلُوتِ وَمَا فَي السّلُوتِ وَمَا فِي السّلُوتِ وَمَا فَي السّلُوتِ وَمَا فَلَهُمُ وَمَا خَلْفُهُمُ وَمَا عَلَيْمُ وَلَا يَعْوَدُهُ وَمِنْ عِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللل

<sup>।</sup> मतलब वह मोजिजा हैं, जो हजरत ईसा को अता किये गये थे, जैसे मरे हुए को जिलाना आदि जिसकी तफ़सील सूर: आले इमरान में आयेगी, पाक रूह से मुराद जिब्रील है, जैसाकि पहले भी गुजर चुका है !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह आयतुल कुर्सी है । सहीह हदीसों में इसका बहुत महत्व (फ्रजीलत) वयान किया गया है, जैसे यह कुरआन की सब से अजीम आयत है, इसको रात को पढ़ने से शैतान से महफूज रहता है, इस को हर नमाज के वाद पढ़ना चाहिए। (इब्ने कसीर)

सूरतुल बकर:-२

हिफाजत से न थकता है और न ऊबता है, वह तो बहुत महान और बहुत बड़ा है |

२५६. दीन के बारे में कोई दबाव नहीं, सच-झूठ से अलग हो गया, इसलिये जो इंसान तागूत (अल्लाह तआला के सिवाय दूसरे देवों) को नकार कर अल्लाह (तआला) पर ईमान लाये, उस ने मजबूत कड़े को थाम लिया, जो कभी भी न टूटेगा और अल्लाह (तआला) सुनने वाला, जानने वाला है |

२५७. ईमानवालों का संरक्षक (वली) अल्लाह तआला ख़ुद है, वह उन्हें अंधेरे से रोशनी की ओर निकाल ले जाता है, और काफिरों के दोस्त श्वैतान हैं, वह उन्हें रौशनी से अंधेरे की तरफ ले जाते हैं, यह लोग जहन्नमी हैं, जो हमेशा उसी में पड़े रहेंगे।

२५ द. क्या तूने उसे नहीं देखा, जिस ने मुल्क पाकर इबाहीम (ﷺ) से उस के पालनहार के बारे में झगड़ा किया जब इबाहीम ने कहा कि मेरा रब तो वह है जो जिन्दा करता और मारता है, वह कहने लगा, मैं भी जिलाता और मारता है, इबाहीम (ﷺ) ने कहा अल्लाह (तआला) सूरज को पूरव की ओर से ले आता है, तू उसे पिश्चम से ले आ, अब वह काफिर भौंचक्का रह गया और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता।

لَآ إَكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ عَلَىٰ تُبَيِّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَقَ عَلَمَنُ يَكَفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَبْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقُ وَلَا الْفِصَامَر لَهَا ﴿ وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيُمٌ (25)

اَللَّهُ وَلِنَّ الْنَّلِيْنَ اَمَنُوا يُخْرِجُهُمُ مِّنَ الظُّلُبْتِ إِلَى النُّوْرِةُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُواۤ اَوْلِيَّعُهُمُ الطَّاعُوْتُ يُخْرِجُونَهُمُ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُبُتِ الْوَلِيكَ اَصْحٰبُ النَّادِ عَمْمُ فِيْهَا خَلِدُونَ (وَيُ

اَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِئ حَآجٌ اِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهُ اَنْ اللهُ اللهُ الْمُلْكَ مِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ الَّذِئ الَّذِئ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ وَالْمِيْتُ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

कुर्सी से कुछ ने पैर रखने की जगह, कुछ ने ताकरा, कुछ ने मुल्क, और कुछ ने अर्घ मतलब लिया है, लेकिन अल्लाह तआला की सिफात और फजीलतों के बारे में मोहिंद्दसीन (हदीस के आलिम) और बुजुर्गों की यही राय है कि अल्लाह तआला की जो सिफत, जिस तरह से क़ुरआन और हदीस में बयान है, उनको बिना किसी तर्क-वितर्क के उन पर ईमान रखा जाये, इसलिए यही ईमान रखना चाहिए कि हकीकृत में कुर्सी है जो अर्घ से अलग है, यह किस तरह की है, इस पर वह किस तरह बैठता है? इसका बयान हम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कैफियत और हकीकृत के बारे में हमें इल्म नहीं है।

२४९. या उस इंसान के समान जिसका गजर - उस वस्ती पर हुआ, जो छत के बल औधी पड़ी हुई थी, कहने लगा उसकी मौत के बाद अल्लाह (तआला) उसे किस तरह जिन्दा करेगा तो अल्लाह (तआला) ने उसे सौ साल के लिये मार दिया, फिर उसे (जिन्दा) उठाया, पूछा! **बिकतनी** मुद्दत तुझ पर गुजरी? जवाब दिया कि "एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ।" कहा कि "तू बल्कि सौ साल तक रहा, फिर अब तू अपने खाने-पीने को देख कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिये निश्वानी बनाते हैं, तू देख कि हम हिड्डयों को किस तरह खड़ी करते हैं. फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं 🖟 जब यह सब वाजेह हो चुका, तो कहने लगा, भौ जानता हूँ कि अल्लाह (तआला) सब कुछ जानने वाला है 🗝

२६०. और जब इब्राहीम (ﷺ) ने कहा, है मेरे रब! मुझे दिखा कि तू मुर्दा को किस तरह जिन्दा करेगा?" अल्लाह (तआला) ने कहा "क्या तुम्हें ईमान नहीं?" जवाब दिया, "ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल को इत्मेनान हो जायेगा।" कहा, "चार परिन्दे लो, उन के टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक-एक हिस्सा रख दो, फिर उन्हें पुकारो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जायेंगे" और जान रखो कि अल्लाह (तआला) जबरदस्त हिक्मत वाला है।

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ رَتِ آرِ فِي كَيْفَ ثُخِي الْمَوْقُ الْمَوْقُ الْمَوْقُ الْمَوْقُ الْمَوْقُ الْمَوْقُ الْمَاكُ وَلَكُنَ الْمَلْمُ وَلَكُنَ الْمَلْمُ وَلَكُنَ الْمُلْمُوفُ فَا لَا لَيْكُ الْمُعْمَدُ اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ وَالْمُلُوفُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

कहा जाता है कि जब वह इंसान मरा था तो थोड़ा दिन चढ़ा था, और जब वह जिन्दा हुआ तो भी शाम नहीं हुई थी तो उस ने हिसाब लगाया था कि अगर मैं कल आया था, तो एक दिन बीता या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है जबिक हक़ीक़त यह है कि इस के इस बािक आ की मुद्दत सौ साल की थी।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी यकीन तो मुझे पहले भी था, लेकिन अब अखिं से देखकर यकीन और इल्म में और मजबूती आ गयी है ।

२६१. जो लोग अल्लाह (तआला) की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने जैसी है, जिस में से सात वालिया निकलें और हर वाली में सौ दाने हों, और अल्लाह (तआला) जिसे चाहे कई गुना दे और अल्लाह (तआला) बड़ा कुशादा और इल्म वाला है।

२६२. जो लोग अपना माल अल्लाह (तआला) की राह में ख़र्च करते हैं, फिर उसके बाद एहसान नहीं जताते और न तकलीफ़ देते हों। उनका फल उन के रब के पास है, उन पर न तो कोई डर है न वह उदास होंगे।

२६३. भली बात कहना और माफ करना उस सदका से बेहतर है, जिस के बाद दुख दिया जाये और अल्लाह वेनियाज और सहनचील है।

२६४. हे ईमानवालो! अपने सदका को एहसान जताकर और दुख पहुँचाकर वेकार न करो, जिस तरह से वह इंसान जा अपना माल दिखावे के लिये खर्च करे और न अल्लाह (तआला) पर ईमान रखे और न कयामत पर, उसकी मिसाल उस चिकने पत्थर की है, जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर उस पर जोरदार बारिश हो और वह उसं बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे,² इन रियाकारों

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱنْبُكَّتُ سَبْعٌ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةً حَبَّةٍ ﴿ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ طُوَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (26) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ امْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَذُى لِلَّهُمْ ٱجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ · وَلَا خَوْنٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 262 قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ قِنْ صَدَقَةٍ يَتُبَعُهَآ اَذُّى ﴿ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿ 60﴾ يَايَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَ فَتِكُمُ بالْمَيْنَ وَالْأَذَى ﴿ كَالَّذِي يُنْفِئُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِيرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْمًا ﴿ لَا يَقْدِ رُونَ عَلَىٰ شَنَّى عِ مِّهَا كَسَبُوْ الْمَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَرْمَ الْكَفِرِيْنَ (67)

<sup>!</sup> अल्लाह की राह में माल खर्च करने की फजीलत का जो वयान गुजर चुका है, केवल उस इंसान को हासिल हो सकेगा, जो माल खर्च करने के बाद एहसान न जताये, और मुंह में ऐसे लपज न कहे जिससे किसी गरीव के सम्मान को ठेस पहुँचे और उसको तकलीफ का एहसास हो, यह इतना बड़ा गुनाह है कि नवी क्कं ने फरमाया:

<sup>&</sup>quot;कयामत के दिन अल्लाह तआला तीन तरह के इंसानों से बात नहीं करेगा उन में एक एहसान जताने बाला है जिस्मिलिम, किताबुल ईमान)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस आयत में यह कहा गया है कि, सदका व सवाय करके, भलाई करके जताना और दुख देने वाली बातें करना ईमानवालों को जेव नहीं देते, बिल्क उन लोगों की आदत है जो मुनाफिक (अवसरवादी) है वह देखावे के लिये खर्च करते हैं | दूसरे ऐसे खर्च करने की मिसाल ऐसी है कि जैसे पत्थर की चट्टान पर मिट्टी जम जाये और कोई उस में बीज वो दे और उस के बाद बारिश का एक झोंका आये, तो सय कुछ वह जाये और वह पत्थर मिट्टी से विल्कुल साफ हो जाये, या जिम तरह वह वारिश उस पत्थर के लिये फायेदामंद नहीं हुई उसी तरह दिखावे का दान भी उसको कोई फायेदा नहीं पहुँचा सकेगा |

को अपनी कमाई से कोई चीज हाथ नहीं लगती और अल्लाह (तआला) काफिरों के समुदाय को हिदायत नहीं देता।

२६५. उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह (तआला) की मर्जी हासिल करने के लिए खुशी दिल से और यकीन के साथ खर्च करते हैं, उस बाग जैसी है जो ऊची धरती पर हो और जोरदार बारिश्च से अपना फल दुगना लादे और अगर उस पर बारिश्च न भी हो तो फुहार ही काफी है, और अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमलों को देख रहा है।

२६६. क्या तुम में से कोई भी यह चाहता है कि उस के खजूरों और अंगूरों के वाग हों, जिस में नहरें बह रही हों और हर तरह के फल मौजूद हों, उस इंसान का बुढ़ापा आ गया हो, उस के नन्हें-नन्हें बच्चे भी हों और अचानक वाग को बगुला लग जाये जिस में आग भी हो जिस से बाग जल जाये | इसी तरह अल्लाह (तआला) तुम्हारे लिए निशानियों को वयान करता है, तािक तुम फिक्र कर सको |

२६७. हे ईमानवालो! अपनी हलाल कमाई में से और धरती में से तुम्हारे लिये हमारी निकाली हुई चीजों में से खर्च करो | उन में से बुरी चीजों को खर्च करने का इरादा न करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो, हाँ! अगर अखिं वन्द कर लो तो, अर जान लो अल्लाह (तआला) वेनियाज और हम्द वाला है | وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِينًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتِهِ بِرَبُوةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ \* فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ اللهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَهَ

أَيُودُ أَحَدُكُمُ أَنُ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ ثِنْ نَخِيْلٍ وَ اَعُنَاكٍ تَجُرِى مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ ﴿ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّرُاتِ ﴿ وَاَصَابَهُ الْكِبُرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ شُعَفَآءً \* فَاصَابَهَا إِعْصَارُ فِيْهِ نَارٌ فَاحُتَرَقَتْ ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَدِّينُ اللّهُ لَكُمُ الْأَلِتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَدِّينُ اللّهُ لَكُمُ الْأَلِتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَدِّينُ اللّهُ

يَايَّتُهَا الَّذِيْنَ المَنُوَّا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا كَسَبْتُهُ وَمِنْ طَيِّبْتِ مَا كَسَبْتُهُ وَمِثَا الْكُهُ مِّنَ الْاَرْضِ مَوَلا كَسَبُهُ وَمِثَا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُهُ بِإَخِذِيْهِ لِإِلَّا آنَ تَغْمِضُوا فِيْهِ وَاعْلَمُوَّا اَنَ الله عَنِيُّ اللهَ عَنِيُّ اللهَ عَنِيُّ اللهَ عَنِيْلُ (25)

<sup>&#</sup>x27; या जिस तरह से तुम ख़ुद बेकार चीजे लेना अच्छा नहीं समझते, उसी तरह अल्लाह की राह में अच्छी चीज ही खर्च करों ।

الجزء ٣

سورة البقرة ٢

**२६ द.** श्रैतान तुम्हें गरीबी से डराता है, और बेहयाई का हुबम देता है। और अल्लाह (तआला) तुम को अपनी रहमत और फज़्ल का वायेदा करता है। अल्लाह (तआला) बहुत मेहरबान और इल्म वाला है।

२६९. वह जिसे चाहे इल्म, अक्ल देता है और जिसे अक्लमंदी दे दी गई उसे बहुत सारी भलाई दी गई और नसीहत केवल अक्लमंद ही हासिल करते हैं।

२७०. तुम चाहे जितना खर्च करो (या सदका करो) और जो कुछ नजर मानो<sup>2</sup> उसे अल्लाह (तआला) जानता है और जालिमों का कोई सहायक नहीं |

२७१. अगर तुम दान-पुण्य (सदकात) को जाहिर करो, तो वह भी अच्छा है, और अगर तुम उसे छिपा कर गरीबों को दे दो, तो यह तुम्हारे लिये सबसे अच्छा है। अल्लाह (तआला) तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर देगा और अल्लाह (तआला) तुम्हारे सभी अमलों से बाखबर है।

ٱلشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ وَيَا مُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ \* وَاللهُ يَعِدُكُمُ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ﴿ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ فَيْ

يُؤْقِ الْحِكْمَةُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْقِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا \* وَمَا يَذَكَرُ الآَّ اُولُوا الْاَلْمَابِ ﴿

وَمَا اَنْفَقْتُمُ مِّنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَا رُتُمْ مِّنْ نَذْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴿ وَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَادِ (27)

إِنْ تُبُكُ واالضَّلَ قَٰتِ فَنِعِمَّا هِي ۚ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ الْوَيْكَفِرُ عَنْكُمْ فِنْ سَيِّا تِكُمُ اللهُ إِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِدُرُ (37)

<sup>&#</sup>x27; यानी नेक काम में माल खर्च करना हो, तो शैतान यह डर पैदा कराता है कि इस से तुम गरीब और भिखारी हो जाओगे, लेकिन बुरे कमों में बेकार करने में ऐसे इरादों को करीब नहीं आने देता बल्कि उन बुरे कामों को इस तरह बना-संवार के पेश्व करता है कि उन के लिए छिपी हुई इच्छायें इस तरह जाग जाती है कि उन पर इंसान बड़े से बड़ा माल खर्च कर डालता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मनौती (नजर) का मतलब है कि मेरा पूला काम हो गया या पूला दु:ख का ख़ातमा हो जायेगा, तो मैं अल्लाह की राह में इतना सदका करूगा, इस नजर को पूरा करना जरूरी है, अगर किसी नाफरमानी और नाजायेज काम की नजर मानी है तो उसे पूरा करना जरूरी नहीं है। नजर भी नमाज और रोजे की तरह इबादत है, इसलिये अल्लाह के सिवाय किसी और की नजर मानना उसकी इबादत है जो शिक्ट है, जैसािक आजकल मश्रहूर मजारों पर मनौती और चढ़ावे का यह काम आम है, अल्लाह तआला इस शिक्ट से बचाये।

२७२. उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तुम्हारे अधिकार में नहीं, बल्कि हिदायत (मार्गदर्शन) अल्लाह (तआला) देता है जिसे चाहता है, और तुम जो अच्छी चीज अल्लाह की राह में दोगे उसका फायेदा ख़ुद पाओगे, तुम्हें सिर्फ अल्लाह (तआला) की ख़ुशी हासिल (प्राप्त) करने के लिये खर्च करना चाहिये, तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उसका पूरा-पूरा बदला तुम्हें दिया जायेगा और तुम्हारा हक (अधिकार) न मारा जायेगा।

२७३. दान के लायक सिर्फ वह गरीब हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिये गये, जो देश में चल-फिर नहीं सकते, वेवकूफ लोग उनके सवाल न करने की वजह से उन्हें मालदार समझते हैं, आप उन के मुंह को देखकर अलामत से उन्हें पहचान लेंगे, वह लोगों से चिमटकर भीख नहीं मांगते, तुम जो कुछ माल खर्च करो अल्लाह (तआला) उसका जानने वाला है।

२७४. जो लोग अपने माल को रात-दिन छुपा कर या खुल्लम-खुल्ला खर्च करते हैं, उन के लिये उन के रब के पास बदला है, न उन्हें कोई डर है और न कोई गम। لَيْسَ عَلَيْكَ هُلَامِهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ مَنْ يَشَاءُ \* وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِانْفُسِكُمُ \* وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ \* وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (272)

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ أَحْصِرُوا فِي سَمِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ لَيَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفَّفِ تَعْرِفُهُمُ بِسِيْلَهُمْ لَا يَسْتَكُونَ النَّاسَ اِلْحَافَا لَمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ (27)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرُّ وَّ عَلَانِيَةٌ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْنَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ (17

<sup>&#</sup>x27; इस से मुराद वह मुहाजिर हैं जो मक्का से मदीना आये और अल्लाह की राह में आने की वजह से उनकी हर चीज छूट गयी, इस परिधि (जुमरा) में दीन की तालीम हासिल करने वाले विद्यार्थी और आलिम (धार्मिक शिक्षक) भी आते हैं ।

सूरतुल वक्रर:-२

२७४. ब्याज खाने वाले लोग न खड़े होंगे, लेकिन उसी तरह, जिस तरह वह खड़ा होता है, जिसे शैतान लग कर पागल वना देता है। यह इसलिये कि यह कहा करते थे कि तिजारत भी तो व्याज ही की तरह है, 2 जबिक अल्लाह (तआला) ने तिजारत को हलाल किया और ब्याज को हराम | और जो इंसान अपने पास आयी हुई अल्लाह (तआला) की नसीहत सुन कर रूक गया उस के लिये वह है जो गुजर गया, 3 और उसका मामला अल्लाह (तआला) के पास है और जो फिर (हराम की ओर) पलटा वह जहन्नमी है. वे हमेशा उसी में रहेंगे |

२७६. अल्लाह (तआला) ब्याज को मिटाता है और दान को वढ़ाता है, 4 और अल्लाह (तआला) किसी नाशुक्रा और काफिर को मित्र नहीं बनाता।

२७७. जो लोग ईमान के साथ (सुन्नत के अनुसार) काम करते, नमाजों को कायम करते हैं और जकात अदा करते हैं, उनका फल उन के रव के पास है, उन पर न तो कोई डर है और न कोई दुख |

اَلَيْدِيْنَ يَاكُمُوْنَ الرِّبُوالاَيقُوْمُوْنَ اِلاَكْمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَشِ الْمَشِ الْمِلْكَ بِهَا نَهُمُ قَالُوْآ اِلْهَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا مَثَنَ جَآءَهُ وَاحَلَّ اللهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا الْمَثَنَ جَآءَهُ مَوْعَظَهُ مِّنْ اللهِ الْمَتَعِ وَحَرَّمَ الرِّبُوا الْمَثَنَ جَآءَهُ وَأَمُرُهُ إِنَّ اللهِ الْمَتَعِ وَمَنْ عَادَ قَاُولَمِكَ اصْحَبُ النَّارِ \* هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴿ وَمَنْ

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبُوا وَيُرْبِى الصَّدَاقَٰتِ ﴿ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّادٍ آثِيْمِ (276)

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَآقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اَتَوُاالزَّكُوةَ لَهُمُ اَجْرُهُمُ عِنْلَ دَيْهِمُ \* وَلَاخَوُنُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُوْنَ ﴿ ثِنَ

<sup>ं</sup> ब्याज लेने वाले की यह हालत कब्र से उठते वक्त या क्रयामत के मैदान में होगी ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हालांकि तिजारत में तो सामान और पैसे का बराबर लेन देन होता रहता है, दूसरे इस में फायेदा व नुक़सान की उम्मीद रहती है, जबिक ब्याज में यह दोनों बातें नहीं होती हैं, इसलिए अल्लाह ने बेचने को हलाल और ब्याज को हराम कहा है, फिर यह दोनों एक कैसे हो सकते हैं?

³ ईमान लाने और माफी मांग लेने के बाद पिछला ब्याज लेने पर पकड़ नहीं होगी ।

<sup>4</sup> यह ब्याज के वास्तिवक (हकीकी) और आित्मक नुक्रसान के बाद सदका के फायेदा की तफसील है, व्याज से देखने में तो बढ़ोत्तरी होती है, लेकिन उसके असल मायने के अनुसार परिणामस्वरूप (अंजाम के ऐतबार से) ब्याज का माल उसकी बरबादी और खराबी की वजह बनती है, इस बात का समर्थन (ताईद) अब पश्चिमी देशों के अर्थशास्त्री भी करने लगे हैं ।

२७८. हे ईमानवालो! अल्लाह (तआला) से डरो और जो ब्याज बाकी रह गया है, वह छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमानवाले हो |

२७९. अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह (तआला) और उस के रसूल से लड़ने के लिये तैयार हो जाओ | और अगर माफी मांग लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है न तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाये | 2

२६०. और अगर कोई गरीब हो तो उसे संहूलत तक वक्त देना चाहिये, और सदका कर दो तो तुम्हारे लिये ज्यादा अच्छा है, अगर तुम में इल्म हो।

२६१. और उस दिन से डरो, जिस में तुम सब (अल्लाह तआला) की तरफ लौटाये जाओगे और हर इंसान को उस के अमल के ऐतबार से पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और उन पर जुल्म नहीं किया जायेगा।

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا الَّقُوا اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُرُمُ فُوْمِنِيْنَ ﴿ ﴿ ﴾

فَانْ لَمْ تَفْعَكُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ شِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُهُ وُسُ أَمْوَالِكُمْ \* لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَبُونَ (29)

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ مُواَنْ تَصَدَّ تُواْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنْ كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ (39)

وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ عَثُمَّ ثُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مِّا كَسَبَتْ وَ هُمْلًا يُظْلَبُونَ (8ُعُ)

यह ऐसी कड़ी चेतावनी (तंबीह) है जो किसी दूसरे गुनाह के करने पर नहीं आई है, इसिलये हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि जो इंसान इस्लामी मुल्क में ब्याज छोड़ने के लिये तैयार न हो तो बक्त के राज्य प्रमुख (हािकम) की जिम्मेदारी है कि उससे तौबा कराये (क्योंकि बह अल्लाह और रसूल से जंग का एलान कर रहा है) और न रूकने की हालत में उसकी गर्दन मार दे | (इब्ने कसीर)

<sup>2</sup> तुम अगर असल माल से ज़्यादा माल बसूल करोगे, तो यह तुम्हारा जुल्म होगा और अगर तुम्हें असल माल न दिया जाये तो यह तुम पर जुल्म होगा।

³ कुछ कौल के ऐतबार से यह नबी करीम 🌋 पर नाजिल आखिरी आयत (श्लोक) है जिस के बाद ही आप का इंतिकाल हो गया ।

सूरतुल बकर:-२

२८२. हे ईमानवालो! जब त्म आपस में मुकर्रर मुद्दत के लिए एक-दूसरे से उधार का लेन-देन करो तो लिख लिया करों और लेखक को चाहिये कि आपस का मामला इंसाफ के साथ लिखे, लेखक (लिखने वाले) को चाहिये कि लिखने से इंकार न करे, जैसे अल्लाह (तआला) ने उसे सिखाया है उसी तरह उसे भी लिख देना चाहिये और जिस के जिम्मे हक हो वह लिखवाये और अपने अल्लाह (तआला) से डरे जो उसका रब है, और हक्क में से कुछ घटाये नहीं, हाँ जिस इसान पर हुकूक हो और वह जाहिल हो या कमजोर हो या लिखवाने की ताकत न रखता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ लिखवा दे और अपने में से दो मर्दों को गवाह रख लो, अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम गवाह के तौर पर पसन्द कर लो, ताकि एक की भूल-चूक को दूसरी याद दिला दे। और गवाहों को चाहिये कि वे जब बुलाये जायें तो इंकार न करें, और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है चाहे छोटा हो या बड़ा हो लिखने में सुस्ती न करो. अल्लाह तआला के क़रीब यह बात बहुत इंसाफ वाली है, और गवाही को ठीक रखने वाली और शक से भी ज्यादा बचाने वाली है। 2 और

يَايُهُا الّذِيْنَ امَنُوْآ اِذَا تَدَايِنْتُمْ بِدَيْنِ اِلَّ اجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴿ وَلْيَكْتُمْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلَايَابُ كَاتِبُ اَنْ يَكْتُبُ كَلُمْ اللهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيَمْلِلِ الّذِي يَكْتُبُ عَلَيْهِ الْحَقْ اللهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيَمْلِلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيهُا اَوْ عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيهُا اَوْ مَنَا اللهُ وَالْ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيهُا اَوْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ الْحَقْ مَنْ فَلَيْمُ لِلْ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقْ اللهُ وَالْمَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْوَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْوَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْوَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْوَلْمُ اللهُ وَالْوَلُولُ اللهُ اللهُ وَالْوَلُولُ اللهُ اللهُ وَالْوَلُولُ اللهُ اللهُ وَالْوَلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْولُولُ اللهُ اللهُ وَاقْولُهُ اللهُ اللهُ هَا اللهُ وَالْولُولُ اللهُ اللهُ وَالْولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْولُولُ اللهُ الله

यह एक मर्द के सामने दो औरतों को मुकर्रर करने की फजीलत और अक्लमंदी है, या औरत अक्ल और याद रखने में मर्द से कमजोर है | (जैसांकि सहीह मुस्लिम की एक हदीस में औरत को कम अक्ल कहा गया है) यह औरत के हुकूक का हनन और बेइज्जती का सुबूत नहीं है, (जैसांकि कुछ लोग कहते हैं) बिल्क उनकी फितरी क्रमजोरी का बयान है जो अल्लाह तआला के इल्म और मर्जी पर मबनी है | घमंड की वजह से कोई इसको कुबूल न करे तो और वात है, लेकिन हकीकत और घटनाओं के आधार पर इसका खण्डन नहीं किया जा सकता |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> लिखने का फायेदा है कि इससे इंसाफ की माँग पूरी होगी, गवाही भी सही होगी (कि गवाह के मौजूद न होने या मौत के बाद उनका लिखा हुआ लेख गवाह बन जायेगा) और किसी तरह के शक से दोनों पक्ष महफूज रहेंगे, क्योंकि शक होने की हालत में लेख देख लेने पर शक दूर कर लिया जायेगा।

यह बात अलग है कि वह मामला नगद तिजारत की चक्ल में हो जो आपस में लेन-देन कर रहे हो तो तुम पर उसके न लिखने में कोई गुनाह नहीं । खरीदने बेचने के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और (याद रखो) न तो लिखने वाले को नुकसान पहुँचाया जाये और न गवाहों को और अगर तुम ऐसा करो तो यह तुम्हारी खुली नाफरमानी है । अल्लाह (तआला) से डरो, अल्लाह (तआला) सुव कुछ जानने वाला है और अल्लाह (तआला) सुव कुछ जानने वाला है ।

२ € ३ और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला न पाओ तो गिरवी अपने पास रख लिया करो, और अगर आपस में एक-दूसरे पर यकीन हो, तो जिसे अमानत दी गयी है वह उसे अदा कर दे, और अल्लाह (तआला) से डरता रहे जो उसका रब है² और गवाही को न छुपाओ और जो उसे छिपा ले वह मन का पापी है,³ और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह (तआला) उसे अच्छी तरह जानता है ।

اَلَا تَكُتُبُوْهَا ﴿ وَاشْهِهُ وَآ اِذَا تَبَايَعْتُمُ ۗ وَلاَيُفَازَ كَاتِبٌ وَلا شَهِيْدٌ أَهُ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمْ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ ﴿ وَاللّهُ بِكُنِ شَنْ \* عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ اللّهِ

وَإِنْ كُنْتُوْ عَلْ سَفَهِ وَلَوْ تَتَجِدُوْ اكَاتِبًا وَهِفَّ مَقْبُوْضَةً ﴿ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا فَلْيُؤَذِ الَّذِى اؤْتُونَ آمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿ وَلَا تَكْتُهُوا الشَّهَادَةَ ﴿ وَمَنْ يَكُتُمُهُا فَائَهُ الْثِمَّ قَلْبُهُ ﴿ وَاللّٰهُ إِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَهَٰ الْثِمَّ قَلْبُهُ ﴿ وَاللّٰهُ إِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَهَٰ

«ألا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاهِ ؟ الَّذِي يَاتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يسْأَلَهَا»

वह सब से अच्छा गवाह है, जो बिना गवाही की माँग के ख़ुद गवाही के लिये हाजिर हो जाये। (सहीह मुस्लिम)

<sup>&#</sup>x27; इनको नुक्रसान पहँचाने सं मुराद यह है कि बहुत दूर से उन्हें बुलाया जाये, जिस से उनकी व्यस्तता (मश्गूलियत) में अड़चन और तिजारत में नुक्रसान हो या उनको झूठी बात लिखने या उसका गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाये।

अगर एक-दूसरे पर भरोसा हो तो बिना गिरवी रखे भी कर्ज का सौदा कर सकते हो । अमानत से मुराद यहाँ कर्ज है, अल्लाह से डरते हुए उसे जायेज तरीक्रे से अदा कर दो ।

<sup>े</sup> गवाही को छिपाना बहुत बड़ा गुनाह है, इसिलये इसकी बहुत बुराई यहाँ कुरआन में और हदीस में की गयी है, इसिलये सही गवाही की बड़ी अहमियत भी है | सहीह मुस्लिम की हदीस है कि नवी ≰ ने फरमाया :

الجزء ٣

२८४. जमीनो आसमान की हर चीज अल्लाह (तआला) के अधिकार में है | तुम्हारे दिलों में जो कछ है, उसे चाहे जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह (तआला) उसका हिसाब लेगा, फिर जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे और अल्लाह (तआला) हर चीज पर कुदरत रखता है ।

२८४. रसूल उस चीज पर ईमान लाये जो उसकी तरफ अल्लाह (तआला) की तरफ से उतारी गयी और मुसलमान भी ईमान लाये । यह सब अल्लाह (तआला) और उसके फरिश्ते पर, और उस की किताबों पर, और उस के रसलों पर ईमान लाये. उस के रसलों में से किसी के बीच हम फर्क नहीं करते. उन्होंने कहा कि हम ने सुना और इताअत की, हम तुझ से माफी चाहते हैं। हे हमारे रब! और हमें तेरी ही तरफ लौटना है।

२८६. अल्लाह किसी भी आतमा (नपस) पर उस की ताकत से ज्यादा वोझ नहीं डालता, जो सवाब वह करे वह उस के लिए है और जो वराई वह करे वह उसी पर है | हे हमारे रब! अगर हम भल गये हों या गलती की हो तो हमें न पकड़ना | हे हमारे रव! हम पर वह बोझ न डाल जो हम से पहले लोगों पर डाला था। हे हमारे रब! हम पर वह बोझ न डाल जो हमारी ताकत में न हो और हमें माफ कर दे, और हमें माफी अता कर, और हम पर रहम कर, त ही हमारा मालिक है, हमें काफिर कौम पर फत्ह अता कर ।

يِلْهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مْ وَإِنْ تُدَرُّونَ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُونُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ 4 فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ مُواللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (284)

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّيِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ كُلُّ أَمِّنَ بِاللَّهِ وَ مَلَّيِكَتِهِ وَكُتُهِهِ وَرُسُلِهِ سَلاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ شِنْ رُسُلِهِ مَ وَقَالُوا سَبِمِعْنَا وَ أَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (285)

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الْهَا مَا كَسَيْتُ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُ نَآ إِنْ نَسِيْنَاۤ أوُ أَخْطَأْنَا وَرَبَّنَا وَلَا تَخْسِلُ عَلَيْنَا إِصْرًاكِيا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا "رَبَّنَا وَلَا تُحَتِلْنَا مَا لَاظَاقَةَ لَنَابِهِ وَاعْفُ عَنَا الله وَ وَاغْفِرُ لَنَا الله وَارْحَيْنَا سَنِ أَنْتَ مَوْلِينَا فَانْصُوْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكفرين (286)

## सूरतु आले इमरान-३

सूर: आले इमरान मदीना में उतरी इस में दो सौ आयतें हैं और वीस रूकुऊ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

**९**. अलिफ ∙ लाम • मीम

 अल्लाह (तआला) वह है जिसके सिवाय कोई मावूद नहीं, जो जिन्दा है और सभी का रक्षक है ।²

३. जिसने हक के साथ इस किताब (पाक कुरआन) को उतारा, जो अपने से पहले के (धर्मशास्त्रों) को प्रमाणित करती है, और उसी ने [इस से पहले (धर्मग्रन्थ)] तौरात और इंजील उतारा |

४. इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए और कुरआन भी उसी ने उतारा में जो लोग अल्लाह (तआला) की आयतों से कुफ्र करते हैं उनके लिये सख़्त अजाब हैं | और अल्लाह (तआला)

## ٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ المِنْ الرَّحِيْمِ اللهِ المِنْ الرَّمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ المِن المِن

اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ 2

نَوَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْزُلةَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿

مِنْ قَبْلُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ أَهُ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَيْتِ اللهِ لَهُمُ عَذَابٌ شَهِ يُدُّ وَاللهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامِ (أُ

यह सूर: मदनी है | इसकी सभी आयतें मुख्तिलफ अवकात में मदीने में ही उतरी और इसका शुरूआती हिस्सा यानी ८३ आयतों तक इसाईयों के नजरान के वफ़द (यह नगर अब सऊदी अरव में है) के बारे में उतरा हुआ है, जो ९ हिजरी में नबी क्रं की खिदमत में हाजिर हुआ था, ईसाईयों ने आकर नबी करीम क्रं से अपने ईसाई अकीदा और इस्लाम के बारे में बहस मुबाहिसा किया, जिसकी तरदीद करते हुए उन्हें मुबाहिला (एक तरीक़ा है, जिसके अनुसार कसम खाकर अपनी बात कही जाती है) की दावत भी दी गई, जिसका तफ़सीली बयान आगे आयेगा, उसी पृष्ठभूमि में कुरआन करीम की इन आयतों का अध्ययन किया जायेगा |

अौर نوم अल्लाह तआला के बहुत खास नाम है, हुई का मतलब है कि वह शुरू से है और आखिर तक रहेगा, उसे मौत और फना नहीं | क्रय्यूम का मतलब वह सारी मखलूक को कायम रखने वाला, रक्षक और संरक्षक (निगरी) है, सारी दुनिया को उसकी जरूरत है उसे किसी की जरूरत नहीं।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी अपने-अपने वक्त में तौरात और इंजील भी जरूर लोगों की हिदायत का चश्मा थीं, इसिलये कि उन के उतारने का मकसद ही यही था फिर भी उस के बाद وانول الفرقال कह कर वाजेह कर दिया कि तौरात और इंजील का जमाना ख़त्म हो गया । अब क़ुरआन उतर चुका वह फुरकान है और अब सिर्फ वही सच व झूठ की पहचान है, इसको सच माने विना अल्लाह के करीब कोई मुसलमान और मोमिन नहीं ।

जवरदस्त है और वदला लेने वाला है ।

४. वेश्वक अल्लाह (तआला) से जमीन और आसमान की कोई चीज छिपी नहीं है।

६. वही माता के गर्भ में तुम्हारी श्वक्ल जिस तरह चाहता है बनाता है उस के सिवाय कोई भी हकीकत में इबादत के लायक नहीं है, वह ताकत वाला और हिक्मत वाला है।

७. वही अल्लाह (तआला) है जिस ने तुझ पर किताब उतारी, जिस में वाजेह और ठोस आयतें हैं, जो असल किताब हैं और कुछ समान (मुतशाबिह) आयतें हैं, फिर जिन के दिलों में खराबी है तो वह मुतशाबिह आयतों के पीछे लग जाते हैं, फितना तलाश करने के लिये और उनकी ताबील के लिये, लेकिन उन के मकसद हकीकी को अल्लाह (तआला) के सिवाय कोई नहीं जानता नि और कामिल व मजबूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो उन पर ईमान ला चुके यह सब हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं।

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَىٰءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّهَا ۚ ( \* )

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُهُ فِي الْاَنْحَامِرَ كَيْفَ يَشَاءُ الْمُؤَلِّفُ مِنْكَاءُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ الْمُؤلِّفُ أَلْمُؤلِّفُ أَلْمُؤلِّفُهُ أَنْ

هُوَالَّذِي َ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ الْبَتْ مُنْهُ الْبَتْ مُخْكَلْتُ هُنَ اُمُّ الْكِتْبِ وَاحْرُمُ تَشْبِهْتُ مُ فَا الْكِتْبِ وَاحْرُمُ تَشْبِهْتُ مُ فَا الْكِتْبِ وَاحْرُمُ تَشْبِهْتُ مُ فَا الْكِتْبِ وَاحْرُمُ تَشْبِهُ وَمَا يَعْلَمُ مِنْهُ الْبِيْعَ الْمُ الْمِنْهُ وَمَا يَعْلَمُ الْمِنْهُ الْمِنْمُ وَالْرِسْخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ تَاوِيْلِهِ وَمَا يَذْكُرُ اللهِ الْمِنْ الْمِنْ وَمِنْ الْمِنْدِ وَمِنَا يَذَكُرُ اللهِ الْمِنْ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّه

<sup>&#</sup>x27;मुहकमात' से मतलब वह आयतें हैं जिन में अम्र व नहयी (आदेश-निदेश), समस्यायें (मसायेल) और कथायें हैं, जिनका मतलब वाजेह और अटल है, उनके समझने में किसी तरह की कठिनाई नहीं आती | इस के खिलाफ "आयात मुताश्वाबिहात" है | जैसे अल्लाह का वुजूद और तकदीर की समस्यायें, जन्नत, जहन्नम और मलायेका आदि (वगैरह) !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तावील का एक मतलब है किसी चीज के असल का इल्म ! इस मायने के ऐतबार से بلا الله पर हुकना जरूरी है, क्योंकि हर विषय की असल हक्रीकृत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, दूसरा मतलब किसी विषय की व्याख्या, तफसीर, बयान और स्पष्टीकरण (वजाहत) है, इस मायने के ऐतबार से والراسخون पर हका जा सकता है, क्योंकि आलिम लोग भी सहीह तफसीर और बयान का इल्म रखते हैं । (इब्ने कसीर)

- इ. हे हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़ें न कर दे और हमें अपने पास से रहमत अता कर, वेशक तू ही सब से बड़ा दाता है ।
- ९. हे हमारे रव ! तू वेशक लोगों को एक दिन जमा करने वाला है, जिस के आने में कोई शक नहीं, वेशक अल्लाह (तआला) वादा खिलाफी नहीं करता ।
- ९०. काफिरों को उन के माल और उन की औलाद अल्लाह (तआला) के अजावों से छुड़ाने में कुछ काम न आ सकेगी, यह तो जहन्नम का ईधन ही हैं ।
- 99. जैसाकि फिरऔन की औलाद का हाल हुआ और उन का जो उन से पहले थे, उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया, फिर अल्लाह (तआला) ने उन्हें उन के गुनाहों पर पकड़ लिया और अल्लाह (तआला) सख्त सजा देने वाला है।
- १२. काफिरों से कह दीजिये कि तुम लोग निकट भविष्य (मुस्तक्रविल करीब) में पराजित किये जाओगे । और जहन्तम की तरफ जमा किये जाओगे और वह बुरा बिछौना है।
- 9३. बेशक तुम्हारे लिये (इबरत की) निशानी थी, उन दो गुटों में जो गुथ गये थे, एक गुट अल्लाह की राह में लड रहा था, और दूसरा गुट काफिरों का था, वह उन्हें आखों से अपने से दुगना देखते थे, और अल्लाह (तआला) जिसे चाहे अपनी मदद से मजबूत कर देता है। बेशक इस में अखों वालों के लिये बड़ी नसीहत है।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبُنَا بَعْنَ إِذْ هَنَ يُتَنَا وَهَبُ لَنَا وَهُ لِنَا مِنْ لَذَا لَا تَلُوهُ لَا أَنْ الْوَهَا لُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

رَبَنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيْهُ إِنَّاللَّهُ لَا يُغْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ آمُوالُهُمُ وَلِآ اَوُلادُهُمْ قِمَنَ اللهِ شَيْئًا ﴿ وَٱولَيْكَ هُمْ وَقُودُ النَّادِ (أَنَ

كَنَابُ إِلِ فِرُعُونَ ' وَالَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهِمُ ا كَنَّ بُوُا بِالْلِتِنَاءَ فَاَخَنَ هُمُ اللهُ بِنُ نُوْبِهِمُ ا وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ [1]

قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُواْ سَتُغُلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ لِلَّذِيْنَ لَكُفْشُرُوْنَ اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهُ اللْمُ

قَدُكَانَ لَكُوْ آيَةً فِي فِئْتَيْنِ الْتَقَتَا لَمْ فِئَةٌ ثُقَاتِكُ فِي سَمِيْلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةً يَرُوْنَهُمْ فِغْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ لَمْ وَاللهُ يُؤَيِّنُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءُ لَوْنَ فِي ذَٰلِكَ لَعِنْرَةً لِإُولِي الْاَبْصَارِ [1]

الجزء٣

سورة آل عمران ٣

१४. पसंदीदा चीजों की मुहब्बत लोगों के लिये मुजय्यन कर दी गई है, जैसे स्त्रियां और पुत्र, सोना, चांदी के जमा किये हुए खजाने और निश्चानदार घोड़े और चौपाये और खेती। यह दुनियावी जिन्दगी का सामान है, और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह (तआला) ही के पास है।

१५. आप कह दीजिये कि क्या मैं तुम्हें इस से वेहतर चीज वताऊ? अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिये उन के रव के पास जन्नत हैं जिनके नीचें नहरें वह रही हैं, जिन में वे हमेशा रहेंगे,<sup>2</sup> और पक्रीजा वीवियां और अल्लाह (तआला) की खुशी है और सभी वन्दे अल्लाह (तआला) की निगाह में हैं।

9६. जो कहते हैं कि हे हमारे रब! हम ईमान ला चुके, इसलिये हमारे गुनाह माफ कर दे और हमें आग के अजाब से बचा |

9७. जो सब करने वाले, और सच्चे और फरमांबर्दार और अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले हैं और पिछली रात को (मोक्ष प्राप्त رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِلْدِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ الْحَلْكِ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا عَ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الْمَاْبِ (1)

قُلْ اَوُّ نِنْكُمُ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمُ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ تَجْدِى مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا وَازْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً ۚ وَرِضُوانٌ فِنَ اللهِ لَمُ وَاللهُ بَصِيْرٌ إِلْفِيهَادِ (ثَ

ٱلَّذِيْنَ يُقُوُنُونَ رَبَّنَاۚ إِنَّنَاۤ اَمَنَا فَاغْفِرُلَنَا ذُنُوْبُنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (وَأَ الصِّيرِيْنَ وَ الصِّدِقِيْنَ وَالْقُنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿ آَ

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ ﴾

<sup>े</sup> نَهُوَتُ से यहां मुराद الشَّهُ है, यानी वह चीजें जो इंसान को प्राकृतिक रूप (फितरी तौर) से पसंद हैं, इसलिय इन सें लगाव और उन से मुहब्बत नाजायेज नहीं है, लेकिन यह मुहब्बत मजहबे इस्लाम के कानून की परिधि (दायरे) में और संतुलित (मुतवाजिन) हो, उनकी ख़ूबसूरती भी अल्लाह तआ़ला की तरफ से इम्तेहान है।

महम ने जमीन पर जो कुछ बनाया है इसे जमीन की खूबसूरती के लिये बनाया है, ताकि लोगों का हम इस्तेहान लें जि. (अल-कहफ-७)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस आयत में ईमानवालों को बताया जा रहा है कि दुनिया की ऊपर वयान की गई चीजों में ही न खो जाना, बिल्क उनसे बंहतर तो वह जिंदगी और उसकी रहमत है जो रब के पास है, जिस के हक़दार अल्लाह के डर से डरने वाले हैं, इसिलये अल्लाह से डरो, अगर यह तुम्हारे अन्दर पैदा हो गया तो बिला शक दुनिया और आखिरत की सारी भलाईयाँ अपने दामन में बटोर लोगे!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पाक का मतलब है कि वह दुनियावी गंदगी और मैल-कुचैल, माहवारी और दूसरी गंदगी से पाक होंगी और पाक दामन होंगी, इसलिये अगली दो आयतों में अल्लाह के डर से डरने वालों की फजीलतों का वयान है ।

सूरतु आले-इमरान-३

भाग-३

الجزء ٣

سورة آل عمران ٢

करने की कामना के लिये। इस्तिगफार करने वाले हैं |

१८. अल्लाह उस के फरिश्तों और आलिमों ने गवाही दी है कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, वह इन्साफ को क्रायम रखने वाला है, वहीं जवरदस्त हिक्मत वाला है, उस के सिवाय कोई इवादत के लायक नहीं |

**1९.** वेशक अल्लाह के पास दीन इस्लाम ही है । अल्लाह के लिए मुकम्मल सिपुर्दगी) और जो किताब दिये गये उन्होंने इल्म आने के बाद आपस में हसद की वजह से इख़्तिलाफ किया, और जो अल्लाह की आयतों (पाक कुरआन) को न माने तो अल्लाह जल्द ही हिसाब लगा।

شَهِى اللهُ أَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّهُوَ لَاَ الْمَآلِكِكَةُ وَٱولُوا الْعِلْمِ قَآلِمًا بِالْقِسْطِ الآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

إِنَّ التِينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ اللَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًّا بَيْنَهُمُ لا وَمَنْ يَنَكُفُو بِأَيْتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (1)

﴿وَمَنْ يَنْتَعَ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يَغَبِّلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الأَخْرَاءِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) «और जो इंसान इंस्लाम के सिवाय किसी दूसरे दीन की खोज करे उसका दीन क़ुबूल नहीं होगा और आख़िरत में वह नुकसान उठाने वालों में होगा ।» (आले इमरान : ८४)

﴿ فُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾

"कह दीजिये कि हे लोगो! मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ लि (सूर: आराफ-१४८)

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي زُرَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾

"रुभ है वह जिस ने अपने बन्दे पर फुरकान (विवेकारी शस्त्र) उतारा ताकि वह दुनिया को खबरदार करे । (अल-फुरकान-१)

आप 🏂 ने फरमाया: उस अल्लाह की क्रसम जिसके हाथ में मेरी जान है जो यहूदी या इसाई मुझ पर यक्रीन किये बिना मर जाये वह जहन्नमी है । (सहीह मुस्लिम) यह भी कहा कि मैं लाल-काले (सभी इंसान) के लिये भेजा गया हूँ इसीलिए आप ने अपने दौर के सभी राजाओं को ख़त लिखकर उनको इस्लाम दीन कुबूल करने की दावत दी । (सहीहैन, माध्यम इटने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस्लाम वही दीन है जिसकी तबलीग और तालीम हर नबी अपने दौर में देते रहे और अब यह उसकी मुकम्मल शक्त है जिसे आखिरी रसूल मोहम्मद ॠ दुनिया के सामने पेश्व कर रहे हैं | जिस में एकेश्वरवाद (तौहीद), रिसालत और आखिरत के लिए इस तरह यकीन रखना है जैसे आप ॠ ने बताया है, अब सिर्फ यह यकीन रख लेना कि अल्लाह (परमेश्वर) एक है या कुछ अच्छा काम कर लेना इस्लाम नहीं न इससे आखिरत में नजात हासिल होगी, अकीदा और दीन यह है कि अल्लाह को एक माना जाये, सिर्फ उसी एक अल्लाह की इवादत की जाये, मोहम्मद रसूल अल्लाह के एक माना जाये, सिर्फ उसी एक अल्लाह की इवादत की जाये, मोहम्मद रसूल अल्लाह ॠ समेत सभी रसूतों के लिए यकीन रखा जाये और आप ॠ पर रिसालत का खातमा माना जाये और उम्मीद के साथ वह यकीन और अमल किये जायें जो कुरआन और रसूलों के कौल (हदीस) में बयान हैं अब इस दीन इस्लाम के सिवाय कोई दूसरा दीन अल्लाह के यहाँ कुबूल न होगा |

भाग-३ 90

الجزء ٣

سورة آل عمران ٣

२०. अगर वह आप से झगड़ा करें तो आप कह दे कि मैंने और मेरे पैरोंकारों ने खुद को अल्लाह के लिए समर्पित कर दिया और आप अहले किताब और अनपढ़ लोगों को कहें कि क्या तुम इस्लाम लाये | अगर वह इस्लाम को कुंबूल कर ले तो सीधा रास्ता पा गये और अगर मुंह फेरे तो आप को सिर्फ पहुँचाना है और अल्लाह बन्दों को देख रहा है |

२१. वंशक जो लोग अल्लाह (तआला) की आयतों से कुफ करते हैं, और ईशदूतों (अम्विया) को नाजायज कल्ल करते हैं और जो लोग इंसाफ की वात करें, उन्हें भी कल्ल करते हैं तो (हे नबी) आप उन्हें बड़े अजाव में वाखवर कर दीजिये।

२२. उन्हीं के (पुण्य) काम दुनिया और आखिरत में बेकार हो गये और इनका कोई सहायक (मददगार) नहीं !

२३. क्या आपने उन्हें नहीं देखा, जिन्हें किताव का एक हिस्सा दिया गया है, वह अपने आपस के फ़ैसले के लिये अल्लाह (तआला) की किताब की तरफ बुलाये जाते हैं, फिर भी उनका एक गिरोह मुंह फेर कर लौट जाता है |2

२४. इसकी वजह उन का यह कहना है कि उन्हें गिनती के कुछ दिन ही आग स्पर्थ (छू) करेगी, यह उनकी मनगढ़न्त बातों ने उन्हें उन के दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है।

فَإِنْ حَآجُوْكَ فَقُلْ اَسُلَمُتُ وَجُفِيَ بِلَهِ وَمَنِ التَّبَعَين \* وَقُلْ لِلَّذِيْنَ أَوْنُوا الْكِتْبَ وَالْأُمِّ بَنَ ءَاسُلَمْتُمْ \* فَإِنْ اَسْلَمُواْ فَقَدِاهْتَكَ وَا عَرَانَ تَوَلَّوْا فَإِنْهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ \* وَاللّهُ بَصِيْرٌ الْإِلْفِبَادِ (2)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُوْنَ بِأَيْتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّيِهُنَ بِغَيْرِحِقِّ ﴿ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ لِعَذَابِ اَلِيْهِ (1)

اُولَٰهِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ أَعُمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ وَمَا لَهُمْ شِنْ نَصِرِيْنَ ﴿

ٱلَّمْ تَوَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُدُعُونَ إِلَى كِتْبِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّةَ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ 3

ذْلِكَ بِالْهُمُ قَالُوا لَنْ تَسَنَنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودُتِ مَ فَغَرَّهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24)

अनपढ़ लोगों से मुराद अरव के मूर्तिपूजक हैं जो किताब वालों के मुकावले में आम तौर पर जाहिल
 थे।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इन किताब बालों से मुराद बहु मदीने के रहने बाले यहूदी हैं जिनका बहुमत दीन इस्लाम कुबल करने लायक ही नहीं थे, और इस्लाम मुसलमानों और नवी ★ के खिलाफ मसायेल पैदा करने में मश्रगूल रहे, यहाँ तक कि उन के दो गिरोहों को देश निकाला और एक गिरोह को कुल्ल कर दिया गया!

२४. फिर क्या हालत होगी जब उन्हें हम उस दिन जमा करेंगे, जिस के आने में कोई शक नहीं, और हर इंसान को अपने किये का पूरा बदला दिया जायेगा और उन पर जुल्म न किया जायेगा |

فَكَيْفُ إِذَا جَمَعُنْهُمْ لِيَوْمِ لاَّ رَئِبَ فِيُاثِ وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَمَتْ وَهُمْ لاَ يُظْكَمُونَ ﴿ وَعَ

**२६.** आप कह दीजिए, ऐ अल्लाह, हे सारी दुनिया के मालिक! तू जिसे चाहे मुल्क दे और जिस से चाहे मुल्क छीन ले और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे, तेरे ही हाथों में सारी भलाईया हैं। वेश्वक तू हर चीज पर कुदरत रखता है!

قُلِ اللَّهُ مَّ لَمِلِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِثَنْ تَشَاءُ وَوَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنِلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴿ بِيَهِكَ الْخَيْرُ ﴿ إِنَّكَ عَلْ كُلِ شَيْءٍ قَانِدٌ ﴿ آَنَ

२७. तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है,<sup>2</sup> तू ही निर्जीव से जीव पैदा करता है,<sup>3</sup> और जिन्दा से वेजान निकालता है, तू ही है कि जिसे चाहता है अनिगनत रोजी अता करता है। تُولِجُ الَيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِى الَيْلِ ا وَتُخْرِجُ الْمَكَّ مِنَ الْمَيْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْجَيِّ وَتُوزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠

<sup>!</sup> इस आयत में अल्लाह की बेपनाह कुदरत और ताकत का बयान है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देने का हक उसी को है الخريدك की जगह पर فَيُواَ الْخِرِيدُ (सूचना की प्राथिमकता के साथ) से मुराद फजीलत दिखाना है, यानी भलाईया सिर्फ तेरे ही हाथ में हैं, तेरे सिवाय कोई भलाई नहीं दे सकता, घर (बुराई) का (खालिक) भी अगरचे अल्लाह ही है लेकिन यहाँ सिर्फ खैर (भलाई) का बयान किया गया। घर (बुराई) का नहीं इसलिये कि भलाई सिर्फ अल्लाह की मेहरवानी है, इसके खिलाफ बुराई इन्सान के अपने अमल का बदला है जो उसे मिलता है या इसलिये कि बुराई भी उसकी तकदीर के लिखे का एक हिस्सा है, जिसमें भलाई इस तरह है कि अल्लाह के सभी काम भले हैं। (फतहुल कदीर)

रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करने का मतलब मौसम का बदलना है, एक मौसम में रात लम्बी होती है तो दिन छोटा है, और दूसरे मौसम में इसके खिलाफ दिन लम्बा होता है और रात छोटी हो जाती है, यानी कभी रात का हिस्सा दिन में और दिन का हिस्सा रात में दाखिल कर देता है, जिस से रात और दिन छोटे बड़े हो जाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जैसे बीर्य (बेजान) पहले इंसान से निकलता है और फिर उस निर्जीव (बीर्य) से इंसान, इसी तरह बेजान अण्डे से जिन्दा मुर्गी और फिर जिन्दा मुर्गी से बेजान अण्डा या काफिर से मोमिन और मोमिन से काफिर पैदा करता है ।

भाग-३

الجزء ٣ | 92

سورة آل عمران ٣

२६. मोमिनों को चाहिए कि ईमानवालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनायें, और जो ऐसा करेगा वह अल्लाह (तआला) की किसी पक्ष (हिमायत) में नहीं, लेकिन यह कि उनके (डर से) किसी तरह की हिफाजत का इरादा हो, और अल्लाह (तआला) ख़ुद तुम्हें अपने आप से डरा रहा है और अल्लाह (तआला) ही की तरफ लौटकर जाना है।

२९. कह दीजिए कि चाहे तुम अपने दिल की वातें छिपाओ या जाहिर करो, अल्लाह (तआला) सब को जानता है, आकाशों और धरती में जो कुछ है सब उसे मालूम है, अल्लाह (तआला) हर चीज पर कुदरत रखने वाला है।

३०. जिस दिन हर एक नएस (व्यक्ति) अपने किये भलाई और युराई को मौजूद पायेगा, ख्वाहिस करेगा कि काश! उस के और गुनाह के बीच बहुत दूरी होती। अल्लाह (तआला) अपने आप से डरा रहा है और अल्लाह (तआला) अपने बन्दों पर बहुत मेहरवान है।

३१. कह दीजिए ! अगर तुम अल्लाह (तआला) से महत्वत करते हो तो मेरी इत्तेवा करो, खुद अल्लाह (तआला) तुम से मुहब्बत करेगा और ।

لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَا مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنُونَ الْكِفِرِيْنَ أَوْلِيَا مِنْ دُوْنِ اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَلِكَ فَكَيْسَ مِنَ اللهِ فَيْ شَيْءٍ اللهِ اللهِ الْمُعَمِّدُ اللهِ الْمَصِيْرُ ﴿ وَالْمَ اللهِ الْمَصِيْرُ اللهِ الْمَعْلِينَ اللهِ الْمُعَلِينَ اللهِ الْمُعَلِيدُ اللهِ الْمُعْلِيدُ اللهِ الْمُعْلِيدُ اللهِ الْمُعْلِيدُ اللهِ الْمُعْلِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُعْلَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلَمِ اللهِ اللهِ المُلْعِلْمُ المُعْلَمِ اللهِ المُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ اللْمِلْمُ المَالِمُ المُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ

قُلْ إِنْ تُخَفُّواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ \* وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْرَاضِ \* وَ اللهُ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٠)

يَوْمَ تَجِنُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّخْضَرًا \* وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوَّءٍ \* تَوَدُّ لَوْ اَنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَكَ اَمَنَا بَعِيْدًا ﴿ وَيُحَلِّدُ لُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴿ وَاللهُ رَءُوفَ يَالُوبَادِرِهِ ﴾

قُلْ إِنْ كُنْتُهُ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُضِبِنُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُونِ بَكُمُ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمَ اللهَ

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾

«अल्लाह ईमानवालों का बली है !» (अल-वकर:-२५७)

यानी ईमानवालों को एक-दूसरे से मुहब्बत और ख़ास रिश्ता है और वे आपस में एक-दूसरे के वली (मित्र) हैं |

औलिया, बली का बहुवचन (जमा) है | बली ऐसे दोस्त का कहते है जिस से दिली मुहब्बत और खास रिस्ता हो, जैसे अल्लाह तआला ने अपने आप को ईमानवालों का बली कहा है |

यह हुक्म उन मुसलमानों के लिए हैं, जो किसी काफिर मुल्क में रहते हों और उन से दोस्ती किये विना उनके खोफ से बचना मुसकिन न हो तो वह उनसे जवानी दोस्ती कर सकते हैं।

तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा । और अल्लाह (तआला) बहुत बढ़शने वाला रहम करने वाला है ।

३२. कह दीजिये कि अल्लाह (तआला) और रसूल के हुक्म की इताअत करो, अगर वह मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह (तआला) काफिरों को दोस्त नहीं रखता |²

**३३.** बेशक अल्लाह (तआला) ने सभी लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहीम के परिवार और इमरान के परिवार को चुन लिया। **३४.** कि ये सभी आपस में एक-दूसरे के वंश से हैं और अल्लाह (तआला) सुनता और जानता है।

३४. जब इमरान की बीवी ने कहा कि हे मेरे पालनहार! मेरे गर्भ में जो कुछ भी है उसे तेरे नाम से आजाद करने<sup>3</sup> की मन्नत मान ली तो तू इसे कुबूल कर, बेशक तू अच्छी तरह से सुनने वाला और जानने वाला है। قُلْ اَطِيْعُوااللهَ وَالرَّسُولَ \* فَإِنْ لَوَلَوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ (32)

إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَّى اُدَمَ وَ ثُوْحًا قَ أَلَ اِبْرَهِيْمَ وَالَ عِمْرُنَ عَلَى الْعَلَمِيْنِ (33)

ذُرِّيَّةُ ابَعُضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿

إِذُ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّى نَذَارْتُ لَكَ مَا فِى بُطْنِى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْى ۚ إِنَّكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلِيْمُ ﴿ ﴿ الْعَلِيْمُ ﴿ ﴿ إِنَّا لِلْعَالِ

<sup>&#</sup>x27; यानी रसूल अल्लाह क्र की इत्तेवा करने की वजह से सिर्फ तुम्हारे गुनाह को ही नहीं माफ किया जायेगा, बल्कि तुम उसके महबूब वन जाओगे तो यह कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह के सामने एक इंसान अल्लाह के प्रेमी की जगह हासिल कर ले ।

इस आयत में अल्लाह के हुक्म की इत्तेवा के साथ-साथ रसूल अल्लाह अकी इत्तेवा करने की फिर से पुनर्रावृत्ति (ताकीद) करके यह वाजेह किया गया है कि अब बिना मोहम्मद अकी पैरवी किये नजात नहीं हासिल हो सकती और इसका नकारना कुफ है, और ऐसे काफिरों को अल्लाह तआला पसन्द नहीं करता, चाहे वह अल्लाह की मुहब्बत और नजदीक होने के कितने ही दावेदार हों । इस आयत में हदीस के न मानने वालों और रसूल अल्लाह अकी पैरवी न करने वालों की कड़ी आलोचना की गयी है क्योंकि दोनों ही अपने-अपने रूप से ऐसा काम करते हैं जिसे यहाँ कुफ के बराबर बताया गया है।

أعرر (तेरे नाम आजाद) का मतलब तेरी धर्मस्थली (इबादतगाह) की खिदमत के लिये पेष करती हूँ।

भाग~३

الجزء ٣

سورة آل عمران ٣

३६. जब बच्चे को जनम दिया तो कहने लगी मेरे रब! मुझे तो लड़की हुई है, अल्लाह (तआला) अच्छी तरह से जानता है कि क्या जन्म दिया है, और लड़का, लड़की की तरह नहीं, मैंने उसका नाम मरियम रखा है, मैं उसे और उसकी औलाद को मरदूद बैतान से तेरी पनाह में देती हैं।

३७. उसे उस के रव ने अच्छी तरह से कुबूल किया और उसका सब से अच्छा पालन-पोषण कराया, उसका संरक्षक (निगहबान) जकिरया को बनाया² जब कभी जकिरया उनके कमरे में जाते तो उन के पास रिज्क रखी हुई पाते थे।³ वह पूछते थे कि हे मिरयम! तुम्हारे पास यह रोजी (जीविका) कहा से आयी? वह जवाब देती कि यह अल्लाह (तआला) कि चाहे अनिगनत रिज्क अता करे। ३८. उसी जगह पर जकिरया (अ) ने अपने पालनहार से दुआ की, कहा कि ऐ मेरे पालनहार! मुझे अपने पास से नेक औलाद अता कर, बेशक त दुआ सुनने वाला है।

فَلْمَنَا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِ إِنِّى وَضَعْتُهَا أَنْهَى ﴿
وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمِنَا وَضَعَتْ ﴿ وَلَيْسَ الذَّكُو كَالْأَنْثَى وَإِنِّى سَمَيْتُهَا مَوْيَمَ وَإِنِّى أَعِيْدُهَا إِلَىٰ وَذُوْتِيَتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الزَّجِيْمِ ﴿

فَتَقَبَّلَهَارَبُهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَآئَبَتَهَانَبَاتًا حَسَنًا ﴿ وَكَفَلَهَا زُكِرِيّا ﴿ كُلْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكْرِيّا الْمِحْرَابِ ﴿ وَجَدَعِنْ كَارِزُقًا ۖ قَالَ لِمَرْيَمُ اللّٰ الْمِحْرَابِ ﴿ وَجَدَعِنْ عَنْدِ اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَكِ هٰذَا اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ عَلَيْ حِسَابِ ﴿ \* أَنَّ اللّٰهُ اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَرُدُقُ مَنْ يَشَاءُ مِعَنْ عِنْدِ حِسَابِ ﴿ \* أَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهُ اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ ﴿ وَسَابٍ ﴿ \* أَنَّ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّالَٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِيَّا رَبَهُ عَالَ رَبِّهَ فَالَ رَبِّهَ فِي فِي مِنْ لَكُونُ وَكُونُ اللَّهُ عَالَمُ فَي اللَّهُ عَالَمِينُ اللَّهُ عَالَمِينَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللِّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

<sup>े</sup> अल्लाह तआला ने यह दुआ कुबूल की, जैसािक सहीह हदीसों में है कि जब बच्चा पैदा होता है तो चैतान उसे छूता है, जिस से वह चीखता है, लेकिन अल्लाह तआला ने हजरत मरियम और उन के बेटे ईसा को इस से महफूज रखा है।

<sup>&</sup>quot;مَا مِنْ مُولُود يُولَدُ إِلاَّ مَسَّهُ الشَّيْطَانُ جِيْنَ يُولَدُ فَيَسَتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسَّهُ إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَ ابْتَهَا، (सहीह बुखारी, किताबुल तफसीर, मुस्लिम किताबुल फजायल)

हजरत जकरिया मिरियम के मौसा भी थे इसलिए भी, इस के सिवाय अपने समय में पैगम्बर होने की वजह से सब से अच्छे संरक्षक बन सकते थे जो कि हजरत मिरियम की आर्थिक (मुआशी) जहरतों, शैक्षिक और नैतिक प्रशिक्षण (तरवीयत) का उचित प्रवन्ध कर सकते थे ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मेहराब से मुराद वह कमरा है जिस में हजरत मिरयम रहा करती थीं, रिज़्क से मुराद फल आदि हैं, यह फल विना मौसम के हुआ करते थे यानी गर्मी के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में उन के कमरे में होते थे ।

३९. फिर फरिश्तों ने पुकारा जब कि वह कमरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह (तआला) तुझे यहिया की यकीनी खुशख़वरी देता है । जो अल्लाह (तआला) के कलमे की तसदीक करने वाला² मुखिया, परहेजगार और नबी होगा नेक लोगों में से ।

४०. कहने लगे हे मेरे रव! मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? मैं वहुत वृद्धा हो गया हूँ और मेरी पत्नी बाझ है, कहा इसी तरह अल्लाह (तआला) जो चाहे करता है |

४१. कहने लगे रब! मेरे लिए इसकी कोई निशानी बना दे, कहा निशानी यह है कि तीन दिन तक तू लोगों से बात न कर सकेगा, सिर्फ इशारे से समझायेगा, तू अपने रव का जिक ज़्यादा कर और सुबह व शाम उसी की बड़ाई को ब्यान कर ।

४२. और जब फरिश्तों ने कहा हे मरियम! अल्लाह (तआला) ने तुझे मुंतख़ब कर लिया और तुझे पाक कर दिया, और सारी दुनिया की औरतों में तेरा चुनाव (इंतिख़ाव) कर लिया <sup>]3</sup> فَنَادَتُهُ الْمُلْمِكَةُ وَهُوَ قَالِهُ تُصَلِّقُ فِي الْمِحْوَابُ اَنَّ اللهُ يُبَتِّرُكَ بِيَغِيْ مُصَيِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهُوَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الطْلِحِيْنَ (9)

قَالَ رَبِّ اَنَى يَكُونُ لِى عُلُمٌّ وَقَنْ بَلَغَنِيَ الْكِيرُ وَامْرَا تِنْ عَاقِرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ (4)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ نِنَ أَيَةً \*قَالَ أَيَتُكَ اَلَا ثُكْلِمَ النَّاسَ ثَلْثَةَ آيَّا مِر اِلاَ رَمُزًا \* وَاذْكُرُ زَبَكَ كَثِيْرًا ۚ وَ سَبْخ بِالْعَثِينِ وَالْإِبْكَادِ (أُ

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْيِكَةُ يُلْمَرُيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفْكِ عَلَى نِسَآءِ الْعُلَمِيْنَ (٤٠

<sup>े</sup> बिना मौसम के फल देखकर हजरत जकरिया के दिल में (अपने बुढ़ापे और अपनी बीबी के बौझ होने पर भी) यह उम्मीद पैदा हुई कि काश्व अल्लाह तआला उन्हें भी इसी तरह औलाद अता कर दे, इसी वजह से उनके हाथ दुआ के लिये उठ गये, जिसे अल्लाह तआला ने क़ुबूल भी कर लिया और अता भी किया ।

अल्लाह के कलमें की तसदीक से मुराद हजरत ईसा की तसदीक करेगा, यानी हजरत यहिया हजरत ईसा से बड़े हुए, दोनों आपस में मौसेरे भाई थे, दोनों ने एक-दूसरे का अनुमोदन किया, का मतलब है सरदार, कि कि अनुमोदन किया, का मतलब है सरदार, इसका मतलब है पाप से विशुद्ध यानी गुनाह के करीब न गये हों, इसका मतलब यह कि उनको गुनाह से रोक दिया गया हो यानी हसूर, महसूर के मतलब में लिया गया है, कुछ ने इसका मतलब नामर्द किया है, लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह एक ऐब है, जबिक यहाँ उनकी फजीलत, इज्जत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।

हजरत मिरयम की यह इज़्जत और मान उनकी अपनी फजीलत और उनके दौर के एतबार से है, क्योंकि सहीह हदीसों में हजरत मिरयम के साथ हजरत खदीजा को भी خرنانا (सभी औरतों में वेहतर) कहा गया है और कुछ हदीसों में चार औरतों को मुकम्मल कहा गया है | हजरत मिरयम, हजरत आसिया (फिरऔन की वीवी), हजरत खदीजा, हजरत आयेशा और

सूरतु आले-इमरान-३

भाग-३ 96

الجزء٣

سورة آل عمران ٣

¥३. हे मरियम ! तू अपने रव के हुक्मों का पालन और सज्दा कर और झुकने वालों (रूकुऊ करने वालों) के साथ झुका कर (रूकुऊ कर) |

४४. यह गैव की ख़बरों में से है, जिसे हम आप को बहुयी कर रहे हैं, तब आप उस वक्त उन के पास न थे जब वह अपने क़लम डाल रहे थे कि उन में से मिरयम की परविश्व कौन करेगा? और न आप उन के झगड़ों के वक्त उन के पास थे।

४५. जव फरिश्तों ने कहा हे मरियम! तुझे अल्लाह (तआला) अपने एक कलिमा² की ख़ुश्रखंबरी देता है कि जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम है जो दुनिया और आख़िरत में सम्मानित है और वह मेरे निकटवर्तियों (मुकर्रबीन) में से है |

¥६. वह लोगों से पालने में वात करेगा और अधेड़ उम्र में भी,<sup>3</sup> और वह नेकों में से होगा | يْمَرْيَكُمُ اقْنُبَىٰ لِوَبِّكِ وَاسْجُدِئ وَازْكَعِیْ صَعَ الوَٰكِعِیْنَ ﴿ ﴿

ذلِكَ مِنْ أَثْبَآءِ الْغَمْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ اَيَّهُمْ يَكُفْلُ مَوْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِبُونَ ﴿

إِذْقَالَتِ الْمَلَيِّكَةُ لِمُرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُمَيَّرُوكِ بِكَلِمَةَ مِنْهُ لِأَسْهُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَعِيْمًا فِي اللَّهُ نَيَا وَ الْإِخْرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ﴿ وَعِنْ الْمُقَرِّبِيْنَ ﴿ وَاللَّهِ مَا المُقَرِّبِيْنَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

> وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْهَهْنِ وَكَهْلًا وَمِنَ الطّٰلِحِيْنَ ﴿

हजरत आयेशा के बारे में कहा गया है कि उनकी फजीलत औरतों में वैसे ही है, जैसे सरीद (हलुवा या खीर) को सभी खानों में फजीलत है | (इब्ने कसीर) और तिर्मिजी में हजरत फातिमा पुत्री मोहम्मद 🟂 को भी अच्छी औरतों में शामिल किया गया है | (इब्ने कसीर) इसका यह भी मतलव हो सकता है कि ऊपर बयान की गई औरतों को दूसरी औरतों में फजीलत और बड़ाई अता की गयी है कि वे अपने-अपने दौर में फजीलत रखती हैं |

- <sup>1</sup> आजकल अहले बिदअत ने नबी करीम ﷺ की मान-मर्यादा में अतिश्योक्ति (गुलू) करते हुए उन्हें अल्लाह तआला की तरह गैब का आलिम और सर्वव्यापी (हाजिर व नाजिर) मानने का अकीदा गढ़ लिया है | इस आयत में इन दोनों वातों का स्पष्ट खण्डन (तरदीद) हो रहा है, अगर आप ﷺ को गैब का इल्म होता तो अल्लाह तआला यह न फरमाता कि हम गैब की खबरें आप को दे रहे हैं क्योंकि जिसको पहले ही से यह इल्म हो उससे ऐसे नहीं कहा जाता |
- ² हजरत ईसा को कलमा या अल्लाह का कलमा इसिलये कहा गया है कि उनकी पैदाईश्व एक चमत्कारिक रूप से आम इन्सानी उसूल के ख़िलाफ बिना बाप के अल्लाह की विश्वेष सामर्थ्य (क़ुदरत) और उस के कथन ुंद्र (हो जा) की उत्पत्ति है |
- उहजरत ईसा के (पालने) माँ की गोद में बातचीत करने का बयान ख़ुद क़ुरआन करीम की सूर: मिरयम में है, इस के सिवाय सहीह हदीस में दो दूसरे बच्चों के माँ की गोद में वात करने का बयान है, एक साहवे जुरैज और एक इस्राईली स्त्री का बच्चा । (सहीह बुखारी, किताबुल अम्विया)

४७. कहने लगी, "मेरे रब! मुझे लड़का कैसे होगा? हालांकि मुझे किसी मर्द ने छुआ भी नहीं है । फिरिश्ते ने कहा, "इसी तरह अल्लाह (तआला) जो चाहे पैदा करता है, जब कभी वह किसी काम को करना चाहता है तो सिर्फ कह देता है "हो जा" तो वह हो जाता है ।"

४८. और अल्लाह (तआला) उसे लिखना और हिक्मत और तौरात व इंजील सिखायेगा !

४९. और वह इस्राईल की औलाद का रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रव की निश्चानी लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए पक्षी के रूप के ही तरह का मिट्टी की चिड़िया बनाता हूं, फिर उस में फूक मारता हूं तो वह अल्लाह (तआला) के हुक्म से पक्षी बन जाता है और मैं अल्लाह (तआला) के हुक्म से पैदाईशी अंधे को और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूं और मुद्रां को जिन्दा कर देता हूं और जो कुछ तुम खाओ और जो कुछ भी तुम अपने घरों में जमा करो मैं तुम्हों बता देता हूं, इस में तुम्हारे लिए बड़ी निश्नानी है अगर तुम ईमानवाले हो ।

४०. और मैं तौरात की तसदीक करने वाला हूं जो मेरे सामने है, और मैं इसिलये आया हूं कि तुम पर कुछ उन चीजों को हलाल करूं जो तुम पर हराम कर दी गयी हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूं, इसिलये तुम अल्लाह (तआला) से डरो और मेरी ही पैरवी करो ।

४१. यकीन करो! मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है । قَالَتُ رَبِّ آَثَى يَكُوْنُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَسْسَنِي بَشَرٌ \* قَالَ كَنْ الِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآ الْمُ الذَّا قَضَى آمُرًا فَإِلَهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿

> وَيُعَلِّمُهُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْلِيةَ وَالْإِنْجِيْلَ (هَهُ)

وَ مُصَدِّقًا لِهَا بَيْنَ يَكَ كَي مِنَ التَّوْرُلَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمُ بِأَيّةٍ مِّنْ تَرْبِّكُمْ ۖ فَأَتَّقُوا اللّهَ وَاطِيْعُونِ ۖ

إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعَبُكُوهُ لَا هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ (5)

इस से मुराद या तो वह चीजें हैं, जो अल्लाह तआ़ला ने सजा के तौर पर उन पर हराम कर दी थी या फिर वह चीजें जो उनके आिलमों ने ख़ुद अपने ऊपर हराम कर ली थी, अल्लाह का हुक्म नहीं था | (क़ुर्तवी) या ऐसी चीज भी हो सकती है जो उनके आिलमों ने अपने सोच-विचार से हराम कर रखी थीं और सोंच-विचार में उन से गलती हुई और हजरत ईसा ने इन गिलतयों को दूर करके उन्हें हलाल कर दिया | (इब्ने कसीर)

भाग-३ 98

الجزء٣

سورة آل عمران ٣

५२. लेकिन जब (हजरत) ईसा (क्र्य) ने उनका इंकार महसूस कर लिया तो कहने लगे अल्लाह (तआला) की राह में मेरी मदद करने वाला कौन-कौन है? हवारियों ने जवाव दिया कि हम अल्लाह (तआला) की राह में सहायक है, हम अल्लाह (तआला) पर ईमान लाये और आप गवाह रहिये कि हम मुसलमान हैं।

५३. हे हमारे रब ! हम तेरी उतारी हुई वहयी पर ईमान लाये और हम ने तेरे रसूल की इत्तेवा किया, बस अब तू हमें गवाहों में लिख ले ।

५४. और काफिरों ने चाल चली और अल्लाह (तआला) ने भी योजना बनायी और अल्लाह (तआला) सभी योजनाकारों से अच्छा है |

५५.जब अल्लाह (तआला) ने फरमाया हे ईसा! मैं तुझे पूरी तरह से लेने वाला हूं, और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूं और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूं, तरफ तुम्हारे पैरोकारों को काफिरों से क्यामत के दिन तक ऊपर रखने वाला हूं, फिर तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है, मैं ही तुम्हारे वीच सभी इष्टितलाफों का फैसला करूंगा।

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسى مِنْهُمُ الْكُفُّرَ قَالَ مَنْ اَنْصَادِیِّ اِلَ اللهِ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ المَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدُ بِالنَّامُ مُلِمُوْنَ ﴿

رَبَّنَا اَمِنَا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشِّهِدِيُنَ ﴿ 3

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ خَوْرُ الْمُكِرِينَ ﴿

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنْى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ \* ثُمَّةَ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِينِها تَخْتَلِفُونَ (35)

<sup>े</sup> हवारियों, हवारी का बहुवचन (जमा) है जिसका मतलब है انسار (अन्सार) सहायक । जिस तरह नवी ﴿ का कौल हैं ا ﴿ إِنْ يَكُلُ مِنْ مُوَارِيًا وَ وَالْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ का कौल हैं । (सहीह बुखारी)

<sup>2</sup> خ (मक) अरवी भाषा में बारीक और गुप्त (छिपे) उपाय को कहते हैं और इसी मतलब में यहाँ अल्लाह को اعزي कहा गया है, मानो यह तरीका बुरा भी हो सकता अच्छा भी, अगर बुरे प्रयोजन (भक्तसद) के लिये हो तो बुरा अच्छे मकसद के लिये हो तो अच्छा है ।

यह برن यह برن से बना जिसका धातु (मसदर) برن है इसका असल मायने पूरी तरह से लेना है, इसान की मौत पर 'वफात' लफ्ज इसिलये बोला जाता है, िक उसके घरीरिक अधिकार (हक) पूरी तरह से छीन लिये जाते हैं, इसिलए इस बब्दार्थ के कई बक्लों में से मौत सिर्फ एक बक्ल है ! नींद में भी साम्यिक रूप (बक्ती तौर) से मानवी अधिकार (इसानी हुकूक) निलम्बित कर दिये जाते हैं, इस वजह से नींद के लिये भी पाक क़ुरआन ने 'वफात' के लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जिस से मालूम हुआ कि कि इसका असल मायने पूरी तरह से लेना ही हैं ابن سرنا पहाँ अपने असल मायने में इस्तेमाल हुआ है, यानी हे ईसा! मैं तुझे यहूदियों, इसाईयों से बचाकर पूरी तरह से अपनी तरफ आकाश पर उठा लूंगा, और ऐसा ही हुआ।

४६. फिर काफिरों को तो मैं इस दुनिया और आखिरत में सख़्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा।

४७. लेकिन ईमानवालों और नेक् काम करने वालों को अल्लाह (तआला) उनका पूरा-पूरा वदला देगा और अल्लाह तआला जालिमों से मुहब्बत नहीं करता।

४८. यह जिसे हम तेरे ऊपर पढ़ रहे हैं आयतें हैं और दृढ़ उपदेश (हिक्मत वाली नसीहत) हैं |

५९. अल्लाह (तआला) के पास ईसा की मिसाल आदम की तरह है, जिसे मिट्टी से पैदा करके कह दिया कि हो जा, वस वह हो गया ।

तेरे रब की ओर से हक यही है, खबरदार!
 चक करने वालों में से न होना!

६१. इसलिए जो भी आप के पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आप से इस में झगड़े तो आप कह दीजिए कि आओ हम तुम अपने-अपने बेटों को और हम तुम अपनी वीवियों को और हम और तुम अपने आप को बुला लें फिर हम मिल कर दुआ करें और झूठों पर अल्लाह की फिटकार (लानत) भेजें !!

६२. बेशक सिर्फ यही सच्चा वयान है और अल्लाह (तआला) के सिवाय कोई दूसरा इवादत के लायक नहीं, और वेशक अल्लाह ताकतवर और हिक्मत वाला है।

فَامَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَلِّ بُهُمْ عَذَا الَّاشِيدُا اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

وَاهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُونَيْهِمُ أَجُورَهُمُ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ۞

ذْلِكَ تَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْإِيْتِ وَالذِّلْ أَوِالْحَكِيْمِ

إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ اُدَمَر ﴿ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّةً قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿ وَإِ

ٱلْعَقُّ مِنْ زَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُهْنَوَ مِنَ ﴿

فَمَنْ حَالَجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَكُعُ آبُنَآءَنَا وَآبُنَآءَكُمُ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمُ وَآنْفُسَنَا وَآنفُسَكُمُ سَ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَتُحَعِّلُ لَعْتَتَ اللهِ عَلَى الْكُذِيهِ يُنَ (6)

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْعَقُ \*وَمَا مِنْ إِلَهِ اِلَّا اللهُ مُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

पह मोबाहला की आयत कहलाती है, मोबाहला का मतलव है दो गिरोह का एक-दूसरे पर लानत यानी वहुआ देना, मतलब यह है कि जब दो गिरोहों में किसी वारे में झगड़ा और इिक्तिलाफ हो जाये और बहस व मुबाहसा से उसका ख़ात्मा होता न दिखाई दे तो दोनों अल्लाह से यह दुआ करें कि हम में जो झूठा हो उस पर लानत हो ।

सृरत् आले-इमरान-३

भाग-३ 100

الجزء ٣

سورة آل عمران ٣

६३. फिर भी अगर वे क्रुवूल न करें तो अल्लाह (तआला) भी अच्छी तरह विद्रोहियों (फ्रसादियों) को जानने वाला है ।

६४. आप कह दीजिए कि हे अहले किताव! ऐसी इन्साफ वाली बात की ओर आओ जो हम में तुम में बरावर है कि हम अल्लाह (तआला) के सिवाय किसी की इवादत न करें और न उसके साथ किसी को शामिल करें, न अल्लाह (तआला) को छोड़ कर आपस में-एक-दूसरे को रब ही बना लें, अगर वह मुंह मोड़ लें तो कह दो कि गवाह रहना कि हम तो मुसलमान हैं।

६५. ऐ अहले किताब ! तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो? जबिक तौरात और इंजील तो उन के बाद उतारी गयी, क्या तुम फिर भी नहीं समझते?<sup>2</sup>

६६. सुनो! तुम लोग उस में झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, अव इस में क्यों झगड़ते हो जिस का तुम्हें इल्म ही नहीं है? और अल्लाह (तआला) जानता है तुम नहीं जानते । فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ١٠٥٠

قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ تَعَالُوا إلى كَلِيمَةٍ سَوَآءٍ بَهِيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ نَعْبُلُ إلاَّ الله وَلا نُشُوكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَيْتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ارْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ وَلاَيْتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ارْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ وَلاَيْتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ارْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَإِنْ تُولُوا فَقُولُوا اشْهَلُوا بِالنَّا مُسْلِمُونَ ﴿

يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي َابْرْهِيْمَ وَمَا أُنْوِنَكِ التَّوْرُانَةُ وَ الْإِنْجِيْلُ الْآمِنُ بَعْيِهِ ﴿ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَ

هَانْتُهُ هَوُلاء حَاجَجْتُمْ فِيْمَالَكُمُ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيْمَالَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَانْتُهُ لا تَعْلَمُونَ (6)

<sup>&#</sup>x27; सहीह बुख़ारी में है कि क़ुरआन करीम के इस हुक्म से आप ॠ ने हिरक्रल बादशाह रोम को ख़त भेजा, उस में इस आयत के हवाले से दीन इस्लाम क़ुबूल करने की दावत दी और उसे कहा कि तू मुसलमान हो जायेगा तो दुगुना सवाब मिलेगा, वर्ना तेरी पूरी रियाआ का भी गुनाह तेरे सिर पर होगा |

हजरत इब्राहीम के बारे में झगड़े का मतलब है कि यहूदी और इसाई दोनों यह दावा करते थे कि हजरत इब्राहीम उनके दीन के मानने वाले थे, अगरचे तौरात जिस पर यहूदी यकीन करते हैं और इंजील जिसे इसाई पाक किताब मानते हैं, दोनों हजरत इब्राहीम के सैकड़ों साल बाद उतरी, फिर हजरत इब्राहीम यहूदी या इसाई किस तरह हो सकते थे? कहते हैं कि हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा के वीच एक हजार साल की मुद्दत का फर्क है और हजरत मूसा और हजरत ईसा के वीच दो हजार साल का फर्क था। (कुर्तबी)

الجزء ٣ | 101

سورة آل عمران ٣

६७. इब्राहीम न तो यहूदी थे न इसाई, बल्कि वह पूरी तरह से सिर्फ मुसलमान थे, वह मूर्तिपूजक भी न थे।

६८. सब लोगों से ज्यादा इब्राहीम के क़रीब वह लोग हैं जिन्होंने उनका कहना माना और यह नबी और जो लोग ईमान लाये, ईमानवालों का वली और मददगार अल्लाह है ।

**६९.** अहले किताब का एक गुट चाहता है कि तुम्हें भटका दे, हकीकत में वे ख़ुद अपने आप को भटका रहे हैं और समझते नहीं।

७०. ऐ अहले किताब ! तुम ख़ुद गवाह होने के बावजूद भी अल्लाह की आयतों को क्यों नहीं मानते ।

**५१**. ऐ अहले किताब! जानने के वावजूद भी सच और झूठ को क्यों मिला रहे हो और सच्चाई को क्यों छिपा रहे हो?

७२. और अहले किताब के एक गुट ने कहा कि जो कुछ भी ईमानवालों पर उतारा गया है उस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के बबत इकार कर दो ताकि यह लोग भी पलट जायें।

७३. और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी पर यकीन न करो, आप कह दीजिए! बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है | (और यह भी कहते हैं कि इस बात पर भी यकीन न करो) कि कोई उस जैसा दिया जाये जैसा तुम दिये गये हो, या यह कि यह तुम

مًا كَانَ اِبْلِهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَكَانَصُوابِيًّا وَلَائَصُوابِيًّا وَلَائِنَ كَانَ حَنِيْقًا مُسْلِمًا لَوَمَا كَانَ صِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥٠٠

إِنَّ أَوْلَى التَّاسِ بِالِبْرِهِيْمَ لَلَّذِيْنَ التَّبَعُوُهُ وَلَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالْذِيْنَ الْمَثُوا ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُ

وَذَتْ طَايِّنَةٌ مِّنَ آهُلِ الْكِتْلِ لَوْ يُضِلُّونَكُمُ الْمَالِيَ لَوْ يُضِلُّونَكُمُ اللهِ وَمَا يُشْعُرُونَ (6) وَمَا يُشْعُرُونَ (6)

يَاهُلُ الْكِتْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِأَيْتِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ ال

يَا َهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْشُونَ الْحَقِّ وَالْنُثُمْ تَعْلَمُونَ (أُنْ

وَقَالَتْ ظَالَإِهَةٌ قِنْ اَهْلِ الْكِتْنِ اَمِنُواْ بِالَّذِيِّ اُنْزِلَ عَلَ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَجُهَ النَّهَادِ وَاكْفُرُوَا اَخِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (20)

وَلا تُؤْمِنُوْاَ اِلاَ لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمُ اللَّهُ اِنَّ الْهُدَٰى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الله

<sup>े</sup> عنفأسليا (ख़ालिस मुसलमान) यानी शिर्क से नफरत करने वाला और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाला ।

<sup>े</sup> यह यहूदियों के हसद और जलन की बजाहत है जो वह ईमानवालों से रखते थे और इसी हसद की वजह से मुसलमानों को भटकाने की कोश्विश करते थे, अल्लाह तआला ने फरमाया कि इस तरह वह खुद ही अन्जाने में अपने आप को भटका रहे हैं।

से तुम्हारे रव के पास झगड़ा करेंगे, आप कह दीजिए कि फ़ज़्ल तो अल्लाह (तआला) के हाथ में है, वह जिसे चाहे उसे अता करे, अल्लाह (तआला) वहुत वड़ा और जानने वाला है ।

७४. वह अपनी रहमत से जिसे चाहे खास कर ले, और अल्लाह (तआला) फज़्ल वाला और बहुत वड़ा है।

9%. और कुछ अहले किताव ऐसे भी हैं कि तू खजाने का अमानतदार उन्हें बना दे तो भी तुझे वापस कर दें, और उन में कुछ ऐसे भी हैं कि अगर तू उन्हें एक दीनार भी अमानत के तौर पर दे तो तुझे अदा न करें, हा! यह और बात है कि तू उन के सिर पर ही खड़ा रहे, यह इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन अनपढ़ों के हक का कोई गुनाह नहीं, यह लोग जानने के वावजूद भी अल्लाह पर झूठ बोलते हैं।

७६. क्यों नहीं (पकड़ होगी) लेकिन जो इंसान अपना बादा पूरा करे और अल्लाह तआला से डरे, तो अल्लाह तआला भी ऐसे डरने वालों को अपना दोस्त रखता है।

७७. वेश्वक जो अल्लाह (तआला) के बादे और अपनी क्रसमों को थोड़ी सी कीमत पर बेच डालते हैं, उन के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, अल्लाह (तआला) न तो उन से बातचीत करेगा, न कियामत के दिन उनकी ओर देखेगा, न उन्हें पाक करेगा और उन के लिए वहुत वड़ा अजाब हैं।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (73)

وَمِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَامَنُهُ بِقِنْطَادٍ يُؤَذِّهَ اِلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَنْ إِنْ تَامَنُهُ بِدِيْنَا رِلاَ يُؤَذِّهَ اِلَيْكَ اِلاَمَادُمُ مَتَ عَلَيْهِ قَالِهًا وَلِكَ بِانَهُمُ قَالُوْ النِّسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّ بِنَ سَبِيلًا وَيَقُوْلُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَنَى

> بَلْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِةٍ وَاتَقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ (76)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوُنَ بِعَهْدِ اللهِ وَايُمَا نِهِمُ ثَمَنَا قَلِيْلًا اُولَيْكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكُلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ النِّهِمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَلَا يُزَيِّنِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيْمُ ﴿ رَبِّ

<sup>•</sup> बादा पूरा करे । का मतलव है वह वादा पूरा करे जो अहले किताव से या हर नवी के वास्ते से उनकी उम्मतों से नवी क्र पर ईमान लाने के बारे में लिया गया है । अऔर अल्लाह से डरे अल्लाह तआला के जिरये रोके गये कामों से रूके और उन बातों के अनुसार कर्म (अमल) करें जो नबी क्ष वयान करें, ऐसे लोग वेशक अल्लाह की पकड़ से बचे रहेंगे, विल्क अल्लाह के प्यारे होंगे ।

७६. अवश्य उन में ऐसा गिरोह भी है जो किताव पढ़ते हुए अपनी जवान मरोड़ लेता है, तािक तुम उसे किताब ही का लेख समझो, हालांकि हकीकत में वह किताब में से नहीं और यह कहते भी हैं कि वह अल्लाह (तआला) की तरफ से हैं, हालांकि हकीकत में वह अल्लाह तआला की तरफ से नहीं, वह तो जान वूझ कर अल्लाह (तआला) पर झठ बोलते हैं।

७९. किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह (तआला) किताब, हिक्मत और नव्युत अता करे, यह जायेज नहीं कि फिर भी लोगों से कहे कि अल्लाह (तआला) को छोड़कर मेरे बन्दे बन जाओ बिल्क वह तो कहेगा कि तुम सब लोग रब के हो जाओ,<sup>2</sup> तुम्हें किताब सिखाने और तुम को पढ़ाने की वजह से |

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيْقًا يَّنُوْنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتْبِ لِتَصْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِاللهِ وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِاللهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿

مَاكَانَ لِبَشَرِ اَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِّيُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِكِنْ كُوْنُوا رَبَّنِيتِنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدُرُسُوْنَ ﴿ مِنَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ﴿ وَمِنَا لَكُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ﴿ وَمُ

पह उन यहूदियों का बयान है जिन्होंने अल्लाह की किताब (तौरात) में न केवल बदलाव किया बिल्क दो गुनाह और किये, एक तो जवान को मरोड़कर किताब के लफ्जों को पढ़ते, जिस से जनता को हकीकत के खिलाफ असर देने में वह सफल हो जाते, दूसरे अपनी मन-गढ़न्त वातों को अल्लाह की बातें कहते, दुर्भाग्य (बद्किस्मती) से मुसलमानों के धार्मिक\_अगवाओं (पेश्ववाओं) में भी, नबी अकि भिवष्यवाणी (पेश्वीनगोई) المقاطقة (तुम अपने से पहली उम्मतों की कदम-कदम पर पैरवी करोगे) के हिसाब से ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुनियावी स्वार्थ (गर्ज) या गिरोही तअस्सुब या इिल्तेलाफे राय की वजह से कुरआन करीम के साथ भी यही सुलूक करते हैं । पढ़ते कुरआन की आयत है और विषय खुद गढ़ते हैं, जनता समझती है कि मोलवी साहव ने मसले का हल कुरआन से निकाला है, हकीकत में इस हल का कुरआन से कोई वास्ता नहीं होता या आयत के अर्थों में बदलाव या बनावट से काम लिया जाता है तािक सािबत किया जा सके कि यह अल्लाह की तरफ से हैं।

यह इसाईयों के वारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हजरत ईसा को माबूद बना दिया है, अगरचे वह एक इंसान थे जिन्हें किताब, हिक्मत और नब्जूअत से नवाजा गया था, और ऐसा कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह को छोड़कर मेरे पुजारी और भक्त बन जाओ, विल्क वह यह कहता है कि अल्लाह वाले बन जाओ।

सूरतु आले-इमरान-३

भाग-३

الجزء ٣

سورة آل عمران ٣

५०. और वह तुम्हें यह हुक्म नहीं देगा कि फरिश्तों (स्वर्गदूतों) और निवयों (ईश्रदूतों) को माबूद बना लो, क्या फरमावर्दार होने के बाद तुम्हें नाफरमान बन जाने का हुक्म देगा।

द्भ. और जब अल्लाह (तआला) ने निवयों से वायेदा लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिक्मत दूँ, फिर तुम्हारे पास वह रसूल आये जो तुम्हारे पास की चीज को सच बताये तो तुम्हारे लिए उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना ज़रूरी है | फरमाया कि तुम क्या इस को कुबूल करते हो और उस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो सब ने कहा हमें कुबूल है, फरमाया तो गवाह रहो और मैं ख़ुद भी तुम्हारे साथ गवाह है |

**८२**. अब इस के बाद भी जो पलट जाये, वह जरूर नाफरमान है !!

**८३.** क्या वह अल्लाह (तआला) के दीन के सिवाय किसी दूसरे दीन की खोज में हैं? जब कि सभी आसमानों वाले और जमीन वाले अल्लाह (तआला) के फरमावरदार हैं, ख़ुशी से हों तो और नाखुशी से हों तो,<sup>2</sup> सभी को उसकी तरफ़ लौटाया जायेगा।

وَلاَ يَأْمُوكُمُ أَنْ تَتَغِفُ واالْمَلَيْ لِمَةَ وَاللَّهِ بِينَ أَرْبَالِاً اللَّهِ مِنْ أَرْبَالِاً اللَّهِ مِنْ أَرْبُالِاً اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَنَ وَهِ اللَّهِ اللَّهُ وَنَ وَهِ اللَّهُ وَنَ وَهِ اللَّهُ اللَّهُ وَنَ وَهِ اللَّهُ اللَّهُ وَنَ وَهِ اللَّهُ اللَّهُ وَنَ وَهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَنَ وَهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وَإِذْ اَخَنَ اللهُ مِيْتَاقَ النَّيِةِيَ لَمَا التَيْتُكُمُ قِسْ كِتْبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ ﴿ قَالَ ءَا قُرَرُتُمْ وَاَخَذْتُهُ عَلَى ذٰلِكُمْ إِصْرِى ﴿ قَالُوۤا اَقْرَرُنَا ﴿ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ آنَا مَعَكُمُ

فَيَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الفْسِقُونَ [8]

اَفَغَيْرُ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهَ اَسُلَمَ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿

<sup>े</sup> यह अहले किताब (यहूदी और इसाई) और दूसरे धर्म बालों को तंबीह है कि मोहम्मद 🔏 के आ जाने के बाद भी उन पर ईमान लाने के बजाये अपने-अपने दीन का पालन करना इस बादा के खिलाफ है, जो अल्लाह तआला ने हर नबी के जरिये हर उम्मत (समुदायों) से लिया है और इस बादा को तोड़ देना अधर्म है, फिसक यहाँ कुफ के मतलव में है क्योंकि नबूअते मोहम्मदी (﴿) से इंकार केवल फिसक नहीं कुफ है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जब जमीन व आसमान की कोई चीज अल्लाह तआला की कुदरत और ताक़त से बाहर नहीं है, चाहे ख़ुशी से या नाखुशी से, तो तुम उस के सामने सिर झुकाने (या इस्लाम क़ुबूल करने से) कहां भाग रहे हो? अगली आयत में ईमान लाने का तरीका वताकर फिर कहा जा रहा है कि हर नबी को हर आसमान से उतरी किताब पर बिना किसी इख़ितेलाफ के ईमान लाना जरूरी है, फिर कहा जा रहा है कि इस्लाम दीन के सिवाय दूसरा दीन कुबूल नहीं होगा। किसी दूसरे दीन के पैरोंकारों की तक़दीर में सिर्फ नुक़सान के और कुछ न होगा।

५४. आप कह दीजिए कि हम अल्लाह (तआला) पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है और जो इब्राहीम (🏎) और इस्माईल (४८६) और याकूब (ﷺ) और उनकी संतान (औलाद) पर उतारा गया, और जो कुछ मूसा (🕮) और ईसा (🚌) और दूसरे निवयों को अल्लाह (तआला) की तरफ से अता किये गये उन सब पर ईमान लाये !! हम उन में से किसी के बीच फर्क नहीं करते और हम अल्लाह (तआला) के फरमावर्दार है।

**६५**. और जो (इंसान) इस्लाम के सिवाय किसी दूसरे दीन की खोज करे उसका दीन कुबूल नहीं होगा और वह आखिरत में घाटा उठाने वालों में होगा।

६६. अल्लाह (तआला) किस तरह से उन लोगों को हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने, रसल की सच्चाई जानने की गवाही देने और अपने पास वाजेह निशानी आ जाने के वाद भी काफिर हो जायें । अल्लाह (तआ़ला) ऐसे जालिमों को सीधी राह नहीं दिखाता।

है कि उन पर अल्लाह مَنْ عَلَيْهِمُ لَعَنْ هَ اللهِ وَالْمَلْبِكَةِ वि उन पर अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और सब लोगों की।

قُلُ امناً باللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إيراه يُمرو إسْمِعيْلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُونَ وَالْكَسْمَاطِ وَهَمَا أُوْتِيَ مُوْسِي وَعِيْسِي وَالنَّبِيُّونَ مِنْ نَتِيْهِمْ لَا نُفَرْقُ بَانِينَ آجَي مِنْهُمْ لَوَنَحُنُ لَهُ مُسْلِبُونَ (84)

وَمَنْ تَيْنِيُّغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ \* وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخِيرِيْنَ (85)

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْنَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُهُ وَالَتَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَ جَآءَهُمُ الْبَيِّنْتُ ط وَاللَّهُ لَا يَعْنِي الْقَدُو الظَّلِينِ (88)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> मतलब सभी नवियों पर ईमान लाना कि वह अपने-अपने बक्त में अल्लाह की तरफ से भेजे गये थे, और उन पर जो कितावें और सहीफे उतारे गये, उनके बारे में यह यकीन रखना कि वह आसमानी किताबें थीं, जो हकीकत में अल्लाह की तरफ से उतारी हुई थीं जरूरी है, लेकिन अब पैरवी सिर्फ कुरआन के हुबम के ऐतवार से होगी, क्योंकि कुरआन ने पिछली कितावों को मंसुख कर दिया है।

सूरतु आले-इमरान-३

भाग-३

الجزء ٣

سورة آل عمران ٣

६८. वह उस में हमेशा रहेंगे न उन से सजा हल्की की जायेगी और न छूट दिया जायेगा ।

**८९**. लेकिन जो लोग इस के बाद तौया और सुधार कर लें तो वेशक अल्लाह य<u>ख</u>्शने वाला मेहरवान है।

९०. बेशक जो लोग अपने ईमान (विश्वास) के बाद कुफ़ (अविश्वास) करें फिर कुफ़ में बढ़ जायें<sup>2</sup> उनकी तौबा कभी भी कुबूल न की जायेगी<sup>3</sup> और यही गुमराह हैं!

९१. वेशक जो लोग काफिर हों और मरते वक्त तक काफिर रहें, उन में से अगर कोई जमीन भर सोना दे, अगरचे (यद्यपि) फिदिया में हो तो भी कभी भी कुवूल न होगा, इन्हीं के लिए सख़्त अजाव है और उनका कोई मददगार नहीं । خْلِدِنْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخْفَفُ عَنْهُمُ الْعَنَاابُ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ (88)

إِلَّا الَّذِينُ تَابُوا مِنْ بَعْنِ ذَٰلِكَ وَاصْلَحُوا سَ فَإِنَّ اللهُ غَفُوْدٌ رَّحِيْمٌ (89)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْلَ إِيْهَا نِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفُوًّا لَنُ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۖ وَ أُولِيِكَ هُمُ الظَّالَوْنَ ﴿ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَارٌ فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ قِلْ أُلْاَرُضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدْى بِهِ ﴿ أُولِيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ الِيهُمُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَهُمْ عَذَابٌ الِيهُمُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ

अन्सार में से एक मुसलमान धर्मभ्रष्ट (मुर्तद्द) हो गया और मूर्तिपूजकों से जा मिला, लेकिन जल्द ही उसे पछतावा हुआ और उस ने लोगों के जिरये रसूल अल्लाह क्र तक ख़बर भिजवायी कि (مَالَ لَهُ وَلَهُ (क्या मेरी तौवा कुबूल हो सकती है) उस पर यह आयत उतरी | इस से मालूम हुआ कि मुर्तद्द की सजा जबिक सख़्त है, क्योंकि उस ने हक को पहचान लेने के बाद हसद, जलन और सरकदी से सच्चाई से मुंह फेरा और इंकार किया, लेकिन अगर कोई साफ दिल से माफी मांगे और अपना सुधार कर ले तो अल्लाह तआला माफ करने वाला और रहम करने वाला है, उसकी तौबा कुबूल है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस आयत में उनकी सजा का बयान हो रहा है, जो मुर्तद्द होने के बाद माफी न मांगे और इंकार की हालत में गर जाये।

इस से वह माफी का मतलब है जो मौत के बक्त मांगी जाये, बल्कि माफी का दरबाजा हर इंसान के लिए हर बक्त खुला हुआ है ।

९२. जब तक तुम अपनी पसंदीदा माल से अल्लाह (तआला) की राह में न खर्च करोगे, कभी भी भलाई न पाओगे और जो कुछ तुम खर्च करो उसे अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता है।

९३. तौरात उतरने से पहले ही (हजरत) याकूब (अध) ने जिस चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया था उस के सिवाय सभी खाने इसाईल की औलाद के लिए हलाल थे । आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और पढ़ सुनाओ ।

९४. उस के बाद भी जो लोग अल्लाह (तआला) पर झूठा बुहतान लगायें वही जालिम हैं ।

९४. कह दीजिए कि अल्लाह (तआला) सच्चा है, तुम सभी इब्राहीम हनीफ की मिल्लत की पैरवी करो, जो मूर्तिपूजक न थे।

९६. वेशक (अल्लाह तआला) का पहला घर जो लोगों के लिये वनाया गया, वही है जो मक्का (नगरी) में है जो पूरी दुनिया के लिये मुबारक और हिंदायत है ।

९७. जिस में वाजेह नियानिया हैं, "मुकामें इब्राहीम" (एक पत्थर है जिस पर खाना कअवा की तामीर के वक्त हजरत इब्राहीम खड़े होते थे) इस में जो आ जाये वेखीफ हो जाता है। अल्लाह (तआला) ने उन लोगों पर जो उस की तरफ राह पा सकते हों, उस घर का हज्ज जरूरी कर दिया है! और जो कोई कुफ्र करे, तो अल्लाह

كَنْ تَنَالُو اللِّذَ عَثَى تُنْفِقُوا مِنَا تُحِبُّوْنَ أَهُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿

كُلُّ القَّعَامِ كَانَ حِلَّا لَبَنِيَّ إِسُرَآءِ يُلَ اِلاَّمَا حَرَّمَ اِسْرَآءِ يُلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرُكُ وَقُلْ فَأْتُواْ إِالتَّوْرُدةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُهُ صٰدِقِيْنَ ﴿ 9

فَكَنِ افْتَرَٰى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰذِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿۞

قُلْ صَدَقَ اللهُ ۖ فَاتَبِعُواْ مِلَّهَ َ اِبْرُهِيْمَ حَنِيْفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَ

اِنَّ ٱوَّلَبَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی ہِبَکَّۃَ مُبْرَکًا وَ هُدًی لِلْعٰکیدیْنَ ﴿

فِيْهِ النَّكَ بَيِّنْتُ مَّقَامُ اِبْرَهِيْمَ ةَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنَا ﴿ وَيِنْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَلَّعَ إِلَيْهِ سَبِيُلَا ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَ

 <sup>&</sup>quot;रास्ता पा सकते हों" का मतलब यह है कि रास्ते के खर्च का इंतेजाम हो, यानी इतना माल
हो कि रास्ते का खर्च आसानी से पूरा हो जाये, इस के सिवाय इंतेजाम से मुराद यह भी है कि
रास्ते में अमन हो और जान व माल महफूज हो | इसी तरह यह भी जरूरी है कि सेहत सफर

भाग-४ 108 الجؤء ٤

سورة آل عمران ٣

(तआला) पुरी दुनिया से वेनियाज है।

९८. आप कह दीजिए कि ए अहले किताव! तुम अल्लाह की आयतों का इंकार क्यों करते हो? और जो कुछ करते हो अल्लाह (तआला) उस पर गवाह है।

९९. उन अहले किताव से कह दीजिए कि तुम अल्लाह (तआला) की राह (धर्म) से जो ईमान लाये हैं उन्हें क्यों रोकते हो और उस में ब्राई ढूँढ़ते हो, जबिक तुम खुद गवाह हो? और अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमलों से अजान नहीं।

يَايَهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوٓ إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِيْنَ عَلَيْهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوٓ إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِيْنَ أَمُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُا فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى के किसी गिरोह की बातें मानोगे तो वह तम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें कुफ़ की तरफ फेर देंगे।

१०१. और (यानी यह वाजेह है) तुम किस तरह कुफ कर सकते हो? जबिक तुम पर अल्लाह (तआला) की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में रसूल (🚁) मौजूद हैं, और जो अल्लाह (तआला) के दीन को मजबूती से पकड़ ले वेशक उसे सीधा रास्ता दिखा दिया गया है।

१०२. ऐ ईमानवालों! अल्लाह से उतना डरो जितना उस से डरना चाहिए और (देखो) मरते दम तक मुसलमान ही रहना।

قُلْ يَاهُ أَلِي الْكِتْفِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِنْكُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ×9

قُلْ يَاكُلُ الْكِتْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ أَمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَآنَتُمْ شُهَدَآءُ طُ وَ مَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَبَّا تَعْمَلُونَ (﴿ إِ

أُوتُواالْكِتَابَ يُردُّوْكُمْ يَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَفِرِيْنَ ﴿

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَإِنْثُمْ ثُثُلُ عَلَيْكُمْ أَيْتُ اللهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ ﴿ وَمَنْ يَغْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ (أَلَ

يَاكِنُهَا الَّذِينَ المُنُوااتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تُنْهُوْتُنَى إِلَّا وَإِنْتُهُمْ فُسُلِبُوْنَ 🎯

के लायक हो, इस के अलावा औरत के लिए उसका महरम जरूरी है । (फतहल कदीर) यह आयत हर उस इंसान के लिए है जो इस तरह की ताकत रखे, उस के लिए हज फर्ज़ होने की दलील (तर्क) है । और हदीसों से इस मसले की बजाहत होती है कि जिन्दगी में एक बार हज फर्ज है । (तफसीर इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हज की ताक़त होने के बाद भी हज न करना क़ुरआन ने इसे कुफ़ से ताबीर किया है, जिस से हज के फर्ज होने को और भी ताकत मिलती है, हदीमों में भी ऐसे इसान को सख्त तबीह की गयी है । तफ़सीर इंटने कसीर

१०३. और अल्लाह (तआला) की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो, और गुटबन्दी न करो, और अल्लाह (तआला) की उस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम लोग आपस में एक-दूसरे के दुश्मन थे, उस ने तुम्हारे दिल में प्रेम डाल दिया और तुम उस की नेमत से भाई-भाई हो गये, और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुँच चुके थे तो उस ने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह (तआला) इसी तरह अपनी निशानियों को बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा सको।

90४. और तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, जो भलाई की ओर बुलाये और नेक कामों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके और यही लोग सफल (कामयाव) होने वाले हैं।

**१०५. और** तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अपने पास वाजेह दलील आ जाने के बावजूद भी फूट और भेद डाला, इन्हीं के लिए सख्त अजाब है । وَاغَصِّمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَبِيْعًا وَلا تَفَرَقُوا وَاذَكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ اعْدَاءً فَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا \* وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّادِ فَانْقَذَكُمُ مِنْهَا لَمَنْ إِلَى يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أيلتِه لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (آنَ

وَلَتَكُنُ مِنْكُمُ أَمَّلَةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿ وَاوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تُكُونُواْ كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَقُواْ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنْتُ ﴿ وَأُولَاكِكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ فَا

<sup>(</sup>और गुटबन्दी न करों) के जिरये गुटों में बैटने से रोक लगा दी गयी है, इसका मतलब यह है कि उन दो नियमों से जिनका बयान हो चुका है मुंह फेर लेने की वजह से आपस में फूट पड़ सकती है और तुम अलग-अलग गुटों में बैट जाओगे, इसिलए गुटबन्दी का इतिहास देख लीजिए यही वजह वाजेह होकर सामने आयेंगी। क़ुरआन और हदीस को समफने और उसकी तफसीर में कुछ इिंद्रिलाफ, यह गुटबन्दी की वजह नहीं है, यह इिंद्रिलाफ तो सहाबा और ताबईन के वक़्त में भी था, लेकिन मुसलमान गुटों में नहीं बैटे थे, क्योंकि आपसी इिंद्रिलाफ के बाद भी सभी की इताअत का केन्द्र (मरकज) और यकीन का बिन्दु एक ही था और वह है क़ुरआन और रसूलुल्लाह अ की हदीस, लेकिन जब शिंद्रस्थत के नाम पर ख़्यालों का प्रदर्शन (इजहार) होने लगा, तो इताअत और अकीदा के यह केन्द्र और बिन्दु बदल गये। अपने-अपने पेशवाओं और उन के कील और ख़्यालात पहले मुकाम पर और अल्लाह और उस के रसूल अ के कौल और हक्म दूसरे मुकाम पर कर दिये गये और यहीं से उम्मते मुसलिमा में गुटबन्दी शुरू हुई, जो रोज वरोज वढ़ती ही गयी और बहुत मजबूत हो गयी।

भाग-४ 110

الجزءع

سورة آل عمران ٣

१०६. जिस दिन कुछ मुँह सफेद होंगे और कुछ काले, काले मुँह वालों (से कहा जायेगा) कि तुम ने ईमान लाने के बाद कुफ्र क्यों किया? अपने इंकार की सजा चखों।

१०७. और सफेद मुह वाले अल्लाह (तआला) की रहमत में होंगे और उस में हमेशा रहेंगे।

**१०५**. (हे नबी)! हम इन सच्ची आयतों की तिलावत आप पर कर रहे हैं और अल्लाह (तआला) का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं है।

१०९. और अल्लाह (तआला) के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है और अल्लाह (तआला) की तरफ सभी कामों को लौटना है ।

990. तुम सब से अच्छी उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गयी है कि तुम नेक कामों का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो, और अल्लाह (तआला) पर ईमान रखते हो । अगर अहले किताब ईमान लाते तो उन के लिए बेहतर होता, उन में ईमानवाले भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फासिक हैं।

999. यह लोग तुम्हें सताने के सिवाय और ज़्यादा कुछ नुक़सान नहीं पहुँचा सकते और अगर तुम से लड़ाई हो तो पीठ फेर लेंगे, फिर वे मदद नहीं दिये जायेंगे |

يَوْمَ تَنْبَيْضُ وُجُوْهٌ وَ تَسْوَدُ وُجُوهٌ وَ فَاَمَّا الّذِينَ اسْوَذَتْ وُجُوهُهُمْ الْفَذَرْتُمْ بَعْلَ الْمِنَا نِكُمْ فَنُ وَقُوا الْعَلَ الِ بِهَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ وَاَمَّا الَّذِينَ الْمِنَا الْمِنْسَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ الله وهُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ اللهِ

تِلْكَ أَيْتُ اللهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ \* وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعَلَىدِينَ ﴿

وَ يِثْنِهِ مَا فِي السَّنُوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ \* وَ اِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (﴿ إِنَّ

كُنْتُهُ خَيْرَ ٱمَّنَةٍ ٱخْدِجَتْ لِلنَّاسِ تَٱمُرُوْنَ بِالْمَغْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرَ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ﴿ وَكُوْ اَمِّنَ اَهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ ٱكْثَرُهُمُ الْفْسِقُوْنَ ﴿ اللَّهِ ﴿

كَنْ يَّضُرُّوْكُمُ اِلاَّ اَذَّى لَمْ وَإِنْ يُقَاتِلُوُكُمُّ يُولُوْكُمُ الْإَذْبَارَ سَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ اللهِ

<sup>े</sup> हजरत इब्ने अब्बास (رخى الفعنها) ने इस से अहले सुन्नत वल जमाअत और अहले बिदअत मुराद िलया है। (इब्ने कसीर और फतहल क़दीर) इस से मालूम हुआ कि इस्लाम वही है जिस पर अहले सुन्नत वल जमाअत काम कर रहे हैं, और अहले विदअत और मुखालिफीन लोग इस्लाम के उस वरदान (नेमत) से महरूम हैं, जो नजात (मोक्ष) का सवव है।

99२. यह हर जगह पर जलील हैं, यह और बात है कि अल्लाह (तआला) की या लोगों की पनाह में हों, यह अल्लाह के गजब के हकदार हो गये, और उन पर गरीबी थोप दी गयी | यह इसलिए कि यह लोग अल्लाह (तआला) की आयतों को नहीं मानते थे और बिला वजह नबियों को कत्ल करते थे, यह बदला इनकी नाफरमानियों और हुदूद तोड़ने (सीमा लांघने) का है |

99३. यह सारे के सारे एक जैसे नहीं, बिल्क इन अहले किताब में एक गिरोह (सच्चाई पर) कायम भी है जो रात में अल्लाह की आयत पढ़ते और सज्दा करते हैं।

99¥. यह अल्लाह और क्यामत (प्रलय) पर विश्वास (ईमान) रखते हैं, भलाईयों का आदेश करते और बुराईयों से रोकते हैं, और भलाई के कामों में जल्दी करते हैं, यह नेक लोगों में से हैं।

99४. और यह जो कुछ भी भलाई करें उसका अनादर (नाक्रदरी) न किया जायेगा और अल्लाह (तआला) परहेजगारों को अच्छी तरह जानता है।

99६. बेशक काफिरों को उन के माल और उन की औलाद अल्लाह के यहां कुरः काम न आयेंगी, यह तो जहन्नमी (नरकीय) हैं जिस में वे हमेशा रहेंगे | صُرِبَتُ عَلَيْهِمُ النِّرَاةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوَّا اِلَّابِحَبْلِ فِنَ اللهِ وَحَبْلِ قِنَ النَّاسِ وَ بَآءُو بِغَضَيِ قِنَ اللهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ \* ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِالْيتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْهَيْآءَ بِغَيْرِحَتِّ مَذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَنْ إِنَّا مَا كُولُونَ فَيَا عَصَوْا وَكَانُوا

لَيُسُوا سَوَّاءً \* مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةً قَالِمَةً يَتَتْلُونَ اللَّهِ اللّ

يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْرَخِرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْدُوْ فِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرُتِ ﴿ وَ أُولَيْهِكَ مِنَ الضّرِاحِيْنَ (١١)

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْدٍ فَكَنْ يُكْفَرُوهُ اللهِ وَمَا يَفْفَرُوهُ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمُ اللهِ اللهُ تَقِينَ (اللهُ عَلِيْمُ اللهُ اللهُ تَقِينَ (اللهُ عَلِيْمُ اللهُ اللهُ تَقِينَ (اللهُ عَلِيْمُ اللهُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ الل

إِنَّ الَّذِيْنِيُ كَفُرُوا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ اَمُوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ قِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ﴿ وَأُولِيْكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِنْهَا خْلِدُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهَارِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللَّلْمِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰمِ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰمِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمُلْمِنْ اللّٰمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمِلْمُلْمُ

99७. वह जो भी इस दुनियावी जिंदगी में खर्च करते हैं उस हवा के समान है जिसमें पाला हो जो किसी जालिम क्रौम के खेत को लग कर उसका नाश कर दे, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया लेकिन वह खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे ।

११८. ऐ ईमानवालो ! तुम अपना हार्दिक मित्र (जिगरी दोस्त) ईमानवालों के सिवाय किसी दूसरे को न बनाओ, (तुम नहीं देखते दूसरे लोग तो) तुम्हारी तबाही में कोई कसर उठा नहीं रखते, वह तो चाहते यह है कि तुम दुख में पड़ो, उनकी दुश्मनी तो खुद उनके मुँह से भी वाजेह हो चुकी है और वह जो उन के सीनों में छिपा है वह वहुत ज्यादा है, हम ने तुम्हारे लिए आयतों को बयान कर दिया तुम अक्लमद हो (तो फिक्र करो)

999. हाँ, तुम तो उन से मुहब्बत करते हो और वह तुम से मुहब्बत नही करते, तुम पूरी किताब को मानते हो और (वह नहीं मानते फिर मुहब्बत कैसी?) यह तुम्हारे सामने तो अपने ईमान को कुबूल करते हैं, लेकिन अकेले में गुस्से में ऊर्गलियाँ चवाते हैं। वह दो अपने गुस्से में ही मर जाओगे, अल्लाह तआला सीनों की छुपी वातों को अच्छी तरह जानता है।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰنِهِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِئِحَ فِيْهَا صِرُّ اَصَابَتْ حَرُثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَاهْلَكَتْهُ ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١)

يَاكَيُّهَا الَّذِينُ الْمَنُوا لَا تَتَخِفُ وَالِطَائَةُ مِّنَ دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا ﴿ وَدُوا مَا عَنِتُّمُ \* قَلُ بَكَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفُواهِهِمْ \* وَمَا تُخْفِى صُلُورُهُمْ آكْبَرُ ﴿ قَلْ بَيْنَا لَكُمُ الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

هَانُتُمُ أُولاَ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمُ وَتُوفِيَنُونَكُمُ وَتُوفِينُونَ إِلَاكِتُكِ كُلُمُ وَلَا يُخِبُونَكُمُ وَالْوَالَمَنَا } وَإِذَا خَلُوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ مُقُلُمُونُوا بِغَيْظِ مُقُلُمُونُوا بِغَيْظِ كُمُ الْفَيْظِ مُقَلِمُ مُونُوا الشَّكُ وَرِقِلَ الصَّلَامُ وَرِقِلَ الصَّلَ وَلِيَا الصَّلَامُ وَرِقِلَ السَّلَامُ الْعَلَامُ وَرِقِلَ السَّلَامُ وَرِقِلَ السَّلَامُ وَرِقِلَ السَّلَامُ وَرِقِلَ السَّلَامُ وَرِقِلَ السَّلَامُ وَرِقِلَ السَّلَامُ وَرِقِلَ السَّلَاقُ وَرِقِلَ السَّلَامُ وَرِقِلَ السَّلَاقُ وَلِيَا السَّلَاقُ وَلَهُ اللَّهُ الْعَلَامُ وَلِيَا السَّلَاقُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

मध्यामत के दिन काफिरों के माल काम आयेंगे न औलाद, यहाँ तक कि भलाई के कामों में खर्च किया हुआ माल भी बेकार हो जायेगा, और उनका मुवाजना उस पाले की जैसी है जो हरी-भरी खेती को जलाकर वर्बाद कर देता है, जालिम इन खेतियों को देखकर खुश हो रहे होते हैं और फायेदा की उम्मीद करते हैं कि अचानक उनकी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं । इस से मालूम हुआ कि जब तक ईमान नहीं होगा तब तक भलाई में माल खर्च करने वालों की दुनिया में चाहे जितनी मशहूर क्यों न हो, अखिरत में उन्हें उसका बदला कुछ न मिलेगा, वहाँ तो उन के लिए रोजाना जहन्तम में रहने का अजाब ही है ।

غَضْيعضُ का मतलब दात से काटने के हैं, यह उनके मुस्से की ज्यादती व तेजी का बयान है,
 जैसांकि अगली आयत ﴿وَإِنْ يَسْمُونُ में भी उनकी इसी हालत को वाजेह किया जा रहा है ।

**१२०**. तुम्हें अगर भलाई मिले तो उन्हें बुरा लगता है, (हाँ), अगर बुराई पहुँचे तो खुश होते हैं, अगर तुम सब्न करो और परहेजगारी करो तो उनकी चाल तुम्हें नुक्रसान नहीं पहुँचायेगी। अल्लाह (तआला) ने उन के अमलों को घेर रखा है।

**१२१.** (ऐ नवी! उस वक्त को भी याद करो) जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकल कर मुसलमानों को मैदाने जग में लड़ाई के मोर्चे पर ठीक तरह से विठा रहे थे, और अल्लाह तआला सुनने जानने वाला है |

**१२२**. जब तुम्हारं दो गिरोह ने हिम्मत खो दिया,<sup>2</sup> उनका वली अल्लाह है,<sup>3</sup> और उसी अल्लाह पर मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए।

9२३. और अल्लाह ने वद्र की जंग में तुम्हारी उस वक्त मदद की जबिक तुम गिरी हुई हालत में थे, <sup>4</sup> इसलिए अल्लाह से डरो ताकि शुक्रगुजार वनो ।

9२४. जब आप मुसलमानों को तसल्ली दे रहे थे, क्या तुम्हें यह काफी नहीं होगा कि अल्लाह तीन हजार फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे। إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَشَوْهُمْ الرَانِ شَّصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَثَقُّوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴿ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَكُونَ مُحِيْظُ۞ۚ يَعْمَكُونَ مُحِيْظُ۞ۚ

وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ لَوَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (اللهُ

إِذْ هَمَّتْ ثَلَا إِفَتْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَلِيُّهُمَا ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٤٠

وَلَقَنْ نَصَوْلُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَ اَنْتُمْ اَذِلَةٌ ۚ فَ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (13)

إِذُ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يُكُفِيكُمُ اَنْ يُبِدَّكُمُ رَبُّكُمْ بِشَلْقَةِ الْفِ قِنَ الْمَلْبِكَةِ مُنْزَلِيْنَ فِيْ

ग्यादातर व्याख्याकारों (मुफ़िस्सरों) के नज़दीक यह ओहद के जंग की घटना (वाक्रेआ) है, जो चव्वाल (रमज़ान के बाद का महीना जिसे ईद का महीना भी कहते हैं लेकिन वास्तिबक (हक्रीकी) अरवी नाम यह है। ३ हिजरी में हुई ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह औस और खजरज के दो क्रबीले (बनू हारिसा और बनू सलमा) थे |

<sup>3</sup> इस से मालूम हुआ के अल्लाह ने उन की मदद की और उन की कमजोरी को दूर करके उन को हिम्मत दिया।

तादाद और सामान की कमी के आधार पर, क्योंकि बद्र की जंग में मुसलमानों की तादाद ३१३ थी और वह भी बिना सामान के, सिर्फ़ दो घोड़े और सत्तर ऊंट थे, बाकी सभी पैदल थे। (इब्ने कसीर)

सूरतु आले-इमरान-३

भाग-४

الجزء ٤

سورة آل عمران ٣

१२४. क्यों नहीं? अगर तुम सब्र और परहेजगारी करों और यह लोग इसी दम तुम्हारे पास आ जायें तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद पांच हजार फरिश्तों से करेगा जो निश्चानदार होंगे।

१२६. और हम ने इसे तुम्हारे लिये सिर्फ खुशखबरी और तुम्हारे दिलों के इत्मिनान के लिए बनाया, वर्ना मदद तो गालिब, हिक्मत वाले अल्लाह की तरफ से ही होती है।

**१२७**. (इस अल्लाह की मदद का मक़सद यह था कि अल्लाह) काफिरों के एक गिरोह को काट दे या जलील कर दे और वह नाकाम होकर लौटें।

**१२**८. (हे पैगम्बर) आप के वश में कुछ नहीं। अल्लाह (तआला) चाहे तो उनकी तौबा कुबूल कर ले या अजाब दे, क्योंकि वे जालिम हैं।

9२९. आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, वह जिसे चाहे माफ करे और जिसे चाहे अजाब दे और अल्लाह (तआला) बक्काने वाला, रहम करने वाला है । كِنَّ لِنُ تَصْبِرُوْا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُوْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِودُكُوْ رَبُّكُوْ بِخَمْسَةِ الْفِ مِّنَ الْمَلَيْهِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ

وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْهَبِينَ قُلُوٰيَكُمْ بِهِ ﴿ وَمَاالنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْدِ (٤٤)

لِيُقْطَعُ طَرُقًا فِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاَ اَوْ يَكُنِتَهُمُ فَيَنْقَلِبُواْ خَآبِينِينَ ﷺ

كَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَىٰءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظِلْمُوْنَ ﴿ ا

وَيَتْهِمَا فِي السَّهْوْتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ﴿ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللّٰهُ غَفُورٌ تَجِيْمُ (﴿ 2َ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी उन काफिरों को हिदायत देना या उनके बारे में किसी तरह का फैसला करना अल्लाह के वंश में है, हदीस में आता है कि ओहद की जंग में नबी ﷺ के दौत भी शहीद हुए और चेहरा भी ज़ख़्मी हुआ तो आप ने कहा कि, "वह कौम किस तरह कामयाब होगी जिस ने अपने नबी को घायल कर दिया ।" यानी आप ने उनकी हिदायत से नाउम्मीदी ज़ाहिर की, इस पर यह आयत उतरी | इस तरह कुछ कथनों में आता है कि आप ﷺ ने कुछ काफिरों के लिए कुनूते नाजिल: का एहतेमाम किया, जिस में उन के लिये बहुआ दिया, जिस पर यह आयत अल्लाह तआला ने उतारी, इसलिए आप ने बहुआ बन्द कर दिया | (इब्ने कसीर व फतहुल क्दीर)

इस आयत से उन लोगों को नसीहत लेनी चाहिए जो नबी 💥 को मुख़्तार कुल मानते हैं कि उन को इतना भी हक नहीं था कि किसी को सच्ची राह पर लगा दें, अगरचे कि आप मार्ग (हिदायत) की तरफ बुलाने के लिये भेजे गये थे।

सूरतु आले-इमरान-३

भाग-४

الجزء ٤

سورة آل عمران ٣

**१३०**. ऐ ईमानवालो! दुगुना तिगुना कर व्याज न खाओ, और अल्लाह (तआला) से डरो ताकि तुम्हें कामयाबी मिले।

**१३१**. और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गयी है |

**१३२.** और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की पैरवी करो, ताकि तुम पर मेहरबानी की जाये |

9३३. और अपने रब की माफ़ी की तरफ़ और उस जन्नत की ओर दौड़ों जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के वरावर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गयी है |

**१३४.** जो लोग आसानी में और तकलीफ में (भी अल्लाह की राह में) खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, और लोगों को माफ करने वाले हैं | <sup>3</sup> अल्लाह उन परहेजगारों को दोस्त रखता है |

يَّايُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً ﴿ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ أَنَّهُ

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيِّ أُعِدَّتُ لِلْكَفِدِينَ (الَّا

وَ ٱطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (13)

وَسَارِعُوْآ إِلَى مَغْفِرَةٍ قِنْ زَتِكُمُ وَجَنَاةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوْتُ وَالْأَرْضُ ﴿ أُعِنَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ فَيَ

الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالطَّرَّآءِ وَالْكَظِيدِيْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّى النَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ

चूकि ओहद की जंग में नाकामी रसूल अल्लाह अक हूक्म पर अमल न करने और दुनियावी दौलत से लालच की वजह से हुई थी, इसलिए अब दुनिया के लालच की सब से ज्यादा खतरनाक और स्थाई (मुस्तिकल) रूप ब्याज से मना किया जा रहा है और हुक्म को बजा लाने पर जोर दिया जा रहा है, और बढ़ा-चढ़ा कर ब्याज न खाओ का यह कभी भी मतलब नहीं है कि अगर आम ब्याज है तो जायेज है, बिल्क ब्याज थोड़ा हो ज्यादा, अकेला हो या मिला हुआ सभी नाजायेज है जैसा कि पहले गुजर चुका है | अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गयी है, जिस से यह तबीह भी है कि अगर ब्याज लेने से न रके तो यह अमल तुम्हें कुफ़ तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ऐसा करना अल्लाह और उस के रसूल से जंग का एलान है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> धन-दौलत और दुनिया के पीछे लगकर आखिरत (परलोक) बर्बाद करने के बजाय अल्लाह और रसूल के हुक्मों की पैरवी करो और अल्लाह की माफ्री और उसकी जन्नत की राह अपनाओ जो फरमांबर्दारों के लिए बनायी गयी है, इसलिए आगे फरमांबर्दारों की कुछ फजीलतें बतायी गयी हैं।

<sup>3</sup> यानी जब उन्हें गुस्सा आता है तो उसे पी जाते हैं, यानी गुस्से मे काम नहीं करते और उन्हें माफ कर देते हैं जो उन के साथ बुराई करते हैं।

१३४. जब उनं से कोई बुरा काम हो जाये या कोई गुनाह कर वैठें, तो जल्दी ही अल्लाह की याद और अपने गुनाहों के लिए तौबा करते हैं, और हकीकत में अल्लाह (तआला) के सिवाय गुनाहों को कौन माफ कर सकता है, और वे जानते हुये अपने किये पर इसरार नहीं करते।

१३६. उन्हीं का बदला उन के पालनहार की ओर से माफी और वाग है जिन के नीचे नहरें वह रही हैं जिस में वह हमेशा रहेंगे और सदाचारियों (नेक काम करने वालों) का यह कितना अच्छा अज्र हैं।

१३७. तुम से पहले से नियम चला आ रहा है, तुम धरती में यात्रा (सफर) करो तथा देखों कि जो अल्लाह की आयतों को नहीं माने उनका अन्त (अंजाम) कैसा हुआ |

**१३**द. यह लोगों के लिये एक बयान और परहेजगारों के लिये हिदायत और नसीहत है |

9३९. तुम हिम्मत न खोओ, न फिक्र करो, अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हीं विजयी होगे ।

9४०. (इस जंग में) अगर तुम ज़ख्मी हुये हो तो वह भी (बद्र की जंग में) इसी तरह ज़ख्मी हुये हैं और इन दिनों को हम लोगों के बीच अदलते-बदलते रहते हैं. ताकि अल्लाह ईमान वालों को (अलग करके) देख ले, और तुम में से وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ٱوُظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمُ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِنُانُوْبِهِمْ سَوَ مَنْ يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ إِلَّا اللهُ سَوَلَمْ يُصِرُّوُا عَلَ مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَوَنِ

اُولَيِكَ جَزَآؤُهُمْ مَغْفِرَةً مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنْتٌ تَجُرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ وَنِغْمَ آجُرُ الْعِيدِيْنَ ﴿ أَنْهَا لَهُ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قَدُخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُهْ سُنَنَّ ﴿ فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِيْنَ ﴿

> هٰنَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِلنَّنَقَانَ ١٦٤

وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿﴿ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ ﴿ إِنْ

إِنْ يَنْمُسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَلُ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ قِشْلُهُ \* وَتِلُكَ الْآيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ \* وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اتَّذِينَ أَمَنُواْ وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمُ

यानी उन के इंसान होने की वजह से जब उन से कोई गुनाह या गलती हो जाती है, तो फ़ौरन तौबा करने लगते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एक और तरह से मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि अगर ओहद में तुम्हारे कुछ लोग घायल हुये हैं तो क्या हुआ? तुम्हारे मुखालिफ भी तो बद्र की जंग में और ओहद के शुरू में इसी तरह घायल हो चुके हैं और यह अल्लाह की रीति है कि वह जीत हार के दिनों को बदलता रहता है, कभी जीतने वाले को हरा कर कभी हारने वाले को जिता कर देता है ।

भाग-४ 117

الجزء ٤

سورة آل عمران ٣

कुछ को शहीद बना दे, और अल्लाह जालिमों से मुहब्बत नहीं करता।

**१४१**. और ताकि अल्लाह मोमिनों को अलग कर ले और काफिरों का सत्यानाश कर दे

9४२. क्या तुम ने सोचा है कि जन्नत (स्वर्ग) में दाखिल हो जाओगे हालांकि अभी अल्लाह ने यह नहीं देखा है कि कौन तुम में जिहाद (धर्मयुद्ध) करते हैं और कौन सब्र करते हैं।

9४३. और तुम इस से पहले मौत की तमन्ना करते थे अब तो तुम ने उसे अखिं से देख लिया।

१४४. और मुहम्मद तो सिर्फ एक रसूल हैं, इस से पहले बहुत से रसूल गुजरे हैं तो अगर वह मर जायें या मार दिये जायें तो क्या तुम (इस्लाम) से एड़ियों के वल फिर जाओगं और जो कोई अपनी एड़ी के वल फिर जाये वह अल्लाह को कोई नुकसान (हानि नहीं पहुंचा सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को जल्द बदला देगा।

१४५. और विना अल्लाह तआ़ला के हुक्म के कोई जीव नहीं मर सकता, मुकररा बक्त लिखा हुआ है, दुनिया से मुहब्बत करने वालों को हम कुछ दुनिया अता कर देते हैं और आख़िरत का सवाव चाहने वालों को हम वह भी अता करेंगे और शुक्रिया अदा करने वालों को हम जल्द ही अच्छा बदला देंगे।

وَلِيُمَةِ صَ اللهُ الَّذِينَ الْمُنُواوَ يَمْعَقَ الْكَفِرِينَ اللهَ الْمُراللهُ الْمُحَلِّدِينَ اللهُ الل

اَمْرِ حَسِبْكُمُ أَنْ بَلْ حَوْاالْجِنَةُ وَلَهُ يَعْلَمُ الطَّيْرِيْنَ عِلْمُ اللهِ

وَلَقَانُ كُنْتُمْ تَمَنَّوُنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ مَ فَقَالُ رَايْتُمُوْهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ إِلَا

وَمَا مُحَنَّكُ إِلَّا رَسُولٌ فَ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَأَوْنِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَ اعْقَابِكُمُ فَ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلْ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا فَوَسَيَخْزِي اللهُ الشَّكِوِيْنَ 144.

وَ مَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِاذْنِ اللهِ كِتْبًا مُّؤَخِّلًا ﴿ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴿ وَسَنَجْزى الشَّكِيْنَ ٤٠٠١

<sup>ै</sup> मुहम्मद 🟂 सिर्फ रसूल (ईशदूत) ही हैं, यानी उनकी विशेषता (खुसूसियत) भी रिसालत है यह नहीं कि वह इंसानी ख़ुसूसियत से ऊपर और ख़ुदाई सिफात से युक्त (मुत्तसिफ) हैं कि उन्हें मौत से पाला न पड़े !

१४६. और बहुत से निवयों के साथ बहुत से अल्लाह वाले जिहाद (धर्मयुद्ध) कर चुके हैं, उन्हें भी अल्लाह की राह में दुख पहुंचे, लेकिन न तो उन्होंने हिम्मत खोई न कमजोर रहे और न दबे और अल्लाह सब्न करने वालों को ही चाहता है !

१४७. और वह यही कहते रहे कि हे हमारे रव हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हम से हमारे कामों में अकारण ज्यादती हुई हो, उसे माफ कर और हमें मजबूती अता कर और हमें काफिरों की कौम पर मदद अता कर

१४८. और अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया का सवाब दिया और आख़िरत के पुण्य (सवाब) की विश्वेषता (फजीलत) भी प्रदान (अता) की और अल्लाह तआला नेकी करने वालों को दोस्त रखता है |

१४९. हे ईमानवालो! अगर तुम काफिरों की बातें मानोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी एड़ी के बल पलटा देंगे (यानी तुम्हें मुर्तद्द बना देंगे) फिर तुम घाटे में हो जाओगे |

**१५०**. बल्कि अल्लाह (तआला) तुम्हारा मालिक है और वही सब से अच्छा मददगार है |

१५१. हम जल्द ही काफिरों के दिलों में डर डाल देंगे, इस वजह से कि वे अल्लाह के साथ उन चीजों को साभी करते हैं, जिस की कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी, उनका ठिकाना

وَكَايِّنْ مِّنْ نَيْقِ قُتَلَ'مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَهَا وَهَنُوا لِهَا آصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا لُواللهُ يُحِبُّ الصَّبِرِيْنَ ﴿

وَمَاكَانَ قَوْلُهُمُ إِلاَّ أَنْ قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرْلُنَا ذُنُوْبَنَا وَاسْرَافَنَا فِنَ آمْرِنَا وَثَبِّتْ آقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴿

فَأَتْهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ الدُّخِرَةِ ﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

يَّا يَّهُمَّا الَّذِيْنَ امَنُوْٓا إِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خْسِرِيْنَ ﴿ ﴿ ا

بَلِ اللهُ مَوْلَىكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِينَ (150

سَنُلْقِیْ فِیْ قُلُوْبِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاَ اَشُرَکُواْ بِاللهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلُطْنًا \* وَمَاْوُرِهُمُ النَّارُ \* وَبِئْسَ مَثْوَى الظّلِيئِينَ ﴿ اَلَٰ

मुसलमानों की हार देखते हुए कुछ काफिरों के दिलों में यह ख़्याल आया कि यह मुसलमानों को ख़त्म करने का अच्छा मौका है, इस मौका पर अल्लाह तआ़ला ने उन के दिलों में मुसलमानों का डर डाल दिया, फिर उन्हें अपने इस ख़्याल को पूरा करने की हिम्मत न रही। (फतहल कदीर) सहीहैन की हदीस में है कि नवी क्क ने फरमाया कि मुभे पाँच चीजों ऐसी अता

भाग-४

الجزء ٤

سورة آل عمران ٣

जहन्नम (नरक) है और उन जालिमों की बुरी जगह है।

१५२. और अल्लाह (तआला) ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया जविक तुम उस के हुक्म से उन्हें काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम अपना हौसला खो रहे थे और काम में भगड़ने लगे, और नाफरमानी की उस के वाद कि उस ने तुम्हारी मनपसंद चीजें तुम्हें दिखा दीं, तुम में से कुछ दुनिया चाहते थे और कुछ का आखिरत का विचार (ख्याल) था तो फिर उस ने तुम्हें उन से फेर दिया तािक तुम्हारा इम्तेहान ले और वेशक उस ने तुम्हारी गल्ती को माफ कर दिया और ईमानवालों पर अल्लाह (तआला) वहुत फज्ल वाला है।

(प्रदान) की गयी हैं, जो मुझ से पहले किसी नवीं को नहीं अता की गयी उन में एक यह है कि وَمُورِتُ بِالرُّغْبَ مُسَوِهُ مُعْفِرٍ) "दुश्मन के दिल में एक माह की दूरी तक मेरा डर डालकर, मेरी मदद की गयी है "

इस हदीस से मालूम हुआ कि आप क्र का डर स्थाई (मुस्तिकल) रूप से दुश्मनों के दिलों में डाल दिया गया, इस आयत से मालूम होता है कि आप क्र के साथ आप की उम्मत यानी मुसलमानों का भी डर मूर्तिपूजकों के दिलों में डाल दिया गया है, इसकी वजह उन का शिक है, यानी मूर्तिपूजकों का दिल दूसरों के डर से कौपता रहता है, शायद यही वजह है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मूर्तिपूजकों की तरह यकीन और अमल की वजह से ही दुश्मन उन से डरने के वजाय वह दुश्मनों से डरते हैं!

इस में सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की उस खुसूसियत का वयान है जो उनकी किमयों के बाद भी अल्लाह ने उन पर फरमाया, यानी उनकी मलितयों का स्पष्टीकरण (बजाहत) करके कि भविष्य (मुस्तक्रोबेल) में ऐसा न करें, अल्लाह ने उन के लिए माफी का एलान कर दिया तािक कोई हािसद उन पर इल्जाम न लगा सके, जब अल्लाह तआला ने ही कुरआन करीम में उन के लिए सामान्य (आम) माफी का एलान कर दिया, तो अब किसी को ताना या इल्जाम लगाने का कोई मौका कहाँ रह गया ?

الجنزء ٤

سورة آل عمران ٣

१४३. जबिक तुम चढ़े चले जा रहे थे, किसी की ओर ध्यान तक नहीं करते थे और अल्लाह के रसूल तुम को पीछे से पुकार रहे थे, बस तुम्हें दुख पर दुख पहुँचा तािक तुम अपनी खोयी (विजय) पर गम न करो और न उस (सदमा) पर जो तुम्हें पहुँचा' और अल्लाह (तआला) तुम्हारे सारे कर्मों (आमाल) को जानता है!

१४४. फिर उस दुख के बाद तुम पर शान्ति उतारी और तुम में से एक गिरोह को शान्ति की नींद आने लगी, और हाँ, कुछ वह लोग भी थे जिन्हें अपनी जानों की पड़ी थी विवह अल्लाह<sup>े</sup> तआला के लिए नाहक मुर्खता जैसा गलत ख़्याल करने लगे और कहते थे कि हमें भी कुछ हक है, आप कह दीजिए काम तो कुल का कल अल्लाह के वश में है, यह लोग अपने दिलों के भेद आप को नहीं बताते, कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी अधिकार (हक) होता तो यहाँ करल न किये जाते। आप कह दीजिए कि अगर तम अपने घरों में होते तो भी जिन के नसीब में कत्ल होना था वह कत्ल के मुकाम की तरफ चल खड़े होते | अल्लाह (तआला) को तम्हारे सीनों के अन्दर का इम्तेहान लेना था और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उस से पाक करना था, और अल्लाह (तआला) गैब का जानने वाला है (दिलों के भेद अच्छी तरह जानता है) ।

إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَنْوَنَ عَلَى اَحَىٰ وَ الرَّسُولُ
يَنْ عُوْكُمْ فِنَ ٱخْرِيكُمْ فَاظَّابَكُمْ غَيَّا بِعَيْمِ
لِكُيْلِا تَخْرَنُوا عَلَى مَا فَاظَّكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ وَاللهُ خَيْدُوا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِ

تُحُوَّانُوْلَ عَلَيْكُوْ مِّنْ بَعْدِ الْغَدِ آمَنَةُ نُعَاسًا
يَغْشُى طَآبِفَةً مِّنْكُوْ مِّنْ بَعْدِ الْغَدِ آمَنَةُ نُعَاسًا
الْفُسُهُ مُرْطُلُونَ بِاللّٰهِ عَيْدَ الْحَقِّ ظَنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُعْدُونَ هَنَى عِدْ قُلُ
الْفُسُهُ مُرَكُلُهُ لِللهِ الْمُحْوَلِ مِنْ شَى عِدْ قُلُ
الْاَكُنِ الْمُرَكُلَةُ لِللهِ الْمُخْفُونَ فِي آنفُسِهِمُ
مَا الْاَكُنِ اللهُ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا اللهُ مَا فَكُن لَكَ مِن اللهُ مَا فَيْكُونُ لَوْ كَانَ لَنَا مِن الْاَمْدِ شَيْعُ مُّ اللهُ اللهُ مَا فَي اللهُ مَا فَيْكُ اللهُ مَا فَي اللهُ مَا فَي اللهُ عَلَيْهُمُ الْقَتْلُ اللهُ مَا فِي اللهُ مَا فِي اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

<sup>े</sup> यानी यह दुख पर दुख इसलिए दिया तािक तुम्हारे अन्दर दुःख सहन करने की ताकत और मजबूत इरादा और हिम्मत पैदा हो, जब यह ताकत और हिम्मत पैदा हो जाती है तो फिर इंसान को खोई चीज पर दुख नहीं होता, तकलीफ पर किसी तरह की आधीरता (मलाल) नहीं होती है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मुराद मुनाफिक हैं, वाजेह (स्पष्ट) है कि ऐसी हालत में उन को तो अपनी जानों की ही पड़ी थी।

१४४. तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ दिखाई जिस दिन दोनों गिरोहों में मुठभेड़ हुई थी, यह लोग अपने कुछ कर्मों (आमाल) की वजह से रौतान के बहकाने में आ गये, लेकिन यकीन करों कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, अल्लाह तआला माफ करने वाला धैर्य (हिल्म) वाला है !

१४६. हे मुसलमानों! तुम उनकी तरह न बनों जो नाशुक्रे हो गये और उन के भाईयों ने जब जमीन में सफर किया या जिहाद के लिये निकले तो कहा कि अगर वह हमारे पास रहते तो उन्हें मौत न आती न उनका कत्ल होता, ' (उन के इस ख़्याल की वजह यह है कि) अल्लाह इसे उन के दिलों के हसरत की वजह बना दे, जिन्दगी और मौत अल्लाह ही देता है और अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख रहा है !

१४७. अगर तुम अल्लाह की राह में चहीद हो जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की माफी और रहमत उस (माल) से अच्छी है जो वे जमा कर रहे हैं |<sup>2</sup>

9४5. और तुम मरो या मारे जाओ तुम्हें अल्लाह के पास ही जमा होना है। إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَكَّواْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَّ الْجَمْعُنِ ﴿
إِنَّهَا اسْتَزَلَهُمُ الشَّيْطُنُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُواْ ۗ وَلَقَلْ عَفَااللّٰهُ عَنْهُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُوْرٌ حَلِيُمُ ۖ عَلَى اللّٰهُ عَفُورٌ حَلِيُمُ ۖ عَلِيْ

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوالِإِخْوَانِهِمْ لِذَا ضَرَبُوا فَى الْأَرْضِ اَوْكَانُوا عُزَّى لَوْ كَانُواعِنْكَ نَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوا عَلَيْهُ وَكَانُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُولِهِمْ وَاللَّهُ يُخِي وَيُمِيْنَ لَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَهِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَوْمُتُمْ لَمَغْفِرَةً مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ فِهَا يَجْمَعُونَ (15)

وَلَيِنْ مُنتُمْ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ (38)

ईमानवालों को काफिरों और मुनाफिकों के जैसे ईमान से रोका जा रहा है, क्योंिक यह ईमान वुजदिली का आधार है | इस के खिलाफ जब यकीन हो कि मौत व हयात अल्लाह तआला के हाथ में है, फिर यह कि मौत का वक्त मुकर्रर है तो इस से इंसान के अन्दर इरादा, हिम्मत और अल्लाह की राह में लड़ने की भावना (ख्वाहिश) पैदा होती है |

मौत तो यक्रीनी आनी है, लेकिन अगर मौत ऐसी आये जिस के बाद इंसान अल्लाह की माफी और कृपा का पात्र (मुस्तिहक) हो जाये, तो यह दुनिया की धन-दौलत से बेहतर है, जिस को जमा करने में इंसान जिन्दगी खपा देता है, इसलिए अल्लाह की राह में जिहाद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए इससे लगाव और मुहब्बत होनी चाहिए क्योंकि इस से अल्लाह की माफी और रहमत हासिल हो जाती है, लेकिन इस के साथ शर्त है कि मन की पाकीजगी के साथ हो !

भाग-४ 122

الجزء ٤

سورة آل عمران ٣

१४९. अल्लाह की रहमत की वजह से आप उन के लिये कोमल बन गये हैं और अगर आप वदजुबान और सख्त दिल होते तो यह सब आप के पास से भाग खड़े होते, इसलिए आप उन्हें माफ करें, और उन के लिए क्षमा—याचना करें और काम का मश्वरा उन से किया करें, फिर जब आप का पुख्ता इरादा हो जाये तो अल्लाह (तआला) पर भरोसा करें और अल्लाह (तआला) भरोसा करने वालों को दोस्त रखता है।

9६०. अगर अल्लाह तआला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं हो सकता, और अगर वह तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे? और ईमानवालों को अल्लाह तआला पर ही भरोसा करना चाहिए।

9६9. और यह नामुमिकन है कि नबी के जिरये ख्यानत हो जाये, हर ख्यानत करने वाला क्रयामत के दिन ख्यानत को लेकर हाजिर होगा, फिर हर इंसान को अपने अमल का पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और उन पर जलम न किया जायेगा |

فَيِما رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظُ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ م فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْوِ ۚ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ط إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿ 130

إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ ۚ وَإِنْ يَنْصُرُكُمُ وَإِنْ يَنْصُرُكُمُ مِّنْ وَإِنْ يَنْصُرُكُمُ مِّنْ وَإِنْ يَغْفُرُكُمُ مِّنْ وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) بَعْدِامْ لَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠)

وَمَا كَانَ لِنَيْتٍ ٱنْ يَغُلَّ ﴿ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَالْقِيلُمَةِ ۚ ثُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اَ

<sup>े</sup> नवी 🐒 जो ऊंचे अखलाक वाले थे, अल्लाह तआला अपने इस पैगम्बर पर एक परोपकार (एहसान) का बयान कर रहा है कि आप 🏂 के अन्दर जो नर्मी है यह अल्लाह तआला की खास रहमत का नतीजा है, अगर आप 🟂 के अन्दर यह न होती इसके विपरीत आप 🗯 दुर्व्यवहारी (बद्अखलाक) और सख़्त दिल के होते तो लोग आप 🏂 से करीव होने के बजाय दूर भागते, इसलिए आप 🏂 माफी से ही काम लें।

यानी मुसलमानों की तसल्ली के लिए मचिवरा कर लिया करें, इस आयत से मचिवरा की अहमियत, फजीलत, फायेदा, उसकी जरूरत और अच्छा होना सावित होता है | मचिवरा लेने का यह हुक्म कुछ आलिमों के नजदीक जरूरी है और कुछ के विचार में समुचित (मुस्तहब) |

यानी मश्विरा के बाद जिस पर आप का इरादा पक्का हो जाये, फिर अल्लाह पर भरोसा करके कर डालें, इस से तो एक बात यह मालूम हुई कि मश्विरा के बाद आखिरी फैसला हािकम ही का होगा न कि परामर्श्वदाता (मश्वरा देने बाला) या उन के बहुमत (अकसरियत) का जैसािक लोकतन्त्र में है | दूसरी यह कि सारा भरोसा अल्लाह पर ही होगा न कि मश्विरा देने बालों की अक्ल या समभ पर | अगली आयत में भी अल्लाह पर भरोसा करने पर और जोर दिया जा रहा है |

मूरतु आले-इमरान-३

भाग-४

الجزء ٤

سورة آل عمران ٣

9६२. क्या वह इंसान जिस ने अल्लाह की खुशी का अनुसरण (इत्तेवा) किया उस के समान है जो अल्लाह के गुस्से के साथ लौटा? और उसका ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत बुरी जगह है।

9६३. अल्लाह तआला के पास उन के अलग-अलग दर्जे हैं और उन के सभी अमलों को अल्लाह अच्छी तरह देख रहा है |

9६४. वेश्वक मुसलमानों पर अल्लाह का उपकार (एहसान) है कि उस ने उन्हीं में से एक रसूल उन में भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और सूफ-वूफ सिखाता है, और वेश्वक यह सब उस से पहले वाजेह तौर से भटके हुए थे।

9६४. (क्या वात है) कि जब तुम पर एक मुसीवत आई जिस के दुगना तुम ने उन्हें पहुँचाई है तो तुम ने कहा कि यह कहाँ से आयी | (हे रसूल) आप कह दें कि यह तुम ने ख़ुद अपने ऊपर डाली है, वेशक हर चीज पर अल्लाह कुदरत اَفْتَنِ اثَبَعَ رِضُوَانَ اللهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ قِنَ اللهِ وَ مَا ْوَلَهُ جَهَنَّهُ \* وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ فَقَا

هُمْ دَرَجْتٌ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ إِمَا يَعْمَلُونَ (63)

لَقَنْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوْلَا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْيَتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْجِكْمَةَ \* وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ صَلْلِ مُّمِيْنِ ﴿

اَوَ لَيَّاۤ اَصَابَتُكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْاَ صَبْتُمْ مِّشْلَيْهَا ﴿ قُلْتُمْ اَلَٰ هٰذَا ﴿قُلْ هُوَمِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ﴿ إِنَّاللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ

इस आयत में रिसालत के तीन खास मकसद का वयान है | (१) आयतों की तिलावत (२) पाक करना (३) किताब और सूफ-वूफ की नसीहत | किताब की शिक्षा (इल्म) में तिलावत खुद आ जाती है, तिलावत के साथ ही शिक्षा मुमिकन है, तिलावत के विना शिक्षा का अस्तित्व (वजूद) नहीं, इस के सिवाय तिलावत को एक मकसद के तौर पर बयान किया गया है, इससे इस बिन्दु का स्पष्टीकरण (वजाहत) होता है कि तिलावत खुद भी पाकी और सवाव का काम है, चाह पढ़ने वाला उसका मतलव समभे या न समभे | कुरआन का मतलव और मकसद समफने की कोश्विश्व करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, लेकिन जब तक यह मकसद हासिल न हो या इतनी समफ व कावलियत न हो, कुरआन की तिलावत में सुस्ती या रूके रहना ठीक नहीं, पाकी का मतलब है ईमान, अमल और अखलाक का सुधार | जिस तरह आप ६ ने उन्हें मूर्तिपूजा से हटाकर तौहीद की तरफ लगाया, इसी तरह बहुत असभ्य (गैर मुहज्जब) और गलत समाज को सभ्य (तहजीव) और चिरत्र (अखलाक) के रास्ते पर चलाया, हिनमत (समफ-बूफ) व्याख्याकारों (मुफिस्सिरों) के करीव हदीस है |

भाग-४ 124

الجزء ٤

سورة آل عمران ٣

रखता है।

9६६. और दोनों गिरोहों की मुठभेंड़ के दिन तुम्हें जो कुछ पहुँचा तो यह अल्लाह के हुक्म से पहुंचा और ताकि अल्लाह मुसलमानों को जाहिरी तौर से जान ले |

9६७. और मुनाफिकों को जान ले जिन से कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ो या हमले से बचाव करो तो उन्होंने कहा कि अगर हम जानते कि लड़ाई होगी तो जरूर तुम्हारा साथ देते, वह उस दिन ईमान की निसबत कुफ़ से करीब थे, अपने मुख से वह बात कर रहे थे जो उन के दिलों में न थी, और अल्लाह उसे जानता है जिसे वे छुपाते हैं।

9६८. जिन्होंने अपने भाईयों के लिये कहा और ख़ुद भी बैठे रहे कि अगर वह हमारी बात मानते तो क़त्ल न किये जाते, कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी मौत को टाल दो !

9६९. और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये उन्हें मुर्दा न समभ्तो विल्क वे जिन्दा हैं, अपने रब के पास रोजी दिये जा रहे हैं। وَمَا آصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَا فَقُواْ ﴿ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَنِيلِ اللهِ اَوِادُفَعُواْ ﴿ قَالُواْ لُونَعْلَمُ قِتَالَا لَا اتَّبَعْنَكُمْ ﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِنِ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِاَنْوَاهِهِمْ مَّالَيْسَ فِي فَهُمُ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِاَنْوَاهِهِمْ مَّالَيْسَ فِي قُلُونِهِمْ ﴿ وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُونَ ۚ فَالْ

ٱلَّذِيْنَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَلُواْ لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوْا ﴿ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْهَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صٰدِ قِيْنَ ﴿ 68

यह मुनाफिकों के उस क्रील का खण्डन (तरदीद) है कि "अगर वह हमारी बात मान लेते तो मारे न जाते ।" अल्लाह तआला ने फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपने ऊपर से मौत को टाल दो, मुराद यह है कि नसीब से किसी को अलग नही किया गया, मौत भी जहाँ और जिस तरह नसीब में है, उसी जगह पर और उसी तरह आकर रहेगी, इसलिए जिहाद और अल्लाह की राह में लड़ने से रुकने या भागने से कोई मौत के पंजे से नहीं वच सकता!

शहीदों की यह जिन्दगी वास्तविक (हकीकी) है या काल्पनिक (ख्याली) ? बेशक वास्तविक है, लेकिन इसका इल्म दुनिया वालों को नहीं है, जैसािक कुरआन ने वाजेह कर दिया है! देखिए सूर: अल-बकर:-१५४ | फिर इस जिन्दगी का मतलव क्या है? कुछ कहते हैं कि कब्रों में उनकी रूहें लौटा दी जाती हैं और वह अल्लाह की अता की गयी नेमतों को हािसल करके खुश्व होते हैं, कुछ कहते हैं कि जन्नत के फलों की खुशबू उन्हें आती रहती है, जिस से उनकी पाक रूहें मगन रहती है, लेकिन हदीस से एक तीसरी हालत सामने आती है, इसिलए वही सही है वह यह कि उनकी रूहें हरे पंक्षियों के जिस्म में या सीने में दािखल कर दी जाती हैं और वह जन्नत

भाग-४

الجزء ٤

125

سورة آل عمران ٣

**१७०**. अल्लाह तआला ने अपनी कृपा (फज़्ल) जो उन को दे रखी है, उस से वह बहुत खुश हैं और खुशियां मना रहे हैं उन लोगों के बारे में जो अब तक उन से नहीं मिले उन के पीछे हैं, इस बात पर कि उन को न कोई डर है और न कोई गम।

**१७**९ वह अल्लाह की नेमत और फज्ल से खुच होते हैं और उस से भी कि अल्लाह तआला ईमानवालों के अज को बर्बाद नहीं करता।

**१७२**. जिन लोगों ने घायल होने के बाद (भी) अल्लाह और रसूल का हुक्म मान लिया उन में से जो नेक काम किये और परहेजगार रहे उन के लिए बड़ा अज है |

9७३. जिनसे लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे लिये जमा हो चुके हैं इसलिए उन से डरो, तो उनका ईमान बढ़ गया और कहा कि अल्लाह हमारे लिये बस है और वह सब से अच्छा संरक्षक (वली) है। فَرِحِيْنَ بِمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لاَ يَسْتَبْشِوُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ الآخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَأَنَ

يَسْتَنْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ قِنَ اللهِ وَفَضْلٍ ۗ وَاَنَ اللهَ لَا يُضِيْحُ أَخْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢٠٠٠)

اَلَّنِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَلُ جَمَعُوُا لَكُمُ فَاخْشُوهُمُ فَزَا دَهُمْ اِيْمَانًا ۚ قَالُوُا حَسْبُنَا اللهُ وَيْعُمَ الْوَكِيْلُ ﴿

में खाती पीती फिरती हैं और वहाँ की नेमतों से फायदेमंद होती रहती हैं। (फतहुल क़दीर, निर्देशित सहीह मुस्लिम किताबुल ईमार:)

ग्रहमराउल असदल और कहा जाता है कि छोटे बद्र के मुक़ाम पर अबू सुफ़ियान ने कुछ लोगों की खिदमत पैसा देकर हासिल की और उन के जरिये मुसलमानों में यह अफ़वाह फैला दी कि मक्का के मूर्तिपूजक जंग के लिए भरपूर तैयारी कर रह हैं, तािक यह सुन कर मुसलमानों की हिम्मत टूट जाये । कुछ कथनों (रिवायतों) में यह है कि यह काम बैतान ने अपने चेलों से लिया, लेकिन मुसलमान यह अफ़वाह सुन कर और भी मज़बूत इरादे और हिम्मत से तैयार हो गये, जिसको यहाँ ईमान की अधिकता से तुलना (ताबीर) की गयी है क्योंकि ईमान जितना मज़बूत होगा जिहाद की हिम्मत और इरादा भी उतना ही ज़्यादा होगा । यह आयत इस बात की गवाह है कि ईमान कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि इस में कमी और ज़्यादती होती रहती है जैसािक मोहिंद्दिसीन का ख़्याल है, यह भी मालूम हुआ कि दुख में ईमान वाले अल्लाह पर यकीन और भरोसा करते हैं इसीिलए हदीस में وَيَا الْمُوَا لَا الله وَ الْمُعَالَّا الله وَ الْمُعَالَّا الله وَ الْمُعَالَّا الله وَ الْمُعَالَّا الله وَ الل

भाग-४ 126

الجزء ٤

سورة آل عمران ٣

१७४. (साबित यह हुआ कि) वह अल्लाह की नेमत के साथ वापस हुए उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचा, उन्होंने अल्लाह की रजामंदी का रास्ता अपनाया और अल्लाह बड़ा फज़्ल वाला है।

१७४. यह चैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है, इसलिए उन से न डरो मुभ्म से ही डरो अगर तुम ईमान वाले हो ।

१७६. जो तेजी से कुफ़ में जा रहे हैं, उन से आप गमगीन नहों, वह अल्लाह तआला का कुछ निवगाइ सकेंगे, अल्लाह आखिरत में उन्हें कोई हिस्सा नहीं देना चाहता। और उन के लिए बड़ा अजाब है।

१७७. कुफ्र को ईमान के बदले ख़रीदने वाले लोग कदापि-कदापि अल्लाह (तआला) को कोई नुक्रसान नहीं प्हुंचा सकते और उन्हीं के लिए सख़्त अजाब है |

१७८. काफिर लोग यह न सोचें कि हमारा उन्हें मुहलत देना उन के लिये अच्छा है, हम यह मुहलत इसलिये दे रहे है कि वह और ज़्यादा गुनाह कर लें, और उन्हीं के लिये अपमानित (रुस्वा करने वाला) यातना (अजाब) है |<sup>2</sup> فَانْقَلَبُوْ الْمِنْعُمَةِ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ تَمْ يَمُسَسْهُمْ سُوَّءٌ وَالْبَعُوْ ارِضُوانَ اللهِ وَاللّهُ ذُوْضُلُلِ عَظِيْمٍ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ

اِنَّهَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّنُ ٱوْلِيَاءَهُ ۖ فَلَا الشَّيْطُنُ يُخَوِّنُ ٱوْلِيَاءَهُ ۗ فَلَا تَخَافُونُ هُمُوْمِنِيْنَ ﴿ الْمَا الْمُنْفُرُهُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ ا

وَلَا يَحُونُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۗ إِنْهُمُ لَنْ يَصُّرُوا الله شَيْئًا لا يُرِيدُ الله الله الآيجَعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْإِخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ۗ

إِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَنَابُ الِيْمُ ۖ

وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهَا نُنْكِى لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِهِمْ النَّهَا نُنْكِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوْۤا رَقْبًا \* وَلَهُمْ عَنَاتًا مُهِنْنً (٣٠)

नबी क्क की दिली तमन्ना थी कि सभी लोग मुसलमान हो जायें, इसी वजह से उन के इंकार और भुठलाने से आप को दुख होता था, अल्लाह तआला ने इस आयत में आप क्क को तसल्ली दी है कि आप दुखी न हों यह अल्लाह का कुछ न बिगाड़ सकेंगे, अपनी ही आख़िरत ख़राब कर रहे हैं।

इस आयत में अल्लाह तआला के वक्त देने के क़ानून का बयान है, यानी अल्लाह तआला अपने क़ानून और मर्जी से काफिरों को वक्त अता करता है, वक्ती तौर से उन्हें सांसारिक ख़ुश्रहाली और माल व औलाद अता (प्रदान) करता है, लोग समक्कते हैं कि उन पर अल्लाह की रहमत हो रही है, लेकिन अगर अल्लाह की अता की हुई सुख-समृद्धि (ऐशो-आराम) से लाभान्वित होने वाले सवाव और अल्लाह के हुक्म का पालन (पैरवी) करने का मार्ग (रास्ता) नहीं अपनाते तो

१७९. जिस हाल पर तुम हो उसी पर अल्लाह ईमानवालों को छोड़ नहीं देगा, जब तक कि पाक और नापाक को अलग-अलग न कर दे, और न अल्लाह ऐसा है कि तुम्हें गैव से वाखवर कर दे, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहे चुन लेता है, इसलिए तुम अल्लाह (तआला) पर और उसके रसूलों पर ईमान खो, अगर तुम ईमान लाओ और अल्लाह से परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए वहुत बड़ा वदला है।

१८०. और जिन को अल्लाह ने अपनी कृपा (फज़्ल) से (धन) दिया है और वह उस में कंजूसी करते हैं तो इसे अच्छा न समभे विल्क वह उन के लिए बहुत बुरा है, उन्होंने जिस (धन) में कंजूसी की है क्यामत के दिन उन के (गले का) तौक होगा! और आसमानों व जमीन का हक (मीरास) सिर्फ अल्लाह के लिये है, और वह तुम्हारे आमाल से बाखबर है!

१८१. बेशक अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली है जिन्होंने कहा कि अल्लाह गरीव है और हम गनी हैं, हम उनकी यह बात लिख लेंगे और इन के जरिये रसूलों का नाहक कत्ल को भी और हम कहेंगे कि जलने का अजाब चखों। مَا كَانَ اللهُ لِيكَدَرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنَتُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْجَيِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ لَم وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَانَ الله يَجْتَعِى مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءً سَوَا مِنْ أَمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ عَوْلَنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَقُوا فَلَكُمُ إِللهِ وَرُسُلِهِ عَوْلَنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَقُوا فَلَكُمُ

لَقَدُ سَمِعَ اللهُ قُولَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللهُ فَقِيدُرٌّ وَ نَحْنُ اَغْنِيَآهُ مُسَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْهِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ { وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَدِيْقِ (8)

यह दुनियावी सुख अल्लाह तआला की नेमत नहीं, अल्लाह कि तरफ से बक्त अता करना है, जिस से उन के कुफ़ और नाफरमानी में बढ़ोत्तरी ही होती है, आख़िर वह नरक की स्थाई (दायमी) यातना के हकदार हो जाते हैं !

<sup>!</sup> इस में उस कंजूस का बयान किया गया है, जो अल्लाह के दिये हुए माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, यहाँ तक कि उन में से फर्ज जकात भी नहीं निकालता ! सहीह बुखारी की हदीस में आता है कि कयामत के दिन उसके माल को एक जहरीले साँप बनाकर जंजीर की तरह गले में डाल दिया जायेगा, वह साँप उस की वहिं पकड़ेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, तेरा खजाना हूँ !

128 भाग-४

الجزء ٤

سورة آل عمران ٣

र्यह तुम्हारे करतूत है और वेशक مِنْ اللهُ لَيْسَ वेशक وَانَ اللهُ لَيْسَ 952. अल्लाह अपने वन्दों पर जरा भी जल्म नहीं करता ।

१८३. इन्होंने कहा कि हम से अल्लाह ने वादा लिया है कि हम किसी रेंस्ल को न मानें जब तक कि वह हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न लाये जिसे आग खा जाये, आप कहिये कि तुम्हारे पास मुझ से पहले रसूल दलायेल और उस के साथ वह भी लाये जो तुम ने कहा तो तुम ने उन्हें क्यों क्रत्ल किया अगर तुम सच्चे हो ।

१८४. फिर भी अगर यह लोग आप को भुठलायें, तो आप से पहले बहुत से रसूल भुठलाये गये, जो अपने साथ स्पष्ट प्रमाण, (वाजेह दलायल) सहीफ़े और रौशन किताब लेकर आये 🏴

१८४. हर जानदार को मौत का मजा चखना ही है और क्यामत के दिन तुम अपने बदले प्रे-प्रे दिये जाओगे, लेकिन जो इंसान आग से हटा दिया जाये और जन्नत (स्वर्ग) में दाखिल करा दिया जाये, वेशक वह सफुल हो गया और दुनिया की जिन्दगी सिर्फ धोखे का सामान है।

بظَلَامِ لِلْعَبِينِ (182

اللَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا الَّالْمُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَثَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ و قُلْ قَىٰجَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُهُوْهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِيقِينَ (83)

فَإِنْ كُذَّ يُولِكَ فَقَدُ كُنِّبَ رُسُكٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوْ بِالْبَيْنُاتِ وَالزُّبُرُ وَ الْكِتْبِ الْمُنِيْرِ الْكِتْبِ الْمُنِيْرِ اللَّهِ

كُلُّ نَفْسِ ذَا يَقَهُ الْمَوْتِ ﴿ وَإِنَّهَا تُوَفُّونَ ۗ أجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ ﴿ فَمَنْ زُخْنِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَا لَهُ وَمَا الْحَيْوةُ اللَّانْيَآ إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٤٥

<sup>ै</sup> नबी 🚁 को) तसल्ली दी जा रही है कि आप यहूदियों की कट्हुज्जती से उदास न हों, इस तरह का सुलूक सिर्फ आप के साथ नहीं किया जा रहा है, विल्क आप से पहले आने वाले पैगम्बरों के साथ भी यही किया जा चका है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस आयत में एक अटल हकीकत का वयान है कि मौत से कोई भाग नहीं सकता | दूसरा यह कि दुनिया में जिस ने भी अच्छा या वरा जो कुछ किया है, उसको उसका पुरा-पुरा बदला दिया जायेगा । तीसरा कामयाबी की हद बतायी गयी है कि हकीकत में कामयाब वह है जिस ने दुनिया में रहकर अपने रब को ख़ुश्च कर लिया जिसके नतीजे में वह जहन्नम से आजाद कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। चौथा यह कि दुनिया की जिन्दगी धोखे का सामान है, जो उस से अपना दामन बचाकर निकल गया, वह नसीब बाला है और जो उस मे फंस गया, नाकाम और वदनसीव है।

१८६. वेशक तुम्हारे माल व जान में तुम्हारा इम्तेहान लिया जायेगा, और जरूर तुम्हें उन लोगों की जो तुम से पहले किताव दिये गये और मूर्तिपूजकों की बहुत सी दुख देने वाली वातें सुननी पड़ेगीं और अगर तुम सब्न करो और हुक्म को मानो, तो जरूर यह बहुत बड़े हिम्मत का काम है।

१८७. और जब अल्लाह (तआला) ने अहले किताब से वादा लिया कि तुम उसे सभी लोगों से जरूर वयान करोगे और उसे छिपाओगे नहीं, तो फिर भी उन लोगों ने उस वादा को पीठ पीछे डाल दिया और उसे बहुत कम दाम पर वेच डाला, उनकी यह तिजारत वहुत बुरी है ।

१८८. वह लोग जो अपने करतूतों पर खुध हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया उस पर भी उनकी तारीफ की जाये, आप उन्हें अजाब से आजाद न समझिये, उन के लिए तो दर्दनाक अजाब हैं! كَتُبْكُونَ فِي آمُوَ الكُوْوَ انْفُسِكُوْ وَكَتَسْبَعُنَ مِنَ الَّذِينُنَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُوْ وَمِنَ الَّذِيْنَ الْشُرَكُوْآ اَذِّى كَثِيْرًا ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقَوُّا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْدِ (١٤٥)

وَإِذْ اَخَلَ اللهُ مِيْتَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ لَتُنْتِنْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ ﴿ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوُرِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيُلًا ﴿ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْلًا ﴿ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

لَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتُوْاوَيُحِبُّوْنَ الْمَا اَتُوْاوَيُحِبُّوْنَ الْنَيْمُ اللَّهُمُ بِمَفَازَةٍ الْنَيْمُ الْمَفَازَةِ فِي الْمُعْدَالِكُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُواللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُولُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अहले किताव से मुराद यहूदी और इसाई हैं, यह नवी ﷺ, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ गलत किलमात अदा करते थे, यही हालत अरव के मूर्तिपूजकों की थी, इनके सिवाय मदीने में आने के बाद मुनाफिक खास तौर से उनका मुखिया अब्दुल्लाह विन उबैय्य भी आप की मान-मर्यादा (इज्जत-वकार) पर वार करता था, आप ॐ के मदीना आने से पहले मदीनावासी उसे अपना सरदार बनाने वाले थे, और उसके ताज पहनाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी कि आप ॐ के आने से उसका यह ख़्वाब टूट गया, जिसका उसे बहुत दुख था, इसलिए प्रतिशोध (इंतिकाम) की भावना की वजह से वह आप के खिलाफ अपमान और निन्दा (मुजम्मत) करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था (जैसािक बुखारी के हवाले से इसका आवश्यक विवरण पिछले हािश्या में गुजर चुका है) इस हालत में मुसलमानों को माफ करने और सब्र करने की तालीम दी जा रही है, जिस से मालूम हुआ कि इस्लाम की दावत देने वालों को दुखों और तकलीफों का होना इस सच्चे रास्ते में अटल परिस्थित (हालात) में से है और इसका इलाज सब्र अल्लाह के दीन की मज़बूती के लिए अल्लाह की मदद की तमन्ना और अल्लाह की ओर लौटने के सिवाय कुछ भी नहीं। (इटने कसीर)

भाग-४ 130

الجزءة

سورة آل عمران ٣

**१८९**. और आसमानों व जमीन का मालिक अल्लाह (तआला) ही है और अल्लाह (तआला) हर चीज पर क़ुदरत रखता है ।

9९०. बेशक आसमानों और जमीन के बनाने में और रात-दिन के हेर-फेर में यक्रीनन अकल वालों के लिए निशानियां हैं |

9९9. जो अल्लाह (तआला) की याद खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं और आसमानों व जमीन की पैदाईश पर विचार करते हैं (और कहते हैं) कि हे हमारे रब! तूने यह सब विना फायेदा के नहीं बनाया, तू पाक है, बस तू हमें आग के अजाब से बचा ले।

**१९२**. ऐ हमारे पालनहार! तू जिसे आग में डाले बेशक तूने उसे अपमानित (जलील) किया और जालिमों का मददगार कोई नहीं है ।

9९३. हे हमारे रब! हम ने सुना कि एक पुकारने वाला ईमान की तरफ पुकार रहा है कि लोगो! अपने रव पर ईमान लाओ और हम ईमान लायेंं हे हमारे रब! अब तो हमारे गुनाह माफ कर दे और हमारी बुराईयां हम से दूर कर दे और हमारी मौत नेक लोगों के साथ कर ।

9९४. हे हमारे रब! हमें वह अता कर जिसका वादा तूने हम से अपने रसूलों के मुंह से किया है और हमें क्रयामत के दिन रुस्वा न कर, बेशक तू वादा के ख़िलाफ नहीं करता। وَيِلَٰهِ مُلُكُ السَّمَاٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿﴿ وَأَ)

اِنَّ فِیْ خَلْقِ الشَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْکَیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیْتِ لِاُولِی الْاَنْبَابِ ﷺ

الَّذِيْنَ يَذَكُرُوْنَ اللَّهُ قِيلِمًّا وَ قُعُوْدًا وَ عَلَىٰ جُنُوْيِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِى خَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْارْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لْهَذَا بَاطِلًا ۚ سُبُطْنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ <sup>(1)</sup>

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ اَخْزُيْتَهُ ﴿ وَمَا لِلظَّلِيدُيْنَ مِنْ اَنْصَادٍ ۞

رَبَّنَآ اِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيْمَانِ أَنُ الْمِثْوَا بِنَا ذُنُوبَنَا الْمِثُوا بِرَبِّكُمْ ذَامَنًا ﴿ رَبِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُونَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُونَا ضَعَ الْرَبْرَارِ ﴿

رَتَهُنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدُتُنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْذِنَا يَوْمَرالْقِيْمَةِ \* اِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

इन दस आतयों में से पहली आयत में अल्लाह तआ़ला ने अपनी क़ुदरत व ताकत के कुछ लक्षणों (नमूनों) की चर्चा की है और फरमाया कि यह निशानिया जरूर हैं लेकिन किन के लिए? अक्लमंदों और आलिमों के लिए यानी इसका मतलब यह हुआ कि इन अजायबे क़ुदरत और उस के सामर्थ्य (क़ुदरत) को देखकर भी जिसे अल्लाह का इल्म (ज्ञान) न हो वह अक्लमंद नहीं है।

भाग-४

الجزء ٤ | 131

سورة آل عمران ٣

9९५. अत: उन के पालनहार ने उन की दुआ कुवूल की। कि तुम में से किसी अमल करने वाले के अमल को चाहे वह मर्द हो या औरत में कभी बेकार नहीं करता। तुम आपस में एक-दूसरे से हो, इसलिए वह लोग जिन्होंने हिजरत (धर्म के कारण स्थानान्तरण) किया और अपने घरों से निकाल दिये गये और जिन्हों मेरी राह में तकलीफ दी गई और जिन्हों ने जिहाद किया और उहीद किये गये, जरूर मैं उनकी बुराईयाँ उन से दूर कर दूंगा और जरूर उन को उस जन्नत में ले जाऊगा, जिन के नीचे नहरं वह रही हैं, यह है सवाब अल्लाह (तआला) की तरफ से और अल्लाह (तआला) ही के पास अच्छा वदला है।

9९६. नगरों में काफिरों का आना-जाना तुके धोखे में न डाल दे |

**१९७**. यह तो बहुत ही थोड़ा फायेदा है, उस के बाद उनका ठिकाना तो जहन्नम है और वह बुरी जगह है। فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِيْ لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ فِنُ ذَكْدِادُ أَنْثُى \* بَعْضُكُمْ فِنُ بَعْضٍ \* فَالَذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ أُخْدِجُوْا مِن دِيَادِهِمْ وَأُودُوْا فِي سَبِيْلِي وَقْتَلُوْا وَقُتِكُوا لَا كَفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّ لِنِهِمْ وَلَادْخِلَنَّهُمْ جَنْتِ تَجُرِي مِن تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ \* ثَوَابًا قِنْ عِنْدِ اللهِ فَوَاللهُ عِنْدَهُ حُسُنُ التَّوابِ (19)

لا يَغْزَنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿ اللَّهِ الْبِلَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْبِلَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَمِّ الْبِهَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ الْبِهَادُ الْبِهَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَةُ مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِنِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِ

यानी कुबूल किया के अर्थ (मायने) में इस्तेमाल हुआ है । اجَاب यहाँ ناستجاب

मर्द हो या औरत का बयान इसिलये कर दिया गया है कि इस्लाम ने कुछ कामों में मर्द-औरत के बीच उन के एक-दूसरे से फितरी इख़्तिलाफ और गुणों (सिपतों) के आधार पर जो अन्तर (फर्क़) किया है | जैसे विलायत और हाकमियत में, जीविका उपीजन में जिहाद में भाग लेने में और विरासत में आधा हिस्सा मिलने में, इस से यह मतलब न निकाल लिया जाये कि सवाब के कामों के वदला में भी घायद मर्द-औरत में कुछ फर्क किया जायेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा | सब का बराबर बदला मिलेगा, वहीं सवाब अगर एक औरत करेगी तो उसको भी वहीं बदला मिलेगा |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह दुनिया के साधन, आराम और सहूलतें खुले तौर से चाहे जितने क्यादा क्यों न हों, हकीकत में थोड़ी सी सामग्री है क्योंकि आखिर में उनको बरबाद होना है और उनकी तबाही से पहले वह लोग खुद भी बरबाद हो जायेंगे, जो उन को हासिल करने की वजह से अल्लाह तआला को भी भूल जाते हैं और हर तरह के सामाजिक वन्धनों और अल्लाह की सीमाओं (हुदूद) का उल्लंघन (तजावुज) करते हैं।

9९ द. लेकिन जो लोग अपने रव से डरते रहे उन के लिए जन्नत हैं, जिन के नीचे नहरें वह रही हैं, उन में वे हमेशा रहेंगे, यह अल्लाह की ओर से मेहमान नवाजी है, और सवाब का काम करने वालों के लिए अल्लाह (तआला) के पास जो कुछ भी है वह सब से बेहतर और अच्छा है।

१९९. और जरूर अहले किताब में से भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो अल्लाह (तआला) पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया है और जो उनकी ओर उतारा गया उस पर भी | अल्लाह तआला से डर के रहते हैं, और अल्लाह (तआला) की आयतों को छोटे-छोटे दामों पर नहीं बेचते,<sup>2</sup> उनका बदला उन के रब के पास है | बेशक अल्लाह (तआला) जल्द ही हिसाब लेने वाला है |

२००. ऐ ईमानवालो! तुम सब्न (धैर्य) करो, और एक-दूसरे को थामे रखो और जिहाद (धर्मयुद्ध) के लिए तैयार रहो तािक तुम कामयाबी को प्हैंचो |

لَكِن الَّذِيْنَ الْقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنْتُ تَغِرِى مِنُ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ ط وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ (١٤٩)

وَ إِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتْفِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَاَّ اُنْذِلَ اِلْيُكُمْ وَمَاَّ اُنْذِلَ الِيُهِمْ خَشِعِيْنَ بِللهِ ﴿ لاَيَشْتَرُونَ بِالْيِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ﴿ اُولِيِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِمْ ﴿ إِنَّ اللهَ سَرِيْحٌ الْحِسَالِ ﴿ وَا

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تُغْلِحُونَ ﴿

उन के ख़िलाफ़ जो परहेजगारी और अल्लाह के डर से जिन्दगी गुजार के अल्लाह के घर में हाजिर होंगे, अगरचे उन के पास अल्लाह को भूल जाने वालों की तरह माल की ज्यादती और दौलत उस तरह उपलब्ध (हासिल) न होंगी, लेकिन वह अल्लाह के मेहमान होंगे जो तमाम कायनात का मालिक है, और वहाँ उन को जो बदला मिलेगा, वह उस से ज्यादा होगा जो दुनिया में काफिरों को सामायिक रूप (बक्ती तौर) से हासिल हुआ था।

इस आयत में अहले किताब के उस गिरोह का वयान है, जिन्हें रसूल करीम \* की रिसालत पर ईमान लाने की खुश्वनसीबी हासिल हुई, उन के ईमान और ईमान के गुणों (सिफ्तों) का वयान करके अल्लाह तआला ने दूसरे अहले किताब से उन्हें बेहतर कर दिया !

सूरतुन निसा-४

भाग-४

133

الجزء ٤

سورة النساء لم

## सूरतुन निसा-४

सूर: निसा मदीना में उतरी और इस में एक सौ छिहत्तर आयतें और चौवीस रूकूउ हैं ।

अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है ।

9. हे लोगों! अपने उस पालनहार से डरो जिस ने तुम को एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी वीवी को पैदा किया<sup>2</sup> और दोनों से वहुत से मर्द-औरत फैला दिये और उस अल्लाह से डरो जिस के नाम पर एक-दूसरे से मांगते हो और रिश्ता तोड़ने<sup>3</sup> से (भी बचो), बेशक अल्लाह तुम पर संरक्षक (निगहबाँ) है |

## ٤

بسسيم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

يَّانُهُا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِنَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَكَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَخَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اللهَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا []

‹‹ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِفَتْ مِنْ صِلْعٍ وَ إِنْ أَعْوَجَ شَيءٍ فِي الصُّلُعَ أَعْلامُ››

(सहीह बुखारी, किताब बदऊल खल्क, सहीह मुस्लिम, किताबुल रिदाओं)

- "औरत पसली से पैदा की गयी है और पसली में सब से टेढ़ी ऊपरी है, अगर तू उसे सीधा करना चाहे तो तोड़ बैठेगा और अगर तू उस से फायेदा उठाना चाहे, टेढ़ेपन से ही फायेदा उठा सकता है।"
- े والأرجام का मतलब है रिश्तों को तोड़ने से बचो | والأرجام का बहुबचन (जमा) है, मतलब रिश्ता है, जो माँ के गर्भ के आधार पर बनते हैं इस से शादी के लायक और शादी के लायक नहीं (क़रीबी रिश्तेदार) दोनों रिश्ता मुराद है, रिश्तों का तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है | हदीस में क़रीबी रिश्तेदारों को हर हालत में रिश्ता जोड़ने और उन के हुकूक को अदा करने पर ख़ास जोर दिया गया है, जिमे रिश्ता जोड़ना कहा जाता है |

<sup>ं</sup> सूरतुन निसा-

निसा का मतलब "औरतें" है, इस सूर: में औरतों के बहुत से मसले का वयान है, इसलिए इसे सूर: निसा कहा जाता है |

सूरतुन निसा-४

भाग-४ 134

الجزء ٤

سورة النساء ٤

 और यतीमों को उन का माल दे दो और पाक के बदले नापाक न लो और अपने माल में मिलाकर उनका माल न खाओ, बेशक यह बड़ा गुनाह है ।

3. और अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़िकयों से यादी करके तुम इंसाफ न कर सकोगे तो और औरतों में जो तुम्हें अच्छी लगें तुम उन से यादी कर लो, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, लेकिन अगर अदल न रखने का डर है तो एक ही काफी है या तुम्हारी मिल्कियत की दासियाँ यह ज़्यादा करीब है कि (ऐसा करने से नाइंसाफी और) एक ओर भुक जाने से बचो।

¥. और औरतों को उन के महर (जो राशि विवाह के लिए मान्य हो) मर्जी से दे दो, और अगर वह ख़ुद अपनी मर्जी से कुछ महर छोड़ दें तो उसे अपनी मर्जी से खाओ पिओ |

४. और बेअक्लों को अपना माल जिसे अल्लाह ने तुम्हारा सहारा बनाया है न दो और उन में से उन्हें खिलाओ और पहनाओ और उन से नर्म बात बोलो ।

وَ أَتُوا الْيَتْنَى آمُوا لَهُمْ وَلا تَتَبَلَ لُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ وَلا تَأْكُلُوْآ آمُوا لَهُمْ إِلَى آمُوا لِكُمْ الْ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا (2)

وَإِنْ خِفْتُمُ اَلاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتْلَى فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ قِنَ النِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُائِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ﴿ ذٰلِكَ اَدْنَ اَلاَ تَعْوُلُوا (\*)

وَاٰتُواالنِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَ نِحُلَةً ﴿ وَإِنْ طِبْنَ لَكُمُ عَنْ اللَّهِ الْمِنْ لَكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّ

وَلَا تُؤْتُواالسُّفَهَا ٓءَامُوالكُمُّ الَّتِيُّ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُّ قِيْمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَالسُّوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۞

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَعِيلُوا كُلُّ الْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلِّقَةِ ﴾

"और तुम कभी भी इस बात की ताकत न रखोगे कि बीवियों के बीच इंसाफ रख सको, अगरचे तुम ख्वाहिश्व रखो (तो यह जरूर करो) कि एक तरफ न भुक जाओ और दूसरी बीवियों को बीच पर लटका दो । (सूर: निसा-१२९)

इस से मालूम हुआ कि एक से ज़्यादा चादियां और बीवियों के साथ इंसाफ न करना गलत है और बहुत भयानक भी !

यानी एक ही औरत से बादी करने में भलाई है, क्योंिक एक से ज्यादा वीविया रखने की हालत में सभी के साथ इंसाफ करना मुश्किल है, जिसकी तरफ दिली मुहब्बत ज्यादा होगी उसी की तरफ जीवन-सामग्री उपलब्ध (मुहय्या) करने में ज्यादा ध्यान होगा, इस तरह बीवियों के बीच इंसाफ करने में नाकाम होगा और अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगा, कुरआन ने इस हकीकत को दूसरी जगह पर बहुत वाजेह तौर से इस तरह बयान किया है।

4. और यतीमों को उनके बालिग हो जाने तक सुधारते और आजमाईश करते रहो, फिर अगर तुम उन में सुधार देखों तो उन्हें उन के माल सीप दो, और उन के बड़े हो जाने के डर से उन के माल को जल्दी-जल्दी फुजूल खर्चों से न खाओ, धनवानों को चाहिए कि उन के माल से बचते रहें, अगर गरीब हों तो नियमानुसार खा लो, फिर जब उन्हें उन के माल सीपों तो गवाह बना लो, और लेखा-जोखां के लिये अल्लाह काफी है।

७. माता-पिता और क्ररीवी रिश्तेदारों की सम्पत्ति में मर्दों का हिस्सा है और औरतों का भी (जो धन-सम्पत्ति मा-वाप और क्ररीवी रिश्तेदार छोड़ कर मरें) चाहे वह धन कम हो या ज़्यादा (उसमें) हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है।

और जब बंटवारे के बब्त रिक्तेदार, यतीम
 और गरीव आ जायें, तो तुम उस में से थोड़ा
 बहुत उन्हें भी दे दो और उन से नर्मी से बोलो ।²

९. और चाहिए कि वह इस बात से डरें कि अगर वह अपने पीछे (नन्हें-नन्हें) कमजोर बच्चे छोड़ जाते, जिनके खराब हो जाने का डर रहता है (तो उन की मुहब्बत क्या होती), तो बस अल्लाह तआला से डर कर दुरुस्त बात कहा करें!

१०. जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं, वह अपने पेट में आग ही भर रहे है और वह जहन्नम में जायेंगे । وَابْتَلُواالُيَتُنَى حَقَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسُتُمُ قِنْهُمُ رُشُنًا فَادُفَعُوۤ النِّهِمُ اَمُوَالَهُمُ ۚ وَلاَ تَأْكُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يُكْبُرُوْا ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسُتَغُفِفُ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُونِ \* فَإِذَا دَفَعْتُمْ الِيُهِمُ اَمُوالَهُمُ فَاشْهِدُولُ عَلَيْهِمْ \* وَكُفْ بِاللهِ حَسِيْبًا ﴿ وَكُفْ بِاللهِ حَسِيْبًا ﴿ ﴾

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْرَبُونَ ۗ وَلِلنِّسَاءَ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُنِ وَالْاقْرَبُونَ مِنَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ الْمَنْسَامُ هَوْرُطًا ﴿

> وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبِي وَالْيَتْنِي وَالْسَلْكِيْنُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْـهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْدُوقًا ﴿

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِغْفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُوْلُواْ قَوْلُاسَدِنْنَا ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يَا كُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّهَا يَاكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا ﴿ وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيْرًا ۚ أَنَّ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस्लाम से पहले यह भी जुल्म था कि औरतों और छोटे बच्चों को उत्तराधिकार (वारिस) के रूप में कुछ भी भाग नहीं दिया जाता था, सिर्फ बड़े लड़के जो लड़ने के लायक होते थे, वहीं सारी सम्पत्त (जायदाद) के उत्तराधिकारी माने जाते थे, इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि मर्दों की तरह औरतें, और बच्चे-बच्चिया भी अपने मा-बाप और रिश्तेदारों के उत्तराधिकारी होंगी उन्हें महरूम नहीं किया जायेगा।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसे कुछ आलिमों ने उत्तराधिकार (विरासत) की आयत से मंसूख कहा है, लेकिन ठीक बात यह है कि यह मंसूख का हुक्म नहीं है, बल्कि एक ख़ास अखलाकी हिदायत है कि मदद के लायक रिश्तेदार जिनका विरासत में कोई हिस्सा न हो, उन्हें भी बैटवारे के वक्त कुछ दे दो, इस के सिवाय उन से प्यार से नर्म बात कहो, माल को आते देख कर कारून और फिरऔन न बनो !

الجزء ٤

99. अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी औलाद के वारे में हुक्म देता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़िक्यों के वराबर है, अगर सिर्फ लड़िक्यों हों और दो से ज़्यादा हों, तो उन्हें मिरास के माल में से दो तिहाई मिलेगा, और अगर एक ही लड़की हो तो उस के लिए आधा है और मरने वाले के मा-वाप में से हर के लिए उस के छोड़े हुये माल का छठां भाग है, अगर उस (मृतक) की औलाद हों, अगर औलाद न हों, और मा-वाप वारिस हों तो फिर उसकी मां के लिए तीसरा हिस्सा है, हां,

सूरतुन निसा-४

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِنَّ أَوْلادِكُمْ لللذَّكَرِ مِتْلُ حَظِ الْأُنْتَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثَامًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصُفُ وَلِأَبُويُهُ لِكُنِ وَاحِدٍ مِنْهُمَ الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكَ وَقِلِهِ مِنْهُمُ الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكَ وَقِلِهِ مِنْهُمُ الشُّدُسُ لَهُ وَلَكُ وَوَتَهَا أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَإِنْ كَانَ لَهَ إِنْ وَلَلْ وَوَرِثَهَا

<sup>!</sup> इस की हिक्मत और इंसाफ़ वाला होने का वयान हम पहले कर आये हैं, वारिस लड़का और लड़की दोनों हों तो फिर इस उसूल के अनुसार वटवारा होंगा, लड़का और लड़की छोटे हों या बड़े सब वारिस होंगे, यहां तक कि पट का वच्चा भी वारिस होगा, हा काफ़िर औलाद वारिस नहीं होगी |

यानी लड़का न हो तो माल का दो तिहाई (२/३) दो से ज्यादा लड़िकयों को दिये जायेंगे और अगर दो ही लड़िक्यों हों तो भी उन्हें दो तिहाई (२/३) हिस्सा दिया जायेगा, जैसािक हदीस में आता है कि साद विन रबीअ "ओहद" में शहीद हो गये, उनकी दो लड़िक्यों थीं, लेकिन साद के पूरे माल पर उन के एक भाई ने कब्बा कर लिया, तो नवी है ने उन के चचा से दो तिहाई (२/३) उनको दिलाया (त्रिमिजी, अबू दाऊद, इन्ने माजा, किताबुल फराईद) इस के सिवाये सूर: निसा के आखिर में बताया गया है कि अगर मरने वाले की वारिस दो बहनें हों तो दो तिहाई (२/३) माल की वारिस होंगी तो फिर दो लड़िकयों दो तिहाई (२/३) माल की ज्यादा वारिस होंगी, जिस तरह दो बहनों से ज्यादा होने की हालत में उन्हें दो से ज्यादा लड़िकयों के कानून के अनुसार रख गया है । (फतहुल कदीर) साराश (ख़ुलासा) यह हुआ कि दो या दो से ज्यादा लड़िकयों हों तो तरका (छोड़े माल) में दो तिहाई लड़िकयों का हिस्सा होगा, बाकी माल असबा (वह वारिस जिस का हिस्सा मुकर्रर नहीं है) में बटवारा होगा।

मौ-वाप के हिस्सा की तीन हालतें वयान की गई हैं, पहला यह कि मरने वाले की औलाद हों तो मौ-वाप हर एक को सिर्फ छठवाँ (१/६) हिस्सा मिलेगा, वाकी दो तिहाई माल औलाद में बैटवारा होगा, हा अगर मरने वाले की औलाद में एक लड़की हो तो उसमें से सिर्फ आधा माल (यानी छ: हिस्सों में से तीन हिस्सा) लड़की के होंगे और छठाँ हिस्सा (१/६) मा को या १/६ बाप को देने वाद (१/६) वाकी रह जायेगा और यह बाकी (१/६) असबा होकर वाप के हिस्सा में जायेगा, यानी उसे दो (१/६) मिलेगा, एक बाप के रूप में दूसरा अस्वा के रूप में ।

<sup>4</sup> यह दूसरी हालत है कि मरने वाले की औलाद नहीं है (याद रहे कि पौता-पौती औलाद में सर्वसम्मित से श्रामिल हैं) इस हालत में मां के लिये तीसरा हिस्सा (१/३) और वाक्री दो हिस्सा (२/३) बाप को अस्वा के तौर पर मिलेगे, और अगर मां-वाप के साथ मरने वाले की वीवी या मरने वाली औरत का शौहर भी जिन्दा हो तो बेहतर है कि शौहर या बीवी का हिस्सा (जिसकी

अगर मरने वाले के कई भाई हों तो फिर उसकी मां का छठां हिस्सा है, यह हिस्सा उस वसीयत (की तकमील) के बाद है जो मरने वाला कर गया हो या कर्ज अदा करने के बाद तुम्हारे पिता हों, या तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं मालूम कि उन में से कौन तुम्हें फायेदा पहुँचाने में ज़्यादा क़रीब है, यह हिस्सा अल्लाह (तआला) की तरफ से मुकर्रर किये हुए हैं, वेशक अल्लाह तआला जानने वाला हिक्मत वाला है।

9२. और तुम्हारी बीविया जो कुछ छोड़ कर मरें और उनकी औलाद न हो तो आधा तुम्हारा है और अगर उनकी औलाद हो तो उन के छोड़े हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई है उस वसीयत को अदा करने के बाद जो वह कर गयी हों या कर्ज को अदा करने के बाद और जो (तरका) तुम छोड़ जाओ उस में से उन के लिए الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىٰ بِهَا آوُدَيْنِ ﴿ السُّدُسُ مِنْ اَبُعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىٰ بِهَا آوُدَيْنِ ﴿ الْبَالَاكُمُ وَالْبَالُكُمُ اللَّهُ كَانَ لَلْهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلِيْمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلِيْمًا ﴿ إِنَّ اللّهِ كَانَ عَلِيْمًا كَانَ عَلِيْمًا عَكِيْمًا ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

وَلَكُهُ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَذُواجُكُمُ إِنَ لَهُ يَكُنَ لَهُنَّ وَلَكُ عَلَى كَانَ لَهُنَّ وَلَلَّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِهَا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا آؤُ دَيْنٍ ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِنَّا تَرَكُنُهُ إِنْ لَمْ يَكُنُ ثَكُمْ وَلَكَ \* فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَكَ \*

तफसील आगे आ रही है। निकाल कर बाकी माल में से माँ के लिये एक तिहाई (१ /३) और बाकी (२/३) वाप का होगा |

- 'तीसरी हालत यह है कि मरने वाले के भाई-बिहन जिन्दा हों तो वे भाई-बिहन सगे (ऐनी) यानी एक ही माँ-बाप की औलाद हो, या अल्लाती यानी वाप एक माँ कई हों, या बाप कई माँ एक हो यानी अख्याफी भाई-बिहन हों, अगरचे ये भाई-बिहन मरने वाले के बाप के रहते मीरास के हकदार नहीं होंगे, लेकिन माँ के लिये "हजब" हिस्सा कम करने की वजह बन जायेंगे, यानी अगर एक से ज्यादा होंगे तो माँ के तिहाई भाग (१/३) को छठवें हिस्सा (१/६) में बदल देंगे, बाकी पूरा माल (५/६) बाप के हिस्सा में चला जायेगा, लेकिन कोई अन्य बारिस न हो तब, हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि जम्हूर के करीब दो भाई का बही कानून है जो दो से ज्यादा का बयान हुआ है, इस का मतलब यह हुआ कि अगर एक भाई-बिहन हो तो माँ का तिहाई हिस्सा रह जायेगा, वह (१/६) में परिवर्तित (तब्दील) नहीं होगा। (तफसीर इब्ने कसीर)
- <sup>2</sup> अत: तुम अपनी अक्ल के अनुसार विरासत का वटवारा न करो, विल्क अल्लाह के हुक्म के ऐतवार से जिसका जितना हिस्सा मुर्करर है वह उन्हें दो ।
- 3 औलाद के न होने की हालत में लड़के की औलाद यानी पौता भी औलाद के बराबर हैं, इस पर उम्मत मुसलेमा की रजामंदी है, (फतहुल क़दीर और इटने क्सीर) इसी तरह मरने वाले शौहर की औलाद चाहे वह उसकी वर्तमान (मौजूदा) पत्नी से हो या किसी दूसरी वीवी से, इसी तरह मरने वाली बीवी की औलाद चाहे उस के मौजूदा पित से हो या पहले के किसी शौहर से !

भाग-४

الجزء ٤

सूरतुन निसा-४

चौथाई है, अगर तुम्हारी औलाद न हो, और अगर तुम्हारी औलाँद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे छोड़े हुएँ माल में से आठवा हिस्सा मिलेगा, । उस वसीयत के बाद जो तुम कर गये हो और को अदा करने के बाद, और जिनकी मीरास ली जाती है, वह मर्द या औरत कलाल: हो (यानी उसका वाप या लडका न हो) और उस का एक भाई या एक बहन हो,2 तो उन में से हर एक का छठां हिस्सा है, और उस से ज्यादा हो तो एक तिहाई में सभी शामिल हैं.3 उस वसीयत के बाद जो की गयी हो और कर्ज के अदा होने के बाद जबिक दूसरों को नुकसान न पहचाई गयी हो,⁴ यह मुकर्रर किया हुआ अल्लाह (तआला) की तरफ से है और अल्लाह वात का जानने वाला और (तआला) हर सहनशील है।

فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مِمَّا تُوَكَّمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ لَا وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُّورَثُ كَلْلَةً أَوِامُواَةً وَلَهَ آخٌ اَوْاخُتُ فَلِكُلِ وَاحِي مِنْهُمَا السُّمُسُ وَإِنْ كَانُوْا اَكْثُرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمُ شُرَكاءً فِي الثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوضى بِهَا اَوْ دَيْنٍ لا غَيْرُ مُضَارٍ وَصِيَّةً فِمِنَ اللهِ لا

<sup>े</sup> बीवी अगर एक हो या कई हों, चौथा या आठवाँ हिस्सा मिलेगा यही हिस्सा उन में वटवारा होगा, हर एक को चौथाई (१/४) या आठवाँ (१/८) हिस्सा नहीं मिलेगा, यह सर्वसम्मित नियम (मसअला) है ।

इस से मुराद मां जाये भाई-बहिन हैं, यानी जिनकी मां एक हो वाप अलग-अलग, क्योंकि सगे भाई-बहिन या अल्लाती (कई मां और एक वाप से) भाई-बहन का हिस्सा मीरास में इस तरह नहीं है, और इस का वयान इसी सूर: में आख़िर में आ रहा है, और यह मसअला भी सर्वसम्मित से है । (फतहुल कदीर) हकीकत में वंश्व के लिये (سنكر على حظ الاخين) का कानून चलता है, यही वजह है कि लड़के-लड़िकयों के लिये यहां और वहन-भाईयों के लिए इस सूर: की आखिरी आयत हर दो में यही कानून है, लेकिन मां की औलाद में चूिक वंश्व (नसली) हिस्सा नहीं होता इसिलये वहां हर भाई-बहन को बरावर हिस्सा दिया जाता है, जो भी हालत हो एक भाई को या एक वहन को हर को छठवां (१/६) हिस्सा मिलेगा।

उ एक से ज़्यादा होने पर यह सब एक तिहाई (१/३) हिस्सा में साभी होंगे, मर्द-औरत में कोई फर्क नहीं किया जायेगा, बिना फर्क सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा, मर्द हों या औरत ।

<sup>4</sup> इस तरह की वसीयत के जिरये किसी वारिस को महरूम कर दिया जाये, या किसी का हिस्सा घटा दिया जाये, या यू ही वारिसों को नुकसान पहुँचाने के लिये कह दें कि फ़्ला इंसान से मैंने इतना कर्ज लिया है जब कि कुछ भी न लिया हो, मानो नुकसान पहुँचाने का संवन्ध उत्तराधिकार (विरासत) और कर्ज दोनों से है, और दोनों के जिरये नुकसान पहुँचाना मना और गुनाह है और ऐसी वसीयत भी अनृत (वातिल) होगी।

९३. यह हुदूद अल्लाह तआला के मुकर्रर किये हैं और जो अल्लाह (तआला) और उस के रसूल (素) के हुक्म को बजा लायेगा उसे अल्लाह (तआला) जन्नत में ले जायेगा, जिन के नीचे नहरें वह रही हैं, जिन में वह हमेशा रहेंगे और यह बहुत बड़ी कामयाबी है |

९४. और जो इंसान अल्लाह (तआला) की और रसूल (ﷺ) की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्रर हुदूद को लाँघ जाये, उसे वह जहन्नम में डाल देगा, जिस में वह हमेशा रहेगा, ऐसों के लिए ही रस्वा करने वाला अजाब है ।

**१**४. तुम्हारी औरतों में से जो जिना का काम करें, उन पर अपने में से चार गवाह तलब करो, अगर वह गवाही दें तो उन औरतों को घर में बन्दी बना दो, यहाँ तक कि मौत उनकी उम्र को पूरा कर दे, या अल्लाह तआला उन के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाले |<sup>2</sup>

९६. और तुम में से जो दो इंसान ऐसा काम कर लें³ उन्हें तकलीफ दो,⁴ अगर वह माफी मांग लें और सुधार कर लें, तो उन से मुह फेर लो | वेशक अल्लाह तआला तौबा कुबूल करने बाला और रहम करने वाला है | تِلْكَ حُدُّودُ اللَّهِ ﴿ وَمَنْ يُطِحِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (1)

وَمَنْ لِيَعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّ حُدُودَةُ يُلْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا - وَلَهُ عَنَابٌ شُهِيْنٌ ﴿

وَالْتِيْ يَائِتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ لِسَآبِكُمُ فَاسْتَشْهِدُوْاعَلَيْهِنَّارَبْعَةً مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوْا فَامْسِكُوْهُنَ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (1)

وَالَّذُنِ يَأْتِلِنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ۚ قَانَ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعُرِضُوا عَنْهُمَا لَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

تَوَابًا رَحِيمًا 16

यह जिना औरतों की वह सजा है जो इस्लाम के शुरूआती दौर में जब जिना की सजा मुकर्रर नहीं हुई थी, सामायिक (वक्ती) रूप से मुकर्रर की गई थी ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से जिना की वह सजा मुराद है जो बाद में मुकर्रर की गई, यानी शादी श्रुदा जानी मर्द-औरत के लिये रजम यानी पत्थरों से मार डालना और गैर शादी श्रुदा जानी मर्द-औरत के लिये सौ-सौ कोड़े की सजा, जिसकी तफसीर सूर: नूर और सहीह हदीसों में वयान है।

<sup>3</sup> कुछ ने इस से बाल मैथुन (लितावत) मायेना लिया है, यानी दो मर्दों का आपसी संभोग और कुछ ने इस से कुंआरे मर्द-औरत मतलब लिया है, और इस से पहले की आयत को चादी चुदा के साथ खास किया है और कुछ ने इस कौल से मुराद मर्द-औरत लिया है वह कुंआरे हों या चादी चुदा | इब्ने जरीर ने दूसरे मायने को प्रधानता दी है और पहली आयत में बयान सजा को सूर: नूर में वयान सजा से मंसूख माना है | (तफसीर तबरी)

<sup>4</sup> यानी मुंह से डांटना, फटकारना और धिक्कारना या हाथ से कुछ मार पीट देना और अब यह मंसूख है ।

99. अल्लाह तआला केवल उन्हीं लोगों की तौवा (क्षमा) स्वीकार (क्षुवल) करता है जो अंजान होने के कारण वुराई करें और जल्द ही उस से एक जायें और माफी मागें तो अल्लाह (तआला) भी उनकी तौबा कुबूल करता है। अल्लाह (तआला) वडा जानी बृद्धिमान है।

१८. और उनकी तौवा कुवूल नहीं, जो बुराईयां करते चले जायें यहां तक कि उन में से किसी की मौत करीब आ जाये, तो कह दें कि मैंने अब माफी मांगी। उनकी माफी भी कुबूल नहीं होती जो कुफ़ की हालत में मर जायें, यही लोग हैं जिन के लिए हम ने सख़्त अजाब तैयार कर खा है।

9%. ऐ ईमानवालो! तुम्हारे लिये मना है कि जबरदस्ती औरतों को वारिस के रूप में ले वैठो,² उन्हें इसलिए न रोक रखो कि जो तुम ने उन्हें दे रखा है उस में से कुछ ले लो | हो, यह और वात है कि वह कोई खुली वुराई और जिना का व्यवहार (सुलूक) करें उन के साथ अच्छा सुलूक करो, अगरचे कि तुम उन्हें पसन्द न करो लेकिन बहुत मुमिकन है कि तुम एक चीज को

إِنَّهَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّءَ بِجَهَالَةٍ ثُمُّمَ يَتُوْبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَإِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمُ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ آَ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِاْتِ حَتَّى إِذَا حَضَوَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّ ثُبْتُ النُّنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ مُأُولَيْكَ اَعْنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ مُأُولَيْكَ اَعْنَىٰ ذَا لَهُمْ عَذَابًا الدُّبِئًا ﴿8]

يَّائِهُمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ اَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرُهُا ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَنْهَمُوا النِّسَاءَ كُرُهُا ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَنْهُمُوا النِّسَاءَ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَالَّا اللَّهُ عَلَى إِنْهَ عَرُوْفٍ ۚ وَالشَّرُوهُنَّ اللَّهُ اللَّهُ عُرُوْفٍ ۚ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُرُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ كَرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْدًا كَثِيْرًا ﴿ وَا

<sup>!</sup> इससे वाजेह है कि मौत के बक्त की तौबा कुवूल नहीं है, जैसा कि हदीस में भी आता है जिसका बयान आले इमरान की आयत ९ में गुजर हो चुका |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस्लाम से पहले औरत पर यह जुल्म भी होता था कि किसी के मरने के वाद उस के घर के लोग उस के माल की तरह उसकी वीवी के भी जबरदस्ती बारिस वन जाते थे, और ख़ुद अपनी मर्जी से उसकी ख़ुशी के विना उस से शादी कर लेते, या अपने भाई, भतीजे से उसकी शादी कर देते, यहाँ तक की सौतेला लड़का अपने मरहूम वाप की वीवी से शादी कर लेता, या अगर चाहते तो उसे किसी से शादी करने की इजाजत न देते और वह पूरी उम्र यूँ ही गुजारा करने के लिये मजबूर होती, इस्लाम ने जुल्म के इन सभी तरीकों को हराम कर दिया।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> खुली बुराई से मुराद जिना या बदजुवानी और नाफरमानी है, इन दोनों ही हालत में शौहर को यह इजाजत दी गई है कि उस के साथ ऐसा सुलूक करे कि वह उसका दिया हुआ माल या महर वापस करके खुलाअ कराने पर मजबूर हो जाये | (जैसाकि खुलाअ में शौहर को महर वापस लेने का हक दिया गया है ) (देखिये सुर: वकर:-२२९)

बुरा जानो, और अल्लाह (तआला) उस में बहुत सी भलाई कर दें ।

२०. और अगर तुम एक वीवी की जगह पर दूसरी बीवी करना ही चाहो और उन में से किसी को तुम ने माल का ख़जाना दे रखा हो तो भी उस में से कुछ न लो,² क्या तुम उसे वदनाम करके खुले गुनाह से ले लोगे।

२१. और तुम उसे कैसे ले लोगे? बावजूद इस के कि तुम एक-दूसरे से मिल चुके हो<sup>3</sup> और उन औरतों ने तुम से मजबूत वादा ले रखा है !

२२. और उन औरतों से शादी न करो, जिनसे तुम्हारे वापों ने शादी किया हो<sup>5</sup> लेकिन जो हो चुका, यह बेशमीं का काम और कीना की वजह से हैं और बड़ा बुरा रास्ता है। وَإِنْ آرَدْ تُمُ اسْتِبْدَالَ رَفِح مَكَانَ رَوْجٌ وَاتَيْتُمْ إِخْلُ مُنَ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْ امِنْهُ شَيْئًا الْآتَا خُذُوْنَهُ بُهْمَانًا وَإِثْمًا تُهِينِنًا @

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ أَفْطَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ وَ أَخَذُنَ مِنْكُمُ مِيْتَاقًا غَلِيْظًا آنَ

وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابْآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ لِلَّا مَا قَنْ سَلَفَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَالْحِشَةُ وَمَقْتًا ﴿ وَ سَآءَ سَبِيْلًا ﴿ أَنَ

<sup>े</sup> यह बीवी के साथ अच्छे सुलूक का वह हुक्म है जिस पर क़ुरआन ने बहुत जोर दिया है, और हदीस में भी नबी 🗯 ने इस को वहुत महत्व (अहमियत) दिया है, एक हदीस में आयत के उसी अर्थ (मायने) को बयान किया गया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ख़ुद तलाक देने की हालत में महर वापस लेने को सख़्ती से रोक दिया गया है, نفين माल का खजाना और बहुत ज़्यादा माल को कहते हैं, यानी कितना भी महर दे दिया हो वापस नहीं ले सकते, अगर ऐस करोगे तो यह ज़ुल्म वाजेह गुनाह होगा।

एक-दूसरे से मिल चुके हो का मायने सहवास (जिमाअ) है, जिसे अल्लाह तआला ने इशारा के रूप में बयान किया है!

मजबूत बादा से उस बादे का मतलब है जो शादी के बबत मर्द से लिया जाता है कि तुम इसे अच्छी तरह से रखना या नर्मी के साथ छोड़ देना।

<sup>े</sup> अज्ञान युग (जमाना जाहिलियत) में सौतेला लड़का अपने वाप की बीवी से शादी कर लेता था, उस से रोका जा रहा है कि यह वड़ी बेशमीं का काम है । ﴿ الْمُوْكُمُ الْمُوْكُمُ अम हुक्म है जो ऐसी औरत से शादी को भी वर्जित (मम्नुअ) एलान कर रहा है, जिस से उस के वाप ने शादी किया, किन्तु समागम (दुखूल) से पहले तलाक दे दिया, यह बात हजरत इब्ने अब्बास से सावित है, और धर्म विशेषज्ञ (उलमा) इसी को मानते हैं । (तफसीर तबरी)

सूरतुन निसा-४

भाग-४ 142

الجزء ٤

سورة النساء ٤

२३. तुम पर हराम की गयी। तुम्हारी मायें, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालायें, भाई की बेटियां, बहन की बेटियां और तुम्हारी वह मायें जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो । और तुम्हारी दूध में भागीदार बहनें, तुम्हारी सास और तुम्हारी वह पालन-पोपण की गयीं लड़िकयां जो तुम्हारी गोद में हैं, तुम्हारी उन औरतों से जिन से तुम जिमाअ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ تُكُمْ وَبَنْتُكُمْ وَاخَوْتُكُمْ وَعَنْتُكُمْ أَفِظْتُكُمْ وَبَنْتُ الْآخِ وَبَنْتُ الْأَفْتِ وَأُمَّهِ تُنْكُمُ الْبِتِيِّ ٱرْضَعْنَكُمْ وَاخَوْتُكُمْ فِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَّآ بِبُكُمُ الْبَيْ حُجُوْرِكُمْ فِنْ نِسَآبِكُمُ الْبِيْ وَخَلْتُمْ بِهِنَ لِ

सात वंशज निषेधित (नसबी हराम) औरतें हैं । मायें, वेटियां, बहनें, फूफियां, खालायें, भतीजी और भांजी, रदाअत (दुग्धकर्म) से निषेधित (हराम) सात, रदाअत से मा, उसकी वेटियां, वहनें, फूफिया, खालायें । रदाअत से भतीजियां और भांजियां हैं । ससुराली निषेधित स्त्रियां (मुहर्रमात) सास, संभोगित पत्नी की पहले शौहर से वेटियाँ, बहुयें और दो सगी बहनों को एक साथ श्वादी करके रखना, इनके सिवा बाप की बीवी जिसकी चर्चा इस से पहले की आयत में हो चुकी है। हदीस के मुताबिक औरत जब तक विवाह (निकाह) में है, उसकी फूफी, खाला, उसकी भतीजी और भाजी से भी विवाह वर्जित है, वंशज निषेधित स्त्रीयों की सूची में मा की मा (नानियां) उनकी दादियां, और बाप की मायें नीचे तक शामिल हैं, जिना से पैदा हुई बेटी, बेटी है या नहीं, इस में एस्तिलाफ़ है, तीनों इमाम उसे वेटी मानते हैं और उस से बादी हराम समकते हैं। इमाम शाफर्ड कहते हैं कि वह शरीअत के अनुसार बेटी नहीं, इसलिए वह जिस तरह अल्लाह तुम्हें औलाद में त्यक्त धन (तरका) बटवारा करने का हुक्म देता है। के ولله ا अन्तर्गत नहीं और सर्वसम्मित से वारिस नहीं | इसी तरह इस आयत के भी अन्तर्गत नहीं | बहनेंं सगी हों या मा से या बाप से निक्तियांं में वाप की और सभी मूल पुरुष (यानी नाना, दादा) की तीनों तरह की बहने आती हैं। अखालायें इस के अन्तर्गत माँ की और सभी मूल स्त्री (यानी दादी, नानी) की तीनों तरह की बहनें आती हैं । "भतीजियों" में तीनों तरह के भाईयों की औलाद सीधे हों या वास्ता से | ऐसे ही «भांजियों» में तीनों तरह की बहनों की औलाद खुद उनकी हों या उनकी औलाद की औलाद शामिल हैं |

दूसरी तरह रदाअत से निषेधित औरतें | दूध पिलाने वाली माँ, जिसका दूध, दूध पीने की मुहत में पिया हो | (यानी दो साल के भीतर) दूध से बहन जिसे तुम्हारी सगी माँ या दूध पिलाने वाली माँ ने दूध पिलाया, तुम्हारे साथ पिलाया या तुम से पहले या बाद तुम्हारे दूसरे भाई-बहन के साथ पिलाया या जिस औरत की सगी माँ या दूध वाली माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, चाहे कई बक्त

<sup>।</sup> जिन औरतों से यादी हराम है उनकी तफसील दी जा रही है, इन में सात मुहर्रमात नसब से हैं, सात दुग्ध कर्म (रदाअत) से और चार ससुराली, इन के सिवा हदीस से सावित है कि भतीजी, फूफी, भांजी और ख़ाला को एक साथ शादी करके रखना हराम है।

कर चुके हो | हाँ, अगर तुम ने उन से जिमाअ न किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे अपने सगे बेटों की वीवियां और तुम्हारा दो सगी बहनों को एक साथ शादी करना | हाँ, जो हो चुका सो हो चुका, वेशक अल्लाह तआला माफ करने वाला मेहरबान रहम करने वाला है |

فَإِنْ لَمُ تَكُوْنُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَوْنُ لَكُمْ الْمُثَلَمُ الْمِثْلُمُ الْمَثَلِمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَلِّمُ الْمُثَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُوْزًا تَحِيْمًا (2) إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوْزًا تَحِيْمًا (2)

में पिलाया हो, दूध से भी वह सभी रिश्ते वर्जित (हराम) हो जायेंगे जो वंश से वर्जित होते हैं, इसकी तफ़सील यह है कि दूध पिलाने वाली मां की ख़ुद अपनी औलाद, और जिनको दूध पिलाया है, दूध पीने वाले बच्चे के भाई-वहन, दूध पिलाने वाली मां का शौहर, उसका बाप और उस मर्द की वहनें, उसकी फूफियां, उस औरत की बहनें, ख़ालायें, उस औरत के जेठ, देवर उस के चचा, ताया बन जायेंगे, और इस दूध पीने वाले वच्चे के सगे भाई-बहन आदि इस घराने पर दूध पीने की वजह से वर्जित न होंगे।

तीसरी किस्म, ससुराली हराम की हुई स्त्रियाँ (मुहर्रमात) बीवी की माँ यानी सास (वीवी की नानी, दादी भी इस में श्वामिल हैं) और किसी ने औरत से श्वादी करके बिना जिमाअ कि तलाक दे दिया, तब भी उसकी माँ (सास) से विवाह हराम होगा, किन्तु किसी औरत से श्वादी कर के बिना हमबिस्तरी "तलाक" दे दी हो तो उसकी बेटी से उसकी श्वादी जायेज होगी। (फत्तहुल क्रदीर)

रबीव: वीवी की पहले शैहर से बेटी इसका हराम होना मशरूत है, यानी उसकी मां से जिमाअ कर लिया होगा तो, "रबीबा" से विवाह हराम नहीं तो हलाल होगा, ن حجوركم (वह रबीव: जिनका पालन, पोषण तुम्हारी गोद में हुआ) यह बंधन आम हालत की वजह से है, शर्त के रूप में नहीं, अगर वह बेटी किसी दूसरी जगह में पाली जायेगी या रहेगी, तब भी शादी वर्जित होगी, वीवी को हलील: कहा जाता है, क्योंकि अरबी में उसका मतलब उतरने की जगह है और बीवी शौहर के साथ रहती और जाती है, बेटों में पौते और नवासे भी आते हैं, यानी उनकी बीवियों से भी शादी वर्जित होगी, इसी तरह दूध पिलाई औलाद के जोड़े भी हराम होंगे जनकी बीवियों से भी शादी वर्जित होगी, इसी तरह दूध पिलाई औलाद के जोड़े भी हराम होंगे जिल्ला के जोड़े भी हराम होंगे को बीवियों से शादी नाजायज नहीं, दो बहनें सगी हों या दूध की उन से एक वक़्त में विवाह हराम है, लेकिन एक के मरने या तलाक की हालत में इद्दत पूरी होने के बाद दूसरी से विवाह जायेज हैं। इसी तरह चार बीवियों में से एक को तलाक देने के बाद पांचवीं से शादी की इजाजत नहीं, खब तक तलाक शुदा औरत इद्दत न पूरी कर ले।

२४. और (तुम्हारे लिए) शादी-शुदा औरतें (हराम की गई हैं) लेकिन जो (दासी) तुम्हारी मिल्कियत में हों, यह हुक्म तुम पर अल्लाह ने फर्ज कर दिये हैं, और इन के सिवाय दूसरी औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई कि अपने माल (महर) से उन से विवाह करों, बदकारी के लिए नहीं पाकी के लिए, इसलिए जिन से तुम फायेदा उठाओ उन्हें उनका महर दो, और तुम मुकर्रर महर के बाद आपसी रजामंदी से जो चाहो तय कर लो तुम पर कोई बुराई नहीं, बेशक अल्लाह जानने वाला, हिक्मत वाला है।

२५. और तुम में से जो आजाद मुसलमान औरत से शादी की ताकत न रखता हो वह उस मुसलमान दासी से (शादी करे) जो तुम्हारी मिल्कियत में हो | अल्लाह तुम्हारे अमल से पूरी तरह वाखवर है, तुम आपस में एक ही हो, इसलिए तुम उन के घर वालों की इजाजत से उन से शादी करों और नियम के मुताबिक उनका महर दे दो, वह पाक हों बदकार न हों, न गुप्त (पोशीदा) प्रेमी रखने वालियों, तो जब यह शादी शुदा हो जायें फिर वदकारी करें तो उन पर आजाद औरतों की आधी सजा है यह शादी का हुक्म उस के लिये है जिसे बदकारी का डर हो और सहन करना तुम्हारे लिये अच्छा है और

وَّالْمُحْصَنْتُ مِن النِسَآءِ الآماملكَتُ
اَيْمَانُكُوْ كِتْبَ اللهِ عَلَيْكُوْ وَأُحِلَّ لَكُوْ مَا
وَرَآءَ وَلِكُوْ أَنْ تَبْتَعُوْا بِاَمُوالِكُوْ مُحْصِنِيْنَ
عَيْرَ مُسْفِحِيْنَ وَنَي اللهَ تَسْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَ
عَلْرَ مُسْفِحِيْنَ وَنَي السُتَمْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَ
فَاتُوهُنَ أَجُوْرَهُنَ فَوْنِضَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ
فَاتُوهُنَ أَجُورُهُنَ فَوْنِضَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ
فَيْما تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ وَإِنَ

<sup>े</sup> कुरआन करीम में إحمان चार मानों में इस्तेमाल हुआ है (१) शादी (२) आज़ादी (३) पाकीज़गी (४) और इस्लाम, इस बिना पर عمنان के चार मतलब हैं (१) शादी-श्रुदा औरतें (२) आज़ाद औरतें (३) पाक दामन औरतें (४) और मुसलमान औरतें | यहां पहला मायने मुराद है |

यह इस बात पर जोर है कि जिन औरतों से तुम शादी धार्मिक रूप से करके फायेदा और सुख हासिल करो, उन्हें उनका मुकर्रर महर जरूर अदा कर दो ।

<sup>3</sup> इस से मालूम हुआ कि वासी का मालिक ही दासी का संरक्षक (वली) है, दासी की शादी किसी से उसकी मजी के विना नहीं किया जा सकता, इसी तरह दास भी मालिक के हुक्म के बिना किसी से शादी नहीं कर सकता ।

<sup>4</sup> यानी दासियों को सौ के बजाय (आधे यानी) पचास कोड़े की सजा दी जायेगी, यानी उनके लिए पत्थर मारकर मार डालने की सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वह आधी नहीं हो सकती, और कुंबारी दासी को ताजीरी दंड होगा । तफसीली जानकारी के लिए तफसीर इब्ने कसीर देखें)

अल्लाह बख्यने वाला रहम करने वाला है ।

२६. अल्लाह (तआला) तुम्हारे लिये वाजेह करना और तुम्हें तुम से पहले के (नेक लोगों का) रास्ता दिखाना और तुम्हारी तौवा कुवूल करना चाहता है और अल्लाह जानने वाला, हिक्मत वाला है |

२७. और अल्लाह तआला चाहता है कि तुम्हारी तौबा कुबूल करें और जो लोग कामवासना के अधीन (ख़्वाहिशात के पैरो) हैं वह चाहते हैं कि तुम उस से बहुत दूर हट जाओ ।

२८. अल्लाह तुम्हारा वोझ हलका करना चाहता है, और इंसान कमजोर पैदा किया गया है।

२९. हे मुसलमानो! अपना माल आपस में नाजायज तरीके से न खाओ, लेकिन यह कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से तिजारत हो,<sup>2</sup> और अपने आप को कत्ल न करो,<sup>3</sup> वेशक अल्लाह तआला तुम पर रहम करने वाला है | يُرِيْنُ اللهُ لِيُسَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ اكَنِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ اللهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (26)

وَاللّٰهُ يُونِدُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ﴿ وَيُونِدُ الَّذِينَ الَّذِينَ لَا عَلِيدًا ﴿ إِنَّ لَا مَنْ لًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُواْ مَنْ لًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهَ عَلَيْمًا اللَّهَ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

يُوِيْدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﷺ

يَّائِهُمَّا اتَّذِينِينَ أَمَنُواْ لَا تَأْكُلُوْاْ أَمُوَالَكُهُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ الآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ فِنْكُمُّ ۗ وَلَا تَقْتُلُواْ اَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِنْنًا (2)

«لَيُّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَمْزُقُا» «दोनों आपस में सौदा करने वाले को, जब तक जुदा न हों हक है ।» (सहीह बुखारी व

मुस्लिम किताबुल बोयुअ)

3 इसका मतलब ख़ुदकशी भी हो सकती है, जो बड़ा गुनाह है और गुनाह करना भी जो तबाही की वजह है, और किसी मुसलमान का करल करना भी, क्योंकि सभी मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, इसलिए उसका करल करना भी ऐसा ही है जैसे अपने आपको ख़ुद करल कर लिया हो ।

<sup>&#</sup>x27; यानी दासी के साथ शादी वही लोग कर सकते हैं, जो अपनी जवानी के ज़ज़्बात पर क़ाबू रखने की ताकत न रखते हों, और बुराई में पड़ने का डर हो, अगर ऐसा डर न हो तो उस वक्त तक सब करना अच्छा है जब तक किसी आज़ाद ख़ानदानी औरत से शादी करने लायक न हों।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसके लिए यह चर्त है कि लेन-देन जायज कामों का हो, हराम की तिजारत आपसी रजामंदी से भी नाजायज ही रहेगा, इस के सिवाय रजामंदी में खियार-ए-मजलिस का भी मसला आता है, यानी जब तक एक-दूसरे से जुदा न हो, सौदा खत्म करने का हक रहेगा, जैसा कि हदीस में है:

भाग-प्र

الجزء ٥

سورة النساء ٤

३०. और जो इंसान यह (नाफ़रमानी) हद लांघ कर और जुल्म से करेगा तो करीब मुस्तकबिल में हम उसे आग में डालेगें, और यह अल्लाह के लिए बड़ा आसान है ।

**३१.** अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिन से तुम को मना किया जाता है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को दूर कर देंगे और इज्जत के दरवाजे में दाखिल कर देंगे |

३२. और उस चीज की तमन्ना न करो, जिस की वजह से अल्लाह ने तुम में से किसी को किसी पर फजीलत अता की है, मर्दों का वह हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए वह हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह (तआला) से उसका फज़्ल मांगो, बेशक अल्लाह (तआला) हर चीज का जानकार है |

३३. और मां-बाप या करीबी रिश्तेदार जो छोड़कर मरें, उसके वारिस हम ने हर इंसान के मुर्करर कर रखे हैं, और जिन से तुम ने अपने हाथों मुआहदा किया है उन्हें उनका हिस्सा दो, हकीकृत में अल्लाह तआला हर चीज को देख रहा है।

३४. मर्द औरत पर हाकिम हैं, इस वजह से कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने अपना माल खर्च किया हैं,<sup>2</sup> इसलिए नेक फरमाबर्दार औरतें शौहर की गैर मौजदूगी में अल्लाह की हिफाजत के जरिये

وَمِّنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُنْ وَانَّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيْهِ نَارًا لَوَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا (۞

إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْعَنْكُهُ سَيِّاٰتِكُهُ وَنُدُخِلُكُهُ مُّدُخَلًا كَرِيبًا ①

وَلَا تَتَمَنَّوُامَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ فِهَا اكْتَسَبُوا ﴿ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيْبٌ قِهَا اكْتَسَبُنَ ﴿ وَسُعَلُوا اللهَ مِنْ فَضُلِهِ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿ وَنَ

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِنَّا تَرَكَ الْوَالِـلَانِ وَ الْاَقْرُبُونَ ﴿ وَالَّـٰنِ يُنَ عَقَدَتْ اَيْبَالْكُمُّ فَاتُوهُمُ نَصِيْبَهُمُ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا (وَدُّ

ٱلِرِجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُواْ مِنْ اَمُوالِهِمْ ﴿ فَالصَّلِوحْتُ قَنِتْتُ خَفِظْتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

 <sup>&</sup>lt;liبوال बहुवचन (जमा) है بوال का, और بول के कई मतलब हैं, दोस्त, आजाद किया गया गुलाम, चचेरा भाई, पड़ोसी | लेकिन यहाँ पर इससे मुराद वारिस हैं, मतलब यह है कि हर मर्द-औरत जो कुछ छोड़ कर मर जायेंगे उस के वारिस मा-बाप और दूसरे क्ररीबी रिश्तेदार होंगे |</li>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में मर्द की हाकमियत और फजीलत की दो वजह बताई गई है, एक फितरी है जो उस की जिस्मानी ताकत और दिमागी सलाहियत है, जिस में मर्द औरत से यकीनी तौर से बेहतर है | दूसरा सबब यह है, जिसको हासिल करने का हक दीन इस्लाम ने मर्द को दिया हैं, और औरत को उसकी फितरी कमजोरी और ख़ास इल्म के सबब जो इस्लाम ने औरत को इस्मत और उसकी पाकीजगी की हिफाजत के लिए जरूरी बतायी है, औरत को आर्थिक उलफनों से दूर रखा है |

(इज्जत और माल) की मुहाफिज औरतें हैं और जिन औरतों से तुम्हें नाफरमानी का डर हो उन्हें तंबीह करो, और उनका विस्तर अलग कर दो (फिर भी न मानें) तो मारो और अगर तुम्हारा कहना मान लें तो उन पर रास्ते की खोज न करो,¹ वेशक अल्लाह बहुत बड़ा है!

३५. अगर तुमको (शैहर-बीवी के) बीच अनवन होने का डर हो तो एक पंच पित के परिवार से और एक बीवी के परिवार से मुकर्रर करो, अगर ये दोनों सुलह कराना चाहें तो अल्लाह उन दोनों को मिला देगा, वेशक अल्लाह जानने वाला खबर रखने वाला है।

३६. और अल्लाह की इबादत करो, उस के साथ किसी को शरीक न करो, और मां-बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, गरीबों, करीब के पड़ोसी, दूर के पड़ोसी<sup>2</sup> और साथ के मुसाफिर के साथ एहसान करो, और मुसाफिर और जो तुम्हारे ताबे हैं (उन के साथ), बेशक अल्लाह डींग मारने वाले, घमंडी से मुहब्बत नहीं करता।

३७. जो लोग (खुद) कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी करने को कहते हैं, और अल्लाह तआला ने जो अपने फज़्ल से उन्हें अता कर रखा है उसे छिपाते हैं, हम ने उन नाशुकों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। الله الله واللي تَخَافُون نَشُوْزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَعِظُوهُنَ وَاللهُ اللهُ كَانَ عَلِيًّا كَهِيْرًا (34)

وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْ احَكَمَا مِنْ فِينَ أَهْلِهَا وَانْ يُويُنَآ مِنْ اَهْلِهَا وَإِنْ يُويُنَآ اِضْ يُويُنَآ اِضْ الله كَانَ وَلَيْمًا خَانَ الله كَانَ عَلِيمًا خَبِيْرًا (33)

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشُورُوُا بِهِ شَيْعًا قَبِالْوَالِدَ الْمِثْلُو الْمَسْكِيْنِ الْحُسَانًا قَبِنِى الْقُرُبِي وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالْمَسْكِيْنِ الْجَنْبِ وَالْمَسْكِيْنِ الْجَنْبِ وَالْمَسْكِيْنِ الْجَنْبِ وَالْمَسْكِيْنِ وَمَا مَلَكَتْ آيُمَا نُكُمُّ لِالْجَنْفِ وَالْمَسْكِيْنِ وَمَا مَلَكَتْ آيُمَا نُكُمُّ لَا الْجَنْفِ وَالْمَسْلِي وَمَا مَلَكَتْ آيُمَا نُكُمُّ اللهُ وَمَا مَلَكَتْ آيُمَا نُكُمُّ وَلَى اللهُ اللهُ وَمَا مَلَكَتْ آيُمَا وَلَى اللهُ اللهُ مِنْ وَمَا مَلَكَتْ آيَمَا لَكُمُّ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ

गनाफरमानी की हालत में सब से पहले औरत को समभ्जाना-बुभ्जाना है, फिर बक्ती तौर से अलग हो जाना है, जो एक अक्लमंद औरत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। जब इस से भी न माने तो थोड़ी मार मारने का हुक्म है, लेकिन यह मार पशुओं वाली या जालिमाना न हो जैसांकि जाहिल लोगों की आदत है।

रिश्तेदार पड़ोसी की मुकाबले में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ऐसा पड़ोसी जो रिश्तेदार न हो, यानी यह कि पड़ोसी से पड़ोसी के रूप में प्रेम व्यवहार (सुलूक) किया जाये, वह रिश्तेदार हो या रिश्तेदार न हो, जिस तरह से हदीस में भी इस बात पर बड़ा जोर देकर बयान किया गया है ।

148 भाग-४

الجزء ٥

سورة النساء ٤

और जो लोग अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह (तआला) पर और क्रयामत के दिन पर ईमान नहीं रखते. और जिसका संगी-साथी चैतान हो वह बहत वरा साथी है।

३९. और भला उनका क्या नुक्रसान (हानि) था अगर यह अल्लाह (तआला) पर और कयामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह (तआला) ने जो उन्हें अता कर रखा है, उस में से खर्च करते. अल्लाह (तआला) उन्हें अच्छी तरह से जानने वाला है ।

إِنَّ اللهُ لَا يُظْلِمُ مِثْقًالَ ذَرَقًا وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً व क्यक. अल्लाह (तआला) एक जर्रे के बराबर जल्म नहीं करता, और अगर नेकी हो तो उसे दुगुना कर देता है, और खास तौर से अपने पास से बहुत बड़ा अजर अता (प्रदा) करता है।

४१. तो क्या हाल होगा जिस वक्त हर उम्मत में से एक गवाह हम लायेंगे और आप को उन लोगों पर गवाह बनाकर लायेंगे !!

४२. जिस दिन काफिर और रसल के नाफरमान यह तमन्ना करेंगे कि काश उन्हें जमीन के साथ बराबर कर दिया जाता और अल्लाह (तआला) से कोई बात न छिपा सकेंगे |

وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ رِئَّاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْبَوْمِ الْإِجْرِ ﴿ وَمَنْ يَكُن الشَّيْطِنُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا ١٠٤٠

وَمَاذَاعَكِيهِ هُرُكُو أَمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَٱنْفَقُوا مِيًّا رَزَقَهُمُ اللهُ وكَانَ اللهُ يهمُ عَلِيمًا 39

يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُ نَهُ آجُرًا عَظِيبًا (٥٠)

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلآءِ شَهِيْدًا (اللهِ)

يَوْمَهِينَ يُودُ الَّنِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّى بِهِمُ الْأَرْضُ مُولَا يَكْتُبُونَ اللهَ م روز حَن يِشَا (42

<sup>े</sup> हर उम्मत का पैगम्बर (सन्देष्टा) अल्लाह के दरबार में गवाही देगा नहे अल्लाह ! हम ने तो तेरा पैमाम अपनी कौम तक पहुँचा दिया था, अब उन्होंने नहीं माना तो इसमें हमारी क्या खता हैं?" फिर उन पर नवी करीम 🚜 गवाही देंगे वह अल्लाह! यह सच कहते हैं 🗠 आप 🛣 यह गवाही उस क़ुरआन के जरिये देंगे जो आप पर उतरा और जिस में पहले के निवयों और उनकी कौमों के हादसे जरूरत के ऐतबार से बयान हैं।

४३. हे ईमानवालो ! अगर तुम नशे में धुत हो तो नमाज के करीव न जाओ ! जब तक कि अपनी बात समफने न लगो, और जनाबत (की हालत में जब तक गुस्ल न कर लो हो, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात है, और अगर तुम रोगी हो, या सफर में हो या तुम में से कोई शौच से आया हो या तुम ने औरतों के साथ जिमाअ किया हो और तुमहें पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करा और अपने मुंह और अपने हाथ मल ला । बेशक अल्लाह (तआला) बहुत माफ करने वाला बढ़शने वाला है ।

४४. क्या तुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताय का कुछ भाग दिया गया? वह गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ।

४४. और अल्लाह (तआला) तुम्हारे दुश्मनों को अच्छी तरह से जानने वाला है और अल्लाह (तआला) का दोस्त होना ही काफी है और अल्लाह (तआला) का मददगार होना वस है। يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَا تَقُرُبُوا الصَّلُوةَ وَانْتُمْ مُكُلِى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنْبًا اِلَّا عَابِدِى سَبِيْلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا \* وَإِنْ كُنْتُهُ مُرْضَى أَوْعَلْ سَفْرِ أَوْجَآءَ اَحَلُّ مِنْنَكُمُ فِنَ الْغَايِطِ أَوْلَمُسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُو اَ مَآءً فَتَيْمَهُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَالْمَسَحُوْا بِوُجُوهِكُمْ وَايْدِيْنَكُمُ النَّهُ كَانَ عَفُواً غَفُولًا لِهُ؟

ٱلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُواْ نَصِيْبًا فِنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَلَةَ وَيُويِيُّهُ وَنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (ﷺ

وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَا بِكُمْ ﴿ وَكُفَّى بِاللَّهِ وَلِيًّا لَهُ وَكُفَّى بِاللَّهِ نَصِيْرًا ﴿

यह हुक्म उस वक्त दिया गया था, जब तक शराय हराम नहीं की गयी थी! इसलिए एक दावत में शराब पीने के बाद जब नमाज के लिए खड़े हुए तो नशे में क़ुरआन के लपज भी इमाम साहब गलत पढ़ गये। (तफसील के लिए देखिए तिर्मिजी, तफसीर सूर: अन-निसां) जिस पर यह आयत उत्तरी कि नशे की हालत में नमाज न पढ़ा करों, यानी उस समय तक नमाज के बक्त शराब पीना हराम किया गया था, पूरी तरह हराम और मना होने का हुक्म बाद में उत्तरा!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी नापाकी की हालत में भी नमाज न पढ़ो, क्योंकि नमाज के लिए पाकीजगी जरूरी है |

गेरोगी से मुराद वह रोगी है जिसे पानी के इस्तेमाल से नुक्रसान या रोग के बढ़ जाने का डर हो (२) आम मुसाफिर, लम्बा सफर हो या छोटा, अगर पानी मुयस्सर न हो तो उसे तयम्मुम करने का हुक्म है। पानी न मिलने की हालत में यह हुक्म निवासी (मोक्रीम) को भी है, लेकिन रोगी और मुसाफिर को चूंकि इस तरह की हालत आम तौर से आती थी इसलिए ख़ास तौर से उन के लिए हुक्म को वयान कर दिया गया है (३) शौच (क्रजाये हाजत) से आने वाला (४) और वीवी के साथ जिमाअ करने वाला, उनको भी पानी न मिलने की हालत में तयम्मुम करके नमाज पढ़ने का हुक्म है।

الجزء ٥

सूरतुन निसा-४

४६. कुछ यहूदी कलाम को उनके सही मुकाम से फेर बदल कर देते हैं और कहते हैं कि हम ने सुना और नाफरमानी की और सुन उस के विना कि तू सुना जाये और हमारी ताबेदारी कबल करो (लेकिन इस के कहने में) अपनी जुँबान मरोड़ लेते हैं और दीन को कलंकित करते हैं, और अगर यह लोग कहते कि हम ने सुना और हम ने मान लिया और आप सुनिये और हमें देखिये तो यह उनके लिए बहुत अच्छा था और ज्यादा बेहतर था, लेकिन अल्लाह (तआला) ने उन के कुफ्र की वजह से उन पर लानत की है तो यह बहुत कम ईमान लाते हैं।

४७. हे अहले किताव ! जो कुछ हम ने उतारा है, जो उस की तसदीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इस पर उससे पहले ईमान लाओं कि हम चेहरे बिगाड़ दें और उन्हें घुमा कर पीठ की तरफ कर दें या उन पर लानत भेजें, जैसाकि हम ने शनिवार वाले दिन के लोगों पर लानत की है और अल्लाह (तआला) का फैसला जरूर पुरा किया हुआ है।

४८. बेश्वक अल्लाह (तआला) अपने साथ शिर्क किये जाने को माफ नहीं करता और इस के सिवाय जिसे चाहे माफ कर दे,<sup>2</sup> और जो अल्लाह (तआला) के साथ चिर्क करे उस ने अल्लाह पर भारी आरोप घडा |3

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكِلِمَ عَنْ مُّوَاضِعِهِ وَ يَقُوْلُوْنَ سَيمَعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْبَعَ وْرَاعِنَا لَيُّنَّا بِٱلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّيْنِ ﴿ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُواْ سَيِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ اَقُومَ لا وَلَكِنْ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ الل

يَايَتُهَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ امِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَيِّاقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَظِيسَ وُجُوهًا فَنُرُدَّهَا عَلَى ادْبَارِهَا آوْ نَلْعَنَهُمْ كَيَا لَعَنَّا أَصْحٰبَ السَّيْتِ ﴿ وَكَأْنَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ 4 }

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ \* وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنْهَا عَظِيْمًا ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी ईमान लाने वाले बहुत थोड़े हैं, जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि यहूदियों में से ईमान लाने वालों की संख्या दस तक भी नहीं पहुंची, या यह मतलव है कि वहुत कम बातों पर ईमान लाते हैं, जब कि फायदेमंद ईमान यह है कि सब बातों पर ईमान लाया जाये।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी ऐसे गुनाह जिन से ईमान वाले माफी मार्गे बिना मर जायें, अल्लाह तआला अगर किसी को चाहे तो बिना सजा दिये माफ कर देगा, बहुत से लोगों को सजा देने के बाद और बहुत से लोगों को नवी 🚜 की शिफाअत (सिफारिश) पर माफ कर देगा, लेकिन शिर्क किसी भी हालत में माफ नहीं होगा क्योंकि मुश्ररिक पर अल्लाह तआला ने जन्नत हराम कर दिया है |

रदसरी जगह फरमाया ﴿إِنْ الثِّرُكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ) (लुकमान) भिष्ठर्क बहुत बड़ा जुल्म है أَهُ हदीस में इसे वहुत बड़ा गुनाह कहा गया है "كبر الكبائر الشرك بانهُ" أ

४९. क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीजगी (और तारीफ) ख़ुद करते हैं? बल्कि अल्लाह (तआला) जिसे चाहे पाँक करता है, और वे एक धागे बराबर भी जुल्म न किये जायेंगे।

५०. देखो यह लोग अल्लाह (तआला) पर किस तरह झूठा इल्जाम लगाते हैं, और यह बडे गुनाह के लिये बहुत है।

 क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला है, जो मुर्तियों पर और भूठे देवों पर ईमान रखते हैं, और काफिरों के हक में कहते हैं कि यह लोग ईमानवालों से ज्यादा सच्चे रास्ते पर हैं?

**५२**. यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह (तआला) ने लानत की है और जिसे अल्लाह (तआला) लानती कह दे तो तु किसी को उसका मदद करने वाला नहीं पायेगा

**५३**. क्या उनका कोई हिस्सा मुल्क में है? अगर ऐसा हो तो फिर यह किसी को एक खजुर की गुठली की फाँक के बराबर भी कुछ न देंगे।

५४. या यह लोगों से हसद रखते हैं, उस पर जो अल्लाह (तआला) ने अपने फज्ल से उन्हें अता किया है तो हम ने तो इब्राहीम की औलाद को किताब और हिक्मत भी अता किया और बडा मुलक भी अता किया।

فَينُهُمْ فَنُ أَمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اللهِ किताब को الله अप्र. फिर उन में से कुछ ने तो उस किताब को माना और कुछ उस से रुक गये और जहन्नम का जलाना काफी है।

ٱلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ يُؤَكُّونَ ٱنْفُسَهُمْ ﴿ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّيُ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (4)

ٱنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهَ الثُّمَّا مُّبِينًا 60

المُ تَو إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتْب يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاء آهُلى مِنَ الَّذِينَ امَنُوا سَبِيُلًا (3)

أُولَيْكَ الَّذِيْنَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ طُوَمَن يَلْعَنِ الله فكن تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا ﴿

آمُر لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا (53)

اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتْهُمُ اللهُ مِنْ فَضَلِه ۚ فَقَدُ أَتَيُنَا إِلَ إِبْرُهِدُمَ الْكِتَٰبَ

وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَهُمُ مُّلْكًا عَظِيمًا (34)

وَكُفِّي بِجَهَلُمُ سَعِيْرًا (33)

<sup>&#</sup>x27; यानी इसाईल की औलाद को जो हजरत इबाहीम के ख़ानदान और कबीला में से हैं, हम ने नवूवत भी दी और बड़ा मुल्क और हुकूमत भी, फिर भी यह सभी यहूदी उन पर ईमान नहीं लाये कुछ ईमान लाये और कुछ रुक गये। मतलब यह है कि हे मोहम्मद 🗯 अगर यह आप पर ईमान नहीं ला रहे हैं तो यह कोई अनोखी बात नहीं है, इनकी तो तारीख़ ही निवयों को झुठलाने से भरी पड़ी है, यहाँ तक कि यह तो अपने वंश्व के नवियों पर भी ईमान नहीं लाये।

५६. जिन लोगों ने हमारी आयतों का इंकार किया उन्हें हम जरूर आग में डाल देंगे, जब उन की खालें (चर्म) पक जायेंगी, हम उन के अलावा और खालें बदल देंगे, ताकि वह अजाब का मजा चखते रहें, बेशक अल्लाह तआला जबरदस्त हिक्मत वाला है !

५७. और जो लोग ईमान लाये और नेक अमल किये, हम करीव मुस्तकविल में उन्हें उन जन्नतों में ले जायेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिन में वे हमेशा रहेंगे, उन के लिए वहां पाक वीवियां होंगी और हम उन्हें घनी छांव (पूरी आरामदायक जगह) में ले जायेंगे ।

४६. अल्लाह (तआला) तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत (धरोहर) उन के मालिकों को पहुँचा दो, और जब लोगों के बीच फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो, वेशक वह अच्छी बात है जिसकी शिक्षा अल्लाह (तआला) तुम्हें दे रहा है, वेशक अल्लाह (तआला) सुनने वाला देखने वाला है |

४९. हे ईमानवालो! अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो और रसूल (क्रू) की और अपने में से हाकिमों के हुक्म को मानो, फिर अगर किसी बात में एिब्तलाफ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह (तआला) और रसूल (क्रू) की तरफ, अगर तुम्हें अल्लाह और क्यामत के दिन पर ईमान है, यह सब से अच्छा है और नतीजा के ऐतबार से बहुत अच्छा है |²

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالْمِيْنَا سَوْفَ نُصُلِيْهِمُ نَارًا اللهِ عَلَيْهِمُ نَارًا اللهِ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَنَالُنْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَنَالُنْهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوفُوا الْعَذَابَ اللهَ كَانَ عَزِيْدًا حَكِيمًا اللهِ كَانَ عَزِيْدًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ عَلَيْهُا

وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الطَّيِطَتِ سَنُلُ خِلُهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِويْنَ فِيْهَا آبَدًا لاَ لَهُمْ فِيْهَا أَذُواجٌ مُّطَهَرَةً لَا وَيُهَا آبَدًا لاَ لَهُمْ فِيْها آذُواجٌ مُّطَهَرَةً

إِنَّ اللهُ يَا مُوكُمُ أَنُ تُؤَدُّوا الْاَمْنُتِ إِلَىٰ الْفَالِهِ الْمَائِتِ إِلَىٰ اَهُمِلُهُ وَإِذَا حَكَمُ تُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَخْلُمُواْ بِالْعَدْلِ الآنَ اللهُ نِعِمَا يَعِظُكُمُ اللهُ عِلْمَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا 38

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوَّا اَطِيعُوا اللهُ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَالولِي الْآمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِئُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ الْذَاكِ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَاوِيْلًا وَذَى

इस में हाकिमों को ख़ास तौर से इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है | एक हदीस में है हाकिम जब तक ज़ुल्म न करे, अल्लाह तआ़ला उसके साथ होता है, जब वह ज़ुल्म करना शुरू कर देता है, अल्लाह उसको उसकी इन्द्रियों (नएस) को सौप देता है | (सुनन इच्ने माजा, किताबुल अहकाम)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अल्लाह की ओर लौटाने से मुराद क़ुरआन करीम तथा रसूल 💥 से है, अब रसूल 💥 की हदीस

६०. क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जिसका ख़्याल है कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आप से पहले उतारा गया है, उस पर उनका ईमान है, लेकिन वह अपने फैसले अल्लाह के सिवाय दूसरों के पास ले जाना चाहते हैं, अगरचे उन्हें हुक्म दिया गया है कि वह उनका (शैतान का) इंकार करें? शैतान तो यह चाहता है कि उन्हें भटका कर दूर डाल दे!

६१. और उन से जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह (तआला) ने जो (पाक किताब) उतारा है उसकी तरफ और रसूल की तरफ आओ, तो आप देखेंगे कि यह मुनाफिक (अवसरवादी) आप से मुँह फेर कर हक जाते हैं।

६२. फिर क्या वजह है कि जब उन पर उनके अमल की वजह से कोई मुसीबत आ पड़ती है, तो फिर यह आप के पास आकर अल्लाह (तआला) की कसम (श्रपथ) लेते हैं कि हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई और अच्छा तअल्लुक ही का था।

६३. यह वह लोग हैं जिन के दिलों का भेद अल्लाह (तआला) को अच्छी तरह मालूम है, आप उन से अनसुनी कीजिये, और उन्हें तालीम देते रिहए और उन्हें वह बात किहए जो उन के दिलों में घर करने वाली हो | اَلَهُ تَوَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمُ اَمَنُوا بِهَا أُنْذِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْذِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوۤا إِلَى الطّاغُوْتِ وَقَلْ أُمِرُوۤا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ﴿ وَيُرِيْدُ الشَّيْطُنُ آنْ يُنْفِلَهُمُ ضَللًا بَعِيْدًا (6)

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَاۤ اَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَآيُتَ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا (أَهُ

فَكَيْفُ اِذَا آصَابَتْهُمْ مُصِيْبَهُ أَبِمَا قَنَّمَتْ آيُدِيْهِمُ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ لَمَ بِاللهِ اِنْ آرَدُنَا اِلاَّ إِحْسَانًا وَ تَوْفِيْقًا ۞

ٱولَٰإِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِى قُلُوْبِهِمْ ۗ فَاغْرِضُ عَنْهُمُ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَهُمُ فِيَّ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ۞

है, यह आपसी एष्ट्रितलाफ खत्म करने के लिए एक सब से अच्छा कानून बताया गया है, इस कानून से भी बाजेह होता है कि तीसरे इंसान का हुक्म मानना जरूरी नहीं है |

यह आयत ऐसे लोगों के बारे में उतरी है, जो अपना फैसला कराने के लिए मोहम्मद \*\* की अदालत में ले जाने के वजाय यहूदियों के मुखिया या कुरैश के मुखिया के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन यह हुक्म आम लोगों के लिए हैं और इस में सभी वह लोग शामिल हैं जो क़ुरआन और सुन्नत के खिलाफ अपने फैसले के लिए इन दोनों को छोड़ कर दूसरों की तरफ जाते हैं |

६४. और हम ने हर रसूल को सिर्फ इसीलिए भेजा कि अल्लाह (तआला) के हुक्म से उस के हुक्म की पैरवी की जाये और अगर यह लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया तेरे पास आ जाते, और अल्लाह (तआला) से तौबा करते और रसूल भी उन के लिए माफी तलब करते, तो बेशक यह लोग अल्लाह तआला को माफ करने वाला रहम करने वाला पाते।

६५. तो कसम है तेरे रब की! यह (तब तक) ईमानवाले नहीं हो सकते जब तक कि सभी आपस के एख़्तिलाफ़ में आप को फ़ैसला करने वाला न कुबूल कर लें, फिर जो फ़ैसला आप कर दें उन से अपने दिलों में जरा भी तंगी और नाख़ुशी न पायें और फरमांबरदार की तरह कुबूल कर लें।

६६. और अगर हम उन पर यह फर्ज कर देते कि अपने आप को कत्ल कर लो या अपने घरों से निकल जाओ, तो उसे उन में से बहुत ही कम लोग पालन करते, और अगर यह वही करें जिसकी उन्हें तालीम दी जाती है, तो जरूर ही उन के लिए बहुत अच्छा होता और बहुत ज़्यादा मजबूत होता।

६७. और तब तो हम उन्हें अपने पास से बहुत सवाब अता करते |

६८. और बेशक उन्हें सत्य सीधा रास्ता अता कर देते ।

**६९.** और जो भी अल्लाह (तआला) और रसूल  $(\mathbf{g})$  के हुक्म की पैरवी करे, वह उन लोगों के साथ होगा, जिन पर अल्लाह (तआला) ने अपनी नेमतें की है, जैसे निबयों, सिद्दीकों, शहीदों और नेक लोगों के (साथ), यह अच्छे साथी हैं।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله طُولَوْ اَنَّهُمُ إِذْ ظُلْمُواْ اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا الله تَوَابًا رَّحِيهًا (64

فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَلِّمُوكَ فِيْهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّةً لا يَجِدُوا فِئَ ٱنفُسِهِمْ حَرَجًا فِمَنَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيبًا (6)

وَلَوْ أَنَّا كُتَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَادِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِنْهُمْ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَشَدَّ تَثْفِينَتًا (شُ

وَّاِذًا لَانْكِنْهُمْ فِنْ لَكُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا 6

وَكَهَدَيْنُهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ١٠

وَمَنْ يُطِيعُ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَاُولَيْكَ صَعَ الَّذِينِينَ ٱنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّيِبَيْنَ وَ الصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولَيْكَ رَفِيْقًا (شُ

प्रकृत यह अल्लाह (तआला) की तरफ से फज्ल है और अल्लाह (तआला) ही काफी जानकार है।

७१. हे मुसलमानो! अपने बचाव का सामान ले लो, फिर गिरोह-गिरोह बनकर प्रस्थान करो या सब के सब एक साथ प्रस्थान करो ।

**७२**. और बेशक तुम में कुछ ऐसे भी हैं जो संकोच (तरहुद) करते हैं<sup>2</sup> फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो कहते हैं कि अल्लाह (तआला) ने मुभ्न पर बड़ी नेमत की कि मैं उनके साथ मौजूद नहीं था।

७३. और अगर तुम को अल्लाह (तआला) का कोई फज़्ल हासिल हो जाये तो जैसे कि तुम में और उन में रिश्ता था ही नहीं, कहते हैं कि काश! मैं भी उन के साथ होता तो बड़ी कामयाबी को पहुँच जाता।

७४. लेकिन जो लोग दुनिया की जिन्दगी आखिरत के बदले बेच चुके हैं, उन्हें अल्लाह (तआला) की राह में जिहाद करना चाहिए और जो अल्लाह (तआला) की राह में जिहाद करते हुए श्रहीद हो जाये या विजयी हो जाये तो बेश्वक हम उसे बहुत अच्छा बदला अता करेंगे।

७५. भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में और उन कमजोर मर्दों, औरतों और नन्हें-नन्हें बच्चों के छुटकारे के लिए जिहाद न करों? जो इस तरह से दुआ कर रहे हैं कि हे हमारे रब! इन जालिमों की बस्ती से हमें निकाल दे और हमारे लिए खुद अपने पास से हिमायती मुकर्रर कर और हमारे लिए खास तौर से अपने ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ \* وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا ﴿ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا ﴿ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْمًا ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَيْمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُ

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَكِنْ لَيُبَطِّئَنَ \* فَإِنْ أَصَابَتُكُمْ مُصِيْبَةٌ قَالَ قَلْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَى إِذْ لَمُ مُصِيْبَةٌ عَلَى إِذْ لَمُ اللهُ عَلَى إِذْ لَمُ اللهُ عَلَى إِذْ لَمُ اللهُ عَلَى الذِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَلَهِنْ اَصَابَكُمْ فَضُلُّ مِّنَ اللهِ لَيَقُوْلَنَّ كَانَ لَمُ تَكُنُّ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَةً يُلينتَنَى كُنْتُ مَعَهُمْ فَافُوْذُ فَوْذًا عَظِيمًا (3)

فَلَدُهَا تِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ الّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ \* وَمَنْ يُّقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ آوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهُ وَاَجْرًا عَظِيْمًا (14)

وَمَالَكُمُ لِا ثُقَاتِكُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا آخُوجِهُنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِيمِ آهُلُهَا ، وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا } وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيْرًا (5ُ)

अपना बचाव करो, अस्त्र-शस्त्र (हथियार) और जंग का सामान और दूसरे साधन (जिरये) से ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह मुनाफिकों का बयान है । संकोच का मतलब जिहाद में जाने से कतराते और पीछे रह जाते हैं।

पास से सहायक बना <sup>[1</sup>

७६. जो लोग ईमान लाये हैं, वह तो अल्लाह (तआला) की राह में जिहाद करते हैं और जिन लोगों ने कुफ़ किया है वह तो तागूत की राह में लड़ते हैं बस,² तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो, यकीन करो कि शैतान की चाल (बिल्कुल कमजोर और) बहुत कमजोर है ।

७७. क्या तुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म दिया गया कि अपने हाथों को रोके रखों और नमाजें पढ़ते रहो और जकात अदा करते रहो, फिर जब उन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया तो उसी वक्त उनका एक गिरोह लोगों से इस तरह डरा हुआ था जैसे अल्लाह (तआला) का डर हो, बिल्क इससे भी अधिक | और कहने लगे, हे हमारे रख! तूने हम पर जिहाद क्यों फर्ज किया? अप कह दीजिए कि दुनिया का फायेदा तो बहुत कम है और परहेजगारों के लिए आखिरत बेहतर है, और तुम एक धागे के बराबर भी जुल्म न किये जाओगे |

ٱلْذِينُنَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوَآ آوُلِيا الطَّيْطِينَ التَّاكِيْدَ الشَّيْطِي كَانَ ضَعِيْقًا (6)

اَلُهُ تَوَ إِلَى الَّذِينَ قِيْلَ لَهُهُ كُفُّوْا اَيْدِيكُهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ \* فَلَيَا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخْشُيَةِ اللَّهِ أَوْاَشَلَ خَشْبَةً \* وَقَالُوا رَبَنَا لِهُ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ \* لَوْلَا اَخْرَتَنَا إِلَى اَجَلِ قريبٍ \* قُلُ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ \* وَالْإِخْرَةُ خَوْرِيْنٍ \* قُلُ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ \* وَالْإِخْرَةُ خَوْرِيْنِ الْقَلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ \* وَالْإِخْرَةُ

<sup>े</sup> जालिमों की बस्ती से (आयत के उतरने के आधार पर) मुराद मक्का है | हिजरत के बाद वहाँ बाकी रह जाने वाले मुसलमान ख़ास तौर से बूढ़े मर्द, औरत और बच्चे काफिरों के जुल्म से तंग आकर अल्लाह के दरबार में मदद की दुआ करते थे, अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ख़बरदार किया कि तुम متضنين (ऊपर बयान कमजोर इंसानों) को काफिरों से आजाद कराने के लिए जिहाद क्यों नहीं करते?

मुसलमान और काफिर दोनों को जंग की ज़रूरत होती है, लेकिन दोनों के जंग के मकसद में बड़ा फर्क है | मुसलमान अल्लाह के लिए लड़ता है, सिर्फ दुनिया या मुल्क बढ़ाने के लिए नहीं, जब कि काफिर का मकसद यही दुनिया और उस के फायदे होते हैं |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मक्के में मुसलमान चूंिक तादाद और संसाधन की कमी की वजह से लड़ने के लायक नहीं थे, इसिलए उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें जंग से रोके रखा गया, और दो बातों पर जोर दिया जाता रहा, एक यह िक काफिरों के जुल्म को सब और हिम्मत से बरदाश्त करें और माफी और हौसले से ही काम लें | दूसरे यह िक नमाज, जकात और दूसरी इबादत और तालीम के हिसाब से अमल करें तािक अल्लाह तआला से रिश्ता मजबूत बुनियादों पर कायम हो, लेकिन हिजरत के बाद मदीने में जब मुसलमानों की ताकत जमा हो गयी तो फिर उन्हें लड़ने की इजाजत दी गयी |

७८. तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें आ पकड़ेगी चाहे तुम मजबूत किलों में हो, और अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि यह अल्लाह (तआला) की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुँचती है, तो कह उठते हैं कि यह तेरी ओर से हैं । उन्हें कह दो, यह सब कुछ अल्लाह (तआला) की तरफ से हैं, उन्हें क्या हो गया है कि कोई बात समफने के क़रीब भी नहीं?

७९. तुभे जो भलाई मिलती है वह अल्लाह (तआला) की तरफ से है और जो बुराई पहुँचती है वह तेरे अपने ख़ुद की तरफ से है, हम ने तुभे मानव जाति के लिए रसूल बनाकर भेजा है और अल्लाह (तआला)गवाह काफी है ।

**६०.** इस रसूल (क्र्र) की जो इताअत करे उसी ने अल्लाह (तआला) की इताअत की और जो मुँह फेर ले तो हम ने आप को कोई उन पर रक्षक (निगरा) बना कर नहीं भेजा |

६१. और यह कहते तो हैं कि इताअत है, फिर जब आप के पास से उठ कर बाहर निकलते हैं तो उन में का एक गुट जो बात आप ने या उसने कही है उसके खिलाफ रातों को विचार-विमर्श्व (राय-मिश्वरा) करता है,² उन की रातों की बातचीत अल्लाह (तआला) लिख रहा है, आप उन से मुंह फेर लें और अल्लाह तआला पर भरोसा रखें, अल्लाह तआला काफी काम वनाने वाला है। اَيْنَ مَا تَكُوْنُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلُو كُنْتُهُ فِي بُرُونِ مُشَيِّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُوْلُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِاللّٰهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِئَةٌ يَقُوْلُوا هٰذِهِ مِن عِنْدِكَ لَا قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهُ فَمَالِ هَوُلاّ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (عَرَ

مَّ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَونَ اللهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّعَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُ وَ ٱرْسَلْنُكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا ﴿ وَالْسَلْنُكَ لِلنَّاسِ

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرُسُلُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا (أَهُ

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةً أَنْ فَإِذَا بَرَذُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآيِفَةً قِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُوْلُ ﴿ وَاللهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴿ فَآغِرِضُ عَنْهُمُ وَتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ ﴿ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا (١٤)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यहाँ से फिर से मुनाफिकों की बातों का बयान हो रहा है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह मुनाफिकीन आप के पास जो वातें जाहिर करते हैं, रातों को इस के खिलाफ बातें करते हैं और साजिञ्च करते हैं | आप \*\* उन से बचें और अल्लाह पर भरोसा करें, इनकी साजिञ्च आप को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि आप का निगहवान और कामों को बनाने वाला अल्लाह है |

इत्र. क्या यह लोग क़ुरआन पर विचार नहीं करते? अगर यह अल्लाह (तआला) के सिवाय किसी दूसरे की तरफ से होता तो बेशक इस में बहुत कुछ इख़ितलाफ पाते।

द3. और जहाँ उन को कोई ख़बर अमन या डर की मिली कि उन्होंने उसका प्रचार करना शुरू कर दिया, और अगर ये लोग उसे रसूल (ﷺ) के और अपने में से ऐसी वातों के जिरये तक पहुचने वालों के हवाले कर देते, तो इस की हक्रीकृत वह लोग मालूम कर लेते जो नतीजा मालूम करने की अक्ल रखते हैं और अगर अल्लाह (तआला) का फ़ज्ल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो कुछ इंसानों के सिवाय तुम सभी शैतान के पैरोकार बन जाते ।

द४. तो तू अल्लाह तआ़ला की राह में जिहाद करता रह, तुभे सिर्फ तेरे लिए ही हुक्म दिया जाता है ∣ हाँ, ईमानवालों को आकर्षित (मुतविज्जह) करता रह, बहुत मुमिकन है कि अल्लाह (तआ़ला) काफिरों के हमले को रोक दे और अल्लाह (तआ़ला) बहुत ताकृत वाला है और सजा देने में भी बहुत सख़्त है ∣

द्भ. जो इंसान किसी सवाब और भले काम करने की सिफारिश करे, उसे भी उसका कुछ हिस्सा मिलेगा और जो बुराई और बुरे काम करने की सिफारिश करे, उस के लिए भी उस में से

ٱفَلَا يَتَكَ بَّرُوُنَ الْقُرُانَ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْكِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَا قًا كَثِيْرًا ﴿ 32

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمُّرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُواْ بِهِ \* وَكُوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَ إِلَى اُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْكِطُوْنَهُ مِنْهُمُ \* وَكُوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَنْتُمُ الشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ 3

فَقَاتِلْ فِى سَمِيْلِ اللهِ ٤ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسَى اللهُ اَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ \* وَاللهُ اَشَكُ بَأْسًا وَاشَكُ تَنْكِيْلًا (4

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَا نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُنْ لَا كِفْلٌ مِنْهَا \* وَكَانَ اللّٰهُ عَلْ كُلِ شَىْ ﴿ مُقِيْدًا ﴿ ٤٤

मुरआन करीम से हिदायत हासिल करने के लिए उस में गौर करने पर जोर दिया जा रहा है और उसकी सच्चाई जांचने के लिए एक स्तर (मेयार) भी बताया जा रहा है कि अगर यह किसी इंसान के जिरये लिखा हुआ होता (जैसा कि काफिरों का ख्याल है) तो इसके बिषय और बयान किये गये हादसों में टकराव और एख़्तिलाफ़ होता, क्योंिक यह एक छोटी किताब नहीं है । एक बड़ी और तफ़सीली किताब है, जिसका हर हिस्सा मोजिजा और अदब में बेमिसाल है, जबिक इंसान के जिरये बनाई किताब में जुबान का मेयार और उसकी कोमलता और सरलता स्थिर (कायम) नहीं रहती ।

एक हिस्सा है और अल्लाह (तआला) हर चीज पर क़ुदरत रखने वाला है |

**६६**. और जब तुम्हें सलाम किया जाये तो उस से अच्छा जवाब दो, या उन्हीं लफ़्जों को पलट दो, बेश्वक अल्लाह (तआ़ला) हर चीज का हिसाब लेने वाला है |

**८७**. अल्लाह वह है, जिस के सिवाय कोई (सच्चा) माबूद नहीं, वह तुम सब को जरूर कयामत के दिन जमा करेगा, जिस के (आने) में कोई शक नहीं, अल्लाह (तआला) से ज्यादा सच किस की बात होगी |

ददः तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो गुट हो रहे हो? उन्हें तो उन के अमलों की वजह से अल्लाह (तआला) ने औंधा कर दिया है! अब क्या तुम यह चाहते हो कि उसे राह दिखाओ, जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया है, तो जिसे अल्लाह गुमराह कर दे कभी तुम उस के लिए कोई राह न पाओगे !

**६९.** वह तमन्ना करते हैं कि जैसे काफिर वे हैं तुम भी उनकी तरह ईमान का इंकार करने लगो और तुम सभी बराबर बन जाओ, इसलिए उनमें से किसी को हक़ीकी दोस्त न बनाओ<sup>2</sup> जब तक वह अल्लाह की राह में हिजरत न करें, फिर अगर (इस से) मुँह फेरें तो उन्हें पकड़ो<sup>3</sup> और कल्ल करो जहाँ पाओ | होशियार! उन में से किसी को दोस्त और मददगार न समझ बैठो |

وَإِذَا حُتِيْنَتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَكَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْرُدُّوْهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿ 80

ٱللهُ لاَ إِلٰهَ الاَّهُوَ ﴿ لَيَجْمَعُنَكُمُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ لاَ رَبْبَ فِيْهِ ﴿ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَوِيْثًا ﴿ ۚ

فَهَاكَكُمْ فِي الْمُنْفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ اَرْكَسَهُمُ بِهَاكَسَبُوْا ﴿ اَتُويْدُونَ اَنْ تَهُدُوا اَمْنُ اَضَلَّ اللهُ ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَانَ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ ١٤

وَدُّوْا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَّا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُونَ سَوَآءً فَلَا تَخُوْلُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَخِذُنُوا مِنْهُمُ اَوْلِيَآءً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَهِيْلِ اللهِ \* فَإِنْ فَا فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْ تُنُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْ تُنُوهُمْ وَلِيْنَا وَجَدْ ثُوا مِنْهُمْ وَلِيْنَا وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمُ وَلِيْنَا وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمُ وَلِيْنَا وَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمُ وَلِيْنَا

पह सवाल इंकार के लिए है यानी तुम्हारे बीच इन मुनाफिकों के बारे में एख़्तिलाफ नहीं होना चाहिए था, इन मुनाफिकों से मुराद वह लोग हैं जो ओहद की जंग के वक्त मदीना घहर के बाहर कुछ दूर जाने के बाद वापस आ गये थे कि हमारी बात नहीं मानी गयी।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हिजरत (इस्लाम के लिए देश छोड़ना) इस बात का सुबूत है कि अब यह खालिस मुसलमान बन गये हैं, इस हालत में दोस्ती और मुहब्बत जायेज होगी |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी जब तुम्हें उन पर वश और हक़ हासिल हो जाये !

९०. लेकिन जो उस कौम से रिश्ता रखते हों जिनके और तुम्हारे बीच सुलह हो चुकी हो या जो तुम्हारे पास आयें तो उन के दिल तंग हो रहे हों कि तुम से लड़ें, और अपनी कौम से लड़ें, और अपनी कौम से लड़ें, और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर कूवत अता कर देता और वह जरूर तुम से लड़ते, तो अगर वह तुम से अलग रहें और लड़ाई न करें और तुम्हारी ओर सलामती का पैगाम पेश करें, तो (फिर) अल्लाह ने तुम्हारे लिये उन पर कोई राह जंग की नहीं बनाई है।

९१. तुम कुछ दुसरों को पाओगे जो तुम से और अपनी क्रीम से महफूज रहना चाहते हैं, और जब कभी वह फितना। की तरफ फेरे जाते हैं तो उस में औधे मुहं पड़ जाते हैं, अगर वह तुम से अलग न रहें और तुम से सुलह न करें और अपने हाथ न रोकें तो उन्हें पकड़ो और जहाँ पाओ कत्ल करो, यही वह हैं जिन पर हम ने तुम को खुली हुज्जत दिया है।

९२. किसी मुसलमान के लिये जायेज नहीं कि किसी मुसलमान का कत्ल कर दे, लेकिन चूक से हो जाये (तो और बात है) और जो इंसान किसी मुसलमान का कत्ल चूक से कर दे² तो उस पर एक मुसलमान गुलाम (या दासी) आजाद करना और मकतूल के रिश्तेदारों को खून की कीमत देना है ।3 लेकिन यह और बात

إلاَ اتَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمُ مِّيْثَاقُ اَوْجَاءُوْكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ وَرَوْشَاءَاللهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُوْكُمْ وَإِن اعْتَزُلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَالْقَوْالِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَا اللهَ عَنَا جَعَلَ الله كَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (9)

سَتَجِدُهُ وَنَ أَخَرِيْنَ يُرِيْدُ وَنَ آنَ يَأَمُنُوكُمْ وَ
يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ لَكُمْهَا رُدُّوْآ إِلَى الْفِتْنَةِ ٱرْكِسُوا
فِيْهَا \* فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوْآ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ
وَيَكُفُّواۤ اَيُهِيَهُمْ فَخُذُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ
ثَقِفْتُهُوهُمُ \* وَأُولَئِهُمُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمُ
سُلُطُنًا مُبِينًا (وَنَ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءًا وَمَنْ قَتَلُ مُؤْمِنًا خَطَاءًا فَتَصْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى آهْلِهَ إِلَاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُةٍ لَكُوْرُو هُوَمُؤْمِنُ فَتَحْدِيْدُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> फितना से मुराद िशक भी हो सकता है ارکسوا فیها उसी िशक में लौटा दिये जाते, या फितना से मुराद लड़ाई है िक जब उन्हें मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए बुलाया या लौटाया जाता है, तो वह उस पर तैयार हो जाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> गलती की वजह और हालात कई एक हो सकती हैं, मक्रसद है कि ख़्याल और इरादा क्रत्ल करने का न हो, लेकिन किसी वजह से क्रत्ल हो जाये !

यह गलती से क़त्ल के गुनाह की सजा का बयान हो रहा है, जो दो रूप में है | एक कफ़्फारा और तौवा के रूप में है, या एक मुसलमान गुलाम को आजाद करना और दूसरे इंसानी हुकूक के रूप में है, और वह है दियत (ख़ून की कीमत) मरने वाले के ख़ून के बदले मरने वाले के बारिसों को जो कुछ भी दिया जाये, वह दियत है | और दियत की मिक़दार हदीसों की बुनियाद

है कि वह माफ कर दें, और अगर वह मकतूल तुम्हारे दुश्मन कौम से हो और मुसलमान हो तो एक मुसलमान गुलाम आजाद करना जरूरी है, और अगर मकतूल उस कौम से है जिसके और तुम्हारे (मुसलमानों के) बीच सुलह है तो ख़ून की कीमत उसके रिश्तेदारों को अदा करना है और एक मुसलमान गुलाम आजाद करना भी है, और जो न पाये उस को दो महीने लगातार रोजा रखना है। अल्लाह से माफ करवाने के लिए, और अल्लाह जानने वाला व हिक्मत वाला है।

९३. और जो कोई किसी मुसलमान को जान-वूफ कर करल कर डाले उसकी सजा जहन्नम है, जिस में वह हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह (तआला) का गजब है | 2 उसे अल्लाह (तआला) وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُو ُ وَبَيْنَهُمْ مِّيْتَاقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى الْهِلِهِ وَتَحْدِيْرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ عَنَنْ لَمْ يَجِنْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَتَوْبَةً فِنَ اللهِ طُوكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (9)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَبِّدًا فَجَزَّآؤُهُ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيهُا وَخَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَلَمَابًا عَظِيْمًا ۞

पर सौ ऊंट या उसके बराबर नगद सोना, चौदी या रूपया के रूप में होगी।

टिप्पणी: ध्यान रहे कि जान वूभ कर कत्ल में ख़ून का वदला ख़ून है (जिसे कसास कहते हैं) या सजा के तौर पर दियत है, और सजा के तौर पर दियत की मिकदार सौ ऊंट है जो उम्र और सेहत के हिसाव से तीन तरह का होना चाहिए, जविक भूल-चूक में कत्ल होने से सिर्फ दियत है, किसास नहीं है।

- ' यानी अगर मुलाम आजाद करने की ताकत न हो तो पहली हालत और इस आखिरी हालत में दियत के साथ लगातार (विना नागा) के दो माह रोजे हैं, अगर वीच में नागा हो गया तो पुन: नये सिरे से रोजे रखने जरूरी होंगे, लेकिन दीनी वजह से नागा हो जाने पर नये सिरे से रोजा रखने की जरूरत नहीं है | जैसे माहवारी, प्रसव रक्त या कठिन रोग की वजह से रोजा रखने में हकावट हो, सफ़र को दीनी वजह मानने में एष्टितलाफ़ है | (इन्ने कसीर)
- <sup>2</sup> यह जान बूभकर किये गये कत्ल की सजा है | कत्ल तीन तरह का होता है : (९) अनजाने में कत्ल (जिसका वयान इस आयत से पहली आयत में है) (२) जान बूझकर कत्ल की तरह (जो हदीस से साबित है) (३) जान बूभकर कत्ल, जिसका मतलब है किसी का इरादये कत्ल से कत्ल किया गया हो, और इसके लिए उस साधन तंत्र का इस्तेमाल करना जिससे आम तौर पर कत्ल किया जाता है, जैसे तलवार, भाला वगैरह | इस आयत में मुसलमान के कत्ल पर बहुत सख़्त चेतावनी (तंबीह) दी गयी है जैसे : इसकी सजा जहन्नम है, जिसमें हमेशा रहना होगा, इसके सिवाय अल्लाह तआला का गजब और उसकी लानत और बहुत बड़ा अजाव भी होगा, इतनी सख़्त सजा एक ही बब्त में किसी दूसरे गुनाह में बयान नहीं की गई हैं, जिससे यह वाजेह होता है कि एक मुसलमान का कत्ल अल्लाह तआला के यहाँ कित " सख़्त गुनाह है ।

सूरतुन निसा-४

ने लानत की है और उस के लिए बहुत बड़ी सजा तैयार कर रखी है |

९४. हे ईमानवालो ! जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो जांच-पड़ताल कर लो और जो तुम से सलाम अलैक कहे तुम उसे यह न कहो कि तू ईमानवाला नहीं | तुम दुनियावी जिन्दगी के असवाब की खोज में हो तो अल्लाह (तआला) के पास बहुत से सुख के असवाब हैं, पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह (तआला) ने तुम पर एहसान किया, इसलिए तुम जरूर खोज (छानबीन) कर लिया करो, वेशक अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमलों को अच्छी तरह जानता है |

९४. जो मुसलमान बिला वजह बैठे रहें और जो अल्लाह की राह में अपने तन-धन के साथ जिहाद करते हों बराबर न होंगे, अल्लाह ने उन्हें जो अपने मालों और जानों के साथ जिहाद करते हैं उन पर जो बैठे रहते हैं दर्जों में फजीलत दी है और वैसे तो हर एक को शुभवचन दिया है, लेकिन अल्लाह ने जो जिहाद करने वाले हैं उनको बैठे रहने वालों पर बड़े अज की फजीलत दी है।

९६. अपनी तरफ से दर्जे की भी, माफी की भी और रहम की भी, और अल्लाह बख़्बने वाला रहम करने वाला है । يَايَتُهَا الَّذِينَ اَمَنُوْ الذَاصَدَيْتُمُ فِي سَدِيلِ اللهِ فَتَبَيَّتُوْ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ اَلْقَى الْيَكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا عَتَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيْوةِ اللَّانُيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَالِمُ كَثِيْرَةً \* كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُوا اللهَ الله كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا (4)

لَا يَسْتَوَى الْقُولُ وَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَدِ وَ الْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ يِامُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ يِامُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعِدِيْنَ دَرَجَةً \* وَكُلاَّ وَعَدَاللهُ الْمُسْفَى \* وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِينَ نَ اَجُرًا عَظِيمًا (وَا

دَرَجْتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْهَةً ﴿ وَخَهَةً ﴿ وَكَانَ اللَّهُ خَفُورًا تَحِيْمًا ﴿

हदीस में भी इसकी कड़ी आलोचना और इस पर सख़्त चेतावनी का बयान है।

यानी तन, मन और धन से जिहाद करने वालों को जो मुक्राम हासिल होगा, जिहाद में हिस्सा न लेने वाले जबिक इस से महरूम रहेंगे, फिर भी अल्लाह तआला ने दोनों को भलाई का वादा किया है | इस से आलिमों ने यह मतलब निकाला है कि आम हालतों में जिहाद फर्ज नहीं, जरूरत के मुताबिक फर्ज है यानी अगर आवश्यकतानुसार लोग जिहाद में हिस्सा ले लें तो उस इलाके के दूसरे लोगों की ओर से इस फर्ज की अदायगी समभी जायेगी |

९७. जो लोग अपने आप पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी जान निकालते हैं तो कहते हैं कि तुम किस हालत में थे? वह कहते हैं कि हम जमीन में कमजोर थे, तो वे सवाल करते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन कुशादा न थी कि तुम उस में हिजरत कर जाते? इन्हीं लोगों का मुकाम जहन्नम है और वह बुरा मुकाम है।

९८. लेकिन जो मर्द, औरत और बच्चे मजबूर हैं जो कोई उपाय नहीं कर सकते और न रास्ता जानते हैं।

 तो बहुत मुमिकन है कि अल्लाह (तआला) उन्हें माफ कर दे, और अल्लाह माफ करने वाला बड़शने वाला है ।

900. और जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा, वह जमीन पर बहुत से रहने की जगह भी पायेगा और कुशादगी भी, और जो कोई अपने घर से अल्लाह (तआला) और उस के रसूल (ﷺ) की तरफ़ निकल पड़ा, फिर उसे मौत ने पकड़ लिया हो तो भी जरूर उसका अज अल्लाह (तआला) के ऊपर होगा, और अल्लाह (तआला) माफ़ करने वाला रहीम है | إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِينَ اَنْفُيهِمُ قَالُواْ فِيْمَ كُنْنُكُمُ ﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ ﴿ قَالُوْاۤ اَلَمُ تَتَكُنُ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا جِرُواْ فِيْهَا ﴿ فَالَوالِيكَ مَا وْلَهُمُ جَهَلَمُ ﴿ وَسَاءَتْ مَصِدْيًا ﴿ وَ﴾

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ
وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ حِيْلَةً
وَلَا يَهْتَدُ وْنَ سَبِيلًا ﴿
قَلَا يَهْتَدُ وْنَ سَبِيلًا ﴿
قَالَ يَهْتُ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ اللهُ وَلَا يَعْفُو عَنْهُمْ اللهُ وَلَا اللهُ عَفُواً إِلَا ﴿
وَكَانَ اللهُ عَفُواً عَفُورًا (﴿
وَكَانَ اللهُ عَفُواً اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُواً اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَمِيْلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًّا كَشِيْرًا وَسَعَةً ﴿ وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَحَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا زَحِيمًا ﴿

यहाँ "जमीन" से मुराद आयत के उतरने की फजीलत की बुनियाद पर मक्का और उसका करीबी इलाका है और अल्लाह की जमीन से मुराद मदीना है, लेकिन हुक्म के बुनियाद पर आम धरती है यानी पहला मुकाम काफिरों का इलाका होगा, जहाँ इस्लाम की तालीम के हिसाब से काम करना कठिन हो जाये | और अल्लाह की जमीन से मुराद वह हर इलाका होगा जहाँ इंसान अल्लाह के दीन की पैरवी के मकसद से हिजरत करके जाते हैं |

यह उन मर्दों, औरतों और बच्चों को इस हुक्म से अलग किया है, जो वसायेल से महरूम और जो राह से भी अंजान थे | बच्चे अगरचे दीनी क्रानून की पैरवी करने के लिए मजबूर नहीं हैं, लेकिन यहाँ उनका बयान करके हिजरत की फजीलत को और वाजेह किया गया है कि बच्चे भी हिजरत करें या फिर यहाँ पर बालिग उम्र के क्रीब पहुँचने वाले बच्चे होगें |

909. और जब जमीन में सफर करो तो तुम पर नमाज कस करने (चार रकअत की नमाज दो रकअत पढ़ने में) कोई बुराई नहीं, अगर तुम्हें यह डर हो कि काफिर (विश्वासहीन) तुम्हें तकलीफ देंगे, बेशक कुफ्फार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।

१०२. और जब आप उन में हों और उन के लिए नमाज को कायम करें तो चाहिए कि उनका एक गुट आप के साथ हथियार लिए खड़ा हो, फिर जब यह सज्दा कर चुकें तो यह हट कर तुम्हारे पीछे आ जायें और दूसरा गुट जिस ने नमाज नहीं पढ़ी है वह आ जाये, और तेरे साथ नमाज अदा करें और अपना बचाव और अपने हथियार लिए रहे, काफिर चाहते हैं कि तुम किसी तरह अपने हथियार और अपने सामानों से वेखबर हो जाओ, तो वह तुम पर अचानक हमला कर दें। और हा, अपने हथियार उतारकर रखने में उस वक्त तुम पर कोई बुराई नहीं जबिक तुम तकलीफ में हो, या बारिश की वजह दा रोग होने की वजह हो और

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُرُوْا مِنَ الصَّلُوةِ اللهِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اللهِ الْكَفِيئِنَ كَانُوْا لَكُمْ عَلُوًا مَّهِيئًا اللهِ

وَإِذَا كُنْتَ فِيهُومُ فَاقَبْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمُ طَآبٍ فَهُ أَمِنْهُمْ مُعَكَ وَلْيَا حُنُ وَآاسُلِحَتَهُمُ وَ فَاذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَآبٍكُمُ م وَلْتَأْتِ طَآبِفَهُ أَخُرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَا خُدُوا لَوْ تَغَفَّلُونَ عَنْ اَسْلِحَتَهُمُ وَ وَالْكِنِينَ كَفُرُوا لَوْ تَغَفَّلُونَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمُ وَ الْمَيْعَتِكُمُ وَ الْمَيْعَتِكُمُ فَيَهِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَ وَلاجُنَا عَنَ اللهَ عَلَيْكُمُ وَالْمَيْعَتِكُمُ عَنْ مَطْرِ اوْكُنْتُمُ عَنْ مَطْرِ اوْكُنْتُمُ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَالْمِنَا وَاللهَ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

इस में सफर की हालत में नमाज कस करना (चार रकअत वाली नमाज को दो रकअत ही पढ़ने) की इजाजत दी जा रही है। अगर तुम्हें डर हो गालिब हालात की बुनियाद पर है, क्योंकि उस समय पूरा अरब मैदाने जंग बना हुआ था, किसी तरफ का सफर खतरे से खाली नहीं था, यानी यह रुकाबट नहीं है कि अगर रास्ता में डर हो तो कम्म का हुक्म है, क्योंकि कुरआन करीम के दूसरे मुकामों पर इसी तरह की शर्तों का बयान है जो गालिब हालात से ऐसा मुमिकन हो सकता है। जैसे "तुम अपनी दासियों को बदकारी के लिए मजबूर न करो, अगर वह इससे बचना चाहें" चूिक वह बचना चाहती थीं इसलिए अल्लाह तआला ने बयान किया, नहीं तो इसका मतलब यह कदािप नहीं कि अगर वह तैयार हों तो तुम्हारे लिए जायेज है कि तुम उन से कुकर्म करवा लिया करों।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस आयत में सलातुल खीफ (डर के वस्त की नमाज) की आजा, बल्कि हुक्म दिया जा रहा है। सलातुल खीफ का मतलब है डर की नमाज, यह उस वस्त जायेज है, जब मुसलमान और काफिरों की फौजें आमने-सामने जंग के लिए तैयार खड़ी हों और एक पल की भी गफलत मुसलमानों के लिए बहुत ही नुकसानदह साबित हो सकती है, ऐसे वस्त में अगर नमाज का वस्त आ जाये तो सलातुल खीफ का हुक्म है।

अपने बचाव के सामान साथ में लिये रखो ! वेशक अल्लाह तआला ने नकारने वालों के लिए रुसवाई का अजाब तैयार कर रखा है !

**१०३.** फिर जब तुम नमाज पढ़ चुको तो उठते, बैठते और लेटते अल्लाह (तआला) का जिक्र करते रहो<sup>।</sup> और श्वांति प्राप्त (हासिल) हो तो नमाज कायम करो, बेशक<sup>2</sup> नमाज मुसलमानों पर निश्चित और निर्धारित (मुकर्रर) वक्त पर फर्ज की गयी है ।<sup>3</sup>

90४. और उन लोगों का पीछा करने से सुस्ती न करो, अगर तुम्हें तकलीफ होती है, तो उन्हें भी तकलीफ होती है जैसे तुम्हें होती है, और तुम अल्लाह (तआला) से वह उम्मीदें रखते हो जो उन्हें नहीं, और अल्लाह (तआला) जानने वाला हिक्मत वाला है ।

90%. बेशक, हम ने तुम्हारी तरफ हक के साथ किताब उतारा है, ताकि तुम लोगों के बीच उस के हिसाब से इंसाफ करो जिस से अल्लाह (तआला) ने तुम्हें बाखबर कराया, और ख्यानत करने वालों के हिमायती न बनो ।

**१०६**. और अल्लाह (तआला) से माफी मांगो, बेशक अल्लाह तआला बढ़शने वाला रहम करने वाला है | فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوْةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيلُمَّا وَقَعُوْدً وَعَلْ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمُ فَاقِيْمُوا الصَّلَوْةَ ۚ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا مَّوْقُوْتًا ۞

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآء الْقُوْمِ ۖ إِنْ تَكُوْنُواْ تَأْلَمُوْنَ غَاِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَّا تَأْلَمُوْنَ \* وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ إِلَٰهُ

إِنَّا آنْزَنْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آرْنكَ اللهُ \* وَلَا تُكُنُّ لِلْخَالِمِيْنَ خَصِيْمًا (اللهُ اللهُ \* وَلَا تُكُنُّ لِلْخَالِمِيْنَ

وًاسْتَغْفِرِ اللهَ الآنَ اللهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيْمًا (100)

<sup>&#</sup>x27; मुराद यही डर की नमाज है, इस में चूिक सहूलत दी गयी है, इसलिए इसको पूरा करने के लिए कहा जा रहा है कि खड़े, बैठे, और लेटे अल्लाह का बयान करते रहो।

इस से मुराद यह है कि जब जंग के बादल छंट जायें तो फिर नमाज को उस के उसी तरीके के हिसाब से पढ़ना है, जो आम हालत में पढ़ी जाती है ।

<sup>3</sup> इस में नमाज को मुकररा वक्त से पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है, जिस से मालूम होता है कि दीनी वजुहात के बगैर दो नमाजों को जमा करना सही नहीं है, क्योंकि इस तरह कम से कम एक नमाज अपने मुकररा वक्त पर नहीं पढ़ी जायेगी, जो इस आयत के खिलाफ है ।

१०७. और उनकी ओर से भागड़ा न करो जो ख़ुद अपना ही विश्वासघात करते हैं, बेशक धोखेबाज पापी अल्लाह (तआला) को अच्छा नहीं लगता ।

१०८. वह लोगों से तो छूप जाते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं छूप सकते, वह उन के साथ है जब कि वे रात में अप्रिय बातों की योजना बनाते हैं और अल्लाह उन के करतत को घेरे हुये है |

१०९. हा, यह तुम लोग हो जो उन के हक में दिनया में लड़े, लेकिन क्यामत के दिन उन की तरफ से अल्लाह से कौन बहस करेगा और कौन उनका वकील बनकर खड़ा होगा ।

१९०. और जो भी कोई बुराई करे या ख़ुद अपने जपर जुल्म करे, फिर अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह को वर्ष्यने वाला, रहम करने वाला पायेगा ।

وَمَنْ يَكْسِبُ اِثْمًا فَإِنَّهَا فِأَلْهَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ | 999. अौर जो गुनाह करता है उसका बोझ उसी पर है,<sup>2</sup> और अल्लाह जानने वाला, हिक्मत वाला है ।

992. और जो कोई बुराई या गुनाह करता है फिर किसी बेगुनाह पर थोप देता है, उस ने खला बहतान और वहत गुनाह किया।

وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِثُ مَنْ كَانَ خَوَانًا اَثُنَّا (أَنْهُ) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ط وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْبَلُونَ مُحِبُطًا (١٥٥)

هَانَتُمْ هَؤُلاء لِمَالْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْعَيْوةِ الدُّنْيَا سَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ تَوْمَ الْقِيْمَةِ أَمْرَ مَنْ يُكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا (10)

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِبِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيْمًا (١١٥)

وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١١)

وَمَنْ يُكُسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَوْمِ بِهِ بَرِينًا فَقَدِ اخْتَهُلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُهِينًا إِنَّ

﴿ وَلاَ تُزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ﴾

"कोई वोभ उठाने वाला किसी दूसरे का वोभ नहीं उठायेगा |» (सूर: बनी इसाईल-१५) यानी कोई किसी का उत्तरदायी (जवाबदेह) नहीं होगा, हर इंसान को वहीं कुछ मिलेगा जो कमा कर साथ ले गया होगा |

<sup>&#</sup>x27; यानी जब इस गुनाह की वजह से उसकी पकड़ होगी, तो कौन अल्लाह की पकड़ से उसे बचा सकेगा?

<sup>2</sup> इस विषय को दूसरी आयत में अल्लाह तआ़ला फरमाता है:

99३. और अगर आप पर अल्लाह का फज्ल और रहमत न होती तो उन के एक गुट ने आप को गुमराह करने की साजिश कर लिया था, लेकिन वह ख़ुद को गुमराह करते हैं और वह आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह ने आप पर किताव और इल्म उतारा है और आप जिसको नहीं जानते थे उसका इल्म दिया है और आप पर अल्लाह का भारी फज्ल है।

99४. उनकी ज़्यादातर कानाफूसी में कोई भलाई नहीं, लेकिन जिस ने एहसान या भलाई या लोगों के बीच सुधार के लिये हुक्म दिया<sup>2</sup> और जो यह काम अल्लाह की मर्जी की खोज के लिए करेगा<sup>3</sup> हम उसे हकीकत में बहुत बड़ा बदला देंगे।

99४. और जो सच्ची राह के वाजेह होने के बाद रसूल (मुहम्मद ﷺ) की मुखालफत करेगा और मुसलमानों के रास्ते के सिवाय खोज करेगा, हम उसे उसी ओर जिस ओर वह फिरता हो फेर देंगे, फिर हम उसे जहन्नम में झोंक⁴ देंगे और वह वहुत बुरी जगह है | وَكُوْلَا فَضْلُ اللهِ عَكَيْكَ وَرَضَتُهُ لَهَمَّتْ ظَالَمِهَةٌ مِّنْهُمُ اَن يُضِلُّوْكَ اللهِ وَمَا يُضِلُّوْنَ اللهِ اَنْفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءً الْوَلْمَةَ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعُلَمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعُلَمُ اللهِ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١) لَاخُيْرَ فِي كَثِيرُ مِّنْ نَجُولِهُمْ اللهِ مَنْ امَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْمَعُرُونِ أَوْ اصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ اللهِ فَسَوْنَ وَمَنْ يَقَعَلْ ذٰلِكَ الْبَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْنَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيمًا (١١)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّنَ لَهُ الْهُلٰى وَيَتَّبِغُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا (وَأَنْ

<sup>े</sup> بوی नजवा (कानफूसी) से मुराद वह बातें हैं जो मुनाफिक आपस में मुसलमानों के खिलाफ या एक-दूसरे के खिलाफ करने थे |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी दान-पुण्य (सदकात), भलाई (जो हर तरह के सवाब को श्वामिल है) और लोगों के बीच सुधार करने के बारे में मश्विरा सवाब पर आधारित हैं, जैसािक इन कामों की फजीलत और अहमियत पर हदीस में भी जोर दिया गया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> क्योंकि अगर इख़्लास (यानी अल्लाह की ख़ुश्री का मकसद) नहीं होगा, तो बड़े से बड़ा कर्म भी बेकार जायेगा, विल्क फितना वन जायेगा | अल्लाह हमें फितना और दिखावे के काम से बचाये |

हिदायत वाजेह हो जाने के बाद रस्लुल्लाह क के खिलाफ और मुसलमानों का रास्ता छोड़ कर किसी दूसरे रास्ते की पैरवी इस्लाम में से निकलना है, जिस पर यहाँ जहन्नम की धमकी दी गयी है।

99६. अल्लाह अपने साथ शिर्क किये जाने को कभी भी माफ नहीं करेगा और इस के सिवाय (गुनाहों) को जिस के लिये चाहे माफ कर देगा और जिस ने अल्लाह के साथ शिर्क किया वह बहुत दूर बहक गया।

99७. यह तो अल्लाह (तआला) को छोड़कर केवल देवियों को पुकारते हैं 1 और हकीकृत में यह दुष्ट (मरदूद) शैतान को पुकारते हैं |2

995. जिसे अल्लाह (तआला) ने लानत की है, और उस ने कहा है कि तेरे बन्दों में से मैं मुकर्रर हिस्सा ले कर रहूँगा |3

99९. और उन्हें राह से भटकाता रहूँगा और भूठी उम्मीदें दिलाता रहुँगा⁴ और उन्हें तालीम दूँगा कि जानवरों के कान चीरें⁵ और उन से कहूँगा कि अल्लाह की बनाई हुई चक्ल बिगाड़ दें | सुनो, जो अल्लाह को छोड़ कर चैतान को अपना दोस्त बनायेगा वह खुले घाटे में होगा |

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوُنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ \* وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيْدًا (١١)

إِنْ يَّدُعُونَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَّا إِنْكَاءَ وَإِنْ يَّدُعُونَ إِلَّا شَيْطُنًا مَرِيْدًا (اللَّ يَّدُعُونَ إِلَّا شَيْطُنًا مَرِيْدًا (اللَّ لَّعَنَهُ اللهُ مَوَ قَالَ لَاتَّخِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُوهُما (اللَّ

ۊٞۘۘۘۘۘۘۘڒؙۻؚڶۜڹۜۿؙۄ۫ۅؘۘۘڒؙڡؙێؚؽڹۜۿۄ۫ۅؘڵۿؙۯڹؘۿۿ؞۬ڣؘؽؠؙڹؾؚٞڬٛڹۜ ٵٚڎؘٵڹٵڵؙٳٛٮؙۼٵڡؚڔۅٙڵڶۿڒڟۿؙ؞۫ڣؘڷؽۼؙؾؚۨۯؙؾۜڂؙڷؾٙٵڶڶڡؚ<sup>ڂ</sup> ۅؘڡۜڹۛؾؿۧڿؚؽؚٵڶڞٞؽڟڹۅؘڸؾؖٵڝؚٞڹؙڎ۠ۏؚٵٮڵؾۅڣؘڡۜٙڵ ڂٙڛڒڂؙڛ۫ۅؘڶٵڡٞ۠ۻ۪ؽڹٵ۞ٛ۩

ابات (इनास) (औरतों) से मुराद या तो मूर्तियी हैं, जिनके नाम स्त्रीलिंग में थे | जैसे بات (लात), ابات (ज़ज़ा), عني (मनात) और الله (नायेल:) आदि | या मुराद फरिरते हैं, क्योंकि अरब के मूर्तिपूजक फरिरतों को अल्लाह की बेटिया समफते थे और उनकी इबादत करते थे |

मूर्ति, फ्रिरिश्तों और दूसरे लोगों की इबादत हकीकृत में शैतान की इबादत है, क्योंकि शैतान ही इसान को अल्लाह के दरवाजे से बहका कर दूसरे के दरवार में और चौखट पर भुकाता है, जैसा कि अगली आयत में है ।

अम्मुक्ररर हिस्सा" से मुराद नजर-नियाज भी हो सकता है, जो मूर्तिपूजक, कब्रों में दफन (गड़े) इंसान के नाम पर निकालते हैं और नरकवासियों का वह हिस्सा भी हो सकता है, जिन्हें बैतान भटका कर अपने साथ जहन्नम में ले जायेगा ।

यह वह भूठी उम्मीदें हैं, जो वैतान के लालच और हस्तक्षेप (दखलअंदाजी) से पैदा होती हैं और इंसानों के भटकावे की वजह बनती हैं ।

<sup>े</sup> यह ميرة (बहीर:) और سابة (सायब:) जानवरों के निश्चान और शक्ल हैं | मुश्वरिक उनको मूर्तियों के नाम से दान कर देते थे, तो पहचान के लिए कान आदि चीर दिया करते थे |

**१२०**. वह उन से (जवानी) वादे करता रहेगा और हरे बाग दिखाता रहेगा (लेकिन याद रखो) शैतान के जो वादे उन से हैं वह पूरी तरह से धोखा हैं।

**१२**९. यह वह लोग हैं जिनका मुक्राम जहन्नम है, जहाँ से उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा।

9२२. और जो ईमान लायें और भले काम करें, हम उन्हें उन जन्नतों में ले जायेंगे, जिन के नीचे नहरें वह रही हैं, जहां वह हमेशा रहेंगे | यह है अल्लाह का वादा जो बेशक सच है और अल्लाह से अधिक सच्चा अपनी बात में कौन हो सकता है?

9२३. तुम्हारी आरज्ञूओं और अहले किताब की आरज्ञूओं से कुछ नहीं होना है, जो वुरा करेगा उस की सजा पायेगा और अल्लाह के सिवाय अपना कोई वली और मददगार नहीं पायेगा।

१२४. और जो ईमानवाला हो मर्द हो या औरत और वह नेक अमल करे, बेश्वक इस तरह के लोग जन्नत में जायेंगे और खजूर की गुठली की फांक के बराबर भी उस का हक नहीं मारा जायेगा।

**१२४**. और उस से अच्छे दीन वाला कौन हो सकता है जो अल्लाह के लिए पूर्ण आतम-समर्पण (मुकम्मल खुद सपुर्दगी) कर दे और वह नेक भी हो, और इब्राहीम के दीन की पैरवी किया हो जो यकसू थे और इब्राहीम को अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया है। يَعِنُ هُمْ وَيُمَنِّيْهِهُمْ ﴿ وَمَا يَعِنُ هُمُ الشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا (20)

اُولَيْكَ مَا وْلَهُمْ جَهَنَّمُ رُولَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيْصًا (12)

وَالَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَعَبِلُوا الفيلِطْتِ سَنُدُخِلُهُمُ جَنْتٍ تَجُرِى مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ اَبَدًا ﴿ وَعُدَاللّٰهِ حَقًّا ﴿ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ قَيُلًا (22)

لَيْسَ بِآمَانِيَّكُمْ وَلَا آمَانِيَ آهْلِ الْكِتْبِ ﴿
مَنْ يَغْمَلُ سُوْءًا يُّجُزَ بِهِ ﴿ وَلَا يَجِلُ لَهُ مِنْ
دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا (﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وَمَنْ يَعُمَلُ مِنَ الطّبِلِطْتِ مِنْ ذَكُواَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِيكَ يَلْمُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقَيْرًا (٤٠٠)

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَنُ اَسُلَمَ وَجُهَةُ بِلَٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْلِهِيْمَ حَنِيْقًا ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ اِبْلِهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿ 23

<sup>&#</sup>x27; यहाँ कामयाबी का एक मेयार और उसके एक नमूना का बयान किया जा रहा है, पैमाना यह है कि ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर दे, भलाई करने वाला बन जाये और इब्राहीम के दीन की पैरवी करे और हजरत इब्राहीम वह हैं, जिनको अल्लाह तआला ने अपना ख़लील बनाया।

**१२६**. और जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज को घेरने वाला है।

१२७. वे औरतों के बारे में आप से सवाल करते हैं, आप कह दें कि ख़ुद अल्लाह तुम्हें उन के बारे में हुक्म देता है और जो कुछ किताब (क़ुरआन) में तुम्हारे सामने पढ़ा जाता है, उन यतीम औरतों (लड़िकयों) के बारे में जिन को तुम उन का वाजिब हक नहीं देते और उन से शादी करना चाहते हो और कमजोर बच्चों के बारे में और यह कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ करो, और तुम जो भी नेक काम करोगे अल्लाह उसे अच्छी तरह जानने वाला है।

१२८. और अगर किसी बीवी को अपने शैहर की बेरूखी और बेपरवाही का डर हो तो दोनों पर आपस में सुलह कर लेने में कोई बुराई नहीं। और सुलह बेहतर है, और लालच हर मन में शामिल कर दी गई है, और अगर तुम एहसान करो और तक्वा अिंद्रतेयार करो तो अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बाखबर है।

१२९. और तुम बीवियों के बीच कभी भी इंसाफ न कर सकोगे, अगरचे इसकी आरजू रखो, इसलिए तुम (एक की ओर) पूरी तरह न भुक जाओ कि दूसरी को अधर में लटकती हुई छोड़ दो, और अगर तुम सुधार कर लो और (नाइंसाफी से) बचो तो बेचक अल्लाह बख्यने वाला, रहम करने वाला है । وَيِلْهِ مَا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ يِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطًا (ثَنَّ ) وَيُسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ \* قُلِ اللهُ يُفْتِينُكُمْ فِيْهِنَ ﴿ وَمَا يُشْلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ فِي يَشْنَى النِّسَاءِ اللَّتِي لَا تُؤْنُونَهُنَّ مَا كُتِب لَهُنَ وَ تَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوْ هُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ﴿ وَانْ تَقُومُوا لِلْيَتْلَى بِالْقِسْطِ \* وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْدٍ فَإِنْ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ﴿ ثَنَا لَكُوهُ اللهِ اللهِ كَانَ يَهُمُوا فَإِنْ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْدٍ

وَإِنِ اهْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزُ اأَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ \* وَأَصْرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ ، وَإِنْ تُصْلِفُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا (٤٤)

وَكَنْ تَسْتَطِيعُوْا آنُ تَعْمِ لُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَكُوْحَرَضُتُّهُ فَلا تَعِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَدُّ وُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ \* وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ خَفُورًا زَحِيْهًا ﴿

ग्रीहर अगर किसी वजह से अपनी बीवी को पसन्द न करे और उस से दूरी और बेरुखी और इंकार रोज का अमल बना ले या एक से अधिक वीविया होने की हालत में किसी कम खूबसूरत बीवी से दूर रहे तो बीवी अपना कुछ हक छोड़ कर श्रीहर से सुलह कर ले, तो इस सुलह से श्रीहर-बीवी पर कोई गुनाह न होगा, क्योंकि सुलह हर हालत में बेहतर है । मोमिनों की मा हजरत सौदा (رضي الله عنه) ने भी अपने बुढ़ापे में अपनी बारी हजरत आयेशा को दे दिया था, जिसे नबी ﴿ के कुबूल किया था । (सहीह बुखारी, मुस्लिम, किताबुन निकाह)

**१३०. और** अगर दोनों जुदा हो जायें तो अल्लाह अपनी रहमत से दोनों को बेनियाज कर देगा. और अल्लाह कुशादगी वाला हिक्मत वाला है।

१३१. और आसमानों और जमीन का सब कछ अल्लाह ही का है, और हम ने तम से पहले के लोग जो किताब दिये गये थे. उन को और तम को यही हक्म दिया है कि अल्लाह से डरो और अगर तम न मानो तो बेशक जो आसमानों में और जमीन में है सब अल्लाह ही का है और अल्लाह बेनियाज, तारीफ किया गया है।

१३२. और जो भी आसमानों में और जमीन में है सभी अल्लाह का है और अल्लाह काम बनाने वाला बस है।

إِنْ تَشَا يُنْ هِبُكُمْ رَبُّهَا النَّاسُ وَنَاتِ بِأَخِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِبُكُمْ رَبُّهَا النَّاسُ وَنَاتِ بأَخِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِنَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالِ الللَّالِ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ا ले जाये और दूसरों को ले आये, और अल्लाह इस पर परी कदरत रखने वाला है।

१३४. जो इंसान दुनियावी बदला चाहता हो, तो (याद रखो कि) अल्लाह के पास दुनिया व आखिरत (दोनों का) वदला मौजद है और अल्लाह सुनता देखता है !

**१३५. हे ईमान**वालो! इंसाफ पर मजबत रहने वाले और अल्लाह के लिये सच गवाही देने वाले बन जाओ, अगरचे वह ख़ुद तुम्हारे अपने और **मां-बाप** और रिश्तेदारों कें खिलाफ हो, अगर वह इंसान धनी हो तो या गरीब हो तो उन दोनों से अल्लाह का रिश्ता ज्यादा है<sup>2</sup> इसलिए وَإِنْ يَتَفَوَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا فِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكُمُمًا (13)

وَيِلْهِ مَا فِي السَّمَاوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَلَقَلْ وَضَيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ ﴿ وَإِنْ تَكُفُرُواْ فَإِنَّ يِنَّهِ مَا فِي السَّمَانِيِّ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا جَيْدًا (131)

> وَيِنَّهِ مَا فِي السَّمَا إِنَّ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَكُفِّي بِاللهِ وَكِيْلًا (132)

وَ كَانَ اللهُ عَلى ذٰلِكَ قَدِيرًا (33)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ لُوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ تُوَابُ النُّهُ نَيَا وَالْاخِرَةِ \* وَكَانَ اللَّهُ سَمِينِعًا بَصِيرًا ١٤٠٠

يَاكِنُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللَّهُ اَوْلَى بِهِمَا مُ فَلَا تَتَيَعُوا الْهَوْي اَنْ تَعْي لُواْعَ

<sup>&#</sup>x27; इस में अल्लाह तआला ने ईमानवालों को इंसाफ क्रायम करने और सच्ची गवाही देने पर जोर दिया है, चाहे उसकी वजह से उनको ख़ुद या मा-बाप और रिश्तेदारों को नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े, इसलिए कि सच्चाई सब से बड़ी है और प्रभावशाली (गालिब) हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी किसी धनवान के धन की वजह से छट दी जाये, और न किसी गरीब की गरीबी का डर तम्हें सच बात कहने से रोके बल्कि अल्लाह इन दोनों से तम्हारे ज्यादा करीब और अच्छा है ।

इंसाफ करने में मनमानी न करो और अगर गलत वयान दोंगे या न मानोंगे तो अल्लाह तुम्हारे अमल से बाखवर है ।

9३६. हे ईमानवालो! अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) और उस किताव (पाक क़ुरआन) पर जिसे उस ने अपने रसूल (ﷺ) पर उतारी है और उन किताबों के ऊपर ईमान लाओ जो इस से पहले उतारी गयी, और जो अल्लाह और उस के फरिश्तों और उसकी किताबों और उस के रसूलों और क्यामत के दिन को नहीं माने वह बहुत दूर बहुक गया।

**१३७**. बेशक जो ईमान लाये फिर नकार दिये, फिर ईमान लाये फिर इंकार किये और इंकार में बढ़ गये, अल्लाह हकीकत में उन्हें माफ नहीं करेगा और न सीधा रस्ता दिखायेगा।

९३८. मुनाफिकों को बाखबर कर दो कि उन के लिये दु:खद अजाब जरूरी है |

१३९. जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या वह उन के पास इज़्ज़त की खोज करते हैं? (तो याद रहे कि) सभी इज़्ज़त अल्लाह के हक में है |

१४० और अल्लाह (तआला) ने तुम पर अपनी किताब (पाक क़ुरआन) में यह हुक्म उतारा है कि जब तुम अल्लाह की आयतों के साथ इंकार और मजाक होते सुनो तो उनके साथ उस मजलिस में न बैठो, जब तक कि वे दूसरी बात में न लग जायें, क्योंकि इस वक़्त तुम उन्हीं के समान होगे, बेशक अल्लाह मुनाफिकों और

وَلِنْ تَلْوَا اَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (33)

يَائَهُمَّا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ اَمِنُوْ ا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَالْكِتْكِ الَّذِيْ نَزَلَ عَلْ رَسُولِهِ وَالْكِتْكِ الَّذِئْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ مُومَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ وَ كُتُهِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاَجْدِ فَقَلْ ضَلَّ صَلَلًا بَعِيْدًا (وَلَا

إِنَّ الَّذِيْنُ أَمَنُوا ثُمَّرً كَفَرُواْ تُمَّ اَمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ اذْدَادُوا كُفُرًا لَّمْ يَكُنِ اللهُ لِيغُفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْ لِيَهُمُ سَبِيلًا (13)

بَشِّرِ الْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيْمَا ﴿ الْ

إِلَّذِيْنُ يَتَّخِذُوْنَ الْكَفِدِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ بِلِلْهِ جَمِيْعًا (وَأَ)

وَقَدُ نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ الْمِتِ اللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَا بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ عَلْمِ اللَّهِ الْكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ اللَّهَ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكَفِرِيْنَ فِي جَهَنْمَ جَمْمِعًا (4)

<sup>&#</sup>x27; यानी मना करने के बावजूद अगर तुम ऐसी मजिलसों में जहाँ अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा हो बैठोगे और उसे रोकोंगे नहीं, तो फिर तुम भी उन के बराबर गुनाह के हिस्सेदार बनोंगे!

काफिरों (विश्वासहीनों) को जहन्नम में इकट्ठा करने वाला है |

१४१. जो तुम्हारे बारे में इंतेजार (प्रतीक्षा) करते हैं, फिर अगर तुम्हारी जीत अल्लाह की तरफ से हो तो ये कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे और अगर विश्वासहीनों (काफिरों) को जरा-सी कामयाबी मिले तो कहते हैं कि क्या हम ने तुम्हें घेर नहीं लिया और मुसलमानों से नहीं बचाया था? तो क्यामत (प्रलय) के दिन अल्लाह ही तुम्हारे बीच फैसला करेगा और अल्लाह कभी भी काफिरों को मुसलमानों पर कोई रास्ता (गल्बा) नहीं देगा।

**१४२**. वेशक मुनाफिकीन अल्लाह (तआला) से छल कर रहे हैं, और वह उन्हें उस छल का वदला देने वाला है, और जब नमाज को खड़े होते हैं, तो बड़ी सुस्ती की हालत में खड़े होते हैं<sup>1</sup> सिर्फ लोगों को दिखाते हैं<sup>2</sup> और अल्लाह की याद वस बहुत कम करते हैं। إِلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمُّ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ فَتَعُّ فِنَ الله قَالُوْآالَهُ نَكُنْ مَعَكُمُ مُ وَإِنْ كَانَ لِلْكَفِرِيْنَ نَصِيْبٌ فَالُوْآالَمُ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمُ وَنَهْنَعْكُمُ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ \* فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةَ \* وَلَنْ يَجْعَلَ الله كُلِلْفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا ( فَيَ

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُغْدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمُّ وَإِذَا قَامُوَٓا إِلَى الصَّلَوٰةِ قَامُوا كُسَالَىٰ ﴿ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ الِلّا قَلِيلًا ﴿ إِلَّا

<sup>!</sup> नमाज इस्लाम का ख़ास रुक्त है और सब से बड़ा अमल है, और इस में भी वह काहिली और सुस्ती का दिखावा करते थे, क्योंकि उनका दिल ईमान और अल्लाह के डर और पाकी से महरूम था | यही वजह थी कि ईशा (रात) और फज़ (सुबह) की नमाजें ख़ास तौर से उन पर भारी थीं, जैसाकि नवी ﷺ का फरमान है |

<sup>«</sup>أَتْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الفَجْرِ...»

<sup>&</sup>quot;मुनाफिकों के ऊपर ईशा और फज की नमाज सब से भारी है।" (सहीह बुखारी, मवाकीतुसस्लात, सहीह मुस्लिम, कितावुल मसाजिद)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह नमाज भी वह मक्कारी और दिखावे के लिए पढ़ते थे ताकि मुसलमानों को धोखा दे सकें।

सूरतुन निसा-४

भाग-५

174 الجزء ٥

سورة النساء ٤

१४३. वह बीच में ही असमंजस्य (श्वक व शुब्हा) में हैं, न पुरी तरह से उनकी ओर न जायज तरीके से इन की तरफ, और जिसे अल्लाह (तआला) भटका दे, तो तु उस के लिए कोई रास्ता नहीं पायेगा।

१४४. हे ईमानवालो! ईमानवालों को छोडकर काफिरों को दोस्त न बनाओ, क्या तम यह चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह (तआला) की खुली हज्जत कायम कर लो।

१४४. मनाफिकीन तो बेशक (नि:संदेह) जहन्नम के सब से निचले दर्जे में जायेंगे !! नाम्मिकन है कि तु उनका कोई मदद करने वाला पा ले।

१४६. हाँ, अगर माफी माँग लें और सुधार कर लें और अल्लाह (तआला) पर परा यकीन करें और सच्चे तौर से अल्लाह ही के लिए दीनी काम करें, तो यह लोग ईमानवालों के साथ हैं।2 अल्लाह (तआला) ईमानवालों को बहत बडा बदला देगा !

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ وَامَنْتُمْ اللهِ عِنَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ وَامَنْتُمْ اللهِ عِنَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ وَامَنْتُمْ اللهِ عِنَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ وَأَمَنْتُمْ اللهِ عِنَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ وَأَمَنْتُمْ اللهِ عِنَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ وَأَمْنُتُمْ اللهِ عِنَابِكُمْ اللهِ عِنَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ وَأَمْنُتُمُ اللهِ عِنَابِكُمْ اللهِ عِنَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ وَأَمْنُتُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ وَأَمْنُتُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنَابِكُمْ إِنْ شَكْرَتُمُ وَأَمْنُتُمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِنَا لِمُعْمِلُ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِنَا لِكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِل करेगा, अगर तुम शुक्रगुजार रहो और ईमान के साथ रहो? और अल्लाह (तआला) बहुत इज्जत करने वाला पूरा जानने वाला है ।

مُنَائِدُ بِيْنَ بِيْنَ ذِلِكَ لِأَالِي هَؤُلآ وَلآ إِلَّى مُنَائِدُ بِيْنَ ذِلِكَ لَا إِلَّى مَ هَوُ لَا وَ مُومَنُ يُضِيلُ اللهُ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا (143)

لِنَا يُتِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَفِرِينَ ٱوْلِيآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اَتُونِيكُونَ آنَ تَجْعَلُوْ الله عَلَيْكُمُ سُلُطْنًا مُّبِينًا (44) إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الرَّارُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ عَ وَكُنُ تُجِدُ لَهُمْ نَصِيْرًا (143)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ اَخْلُصُوا دِيْنَهُمْ يِلَّهِ فَأُولَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ آجُرًا عَظِيمًا (١٩)

وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلَيْهًا ﴿

मुनाफिकों के बयानों اعادنا الله منها ,हाविय:) कहूलाता है, اعادنا الله منها अमलों और बुराईयों से हम सभी मुसलमानों की अन्लाह तआला हिफाजत करे।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी सुनाफिकों में से जो इन चार बातों का साफ दिल से एहतेराम करेगा, वह जहन्नम मे जाने के बजाय जन्नत में ईमानवालों के साथ होगा

१४८. अल्लाह बुराई के साथ उंची आवाज से मुहब्बत नहीं करता, लेकिन मजलूम को इस की इजाजत है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है।

१४९. अगर तुम कोई नेक काम खुल कर करों या छिपाकर या किसी बुराई को माफ करते हो, तो वेशक अल्लाह (तआला) माफ करने वाला, कुदरत वाला है |

9४०. जो लोग अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उस के रसूलों के बीच अलगाव करें और कहते हैं कि हम कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते और इस के बीच रास्ता बनाना चाहते हैं।

**१५१**. यकीन करो, कि यह सभी लोग असली काफिर हैं ! और काफिरों के लिये हम ने बहुत सख़्त अजाब तैयार कर रखा हैं !

१५२. और जो अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाये और उन में से किसी के बीच इ़िक्तित्मफ नहीं किये उन्हीं को अल्लाह उनका पूरा बदला देगा और अल्लाह ब़ख़्यने वाला रहम करने वाला है ।

९५३. आप से अहले किताब यह सवाल करते हैं कि आप उन पर आसमान से कोई किताब उतारें<sup>2</sup> तो उन्होंने मूसा से इस से बड़ी माँग की थी और कहा कि हमें वाजेह तौर से अल्लाह لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْء مِنَ الْقَوْلِ
اللَّهُ مَن ظُلِمَ ﴿ وَكَانَ اللهُ سَبِيعًا عَلِيْمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ سَبِيعًا عَلِيْمًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اِن تُبُدُّهُ وَا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْتَعُفُوْ اعَنْ سُوَّءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿ ﴿

اِتَّالَّذِيْنَ يَكُفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهٖ وَ يُونِدُونَ اَنْ يُّفَرِقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهٖ وَ يَقُونُوْنَ نُوْمِنُ بِبَغْضِ وَّنَكُفُرُ بِبَغْضٍ ۚ وَ يُونِيُدُونَ اَنْ يَتَخِذُواْ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ﴿ ﴿ ﴾

أُولِيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقَّا ۚ وَاعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَنَابًا مُهِيْنًا (3)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اَحَبٍ مِّنْهُمُ أُولَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيُهِمُ اُجُوْرَهُمُ ا وَكَانَ اللهُ عَفُوْرًا رَحِيمًا ﴿ ثَنَ

يَسْعَلُكَ اَهُلُ الْكِتْبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتْبًا قِنَ السَّهَاءَ فَقَلْ سَالُواْ مُوْسَى ٱلْبَرَصِ ذٰلِكَ فَقَالُوْۤ اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الطْعِقَةُ

अहले किताब के बारे में पहले बयान हो चुका है कि वह कुछ निवयों को मानते और कुछ को नहीं मानते | जैसे यहूदी हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह क्क को नहीं मानते, और ईसाई हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह क्क को कुबूल नहीं करते, अल्लाह तआला ने फरमाया कि निवयों के बीच फर्क करने वाले पक्के काफिर हैं

यानी जिस तरह हजरत मूसा क्ष्म तूर पहाड़ पर गये और तिष्तियों पर लिखी हुई तौरात लेकर आये, उसी तरह आप आसमान पर जाकर लिखा हुआ कुरआन मजीद लेकर आईये, यह मौग सिर्फ फितना, इंकार करने और हसद की बिना पर था।

सूरतुन निसा-४

भाग-६

الجزءا

سورة النساء ٤

को दिखाओ, फिर उन्हें बिजली ने घेर लिया उन के जुल्म की वजह से फिर उन्होंने बाजेह दलीलों के आ जाने के बाद बछड़े को (पूज्य) बना लिया, और हम ने उन्हें माफ कर दिया और मूसा (नबी) को खुली दलील दिया।

१४४. और उन से वादा लेने के लिए तूर (पहाड़) हम उन के ऊपर ले आये और उन्हें हुक्म दिया कि सज्दा करते हुए दरवाजे में दाखिल हो और यह भी हुक्म किया कि चिनवार के दिन उल्लंघन (तजावुज) न करना और हम ने उन से सख़्त से सख़्त वादा लिया।

१४४. ऐसा उन के वादा खिलाफी करने और अल्लाह की आयतों के इंकार और बिला वजह रसूलों (ईश्रदूतों) के कत्ल करने और उन के इस कौल की वजह से हुआ कि हमारे दिल ढंके हुये हैं (नहीं) अल्लाह ने उन के कुफ़ की वजह से उन के दिलों पर मुहर लगा दी है, इसलिये यह थोड़े ही ईमान रखते हैं।

**१४६**. और उन के कुफ्र की वजह और मिरयम पर बुहतान लगाने की वजह से।

१४७. और उन के यह कहने की वजह से कि हम ने मसीह, मरियम के बेटे ईसा, अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया, हालाँकि न तो उन्होंने कत्ल किया न उन्हें फांसी दी<sup>2</sup> लेकिन उन के بِطُلْمِهِهُ \* ثُمَّةً اتَّخَذُها الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَا عَنْ ذٰلِكَ \* وَالْتَيْنَا مُوْسَى سُلْطِنًا مُعِيْنًا (33)

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطَّوْرَ بِبِيثَا قِهِمْ وَ قُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّنًا وَ قُلْنَا لَهُمُ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَ اَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿

فِهِمَا نَقُضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَكُفُوهِمْ بِأَيْتِ اللهِ وَقَتُلِهِمُ الْاَئْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلُفٌ 'بَلُ طَهَحَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ الِآ قَلِيْلًا (وَنَ

وَ بِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اللهِ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَظِيمًا اللهِ اللهِ عَظِيمًا

وَّ قُوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ رَسُوْلَ اللهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ

<sup>!</sup> इस से मुराद युसूफ बढ़ई के साथ हजरत मरियम के गलत सम्बन्ध का आरोप (इल्जाम) है, आजकल भी कुछ लोग इस बहुत वड़े गुनाह (इल्जाम) को एक "हक्रीक्रत" साबित करने पर तुले हुए हैं और कहते हैं कि यूसुफ वढ़ई (अल्लाह की पनाह) हजरत ईसा के बाप थे। और इस तरह (हजरत) ईसा के बिना बाप के चमत्कारी जन्म का इंकार करते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से वाजेह हुआ कि यहूदी हजरत ईसा के कत्ल या फांसी देने में कामयाब नहीं हुए, जैसेकि सूर: आले इमरान की आयत नं. ५५ की टिप्पणी में मुख़्तसर बयान आ चुका है ।

सूरतुन निसा-४

भाग-६ 177

الجزءا

سورة النساء ٤

लिये शबीह बना दिया गया ! यकीन करो कि ईसा के बारे में इष्ट्रितलाफ करने वाले उन के बारे में शक में हैं, उन्हें इसका कोई इल्म नहीं सिवाय गुमान वाली वातों पर काम करने के, इतना तय है कि उन्होंने उनका कत्ल नहीं किया।

**१५८**. बल्कि अल्लाह (तआला) ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया,<sup>2</sup> और अल्लाह जबरदस्त हिक्मत वाला है |

949. अहले किताब में से कोई ऐसा न बाकी बचेगा जो (हजरत) ईसा (क्ष्म) की मौत से पहले उन पर ईमान न लाये और क्रयामत के दिन वह उन पर गवाह होंगे |

9६०. यहूदियों के जुल्म की वजह से हम ने उन पर हलाल चीजें हराम कर दिया और उन के अल्लाह के रास्ते से ज्यादा (लोगों) को रोकने की वजह से |

9६9. और उन के व्याज लेने की वजह से जिस से उन्हें रोक दिया गया था, और लोगों का माल नाहक लेने से, और हम ने उन में से काफिरों के लिये दु:खद अजाव तैयार किया है। شُيِّهَ لَهُمْ الْمَوْلَ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُواْ فِيْهِ لَفِيْ شَكِيْ فِنْهُ الْمَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ الِاَّ الْبَاعَ الطَّنِ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنُا (وَ)

بَلْ زَفْعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيبًا ( 58

وَانْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتْبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيُوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا (وَأَنَّ

فَيَظُلْمِهِ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوُا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْتِ أُحِلَّتْ لَهُمُووَبِصَدِّ هِمْءَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا ﴿

وَّاخُنِهِمُ الرِّبُوا وَقَنْ نُهُواْ عَنْهُ وَ ٱكُلِهِمُ ٱمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ \* وَاَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِيْنَ مِنْهُمُ عَذَابًا الِيُهًا (6)

इसका मतलब यह है कि जब हजरत ईसा को यहूदियों की योजना का पता चला तो उन्होंने अपने पैरोकारों को, जिनकी तादाद १२ या १७ थी, जमा किया और फरमाया कि तुम में से कौन मेरी जगह पर कुर्वानी देने को तैयार है? ताकि अल्लाह तआला उसकी शक्लो सूरत मेरी जैसी बना दे, एक नौजवान इसके लिए तैयार हो गया, इसलिए हजरत ईसा क्ष्म को वहाँ से आसमान पर उठा लिया गया, उसके बाद यहूदी आये और उन्होंने उस नौजवान को फांसी पर चढ़ा दिया, जिसे ईसा की तरह बना दिया गया था, यहूदी यही समफते रहे कि हम ने हजरत ईसा को फांसी पर चढ़ा दिया। हकीकत यह है कि हजरत ईसा वहां मौजूद ही नहीं थे, वह जिन्दा अपने जिस्स के साथ आसमान पर उठाये जा चुके थे। (इब्ने कसीर और फतहल कदीर)

यह हकीकत है कि अल्लाह तआला ने अपनी कुंदरत से हजरत ईसा को जिन्दा आसमान पर उठा लिया और मुतवातिर सहीह हदीस से भी इस बात की ताईद होती है। यह हदीसें, हदीस की सभी कितावों के अलावा सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में लिखी हुई हैं। इन हदीसों से आसमान पर उठा लिए जाने के सिवाय कियामत से पहले उनके जमीन पर उतरने और दूसरी बातों का वयान है।

सूरतुन निसा-४

भाग-६

الجزء ٦

سورة النساء ٤

9६२. लेकिन उनमें जो कामिल और मजबूत इल्म वाले हैं, और ईमानवाले हैं जो उस पर ईमान लाते हैं, जो आप की तरफ उतारा गया, और जो आप से पहले उतारा गया और नमाज को कायम करने वाले हैं, जकात को अदा करने वाले हैं, अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, यह वह हैं जिन्हें हम बहुत वड़ा बदला अता करेंगे |

9६३. वेशक हम ने आप की तरफ उसी तरह वहयी की है, जैसे कि नूह (ﷺ) और उन के बाद के निबयों की तरफ हम ने वहयी की, और इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनकी औलादों पर और ईसा व अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलैमान की तरफ । और हम ने दाऊद (ﷺ) को जबूर अता की।

9६४. और आप से पहले के बहुत से रसूलों के वाकेआत हम ने आप से वयान किये हैं,<sup>2</sup> और बहुत से रसूलों की नहीं भी की हैं<sup>3</sup> और मूसा से अल्लाह ने सीधे वात की | لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِهَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْدِيْنَ الصَّلْوَةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ \* أُولَٰإِكَ سَنُؤْتِيْهِمُ اَجْرًا عَظِيْمًا (فَأَنِ

إِنَّا آوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا آوْحَيْنَا اِلْ نُوْجِ وَالنَّهِ بِهِنَ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ وَاوْحَيْنَا اِلَّى اِبْراهِيْمَ وَاسْلِهِيْلَ وَاِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَايُّوْبَ وَيُولْسُ وَهْرُونَ وَسُلَيْمَنَ عَ وَاتَيْنَا دَاوْدَ زَبُورًا إِنْهَا

وَرُسُلًا قَنْ قَصَمِنْهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكَلَمَ اللهُ مُوسَى تَخِينُهَا (اللهُ)

<sup>&#</sup>x27; इन से मुराद हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरह हैं, जो यहूदियों में से मुसलमान हुए थे l

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जिन रसूलों के नाम और उन के बाकेआत कुरआन में बयान किये गये हैं, उनकी तादाद २५ है। (१) आदम (२) इदरीस (३) नृह (४) हूद (५) स्वालेह (६) इब्राहीम (७) लूत (८) इस्माईल (९) इसहाक्र (१०) याकूब (११) युसुफ (१२) अय्यूब (१३) शुऐब (१४) मूसा (१५) हारून (१६) यृनुस (१७) दाऊद (१८) सुलैमान (१९) इलियास (२०) अल-यसअ (२१) जकिरया (२२) यहिया (२३) ईसा (२४) जुलिकफल, ज्यादातर रावियों के नजदीक (२५) हजरत मोहम्मद सलवातुल्लाह व सलामुहू अलैहि व अलैहिम अजमईन ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जिन निवयों और रसूलों के नाम और वाकेआत क़ुरआन में वयान नहीं हैं उनकी तादाद कितनी है? अल्लाह तआला ही अच्छी तरह से जानता है | एक हदीस में जो बहुत मशहूर है एक लाख चौवीस हजार और एक हदीस में आठ हजार बताई गयी है, लेकिन यह कौल बहुत कमजोर हैं, क़ुरआन और हदीस से सिर्फ यही मालूम होता है कि मुखतिलफ बक्त में और हालतों में ख़ुश्खबरी देने वाले और होशियार करने वाले (नवी) आते रहे हैं, आखिर में यह नबूवत का सिलिसला हजरत मोहम्मद अपर ख़त्म हो गया | आप ईस पे पहले कितने नबी आये उनकी सृही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, आप के बाद जितने भी लोग नबूअत का दावा करें वह दज्जाल और फूठे हैं, और उन पर ईमान लाने वाले इस्लाम से बाहर हैं, और मोहम्मद अ उम्मत से अलग एक मुखालिफ उम्मत हैं | जैसे - बहाई, बाविया और मिर्जाई उम्मत |

9६४. (हम ने इन्हें) ख़ुशख़बरी और आगाह करने बाला रसूल बनाया, ताकि लोगों को कोई बहाना रसूलों को भेजने के बाद अल्लाह (तआला) पर न रह जाये, और अल्लाह (तआला) बड़ा जबरदस्त और हिक्मत बाला है |

**१६६**. जो कुछ आप की तरफ उतारा है, उस बारे में अल्लाह तआला ख़ुद गवाही देता है कि उसे अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं और अल्लाह (तआला) की गवाही वस है ।

9६७. वेशक जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते (दीन) से रोका वह बहुत दूर भटक गये |

**१६८.** वेशक जिन्होंने कुफ़ किया और जुल्म किया, अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा न उन्हें किसी राह की हिदायत करायेगा !!

**१६९**. लेकिन जहन्तम का रास्ता, जिस में वह हमेशा रहेंगे और यह अल्लाह पर आसान है !

९७०. हे लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सच लेकरे रसूल (मुहम्मद ﷺ) आ गये उन पर ईमान लाओ, तुम्हारे लिये बेहतर है और अगर तुम ने नकार दिया तो आसमानों और जमीन में जो भी है अल्लाह का है और अल्लाह जानने वाला हिवमत वाला है |

**१७१**. हे अहले किताब! अपने दीन में गुल न करो<sup>2</sup> और अल्लाह के ऊपर सच ही बोलो, बेशक मरियम के बेटे ईसा मसीह सिर्फ अल्लाह

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْفِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً الْبَعْدَ الرُّسُلِ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَذِيْزًا عَكِيْمًا ﴿ وَهِ ا

> لكِنِ اللهُ يَشْهَنُ بِمَا اَنْزَلَ الِيُكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ \* وَالْهَلَيْكَةُ يَشْهَدُونَ \* وَكَفَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمِي اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ قَنْ صَبِيْلِ اللهِ قَنْ ضَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيْدًا (١٥٠)

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِّ اللَّهُ لِيَهُونَ لَكُمْ يَكُنَّ اللَّهُ لِيَغُفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِينَهُمْ طَرِيْقًا ﴿ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

إِلاَّ طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ﴿ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا (﴿ أَوْ)

يَايَتُهَا النَّاسُ قَنْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأْمِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ ﴿ وَإِنْ تَكُفُرُواْ فَإِنَّ يِلْهِ مَا فِي السَّهٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلْمًا حَكِيْمًا (97)

يَاهُلَ الْكِتْبِ لَا تَغُلُّوا فِي دِيْنِكُمُ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَ الْحَقَّ ﴿ إِنَّهَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ

<sup>े</sup> क्योंकि लगातार अधर्म (कुफ्र) और जुल्म करके उन्होंने अपने दिलों को काला कर लिया है, जिस से अब उनकी हिदायत और नजात की कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखायी देती।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عني का मतलब हद से सिवा (िकसी चीज को बढ़ा-चढ़ा कर बयान करना) है । जैसे ईसाईयों ने हजरत ईसा और उनकी मां के वारे में किया कि उनको रिसालत और बन्दगी के मुकाम से उठा कर माबूद के पद पर आसीन कर दिया, और उनकी अल्लाह की तरह इवादत करने लगे, इसी तरह हजरत ईसा के मानने वालों को भी गुलू का प्रदर्शन करके उन्हें मासूम (प्राकृतिक निष्पाप) बनाकर उन्हें हराम और हलाल बनाने का हक दे दिया।

सूरतुन निसा-४

भाग-६ | 180

الجزء٦

سورة النساء ٤

के रसूल और किलमा है! जिसे मिरयम की तरफ डाल दिया और उसकी तरफ से रूह हैं, इसिलए अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाओ और न कहों कि अल्लाह तीन हैं, रिक जाओ यह तुम्हारे लिये भला है | वेशक तुम्हारा इलाह सिर्फ एक अल्लाह है, वह पाक है इस से कि उसकी कोई औलाद हो, उसी के लिए है जो आसमानों और जमीन में है और अल्लाह काम बनाने के लिये काफी है |

१७२. मसीह अल्लाह के दास होने से कभी भी नफरत नहीं करते और न क़रीबी फरिश्ते<sup>3</sup> और जो अल्लाह की इबादत से नफरत और घमंड करेगा वह उन सभी को अपनी ओर जमा करेगा।

१७३. तो जो ईमान लाये और नेक काम किये उन्हें उनका पूरा बदला देगा और अपने फज़्ल से और भी ज़्यादा देगा, लेकिन जो नफरत किये और घमन्ड किये उन्हें दु:खद अजाब देगा और वे अल्लाह के सिवाय अपने लिए कोई वली और मददगार नहीं पायेंगे। مَرْيَهُ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ﴿ اَلْقُهُ مَا اَلْتُهُ اَلْكُ مَرْيَهُ وَرُوْحٌ قِنْهُ ﴿ فَأَمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ﴿ وَرَسُلِهِ ﴿ وَلا تَقُولُواْ ثَلْتَهُ ۗ ﴿ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴿ إِنَّمَا اللهُ اِللّهِ وَاحِدٌ \* سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَنَّ مِلَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَكَفْي بِاللهِ وَكُيْلًا ( أَنْ

كَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا بِلَهِ وَلَا الْمَلَوِّكُةُ الْمُقَرَّبُوْنَ \* وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِه وَيَسْتَكُمْ رَفْسَيَحْشُرُهُمْ الْدُهِ جَوِيْعًا (27) فَامَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ وَامَّا الَّذِيْنَ السَّنْكَفُوا وَاسْتَكُبُرُوا فَيُعَذِّبُهُمُ عَنَابًا الْمِيْمَا هُ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ الله وَلِنَّا وَلا نَصِيرًا (17)

<sup>&#</sup>x27; अल्लाह के किलमा का मतलब यह है कि किलमा ंद्र (हो जा) से बाप के बिना उनकी पैदाईश हुई, और यह किलमा हजरत जिबील के जिरये हजरत मिरयम तक पहुँचाया गया, अल्लाह की रूह का मतलब वह फूँक है, जो हजरत जिबील ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मिरयम के गरेवान में फूँका, जिसे अल्लाह तआला ने बाप के मनी की जगह पर बना दिया। इस तरह ईसा अल्लाह के लफ्ज भी हैं जो फरिश्ते ने हजरत मिरयम की तरफ डाला और उसकी वह रूह हैं जिसे लेकर जिबील मिरयम की तरफ भेजे गये। (तफसीर इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसाईयों के कई गुट हैं, कुछ हजरत ईसा को अल्लाह, कुछ अल्लाह के साभी और कुछ अल्लाह का बेटा मानते हैं, फिर जो अल्लाह मानते हैं वह तीन अल्लाह के और हजरत ईसा को तीन में से एक होने पर यकीन करते हैं | अल्लाह तआला फरमा रहा है कि तीन अल्लाह कहने से एक जाओ, अल्लाह तआला सिर्फ एक है |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हजरत ईसा की तरह कुछ लोगों ने फरिश्तों को भी अल्लाह का साभी बना रखा था, अल्लाह तआला फरमा रहा है कि यह सब के सब अल्लाह के बंदे हैं, और इस से उन्हें कभी कोई इंकार नहीं है, तुम उन को अल्लाह या उसकी इबादत में किस बिना पर शरीक करते हो !

**१७४**. हे लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की तरफ से दलील आ चुकी है<sup>।</sup> और हम ने तुम्हारी तरफ नूर (पाक क़ुरआन) उतार दिया है।<sup>2</sup>

१७४. फिर जो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान लाये और उसे मजबूती से पकड़ लिया उन्हें अपने फज़्ल और रहमत में दाख़िल करेगा और उन्हें अपने तरफ का सीधा रास्ता दिखायेगा!

१७६. वे आप से सवाल करते हैं, आप कह दें तुम्हें अल्लाह कलाल: के बारे में निर्देश करता है के अगर किसी मर्द की मौत हो जाये और उस के बारिसों में कोई औलाद न हो और उसकी एक बहन हो तो उस के लिये छोड़े हुए (धन) का आधा है, और वह उस (बहन) का वारिस है अगर उस के कोई औलाद न हो, अगर दो वहनें हों तो दोनों के लिये दो तिहाई है उसमें से जिसे वह छोड़ गया और अगर भाई बहन दोनों हों, मर्द भी और औरतें भी, तो मर्द के लिये दो औरतों के वरावर (हिस्सा) है अल्लाह तुम्हारे लिये बयान कर रहा है तािक तुम भटक न जाओ और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है।

يَّا يُّهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمُ بُوْهَانٌ مِّنْ زَبِّكُمْ وَ انْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوْزًا مُّبِينًا ﴿10

فَامَّا الَّذِيْنَ اَمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيدُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ﴿ وَيَهْدِدْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَرُثُهُ

يُسْتَفَتُّوْنَكَ عُقُلِ اللهُ يُفْتِينَكُمْ فِي الْكَلْلَةِ وَإِن امُرُقًّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَهَ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْيَكُنُ نَهَا وَلَنَّ عَوَانَ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثُنِ مِنَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُواۤ إِخُوقًا يَجَالُا وَ نِسَآءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ ثِيرِيْكُ اللهُ لَكُمْ اَنْ تَضِنُواْ عَواللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ لَكُمْ

वुरहान, का मतलव है ऐसा अकाट्य तर्क, जिस के बाद किसी को बहाने का कोई मौका न रहे, ऐसी तरकीय जिस से हर तरह के युव्हात ख़त्म हो जायें, इसीलिए इसे आगे आसमानी नूर कहा गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मुराद पाक कुरआन है जो कुफ्र और चिर्क के अधेरे में रौचनी है, गुमराही की पगड़िंडियों पर सीधा रास्ता और अल्लाह तआला की मजबूत रस्सी है, इसलिए इस के हिसाब से ईमान वाले अल्लाह के फज़्ल और रहमत के मुस्तहिक होंगे।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कलाल: के बारे में पहले बयान हो चुका है कि उस मरने वाले को कहते हैं, जिनका न बाप हो और न बेटा |

<sup>4</sup> यही हुक्म दो से ज्यादा वहनों की हालत में होगा, यानी यह मतलब हुआ कि अगर कलाल: इसान की दो या दो से ज्यादा वहनें होगी तो उन्हें कुल माल का दो तिहाई मिलेगा।

सूरतुल मायेद:-५

भाग-६

الجزء٦

سورة المائدة ٥

## सूरतुल मायेद:-५

सूरतुल मायेद: मदीने में उतरी, इस में एक सौ बीस आयतें और सोलह रूकूउ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

9. हे ईमानवालो! वंधनों (वादों) को पूरा करो, तुम्हारे लिये चौपाये जानवर हलाल कर दिये गये हैं। उनके सिवाये जो पढ़कर तुम को सुनाये जाते हैं लेकिन एहराम की हालत में शिकार न करो, वेशक अल्लाह जो चाहता है हक्म देता है।

२. हे ईमानवालो! अल्लाह के धर्म अनुष्ठानों (श्रआईर) की बेहुरमती न करो, न हुरमत वाले महीने की,² न कुर्वानी के लिये हरम तक ले जाये जा रहे और पट्टा पहनाये जानवर की,³ न हुरमत वाले घर (कअबा) को जा रहे लोगों की, जो अल्लाह की दया और ख़ुशी की खोज कर रहे हैं, और जब एहराम खोलो तो फिर शिकार कर सकते हो, और जिन्होंने तुम्हें मिस्जिदे हराम से रोका उनकी दुश्मनी तुम्हें हुदूद लौध जाने पर तैयार न करे, और नेकी और परहेजगारी पर आपस में मदद करो, गुनाह और जुल्म में मदद

## ٤

بِهشمِهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَايُهُا الَّذِيْنَ امَنُوْآاَوْفُوا بِالْعُقُوْدِةُ أُجِنَّتُ لَكُهُ بَهِيْهَ أُلْاَنْعَامِرالاَ مَا يُتْلِ عَلَيْكُهُ غَيْرٌ مُجِلِ الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ اللَّهَ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُويْدُنُ

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوالِا تُجِلُّوا شَعَا بِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُر اللَّهِ وَلَا الشَّهُر اللَّهِ وَلَا الشَّهُر اللَّهِ وَلَا الشَّهُر الْحَرَامَ وَلَا الْسَلَّةِ مَنْ تَنِهِمُ الْمَنْ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ تَنِهِمُ الْمِنْ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ تَنْ تَنِهِمُ وَرَضُوانًا وَلَا يَجْدِمَنَكُمُ شَنَانُ تَوْمُوانًا فَوَاللَّهُ مِنْ الْمَنْ فِي النَّقُولِ وَلَا يَعْرَامِ الْنَ تَعْتَلُولُولُومَ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

<sup>&</sup>quot; चीपाये जानवर को कहा जाता है, जिंदे, गाय, वकरी और भेड़ को कहा जाता है, क्योंकि इनकी चाल में नर्मी होती है, यह पालतू चौपाये नर और मादा मिलाकर आठ तरह के हैं, जिनकी तफसीली जानकारी सूर: अल-अंआम की आयत नं १९४ में आयेगी | इस के सिवाय जो जानवर जंगली कहलाते हैं, जैसे : हिरन, नील गाय आदि, जिनका आम तौर पर घिकार किया जाता है, यह भी जायेज हैं, जैसा कि सूर: अल-वकर: की आयत नं १९३ में तफसीली बयान हो चुका है | हा नुकीले दांत वाले वह जानवर जो अपने घिकार को पकड़ कर चीरता हो | जैसे: घेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया आदि नुकीले दांत वाले जानवर हैं, वह पक्षी जो अपना घिकार पंजे से भूपट कर पकड़ता है, जैसे: घिकरा, बाज, घाहीन, गिद्ध आदि ये सब हराम हैं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शहरुल हराम से मुराद हरमत वाले चार महीने (रजब, जुलकादा, जुलहिज्जा और मोहर्रम) हैं इन का एहतेराम वाकी रखो और उन में कत्ल न करो, कुछ ने इस से सिर्फ एक महीना यानी जुलहिज्जा का महीना (हज का महीना) लिया है |

<sup>3</sup> हदी ऐसे जानवर को कहा जाता है, जो हाजी हरम में क़ुर्बानी देने के लिए साथ ले जाते थे ।

सूरतुल मायेद:-५

भाग-६ 183 १-ई-१

سورة المائدة ٥

न करो और अल्लाह से डरते रहो, वेशक अल्लाह सख़्त अजाव देने वाला है।

3. तुम पर हराम कर दिया गया है मुरदार, और ख़ून, और सूअर का गोइत और जिस पर अल्लाह के सिवाय दूसरों का नाम पुकारा गया हो। और गला घुट कर मरा,² और चोट से मरा,³ और गिरकर मरा और दूसरे जानवर के सींघ मारने से मरा और जिसका कुछ हिस्सा दिरन्दों ने खा लिया हो लेकिन जिसे तुम ने जिब्ह कर दिया, ³ और जो थानों पर जिब्ह किया जाये और पासे (लाटरी) के जिरये बाँटना यह सभी बहुत

حُزِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّامُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَذِيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ سُوما ذُيِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأِزْلِامِ الْمُلْمَ فِمُقَّ الْيَوْمَ يَئِسَ

<sup>े</sup> यहाँ से उन हराम (प्रतिबन्धित) चीजों का वयान शुरू होता है, जिनका इशारा सूर: के शुरू में दिया गया है। आयत का इतना हिस्सा सूर: अल-बक्रर: में गुजर चुका है। देखिए आयत नं॰ १७३)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> गला कोई इंसान घोट दे या किसी चीज से फंस कर ख़ुद गला घुँट जाये, दोनों हालत में मरे हुए जानवर हराम हैं।

³ किसी ने पत्थर, लाठी या कोई और चीज मारी जिस से वह बिना जिब्ह (इस्लामी तरीके के हिसाब से गले पर छुरी चलाना) किये ही मर गया, जाहिलियत के दौर में ऐसे जानवरों को खा लिया जाता था, इस्लामी कानून ने मना कर दिया ।

बन्दूक का श्विकार: बन्दूक से शिकार किए हुए जानवरों के यारे में आलिमों (इस्लामी धर्मगुरुओं) के वीच एिंड्तिलाफ है | इमाम शौकानी ने एक हदीस से मतलव निकालते हुए बन्दूक के शिकार को जायज माना है | (फतहुल क़दीर) यानी अगर विस्मिल्लाह पढ़ कर गोली चलायी गयी और शिकार जिव्ह करने से पहले ही मर गया तो उसका खाना इस कौल के एतवार से जायज है |

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> चाहे वह ख़ुद गिरा हो या किसी ने पहाड़ आदि (वगैरह) से धक्का देकर गिराया हो |

<sup>े</sup> مطوحة किला مطوحة के मतलब में है, यानी किसी ने उसे टक्कर मार दी और बिना जिब्ह किये वह मर गया ।

यानी श्वेर, चीता और भेड़िया जैसे दिरन्दों ने उसे खाया हो और वह मर गया हो, दौरे जाहिलियत
 में मर जाने के बावजुद ऐसे जानवरों को खा लिया जाता था ।

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> आम रावियों के नजदीक यह छूट सभी बयान किये जानवरों के लिए है यानी गला घोंटने से चोट के जिरये घायल, उन्चे मुकाम से गिरने से या टक्कर के जिरये या किसी दिरन्दे से घायल जानवर, अगर तुम इस हालत में पाओ कि उनमें जिन्दगी की किरण पायी जाती हो और फिर तुम उसे इस्लामी कानून के हिसाब से जिब्ह कर लो, तो फिर तुम्हारे लिए खाना जायेज होगा।

बड़े गुनाह हैं। आज काफिर (मूर्तिपूजक) तुम्हारे दीन की तरफ से मायूस हो गये, इसलिए उनसे न डरो सिर्फ मुफ से डरो, आज मैंने तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम दीन को पसन्द कर लिया, लेकिन जो भूख में वेकरार हो जाये और कोई गुनाह न करना चाहता हो तो वेशक अल्लाह माफ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है।

४. वह आप (रसूल) से सवाल करते हैं कि उन के लिये क्या (खाना) जायज है आप कह दें कि तुम्हारे लिये पाक चीजें जायज हैं, और वह शिकारी जानवर जो तुम ने सधा रखे हों जिन को कुछ बातें सिखाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखलाई, तो अगर तुम्हारे लिये वह (शिकार) को दबाच रखें और उसे छोड़ते समय अल्लाह का नाम उस पर लो तो उसे (शिकार को) खाओ,<sup>2</sup> और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है ।

४. आज सभी पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गयीं और अहले किताब का जबीहा तुम्हारे लिये हलाल है<sup>3</sup> और तुम्हारा जवीहा उनके लिये जायज है, और पाक दामन मुसलमान औरतें

الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَاخْشُونُ الْيَوْمَ الْمُلَتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيْنَا الْفَقَنِ اضْطُرَ فِي مَخْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْمِ لَا فَإِنَ اللّهَ غَفُورٌ زَجِيْمٌ (آ)

يُسْكُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ عُلُّ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبِكُ وَمَاعَلَّمُنُمُ مِنَ الْجَوَاحِ مُكِيِّبِينَ تُعَيِّمُوْنَهُنَ مِنَا عَلَمَكُمُ اللهُ فَكُواْ مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذْكُرُوااسْمَ اللهِ عَلَيْهِ \* وَاتَّقُوا اللهَ الذَّالَ اللهَ سَرِيْعَ الْحِسَابِ (1)

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُّ الطَّنِبْتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتْبَ حِلَّ لَكُمُّ وَطَعَامُكُمُ حِلَّ لَهُمْ أَ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ

<sup>े</sup> यह भूख की बेकरारी की हालत में हराम खाने की इजाजत है, लेकिन इस के जरिये अल्लाह की नाफरमानी और हुदूद तोड़ने का इरादा न हो, सिर्फ जान बचाना ही मकसद हो ।

ऐसे सिखाये हुए जानवरों का शिकार किया हुआ जानवर दो श्वर्तों के साथ जायेज है, एक यह कि उसे शिकार पर छोड़ते समय विस्मिल्लाह पढ़ लिया गया हो, दूसरा यह कि शिकारी जानवर शिकार करके अपने मालिक के लिए रख छोड़े और उसका इंतेजार करे, ख़ुद न खाये ! अगरचे उसने उसे मार भी डाला हो, तब भी वह मरा हुआ शिकार किया हुआ जानवर जायेज होगा, जबिक उस के शिकार के लिए सिखाये और छोड़े हुए जानवर के सिवाय किसी दूसरे जानवर को शामिल न किया हो । (सहीह बुखारी, कितुज्जबाएहे वस्सैदे-मुस्लिम किताबुस्सैदे)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अहले किताब का वही जिब्ह किया जानवर जायेज होगा जिसमें ख़ून वह गया होगा, यानी उनका मशीन के जरिये जिब्ह जायेज नहीं है, क्योंकि इस में ख़ून का बहना जो जरूरी है पाया नहीं जाता ।

और जो तुम से पहले किताब (धर्मशास्त्र) दिये गये उन में से पाक दामन औरतें जब तुम उन्हें उनकी महर दे दो, श्वादी करके बदकारी के लिये नहीं और न गुप्त प्रेमी बनाने के लिये, और जो ईमान को नकार दे उसका अमल वैकार हो गया, और वह आखिरत में घाटे में रहेगा।

६. हे ईमानवालो ! जब तुम नमाज के लिये उठो तो अपने मुंह और कोहनियों तक अपने हाथों को धो लिया करो<sup>2</sup> और अपने सिर का मसह (दोनो हाथ तर करके सिर पर फेरना) कर लो<sup>3</sup> और अपने पाँव टखनों तक धुल लो, अौर अगर तुम नापाक हो तो गुस्ल कर लो, अौर अगर الَّذِيْنَ ٱوْتُواالْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَاۤ الْكَثْتُوْهُنَّ الْجُوْرَهُنَ مُخْوِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِئَ الْجُورَهُنَ مُخْوِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِئَ الْجُورَهُنَ وَلَا مُتَّخِذِئَ الْخَدَانِ فَقَلُ حَبِطَ عَمَلُهُ الْمُنْ وَهُو فِي الْخِيرِيْنَ وَقَلُ حَبِطَ عَمَلُهُ الْمُنْ وَهُو فِي الْخِيرِيْنَ ( وَأَيْ

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْآ إِذَا قُمْتُهُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُواْ وَكُالصَّلُوةِ فَاغْسِلُواْ وَجُوْهُكُمْ وَايْنِ يَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ يِرُوهُ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمَالُكُمْ الْمَالْكُمْبُكُنْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمَالُكُمْبُكُنْ وَالْمُنْكُمْ وَالْمَالُكُمْبُكُنْ وَالْمُنْكُمْ مَرْضَى اَوْعَلْ سَفَهِ جُمُنُهَا فَاظَهُرُواْ وَانْ كُنْتُمُ مَرْضَى اَوْعَلْ سَفَهِ

अहले किताब की औरतों के साथ शादी की इजाजत के साथ एक तो पाक दामन जरूरी है, जो आजकल ज्यादातर अहले किताब औरतों में नहीं मिलता है, दूसरे उस के बाद यह कहा गया है कि जो ईमान के साथ कुफ़ करे, उसके आमाल वर्बाद हो गये | इस से यह तंबीह करना है कि अगर ऐसी औरत से शादी करने से ईमान के वर्बाद होने का डर है, तो यह बहुत नुकसान बाली तिजारत है, और आजकल अहले किताब की औरतों से शादी करने में ईमान को जो खतरा है, उस के बयान की जरूरत नहीं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "मुहैं धोओ," यानी एक-एक, दो-दो या तीन-तीन बार दोनों हाथ कलाईयों तक धोने, कुल्ली करने, नाक में पानी डालकर छींकने के बाद, जैसािक हदीस से सािवत है, मुंह धोने के बाद हाथों को कोहिनयों तक धोया जाये ।

मसह (यानी दोनों हाथ भींगा कर सर पर फेरना) पूरे सिर का किया जाये, जैसािक हदीस से सािबत है, "अपने हाथ आगे से पीछे (गुद्दी) तक ले जाये और फिर वापस वहाँ से आगे लाये जहाँ से शुरू किया था।" इसी के साथ कानों का मसह कर ले, अगर सिर पर पगड़ी या मुरेठा हो तो हदीस के हिसाब से मोजों की तरह उस पर भी मसह जायेज है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल तहार:) इस तरह एक बार मसह कर लेना काफी है।

أرجلكم का लगाव رجومكن से है, यानी अपने पैर टखनों तक धुलो, और अगर मोजे या इस तरह के दूसरे कपड़े पैरों पर चढ़े हों तो (जबिक वजू की हालत में पहना हो) सहीह हदीस के अनुसार पैर धोने के बजाय मोजों आदि पर मसह भी जायेज है !

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> नांपाकी से मुराद वह नापाकी है जो एहितलाम या बीवी से जिमाअ के वजह से होती है, और इसी हुक्म में माहवारी और प्रसव रक्त भी है, माहवारी और प्रसव रक्त रुक जाये तो पाकी के लिए गुस्ल करना फर्ज है, लेकिन पानी न मिलने की हालत में तयम्मुम की इजाजत है। (फतहुल कदीर और ऐसरुत्तफासीर)

तुम बीमार या सफर पर हो, या तुम में से कोई शौचालय से आये या तुम वीवी से मिले हो और पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो उसे अपने चेहरों और हाथों पर मलो, अल्लाह तुम पर तंगी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें पाक यनाना चाहता है और ताकि तुम पर अपनी नेमत पूरी करे और ताकि तुम शुक्रगुजार रहो!

७. और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत और उस अहद को याद करो जिसका तुम से मुआहिदा हुआ, जब तुम ने कहा कि हम ने सुना और मान लिया और अल्लाह (तआला) से डरते रहो, बेशक अल्लाह (तआला) दिलों की बातों का जानकार है

हे ईमानवालो! अल्लाह के लिये सच पर मज्जवूत, इंसाफ पर गवाह हो जाओ, और किसी क्रीम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ न करने पर तैयार न करे, इंसाफ करों वह परहेजगारी से बहुत करीब है और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है ।

 जिन्होंने यकीन किया और नेक अमल किये अल्लाह ने उनको माफ और भारी बदला का वायेदा दिया है ।

 और जिन्होंने यकीन नहीं किया और हमारे हुक्मों को भुठलाया वही जहन्नमी हैं।

99. ऐ ईमानवालों! अल्लाह (तआला) ने जो एहसान तुम पर किये हैं उसे याद करो, जब कि एक क्रौम ने तुम पर जुल्म करना चाहा तो अल्लाह (तआला) ने उन के हाथों को तुम तक पहुँचने से रोक दिया, और अल्लाह (तआला) से डरते रहो और ईमानवालों को अल्लाह तआला पर ही भरोसा करना चाहिए।

أَوْجَآءَ آحَكُ قِنْكُمُ فِنَ الْغَآبِطِ آوْلْسَنْتُمُ الْغَآبِطِ آوْلْسَنْتُمُ الْطَيْبًا الْلِسَآءَ فَلَمْ تَجَلُّوْ الْمَآءَ فَتَيَنَّمُوُ الْمَعِيْدُا طَيْبًا فَالْمُسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَآيُويْكُمْ فِنْكُمْ فِنْكُمْ فِنْكُمْ فَايُويْنُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِقْنَ حَرَجٍ وَالْكِنْ يُويْدُ لَلْمُ لِيَعْلِهِ رَكُمْ وَلِيُتِمَّ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ الْعَلَكُمْ الْعَلْمُ الْعَلَكُمْ الْعَلَكُمْ الْعَلَكُمْ الْعَلَكُمْ الْعَلَكُمْ الْعَلْمُ الْعَلَكُمْ الْعَلْمُ الْعَلَكُمْ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُونُ وَ الْمُنْ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِيْلُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُو

وَاذْكُرُوْاْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمُ بِهَ لا إِذْ قُلْتُمْ سَبِعْنَا وَ اَطَعْنَا لَا وَاثَقُوااللّٰهَ اللهِ عَلِيْمٌ الإِنَّاتِ الصَّدُّورِ ﴿

يَلَيُهُمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُوْنُوا قَوْمِيْنَ يِلْهِ شُهَانَاتُ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِ مَنْكُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَّ الْاَتَعُوالُوا الْمِيلُوا سَهُو اَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَالْقُوا اللهُ اللهِ اللهَ خَيْدُولِ إِمَا تَعْمَلُونَ (8) وَعَمَلَ اللهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِطَةِ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (9)

> وَالْنِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِأَيْتِنَا أُولَيِّكَ أَصُحْبُ الْجَحِيْمِ (١٥)

يَايَهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُواْ نِعْبَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ الدُّهَ وَمَنَّ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ هَمْ قَكْفًا اللهُ مَا وَعَلَى اللهِ عَنْكُمُ \* وَ التَّقُوا اللهُ مَا وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكُلِ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلَيْتُوكُلِ اللهُ وَمِنْ اللهِ فَلَيْتُوكُلُ اللهُ وَمِنْ اللهِ فَلَيْتُوكُلُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهِ فَلَيْتُوكُلُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

१२. और अल्लाह तआला ने इसाईल के बेटों से वादा लिया और उन्हीं में से बारह सरदार हम ने मुकर्रर किये, और अल्लाह (तआला) ने फरमा दिया, मैं बेशक तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज कायम रखोगे, और जकात देते रहोंगे और मेरे रसूलों को मानते रहोंगे और उनकी मदद करते रहोंगे और अल्लाह (तआला) को बेहतर कर्ज देते रहोंगे, तो वेशक मैं तुम्हारी बुराईयों तुम से दूर रखूंगा और तुम्हें उन जन्ततों में ले जाऊंगा जिन के नीचे नहरें वह रही हैं, अब इस वादा के वाद भी तुम में से जो इंकार करे, वह वेशक सीधे रास्ते से भटक गया।

१३. फिर उन के वादा तोड़ने के सबब हम ने उन पर लानत किया और उन के दिल सख़त कर दिये कि वह किलमा को उन के उस जगह से तबदील कर देते हैं, 2 और जो कुछ नसीहत उन को दी गयी उसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठें, उन के एक न एक ख़यानत की ख़बर तुभे मिलती रहेगी, लेकिन थोड़े से (लोग) ऐसे नहीं भी हैं, फिर भी उन्हें माफ करता जा और माफ करता जा, बेशक अल्लाह तआला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। وَلَقَلُ اَخَلَ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِي اِسْرَآءِيلَ عَلَمَ اللهُ اِخْلَ اللهُ مِنْفَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَر نَقِيْبًا ﴿ وَقَالَ اللهُ اِنْ مَعَكُمْ ﴿ لَمِن اَ قَمْتُمُ الصَّافَةَ وَ الْمَنْتُمُ بِرُسُلِ وَعَزَرْتُهُ وَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُشَاكُمُ وَعَلَيْ اللّهُ وَكُورُ فَا حَسَنًا لَا كُفِرَ تَعْمُونَ عَنْكُمُ سَيّا لِيَكُمْ وَلَا دُخِلَتَكُمْ حَلْتٍ تَجْوِي مِن سَيّا لِيَكُمْ وَلَا دُخِلَتَكُمْ حَلْتٍ تَجْوِي مِن تَخْتِهَا الْاَنْهُ وَلَا دُخِلَتَكُمْ خَلْتٍ تَجْوِي مِن تَخْتِهَا الْاَنْهُ وَلَا مُنْكُمْ فَلَا بَعْلَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَقَلُ ضَلَ سَوَآءَ السّبِيلِ اللّهَ اللّهُ مِنْكُمُ فَقَلُ ضَلَ سَوَآءَ السّبِيلِ اللّهُ اللّهُ مِنْكُمُ فَقَلُ ضَلَ سَوَآءَ السّبِيلِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

فَهِمَا نَقْضِهِمْ قِيئِتَا قَهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمُ قُسِيةً عُيُحَرِّ فُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ فَوَاضِعِه وَنَسُوا حَظًّا قِمِنَا ذُكِرُوا بِهِ عَ وَلَا تَوَالُ تَطَّلِعُ عَلَ خَابِنَةٍ قِنْهُمْ الاَ قَلِيلًا قِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (1)

पह उस समय का वाक्रेआ है, जब हजरत मूसा जवाबर: से जंग के लिए तैयार हुए तो उन्होंने अपनी उम्मत के बारह जातियों के बारह संरक्षक नियुक्त कर दिये तािक वे उन्हें जंग के लिए तैयार भी करें, और अगुवाई भी करें और दूसरे मुआमलात का एहतेमाम भी करें!

यानी इतने इंतेजाम और वादे के बावजूद भी इस्राईल की औलाद ने वादा तोड़ दिया, जिस के सबब वे अल्लाह के लानती हुए, इस लानत का दुनियावी नतीजा यह हुआ कि उन के दिल सख़्त कर दिये गये, जिस से उन के दिल असरअंदाज होने से महरूम हो गये और निवयों की तकरीर और तालीम उन के लिए बेकार हो गयी !

भाग-६ | १८८ २ - १ माग

سورة المائدة ٥

9४. और जो अपने आप को इसाई कहते हैं, हम ने उन से (भी) वादा लिया था, उन्होंने भी उसका बड़ा हिस्सा भुला दिया, जो उन्हें घिक्षा दी गयी थी, तो हम ने भी उन के बीच दुश्मनी और नफरत डाल दिया जो क्रयामत तक रहेगी। और जो कुछ यह करते हैं जल्द ही अल्लाह तआला उन्हें सब बता देगा।

94. हे अहले किताव! तुम्हारे पास हमारे रसूल (मुहम्मद! ﷺ) आ गये जो बहुत सी वह बातें बता रहे हैं जो किताब (तौरात और इंजील) की बातें तुम छुपा रहे थें और बहुत-सी बातों को छोड़ रहे हैं, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और खुली किताब (पाक कुरआन) आ चुकी है।

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا إِنَّا نَصْلَى اَخَذُنَا مِيْثَاقَهُمُ فَنَسُوا حَظًّا قِهَا ذُكِرُوُّا بِهِ ٣ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَكَ اوَةَ وَالْبَغُضَآءَ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ \* وَسَوْفَ يُنَتِّتُهُمُ اللهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿ آَ

يَّاهُلُ الْكِتْبِ قَنْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُّهُ كَثِيْرًا قِسَّا كُنْتُهُ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿ قَلُ جَاءَكُمُ قِسَ اللهِ نُوْرٌ وَ كِتْبٌ مُّبِيْنٌ ﴿ ذَٰ ۚ

पह अल्लाह को दिये गये वादे के खिलाफ अमल करने की वह सजा है, जो अल्लाह तआला की तरफ से उन पर कियामत तक के लिए थोप दी गयी है, इसलिए इसाईयों के कई गुट हैं जो एक-दूसरे से बहुत नफरत और हसद रखते हैं, एक-दूसरे को काफिर कहते हैं और एक-दूसरे की इबादतगाहों में इबादत नहीं करते, लगता है कि मुसलमानों पर भी यह दण्ड थोप दिया गया है, यह कौम भी कई गुटों में वट गई है, जिन के बीच बहुत ज्यादा इखितलाफ हैं और नफरत व हसद की दीवार खड़ी है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी उन्होंने तौरात और इंजील में जो तबदीली की और उलट फेर किये उन्हें उजागर किया और जिनको छिपाते थे उन्हें जाहिर किया, जैसे पत्थर से मारने की सजा, जैसा कि हदीस में इसकी तफसीली जानकारी मिलती है।

نرر और ख़ुली किताब दोनों से मुराद एक ही क़ुरआन करीम है, इनके वीच अरबी लफ़्ज वॉव (م) तफ़सीर के लिए है, लेकिन दोनों से मुराद एक यानी पाक क़ुरआन ही है, जिसका वाजेह सुबूत क़ुरआन करीम की अगली आयत है जिसमें कहा जा रहा है ميدي به 'कि इस के जिरये अल्लाह तआला हिदायत देता है, अगर नूर और किताब दो होते तो किलमा इस तरह होते ميدي अल्लाह तआला इन दोनों के जिरये हिदायत देता है," लेकिन ऐसा नहीं है | इसिलए क़ुरआन करीम के इन लफ़्जों से यह वाजेह हो गया कि नूर और खुली किताब दोनों का मतलब एक ही यानी क़ुरआन करीम है, यह नहीं कि नूर से नबी करीम ﷺ और खुली किताब से पाक क़ुरआन का मतलब है, जैसािक इस्लाम मजहब में नई बातें गढ़ने वालों ने गढ़ लिया है |

१६. जिस के जिरये अल्लाह उन्हें सलामती का रास्ता दिखाता है जो उसकी ख़ुशी की पैरवी करें और उन्हें अंधेरे से अपनी रहमत से नूर की तरफ निकाल लाता है और उन्हें सीधा रास्ता दिखाता है ।

9७. बेशक वह लोग काफिर हो गये जिन्होंने कहा कि मिरयम का बेटा मसीह अल्लाह है। कह दो कि अगर मिरयम का बेटा मसीह और उसकी मां और दुनिया के सभी लोगों को वह हलाक करना चाहे तो कौन है जिसका अल्लाह के सामने जरा भी हक है? और आसमानों और जमीन और जो दोनों के बीच है अल्लाह ही का मुल्क है, वह जो (भी) चाहे पैदा करता है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है।

9 द. और यहूदी और इसाई कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और दोस्त हैं। आप कह दीजिए कि फिर अल्लाह (तआला) तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम्हें सजा क्यों देता है? नहीं बल्कि तुम उसकी मखलूक में एक इंसान हो, वह जिसे चाहता है माफ करता है और जिसे चाहता है सजा देता है और अल्लाह (तआला) की मिल्कियत आसमानों और जमीन पर और उनके बीच जो कुछ है हर चीज पर है और उसी की ओर पलट कर आना है!

१९. हे अहले किताब! रसूलों के आने में एक विलम्ब (वक्रफे) के बाद हमारा रसूल (मुहम्मद क्रं) आ चुका है जो तुम्हारे लिये (धर्म विधानों) को बयान कर रहा है तािक तुम यह न कहों कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला और आगाह करने वाला नहीं आया तो तुम्हारे पास एक खुशखबरी देने वाला और सतर्क (आगाह)

يَّهُرِئ بِهِ اللَّهُ مَنِ التَّبَعُ دِضُوَانَهُ سُبُلَ الشَّوْدِ اللَّهُ مِن الظَّلُلتِ إِلَى النُّوْدِ الشَّالِمِ وَيُخْدِجُهُمُ قِنَ الظُّلُلتِ إِلَى النُّوْدِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِنْهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ (ا

لَقَلُ كَفَرَالَانِينَ قَالُوْاَ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ \* قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ اَرَادَانُ يُهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَوْيَمَ وَاُمَّةُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَبِيْعًا \* وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْاَدُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا \* يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ \* وَالْاَدُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَى يُرٌ (آ)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَحْنُ ٱبْذُوَّا اللهِ وَاَحِبَآ أَوَّهُ ﴿ قُلُ فَلِمَ يُعَلِّبُكُمْ بِنُّ نُوْبِكُمْ ﴿ بَلُ ٱنْتُمْ بَشَرُّ فِمَنْ خَلَقَ ﴿ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَلِلْهِ مُلْكُ السَّنُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا لَهُ وَالْمِيهِ الْمَصِيْرُ ﴿ اَ

يَاهُلَ الْكِتْبِ قَلْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلْ فَتُرَةٍ فِنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَ لَا نَولِيْرِ فَقَلْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَنَذِيْرٌ ﴿ وَاللّٰهُ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यहूदियों ने हजरत उजैर को और इसाईयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा और खुद को भी अल्लाह का बेटा और उसका प्यारा समभने लगे !

सुरतुल मायेद:-५

भाग-६

الجزء٦

سورة المائدة ٥

करने वाला (आखिरी रसूल) आ गया है, वेशक अल्लाह हर चीज पर क्रांदिर है।

२०. और याद करो जब मूसा (ﷺ) ने अपनी क्रीम से कहा हे मेरी क्रीम के लोगो! अल्लाह (तआला) के उस एहसान को याद करो कि उस ने तुम में से पैगम्बर बनाये और तुम्हें मुल्क अता किया,<sup>2</sup> और तुम्हें वह अता किया जो सारी दुनिया में किसी को अता नहीं किया।

२१. मेरी क्रौम वालो! उस पाक जमीन में दाखिल हो, जो अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे नाम लिख दी है,<sup>3</sup> और अपनी पीठ न दिखाओ कि नुकसान में पड़ जाओगे |

२२. उन्होंने जवाव दिया हे मूसा! वहाँ तो ताकतवर लड़ाकू लोग हैं और जब तक वह वहां से निकल न जायें, हम तो कभी भी नहीं जायेंगे, अगर वे वहां से निकल जायें तो हम (ख़ुशी से) वहां चले जायेंगें।

وَاِذُ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُوُوُا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَعَلَ فِيْكُمْ ٱكْثِينَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَاشْكُمْ مَّالُمْ يُؤْتِ اَحَدًّا مِّنَ الْعَلَمِينَ (10)

ڽ۬ڡٞۏڡؚٳۮڂؙؙڰؙۅٳٳڵڒۯڞٳڷؠؙڡٞێؘڛؘڎٙٳێؖۊؽػؾۜڹٳۺ۠ۿ ڵػؙۿ۫ۅؘڵٳؾۯ۫ؾڒؙٷٵٷۜٲۮؠٵڔۣػؙۿۏٞؾۘٮٛڟڸؚڹؙۅٳڂڛڔؽڹ۞

قَالُواْ لِلْوُلِيِّى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّالِيْنَ لَهُ وَإِنَّا لَنْ ثَنْ خُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوْا مِنْهَا عَ فَإِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنَّا لْخِلُونَ (22)

<sup>।</sup> हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद रस्लुल्लाह क्क के बीच के वक्त में जो लगभग ५७० साल का फर्क है, यह फर्क एक अवकाश्व (वक्रफा) कहलाता है | अहले किताब से कहा जा रहा है कि इस अवकाश के बाद हम ने अपने आखिरी रस्ल (क्क) को भेज दिया है, अब तुम यह भी न कह सकोगे कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला और वाखबर करने वाला पैगम्बर ही नहीं आया |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ज़्यादातर नबी इस्राईल की औलादों में हुये हैं जिनका सिलिसला हजरत ईसा पर ख़त्म कर दिया गया और पैगम्बर मुहम्मद इस्माईल की औलाद से हुए - ¾ | इसी तरह कई बादशाह भी इस्राईल की औलाद में हुए और कुछ निबयों को भी अल्लाह तआला ने मुल्क अता किया, जैसे हजरत सुलेमान क्≅ |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इस से मुराद जीत है, जिस का वादा अल्लाह तआला ने जिहाद की घक्ल में उन से कर रखा था।

<sup>🕯</sup> यानी जिहाद से मुंह न मोड़ो |

२३. लेकिन जो अल्लाह से डर रहे थे उन में से दो मर्दों ने कहा जिन पर अल्लाह ने इंआम किया कि तुम उन पर दरवाजे से दाखिल हो जाओ, जब दाखिल हो जाओगे तो तुम्ही गालिब रहोगे और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह ही पर भरोसा रखो।

२४. उन्होंने कहा कि हे मूसा ! हम कभी भी वहाँ न जायेंगे जब तक वह उसमें रहेंगे, इसलिए तुम और तुम्हारा रव जाकर दोनों लड़ो हम यहीं बैठे हैं ।

२४. उस (मूसा) ने कहा मेरे रब ! मैं सिर्फ ख़ुद पर और अपने भाई (हारून) पर हक रखता हूँ इसलिए हमारे और फासिकों के बीच अलगाव कर दे |2

**२६.** उस (अल्लाह) ने कहा यह चालीस साल तक उन पर हराम है, वह धरती में घूमते फिरते रहेंगे<sup>3</sup> इसलिए आप (मूसा) फासिकों पर अफसोस न करें | قَالَ رَجُلِنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ انْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُكُوٰهُ فَائَلُمُ غَلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْاَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ (2)

قَالُوْا يِلُمُوْسَى اِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا آبَدُا مَّا دَامُوْا فِيهُا فَاذْهُبُ آنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هٰهُنَا فَعِدُونَ (22)

قَالَ رَبِ إِنِّيْ لَا آمُلِكُ إِلَّا نَفْسِيُ وَ اَخِيُ فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَرُورِ الْفِيقِينَ 3

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً عَ يَتِيُهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفْسِقِيْنَ (20)

मूसा की कौम में सिर्फ यही दो इंसान निकले जिन्हें अल्लाह तआला की तरफ से मदद पर यकीन था, उन्होंने कौम को समभ्रत्या कि तुम हिम्मत तो करो, तो फिर देखो कि अल्लाह तआला किस तरह कामयावी अता करता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में फासिक कौम के सामने अपनी मजबूरी का इजहार भी है, और उन से अलग होने का एलान भी |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह तीह का मैदान कहलाता है, जिस में चालीस साल यह लोग अपनी नाफरमानी और जिहाद से इंकार के कारण फिरते रहे, फिर भी इस मैदान में अल्लाह ने उन्हें खाने के लिये मन्न (एक तरह की मीठी गोंद) और सल्वा (एक तरह की चिड़िया) उतारे, जिस से उकताकर उन्होंने अपने रसूल से कहा कि रोज एक तरह के खाने से हमारा मन भर गया, इसलिए अपने रब (अल्लाह) से दुआ करो कि वह कई तरह की वनस्पतियां और दालें हमारे लिये उपजाये, यहीं उन पर बादलों ने छाया की, पत्थर पर हजरत मूसा के लाठी मारने से बारह जातियों के लिये बारह चश्मे जारी हुये, ऐसे ही दूसरे मोजिजे भी होते रहे, चालीस साल बाद फिर ऐसी हालत पैदा की गई कि यह बैतुल मकदिस में दाखिल हुए!

२७. और आदम के दो बेटों की सच्ची कहानी उन्हें पढ़कर सुना दो । जबिक दोनों ने एक-एक क़ुर्बानी भेंट दी तो एक से क़ुबूल की गई और दूसरे से क़ुबूल नहीं की गयी<sup>2</sup> तो उस ने कहा कि मैं तुभे जरूर मार डालूँगा तो उस ने कहा कि अल्लाह परहेजगारों से ही क़ुबूल करता है ।

२८. अगर तू मुभे कत्ल करने के लिये हाथ बढ़ायेगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकता, मैं अल्लाह सारी दुनिया के रब से डरता हूँ।

२९.मैं चाहता हूं कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह समेट ले और जहन्निमयों में हो जाये, और यही जालिमों का बुरा बदला है !

३०. बस उसकी इच्छाओं ने उसे भाई का कत्ल करने के लिए तैयार कर दिया और उस ने उस का कत्ल कर दिया, जिस से वह नुक्रसान उठाने वालों में हो गया।

३१. फिर अल्लाह (तआला) ने एक कव्वे को भेजा जो धरती खोद-रहा था कि उसे दिखाये कि वह अपने भाई की लाश (शव) को किस तरह छिपा दे, वह कहने लगा हाय अफसोस ! क्या मैं ऐसा करने के लायक भी न रहा कि अपने भाई की लाश को इस कौए की तरह गाड़ सकता? फिर तो वह बड़ा दुखी और शर्मिन्दा हो गया !

وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَى اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاٰخَدِ ﴿ قَالَ لَا قُتُلَنَكُ ﴿ قَالَ اِنْمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُثَقِيْنَ (2)

لَمِنُ بَسَطْتَ إِنَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِي اِليُكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ إِنِّيُ آخَاكُ الله َ رَبَ الْعٰلَمِيْنَ (32)

اِنْيَ ٱدِيْدُانَ تَبُوْاَ بِإِنْهِيْ وَاِثْبِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزَّوُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿ 25

فَطُوَّعَتْ لَهُ نَفُسُهُ قَتُلُ اَخِیْهِ فَقَتَلَهُ فَاصْبَحَ مِنَ الْحُسِرِیْنَ ۞

فَبَعَثَ اللهُ عُرَابًا يَبُحَثُ فِى الْأَرْضِ لِيُوِيهُ كَيْفَ يُوَادِيْ سَوْءَةَ اَخِيهِ \* قَالَ لِوَيْلَقَى اَعَجَزْتُ اَنْ ٱلُّوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَادِيَ سَوْءَةً اَنْ ٱلْمُنْ فَاضْبَحَ مِنَ النّٰهِ مِيْنَ أَنْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आदम के इन दो बेटों का नाम हाबील और काबील था l

यह चढ़ावा या कुर्वानी किसलिए पेश्व की गयी? इस के बारे में कोई सही कौल नहीं है, लेकिन यह जरूर मशहूर है कि आदम अब के दो बेटों ने अल्लाह के लिए कुर्वानी की, एक की कुबूल हुई दूसरे की नहीं, इसलिए दूसरा हसद का शिकार हो गया और अपने भाई को मार डाला ।

३२. इसी कारण हम ने इस्राईल की औलाद पर लिख दिया कि जो इसान किसी को बिना इस के कि वह किसी का कातिल हो या धरती पर फसाद पैदा करने वाला हो, कत्ल कर डाले तो ऐसा है कि उस ने सभी लोगों को कत्ल कर दिया, और जो इसान एक की जान बचाये, उस ने मानो सभी को जिन्दा कर दिया! और उन के पास हमारे रसूल बहुत-सी वाजेह निश्चानियां लेकर आये, लेकिन फिर भी उन में से ज्यादातर लोग धरती पर जुल्म (और ज्यादती और कूरता) करने वाले ही रहे !

३३. उनकी सजा जो अल्लाह (तआला) से और उसके रसूल से लड़ें और धरती पर फसाद करें यही है कि वे मार दिये जायें या फांसी पर चढ़ां दिये जायें या उलटी तरफ से उन के हाथ पैर काट दिये जायें, या उन्हें देश से निकाल दिया जाये, यह तो हुई उन की दुनियावी जिल्लत और वेइज़्जती और आख़िरत में उनके लिए भारी अजाव हैं।

३४. लेकिन जो अपने ऊपर तुम्हारे काबू पाने से पहले माफी माँग लें, तो वेशक अल्लाह तआला बड़ा माफ करने वाला, वड़ा रहम व करम करने वाला है |

**३५.** हे मुसलमानों! अल्लाह तआला से डरते रहो और उसकी ओर नजदीकी हासिल करने की कोशिश करो। <sup>2</sup> और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम्हारी भलाई हो। مِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ غَ كَتَهُنَا عَلْ بَنِي اِسْدَآ عِيْلَ اَسْدَآ عِيْلَ اَسْدَآ عِيْلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا إِغَيْدٍ نَفْسِ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَدْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَمَنْ اَخْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَلَقَدُ جَآء تُهُمُ رُسُلُنَا إِللَّهِ يَنْتِ النَّاسَ جَمْدَ النَّ كَثِيْرًا وَلَقَدُ جَآء تُهُمُ دُسُلُونَ فِي الْأَدْضِ لَمُسُوفُونَ ﴿ وَهَ }

إِنْهَا جَزَّؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اللَّ يُقَتَّلُواْ آوُ يُصَلَّبُواْ اوْتُقَطَّعُ آيْدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ قِنْ خِلَابِ آوْيُنْفُوْ امِنَ الْأَرْضِ \* ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اللَّهُ نِيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ( آنَ اللَّا الذِيْنَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ آنَ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ \* فَاعْلَمُواْ اَنَ اللَّهُ غَفُورٌ ذَحِيْمٌ ( وَأَ

يَّايَهُمَا اتَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ابْتَغُوْآ اِللهِ الْوَسِيْلَةَ وَ ابْتَغُوْآ اِللهِ الْوَسِيْلَةِ وَجَاهِلُوا فِي سَمِيْلِهِ لَعَلَكُمْ

<sup>।</sup> इस नाजायेज कत्ल के बाद अल्लाह तआला ने इंसानों की कीमत को जाहिर करने के लिये इसाईल की औलाद को यह हुक्म उतारा, इस से अनुमान लगाया जा सकता है कि अल्लाह तआला के यहाँ इसानों की कितनी अहमियत हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वसीला (رسيد) का मतलब ऐसी चीज है जो किसी मकसद को हासिल और उसकी नजदीकी का जिया बने, "अल्लाह तआला की नजदीकी हासिल करने का सबब तलाच करो " का मतलब होगा कि ऐसे अमल करो जिस से तुम्हें अल्लाह की ख़ुची और उसकी नजदीकी हासिल हो | इमाम चौकानी का कौल है : "वसीला वह नेक अमल हैं जिन के जिरये से बन्दा अल्लाह की नजदीकी हासिल करते हैं |" इसी तरह मना करदा और हराम चीजों और कामों से बचने से भी अल्लाह की नजदीकी हासिल होती है, इसिलए मना करदा और हराम चीजों और कामों को छोड़ना भी अल्लाह की नजदीकी हासिल करने का जिरया है, लेकिन बेवकूफों (मूर्खों) ने इस हकीकी जिरया को छोड़ कर कब में गड़े लोगों को अपना जिरया बना लिया है, जिसका इस्लामी कानून में कोई नगह नहीं है |

الجزءا

सूरत्ल मायेद:-५

यकीन करो. कि काफिरों के लिए अगर वह सब कुछ हो जो सारी धरती में है, और उस के बरावर और ज्यादा भी हो और वह उन सब को क्रयामत के दिन के अजाब के बदले फिदिया में देना चाहें तो भी असम्भव है कि उन से कुबूल कर लिया जाये, उन के लिए तो दुखदायी अजाब है ।

३७. वे चाहेंगे कि जहन्नम से निकल जायें, लेकिन वे कभी भी उस में से न निकल सकेंगे, उन के लिए तो दायमी अजाव है।

३८. चोर और चोरनी का हाथ काट दो,<sup>2</sup> यह उनके करतृत का बदला और अल्लाह की तरफ से सजा है. और अल्लाह तआला ताकतवाला और हिक्मत वाला है।

३९. जो अपने गुनाह के बाद माफी मांग ले और सुधार कर ले, तो अल्लाह (तआला) उसकी तौबा क्रबुल करता है। बेश्वक अल्लाह तआला माफ करने वाला, रहम करने वाला है।

४०. क्या तुभे इल्म नहीं कि अल्लाह (तआला) के लिए आसमानो जमीन का मुल्क है? जिसे चाहे अजाव दे जिसे चाहे माफ कर दे, अल्लाह तआला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَيِيْعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَكُوا بِهِ مِنْ عَدَابِ يَوْمِ الْقِيلِكَةِ مَا تُقُبِلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ النه (36)

يُونِيلُ وْنَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ بِخْرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمٌ (3) وَالسَّادِينُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواۤ آیْدِیهُما جَزَّآءً بِمَا كُسَبًا نَكَالًا مِّنَ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزُ كَلِيْمُ (38)

فَمَنْ تَأْبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْبِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوْبُ عَلَيْهِ مَ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (39)

أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ﴿ يُعَنِّ الْمُمَنْ يَشَاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ (40)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यह आयत काफिरों (विश्वासहीन) के लिए हैं, क्योंकि ईमानवालों को सजा के वावजूद जहन्नम से निकाल लिया जायेगा, जैसाकि हदीस से इसकी तसदीक होती है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कुछ आलिमों के अनुसार चोरी का यह हुक्म आम है, चोरी थोड़ी सी चीज की हो या बहुत-सी चीज की। इसी तरह वह महफूज मुकाम पर रखी हो या गैर महफूज मुकाम पर रखी हो, हर हालत में चोरी की सजा दी जायेगी, जब कि दूसरे उलमा के करीब इसके लिए महफूज और मकर्रर जरूरी है. फिर तादाद के निर्धारण में इंडितलाफ है। हदीस के आलिमों के नजदीक कम सें कम तादाद चौथाई दीनार या तीन दिरहम के या उसकी क्रीमत के बराबर की कोई चीज हो, इस से कम की चोरी पर हाथ नहीं काटा जायेगा। इसी तरह हाथ कलाईयों से काटे जायेंगे, कोहनी या कंधों से नहीं, जैसाकि कुछ का ख्याल है। (तफसीली जानकारी के लिए हदीस, फिक्ह और तफसीर की किताबों को पढ़ा जाये।

<sup>3</sup> इस माफी से मुराद अल्लाह के यहाँ माफी की कुबूलियत है, यह नहीं कि माफी मांग लेने से चोरी या किसी हद वाले अपराध (गुनाह) की सजा माफ हो जायेगी, हुदूद, तौबा से माफ नहीं की जायेंगी।

४१. हे रसूल! आप उन के लिये दुखी न हों जो कुफ में दौड़ लगा रहे हैं जिन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम ने यकीन किया और उनके दिलों ने यकीन नहीं किया, और जो यहूदी हो गये, उनमें कुछ भूठ सुनने के अभ्यासी और दूसरे लोगों के गुप्तचर हैं, जो आप के पास नहीं आये, वह किलमा को उन के जगहों से फेर देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम यह दिये जाओ तो मान लो और यह (हुक्म) न दिये जाओ तो अलग रहो, और जिसे अल्लाह भटकाना चाहे उस के लिये अल्लाह पर आप का जरा भी हक नहीं है, इन्हीं के दिलों को अल्लाह पाक नहीं करना चाहता, इन्हीं के लिये दुनिया में जिल्लत और आखिरत में भारी अजाव है |

४२. यह कान लगा-लगा कर भूठ सुनने वाले! और जी भर-भर कर हराम खाने वाले हैं, अगर यह तुम्हारे पास आयें तो तुम्हें हक है चाहो तो उन के वीच फैसला कर दो चाहो तो न करो, अगर तुम उन से मुँह मोड़ भी लोगे तो भी ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अगर तुम फैसला करो तो उन में इंसाफ के साथ फैसला करो, बेशक इंसाफ करने वालों के साथ अल्लाह तआला मुहब्बत रखता है।

¥ बे. और (तअज्जुब की बात है कि) वह कैसे अपने पास तौरात होते हुए, जिस में अल्लाह का हुक्म हैं तुम को फैसला करने वाला बनाते है, फिर उस के बाद पलट जाते हैं, वास्तव (हकीकत) में ये ईमान और यकीन वाले नहीं हैं। يَايُهُا الرَّسُولُ لَا يَخْزُنُكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا الْمَنَا بِالْفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ \* وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا \* سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِيْنَ سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِيْنَ لَمْ يَاثُونَ لَا هُ يُحَدِّفُونَ الْكَوْمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ \* يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيْتُمُ هُنَ الْخَدِيُنَ وَإِنْ لَمْ تُوْتُونُوهُ فَاصْلَا أَوْلَهُ مَن يَبُودِ اللّهُ فِانْ لَمْ يُودِ اللّهُ أَنْ يُطَهِّرُ فَالْمَا اللّهِ شَيْئًا اللهَ لَهِ فِي اللّهُ نَيْلَ خِذْيٌ ﴿ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَنَالًا فَعَلَى اللّهِ عَلَيْهُ لَهُمُ غَطْيُمُ (آ)

عَظِيُمٌ (أَ) سَنْعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكُلُوْنَ لِلسُّحْتِ ﴿ فَإِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمُ اَوْاَعْرِضُ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُغْرِضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْئًا ﴿ وَإِنْ خَكَمْتَ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴿ إِنْ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرِنَةُ فِيْهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴿ حُكُمُ اللهِ ثُمَّ يَتُولُونِينَ فَنِي

<sup>े</sup> سناعون (सम्माऊना) का मतलब है बहुत सुनने वाला इस के दो मतलब हो सकते हैं, भेद जानने के लिए बहुत ज़्यादा सुनना या दूसरों की बातें जानने के लिए सुनना, कुछ रावियों ने पहला मतलव लिया है और कुछ ने दूसरा |

४४. हम ने तौरात उतारी है जिसमं हिदायत और नूर है, यहूदियों में इसी तौरात के जियं अल्लाह के मानने वाले, अंविया (عليم السلام) और अल्लाह वाले और आलिम फैसला किया करते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुकम दिया गया था, और वे इस पर कुबूल करने वाले गवाह थे, अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से न डरो, विल्क मुफ से डरो, मेरी आयतों को थोड़े-थोड़े दाम पर न बेचो और जो अल्लाह की उतारी हुई बहुयी की विना पर फैसला न करें वे पूरा और मुकम्मल काफिर हैं!

४५. और हमने (तौरात) में यहूदियों के हक में यह बात मुर्करर कर दी है कि जान के बदले जान और अखि के बदले आखि, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान व दौत के बदले दौत और ख़ास घावों का भी बदला है, फिर जो इंसान उसको माफ कर दे तो वह उस के लिए पछतावा है और जो लोग अल्लाह के हुक्मों के ऐतवार से फैसला न करें, वही लोग जालिम हैं।

४६. और हम ने उन के पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा, जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तसदीक्र करने वाले थे, और हम ने उन्हें इंजील अता की, जिसमें नूर और हिदायत थी, और वह अपने से पहले की किताब तौरात की तसदीक्र करती थी और वह बाजेह हिदायत और तालीम थी, अल्लाह तआला से डरने वालों के लिए।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَنْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُدُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ \* وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ هُ فَمَنُ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لَهُ الْمُوصَ لَمْ يَحْكُمُ

وَقَفَيْنَا عَلَى اْتَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَايُهِ مِنَ التَّوْرُلةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْإِنْجِيْلَ فِينهِ هُكًى وَنُوْرٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَايْهِ مِنَ التَّوْرُلةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُثَقِيْنَ ﴿ فَيَ

<sup>े</sup> انتثنا (असलमू) यह निवयों की फजीलत का वयान है कि वे सभी नबी दीन इस्लाम के मानने वाले थे, जिसकी तरफ मोहम्मद ﷺ दावत दे रहे हैं, यानी सभी निवयों का दीन एक ही रहा है, इस्लाम जिसकी बुनियाद है कि एक अल्लाह की इवादत (उपासना) और उसकी इवादत में किसी को शामिल न किया जाये, हर नबी ने सब से पहले अल्लाह और उस के साथ किसी को भी शामिल न करने की दावत दी।

४७. और इंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह तआला ने जो कुछ इंजील में उतारा है, उसी के ऐतबार से फैसला करें, अोर जो अल्लाह तआला के उतारे हुए से ही फैसला न करें वे फ़ासिक हैं।

४६. और हम ने आप की तरफ सच्चाई से भरी यह किताब उतारी है, जो अपने से पहले की सभी किताबों की तसदीक करती है और उनकी मुहाफिज है, इसलिए आप उन के बीच अल्लाह की उतारी हुई किताब के ऐतबार से फैसला कीजिए, इस सच्चाई से हटकर उनकी तमन्नाओं पर न जाईये, तुम में से हर एक लिए हम ने एक शरीअत और रास्ता मुकर्रर कर दिया है। अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वह चाहता है कि जो तुम्हें दिया है, उस में तुम्हारा इम्तेहान ले, तो तुम सबाब की तरफ जल्दी करो, तुम सबको अल्लाह ही की तरफ जल्दी करो, तुम सबको अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है, फिर वह तुम्हें हर वह चीज बता देगा जिस में तुम इिक्तेलाफ रखते हो।

४९. और आप उन के झगड़े में अल्लाह की उतारी हुई वहयी के अनुसार फैसला दीजिए, उनकी इच्छाओं की पैरवी न कीजिए और उन से होशियार रहिये कि कहीं ये आप को अल्लाह के उतारे हुए किसी हुक्म से इधर-उधर न कर दें, अगर यह मुँह मोड़ लें तो यकीन करो कि अल्लाह का यही इरादा है कि उन्हें उन के कुछ

وَلَيُحْكُمُ اَهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فِيْهِ ﴿
وَمَنْ لَمُ يَخْكُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولِيِكَ هُمُ
الْهُ سِقُونَ ﴿

وَانْزَلْنَا ۚ اِللَّهُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ قَالِمَا اَيْنَ يَنَ يُهِ مِنَ الْكِتْبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَثَبِغُ اهْوَاءَ هُمُ عَبَّاجَاءً وَلِي مِنَ الْحَقِّ الْكِلْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جًا اللهُ وَلَوْشَاءً اللهُ لَجَعَلْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا اللهِ كُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرِتِ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنْتِكُكُمُ اللهَ الْخَيْرَةِ اللهَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنْتِكُكُمُ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمْ اللهَ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمْ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ مَرْجَعُكُمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنْتِكُكُمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَرْجِعُكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَانِ احْكُمْ بَيْنَهُمُ بِهَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبِغُ
اهْوَآءَهُمُ وَاحْدَدُهُمُ اَنْ يَقْتِنُوْكَ عَنْ بَغْضِ
مَا اَنْزَلَ اللَّهُ اِلَيْكَ ﴿ فَإِنْ تَوَلَوْا فَاعْلَمُ اَنَّهَا
يُونِدُ اللَّهُ اَنْ يُصِيْبَهُمْ بِبَغْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴿
وَانَّ كَلَيْرُا مِنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿
وَانَّ كَلَيْرُا مِنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿
وَانَّ كَلَيْرُا مِنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿

इंजील के मानने वालों को यह हुक्म उस वक्त तक था, जब तक हजरत ईसा की नबूबत का दौर था, नबी क्कू के आने के बाद हजरत ईसा की नबूबत का दौर भी ख़त्म हो गया और इंजील के हुक्मों की पैरवी भी ख़त्म हो गई, अब ईमानवाला वही समभ्ज जायेगा जो मोहम्मद क्क रिसालत पर ईमान लायेगा और क़ुरआन करीम के हुक्म की पैरवी करेगा!

<sup>2</sup> इस से मुराद पहले के दीनी कानून हैं, जिन में कुछ हुक्म एक-दूसरे से अलग थे, एक दीन के कानून में कोई चीज हराम और दूसरे दीन के कानून में वही हलाल थी, कुछ में किसी मसले में कड़ाई थी तो दूसरे में आसानी थी, लेकिन दीन सभी एक यानी तौहीद पर आधारित (मबनी) था, इस तरह सभी की दावत एक थी।

गुनाहों की सजा दे ही दे और ज़्यादातर लोग नाफरमान होते हैं ।

५०. क्या यह लोग फिर से जाहिलीयत का फ़ैसला चाहते हैं? और यक्रीन रखने वालों के लिए अल्लाह (तआला) से बेहतर फ़ैसला करने वाला और हक्म करने वाला कौन हो सकता है।

४१. हे ईमानवालो! तुम यह्दियों और इसाईयों को दोस्त न बनाओ, यह तो आपस में ही एक-दूसरे के दोस्त हैं, तुम में से जो कोई भी इन से दोस्ती करे तो वह उन में से है, जालिमों को अल्लाह तआला कभी भी हिदायत नहीं देता।

४२. आप देखेंगे कि जिन के दिलों में रोग है, वह दौड़-दौड़ कर उन में घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें डर है कि ऐसा न हो कि कोई हादसा हम पर वाकेअ हो जाये, वहुत मुमिकन है कि अल्लाह (तआला) जीत अता कर दे या अपने पास से कोई दूसरा फैसला लाये, फिर तो यह अपने दिल में छिपाई हुई वात पर बहुत विमिन्दा होंगे।

शामन्दा हाग।

५३. और ईमानवाले कहेंगे कि क्या यही वे लोग हैं जो बड़े यकीन से अल्लाह की कसम खा— खा कर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, उन के आमाल बर्बाद हो गये और ये नाकाम हो गये ।

५४. हे ईमानवालो ! तुम में से जो अपने दीन से पलट जाये तो अल्लाह (तआला) बहुत जल्द ऐसी क्रौम के लोगों को लायेगा जो अल्लाह के प्यार होंगे और वे भी अल्लाह से प्यार करते होंगे वह नर्म दिल होंगें मुसलमानों पर, सख़्त

ٱفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴿ وَمَنْ ٱحْسَنُ مِنْ اللهِ عُلُمًا لِقَوْمٍ يُؤْتِنُونَ ﴿ وَمَنْ ٱحْسَنُ

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لا تَتَّخِذُ واالْيَهُوْدَ وَالنَّطْرَى اَوْلِيَا اَمْنُوا لا تَتَّخِذُ واالْيَا الْمَهُوْد وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُولُ لِنَّ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِيِيْن (١٤) فَتَرَى الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَادِعُون فِيْهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى اَنْ تَصِيْبَنَا دَآبِرَةٌ ط فَعَسَى اللَّهُ اَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرِ فِنْ عِنْدِهِ فَيُصْمِحُوا عَلَى مَا آسَرُّوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِهِمِيْنَ (فَنَيْ اللَّهُ اَنْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ اَوْ آمْرِ فِنْ نٰدِهِمِيْنَ (فَنَ اللَّهُ اَنْ يَأْتِي مِالْفَتْحِ اَوْ آمْرِ فِنْ

وَيَقُولُ الَّذِينَ اَمَنُوْا اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اَفْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِ هُ النَّهُ هُ لَمَعَكُمُ مُحَبِطَتْ اَعْمَالُهُ هُ فَاصْبَحُوا خَسِرِيْنَ (3) يَايَنُهَا الَّذِينَ اَمَنُوا مَنْ يَرْتَذَ مِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَا فِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَ فَلَا إِذِ لَهَ عَلَى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ

<sup>।</sup> अल्लाह तआला की ओर से वहयी है जो नवी 🗯 की वफात के बाद वाक्रेअ हुई, इस फितना को कचलने का सेहरा हजरत अब बक्र (🛵) और उन के साथियों को हासिल हुआ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मुर्तद (दीन के किसी क्रानून पर यक्रीन न रखने वाले) के खिलाफ जिस क्रीम को अल्लाह तआला खड़ा करेगा, उन के चार अवसाफ को वाजेह करके बयान किया जा रहा है । १. अल्लाह से मुहब्बत करना और उसका प्यारा होना, २. ईमानवालों के लिए नरम और काफिरों के लिए सख़्त होना, ३. अल्लाह की राह में जिहाद करना, ४. अल्लाह के बारे में

और बेरहम होंगें काफिरों पर, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे, किसी मलामत करने वाले इंसान की मलामत करने की फिक्र न करेंगें, ये है अल्लाह (तआला) का फज़्ल जिसे चाहे अता करे, अल्लाह तआला सर्वशक्तिमान है और बहुत इल्म वाला है |

४४. (मुसलमानों)! तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह और उस का रसूल है और ईमानवाले हैं। जो नमाजों को क्रायम करते हैं और जकात अदा करतें हैं और वे रूकूउ (ख्रशूअ के साथ और ध्यानमग्न होकर) करने वाले हैं।

४६. और जो इंसान अल्लाह (तआला) से और उस के रसूल और मुसलमानों से दोस्ती करे उसे यकीन करना चाहिए कि अल्लाह (तआला) के वन्दे ही गालिव होंगे |²

४७. मुसलमानों! उन लोगों को दोस्त न बनाओं जो तुम्हारे दीन को हैंसी-खेल बनाये हुए हैं, (चाहे) वे उन में से हों जो तुम से पहले किताब दिये गये या काफिर हों, अगर तुम ईमानवाले हो तो अल्लाह से डरते रहो | عَلَى الْكَفِيدِيْنَ رَيُجَاهِدُوْنَ فِي سَجِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ﴿ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَتَشَاءُ ﴿ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿ فِي

إِنَّهَا وَلِيُكُمُّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِينُمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ لَكِعُونَ (﴿

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا وَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ (ءُوَ

يَّا يَنْهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُ واالَّذِيْنَ اتَّخَذُ وَا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّادَ أَوْلِيَا عَ وَاتَّقُوا اللهَ انْ كُنْنُمُ مُؤْمِنِيْنَ (37)

किसी के मलामत करने की फिक्र न करना | सहाबा किराम (رضي الله عنه) इन अवसाफ़ और फ़जीलतों से मुजय्यन थे, इसलिए अल्लाह तआ़ला ने उन्हें दुनिया और आखिरत के सभी सुखों से नवाजा और दुनिया में ही अपनी ख़ुशी का सर्टीफिकेट उन्हें अता कर दिया |

<sup>&#</sup>x27; जब यहूदियों और ईसाईयों की दोस्ती से मना किया गया तो अब इसका जवाब दिया जा रहा है कि फिर वह दोस्ती किससे करें ? कहा कि ईमानवालों का सब से पहला दोस्त अल्लाह तआला खुद है और उस के रसूल हैं और फिर उसके पैरोकार ईमानवाले हैं, आगे उन के कुछ एक गुण बताये गये हैं |

यह अल्लाह तआला की जमाअत की अलामत है और उसकी कामयाबी की खबर दी जा रही है। अल्लाह तआला के बन्दों का गुट वही है जो सिर्फ अल्लाह, उस के रसूल और ईमानवालों से नाता रखे, और काफिरों, मूर्तिपूजकों, यहूदियों और इसाईयों से दोस्ती और तरफदारी का नाता न रखे, चाहे वे उन के सगे-सम्बन्धी क्यों न हों, जैसािक सूर: मुजादिल: के आखिर में फरमाया गया है।

४८. और जब तुम नमाज के लिए प्कारते हो, तो वह उसे हंसी-खेल ठहरा लेते हैं, यह इसलिए कि यह अक्ल नहीं रखते हैं।

४९. आप कह दीजिए हे यहूदियों और इसाईयो! तुम हम से केवल इसलिए दुश्मनी रखते हो कि हम अल्लाह (तआला) पर और जो कुछ हमारी तरफ उतारा गया है और जो कुछ इस से पहले उतारा गया है उस पर ईमान लाये हैं, और इसलिए भी कि तुम में ज्यादातर फांसिक हैं।

६०. कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इस से भी ज्यादा बुरे बदले का पाने वाला अल्लाह तआला के करीब कौन है? वह जिस पर अल्लाह तआला ने लानत की हो और उस पर वह गजबनाक हुआ हो, और उन में से कुछ को बन्दर ओर सूअर बना दिया, और जिन्होंने भूठे देवताओं की इबादत की, यही लोग बुरे दर्ज वाले हैं और यही सच्चे रास्ते से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं।

६१. और जब वे आप के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाये, अगरचे वह कुफ्र लिये हुए आये थे और उसी कुफ्र के साथ गये भी, और यह जो कुछ छिपा रहे हैं उसे अल्लाह तआला अच्छी तरह जानता है।

६२. और आप देखेंगे कि इन में से बहुत से गुनाह के कामों की ओर, जुल्म और सरकशी की तरफ़ और हराम माल खाने की तरफ़ लपक रहे हैं, जो कुछ यह कर रहे हैं वह बहुत बुरे अमल हैं।

६३. उन्हें उन के पुजारी और आलिम उनको भूठ बोलने और हराम खाने से क्यों नही रोकते? बेशक ये बुरे काम हैं, जो यह कर रहे हैं।

وَ إِذَا نَادَيْنُهُمْ إِلَى الصَّلُوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَاعِبًا ﴿ ذَٰلِكَ بِالَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِدُونَ ﴿ قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِدُونَ مِنَا إِلاَ آنُ الْمَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ' وَاَنَ آكُتُوكُمْ فَسِقُونَ ، (١٤)

قُلْ هَلْ أَنْ يِنْكُكُو بِشَيْرِ فِنْ ذَٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنْهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاذِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاعُونَ لَهُ أُولَٰلٍكَ شَرُّ مُكَانًا وَ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ (آ)

وَاِذَاجَاءُوْكُمْ قَالُوْا اَمَنَا وَ قَلْ ذَخَلُوْا بِالنَّكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهِ ﴿ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْشُونَ ۞

وَ تَرَٰى كَثِيْرًا مِنْهُمْ يُسَارِغُونَ فِى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاكْلِهِمُ الشَّحْتَ \*لَكِفْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞

لُوْلَا يَنْهُ هُمُ الرَّبْنِيُّوْنَ وَالْاَضْبَادْعَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَاكْلِهِمُ الشَّحْتَ الْبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (١٠)

यह आलिमों, धर्मगुरुओं और साधु, संतों की मज़म्मत है कि आम लोगों में से ज़्यादातर तुम्हारे सामने नाफ़रमानी और बुरे काम करते हैं लेकिन तुम उन्हें रोकते नहीं, ऐसी हालत में तुम्हारी ख़ामोशी बहुत बड़ा गुनाह है, इस से मालूम होता है कि नेक काम की तब्लीग और बुरे काम से रोकने का काम कितना अहम है और इसे छोड़ देने पर कितनी कड़ी धमकी है, जैसाकि अहादीस (रसूल के कौल) में इस मामले को तफ़सीली और दाज़ेह तौर से बयान किया गया है।

६४. और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह (तआला) का हा बंधा हुआ है, उन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं, और उन के इस कौल के सबब उन पर लानत की गयी, बिल्क अल्लाह तआला के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है और जो कुछ तेरी ओर तेरे रब की ओर से उतारा जाता है वह उनमें से ज्यादातर को सरकबी और कुफ्र में बढ़ा देता है, और हम ने उन में आपस में ही कियामत तक के लिए दुश्मनी और हसद डाल दिया है, वह जब कभी भी जंग की आग को भड़काना चाहते हैं अल्लाह तआला उसको बुक्ता देता है, यह देश भर में खौफ और फसाद मचाते फिरते हैं<sup>2</sup> और अल्लाह तआला फसादियों से मुहब्बत नहीं करता।

६५. और अगर यह अहले किताब ईमान लाते और अल्लाह से डरते, तो हम उनकी सभी बुराईयां मिटा देते और उन्हें जरूर सुखद जन्नत में ले जाते।

६६. अगर वह तौरात और इंजील और उन धर्मशास्त्रों की पाबन्दी करते जो उनकी तरफ उन के रब की ओर से उतारी गई है तो अपने ऊपर और पैरों के नीचे से खाते,<sup>3</sup> उन में एक गिरोह तो बीच का है और ज्यादातर लोग बुरा काम कर रहे हैं। وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَنَ اللهِ مَغْلُولَةً ﴿ عُلَتُ آيْدِيْهِ هُ وَلُونُوا إِمِمَا قَالُوا مَ بَلْ يَدْهُ مَبْسُوطَتُنِ لَيْنُوقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿ وَلَيَزِيْنَ نَ كَشِيْرًا قِنْهُمْ مَنَّ انْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَتِكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا ﴿ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ اللهُ يَوْمِ الْقِيلَةِ \* فَكُلُماً اوْقَدُ وُلِنَازًا لِلْحَرْبِ اَطْفَاهَا اللهُ لا وَيُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ﴿ وَاللّٰهُ لا يُحِبُّ اللّٰهُ لا وَيَسْعَوْنَ

وَلُوْاَنَّ اَهْلَ الْكِتْبِ اَمَنُوْا وَاتَّقُوْا لَكُفَّرُنَا عَنْهُمُ سَيِّأْتِهِمُ وَلَادْخُلْنُهُمْ جَنْتِ النَّعِيْمِ ۞

وَكُوْ اَنَّهُمُ اَقَامُواالتُّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمُ ثِنْ تَنِهِمُ لَا كَكُواْ مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمُ المَّةُ مُقْتَصِدَةً 4 وَكَثِيْرٌ قِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ ﴿

गयानी यह जब भी आप के खिलाफ कोई साजिश्व करते हैं या लड़ाई का सबब पैदा करते हैं, तो अल्लाह तआला उनको नाकाम कर देता और उनकी साजिश्व को उन्हीं पर पलटा देता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उनका दूसरा आचरण (आदत) यह है कि जमीन पर फसाद फैलाने की भरपूर कोश्विश्व करते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह तआला फसादियों को प्रिय नहीं रखता !

<sup>3</sup> ऊपर-नीचे का मतलब कुशादगी के लिया गया है, या ऊपर से का मतलब जरूरत के ऐतबार से आसमान से और नीचे से का मतलब जमीन से है जिसका नतीजा गल्ला की कसरत है |

६७. हे रसूल! (सन्देशवाहक) आप की तरफ आप के रब के पास से जो (पैगाम) उतारा गया है उसे पहुँचा दें, अगर आप ने यह नहीं किया तो अपने रब का पैगाम नहीं पहुँचाया और अल्लाह लोगों से आप की हिफाजत करेगा, बेशक अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता।

६८. आप कह दें कि है अहले किताव! तुम्हारा कोई आधार नहीं, जब तक कि तौरात और इंजील और जो भी (धर्मशास्त्र) तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास उतारा गया है, उसकी पाबन्दी (पालन) न करो और जो आप की तरफ (पाक कुरआन) आप के रब की तरफ से उतारा गया है वह इन में से ज्यादातर की हठ और कुफ को बढ़ायेगा! इसलिए आप काफिरों पर अफसोस न करें।

६९. मुसलमानों, यहूदियों, तारों के पुजारियों और इसाईयों में से जो भी अल्लाह और आखिरी दिन (क्रयामत) पर ईमान लायेगा और नेक काम करेगा उन पर कोई डर नहीं न वह गम करेंगे।

७०. हम ने इम्राईल के बेटों (यहूदियों) से वादा लिया और उन के पास रसूलों को भेजा, जब कोई रसूल उन के पास ऐसा हुक्म लाया जो उन का मन कुबूल न करता था तो उन्होंने एक गुट को भुठलाया और एक गुट को कत्ल करते रहें।

७१. और समभ बैठे कि कोई सजा न मिलेगी इसिलये अंधे-बहरे हो गये, फिर अल्लाह (तआला) ने उन को माफ कर दिया उस के बावजूद भी उन में से ज्यादातर लोग अंधे-बहरे हो गये, और अल्लाह (तआला) उन के अमलों को अच्छी तरह देखने वाला है । يَّايُّهُا الزَّسُولُ بَيِّعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَتِكَ ﴿ وَإِنْ لَّهُ تَفْعَلُ فَهَا بِكَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْعَوْمَ الْكُفْويْنَ (٥٠

قُلْ يَاكُهُلَ الْكِتْبِ لَسُنَّهُ عَلَى شَى عِحَتَّى تُقِينُهُوا التَّوْرُكَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ الْيَكُمُ قِنْ زَيِّكُمْ اللَّهُ وَلَيَزِيْدَنَ نَكِيْدُا اللَّهُمُ مَا أَنْزِلَ الْيَكَ مِنْ تَهْكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا \* فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقُوْمِ الْكَفِرِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّ

إِنَّ الَّذِيْنُ اَمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالطَّبِئُوْنَ وَاللَّصْوٰى مَنْ اَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِيرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُوْلُوْنَ لَقُنْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِثَى إِسْرَاءِيْلَ وَارْسَلْنَا

اِلَيْهِمْ رُسُلًا ﴿ كُلَّمَهَا جَآءَهُمْ رَسُولًا إِمِنَا لَا تُنْهُوَى اَنْفُسُهُمْ لَا فَرِيْقًا كَذَبُوا وَ فَرِيْقًا يَقْتُلُونَ ۚ ۚ رَبِّ مِنْ لِكَ مُؤْنَ ذِنْ اَنَّا فَمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

وَحَسِبُوْٓا اَلَا تَكُوْنَ فِتُنَةٌ فَعَمُوْا وَصَنُّوْا ثُمَّةً تَنَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّةً عَمُوا وَصَنُّوْا كَثِيْرُ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصِيْرٌ الهِمَا يَعْمَلُوْنَ ①

<sup>&#</sup>x27; यह हिदायत और भटकाव उस नियमानुसार है जो अल्लाह तआला का क्रानून है, यानी जिस तरह कुछ कामों और चीजों के कारण ईमान, नेक काम और फायदेमंद इल्म में बढ़ोत्तरी होती है !

७२. बह लोग काफिर हो गये जिन्होंने कहा कि मिरयम का बेटा मसीह ही अल्लाह है, जबिक मसीह ने (खुद) कहा कि हे इस्राईल के बेटो! मेरे रब और अपने रब अल्लाह की इवादत करों क्योंकि जो अल्लाह के साथ चिर्क करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों का कोई मददगार न होगा!

७३. वह लोग भी पूरी तरह से काफिर हो गये जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन का तीसरा है,² हकीकत में अल्लाह (तआला) के सिवाय कोई माबूद नहीं और अगर यह लोग अपने कौल से न रुके तो उन में से जो कुफ्र में रहेंगे उन्हें सख़्त अजाब जरूर प्हुंचेगा।

**७४**. यह लोग अल्लाह (तआला) की तरफ क्यों नहीं भुकते और क्यों नहीं तौबा करते? अल्लाह (तआला) बहुत माफ करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है |

**७५.** मरियम के बेटे मसीह सिर्फ पैगम्बर होने के सिवाय कुछ भी नहीं, उस से पहले भी बहुत से पैगम्बर हो चुके हैं, उसकी माँ एक पाक और सच्ची औरत थीं, 3 दोनो (माँ-बेटे) खाना खाया करते थे 14 आप देखिये हम किस तरह दलील

لَقَنْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مُرْيَمَ \* وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَبَنِيَّ إِسُرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللهُ رَبِّي وَرَبَكُمُ \* إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَلُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وْمهُ النَّارُط وَمَا لِلظَّلِيهِ يْنَ مِنْ أَنْصَادِ (2)

لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّ اللهُ شَالِثُ ثَلْثَةِ مُومَامِنَ إِلٰهِ إِلاَّ إِلٰهٌ قَاحِدٌ ﴿ وَإِنْ لَمُ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ إَلِيْمُ (3)

اَفَلَا يَتُوْبُونَ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَهُ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ﴿ }

مَاالْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوُلُ ۚ قَنْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِيهِ الزُّسُلُ ﴿ وَالْمَنْ صِدِيْقَةً ﴿ كَانَا يَا كُلِنِ الطَّعَامَ ﴿ الظَّرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَكُونَ الْأَيْلُ الظَّمَ الظَّرْ الْمَيْ يُؤَفِّدُونَ ﴿ الْطُرْ الْمَيْ يُؤُفِّدُونَ ﴿ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ ﴿ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ ﴿ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ ﴿ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ ا

हजरत मसीह ने अपनी बंदगी और रिसालत का इजहार उस वक्त भी किया था जब वह माँ की गोद में दूध पीने की उम्र में थे, फिर बुलूगत में भी यही एलान किया और साथ ही साथ शिर्क की पहचान और बचावों का तरीका और बुराइयां भी बयान कर दी कि मूर्तिपूजक पर जन्नत हराम है और उसका कोई मददगार भी न होगा, जो उसे जहन्नम से निकाल लाये, जैसािक जालिमों का भ्रम है !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह इसाईयों के दूसरे गुट का बयान है, जो तीन के जोड़ को अल्लाह मानता है और उसे निम्ति कहता है।

<sup>ें</sup> का मतलब है ईमानवाली और पाक यानी उन्होंने भी हजरत ईसा की रिसालत को माना और उस पर यकीन किया, इसका मतलब यह हुआ कि वह रसूल नहीं थीं जैसा कि कुछ लोगों को भरम हुआ है |

<sup>4</sup> इस में हजरत मसीह और हजरत मिरयम दोनों के माबूद न होने और इंसान होने को साबित किया है, क्योंकि खाना खाना, यह इंसान की जरूरत और मर्जी के मुताबिक है | जो माबूद हो, वह तो इन गुणों (सिपतों) से तो पाक है, बिल्क हर तरह से पाक होता है, यानी दोनों आम इंसान थे और उन में सभी इंसानी खुस्सियत पाई जाती थी |

उनके सामने पेश्व करते हैं, फिर ख़्याल कीजिए कि वे किस तरह पलटाये जाते हैं।

अप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवाय उनको पूजते हो जो न तो तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं और न किसी तरह के फायदे के, अल्लाह (तआला) ही अच्छी तरह सुनने वाला और परी तरह से जानने वाला है!

99. कह दीजिए हे अहले किताब ! अपने दीन में गुलू न करो<sup>2</sup> और उन लोगों की इच्छाओं की पैरवी न करो, जो पहले से भटक चुके है और बहुतों को भटका चुके हैं और सीधे रास्ते से हट गये हैं |

७८. इस्राईल की औलाद के काफिरों को (हजरत) दाऊद और (हजरत) ईसा इब्ने मरियम के मुंह से लानत किया गया, इस सबब कि वे नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज करते थे ।

७९. वे आपस में एक-दूसरे को बुरे कामों से जो वह करते थे रोकते न थे, जो कुछ यह करते थे जरूर वह बहुत बुरा था। قُلْ اَتَغَبُّدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ كَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿

قُلْ يَاكَهٰلَ الْكِتْبِ لَا تَغْلُوا فِي دِيْكِلُهُ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوْا اَهُوَا ءَ قَوْمِ قَلْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَاصَلُّوا كَثِيْرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَا عِ السَّبِيْلِ ﴿ أَنَ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَّ اِسْوَآءِيْلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاؤْدَ وَعِیْسَی ابْنِ مَرْیَدَ ﴿ ذَٰلِكَ ہِمَا عَصَوْا وَ كَانُوْا یَعْتَدُوْنَ ﴿ ٢٤﴾

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ﴿ لَبِنُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٦٠)

प्यह मूर्तिपूजकों की वेअकली को सावित किया जा रहा है कि उन्होंने ऐसों को पूज्य बना रखा है जो किसी को न फायेदा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान, बल्कि फायेदा-नुकसान तो दूर की बात, वह तो किसी बात को सुनने और किसी की हालत को जानने की ही ताकत नहीं रखते हैं, यह ताकत सिर्फ़ अल्लाह ही को है, इसलिए मुश्किल कुशा और हाजत रवा सिर्फ़ वही हैं।

यानी सच्चाई की पैरवी करने में हद से तजाबुज न करो, और जिनका एहतेराम करने का हुन्म दिया गया है, उसमें गुलू करके नवूवत के पद से उठा कर माबूद के मुकाम पर न बिठा दो, जैसे कि हजरत मसीह के बारे में तुम ने किया, गुलू हर वक्त में शिक और भटकाब का जिरया रहा है । मुसलमान भी इस गुलू से महफूज नहीं रह सके, उन्होंने कुछ विद्वानों (आलिमों) के बारे में गुलू किया और उनके ख्याल, कौल यहां तक कि उन से जुड़े हुए दीनी फैसले और इरादों को भी रसूल अल्लाह कि की हदीस के मुकाबले में तरजीह दी।

**५०.** उन में के ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगें कि वे काफिरों से दोस्ती करते हैं, जो कुछ उन्होंने अपने आगे भेज रखा है वह वहुत बुरा है, (यह) कि अल्लाह (तआला) उन से नाराज हुआ और वे हमेशा अजाब में रहेंगे।

**६१.** अगर उन्हें अल्लाह न्तआ़ला) पर, नवी पर और जो उतारा गया है, उस पर ईमान होता तो यह काफिरों से दोस्ती न करते, लेकिन उन में से ज्यादाततर लोग दुराचारी (गलतकार) हैं।

दर. वेशक आप ईमानवालों का सख्त दुश्मन यहूदियों और मूर्तिपूजकों को पायेंगे, और ईमानवालों के सब से ज़्यादा क़रीब की दोस्ती, आप ज़रूर उन में पायेंगें जो अपने आप को इसाई कहते हैं, यह इसलिए कि उन में आलिम और वैरागी हैं और इस सबब कि वे घमण्ड नहीं करते। 4

تُزى كَثِيْرُ اقِنْهُمْ يَتَوَلَوْنَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لَيِشًرَ مَا قَنَّامَتُ لَهُمُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنَابِ هُمْ خٰلِلُونَ ﴿80

وَلَوْكَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيّ وَمَاّ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَنُوْهُمُ اَوْلِيَاۤءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمُ فِسِقُوْنَ (١٤)

لَتَجِهَنَ اَشَهُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ الْمَثُواالْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُواْ \* وَلَتَجِهَنَ اَمْنُواالْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُواْ \* وَلَتَجِهَنَ اَقْرَبَهُمْ مُوَدَّةً لِلَّذِيْنَ اَمْنُواالَّذِيْنَ قَالُوْاَ إِنَّ مِنْهُمْ فِسِّيْسِيْنَ وَالْوَا لِنَا نَصْرَى لَا لَكِنْ إِنَّ مِنْهُمْ فِسِّيْسِيْنَ وَلَا لَكُوا اللهُ ال

यह काफिरों से दोस्ती का नतीजा है कि अल्लाह तआला उन पर गजबनाक हुआ और इसी
 गजब के सबब दायमी तौर से जहन्नम का अजाब है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसका मतलब यह है कि जिस इंसान के अन्दर सच में यक्रीन होगा वह गुमराहों से कभी दोस्ती नहीं करेगा।

इसिलए कि यहूदियों में दुश्मनी और इंकार, सच्चाई से मुंह मोड़ना, घमन्ड, आलिमों और ईमानवालों की आलोचना की भावना बहुत पायी जाती है। यही वजह है कि निबयों का कत्ल और उन को भुठलाना उनका किरदार रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने रसूल अल्लाह \* के कत्ल की कई वार साजिय की, आप \* पर जादू भी किया, हर तरह से नुकसान पहुँचाने की घृणित (मकरूह) योजना वनाई और इस बारे में मूर्तिपूजकों की भी यही हालत रही है।

भें मुराद, नेक और बैरागी और مَسْنِ से मुराद उलमा और आलिम है, यानी इन इसाईयों में इन्म और नर्मी है, इसिलये उन में यहूदियों की तरह इंकार और घमन्ड नहीं । इस के सिवाय इसाई दीन में माफी की शिक्षा (तालीम) की प्रधानता है, यहां तक कि उन के ग्रन्थों में लिखा है कि कोई तुम्हारे दायें गाल पर मारे तो बायां गाल उस के सामने कर दो, इन सववों से यह यहूदियों के मुकाबले मुसलमानों से करीब हैं !

इ. और जब वह रसूल की तरफ उतारे हुए (पैगाम) सुनते हैं, तो आप उनकी आखों से वहते औसू की धारा को देखते हैं, इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया, वह कहते हैं हे हमारे रब! हम मुसलमान हो गये, वस तू हमें भी गवाहों में लिख ले ।

६४. और हमें क्या है कि अल्लाह और उस सच्चाई पर यक्रीन न करें जो हमारे पास आया है और यह उम्मीद न करें कि हमारा रब हमें सालिहीन में श्रामिल कर देगा।

५५. तो अल्लाह ने उनकी इस दुआ के सबब ऐसे बाग दिये जिन के नीचे नहरें जारी हैं, जिस में हमेशा रहेंगे और यही नेक लोगों का बदला है । ६६. और जो काफिर हो गये और हमारी आयतों को भुठला दिये वही जहन्नमी हैं।

**५७** हे ईमानवालो! उन पाक चीजों को हराम न वनाओं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल वना दिया<sup>1</sup> और ज़्यादती न करो, बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वालों से प्यार नहीं करता।

**८८**. और अल्लाह (तआला) ने जो चीजें तुम्हें दी हैं उन में से पाकीजा हलाल चीजें खाओ और अल्लाह तआला से डरो, जिस पर तुम ईमान रखते हो | **وَإِذَا سَمِعُوا** مَا أَثْوِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَزَى اَهُمُنَهُمُ تَقِيْصُ مِنَ الدَّفِيَّ مِنَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ<sup>ع</sup> اَ**هُدُنُون**َ رَبُنَاً اَمَنَا فَاكْتُبُنَا مَعَ الظَّهِدِيْنِ <sup>(8)</sup>

وَمَا لَنَالَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّنُ وَتَطْمَعُ آنُ يُكُوخِلَنَا رَبُّنَا صَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِلُنَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

فَاثَابَهُمُ اللهُ بِمَاقَالُواجَنَٰتِ تَجْدِىُ مِنْ تَغْتِهَا الْاَثْهُرُخْلِدِيْنَ فِيُهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُخْسِنِيْنَ ﴿

وَالَّذِيْنَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأَيْتِنَا الْوَلَيِكَ اصْحَبُ الْجَعِيْمِ (86)

يَّايَثُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا لَا تُحَوِّمُوا كَيِّبُتِ مَّا اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ 3

وَكُلُوْا مِنَا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَلًا طَيِّبًا ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِينَى ٱلنَّمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١٤

<sup>।</sup> हदीस में आता है कि एक आदमी नबी क्क की ख़िदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा है रसूलुल्लाह क्क! जब मैं गोश्त खाता हूँ तो जिमाअ की इच्छा (ख़्वाहिश्व) ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने अपने ऊपर गोश्त हराम कर लिया है, जिस पर यह आयत उतरी । (सहीह तिर्मिजी, अलबानी, भाग ३, पेज ४६)

द्र९. अल्लाह तआला तुम्हारी कसमों में बेकार क्रसमों पर तुम को नहीं पकड़ता, लेकिन पकड़ उसकी करता है तुम जिन क्रसमों को मजबूत कर दो,¹ उसका कफ्फारा दस गरीबों को खाना देना है औसत दर्जे का, जो अपने घरवालों को खिलाते हो,² या उनको कपड़ा देना,³ या एक गुलाम या लौण्डी आजाद करना है,⁴ और जिस से यह न हो सके वह तीन दिन रोजे रखे।⁵ यह तुम्हारी क्रसमों का कफ्फारा है जबिक तुम क्रसम खा लो और अपनी क्रसमों की हिफाजत

لا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغْوِفِي آيُما نِكُمْ وَلكِنَ يُؤَاخِذُكُمُ بِمَاعَقَلْ لُهُ الْاَيْمَانَ ، فَالْفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسْكِيْنَ مِنْ اوْسَطِ مَا تُطْعِبُونَ اَهْلِينَكُمُ أَوْلِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ \* فَكَنْ لَمْ يَحِدُ فَصِيَامُ ثَلْتَةِ اَيَّامٍ \* ذٰلِكَ كَفَارَةُ اَيْمَا نِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ \* وَ احْفَظُوا آيْمَا نَكُمْ مَنْ كُذُلِكَ يُمِينُ اللهُ لَكُمْ اليّهِ لَعَلَكُمْ تَشْلُرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

कसम को अरबी जुवान में हलफ या यमीन कहते हैं, जिनका बहुवचन (जमा) अहलाफ और ऐमान है | कसम की तीन किस्में हैं: (9) लग्व (२) गमूस (३) मोअक्कद | (९) लग्व वह कसम है जो इंसान वात-बात पर आदतन बिना किसी वजह और मकसद के खाता रहता है, इस में कोई पकड़ न होगी | (२) गमूस वह भूठी कसम है जो इंसान धोखा देने या छल के लिए खाता है, यह बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इस का कोई कफ्फारा नहीं है | (३) मोअक्कद वह कसम है जो इंसान अपनी बात में जोर और पुखतगी के लिए जानवूभ कर खाये, इस तरह की कसम को अगर तोड़ेगा तो उसका वह कफ्फारा अदा करेगा, जिसका आगे आयत में वयान है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस खाने की तादाद के लिए कोई एक सही कौल नहीं है, इसलिए इिक्तिलाफ है, लेकिन इमाम शफर्ड ने उस हदीस से दलील देते हुए, जिस में रमजान में रोज़े की हालत में बीवी से जिमाअ करने का जो कप्फारा है, लगभग आधा किलो हर गरीब का खाना मुकर्रर किया है, क्योंकि नबी अ ने उस इंसान को वीबी के साथ रोजे की हालत में जिमाअ करने के कप्फारा के तौर पर १४ साअ खजूरें दिलवायी थीं, जिन्हें साठ गरीबों में बौटा गया था, एक साअ में चार मुद्द और एक मुद्द (लगभग छ: सौ ग्राम होता है) इस बिना पर बिना शोरवे के सालन के दस गरीबों को देने के लिए दस मुद्द (यानी छ: किलो) खाना कप्फारा होगा । (इब्ने कसीर)

कपड़े के बारे में भी इिह्तिलाफ है, जाहिरी तौर से मुराद कपड़े का जोड़ा है जिसमें इंसान नमाज पढ़ सके, कुछ आलिमों ने खाना और कपड़ा दोनों के लिए रीति और रिवाज को विश्वस्त (मोतबर) माना है।

<sup>4</sup> कुछ आलिमों ने चूक से कत्ल के कएफारा पर हिसाब करके दास और दासियों के लिए ईमान का प्रतिबन्ध (श्वर्त) लगाया है | इमाम श्वीकानी कहते हैं, आयत आम है जिस के अन्दर मोमिन और काफिर दोनों आते हैं |

<sup>े</sup> यानी जिस इंसान को ऊपर के तीनों विषयों में से किसी की ताक़त न हो वह तीन दिन रोजा रखे, कुछ आलिम लगातार रोजे (ब्रत) रखने के हक में हैं और कुछ के ख़्याल से दोनों जायेज हैं।

करो, इस तरह अल्लाह तआला तुम्हारे लिए अपने हुक्मों को बयान करता है, तािक तुम चुक्रिया अदा करो ।

- ९०. हे ईमानवालो! घराब, जुआ और मूर्तियों की जगह और पासे गन्दे वैतानी काम है, इसलिए तुम इस से अलग रहो ताकि कामयाब हो जाओ।
- ९१. श्रैतान चाहता ही है कि श्वराब और जुआ के जिरये तुम्हारे बीच दुश्मनी और हसद डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे तो तुम रुकते हो या नहीं |²
- ९२. और अल्लाह के हुक्म की पैरवी करों और रसूल की इताअत करों और होश्वियार रहों और अगर तुम ने मुँह फेरा तो जान लो कि हमारे रसूल पर खुला संदेश (पैगाम) पहुँचा देना है ।
- ९३. ऐसे लोगों पर जो ईमान रखते हों और नेकी का काम करते हों, उस चीज में कोई गुनाह नहीं जिस को वह खाते-पीते हों, जबिक वह लोग अल्लाह से डरते हों और ईमान रखते हों और नेकी का काम करते हों, फिर परहेजगारी करते हों और ईमान रखते हों फिर परहेजगारी करते हों और इमान रखते हों फिर परहेजगारी करते हों और बहुत ज्यादा नेकी का काम करते हों, अल्लाह ऐसे नेक काम करने वालों से मुहब्बत करता है।

يَّا يُّهُا الَّذِيْنَ اْمَتُوَّا الِكِمَّا الْخَفْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلِامُ رِجْشٌ قِمْنُ عَمَلِ الشَّيْطِن فَاجْتَذِيْرُهُ لَعَلَّكُمْ تُغْلِمُوْنَ ﴿

اِئْمَا يُوِيْدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبِغْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمُّعَنْ ذِكْرِ

اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ \* فَهَلْ أَنْتُهُ مُّنْتَهُونَ ال

وَاَطِيْعُوااللهُ وَاَطِيْعُواالرَّسُوْلَ وَاحْنَارُوْا عَفَالُ تَوَالَّهُ وَلَا مَا الرَّسُوْلَ وَاحْنَارُوْا عَفَالُ تَوَلَّمُ اللهُ الْمَالِحُوْلِنَا الْبَالْحُ اللهُ وَلَا رَسُوْلِنَا الْبَالْحُ اللهُ وَلَا رَسُوْلِنَا الْبَالْحُ اللهُ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

النيون 20

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَعَهِلُوا الضّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْهَ اَطَعِمُوا إِذَا مَا الْقَوْا وَامَنُوا وَعَهِلُوا الضّلِحْتِ ثُمَّةَ الْقَوْا وَامَنُوا ثُمَّةً الْقَوْا وَاحْسَنُوْا مَا وَاللّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ (وَهُ

यह श्वराब के बारे में तीसरा हुक्म है | पहले दो हुक्मों में उसे वाजेह तौर से हराम नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ उस के साथ जुआ, इबादतगाहों या थानों और श्रगून के तीरों को बुरा और शैतानी काम एलान करके वाजेह लएजों में इन सभी से महफूज रहने का हुक्म दे दिया गया है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह जुआ और शराब के दूसरे सामाजिक और दीनी नुकसान है, जिन के बयान की जरूरत नहीं, इसी वजह से शराब को सभी बुराईयों की मां कहा जाता है और जुआ भी ऐसी ही बुरी लत है, यह इसान को किसी काम का नहीं रखता और ज्यादातर धनवानों और खानदानी जागीरदारों को भीखारी और दरिद्र बना देता है, हमें अल्लाह दोनों से महफूज रखे।

९४. हे ईमानवालो! अल्लाह (तआला) कुछ शिकार के जरिये तुम्हारा इम्तेहान लेता है, जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे भाले पहुँच सकेंगे ताकि अल्लाह (तआला) मालूम कर ले कि कौन इंसान उस से बिना देखे डरता है, जो इंसान इस के बाद हद से वढ़ जायेगा उसे सख़्त सजा है।

९४. हे ईमानवालो! जब तुम (हज या उमर: का) एहराम की हालत में रहो तो यिकार न करों और तुम में से जो भी जान बूफ-कर उसे मारे² तो उसे फिदिया देना है उसी के समान,³ पालतू जानवर से जिसका फैसला तुम में से दो आदिल करेंगे जो कुर्वानी के लिये कअबा तक पहुँचाया जायेगा या फिदिया के तौर पर मिस्कीनों को खाना देना है या उस के बराबर रोजे (ब्रत) रखना है तािक अपने किये की सजा चखो, जो पहले हो चुका अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और जो इस (मना के हुक्म) के बाद ऐसा फिर करेगा अल्लाह उस से बदला लेगा, अल्लाह ताकतवर बदला लेने वाला है ।

يَّايُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لِيَبْلُونَكُمُ اللهُ يَشَى ا مِّنَ الصَّيْنِ تَنَالُهُ آيُدِينَكُمُ وَرِمَا حُكُمُ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَعَافُهُ بِالْغَيْبِ فَنَنِ اعْتَدَى بَعْنَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ الِيُمْ (٤٩

يَايَهُا الَذِيْنَ اَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْنَ وَاَنْتُمْ حُورٌ الْمَوْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَنِدًا فَجَزَآءٌ قِشْلُ مَا قَتَلَ وَمَنْ قَتَلَهُ مَنْكُمْ مُنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمْ مُلْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُولِكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> त्रिकार अरबों के जिन्दगी गुजारने का एक खास जरिया था, इसलिए एहराम की हालत में इसे हराम करके उनका इम्तेहान लिया गया, खास तौर से हुदैविया में रहने के वक्त श्विकार ज्यादा सहाबा के नजदीक आते, लेकिन उन्हीं दिनों में यह चार आयतें उतरीं, जिस में उस से मुतअल्लिक हुक्म दिये गये।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "जान-बूफ कर" के किलमा से कुछ आिलमों ने यह दलील निकाली है कि बिना कोशिश के अगर भूल से अंजाने में कत्ल हो जाये तो उस में फिदिया नहीं है, लेकिन ज्यादातर आिलमों के नजदीक मर्जी और गैर मर्जी दोनों हालतों में जानवर कत्ल करने पर फिदिया देना होगा, जान-बूफ कर की वात हालतों के हिसाब से है शर्त की के शक्ल में नहीं है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> बराबर जानवर से मुराद फितरी यानी जिस्म और दर्जे में बराबर होना है, क्रीमत में बराबर होना नहीं है, जैसांकि अगर हिरण का कत्ल हुआ तो उसके बरावर बकरी है, गाय के बराबर नील गाय है आदि ! लेकिन जिस जानवर का बरावर नहीं मिल सकता हो, वहाँ उस क्रीमत के तौर पर फिदिया लेकर मक्का पहुँचा दिया जायेगा ! (इब्ने कसीर)

सूरतुल मायेद:-४

९६. तुम्हारे लिए समुन्दर का श्विकार पकड़ना और खाना हलाल किया गया है । तुम्हारे इस्तेमाल के लिए और मुसाफिरों के लिए, और ख़ुश्की का श्विकार हराम किया गया जब तक तुम एहराम की हालत में हो, और अल्लाह (तआला) से डरो जिस के पास जमा किये जाओगे!

९७. अल्लाह ने कअबा को जो हुरमत वाला घर है, लोगों के लिये कायम रहने का सबब बनाया और हुरमत वाले महीने को और हरम में कुर्बानी दिये जाने वाले जानवरों को भी और उन जानवरों को भी जिन के गले में पट्टे हों । यह इसलिए ताकि तुम इस बात पर यकीन कर लो कि बेश्वक अल्लाह (तआला) आसमानों और जमीन के अन्दर की चीजों का इल्म रखता है और बेश्वक अल्लाह सभी चीज को अच्छी तरह जानता है।

९८. तुम यकीन करो कि अल्लाह तआला सजा भी सख्त देने वाला है और अल्लाह (तआला) बड़ा बख्यने वाला और बहुत रहम करने वाला भी है |

९९. रसूल का फर्ज तो सिर्फ पहुँचाना है और अल्लाह (तआला) सभी कुछ जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छिपा रखते हो । أُجِلَّ لَكُمُّ صَيْلُ الْبَخْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ \* وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْلُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴿ وَالْقُوااللَّهِ الَّذِي لِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞

جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَوَامَ قِيلًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْىَ وَالْقَلَآبِدَ ﴿ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُواۤ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاَنَّ اللهَ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ

إِعْلَمُواْ اَنَّ اللهُ شَيِينُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللهُ عَلَيْهُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللهُ عَفُورٌ تَعِيْمُ (هُ

مَا عَلَى الرَّسُوٰلِ اِلَّا الْبَلْعُ ُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبُلُوُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ ﴿

<sup>&#</sup>x27; کنک (सैंद) से मुराद जिन्दा जानवर और کنک (तआमुह) से मुराद मुर्दा (मछली वगैरह) है जिसे समुद्र या नदी बाहर फेंक दे या पानी के ऊपर आ जाये, जिस तरह से हदीस में वाजेह तौर से कहा गया है कि समुद्र का मुर्दा जानवर हलाल है। (तफसीली जानकारी के लिए देखें तफसीर इब्ने कसीर, और नैनुल औतार वगैरह)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कअबा को बैतुल-हराम इसलिए कहा जाता है कि उस के हद के अन्दर शिकार करना, पेड़ काटना वगैरह हराम है, इसी तरह अगर इस में बाप के क्रांतिल से भी सामना हो जाये तो उसे छेड़ा नहीं जाता था।

**१००**. आप कह दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं, अगरचे आप को नापाक की ज्यादती अच्छी लगती हो, अल्लाह (तआला) से डरते रहो, हे अक्लमदो! ताकि तुम कामयाब हो ।

909. हे ईमानवालो ! ऐसे विषय में सवाल न करो कि जिसे जाहिर कर दिया जाये तो तुम्हें बुरा लग जाये और अगर क़ुरआन उतारे जाने के वक्त सवाल करोगे तो तुम्हारे ऊपर जाहिर कर दिया जायेगा, जो हो चुका अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और अल्लाह बढ़्यने वाला सहन करने वाला है ।

**90२**. तुम से पहले कुछ लोगों ने यही सवाल किया फिर उन के इंकारी हो गये !

**9○३**. अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है बहीर: की न साएब: की न वसील: की न हाम की² लेकिन काफिर अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाते हैं और उन में ज़्यादातर अक्ल नहीं रखते।

قُلْ لاَ يَسْتَوِى الْخَيِيْثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيِيْثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَالُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (شَهِ)

يَائِهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوالا تَسْعُلُواعَنْ اَشْيَآءَ إِنْ تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ عَ وَإِنْ تَسْعُلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزِّلُ الْقُرْانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَااللهُ عَنْهَا ﴿ وَاللهُ عَفُوْرٌ عَلِيْمٌ (10)

قَدُ سَالَهَا قَوْمُ قِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوا بِهَا كَفِدِيْنَ ۞ مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلاسَآ إِبَةٍ وَلاَ وَصِيْلَةٍ

ما بعض الله رَف بعِيرهِ ورسهِ بهو ور وعِيه وَلاحَامِر وَالْكِنَّ الَّذِينُنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَ اللهِ الْكَذِبَ ﴿ وَآكُثُرُهُمُ لا يَعْقِلُوْنَ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह निषेधाज्ञा (ममानिअत) कुरआन के उतरने के वक्त थी, ख़ुद नबी क्क भी सहाबा को ज्यादा सवाल करने से रोकते थे। एक हदीस में आप क्क ने फरमाया: "मुसलमानों में सब से बड़ा गुनहगार वह है जिस के सवाल करने के सबब कोई चीज हराम हो गयी, जबिक उससे पहले बह हलाल थी।"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह उन जानवरों की किस्में हैं जो अरबवासी अपनी मूर्तियों के नाम पर आजाद करते थे, इनकी कई तफसीरें की गयी हैं । इजरत सईद बिन मुसिय्यब के कौल के मुताबिक सहीह बुखारी में इसकी तफसीर निम्न रूप से संकलित की गयी है । बहीर:- वह जानवर है जिसका दूध दूहना छोड़ दिया जाता था और कहा जाता था कि यह मूर्तियों के लिए है, इसलिए कोई भी इंसान उस के थनों को हाथ नहीं लगाता । साएब: वह जानवर जिन्हें वे मूर्तियों के नाम पर छोड़ देते उन पर न सवारी करते न माल लादते, जैसे छुट्टे साँड । बसीख:- वह ऊटनी जिससे सब से पहले मादा पैदा होती और फिर दूसरी बार भी मादा होती (यानी एक मादा के बाद दूसरी मादा हुई और किसी नर के पैदा न होने के सबब बीच में भेद न हुआ) तो ऐसी उटनियों को भी मूर्तियों के नाम आजाद छोड़ दिया करते थे और हाम- वह नर ऊट है जिसके जरिये उसकी नस्ल से कई ऊट पैदा हो चुके होते हैं, तो उनको भी मूर्तियों के नाम पर छोड़ देते, उससे भी सवारी और भार वाहन का काम नहीं लेते और हामी पश्च कहते ।

**90४**. और जब उन से कहा गया कि उस (पाक क़ुरआन) की और रसूल (मुहम्मद ्र्र्स) की तरफ आओ तो उन्होंने कहा कि जिस (रीति) पर हम ने अपने बुजुर्गों को पाया है वह हमें बस है, अगरचे उन के बुजुर्ग कुछ न जान रहे हों और सही रास्ते पर न हों |

१०४. हे ईमानवालो! अपनी फिक्र करो, जब तुम सच्चे रास्ते पर चल रहे हो तो जो इंसान भटक जाये उस से तुम्हारा कोई नुक्रसान नहीं, अल्लाह ही के पास तुम सभी को जाना है, फिर वह तुम सब को बतला देगा जो कुछ तुम करते थे।

**१०६**. हे ईमानवालो! जब तुम में किसी की मौत का वक्त हो तो वसीयत के वक्त तुम में से दो आदिल इंसान को गवाह होना चाहिये<sup>1</sup> या तुम्हारे सिवाये दो अन्य को अगर तुम जमीन में सफर कर रहे हो और तुम पर मौत की मुसीबत आ जाये,<sup>2</sup> (शक की हालत में) तुम दोनों (गवाहों) को (जमाअत की) नमाज के बाद रोकोंगे फिर दोनो अल्लाह की कसम लेंगे कि हम इस (गवाही) के बदले कोई कीमत नहीं लेना चाहते<sup>3</sup> अगरचे वह करीबी हो और हम अल्लाह

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوُا إِلَى مَا اَثُوْلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوٰلِ قَالُواْ حَسْبُنَامَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا مَ اَوَلُوْكَانَ أَبَا وَهُمُ لا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُوْنَ 100

يَّايَّهُمَّا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَيْكُمُ اَنَفُسَكُمُ ۗ لَا يَضُرُّكُمُ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمُ جَنِيعًا فَيُنَبِّثُكُمُ مِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ١٥٥﴾

يَائِهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا شَهَادَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحْدَكُمُ النَّامُ الْمُوتَ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ الْخُنِ ذَوَا حَضَرَ الْحَكُمُ الْفُلُونَ وَمِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ اَنْتُمْ ضَرَبُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَصَابَتُكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِمُ وْنَهُمَا فِي الْاَرْضِ فَلَصَابَتُكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِمُ وْنَهُمَا فِي الْاَرْضِ فَلَصَابَتُكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِمُ وْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِلِن بِاللهِ إِنِ الْرَبَهُمُ لَمُ اللهِ الْمَا الْمَلْقُونُ وَلَا لَكُمُمُ لَا اللهِ الْمَا الْمَلْقُونُ الْمَلْقِينَ وَلَا لَكُمُمُ اللهِ الْمَلَاقِ الْمَا الْمَلْقُونُ الْمَلْقِينَ الْرَبْعِينَ الْمَلْمُ اللهِ الْمَلْقُونُ الْمُلْقِينَ الْرَبْعِينَ الْمَلْمُ اللهِ الْمَلْقُونُ الْمُلْقِينَ الْمِلْقِينَ الْمُلْقِينَ الْمُلْعِلَى الْمَلْعُلُونَ الْمُلْعِلَيْنَ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمَلْعِينَ الْمُلْعِينَ الْمُلْعِينَ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَيْمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلُونَ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلُونَ الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلِيلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَع

<sup>&#</sup>x27; "तुम में से हों" का मतलब कुछ ने यह लिया है कि मुसलमानों में से हों, और कुछ ने कहा है कि कि (اخرَان مِنْ غَرِكُمْ) में दोनों मतलब وَهُمْ (वसीयत करने वाले) की कौम के हों, इसी तरह وَرُمَيْ اللهُ اللهُ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी सफर में ऐसा रोग हो जाये जिससे बचने की उम्मीद न हो तो वह सफर में दो आदिल गवाह बनाकर जो वसीयत करना चाहे कर दे |

<sup>3</sup> अगर मरने वाले के वारिस को यह श्वक हो जाये कि गवाहों ने खियानत की या फेर-बदल किया है, तो वह नमाज के बाद यानी लोगों की मौजूदगी में उन से क्रंसम लें और वह कसम खाकर कहें कि हम अपनी क्रंसम के बदले दुनिया का कोई फायेदा नहीं हासिल कर रहे हैं यानी भूठी क्रंसम नहीं खा रहे हैं ।

की गवाही नहीं छुपा सकते, अगर ऐसा करेंगे तो हम दोपी हैं |

१०७. फिर अगर पता लग जाये कि वह दोनों (गवाह) किसी गुनाह के पात्र (मुस्तहक) हुये हैं। तो जिन के ऊपर गुनाह के पात्र हुए हैं उन में से दो करीबी रिश्तेदार दोनों (गवाहों) की जगह खड़े होगें और अल्लाह की कसम लेंगे कि हमारी गवाहियां इन दोनों की गवाहियों से ज्यादा सच है और हम ने ज्यादती नहीं किया है, हम इस हालत में जालिम होंगे |

905. यह सबसे करीवी जरिया है कि वे लोग सच्ची गवाही दें या उन्हें यह डर हो कि कसमों के वाद फिर कसम उल्टी पड़ जायेगी और अल्लाह से डरो और सुन लो कि अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता।

90९. जिस (कयामत) दिन अल्लाह (तआला) पैगम्बरों (उपदेशकों) को जमा करेगा, फिर पूछेगा कि तुम को क्या जवाब मिला था? वह जवाब देंगें हम को कुछ नहीं मालूम, सिर्फ तू ही गैब का जानकार है।

990. जब अल्लाह कहेगा कि हे मरियम के वेटे ईसा! अपने और अपनी मा के ऊपर मेरी नेमत को याद करो जब मैंने पाकीजा रूह² (जिब्रील) के जरिये तुम्हारी मदद की, तुम पालने में और अधेड़ उम्र में लोगों से बात करते रहे और जब हम ने किताव और हिक्मत और तौरात और इंजील का इल्म दिया और जब तुम भेरे हुक्म से पक्षी की प्रतिमा (मुजस्समा) मिट्टी से बनाते थे और उस में फूंकते थे तो मेरे हुक्म से पक्षी बन

فَإِنْ عُثِرَ عَلَى اَنَّهُمُا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَاخَرْنِ يَقُوْلُمِنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيْنِ فَيُقُسِمْنِ بِاللهِ لَشَهَا دَتُنَّا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمًا اخْتَدَيْنَا لَمُ إِنَّا إِذًا لَئِنَ الظَّلِيدِيْنَ (10)

ذٰلِكَ أَذْنَى آنُ يَأْتُواْ إِللَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوْاَ آنُ تُرَدَّ أَيْمَانَ بَعُنَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُواالله وَاسْمَعُوْا ط وَاللهُ لَا يَهُلِي الْقَوْمِ الْفْسِقِيْنَ ﴿ ثَنَ

يَوْمَرَيَجُمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ اُجِنتُمْ ﴿ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا الزَّكَ انْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿ ﴿ اللَّهِ

إِذْ قَالَ اللهُ يُعِيْسَى ابْنَ مَرْيَهَ اذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلْ وَالِدَتِكَ مِ إِذْ إَيّدُ ثُلَى بِدُوْجَ الْقُدُسَّ تُكَلِّهُ النَّاسَ فِي الْهَهْ وَكَهْلًا \* وَ إِذْ عَلَنْتُكَ الكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرُهَ وَ الْإِنْجِيلَ \* وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الظِّهْ يَ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنْفُحُ

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यानी भूठी कसम खाई हैं ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मुराद हजरत जिब्रील हैं, जैसांकि सूर: अल-वकर: की आयत नं॰ ८७ में गुजरा |

जाता था और तुम मेरे हुक्म से पैदाईशी अन्धे और कोढ़ी को सेहतयाब कर रहे थे और मेरे हुक्म से मुर्दों को निकालते थे और जब मैंने इसाईल के बेटों को तुम से रोका जब तुम उन के पास मोजिजा लाये <sup>1</sup> तो उन में से काफिरों ने कहा कि यह सिर्फ खुला जादू है |

999. और जबिक मैंने हवारियों को प्रेरणा (इल्हाम किया) दी<sup>2</sup> कि तुम मुक्त पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा, हम ईमान लाये और आप गवाह रहिए कि हम पूरी तरह से फरमांबर्दार हैं।

99२. याद करो जब हवारियों ने कहा कि हे ईसा मरियम के बेटे! क्या तुम्हारा रब हम पर आसमान से एक धाल उतार सकता है ? उस (ईसा) ने कहा अगर तुम ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो |

فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِيْ وَتُنْبِرِئُ الْآلْمِيَةُ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِيْ ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمُوثَى بِإِذْنِيْ ۚ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِئَ اِسُرَآءِيْل عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْمِيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّاسِحْرُّقُمِيْنٌ شَا

وَإِذْ اَوْحَيْثُ إِلَى الْحَوَارِتِنَ اَنْ امِنُوْا بِنَ وَ يِوَسُوْلِيَ ۚ قَالُوْا اَمِنُوا بِي وَرَسُولِيَ قَالُوْا اَمَنَا وَاشْهَلْ بِالنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِعِيسُى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَالِهَةً فِنَ السَّهَا عِلَيْهَا مَالُولَةً قُواالله إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ (١٤)

<sup>&#</sup>x27; यह इञ्चारा है उस साजिञ्च की तरफ जो यहूदियों ने हजरत ईसा के कत्ल करने और फाँसी पर चढ़ाने के लिए बनाया था, जिस से महफूज करके अल्लाह तआला ने उनको आसमान पर उठा लिया |

<sup>2 &</sup>quot;हवारी" से मुराद हजरत ईसा के वह मानने वाले हैं, जो उन पर ईमान लाये और उन के साथी और मददगार बने, उनकी तादाद बारह बतायी जाती है, यहाँ "वहयी" से मुराद वह वहयी नहीं जो फरिश्तों के जरिये रसूलों पर उतरती थी, बल्कि "मन में डालने" के मतलब में है जो अल्लाह की तरफ से कुछ लोगों के मन में पैदा कर दी जाती है, जैसे हजरत मूसा की मां और हजरत मिरयम में इसी तरह की मनोभावना पैदा की गई | इस से मालूम हुआ कि जिन लोगों ने "वहयी" के किलमा से मूसा की मां और मिरयम को रसूल माना है वह सही नहीं, इसीलए कि इसका मतलब मन में ख्याल पैदा करना है, इसी तरह यहां हवारियों के रसूल होने का मतलब नहीं |

मायदः ऐसे वर्तन (तवक, सीनी, प्लेट या ट्रे) को कहते हैं जिस में खाना हो, इसलिए खाने की जगह को भी मायदः कहा जाता है, क्योंकि उस पर भी खाना रखा जाता है, सूरः का नाम भी इसी वजह से है कि इस में इसका वयान है। हवारियों ने अपने दिल के सुकून के लिए यह मांग की थी, जिस तरह से हजरत इब्राहीम ने मुदौ को जिलाये जाने के प्रदर्शन (मुश्राहिदा) की मांग की थी।

993. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उस में से खायें और हमारे दिलों को सुकून हो जाये और हमें यक्रीन हो कि आप ने हम से सच कहा और हम उस पर गवाह हो जायें।

99४. मरियम के बेटे ईसा ने कहा, हे अल्लाह! हम पर आसमान से एक थाल उतार दे जो हम में से पहले और आख़िर के लिये ख़ुशी की बात हो जाये और तेरी तरफ से एक निशान हो और हमें रोजी अता कर तू बेहतर रोजी देने वाला है।

994. अल्लाह (तआला) ने कहा कि मैं वह खाना तुम लोगों के लिए उतारने वाला हूँ, फिर तुम में से जो इंसान उस के बाद कुफ़ करेगा तो मैं उस को ऐसा अजाब दूंगा कि वह अजाब मैं सारी दुनिया में किसी को न दूंगा।

99६. और (वह बक़्त भी याद करो है) जबिक अल्लाह (तआला) कहेगा कि हे ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम ने उन लोगों से कह दिया था कि मुभ्क को और मेरी मां को अल्लाह के सिवाय माबूद बना लेना? (ईसा) कहेंगे कि मैं قَالُوْا ثُوِيدُ أَنْ ثَاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَدِنَ تُلُوْبُنَا وَنَعْلَمُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّهوينين (11)

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آنَوْلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً فِنَ السَّهَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِآوَلِنَا وَأَخِرِنَا وَأَيَةً فِنْكَ وَارْزُقْنَا وَ آنْتَ خَيْرُ الزَّرْقِيْنَ (11)

قَالَ اللهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ ۚ فَمَنْ يَكَفُّرُ بَعَلُ مِنْكُمُ وَالِّى أَعَذِّبُهُ عَذَابًا ﴿ أَعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنْ الْعَلَمِينِ ﴿ أَنَ

وَإِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ ءَاَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيُّ وَٱقِى اللَّهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِنَ اَنْ

यह सवाल क्रयामत के दिन होगा, मक्सद इस से अल्लाह को छोड़ कर किसी दूसरे को माबूद बनाने वालों को बाख़बर करना है कि जिन को तुम माबूद और परेश्वानी दूर करने वाला समभते थे वह तो ख़ुद अल्लाह के दरबार में उत्तरदायी (जवाबदेह) हैं ।

दूसरी बात यह मालूम हुई कि इसाईयों ने हजरत मसीह के साथ हजरत मरियम को माबूद बनाया है।

तीसरी बात यह मालूम हुई कि अल्लाह के सिवाय माबूद वही नहीं जिन्हें मूर्तिपूजकों ने पत्थर या लकड़ियों का कोई रूप बनाकर उनकी इबादत की, जिस तरह आजकल कब के पूजारी आलिम अपनी जनता को यह बताकर धोखा दे रहे हैं, बिल्क अल्लाह के वे बंदे भी अल्लाह के सिवाय माबूद की परिधि (दायरे) में आते हैं जिनकी लोगों ने किसी भी रूप से इबादत की, जैसे हजरत ईसा और मरियम की इसाईयों ने की !

तो तुभे मुनज़्जह (पाक) समभता हूँ, मुभ को किस तरह से शोभा (जेब) देती कि मैं ऐसी बात कहता जिस के कहने का मुभे कोई हक नहीं, अगर मैंने कहा होगा तो तुभ को उस का इल्म होगा, तू तो मेरे दिल की बात जानता है, मैं तेरे जी में जो कुछ है उस को नहीं जानता, सिर्फ तू ही गैबों (परोक्षों) का जानकार है ।

99७. मैंने उन से सिर्फ वही कहा जिस का तूने मुभे हुक्म दिया कि अपने रव और मेरे रव अल्लाह की इवादत करो, और जब तक मैं उन में रहा उन पर गवाह रहा और जब तूने मुभे उठा लिया तो तू ही उनका संरक्षक (निगरी) था और तू हर चीज पर गवाह है।

99 द. अगर तू इन को सजा दे तो यह तेरे बंदे हैं और अगर तू इन्हें माफ कर दे तो तू जबरदस्त हिक्मत वाला है।

११९. अल्लाह (तआला) कहेगा कि यह वह दिन है कि सच्चों का सच उन के लिए फायदेमंद होगा, उन को बाग मिलेंगे जिन के नीचे नहरें वह रही होंगी, जिस में वह हमेशा हमेश रहेंगे, अल्लाह तआला उन से खुश (प्रसन्न) और ये अल्लाह से खुश हैं, यह बहुत भारी कामयाबी (सफलता) है।

**१२०**. अल्लाह ही का मुल्क (राज्य) है, आसमानों का और जमीन का और उनका जो उन में मौजूद हैं और वह हर चीज पर क़ुदरत रखता है।

آقُوٰلَ مَا لَيْسَ لِى ﴿ بِحَقِّ ﴿ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمُتَهُ ﴿ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَا آعُلَمُ مَا فِى نَفْسِكُ ﴿ إِنَّكَ آنْتَ عَلَامُ الْغُيُوْبِ (اللهِ عَلَامُ الْغُيُوْبِ (اللهِ عَلَامُ الْغُيُوْبِ

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَمَا آمَرْتَنِيْ بِهَ آنِ اعْبُدُوا اللهُ رَتِّى وَرَبَّكُمْ وَكُلْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمُتُ فِيْهِمْ فَلَمَا تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ آنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ا وَانْتَ عَلَى كُلِنْ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِلَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ الْمُعَلِيمُ

قَالَ اللهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الضّدِوَيْنَ صِدْقَهُمُ اللهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الضّدِوَيْنَ صِدْقَهُمُ لَهُمْ جَنْتٌ تَجُرِى مِنْ تَحْتَهَا الْآنَهُ رُخْدِيثِنَ فِيْهَا آبَدًا ﴿ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ 11

يِنْهِ مُلْكُ السَّمْوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا فِينْهِنَّ \* وَهُوَعَلْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (20)

## सूरतुल अन्आम-६

सूर: अन्आम मक्का में नाजिल हुई और इस में एक सौ पैसठ आयतें और वीस रुकूअ हैं।

अल्लाह के नाम से श्रुरू करता हूँ, जो बहुत मेहरवान और रहम करने वाला है ।

९. सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरों व नूर को बनाया फिर भी जो ईमान नहीं रखते (दूसरों को) अपने रब के बराबर मानते हैं।

? उसी ने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर एक वक्त मुकर्रर किया,<sup>2</sup> और एक मुकर्रर वक्त उस के पास है,<sup>3</sup> फिर भी तुम श्रक करते हो |

शैर वही अल्लाह है आसमानों में और जमीन में, वह तुम्हारे छुपे और जाहिर को जानता है और तुम्हारी कमाई से बाखबर है।

## ٩

بسسير الله الرَّحْسُن الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمْتِ وَالنُّوْرَةُ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمْ يَعْدِالُونَ ()

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ قِنْ طِيْنِ ثُغَمَّ قَطَى اَجَلَاط وَاَجَلُّ مُسَتَّى عِنْدَهُ ثُقَّ اَنْتُمْ تَمُثَرُونَ

وَهُوَاللّٰهُ فِي السَّلَوْتِ وَفِي الْأَرْضِ لَمَ يَعْلَمُ سِتَرَكُمْ وَجَهُرُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 3

<sup>ं</sup> जुलुमात से रात का अधेरा और नूर से दिन का उजाला या कुफ्र (अविश्वास) का अधेरा और ईमान का उजाला मुराद है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी मौत का वक्त |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी आखिरी दिन के बक्त को सिर्फ अल्लाह जानता है, यानी पहला "अजल" लएज इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब पैदाईश्व से मौत तक का बक्त (उम्र) है, दूसरे अजलुममुस्सम्मा" किलमा का मतलब मौत के बाद से क्यामत तक दुनिया की उम्र है, जिस के बाद वह पतन (जवाल) और विनाश (तबाही) से मिल कर खत्म हो जायेगा और एक दूसरी दुनिया यानी आखिरत की जिन्दगी की शुरूआत होगी।

अहले सुन्नत यानी सलफ का अकीदा है कि अल्लाह तआला खुद तो अर्थ पर है जैसा कि वह तारीफ के लायक है, लेकिन अपने इल्म के आधार पर हर जगह पर है, यानी उस के इल्म और खबर के दायरे से कोई भी चीज बाहर नहीं, लेकिन कुछ गुटों के लोग यह कहते हैं कि अल्लाह तआला अर्घ पर नहीं बिल्क हर जगह पर है, और वह इस आयत से अपने ईमान की तसदीक करते हैं, लेकिन यह ईमान ठीक नहीं है, यह दलील भी ठीक नहीं है, आयत का मतलब यह है कि वह ताकत जिसको आसमानों और जमीन पर अल्लाह कहकर पुकारते हैं और आसमानों जमीन पर जिसका मुल्क है और आसमानों जमीन पर जिसको माबूद समभन्न

भाग-७ 218

الجزء ٧

سورة الأنعام ٦

सूरतुल अंआम-६

- ४. और उन के पास कोई निशानी उन के रब की निशानियों में से नहीं आती बल्कि वह उस से मुंह फेरते हैं ।
- प्र. उन्होंने उस सच्ची किताब को भी भूठा बताया जबिक वह उन के पास पहुँची, तो जल्द ही उन्हें खबर मिल जायेगी, उस चीज की जिस का यह लोग मजाक करते थे ।
- ६. क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम उन से पहले कितने गुटों को बर्बाद कर चुके हैं जिन को हम ने दुनिया में इतनी ताकत अता की थी जैसी तुम्हें भी नहीं अता किया और हम ने उन पर मूसलाधार बारिश की, और हम ने उन के नीचे से निदयां बहायीं, फिर हम ने उन को उन के गुनाहों के सबब वर्बाद कर दियां। और उन के बाद दसरी क्रीम पैदा किया।
- ७. और अगर हम कागज पर लिखी हुई कोई पुस्तक भी आप पर उतारते, फिर यह लोग अपने हाथों से छू भी लेते तब भी यह कफिर लोग यही कहते कि यह कुछ भी नहीं मगर खुला जादू है।
- जौर उन्होंने कहा कि आप पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया? और अगर हम फरिश्ता उतार देते तो विषय का फैसला कर

وَمَا تَأْتِيْهِمْ قِنْ أَيَةٍ قِنْ أَيْتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴾

فَقَدُ كُذَّ بُوْابِالْحَقِّ لَتَاجَاءَهُمُ ﴿ فَسَوْفَ يَاتِيْهِمْ ٱثْلَبُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْذِءُونَ ۞

اَلَمْ يَرَوْا كُمْ اَهْلَكُمْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ فِنْ قَرْنٍ مُكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَالَوْنُمَكِّنْ لَكُمْ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قِلْدَالُ ؟ جَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجُرِئ مِنْ تَخْتِهِمْ فَاهْلَكُنْهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَانْشَأْنَا مِنْ بَعْنِهِمْ قَرْنًا اخْرِيْنَ ﴿

وَكُوْ نَوْلُنَا عَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِالْمِدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِخْرُ مُهُدِينٌ ﴿

وَ قَالُوا لَوُلَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ \* وَلَوْ ٱنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُونَى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿

जाता है, वह अल्लाह तुम्हारे छिपे और जाहिर और जो कुछ अमल तुम लोग करते हो सब को जानता है । (फतहुल क़दीर) इसकी दूसरी दलील भी पेश की गई है जिन्हें आलिम लोगों की तफसीर में देखा जा सकता है जैसे तफसीर तबरी और इब्ने कसीर आदि (वगैरह)।

' यानी जब गुनाह के सबब तुम से पहले की कौमों को हम बर्बाद कर चुके हैं, जबिक वे ताकत में तुम से कही ज्यादा थे, जरिया और माल के बाहुल्य (बहुतात) में भी तुम से ज्यादा थे तो तुम्हें बर्बाद करना हमारे लिये क्या किठन है? इस से मालूम हुआ कि किसी समाज की जाहरी तरक्की और खुशहाली से यह नहीं समक्ष लेना चाहिए कि वह कामयाव और विजयी है, यह मौका और वक्त देने की वह हालत हैं जो इम्तेहान लेने के लिए कई कौमों को दी जाती हैं, लेकिन जब उनका वक्त पूरा हो जाता है तो यह सारी तरक्की और खुशहाली उन्हें अल्लाह के अजाब से बचाने में कामयाब नहीं होती।

दिया जाता फिर उन्हें मौक्रा नहीं दिया जाता ।

९. और अगर हम रसूल को फ़रिश्ता बनाते तो उसे मर्द बनाते और उन पर वही शक पैदा करते जो शक कर रहे हैं।²

१०. और आप से पहले बहुत से रसूलों (ईश्वदूतों) का मजाक किया गया, तो जो मजाक कर रहे थे उन के मजाक का बुरा नतीजा उन पर पलट पड़ा ।

99. आप कह दीजिए कि जरा जमीन पर घूम फिर कर देख लो कि झुठलाने वालों का क्या नतीजा हुआ?

9.२ आप कह दीजिए कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है इन सब पर किस की मिल्कियत है? आप कह दीजिए, सब पर अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह ने रहमत करना अपने ऊपर फर्ज कर लिया है। 3 तुम को अल्लाह (तआला) कथामत के दिन जमा करेगा, इस में कोई शक नहीं, जिन लोगों ने खुद को बर्बाद कर लिया है, वही ईमान नहीं लायेंगे।

وَلُوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَ لَلَبَسْنَا عَلَيْهُمْ مَا يَلْبُسُونَ ﴿۞

وَلَقَنِ الْسُتُهُٰذِئَ بِرُسُلٍ قِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهُزِءُوْنَ ۚ أَنَّ

قُلُ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَانِّهِيْنَ (١١)

قُلُ ثِمَّنُ مَّا فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ \* قُلُ تِلْهِ \* كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الوَّحْمَةَ \* لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَا رَبْبَ فِيْهِ \* الَّذِيْنَ خَسِرُوۤۤا اَنْفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ (1)

<sup>&#</sup>x27; अल्लाह ने इंसानों को हिदायत देने के लिए, जितने भी अम्बिया और रसूल (संदेशवाहक) भेजे सभी इंसान मर्द ही थे, और हर क्रौम में उन्हीं में से एक को वहयी और रिसालत के लिए चुन लिया, यह इसलिये कि उसके बिना रसल हिदायत का काम पुरा नहीं कर सकता था।

यानी अगर हम फरिश्ते ही को रसूल बनाकर भेजने का फैसला करते, तो साफ बात है कि वह फिरिश्ते की शक्ल में आ नहीं सकता था, क्योंकि इस तरह से इंसान उस से डर जाते और कुरवत और नजदीकी पैदा करने के बजाय दूर भागते, इसिलए जरूरी था कि उसे इंसान की शक्ल में भेजा जाता, लेकिन तुम्हारे यह नेता फिर यही शक करते कि इंसान ही है, जो इस वक्त भी रसूल को इंसान की शक्ल में पेश कर रहे हैं तो फिरिश्ते के भेजने का क्या फायेदा?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जिस तरह हदीस में नबी ﴿ ने फरमाया: जब अल्लाह तआला ने दुनिया को पैदा किया तो अर्घ पर यह लिख दिया ﴿ رَبُرُ مَنَ بَعْلِبُ عَشَيْهِ (सहीह बुखारी) | वेशक मेरी रहमत मेरे गजब पर प्रभावी (गालिब) है, लेकिन यह रहमत क्रयामत के दिन केवल ईमानवालों के लिए होगी, काफिरों पर अल्लाह बहुत गजबनाक होगा, इसका मतलब यह है कि दुनिया में उसकी नेमत और रहमत आम तौर से सभी के लिए है चाहे वे ईमानवाला, काफिर, नेक काम करने बाला या बुरे काम करने बाला |

१३. और जो कुछ दिन और रात में रहते हैं वह सभी कुछ अल्लाह के ही हैं और वह वहुत सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है।

९.४ आप कि हये कि क्या मैं उस अल्लाह के सिवाय को दोस्त (रव, मावूद) वना लूं जो आसमानों और जमीन का ख़ालिक है, और वह खिलाता है खिलाया नहीं जाता, आप किहये कि मुभे हुक्म किया गया है कि मैं उन में सब से पहले रहूं जिस ने (अल्लाह पर) आत्मसमर्पण किया और मुश्वरिकों में कभी भी न रहूं।

94. आप कह दीजिए कि मैं अगर अपने रब का कहना न मानूँ तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डराता हूँ।

9६. जिस से उस दिन सजा खत्म कर दी जायेगी, उस पर अल्लाह ने बहुत रहमत की और यह बाजेह कामयाबी है।

99. और अगर अल्लाह (तआला) तुभ्न को कोई तकलीफ दे तो उसको दूर करने वाला अल्लाह तआला के सिवाय कोई दूसरा नहीं है और अगर तुभ्न को अल्लाह तआला फायेदा अता करे तो वह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है।

१८. वही अपने वन्दों पर प्रभावशाली (गालिब) है और वही हिक्मत वाला, खबर रखने वाला है ।

9.९ आप किहये कि किस की गवाही बड़ी है, किहये कि हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह (साक्षी) है और यह क़ुरआन मेरी तरफ वहयी किया गया है ताकि उस के जरिये तुम्हें और जिस तक पहुँचे उन सब को आगाह करू, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे मावूद وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَادِ ﴿ وَهُوَ السَّيِيعُ السَّيِيعُ السَّيِيعُ السَّيِيعُ السَّيِيعُ السَّيِيعُ السَّينِيعُ السَّينِيعِ السَّينِيعِيعُ السَّينِ

قُلُ اَغَيْرُ اللهِ اَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ السَّهٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ا قُلْ إِنِّى آَمِرْتُ اَنُ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنَ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْهُشُوكِيْنَ ﴿ اَ

قُلْ إِنِّىَ اَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ دَبِّىُ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ (٤)

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَبٍنِ فَقَلُ رَحِمَهُ لَمُ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْهُبِيْنُ (١٤)

وَ إِنْ يَهْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ ﴿ وَ إِنْ يَهْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيْرٌ ١٦)

وَهُوالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَهُوَالْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ اللّهِ اللّهُ ﴿ اللّهُ اللّهَ اللّهُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

रबीअ़ विन अनस कहते हैं कि अब जिस के पास भी यह क़ुरआन पहुंच जाये, अगर वह रसूल क्ष का सच्चा पैरोकार है तो उसका यह फर्ज है कि वह भी लोगों को अल्लाह की तरफ उसी तरह दावत दे, जिस तरह रसूल क्ष्र ने लोगों को दावत दिया था और उसी तरह बाख़वर करे जिस तरह से आप क्ष्र ने वाख़वर किया था। (इंटने कसीर)

हैं? आप कह दें कि मैं इस की गवाही नहीं देता, आप किहये कि वह एक ही मावूद है और मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ।

२०. जिन्हें हम ने किताब (तौरात और इंजील) दी है वह आप (मुहम्मद 🔏) को उसी तरह पहचानते हैं, जैसे अपने बेटों को, जो अपने आप को खो दिये हैं वही यकीन नहीं करेंगे।

२१. और उस से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाये और उस की निशानियों (चिन्हों) को झूठा माने, बेशक जालिम कामयाब नहीं होते।

२२. और जिस दिन हम सब को जमा करेंगे, फिर जिन्होंने शिर्क किया उन से कहेंगे वे कहाँ हैं जिन को तुम (अल्लाह का) साभी समभ रहे थे (वह दिन याद है)।

२३. फिर उन के शिर्क का सिवाये इस के कोई बहाना न होगा कि कहें कि अपने रब अल्लाह की कसम हम मुशरिक नहीं थे।

२४. देखों कि वह कैसे अपने ऊपर भूठ बोल गये और उन का इल्जाम उन से खो गया। ٱكَذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْدِفُوْنَهُ كَمَا يَعْدِفُوْنَهُ ٱبْنَاءَهُمُ مَاكَذِيْنَ خَسِرُوْاَ ٱنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (ثُنِيَ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِتَنِ افْتُرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْكَذَبُ بِأَيْتِهِ مَ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظّٰلِمُونَ (2)

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيِيْعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِيْنَ اَشُرَكُوْاَ اَيْنَ شُرَكَا ۚ وَكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تُوْعُمُوْنَ (22)

> ثُمَّ لَمُ تَكُنُ فِتُنَتَّهُمُ الآآنُ قَالُواْ وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿

ٱلْظُوْ كَيْفَ كَذَهُواْ عَلَى ٱلْفُسِهِ مِدَوَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا لَفُتُرُونَ (٤٤)

<sup>&#</sup>x27; फित्ना का एक मतलब श्विर्क और एक मतलब तौबा के किये गये हैं, यानी आखिर में यह दलील और तौबा को पेश करके छुटकारा पाने की कोश्विश्व करेंगे कि हम तो मूर्तिपूजक नहीं थे।

यहाँ यह शक न हो कि वहाँ तो इंसान के हाथ-पैर गवाही देंगे और मुंह पर मोहर लगा दी जायेगी, फिर यह इंकार किस तरह करेंगे? इसका जवाब हजरत इब्ने अब्बास ने दिया है कि जब मूर्तिपूजक देखेंगे कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं तो वह आपस में विचार-विमर्श (राय-मिश्वरा) कर के मूर्तिपूजन से ही इंकार कर देंगे, तब अल्लाह तआला उन के मुंह पर मोहर लगा देगा और उन के हाथ-पैर उन्होंने जो किया होगा उसकी गवाही देंगे, फिर वह अल्लाह तआला से कोई बात छुपाने की ताक़त न रख सकेंगे। (इब्ने कसीर)

२४. उन में से कुछ आप की ओर कान धरते हैं, और हम ने उन के दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं कि उसे समभें और उन के कान बहरे हैं, और अगर वह सभी निशानियों को देख लें तब भी उन पर यकीन नहीं करेंगे, यहां तक कि जब आप के पास आते हैं भगड़ा करते हैं, काफिर (विश्वासहीन) कहते हैं कि यह सिर्फ बजर्गों की ख्याली कहानियां हैं।

२६. और यह लोग इस से दूसरों को भी रोकते हैं और ख़ुद भी दूर-दूर रहते हैं, और ये लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं जानते।

२७. और अगर आप उस वक्त देखें जब ये लोग जहन्मम के करीब खड़े किये जायेंगे तो कहेंगे,<sup>2</sup> हाय! क्या ही अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिये जायें (और अगर ऐसा हो जाये) तो हम अपने रब की निशानियों को न भुठलायें और हम ईमानवालों में से हो जायें-

२६. बिल्क जिस चीज को इस के पहले छुपाया करते थे वह उन के सामने आ गयी है, अगर यह लोग फिर वापस भेज दिये जायें तब भी यह वही करेंगे जिस से इन को रोका गया था और बेशक वे लोग झूठे हैं ।

२९. और यह कहते हैं कि सिर्फ यही दुनियावी जिन्दगी हमारी जिन्दगी है और हम दोबारा जिन्दा नहीं किये जायेंगे! وَمِنْهُمْ مِّنْ يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْيِهِمْ
اَكِنَّةُ أَنْ يَقْفَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرَّا مُوَانَ يَرَوْا
كُلِّ أَيْهِ لَا يُؤْمِنُوْ إِنِهَا لَمَخَى إِذَا جَاءُوكَ
يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوۤا إِنْ هٰذَا
اِلَا أَسَاطِيْرُ الْأَوَلِينَ (23)

وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ \* وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا اَنْهُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ 30

وَلَوْتُزَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّادِ فَقَالُوْا يَلَيْتَنَا ثُرَدُّ وَلَا ثُكَيْبَ بِأَيْتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِدِيْنَ (27)

بَلْبَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُرُنَ مِنْ قَبْلُ \* وَكَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا ثُهُوا عَنْهُ وَ اِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿

> وَقَالُوْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا النَّهٰ فِيَا وَمَا نَحْنُ بِمَنْعُوْثِينَ ﴿ وَ

<sup>&#</sup>x27; यानी यह मूर्तिपूजक आप के पास कुरआन तो आकर सुनते हैं, लेकिन चूँिक मकसद हिदायत हासिल करना नहीं है, इसलिए इस से कोई फायेदा नहीं हासिल करते |

यहाँ पर अगर का जवाब गायब है जो इस तरह होगा, ब्तो आप को भयानक मंजर दिखायी देगा ।

३०. और अगर आप उस वक्त देखें जब ये अपने रब के सामने खड़े किये जायेंगे, अल्लाह (तआ़ला) फरमायेगा कि क्या यह सच नहीं है? वे कहेंगे बेशक रब की कसम सच है, अल्लाह (तआ़ला) फरमायेगा तो अपने कुफ्र (अविश्वास) का अजाब सहन करों

३१. बेशक नुक्रसान में पड़े वह लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठलाया, यहाँ तक कि जब वह मुकर्रर वक्त उन पर अचानक आ पड़ेगा, कहेंगे कि हाय अफसोस हमारी सुस्ती पर जो इस के बारे में हुई और उनकी हालत यह होगी कि अपना बोभ अपनी कमर पर लादे हुए होंगे, खबरदार! वह बुरा बोभ लादेंगे।

**३२.** और दुनियावी जिन्दगी तो कुछ भी नहीं सिवाये खेल-तमाशा के, और आखिरी घर (आखिरत) अल्लाह से डरने वालों के लिए अच्छा है, क्या तुम सोच-विचार नहीं करते हो ?

३३. हम अच्छी तरह जानते हैं कि उन के क़ौल आप को दुखी करते हैं, तो यह लोग आप को भूठा नहीं कहते, लेकिन यह जालिम अल्लाह तआला की आयतों का इंकार करते हैं।

३४. और आप से पहले रसूलों को झूठा कहा जा चुका है और उन्होंने उस झुठलाये जाने पर सब्ब किया, और वे तकलीफ़ दिये गये यहाँ तक कि उन के पास हमारी मदद आ गई, अल्लाह की बातें कोई बदलने वाला नहीं, और आप के وَلُوْتُزَى إِذْ وُقِفُوا كُلْ كِنِهِمُ ۚ قَالَ ٱلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلْ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكَفُّرُونَ ﴿ قَلَ

قَلْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَلَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ مَعَلَى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يُحسُرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ﴿ وَهُمْ يَخِيلُونَ اوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُوْرِهِمُ لِأَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ (1)

وَمَا الْحَيْدِةُ الدُّنْيَآ إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهُوْ ﴿ وَلَلدَّا أَوْ الْأَخِرَةُ الْخِرَةُ الْخِرَةُ الْخِرَةُ الْخَيْرُ لِلَاّ إِلَا لَعِبُ وَلَهُوْ ﴿ وَلَلدَّا الْأَخِرَةُ الْخَيْرُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَكَالَمُ الْأَخِرَةُ الْحَالِمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُوْنَ فَائَهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِأَلْتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (33)

وَلَقُدُكُوْبَتُ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلَٰ مَا كُذِّبُوُا وَ أُودُوُا حَتَّى اَتْهُومُنَصُّرُنَا ۚ وَلامُبَدِّلَ لِكِلمَٰتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدُ جَآءَكِ مِنْ نَبَاْئِ لِكِلمَٰتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدُ جَآءَكِ مِنْ نَبَاْئِ

<sup>े</sup> नबी ﷺ को काफिरों के भुठलाने पर जो तकलीफ और दुख पहुँचता था, उस के इजाला और आप ﷺ को तसल्ली के लिए फरमाया जा रहा है कि यह आप को नहीं भुठला रहे हैं (आप को तो सच्चे और ईमानदार मानते हैं) बिल्क यह अल्लाह की आयतों को भुठलाया जा रहा है, और यह एक जुल्म है जो वह कर रहे हैं, आज भी जो लोग नबी ﷺ के अच्छे किरदार, न्यायकारी, ईमानदारी और सच्चाई का खूब झूम-झूम कर बयान करते हैं और इस विषय पर जोरदार भाषण देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ¾ की पैरवी करने में कठिनाई महसूस करते हैं, आप भी को कोल के मुकाबले में सोच, फिक्र और अपने नेताओं के कौल को अहमियत देते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि यह किसका किरदार है जिसे उन्होंने अपनाया है?

سورة الأنعام ٦

पास पैगम्बरों के वाकेआत आ चके हैं।

३४. और अगर उनका मुह फेरना आप पर भारी हो रहा है तो अगर आप से हो सके तो जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी खोज लें और उन के पास कोई मोजिजा ला दें और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें सच्चे रास्ते पर जमा कर देता<sup>।</sup> इसलिए मुर्खों में न बनिये ।

**३६.** वही लोग क़ुबूल करते हैं जो सुनते है,² और मरे हुए लोगों को अल्लाह (तआला) जिन्दा कर के उठायेगा, फिर सब उसी (अल्लाह ही) की तरफ लाये जायेंगे।

३७. और उन्होंने कहा कि उन पर उन के रब की ओर से कोई मोजिजा क्यों नहीं उतारा गया? आप कह दें कि अल्लाह कोई मोजिजा उतारने की पूरी कुदरत रखता है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जॉनते ।

३८. और जितने तरह के जानदार जमीन पर चलने वाले हैं और जितने तरह के पंख से उड़ने वाले पक्षी हैं, उन में से कोई भी ऐसा नहीं जो कि तुम्हारी तरह के गुट न हों, हम ने किताब में लिखने से कोई चीज न छोडी. फिर وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُلَمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُمْ مِأْيَةٍ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَاي فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجِهدِينَ (35)

إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۚ وَالْمَوْثَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36)

وَفَالُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ آيةٌ مِنْ زَبِّه عُلْ إِنَّ اللهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُكَزِّلُ أَيَةً وَالْكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَبُونَ (37)

وَمَامِنُ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا ظَّيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ الا أمَدُ أَمْثَالُكُو مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتْبِ مِن شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ بِيُحْشُرُونَ 38

<sup>ं</sup> नबी 🗯 को मुखालिफों और काफिरों के भुठलाने से जो तकलीफ और दुख पहुँचता था उस के बिना पर अल्लाह तआला फरमा रहा है कि ये तो अल्लाह तआला की मर्जी और तकदीर से होना ही था, और अल्लाह के हुक्म के विना आप 🔏 उन्हें दीन इस्लाम कुबूल करने के लिए तैयार नहीं कर सकते, चाहे आप 🌋 जमीन में सुरंग खोदकर और आसमान पर सीढ़ी लगाकर कोई निश्वानी लाकर उन्हें दिखा भी दें।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी उन काफिरों की हालत मुर्दों की तरह है, जिस तरह से वह बोलने और सुनने की ताकत से महरूम है, यह भी चूँकि अपनी अक्ल और फिक्र से सच के समभने का काम नहीं लेते. इसलिए यह भी मरे हए की तरह हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> किताब से मुराद लौह महफूज है, (महफूज किताब है जिस में सभी लोगों की तक़दीर उन के अमल के ऐतवार से अल्लाह के अजली इल्म की बुनियाद पर महफूज करके लिख दिया है। यानी -वहां हर चीज लिखी हुई है या क़ुरआन है, जिस में मुख्तसर और तफसीली तौर से दीन

सब अपने रब के पास जमा किये जायेंगे |

**३९.** और जिन लोगों ने हमारी आयतों को नहीं माना वह बहरे गुंगे अंधेरे में हैं, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है।

¥0. आप कह दीजिए कि अपना हाल तो वताओं कि अगर तुम पर अल्लाह का कोई अजाव आ पड़े या तुम पर क्यामत ही आ पहुँचे तो क्या अल्लाह के सिवाय दूसरों को पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो |

४१. बल्कि खास तौर से उसी को पुकारोगे, फिर जिस के लिए तुम पुकारोगे अगर वह चाहे तो उस को हटा भी दे और जिन को तुम साफीदार ठहराते हो उन सभी को भूल जाओगे।

४२. और हम ने दूसरी उम्मतों की तरफ भी जो कि आप से पहले गुजर चुकी हैं, पैगम्बर भेजे थे उन को भी हम ने गरीबी और रोग से पकड़ा ताकि वे आजिजी करें!

४३. इस तरह जब उन्हें हमारी सजा मिली तो वे कमजोर क्यों न पड़े? लेकिन उन के दिल सख़्त हो गये और शैतान ने उन के अमलों को उन के ख़्यालों में अच्छा कर दिया।

४४. और जब वह उस नसीहत को भूल गये जिस की शिक्षा दी गई थी तो हम ने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिये, यहाँ तक कि वह जब अपनी पाई हुई चीजों पर इतरा गये तो उन्हें हम ने अचानक पकड़ लिया और वह मायूस हो وَاتَّذِيْنَ كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا صُمَّرَ وَبُكُمَّ فِي الظُّلُلْتِ الْمُكَارِّ فِي الظُّلُلْتِ الْمَثَنِيَةُ الْمُنْ يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ (39)

قُلْ اَرْءَيْتَكُمْ إِنْ اَسْكُمْ عَنَابُ اللهِ اَوْ اَتَتَكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللهِ تَنْ عُوْنَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ طدوَيْنَ (40)

بَلْ إِنَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (أَ

وَلَقَلْ اَرْسَلْنَآ إِلَى أُمَهِ مِنْ قَبْلِكَ فَاَخَنْ نَهُمُ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿

فَلُوْلَا إِذْ جَآءَهُمْ بَأَسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا كَانُوْ اِيعْمَلُوْنَ ﴿

فَلَمَّا نَسُوُا مَا ذُكْرُوُا بِهِ فَتَحْنَا عَلِيْهِمْ اَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتِّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوْتُواۤ اَخَذَٰ لَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُنْلِسُوْنَ (4)

के हर कानून पर रौत्रनी डाली गई है |

<sup>&#</sup>x27; अल्लाह की आयतों को भुठलाने वाले चूंिक अपने कानों से सच बात नहीं सुनते और अपने मुंह से सच नहीं वोलते, इसलिए वह ऐस हैं जैसे गूंगे और बहरे होते हैं, इस के सिवाय यह कुफ्र जिल्लत के अंधेरे में घिरे हुए होते हैं, इसलिए उन्हें कोई ऐसी चीज दिखायी नहीं देती जिस से वे अपना सुधार कर सकें।

सूरतुल अंआम-६

भाग-७

الجزء ٧ 226

سورة الأنعام ٦

कर रह गये।

४५. फिर जालिम लोगों की जड़ कट गयी और अल्लाह (तआला) की तारीफ है जो दुनिया का रव है |

४६. आप किहए कि यह बताओ अगर अल्लाह (तआला) तुम्हारे सुनने और देखने की ताकत पूरी तरह से ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे तो अल्लाह (तआला) के सिवाय कोई माबूद है कि यह तुम को फिर दे दे? आप देखिए कि हम किस तरह से दलील को कई रूप से पेश कर रहे हैं, फिर भी वह कतरा रहे हैं।

४७. आप किहए कि यह वताओ अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक या सावधानी में आ पड़े तो क्या सिवाये जालिमों के कोई मारा जायेगा।

४८. और हम पैगम्बर को इसलिए भेजा करते हैं कि वे ख़ुशख़बरी दें और डरायें, फिर जो ईमान ले आये और अपना सुधार कर ले उन को न कोई डर होगा ओर न वे दुखी होगें।

¥९. और जो लोग हमारी आयतों को झुठलायें उन को अजाब पहुँचेगा क्योंकि वे नाफरमान हैं। فَقُطِعَ كَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴿ وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَالَةِ مِنْ اللَّهِ رَالَةِ مِن رَدَهَ ك

قُلْ اَدَءَيْتُمُ إِنْ اَخَنَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اللهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَتِ ثُمَّ هُمُ يَصْدِفُونَ ﴿

قُلُ اَرَءَيْتَكُمُ اِنُ اَتْكُمُ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً اَوْجَهُرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلاَّ الْقَوْمُ الظَّلِمُونَ ﴿ 10

وَمَا لُوْسِلُ الْمُوْسَلِيُنَ اِلاَّ مُبَشِّدِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ فَمَنْ اٰمَنَ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ (48)

> وَالَّذِيْنَ كَنَّ بُوْالٍ أَيْتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَنَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ (4)

<sup>&#</sup>x27; अखि कान और दिल इंसानी जिस्म के खास अंग हैं, अल्लाह कह रहा है कि अगर वह चाहे तो इन अंगों में जो खुसूसियत रखी हैं उन्हें छीन ले, यानी सुनने देखने की ताकत, जिस तरह गुमराहों के अंग इन खुसूसियतों से महरूम होते हैं या वह चाहे तो इन अंगों ही को ख़त्म कर दें वह दोनों बातों की कुदरत रखता है, उस की पकड़ से कोई बच नहीं सकता है, लेकिन यह कि वह खुद किसी को वचाना चाहे, आयतों को कई तरीक़े से पेश करने का मतलब यह है कि कभी उराने और ख़ुशख़वरी देने के जरिये, कभी लालच और चेतावनी (तंबीह) देने के जरिये और कभी दूसरे जरिये से ।

५०. (आप) कह दीजिए कि न तो मैं तुम से यह कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह का खजाना है और न मैं गैब जानता हूँ, और न मैं यह कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ जो कुछ मेरे पास वहयी आती है, उसकी पैरवी करता हूँ। (आप) कहिए कि अंधा और आंख वाला किस तरह बराबर हो सकते हैं? तो क्या तुम फिक्र नहीं करते!

४१. और ऐसे लोगों को डराईए जो इस बात का डर रखते हैं कि अपने रब के सामने इस हालत में जमा किये जायेंगे कि जितने अल्लाह के अलावा हैं न उनकी मदद करेंगे और न कोई सिफारिश करने वाला होगा, इस उम्मीद के साथ कि वे डर जायेंगे!

4.२ और आप उन्हें न निकालिए जो सुबह और शाम अपने रब की इबादत करते हैं, खास तौर से उसकी ख़ुशी की फिक्र करते हैं, उनका हिसाब जरा भी आप से संबन्धित नहीं, और आप का हिसाब जरा भी उन से संबन्धित नहीं कि आप उन को निकाल दें, बल्कि आप जुल्म करने बालों में से हो जायेंगे। قُلُ لِآ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَآبِنُ اللهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَعْلَمُ اللهِ وَلَآ اَعْلَمُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْبَصِيدُ اللهُ اللهُ عَلَى وَالْبَصِيدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْبَصِيدُ اللهُ عَلَى وَالْبَصِيدُ اللهُ عَلَى وَالْبَصِيدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ۅؘٲٮؙٚؽؚڒڔؠۼۥڷێۮۣؽؘۑڿؘٲۏؙؽٲڹؙؿؙڂۺۘۯؙۏۤٳڶ ڒؾؚۼۣۿؙڵؽؗڛٛڶۿؙۿ۫ڞؙؚۮؙۏ۫ڹۼۅٙڸ۠ٞٷؘڵۺٛڣؽڠ ۘڴۼۘڷۿؙۿ۫ؠؾۜٙڰؙۏ۫ڹ(٥

وَلَا تُطُرُوالَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَّوةِ وَالْعَشِّيْ يُرِيْدُونَ وَجُهَا \* مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءَ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْء فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّلِبِيْنَ (32)

<sup>•</sup> भेरे पास अल्लाह के खजाने भी नहीं हैं, इस से मुराद यह है कि हर तरह की ताकत और कुदरत मेरे पास नहीं है कि मै तुम्हें अल्लाह के हुक्म और मर्जी के बिना कोई मोजिजा दिखा दूं जैसािक तुम चाहते हों, जिसे देख कर तुम्हें मेरी सच्चाई पर यकीन आ जाये, मेरे पास अप्रत्यक्ष (गैव) का इल्म भी नहीं है जिस से मैं मुस्तक्रिवल में घटित होने वाली घटनाओं से तुम्हें वाखवर कर सकूं। मैं फरिश्ता होने का दावा भी नहीं कर सकता कि तुम मुभे ऐसे काम करने के लिए मजबूर करों जो इंसान की ताकत और कूबत से बाहर की बात हो, मैं तो केवल उस बहुयी का मानने वाला हूं जो मुभ पर उतारी गयी और इस में हदीस भी है, जैसािक आप ने फरमाया: "मुझे कुरआन के साथ उस के समान भी अता किया गया।" यह समान हदीस रसूलुल्लाह \* है।

५३. और इसी तरह हम ने उन्हें आपस में इम्तेहान में डाल दिया ताकि यह कहें कि क्या अल्लाह ने हमारे बीच से उन पर एहसान किया है,1 क्या यह बात नहीं है कि अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को खूब जानता है |2

५.४ और आप के पास जब वह लोग आयें जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो कह दीजिए, "तम पर सलामती हो," तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत फर्ज कर लिया है कि तुम में से जिस ने बेवकूफी से बुरा काम कर लिया फिर उस के वाद तौबा और सुधार कर लिया तो अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है |

४४. इसी तरह हम अपनी आयतों का तफसीली बयान करते हैं ताकि मुजरिमों का रास्ता वाजेह हो जाये ।

४६. आप कह दीजिए कि मुभे रोका गया है कि उन की इबादत करूँ जिन को अल्लाह के सिवाये तुम पुकारते हो, आप कहिए कि मैं तुम्हारी मनमानी की पैरवी न करूँगा, क्योंकि ऐसी हालत में मैं गुमराह हो जाऊंगा और हिदायत पर नहीं रह जाऊँगा 13

مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ﴿ ٱلَّيْسَ اللَّهُ بِٱعْلَمَ بالشكرين (٤٥)

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَيْتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِاَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوِّءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحُ إِنَّانَهُ غَفُواْ رَّحِيمٌ (١٩)

وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ ۖ

قُلْ إِنِّي نَهُيْتُ أَنْ اَعْبُكَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ قُلْ لِآ اَتَّبِعُ اَهُوٓ آءَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِذًا وَّمَا آنَا مِنَ الْمُفْتَدِينَ 30

<sup>े</sup> शुरू में ज्यादातर गरीब या गुलाम लोग ही मुसलमान हुए थे, इसलिए यही बात धनवान काफिरों के इस्तेहान का सबब वन गयी, और वे इन गरीवों का मजाक उड़ाते थे और जो उन के काबू में थे उन्हें वे तकलीफ भी देते थे और कहते थे कि क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है? उनका मतलब यह होता था कि ईमान और इस्लाम पर अगर हकीकत में अल्लाह का एहसान होता तो यह सब से पहले हम पर होता, जिस तरह दूसरी जगह पर कहा है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी अल्लाह तआला उपरी चमक-दमक, भेष-भूषा और आन-वान को नहीं देखता, वह तो दिल की हालत को देखता और उसी से जानता है कि शुक्रगुजार और सच्चे वन्दे कौन हैं?

<sup>े</sup> यानी अगर मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह की इवादत (आराधना) के वजाय, तुम्हारी इच्छाओं (मर्जी) के अनुसार अल्लाह के सिवाय दूसरे की इवादत करना गुरू कर दूं तो जरूर मैं भटक जाऊंगा, मतलव यह है कि अल्लाह के सिवाय दूसरे की इवादत और बंदगी करना सबसे वड़ा

५७. (आप) कह दीजिए कि मरे पास एक सुवूत है मेरे रव की तरफ से, और तुम उस को फुठलाते हो | जिस चीज की तुम जल्दी कर रहे हो वह मेरे पास नहीं, हुक्म किसी का नहीं सिवाये अल्लाह के, अल्लाह तआला वास्तविक बातों को बता देता है और वही सब से अच्छा फैसला करने वाला है |

४६. आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वह जिस की तुम जल्दी मांग कर रहे हो, होती तो मेरे और तुम्हारे बीच (झगड़े का) फैसला हो गया होता, और अल्लाह जालिमों को अच्छी तरह जानता है।

४९. और उसी (अल्लाह) के पास गैय की कुंजियां हैं जिन को सिर्फ वही जानता है, और जो थल और जल में हैं उन सभी को जानता है और जो पत्ता गिरता है उसे भी जानता है और जमीन के अधेरों में कोई भी दाना नहीं पड़ता और न कोई तर और खुइक चीज गिरती है, लेकिन ये सब खुली किताब में हैं।

६०. वही (अल्लाह) है जो रात मं तुम्हारी रूह को (एक गुणा) क्रव्ज करता है<sup>2</sup> और दिन में जो भी करते हो जानता है, फिर तुम्हें उस में एक मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के लिये जागृत करता है, फिर तुम्हें उसी की तरफ लौट जाना قُلْ إِنِّىٰ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ قِنْ زَّ بِىٰ وَكَذَّبْتُمُ بِهِ \* مَاعِنْدِىٰ مَا تَسْتَغْجِلُوْنَ بِهِ \* اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ يِلْهِ \* يَقُشُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفُصِلِيْنَ ﴿ إِنَ

قُلْ نَوْ آنَ عِنْدِىٰ مَا تَسْتَغِجِلُوْنَ بِهِ لَقُضِىَ الْأَمُرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمُ ۗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿

ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

भटकाव है, लेकिन बदनसीबी से यह भटकाव उतना ही आम है, यहाँ तक कि मुसलमानों का एक गुट भी इस में लिप्त (मुक्तिला) है ا مدام الله تعالى

<sup>•</sup> किताय मोबीन से मुराद "महफूज किताय" है, इस आयत से भी मालूम हुआ कि गैय का इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है, सभी गैय का खजाना उसी के पास है, इसलिए नाशुकों, मूर्तिपूजकों और मुखालिफो पर कब अजाब डाला जाय इसका भी इल्म अल्लाह ही को है, और वहीं अपनी मर्जी से इसका फैसला करने वाला है! हदीस में आता है कि परोक्ष (गैय) की वातें पांच हैं १. क्यामत का इल्म, २. वारिश का आना, ३. मां के पेट में पलने वाला वच्चा, ४. कल मुस्तक्रविल में होने वाला हादसा और ५. मौत किस जगह पर आयेगी! इन पांचों बातों का इल्म केवल अल्लाह ही को है! सहीह वखारी तफसीर सुर: अल-अंआम)

<sup>े</sup> यहाँ नींद को मौत कहा गया है, इसलिए इसे न्छोटी मौतन और मौत को न्वड़ी मौतन कहा गया - है, मौत की वजाहत के लिए देखे सुर; आले इमरान आयत न, ५५ की तफसीर)

सूरतुल अंआम-६

भाग-७

الجزء ٧ 230

سورة الأنعام ٦

है, फिर जो तुम करते रहे उसे तुम को बता देगा।

६१. वही अपने बन्दों पर गालिब है और तुम पर निगरा (फरिश्ते) भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में किसी की मौत (का वक्त) आ जाये तो हमारे फरिश्ते उस की जान निकाल लेते हैं और वे जरा भी सुस्ती नहीं करते।

६२. फिर वे अपने सच्चे रव (अल्लाह) के पास लाये जायेंगे, होशियार! उसी का हुक्म चलेगा और वह बहुत जल्द हिसाव लेगा |

६३. आप किहये कि थल और जल के अंधेरों से जब उसे नर्मी और चुपके से पुकारते हो कि अगर हमें इस से आजाद कर दे तो तेरे जरूर युक्रगुजार हो जायेंगे तो तुम्हें कौन बचाता है? ६४. आप खुद कहिये कि इस से और हर मुसीवत

६४. आप ख़ुद काहया के इस से आर हर मुसाबत से तुम्हें अल्लाह ही बचाता है, फिर भी तुम ही श्विक करते हो ।

६५. आप किहये कि वही तुम पर तुम्हारे ऊपर से कोई अजाब भेजने या तुम्हारे पैरों के नीचे ' से (अजाव) भेजने या तुम्हें अनेक गिरोह बनाकर आपस में लड़ाई का मजा चखाने की ताकत रखता है | आप देखिये कि हम कई तरह से कैसे वातों (आयतों) को बयान कर रहे हैं ताकि वह समभ जायें |

६६. और आप की कौम ने उसे भुठला दिया जब कि वह हक है | आप कह दीजिए कि मैं तुम पर अधिकारी (निगरा) नहीं है |

६७. हर खबर का एक मुकर्रर वक्त है और तुम जल्द ही जान लोगे। وَهُوَالْقَاهِرُوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ \* حَتَّى إِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُعْزِطُونَ (6)

> ثُمَّ رُدُّوْآ إِلَى اللهِ مَوْلِمُهُمُ الْحَقِّ الْآلِكَ لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ ٱسْرَعُ الْحٰسِيثِينَ ۞

قُلُمَنْ يُنْبَعِيْكُمُ مِّنْ ظُلُهُتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدُعُونَهُ تَصَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَكِنْ اَنْجُسنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ (3)

> قُلِ اللهُ يُنَجِيكُمُ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمُ انْتُمُ تُشْرِكُونَ (٤٠)

قُلْ هُوَالْقَادِرُعَلَ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمُ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمُ اَوْيَلْسِسَكُمُ شِيَعًا وَيُنِائِقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ النَّظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْالِيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ (6)

وَكَذَّبَ بِهِ قُوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ عُلْ لَسُتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ 6 فَي الْحَقُّ عَلَى لَسُتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ 6 فَي

لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿

<sup>े</sup> जैसे धंसाया जाना, तूफान बाढ़, जिस में सब कुछ डूव जाता है या मतलब है कि अधीनस्थ (मातहत) कर्मचारी, गुलामों और नौकरों की तरफ से अजाब कि वे विश्वासघाती और बेईमान हो जायें !

६८. और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयतों में कुरेद कर रहे हैं तो उन लोगों से अलग हो जायें, यहाँ तक कि वह दूसरे काम में लग जायें और अगर आप को शैतान भुला भी दे, तो याद आने के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ मत बैठें।

६९. और जो लोग परहेजगारी रखते हैं उन पर उन के पकड़ का कोई असर नहीं होगा, और लेकिन उन के हक में तालीम देना है, शायद वे भी परहेजगारी रखने लगें।

90. और ऐसे लोगों से कभी भी रिश्ता न रखें जिन्होंने अपने दीन को खेल बना रखा है और दुनियाबी जिन्दगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। और इस कुरआन के जरिये तालीम भी देते रहें तािक कोई इंसान अपने अमल के सवब इस तरह न फंस जाये कि कोई अल्लाह के सिवाय उसकी न मदद करने वाला हो और न सिफारिश करने वाला और यह हालत हो कि अगर दुनिया भर के बदले दे डाले तब भी उसे न लिया जाये । वे ऐसे ही हैं कि अपने अमलों के सवब फंस गये, उन के लिए बहुत गर्म पानी पीने के लिए होगा और दुखदायी सजा होगी उन के कुफ़ के सबब।

وَإِذَا رَايَتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فِنَ أَيْتِنَا فَاعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِى حَدِيْثٍ غَيْرِهِ \* وَإِمَّا يُئِسْيَنَكَ الشَّيْطُلُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرَى صَعَ الْقَوْمِ الظِّلِيدِيْنَ (68)

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَالِهِمْ قِنْ شَيْءٍ وَلَكِنُ ذِكْرُى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۞

وَذَرِ الَذِينَ اتَخَذُوْ وَدِينَهُمُ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَوَتُهُمُ الْمِبًا وَلَهُوا وَغَوَتُهُمُ الْمَعَا وَلَهُوا وَغَوَتُهُمُ الْمَحَدُوةُ اللّهُ اللّهِ وَلِنَّ لَمَا كَسَبَتُ اللّهِ وَلِنَّ لَكَ عَلَى اللّهِ وَلِنَّ كَسَبَتُ اللّهِ وَلِنَّ عَلَى اللّهِ وَلِنَّ وَكَنَّ عَلَى اللّهِ وَلِنَّ عَلَى اللّهِ وَلِنَّ اللّهِ وَلِنَّ عَلَى اللّهِ وَلِنَّ عَلَى اللّهِ وَلِنَّ عَلَى اللّهِ وَلِنَّ اللّهِ وَلِنَّ اللّهِ وَلِنَّ اللّهِ وَلِنَّ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللّ

<sup>!</sup> इस आयत में अगरचे खिताब नवी क्क को किया गया है, किन्तु इस से सम्बोधित (मुखातिब) हर मुसलमान है, यह अल्लाह का वलपूर्वक (ताकीदी) हुक्म है जिसे पाक कुरआन में कई मुक्रामों में बयान किया गया है | सूर: निसाअ आयत नं १४० में भी इस विषय की चर्चा आ चुकी है, इस से हर ऐसी मजलिस मुराद है जिस में अल्लाह और रसूल के हुक्मों का मजाक किया जाता हो या व्यवहारिक (अमली) रूप से उनकी नाफरमानी की जाती हो या गुमराह अपनी गलत विचारों के जरिया आयात (पाक कुरआन के मंत्रों) के मायनों को छिन्न-भिन्न कर रहे हों, ऐसी मजलिसों में आलोचना (तन्कीद) और सच की मदद के लिये जाना जायेज है वर्ना बहुत बड़े गुनाह और अल्लाह के गजब का सबद है |

99. आप कहिए कि क्या हम अल्लाह के सिवाये उसे पुकार जो हमारा भला-वुरा न कर सकता हो और अल्लाह की हिदायत मिलने के वाद उस के समान एड़ियों के बल फेर दिये जायें जैसे शैतान ने बहका दिया हो और वह धरती में भटकता फिर रहा हो, उस के साथी उसे सही रास्ते की ओर पुकार रहे हों कि हमारे पास आओ !! आप कहिये कि अल्लाह की हिदायत ही हकीकत में हिदायत है और हमें हक्म किया गया है कि दुनिया के मालिक के लिए खुदिसपुर्दगी कर दें!

७२. और नमाज क्रायम करो और उस (अल्लाह) से डरो, वह वही है जिस की तरफ तुम जमा किये जाओगे।

७३. उसी ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया, और जिस दिन कहेगा लो जाल तो हो जायेगा, उसका कौल सच है और जिस दिन नरिसन्धा फूंका जायेगा, मुलक सिर्फ उसी का होगा, वह जानने वाला है, मैय और हाजिर का और वह हिक्मत वाला वाखवर है |

७४ और याद करों जब इब्राहीम ने अपने पिता आजर<sup>2</sup> से कहा क्या आप मूर्तियों को माबूद बना रहे हैं? मैं आप को और आप की क्रीम को खुली गुमराही में देख रहा हूं। قُلُ اَنَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَ ثُوَدُّ عَلَى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدُسْنَا اللهُ كَالَّذِى اسْتَهُوتُهُ الشَّيْطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهَ اَصْحَبُّ يَكُمُ عُوْنَةَ إِلَى الْهُدَى اثْتِنَا الْقُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى الْعُدَى الْمُنِنَا لِنْسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِيْنَ إِنْ َ

وَ أَنْ اَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَالتَّقُوهُ ۗ وَهُوَالَّذِيْ اِلَيْهِ تُحْشُرُونَ (22)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلُمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْعَقِّ طُ وَيَوْمَ يَقُولُ أَنُّ فَيَكُونُ لَهُ قَوْلُهُ الْحَقُّ طُولَهُ الْمُلُكُ يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّوْرِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَا كَةُوطُ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿ ﴿ الْمَ

وَاِذْقَالَ اِبْدِهِيْمُ لِاَبِيْهِ ازْرَاتَتَغِيْهُ اَصْنَامًا الِهَةَ ۚ إِنِّيۡ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِىٰ صَالِمُ هُمِيْنٍ ﴾

पह उन लोगों की मिसाल है जो ईमान के वाद वेईमान और एकेश्वरवाद के बाद अनेकेश्वरवाद की ओर फिर जायें, उनकी मिसाल ऐसी ही है कि वह अपने साथियों से विछड़ कर जंगलों में चिकत हो कर परेशानी की हालत में भटकता फिर रहा हो, साथी उस को वुला रहे हों लेकिन चिकत होने के वजह से कुछ न दिखायी पड़ रहा हो या जिन्नातों के पंजे में फंसने के सबब सही रास्ते पर आना नाम्मिकन हो!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इतिहासकार हजरत इब्राहीम के वाप के दो नाम बताते हैं, यह नाम आजर और तारूख हैं, मुमिकन है कि दूसरा नाम उपाधि (लकव) हो | कुछ कहते हैं कि आजर आप के चचा का नाम था, लेकिन यह सही नहीं है, इसलिए कि कुरआन ने आजर की चर्चा हजरत इब्राहीम के पिता के रूप में की है, इसलिए सही 'ही है '

अ. और इसी तरह हम ने इव्राहीम को आसमानों और जमीन का मुल्क (राज्य) दिखायी ताकि वह पूरे यकीन करने वालों में हो जायें।

फ्र. फिर जब उन पर रात का अंधेरा छा गया तो एक नारा देखा, कहा कि यह मेरा रव है फिर जब वह डूब गया तो कहा कि मैं डूबने वाले से मुहब्बत नहीं करता।

७७. फिर जब चौद को चमकते देखा तो कहा यह मेरा रव है, फिर जब वह डूब गया तो कहा कि अगर मेरे रव ने मुक्ते रास्ता नहीं दिखाया तो मैं गुमराहों में हो जाऊँगा।

७८. फिर जब सूरज को चमकता हुआ देखा तो कहा कि यह मेरा रव है, यह तो सब से बड़ा है, फिर जब वह डूब गया तो कहा कि वेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूं !!

७९. मैंने अपना मुंह उसकी तरफ़ फेर दिया, जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया यकसू होकर और मैं मुश्तिरकों (अनेकंश्वरवादियों) में से नहीं हूँ ।

50. और उन से उनकी क्रौम वालों ने झगड़ा करना घुरू कर दिया <sup>2</sup> आप (हजरत इब्राहीम) ने कहा कि क्या तुम अल्लाह के बारे में मुफ से झगड़ा करते हो, अगरचे उस ने मुफे हिदायत दी है और मैं उन चीजों से जिन को तुम अल्लाह के وَكُنْ لِكَ ثُوِئَ إِبْرِهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّلَمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿﴿

فَلَمَّاجَقَ عَلَيْهِ النَّيْلُ رَا تَوْتُبَّا : قَالَ هٰذَا رَبِّنَ عَلَيْهِ النَّيْلُ وَالْوَرُبَّا : قَالَ هٰذَا رَبِّنَ عَلَيْهُ الْفِلِينَ ﴿

فَلَمَّا رَا الْقَدَرَ بَازِئًا قَالَ هٰذَا رَقِيْ \* فَلَمَنَا اَفَلَ قَالَ لَمِنْ لَمْ يَهٰدِنِى رَبِى لاَ كُوْنَنَ مِنَ الْقَهُمِ الطَّالِيْنَ (7)

فَلَمَّا رَا الشَّهْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا دَقِيْ هٰذَا الْكَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ الْكُرُّ \* فَلَمَّنَا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ الْنُ بَرِكُمُ \* فِمَنَا تُشْرِكُونَ ﴿

إِنِّىٰ وَجَّهُتُ وَخِهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ الشَّمُوٰتِ وَ الْاَرُضَ حَنِيْهُا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

وَحَاجَة قَوْمُهُ مُقَالَ اتُحَاجُوْنِي فِي اللهِ وَقَدَ هَلْ سِ مُ وَلاَ اَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهَ اِلاَ اَنْ يَشَاءَ رَنِي شَيئًا م وَسِعَ رَبِي كُانَ شَيْءٍ عِلْمًا م اَفَلاَ تَتَذَكُرُونُ (80)

<sup>े</sup> यानी वह सभी चीजे जिन को अल्लाह का साभी बनात या जिन की पूजा करते हो, उस से मैं दुखी हूँ, इसलिए कि इन में तबदीली होती है, कभी निकलते हैं कभी डूबते हैं, जो इस बात का सुबूत है कि इनकी तख़लीक हुई है और उनका बनाने वाला कोई और है जिसके आदेशाधीन (ताबे) ये हैं।

जब कौम बालों ने तौहीद (एकेश्वरवाद) का यह भाषण सुना जिस में उन के (खुद बनाये) देवताओं का खण्डन (तरदीद) भी किया गया था, तो उन्होंने भी अपनी दलील पेश करना शुरू कर दिया, जिन से मालूम हुआ कि मूर्तिपूजकों ने भी अपने ईमान के लिए कुछ दलील बना रखी थी, जिसको आज भी देखा जा सकता है, जितने भी शिक्त करने वाले लोग है, सभी ने अपने-अपने पैरोकारों को मुनमईन करने के लिए ऐसे मोहरे खोज रखे है जिन्हें वे दलील समभते है या जिनसे कम से कम उनके पैरोकारों को अपने जाल में फसाये रख सकते हैं!

सूरतुल अंआम-६

साथ शामिल करते हो, नहीं डरता लेकिन यह कि मेरा रव ही किसी वजह से चाहे। मेरा रब हर चीज को अपने इल्म के दायरे में घेरे हुए है, क्या तुम फिर भी ख़्याल नहीं करते?

**६१**. और मैं उस चीज से कैसे डर्र जिसे तुम ने (अल्लाह का) साभीदार बना लिया, जबिक तुम उसे अल्लाह का साभी बनाने से नहीं डरते जिस का तुम्हारे पास अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है, फिर इन दोनों गिरोहों में कौन हक के ज़्यादा लायक है, अगर तुम इल्म रखते हो!

**५२**. जो लोग ईमान लाये और अपने ईमान को किसी शिर्क से लिप्त नहीं किया उन्हीं के लिए अमन है और वहीं सीधे रास्ते पर हैं।

**द३**. और यह हमारी दलील है जिसे हम ने इबाहीम को उन के क्रीम के मुकावले में दिया, हम जिसका पद चाहें बढ़ाते हैं, बेशक तुम्हारा रब हिक्मत वाला इल्म वाला है |

५४. और हम ने उन्हें (पुत्र) इसहाक और (पौत्र) याकूव अता किया, और हर को सीधा रास्ता दिखाया, और इस से पहले नूह को रास्ता दिखाया और उन की औलाद में दाऊद और सुलैमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को, और इसी तरह हम नेकी करने वालों को बदला अता करते हैं।

وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُهُ وَلَا تَخَافُوْنَ اَكُكُهُ اَشْرَكْتُهُ بِاللهِ مَالَهُ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُهُ سُلُطْنًا ﴿ فَاكُوالْفَرِيْقَيُنِ اَحَقُّ بِالْآمُنِ ۚ اِنْ كُنْتُهُ تَعْلَمُوْنَ ﴿ ۚ ﴾

أُولَيِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ فَهُتَدُوْنَ (2) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا الْيُنْهَا إِبْرِهِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ مُنَوْفَعُ دَرَجْتٍ مَنْ لَشَاءُ مِلِنَ رَبَكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (3)

ٱكَّذِيْنَ أَمُنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوْآ إِيْمَانَهُمْ بِفُ

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْعَقَ وَيَعْقُوْبَ ﴿ كُلاَّ هَدَيْنَا ۚ وَنُوْمًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيْلْنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِٰى وَهٰرُوْنَ ۖ وَكُذْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ 24

﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلَّمٌ عَظِيمٌ)

बेश्वक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। (सूर: लुकमान-१३, सहीह बुखारी, तफसीर सूर: अल-अंआम)

आयत में यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है, जब यह आयत उतरी तो अल्लाह के रसूल के सहाबा ने इस का आम मतलब (सुस्ती, बुराई, गुनाह, क्रूरता वगैरह) समभ्मा और परेशान हो गये, रसूलुल्लाह \* की खिदमत में आ कर कहने लगे कि हम में कौन है जिस ने जुल्म न किया हो? आप ने कहा कि इस का मतलब वह जुल्म नहीं जो तुम ने समभ्मा है बिल्क इस से मुराद श्विक (मिश्रण) है, जैसे हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा था।

**५४**. और ज़करिया और यहया और ईसा ! और इलियास को, सब सालेहीन में थे !

**८६.** और इस्माईल और यसअ और यूनुस और लूत को, सब को हम ने दुनिया वालों पर फजीलत दी |

५७. और उन के वापों और औलादों और भाईयों में से, और हम ने उनका इन्तिख़ाब किया और उन्हें सीधा रास्ता दिखाया।

**८८**. यही अल्लाह का रास्ता है अपने बंदों में से जिसे वह चाहता है, उसे राह दिखाता है और अगर वे लोग भी घिर्क (मिश्रण) करते तो उन के अमल बेकार हो जाते।<sup>2</sup>

**५९**. इन्हीं को हम ने किताब और हिक्मत और नुबूबत अता किया, और अगर यह लोग इसे न मानें<sup>3</sup> तो हम ने ऐसे लोगों को तैयार कर रखा है जो इसका इंकार नहीं करेंगे। <sup>4</sup>

وَ ذَكْرِيّا وَيَغِيلَ وَعِيْسُ وَالْمَاسُ ثُكُلُّ فِنَ الطّلِحِيْنَ (8)

وَالسَّلْمِيْلُ وَالْيَسَعَ وَيُوْلُسُ وَ لُوَهُا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْمِلْدُ مِنْ رَحْقِ

وَمِنْ الْبَالِيهِمُ وَ ذُرِيْتِهِمْ وَاخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَهُمُ وَهَدَيْنَهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ (8)

> ذٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ \* وَلَوْ اَشُرَكُواْ لَحَيِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ \*88

أُولِيكَ الَّذِيْنَ الْكَيْنَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمُلْمَ وَالنَّبُوَةُ فَإِنَّ لَكُلْمَ وَالنَّبُوَةُ فَإِنَّ كَلُمْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا مِنَا بِكُومًا لَيْسُوا مِنَا بِكُومًا لَيْسُوا مِنَا بِكُومًا لَيْسُوا مِنَا بِكُومًا لَيْسُوا

(لَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطِنَ عَمَلُكَ)

"हे पैगम्बर अगर तूने भी अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे को श्वामिल किया, तो तेरे सारे अमल बरबाद कर दिये जायेंगे ां (सूर: अज-जुमर-६५)

अगरचे पैगम्बरों से शिर्क होना मुमिकन नहीं, मकसद पैरोकारों को शिर्क की भयानकता और तबाही से बाखबर करना है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अष्टारह निबयों के नामों का बयान कर के अल्लाह तआला कह रहा है, अगर वे लोग भी शिर्क में फैंस जाते तो उन के सारे अमल बरबाद हो जाते, जिस तरह से नबी \*\* को दूसरी जगह पर मुखातब करते हुए अल्लाह तआला ने फरमाया :

<sup>🤔</sup> इस से मुराद रसूलुल्लाह 💃 के मुखालिफ, मूर्तिपूजक और बेदीन हैं ।

ईस से मुराद मक्का से जाकर मदीने में बसने वाले और मदीने के वासी मुसलमान और क्यामत तक आने वाले ईमान वाले हैं!

भाग-७

الجزء ٧ [ 236

سورة الأنعام ٦

९०. यही लोग है जिन को अल्लाह ने सही रास्ता दिखाया, इसलिए आप उन के रास्ते की पैरवी करें, आप किहये कि मैं इस पर किसी बदले की मांग नहीं करता, यह दुनिया वालों के लिये सिर्फ़ यादगार है ।

९१. और उन्हें जिस तरह अल्लाह की कद्र करना चाहिए था कद्र नहीं किया, जब उन्होंने यह कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नहीं उतारा। आप किहये कि मूसा जो किताब तुम्हारे पास लाये जो लोगों के लिए नूर और हिदायत है, उसे किस ने उतारा जिसे तुम मुख्तलिफ कागजों में रखते हो, जिस में से कुछ जाहिर करते और ज्यादातर छुपाते हो और तुम्हों वह इल्म दिया गया जिसे तुम और तुम्हारे बुजुर्ग नहीं जानते थे। आप कहिए कि अल्लाह फिर उन्हें उन के कुरेद में खेलते छोड़ दीजिए।

९२. और यह भी एक मुवारक किताब है, जिसे हम ने उतारा है, अपने से पहले (धर्मश्वास्त्रों) की तसदीक है, ताकि आप असल वस्ती (मक्का) और उस के आसपास (के नगरों यानी पूरी इंसानी दुनिया) को वाखबर करें, और जो आखिरत पर इंमान रखते हैं वही लोग इसे मानेंगे और वही अपनी नमाजों की हिफाजत करेंगे!

९३. और उस सं ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाये या कहे कि मेरी तरफ वहयी आई है, जबिक उस की तरफ कुछ नहीं आयी, और जिस ने कहा कि जिस तरह अल्लाह ने उतारा मैं भी उतारूंगा, अगर आप जालिमों को मौत के सख्त अजाब में देखेंगे, जब फरिश्ते अपने हाथ लपकाये होते हैं ٱوتَيِكَ الَّذِيْنَ هَنَى اللهُ فَبِهُلْ هُمُ اقْتَيِهُ لِخُلُ لَّا اَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ اَجْرًا لِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَيْدِيْنَ ﴿ ثَنِي الْعَلْمِينِينَ ﴿ فَالْعَلْمِينِينَ ﴿ فَالْعَلْمِينِينَ ﴿ فَالْعَلْمِينِينَ الْأَفْعَ

وَمَاقَدُرُوا اللهَ حَقَّ قَدْدِةَ اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللهُ عَلْ بَشَدِ مِّنْ شَنْءٌ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتْبِ الَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَ هُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيْسَ ثُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِمْتُمُ مَّا لَمْ تَعْلَمُوا آنْتُمُ وَلَا أَبْآؤُكُمُ اللهُ الل

وَهٰذَاكِتُكُ اَنْزَلْنَاهُ مُبْرِكٌ فُصَدِّقُ الَّذِيْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَاُهُمَّ الْقُرِٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰصَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ 20

وَمَنْ أَظْلَمُ مِثْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْمِى الْنَ وَلَمْ يُوْحَ الِّيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأْنُولُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهُ \* وَلَوْ تَزَى اِذِ الظّٰلِمُونَ فِي غَمَرُتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْفِيكَةُ بَالسِطُؤَا أَيْدِينِهِمْ \* أَخْرِجُوۤا

<sup>!</sup> आयत की तफसीर के अनुसार अब यहूदियों को मुखातब कर के कहा जा रहा है कि तुम इस किताब को विभिन्न पृष्ठों (मुख्तिलफ पन्नों) में रखते हो, जिन में से जिन को चाहते हो जाहिर करते हो जिनको चाहते हो छिपा लेते हो, जैसे पत्थरों से मार कर सजा देने का कानून और नवी के अवसाफ की बात है |

कि अपनी जान निकालो, आज तुम्हें अल्लाह पर नाहक इल्जाम लगाने और तकव्बुर से उस की आयतों का इंकार करने के सबब अपमानकारी (ख्लाकुन) बदला दिया जायेगा |

९४. और तुम हमारे पास अकेले-अकेले आ गये, जैसे तुम्हें पहली बार पैदा किया और तुम्हों जो दिया उसे अपने पीछे छोड़ आये और तुम्हारे सिफारिशी हमें नहीं दिख रहे हैं, जिन को तुम अपने कामों में हमारा साभी समभ रहे थे, बेशक तुम्हारे संबन्ध कट गये और तुम्हारा ख़्याल तुम से खो गया।

**९५.** अल्लाह ही बीजों और गुठलियों को फाड़कर कोपल निकालता है, वह जानदार को बेजान से बेजान को जानदार से निकलता है, वही अल्लाह है, फिर तुम कहा फिरे जा रहे हो?

९६. वह पौ फाइने वाला है और उस ने रात को आराम के लिये सूरज और चौद को हिसाव लगाने के लिये बनाया, यह ठहराई बात है जबरदस्त इल्म वाले (अल्लाह) का ।

९७. और उसी ने तुम्हारे लिये तारे बनाये तािक तुम थल जल के अंधेरों में उन के जरिये रास्ते का पता लगाओ, हम ने उन लोगों के اَنَفُسَاكُمْ ﴿ اَلْيُومَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُوْنَ عَلَى اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ الْيَهِ سَنَعْكُبِرُوْنَ ﴿ وَ ﴾ وَلَقَلْ جِفْتُونَا فُوادَى كَمَا خَلَقْنُلُمْ اَوَلَ مَوَةٍ وَ تَرَكُنُهُمْ مَا خَوْلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا تَزِى مَعَكُمْ شُفَعًا وَكُمُ الْلِيْنَ زَعَمْ ثُمُ الْهُمُ فِيلَكُمْ شَرَكُوا وَ لَقَلْ التَّقَطَعُ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمُ

إِنَّ اللهُ فَالِقُ الْحَتِ وَالنَّوْىُ ثِيُغُوجُ الْحَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ لِذَلْدُدُ اللهُ فَاَنْى تُوْفَدُونَ ﴿ وَهِ

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَسَرَ حُسْبَانًا ﴿ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَالْقَبْرِ

وَهُوَ الَّذِي يُجَعَلَ لَكُمُّ النَّجُوُمُ لِتَهَّتَ ثُوا بِهَا فِي ظُلُبُ فِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿9َ

इस से मालूम होता है कि हमारे देश में जो ज्योतिष विज्ञान (इल्मे नुजूम) की चर्चा है, जिस में

पहाँ से अल्लाह तआला की बेइन्तेहा ताकृत और क़ुदरत का बयान शुरू हो रहा है। फरमाया: अल्लाह तआला दाने और गुठली को, जिसे किसान धरती के अन्दर दबा देता है, उसे फाड़ कर अनेक रंग-रूप के पेड़ उगाता है, धरती एक होती है, पानी भी जिस से खेतों की सिचाई होती है, एक ही तरह का होता है, लेकिन जिस-जिस चीज के वे दाने और गुठलियां होते हैं, उन के अनुसार अल्लाह तआला उन से कई तरह के अनाज और फलों के पेड़ उगाता है, क्या अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई है जो इस काम को करता है या कर सकता है ?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यहाँ सितारों का एक फायेदा और मक्सद बताया गया है और इस के दूसरे और भी दो मक्सद हैं जो दूसरी जगह पर बयान किये गये हैं । आकाशों की श्रोभा (जीनत) और शैतानों की सज़ा, यानी अगर शैतान आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो यह उन पर अंगारे बन कर गिरते हैं, कुछ सलफ का कौल है, "इन तीन बातों के सिवाय इन सितारों के बारे में यदि कोई इंसान ईमान रखता हो तो वह गलती पर है और अल्लाह पर भूठ बांधता है ।"

सूरतुल अंआम-६

भाग-७

الجزء ٧ 238

سورة الأنعام ٦

लिए निशानियों को बयान कर दिया है जो इल्म रखते हैं |

९५. और उसी ने तुम्हें एक जान से पैदा किया फिर तुम्हारा एक दायमी और एक समर्पण (आरजी) जगह है,¹ हम ने उन के लिये निशानियों (लक्षणों) का बयान कर दिया है जो समफते हैं ।

९९. और वही है जिस ने आसमान से बारिश बरसाई, फिर हम ने उस से हर तरह के पौधे उगाये, फिर उस से हरियाली निकाली जिस से हम गुथे हुये अनाज और खजूर के गाभ से लटकते हुये गुच्छे और अंगूरों और जैतून और अनार के बाग (उद्यान) निकलते हैं जो एक तरह और अनेक तरह होते हैं, उन के फलों को देखो जब फलें और उनका पकना, बेशक इस में उन लोगों के लिये चिन्ह (निशानियां) हैं जो ईमान रखते हैं।

**१००**. और लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का साभी बना दिया है, जबिक उसी ने उन को पैदा किया है, और उस (अल्लाह) के लिये बेटे और बेटिया गढ़ लीं बिना किसी इल्म के, वह (अल्लाह) इन के बयान किये अवसाफ से पाक और (अच्छा) है!

**909.** यह आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, उस के औलाद कहाँ हो सकती है? जब कि उसकी कोई बीवी नहीं है वह हर चीज का बनाने वाला<sup>2</sup> और जानने वाला है | وَهُوَ الَّذِيْ فَى اَنْشَاكُمْرٌ مِنْ لَغْنِينَ قَاصِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْنَ ۚ عَنْ فَضَلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ 8 ﴾

وَهُوالَّذِيْ اَنْزَلَ مِن الشَّهَا مِمَاءٌ فَاخْرُجْنَا لِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاخْرُجْنَا مِنْهُ حَضِرًا نُخْوِجُ مِنْهُ حَبًّا مُثَرَّاكِيًّا وَمِن النَّخْلِ مِن طَلْعِها قَنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنْتٍ قِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَعَيْرُ مُتَشَابِهِ مُ أَنْظُرُوْ إلى ثَمْرَةٍ إذا آلَمْرَ وَيَنْعِهِ اللهِ فَانْفُرُو وَيَغْعِهِ اللهِ فَانْفُرُوا اللهُ مَرَةً إذا آلَمْرَ وَيَغْعِهِ اللهِ فَانْفُرُوا اللهُ فَيْرَةً إذا آلَمْرَ وَيَغْعِهِ اللهِ فَانْفُرُوا اللهُ فَيْرَةً إذا آلَمْرَو وَيَغْعِهِ اللهِ فَانْفُرُوا اللهِ فَيْرَةً اللهُ فَن وَالرَّعْنَانَ وَهِ

وَجَعَلُواْ بِلْعِشُرُكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِيْنَ وَبَنْتٍ بِغَلْرِعِلْمٍ مُنْهِضَةُ وتَعَلَىٰ عَتَا يَصِفُونَ ۖ

ؠٙڔؽ۬ۼؙؖٵڶۺڵۅؾؚۘۅٙڶٲۯؙۺۣٝٵڣ۠۫ؽؘڴۊ۠ڽؙڷۿۅؘڶڰ۠ۊؘڶۿڗۜػؖؽ۠ ڵۿڝٙٵڝؚؠؘڎٞ۫۬۬۬ٵۅؘڂؘػؘؿػؙڷؘۺؙؿ۫ۥٷۿۅؘڽؚڴڷٟ ؿؿٚۄعؘڸؽۿ۫۞

सितारों के जरिये मुस्तकबिल के बाक्रेआत और इंसान की जिन्दगी या दुनिया में उन के असर का दावा किया जा रहा है, वह वेकार है और इस्लामी कानून के खिलाफ भी, इसलिए एक हदीस में इसे जादू का ही एक हिस्सा बताया गया है |

<sup>े</sup> ज्यादातर व्याख्याकारों (मुफिस्सरों) के ख़्याल से نُستَر (मुस्तकर) से गर्भाञ्चय (रिहम) और से बाप की पीठ मुराद है । (फतहुल-क़दीर और इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जैसे अल्लाह सभी उपर वयान चीजें पैदा करने में अकेला है, कोई उसका साभी नहीं उसी तरह वह इस लायक है कि उस की अकेले इवादत की जाये किसी और को उसकी इवादत में शामिल न किया जाये, लेकिन लोगों ने एक अकेले को छोड़कर अनेकों को उसका

१०२. वही अल्लाह तुम्हारा रब है, उस के सिवाये कोई माबूद नहीं, हर चीज का बनाने वाला है, इसलिए उसी की इबादत करो और वह हर चीज का निगरां है !

१०३. अखिं उसे देख नहीं सकती और वह सभी निगाहों को देखता है और वह गहराई से देखने वाला सर्वस्चित (बाखबर) है ।

१०४. तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील आ गई है, तो जो देखेगा वह अपने भले के लिये (देखेगा) और जो अंधा बन जायेगा वह अपना बरा करेगा और मैं तुम्हारा मुहाफिज नहीं हूँ |

१०५. इसी तरह हम आयतों (पाक क़ुरआन की) को फेर-फेर कर बयान कर रहें हैं ताकि वे कहें कि आप ने पढ़ा है और ताकि उन लोगों के लिये जो जानते हैं हम उसे अच्छी तरह बयान कर दें ।

१०६. आप अपने रब के हक्म (वहयी) की इत्तेवा करें कि अल्लाह के सिवाय कोई माबद नहीं और मुश्रिकों से विमुख हो जायें।

وكُونَاء اللهُ مَا أَشْرُكُوا ومَا جَعَلْنكَ عَلَيْهِم حَفِيظًاء اللهُ عَالِم اللهِ عَلَيْهِم حَفِيظًاء اللهُ عَلَيْهِم حَفِيظًاء اللهُ عَلَيْهِم حَفِيظًاء اللهُ عَلَيْهِم حَفِيظًاء اللهُ عَلَيْهِم حَفِيظًاء الله عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْكُ عَلَيْهِم عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْهِم عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْهِم عَلَيْكُ عَلَيْهِم عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْهِم عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِيهِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْهِم عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْكُم عِلْكُ عَلِيكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عِلْم عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْكُم عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْم عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُم عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُم عَلِيكُ عِلْكُ عِلْكُم عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُم عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُم عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُم عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُم عِلْكُ عِلْكُم عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْك (अल्लाह के साभीदार) न करते<sup>।</sup> और हम ने आप को इन लोगों का निगरा नहीं बनाया, और

ذْلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو عَالِقُ كُلِّ شَيْءً فَاعْيُدُوهُ وَهُو عَلى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٠٠

> لاتُدركُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَيُدُركُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِفُ الْجَبِيْرُ (103)

قَلْ جَاءَكُمْ بَصَا بِرُمِنْ زَيِّكُمْ ۚ فَكَنْ ٱبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَيِي فَعَلَيْهَا ﴿ وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (10)

وَكُذَٰ إِلَّ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَقُوْلُواْ دَرَسْتَ لِقُوْمِ يُعْلَبُونَ (105)

إِتَّبِغُ مَا أُوْجِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا اِلْهَ اِلاَّ هُوَ ۗ وَٱغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ (106)

وَمَا آنتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ 107

साभी बना रखा है जब कि वह ख़ुद अल्लाह की तख़लीक़ हैं। मुश्रिक इबादत तो मूर्तियों या कबों में गड़ी लाश की करते हैं, लेकिन कहा गया है कि उन्होंने देवों को अल्लाह का साभी बना रखा है, हकीकत में देवों से मुराद शैतान हैं और उन्हीं के कहने पर शिर्क किया जाता है, इसलिए मानो कि उन्हीं की इवादत की जाती है, इस बारे में पाक क़ुरआन में कई जगहों पर वयान किया गया है। (मिसाल के तौर पर सुर: निसाअ-११७, सुर: मरियम-४४, सुर: यासीन-६०, सूर: सबा-४१)

' इस नुक्ता की वजाहत पहले की जा चुकी है कि अल्लाह की मर्जी दूसरी चीज है और उसकी ख़ुशी तो इसी में है कि उसके साथ किसी को शामिल न किया जाये, फिर भी इंसान को इस पर मजब्र नहीं किया है क्योंकि मजब्री से इंसान का इम्तेहान न हो पाता, बल्कि अल्लाह तआला के पास तो ऐसी ताकत है कि वह चाहे तो कोई इंसान शिर्क करने की ताकत ही नहीं रख सके। (फिर देखिये स्र: अल-बकर:-२५३ और स्र:अल-अंआम ३५ की तफसीर)

सूरतुल अंआम-६

भाग-७

الجزء ٧

سورة الأنعام ٦

न आप उन पर हक रखने वाले हैं 🏴

१० ८. और जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं उन को गाली न दो नही तो दुश्मन होकर अंजाने वे अल्लाह को गाली देंगे, इसी तरह हम ने हर उम्मत के लिये उन के अमल को सुशोभित (मुजय्यन) बना दिया है, फिर उन्हें अपने रव की ओर ही नौटना है, इसलिए वह उन्हें उस से बाख़वर करेगा जो वे करते रहे।

**१०९**. और उन्होंने वलपूर्वक अल्लाह की कसम खाई कि उन के पास कोई निशानी आई <sup>3</sup> तो बेशक मान लेंगे, आप कहिये कि आयतें अल्लाह के पास हैं और आप को क्या पता कि वह (निशानियाँ) आ जायें तब भी वह नहीं मानेंगे |

990. और हम उन के दिलों और आंखों को फेर देंगे जिस तरह उन्होंने पहले इस के ऊपर यकीन नहीं किया, और उनको उनकी सरकवी (के अंधेरे) में भटकता रहने देंगे |

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا الله عَدْوَّا بِغَيْرِ عِلْمِ ْ كَذْلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۚ تُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَّرُجِعُهُمْ فَيُنَبِّتُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ ﴿ آَا

وَاقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْلَ اَيُمَانِهِمْ لَمِنْ جَآءَتُهُمْ اَيَةً لَيْمُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

وَلُقَلِّبُ اَفِلَاتُهُمْ وَابْصَارَهُمْ لَهَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَ اَوَلَ مَزَّةٍ وَنَنَادُهُمْ فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ اَقِلَ

यह विषय भी कुरआन मजीद में कई जगहों पर बयान किया गया है, मक्रसद नवी कि वी दावती मंसब और वाखवर करने वाली पदवी की वजाहत हैं जो रिसालत की मांग है और आप कि केवल इसी हद तक जिम्मेदार थे, इस से ज्यादा आप के पास अगर हक होते तो आप अपने प्यारे चाचा अबू तालिब को जरूर मुसलमान कर लेते, जिन के दीन इस्लाम को कुवूल करने की आप बहुत तमन्ना रखते थे।

यह निषेध की विधि के इस कानून पर आधारित (मवनी) है कि अगर किसी जायेज काम से उस से बड़ी खरावी पैदा होती हो तो वहाँ पर जायेज को न करना ठीक और है, इस तरह नबी क्रिने भी फरमाया है कि तुम किसी के माँ-बाप को गाली मत दो कि इस तरह तुम ख़ुद अपने माँ-बाप की गाली का वजह बन जाओगे । (सहीह मुस्लिम, किताबुल-ईमान, बाब बयानुल कवायर व अकबरिहा) इमाम शौकानी लिखते हैं कि मुमानअत के तरीका का यह मूलाधार है । (फतहुल कदीर)

अयानी कोई बड़ा मोजिजा जो उनकी मर्जी से हो, जैसे मूसा की छड़ी, मुदा को जिन्दा और समूद की ऊंटनी जैसा ।

999. और अगर हम उन के पास फरिश्ते उतार दें और उन से मुर्दे बात करें और उन के सामने हर चीज जमा कर दें तो (भी) अल्लाह के चाहे बिना यह लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इन में से ज्यादातर लोग बेवकुफी कर रहे हैं।

**११२**. और इसी तरह हम ने हर नबी (उपदेशक) के लिये जिन्नों और इन्सानों के श्रैतानों (राक्षसों) को दुश्मन बनाया। जो आपस में धोखा देने के लिये चिकनी-चुपड़ी वात का वसवसा देते रहे और अगर तेरा रव चाहता तो ऐसा न करते । इसलिए आप उन्हें और उन की साजिश को छोड़ दें (उनकी फिक न करें) !

99३. और ताकि उन के दिल उस की तरफ मायेल हो जायें जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और उस से खुश हो जायें और वही गुनाह कर लें जो वह लोग कर रहे थे 🏻

99४. तो क्या मैं अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे शासक की खोज करूँ जब कि उसी ने तुम्हारी तरफ एक मुफस्सल किताब (क्रूरआन) उतारा है, और हम ने जिन को किताब दिया है वे जानते हैं कि हक़ीक़त में वह तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ है, इसलिए आप शक करने वाला न बनें |<sup>3</sup>

وَلُوْ أَنَّنَا نُزُّلْنَا اللَّهِمُ اللَّهِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُوْتِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوالِيُوْمِنُوْا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَ اَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ (11)

وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِنِي عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَ الْحِنْ يُوحِيْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَغْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴿ وَلَوْشَاءً رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَارْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٤)

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفِي لَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ وَلِيَرْضُونُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (١١3)

ٱفَغَيْرَ اللهِ ٱبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي آنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتْبَ مُفَعَلَا وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ زَيْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُبْتَدِيْنَ (١١)

<sup>ै</sup> यह वही बात है जो कई तरह से रसूलुल्लाह 💥 की तसल्ली के लिए कही गयी है कि आप 💥 से पहले जितने भी नबी आये, उनकों भी झुठलाया गया, उन्हें सजायें दी गई इत्यादि (वगैरह)। मकसद यह है कि जिस तरह से उन्होंने सब और हिम्मत से काम किया, आप \* भी इन सच के दुश्मनों के लिए सब और मजबूती का प्रदर्शन (इजहार) करें। इस से मालुम हुँ आ कि श्रैतान के पैरोकार इसान के सिवाय जिन्नों में से भी है और ये वे हैं जो दोनों गुटों के दुश्मन, विद्रोही, जालिम, दुराचारी और अभिमानी (मुतकब्बिर) हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी शैतान के बुरे इरादे के श्विकार वही लोग होते हैं, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और यह सच है कि जिस तरह से लोगों के दिलों में आखिरत का यकीन कमजोर होता जा रहा है, उसी के अनुरूप (मुताबिक) लोग शैतानी जाल में फंस रहे हैं।

अाप \*\* को मुखातव करके हकीकत में मुसलमानों को तालीम दी जा रही है ।

सूरतुल अंआम-६

भाग~द 2

الجزء ٨ المجزء ٨

سورة الأنعام ٦ ا

994. और तुम्हारे रब के कलाम सच्चे कौल और इंसाफ में पूरा हो गये, उस के कलाम को कोई बदल नहीं सकता और वह अच्छी तरह सुनने वाला जानने वाला है |

99६. और यदि आप धरतीवासियों में ज़्यादातर की पैरवी करेंगे तो वह आप को अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे, वे सिर्फ बेबुनियाद ख़्याल (कल्पना) की पैरवी करते और अंदाजा लगाते हैं।

99७. बेशक आप का रब उन को अच्छी तरह जानता है, जो उस के रास्ते से भटक जाता है, और वह उस को भी अच्छी तरह जानता है, जो उस के रास्ते पर चलते हैं।

**११८**. तो जिस (जानवर) पर अल्लाह का नाम लिया जाये उस में से खाओ अगर तुम उस के हुक्मो पर ईमान रखते हो |<sup>2</sup> وَتَنَتْ كَلِمَتُ دَنِكَ صِدُقًا وَعَدُلًا وَكُومَهُ لَا مُبَدِّلُ لِكَلِمْتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١١)

وَ إِنْ تُطِغُ ٱلْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُوْكَ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ الِنْ يَثَيِّعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٥

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (11)

فَكُلُوا مِنَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ بِأَيْتِهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

﴿ وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصِتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾

स्थाप की मर्जी के बावजूद ज्यादातर लोग ईमान लाने वाले नहीं الله (सूर: यूसुफ-१०३) इस से मालूम हुआ कि सच और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हमेशा थोड़े ही होते हैं, जिस से यह वात भी साबित होती है कि सच और सच्चाई की बुनियाद दलील और सुबूत है, लोगों की ज्यादा या कम तादाद नहीं, ऐसा नहीं कि जिस बात को ज्यादा लोगों ने माना हो वह सच हो और कम लोग सच्चाई पर न हों, बिल्क क़ुरआन के जिरये इस सच्चाई की बुनियाद पर यह मुमिकन है कि सच्चे लोग कम होते हों और झूठे लोग बहुत । जिसकी तसदीक हदीस से होती है जिस में नबी की फरमाया है: मेरे पैरोकार ७३ गुटों में बट जायेंगे, जिन में से केवल एक ही गुट जन्नत में जायेगा वाकी सभी जहन्नम में जायेंगे, और इस जन्नत में जाने वाले गुट की निशानियां बतायीं कि जो وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

मुरआन में बयान इस सच्चाई का अवलोकन (मुशाहदा) हर दौर में किया जा सकता है, दूसरी जगह पर अल्लाह तआला ने फरमाया :

الجزء۸

سورة الأنعام ٦

99%. और तुम्हारे लिये कौन सी बात इस का सवब हो सकती है कि तुम ऐसे जानवरों में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? अगरचे अल्लाह (तआला) ने उन सभी जानवरों की तफसील बता दी है जिन को तुम पर हराम किया गया है, लेकिन वह भी जब तुम को बहुत जरूरत पड़ जाये (तो जायेज है) और यह तय बात है कि बहुत से इसान अपने गलत इरादों पर विना किसी सुबूत के भटकाते हैं, इस में कोई शक नहीं कि अल्लाह (तआला) ज्यादती करने वालों को अच्छी तरह जानता है।

9२०. तुम खुले और छिपे गुनाहों को छोड़ दो, बेशक जो गुनाह कमाते हैं वे अपने गुनाह करने का बदला करीब में ही दिये जायेंगे।

9२9. और उसे न खाओ जिस जानवर पर (जिब्ह के बक्त) अल्लाह का नाम न लिया गया हो और यह (कर्म) फिस्क का है, और शैतान अपने दोस्तों को वसवसा देते हैं ताकि वह तुम से झगड़ा करें और अगर तुम ने उनकी इताअत की तो तुम बेशक मुरिरक हो जाओगे।

9२२. और ऐसा इंसान जो पहले मुर्दा रहा फिर हम ने उसे जिन्दा कर दिया और उस के लिये नूर बना दिया जिस से लोगों में चलता है क्या उस के समान हो सकता है जो अंधेरों में हो जिन से निकल न सकता हो ?² ऐसे ही काफिरों وَمَا لَكُمْ اللَّ تَأْكُلُوا مِنَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقُلْ فَضَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الآ مَااضُطُرِ دُتُمْ اللَّهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا لَيُضِلُونَ بِالْمَوَآبِهِمْ بِغَيْرِعِنْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَ بَالِطِنَةُ النَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْإِنْنَ يَكْسِبُوْنَ الْإِنْ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْإِنْمَ مَسَيُجُزُوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِ فُوْنَ (20)

وَلا تَأْكُواْ مِمَّالُمُ يُنْكُواسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَانَهُ كَفِسُقُّ \* وَإِنَّ الشَّلْطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلَى اَوْلِيَّهِمْ لِيُجَادِلُونَكُمْ \* وَإِنَّ الصَّلْطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلَى اَوْلِيَّهِمْ لِيُجَادِلُونَكُمْ \* وَإِنْ إَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (12)

ٱوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّشْفِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُبُّتِ لَيْسَ بِخَارِجَ فِنْهَا لِكَذْلِكَ ذُيِّنَ لِلْكَفِرِيْنَ

यह मतलब नहीं कि हर तरह के जानवरों का मांस बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से जायेज हो जायेगा, इस से ज़्यादा से ज़्यादा यह साबित होता है कि मुसलमानों की मंडियों और दूकानों पर मिलने वाला गोश्त हलाल है, अगर किसी को शक और शुब्हा हो तो वह खाते वस्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले।

यानी जानबूक्त कर अल्लाह का नाम जिस जानवर पर न लिया गया हो उसका खाना फिस्क्र
 और नाजायेज है | हजरत इब्ने अब्बास (رضي الله عنها) ने इस के यही माने बयान किये हैं, वह कहते हैं कि "जो भूल जाये उसे नाफरमान नहीं कहते हैं ।"

<sup>2</sup> इस आयत में अल्लाह तआला ने काफिर को मृतक (मरा हुआ) और ईमानवालों को जिन्दा

सूरतुल अंआम-६

 الجزء ٨

سورة الأنعام ٦

(अधर्मियों) के लिये जो वे अमल करते हैं सुशोभित (मुजय्यन) बना दिये गये हैं ।

9२३. और इसी तरह हम ने हर बस्ती के वड़े मुजरिमों को साजिश रचने के लिये बनाया ताकि उस में साजिश रचे और वह अपने खिलाफ ही साजिश रचते हैं और इस का संवेदन (इदराक) नहीं कर पाते ।

9२४. और जब उन के पास कोई आयत आई तो उन्होंने कहा कि हम कभी यकीन नहीं करेंगे जब तक हमें भी उसी के बरावर न दी जाये जो अल्लाह के रसूलों को दी गई, अल्लाह अच्छी तरह जानता है कि वह अपना रिसालत कहाँ रखे, ' जल्द ही जो गुनाह किये हैं उन्हें अल्लाह के पास से जलील होना है और जो साजिश करते रहे उस का बदला बहुत बड़ा अजाब है !

१२५. जिन को अल्लाह सच्चा रास्ता दिखाना चाहता है उस के सीने को इस्लाम (दीन) के लिये खोल देता है और जिसे गुमराह करना चाहता है उस के सीने को और तंग कर देता है जैसे कि वह आसमान में चढ़ रहा हो,² इसी तरह अल्लाह उनको नापाक बना देता है जो ईमान नहीं रखते। مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 🖭

وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِ قَرْيَةٍ ٱلْهِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۚ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِٱنْفُسِهِهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞

وَإِذَا جَآءَتُهُمُ أَيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَى
نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِى رُسُلُ اللّٰهِ أَلَلْهُ أَعْلَمُ
حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ السَّيْصِيْبُ الّذِيْنَ
اَجُرُمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَنَابٌ شَدِينًا
بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (12)

فَمَنُ يُودِ اللهُ أَنْ يَهُدِينَهُ يَشُرَحُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَاهِ ۚ وَمَنْ يَتُودُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَةُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَّهَا يَضَعَّدُ فِي السَّهَا ۗ وَ كَذْلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجُسَ عَلَى الْذِائِنَ لَا يُؤْمِنُونَ وَ12

कहा है, इसलिए कि काफिर कुफ्र की जिल्लत के अंधेरे में भटकता फिरता है और उस से निकल ही नहीं पाता जिसका नतीजा मौत और तबाही है और ईमानवाले का दिल अल्लाह पर ईमान से जिन्दा रहता है, जिस से उसकी जिन्दगी के रास्ते नुरानी हो जाते हैं।

<sup>&#</sup>x27; यानी यह फैसला करना कि किस को नबी बनाया जाये? यह तो अल्लाह का काम है क्योंकि वहीं हर बात की अहमियत और फजीलत को जानता है और उसे ही मालूम है कि कौन इस पद का हकदार है? मक्का का कोई चौधरी और धनवान या हजरत अब्दुल्लाह और हजरत आमिना का यतीम बेटा?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जिस तरह ताकत लगाकर आसमान पर चढ़ना नामुमिकन है, उसी तरह से जिस इंसान के सीने को अल्लाह तआला तंग कर दे, उस में तौहीद (एकेश्वरवाद) और ईमान का दाखिल होना मुमिकन नहीं है उस के सिवाय कि अल्लाह ही उसका सीना इस के लिए खोल दे।

97६. यह तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है, हम ने आयतों का तफसीली बयान उस क्रौम के लिये कर दिया है जो नसीहत हासिल करते हैं।

**१२७**. इन्हीं के लिये उन के रब के यहाँ सलामती का घर है और वही उन के अच्छे अमल के सबब उन का दोस्त है |

9२६. और जिस दिन (अल्लाह) इन सभी को जमा करेगा (और कहेगा) हे जिन्नों के गिरोह! तुम ने इन्सानों में से बहुत अपना लिया और इसान में से उन के दोस्त कहेंगे, हे हमारे रब हमें आपस में फायेदा पहुँचा, और हम तेरे मुकर्रर बक़्त को जो तूने हमारे लिये मुकर्रर किया जा पहुँचे, (अल्लाह) कहेगा कि तुम्हारी जगह जहन्नम है जिस में तुम हमेशा रहोगे, लेकिन जो अल्लाह चाहे। वेशक तुम्हारा रब हिक्मत वाला, इल्म वाला है।

**१२९. इसी** तरह हम जालिमों को उन के बुरे काम के सबब आपस में दोस्त बना देते हैं।

9३०. हे जिन्नों और इन्सानों के गिरोह! क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आयं,² जो तुम्हारे सामने हमारी आयतें पढ़ते रहे हों और तुम्हें इस (क्यामत) के दिन का सामना करने से बाखबर करते रहे हों | वे कहेंगे कि हम अपने وَ لَهٰذَا صِرَاطُورَ تِكَ مُسْتَقِيْمًا \* قَدْ فَصَلْنَا الْأَلِٰتِ لِقَوْمِ يَذَكَرُونَ ﴿٤٤

> لَهُمْ دَارُ السَّلْمِ عِنْنَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿2〕

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا اللّهَ عَشَرَالُجِنَ قَى الْسَتُلُقُرُتُمُ مِنَ الْإِنْسِ، وَقَالَ اَوْلِيَوُهُمْ قِنَ الْإِنْسِ رَبَنَا الْسَتَنَتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغُنَا اَجْلَىٰ النّارُ مَثْولَكُمْ اَجَلَنَا الّذِي فَيْهَا إِلاَّ مَا شَآءَ اللّهُ النّارُ مَثْولَكُمْ خَلِيهُ يَنْ فِيْهَا إِلاَّ مَا شَآءَ اللّهُ النّ وَبَلَكَ حَكُمْ مُ عَلَيْمٌ (اللّهُ مَا

وَكُذُ لِكَ نُولِّى بَعْضَ الظَّلِمِيْنَ يَعْضًا بِهَا كَانُوْا يَكُسِبُونَ (وَثَنَا

يْمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اَلَمْ يَاٰتِكُمْرُسُلِّ مِنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ الْبِنِّي وَيُنْفِرُدُونَكُمْ لِقَاْءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا \*قَالُوْا شَهِلْ نَا عَلَى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ

और अल्लाह का फैसला काफिरों के लिए जहन्तम का दायमी अजाब ही है जिस को उस ने लगातार कुरआन करीम में वाजेह तौर से बयान किया है, छूट से किसी तरह का गलत अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए क्योंकि यह छूट अल्लाह तआला ने खुद अपनी मर्जी से बयान किया है, इसे किसी दूसरी चीज के साथ शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अगर बह काफिरों को जहन्तम से निकालना चाहे तो निकाल सकता है, इस से बह मजबूर भी नहीं है और न कोई दूसरा रोकने वाला है । (ऐसरूत्तफासीर)

रिसालत और नुव्वत के वारे में जिन्नात इंसानों के अधीन (तावे) हैं, क्योंकि जिन्नातों में नवी नहीं आये हैं, लेकिन रसूलों के संदेशवाहक और ख़ुशख़बरी पहुँचाने वाले जिन्नातों में होते रहे हैं, जो अपनी क्रीम के जिन्नों को अल्लाह की ओर दावत देते रहे हैं।

सूरतुल अंआम-६

भाग-८

الجزء ٨

سورة الأنعام ٦

खिलाफ गवाह हैं, और दुनियावी जिन्दगी ने उन्हें धोखा दिया और अपने खिलाफ गवाह होंगे कि वह काफिर थे।

१३१. (रसूल भेजे गये) क्योंकि तुम्हारा रब किसी गाँव वाले को किसी जुल्म के सबब तबाह नहीं करता जब कि उस के रहने वाले गाफिल हों |

१३२. और सब के लिये उस के अमल के ऐतबार से कई दर्जे हैं और तुम्हारा रब उन अमल से गाफिल नहीं जो वह कर रहे हैं।

१३३. और तुम्हारा रब बेनियाज रहम करने वाला है, अगर चाहे तो तुम्हारा नाश कर दे और तुम्हारे बाद जिसे चाहे तुम्हारी जगह पर रख दे जैसे तुम्हें एक दूसरी कौम के वंश में पैदा किया है।

9३४. जिस चीज के लिए तुम को वादा दिया जाता है, वह बेशक आने वाली चीज है, और तुम मजबूर नहीं कर सकते |2

१३५. आप किहये कि ऐ मेरी कौम! तुम अपनी जगह पर अपना अमल करते रहो, मैं भी (अपनी जगह पर) कर रहा हूं, तुम्हें जल्द ही इलम हो जायेगा कि किस का अंजाम इस दुनिया के बाद (अच्छा) होता है, बेशक जालिम कभी भी कामयाब नहीं होंगे । الْحَيْوةُ النَّانْيَا وَشَهِدُوا عَلَّ الْقُيهِمُ الْمُعْدِهِمُ الْفُيهِمُ الْفُيهِمُ الْفُيهِمُ اللَّهُمُ كَانُوا كَفِرِيْنَ ﴿﴿

ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ زَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمِهِ وَ ٱهْلُهَا غَفِلُوْنَ رَبَيْكَ

وَلِكُلِّ دَرَجْتٌ قِهَا عَمِلُوا ﴿ وَمَا رَبُكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَ

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الزَّحْمَةِ وَإِنْ يَشَا يُكْهِبَكُهُ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَغْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ كَمَّا ٱنْشَاكُمْ قِمْنَ ذُرِّيَةٍ قَوْمِ اخْوِيْنَ ﴿قَلَى

> اِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَاتٍ ﴿ وَمَاۤ اَنْتُمُ بِمُعۡجِزِیۡنَ ﷺ

قُلْ يُقُوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ الْمَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّالِ الْمُؤْنَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّالِ اللَّهُ الْقَلِمُونَ (3)

क्यामत के मैदान में मुश्चरिक अनेक पैंतरे बदलेंगे, कभी अपने मुश्चरिक होने का इंकार करेंगे
 (अल-अंआम, २३) और कभी कुबूल िकये बिना चारा नहीं होगा, जैसे यहाँ उनकी कुबूलियत का बयान किया गया है ।

² इस से मुराद क्यामत (प्रलय) है | "और तुम मजबूर नहीं कर सकते" का मतलब है कि वह तुम्हें फिर से जिन्दा करने की ताकत रखता है, चाहे तुम मिट्टी के कण-कण में मिल जाओ |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह कुफ और नाफरमानी पर बाक्री रहने का हुक्म नहीं है, बल्कि सख़्त तंबीह है, जैसािक अगले लफ्जों से वाजेह हैं।

9३६. और अल्लाह ने जो खेती और जानवर पैदा किये, उन्होंने उन में से कुछ हिस्सा अल्लाह का बना दिया और अपने विचारानुसार कहा कि यह अल्लाह का है और यह हमारे देवताओं का, फिर जो हमारे देवताओं का (हिस्सा) है वह अल्लाह तक नहीं पहुँचता और जो अल्लाह का है वह उन के देवताओं तक पहुँचता है,² वे बुरा फैसला दे रहे हैं।

१३७. और इसी तरह बहुत से मुश्रिकों (मूर्तिपूजकों) के लिये उन के देवताओं ने उनको तवाह करने और उन पर उन के दीन को मुश्तब: बनाने के लिये उनकी औलाद के कल्ल को सुसज्जित बना दिया है, और अगर अल्लाह चाहता तो वह यह नहीं करते, इसलिए आप इन को और इन के मनघड़त को छोड़ दीजिये!

**१३** और उन्होंने कहा कि यह जानवर और खेती हराम है, इसे वही खायेगा अपने इरादे से हम जिसे चाहेंगे और कुछ जानवर की पीठ (यानी सवारी) हराम है और कुछ जानवर पर (जिब्ह करते वक्त) अल्लाह का नाम नहीं लेते अल्लाह وَجَعَلُوْا بِنْهِ مِنَا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا لِهٰنَا بِنْهِ بِزَعْمِهِمْ وَ لَهٰنَا لِشُرَكَآبِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُركَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى النَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلْهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَآبِهِمْ \* سَاءَ مَا يَحْلُمُونَ (30)

وَكُذْلِكَ ذَنِّنَ لِكَتْثِيْرٍ فِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَّهُمُ لِيُرْدُوهُمُ وَلِيَلْإِسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَوَلَوْشَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿13

ۅۘۊۜٵڵۏٵۿڽ۬ۄۤٲڶۼٵۿۜۊۜڂۯػ۠ڿۻٛٷ؆ٙڰێڟۼؠؙۿؖٵ ٳڵٵڡۧڹڶؘۺۜٲۼؠؚڗؘۼٟۿۿۄؘٲڶۼٵۿڔٛڂڗۣڡٙؾڟۿۄ۠ۯۿٲ ۅۘٲڶۼٵۿڒڰؽڶڴۯؙۅؙڹٙٲڛۿٳڶڶڮۼڶؽۿٵڣؾڗٙٵۼ ۼڵؽۿؙ<sup>؞</sup>ڛۜؽۻڔ۬ؽۿۣۿڔؠٵؘڰٵڽٚٛٳؽۿ۫ۘؗڐۮۏڹ۞

<sup>&#</sup>x27; इस आयत में मूर्तिपूजकों के उस ईमान और अमल की मिसाल पेश्व की जा रही है जो उन्होंने खुद गढ़ लिये थे, वह खेती की पैदावार और जानवरों में से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए और कुछ हिस्सा झूठ और मनगढ़न्त देवताओं के नाम पर निकाल देते थे, अल्लाह के हिस्से को मेहमानों, फक़ीरों और रिश्तेदारों पर खर्च करते, फिर अगर मूर्तियों के हिस्से में अनुमानित पैदावार न होती तो अल्लाह के हिस्से को निकाल कर उस में श्वामिल कर लेते और अगर उन के खिलाफ घटता तो मूर्तियों के हिस्से से न निकालते और कहते कि अल्लाह तो बेनियाज है।

अगर मूर्तियों के मुकर्रर: हिस्सा में कमी होती तो वह अल्लाह के मुकर्रर: हिस्सा में से लेकर मूर्तियों की जरूरतों पर खर्च कर लेते, यानी अल्लाह के सामने मूर्तियों का डर उन के दिलों में ज्यादा था जिस को आज के मूर्तिपूजकों के अमल से भी देखा जा सकता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह इञ्चारा उन की बिच्चियों (बालिकाओं) को जिन्दा गाड़ देने या मूर्तियों की कुर्बानी के तौर पर नजर चढ़ाने की तरफ है |

<sup>4</sup> यह दूसरी शक्ल है कि वह कई तरह के जानवरों को मूर्तियों के नाम पर आजाद कर देते जिन से सामान ढोने या सवारी का काम नहीं लेते जैसे कि "बहीर:" और "साएब:" वगैरह का तफसीली बयान पहले आ चुका है!

भाग-८

الجزء۸

ورة الأنعام ٦

पर भूठ बांधने के लिये, अल्लाह उन्हें उन के इल्जाम का बदला जल्द देगा।

१३९. और उन्होंने कहा कि इन जानवरों के गर्भ में जो है वह ख़ास तौर से हमारे मर्दों के लिये है और हमारी वीवियों पर हराम है, और अगर मुर्दा हो तो सभी उस में हिस्सेदार हैं2 वह (अल्लाह) उन के इस कौल का बदला जल्द देगा, बेशक वह हिक्मत वाला जानने वाला है।

१४०. वे नुक्रसान में पड़ गये जिन्होंने बिना इल्म के बेवकफ़ी के सबव अपनी औलाद को करल किया और अल्लाह ने जो रोजी अता की उसे हराम कर लिया अल्लाह पर भुठ बांधने के सबब, वे गुमराह हो गये और सच्चे रास्ते पर नहीं रह गये।

१४१. वही है जिसने लताओं और बिन लताओं के बागात पैदा किये3 और खज़र और खेतियाँ जिन के जायके कई तरह के हैं, और जैतृन और وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهِ ﴿ अनार एक तरह और अनेक तरह । जब फल लायें तो तुम इन को खाओ और उसकी कटाई के

وَقَالُوْا مَا فِي بُطُوْنِ هِـنِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِنُكُوْدِنَا وَمُحَرِّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا ۗ وَإِن يَكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرِكَآءُ السِّيَجْزِيْهِمْ وَصُفَهُمْ النَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ وَ139

قَلْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوٓا ٱوْلادَهُمْ سَفَهَّا بِغَيْر عِلْمِ وَحَرَّمُوامَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَدُ صَّلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿

وَهُوَ الَّذِي آنْشَا جَنْتِ مَّعْرُوْشْتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشْتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ

<sup>&#</sup>x27; यह तीसरी श्वक्ल है कि वह जिब्ह करते वक्त सिर्फ मूर्तियों का नाम लेते, अल्लाह का नाम नहीं लेते, कुछ ने इस का मतलब यह लिया है कि इन जानवरों पर सवार होकर वह "हज" के लिये नहीं जाते थे, जो भी हो यह सब उनकी ख़ुद गढ़ी बातें थी जिन्हें वह अल्लाह का हक्म साबित करना चाहते थे ।

<sup>2</sup> यह एक दसरी शक्ल है कि जो जानवर वह अपनी मुर्तियों के नाम सदका कर देते थे, इन में से कुछ के बारे में कहते थे कि इन का दूध और उन के गर्भ से जो पैदा होने वाला जिन्दा बच्चा हमारे मर्दों के लिए हलाल है, औरतों के लिए हराम है, हां अगर वच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो उस के खाने में औरत और मर्द बराबर हैं।

अर्थ (मअरूयात) का मस्दर (अर्थ) है, जिसका मतलब बुलन्द करना और ऊपर उठाने के مُرُوسُاتَ हैं, मुराद कुछ पेड़ों की लतायें हैं जो ऊपर (छप्पर छतों वगैरह पर) चढ़ाई जाती हैं, जैसे अगूर और कुछ तरकारियों की लतायें हैं, लेकिन कुछ लतायें जो ऊपर नहीं चढ़ाई जाती हैं, बल्कि धरती पर ही फलती-फलती हैं, जैसे खरवज़े और तरव्ज़े वगैरह की लतायें है ।

दिन उसका हक अदा करो<sup>।</sup> और इस्राफ न करो, वेशक अल्लाह इस्राफ करने वालों से मुहब्बत नहीं करता |<sup>2</sup>

9४२. और जानवरों में कुछ बोभ लादने के लायक और कुछ जमीन से लगे हुये बनाया! खाओ, जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है और शैतान के कदमों के निशान की पैरवी न करो, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।

9४३. वह आठ तरह के जोड़े (बनाये)<sup>3</sup> भेंड़ में दो, बकरी में दो,<sup>4</sup> आप किहये कि अल्लाह ने दोनों के नर को हराम किया है या दोनों की मादा को? या उस को जो दोनों मादा के गर्भाश्य (रिहम) में शामिल है? मुभे इल्म के साथ बताओ अगर सच्चे हो |

१४४. और ऊंट में दो और गाय में दो, आप किहए कि क्या अल्लाह ने दोनों मादा को या दोनों नरों को हराम किया है? या उसको जिस पर दोनों मादा के रिहम शामिल हो | क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ने इस का كُلُوا مِن ثَكَرِةَ إِذَآ اَتُمَرَواْتُواْ حَقَاهَ يَوْمَحَصَادِهِ ۗ وَلا تُسُوفُوا ﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُ السُسُوفِينَ إِلَىٰ

وَ مِنَ الْاَنْعَامِرِ حَمُوْلَةً وَفَرْشًا وَكُلُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوٰتِ الشّيْطِنِ وَانّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُّهِا يُنُ (٤٤)

ثَلْمِنِيَةَ أَذْوَاجٍ مِنَ الضَّالِ اثْنَايُنِ وَمِنَ الْمُعْذِ اثْنَايُن ْ قُلُ ءَ اللَّاكَرِيْنِ حَزَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ آمَّا اشْتَهَكَتُ عَلَيْهِ أَدْحَامُ الْأُنْثَيَانِ ۚ نَبِّعُونِيُ بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَلِيقِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَائِنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَائِنِ • قُلْ ﴿ الذَّكَرَيْنِ حَوَّمَ آمِرِ الْأَنْثَكِيثِ اَمَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ اَدْحَامُ الْأُنْثَيَائِنِ • اَمْرُ كُنْتُهُ شُهَدَاءَ

गयानी जब खेत से अनाज काट कर साफ कर लो, और पेड़ से फल तोड़ लो, तो उसका हक अदा करो, इस से मुराद कुछ आलिमों के नजदीक अपनी मर्जी से सदका है, कुछ के नजदीक जरूरी सदका या दसवा हिस्सा (तराई की जमीन की पैदाबार हो) या बीसवा हिस्सा (अगर जमीन कुऐं, ट्यूब वेल या नहर के पानी से सींची जाती हो)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसलिए इस्राफ किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, दान-पुण्य (सदका-ख़ैरात) के काम में या दूसरे किसी काम में, हर काम में औसत और हुदूद के भीतर ताकृत के ऐतबार से जायेज और अच्छा है और इसी पर जोर दिया गया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी उसी अल्लाह ने आठ जोड़े पैदा किये, इस आयत में अजवाज लफ़्ज का इस्तेमाल हुआ है, जो अजैज का बहुवचन है, एक ही जाित के नर और मादा को जीज कहते हैं और उन दोनों में से सब को भी जीज कह लिया जाता है, क्योंकि हए एक दूसरे का जीज होता है। क़ुरआन में इस जगह पर भी अजवाज हर एक के लिए ही इस्तेमाल हुआ है यानी आठ जानवर अल्लाह ने पैदा किये जो आपस में एक दूसरे के जोड़े हैं, यह नहीं कि आठ जोड़े पैदा किये, इस तरह से उनकी तादाद १६ हो जायेगी जो आयत के अगले हिस्से के ऐतबार से ठीक नहीं है।

<sup>4</sup> यह आठ की तकमील है, और मुराद दो तरह से नर और मादा है, यानी भेड़ से नर और मादा और बकरी से नर-मादा पैदा किये । (भेड़ में दुम्बा भी शामिल है)

हुक्म किया? फिर उस से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाये<sup>।</sup> ताकि बिना किसी इल्म लोगों को गुमराह बना दे । वेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता।

१४४. आप किहये कि मुभे जो हुक्म किया गया है उस में किसी खाने वाले के लिये कोई खाना हराम नहीं पाता, लेकिन यह कि वह मुर्दा हो या बहता खून या सूअर का गोश्त, इसलिये कि वह बिल्कुल नापाक है या जो शिर्क का कारण हो जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो, 2 फिर जो कोई मजबूर हो, जब कि वागी और हद से वाहर जाने वाला न हो तो अल्लाह वृष्ठ्यने वाला रहम करने वाला है ।

१४६. और हम ने यहूदियों पर नाखून वाले जानवर हराम कर दिये और गाय व बकरी की चर्बी उन पर हराम कर दी, लेकिन जो दोनों की पीठ और आंतों में हो या जो किसी हड्डी से लिपटी हो, हम ने यह उन के (दीन) बगावत का बदला दिया और हम सच्चे हैं।

१४७. अगर वह आप को भुठलायें तो कहिये कि तुम्हारे रब (अल्लाह) की रहमत बहुत वसीअ है, और उस का अजाब मुजरिमों से फेरा नही जाता।

اِذْ وَصَٰكُمُ اللّٰهُ بِهِٰذَا ۚ فَمَنْ اَظُلَمُ مِثَنِ افْتَرَٰی عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِهِ يْنَ (شُ

قُلُ لِآ اَجِكُ فِيُ مَا اُوْتِيَ إِلَّنَّ مُحَرَّمًا عَلَ طَاعِمٍ يَطْعَهُ لَمْ الآ اَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَسْفُوحًا اَوْلَحْمَرِخِلْزِيْرٍ فَإِلَّهُ رِجْسٌ اَوْفِسْقًا اُهِلَ لِغَيْرٍ اللهِ بِهِ فَمِن اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغَ وَلا عَادٍ فَإِنَ رَبَّكَ غَفُوْرٌ زَحِيْمٌ (4)

> وَعَلَىٰ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ \* وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ شُخُومُهُماً إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُما آوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَٰ لِكَ جَنْيَنْهُمْ بِبَغْيِهِمْ \* وَ إِنَّا لَصْدِ وُوْنَ هِ

فَاكُ كَذَّبُوكَ فَقُلْ زَيَّكُمْ ذُوْرَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ عَالسِعَةٍ عَلَى كَالْمُ عَنِينَ الْقَوْمِ الْمُجُومِينَ الْآ

<sup>े</sup> यानी यही सब से बड़ा जुल्म है, हदीस में आता है कि नबी 🐒 ने फरमाया कि मैंने अम्र बिन लुहैयी को जहन्नम में आंत खीचते हुए देखा, उस ने सब से पहले मूर्तियों के नाम पर बसीला और हाम बगैरह जानवर छोड़ने का सिलसिला शुरू किया। (सहीह बुखारी, तफसीर सूर: मायेद:, मुस्लिम किताबुल जन्न:)

इस आयत में जिन चार हराम चीजों का बयान है, उसका सूर: बकर: की आयत-१७३ की तफसीर में तफसील से बयान हो चुका है ।

१४८. मुश्तिक कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बुजुर्ग शिक नहीं करते, न किसी चीज को हराम बनाते, इसी तरह इन से पहले के लोग भुठलाये यहाँ तक कि हमारा अजाव चख लिये, किहये कि क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है तो उसे हमारे लिये निकालो (जाहिर करो), तुम कल्पना (गुमान) की पैरवी करते हो और सिर्फ अंदाजा लगाते हो।

**१४९**. आप कहिये कि फिर अल्लाह ही की दलील प्रभावशाली (गालिब) है, इसलिए अगर वह चाहे तो तुम सभी को हिदायत दे सकता है |

**१५०**. आप किहये कि अपने उन गवाहों को लाओ जो यह गवाही दें कि अल्लाह ने इसे हराम किया है, फिर अगर वह गवाही दें तो आप उन के साथ गवाही न दें और उनकी मनमानी इरादों की इत्तेबा न करें और जिन्हों ने हमारी आयतों को झूठा कहा और जो आखिरत पर यकीन नहीं करते और (दूसरों को) अपने रब की तरह मानते हैं |

१४१. आप किहये कि आओ मैं पढ़कर सुनाऊं कि तुम को तुम्हारे रव ने किस से मना किया है, वह ये कि उस के साथ किसी चीज का श्विकं न करों, और मां-वाप के साथ एहसान करों, 2 और अपनी औलाद को गरीवी के सवब

سَيقُولُ انَّذِيْنَ اَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا اَشْرَكُنَا وَلاَ اٰبَآ وُنَا وَلاَحَرَمُنَا مِنْ شَىٰءً \* كَذَٰلِكَ كَذَبَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَٰی ذَا تُوْا بَأْسَنَا \* قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ فِمْنُ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا \* إِنْ تَتَبِعُونَ اِلْاَاظُلَنَ وَإِنْ اَنْتُمُ اِلاَ تَخْرُصُونَ ﴿ لَاَ تَخْرُصُونَ ﴿ ﴾

> قُلْ فَلِلهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَا لَكُمْ ٱجْمَعِيْنَ ﴿

قُلْ هَلُمَّ شُهَكَ آءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُ وْنَ اَنَ اللَّهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَلُ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَقِعْ آهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيَتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلْخِرَةِ وَهُمْ بِرَتِهِمْ يَعْدِلُونَ مِثْ

قُلْ تَعَالُوْااتُكُ مَاحَرَّمَ رَبُكُهُ عَلَيْكُهُ الَّا تُشْرِكُوا هِهِ شَيْئًا قَايِالْوَالِدَيْنِ الحَسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوۤا اَوْلَادَكُهُ مِنْ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُهُ وَايَاهُمُ

<sup>&#</sup>x27; यानी हराम वह नहीं है जिन को तुम ने बिना दीनी सुबूत के सिर्फ अपने झूठे घक और बुब्हा की बिना पर हराम बना दिया है, बिल्क हराम तो वह चीज है जिस को तुम्हारे रब ने हराम िकया है, क्योंकि तुम्हारा जन्मदाता तो तुम्हारा रब है और हर चीज का उसी को ही इल्म है, इसिलए उसी को यह हक है कि वह जिस चीज को चाहे हलाल (उचित) और जिस चीज को चाहे हराम (अनुचित) करे, इसिलए मैं तुम्हें उन बातों की तफ़सीली जानकारी देता हूं, जिनकी तंबीह तुम्हारे रब ने की हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अल्लाह तआला के एक होने और उस के हुक्म की पैरवी करने के बावजूद यहां भी (और कुरआन में दूसरे मुकाम पर भी) मां-वाप के साथ दया-भाव (हुस्ने सुलूक) करने का हुक्म

सूरतुल अंआम-६

भाग-द

الجزء ٨

سورة الأنعام ٦

कत्ल न करों, हम तुम को और उन को रोजी अता करते हैं। और जाहिर व छुपी फ़हाशी के करीब न जाओ और उस जान को जिस से अल्लाह ने मना किया है कत्ल न करों, लेकिन वैधानिक (शरई) कारण से, तुम को उस ने इसी का हुक्म दिया है ताकि तुम समझों।

9५२. और यतीम के माल के करीब न जाओ, लेकिन बहुत अच्छे हंग से यहाँ तक कि वह बुलूगत को पहुंचे, और इंसाफ के साथ नाप और तील पूरा करो, हम किसी पर उस की ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं रखते, और जब बोलों तो इंसाफ करों, अगरचे वह करीबी रिश्तेदार हों, और अल्लाह से किया बादा पूरा करों, उस ने तुम लोगों को इसी का हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखों।

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِنْ حَزَمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ \* ذٰلِكُمُ وَضْكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَا

وَلاَ تَقْرُبُوْا مَالَ الْيَرْتِيْمِ الآبِانَّتِيْ هِيَ آخْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ آشُكَ لَا وَ وَهُواالْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا لُكَلِّفُ نَفْسًا الآوسْعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِاللهِ اَوْفُواْ الْمِلْمُدُوصِّلُمُ بِهِ لَعَلَكُمْ تَنَكَرُونَ وَمِنْ

दिया गया है, जिससे यह वाजेह होता है कि रब के हुक्म की पैरवी के बावजूद मां-बाप के हुक्म की पैरवी की बड़ी फजीलत है, अगर किसी ने इस हुक्म (मां-बाप के हुक्म की पैरवी और उन से हुस्ने सुलूक करने) की जरूरतों को पूरा नहीं किया तो वह अल्लाह के हुक्म की पैरवी भी नहीं कर सकता और उस में भी नाकाम रहेगा!

- ' जाहिलियत के दौर का यह बहुत खराब काम आज भी परिवार नियोजन के शक्ल में मौजूद है और पूरी दुनिया में इस के प्रचार-प्रसार का काम हो रहा है, अल्लाह तआला इससे महफूज रखे।
- यानी बदले के तौर पर न सिर्फ जायेज है, बिल्क अगर मरने वाले के रिश्तेदार माफ न करें तो यह कत्ल बहुत जरूरी हो जाता है ।
- <sup>3</sup> जिस यतीम का संरक्षण (किफालत) तुम्हारे हक में आये, उस के लिए अच्छा सोचना तुम्हारा फर्ज है, इसकी भलाई के लिए जरूरी है कि अगर उस के पास माल है यानी विरासत में से उस का हिस्सा मिला है चाहं नगद हो या जमीन-जायदाद के रूप में, अगर उस वक्त वह उसको महफूज रखने में कामयाव न हों तो उस के माल की उस वक्त तक वगैर किसी लालच से हिफाजत की जाये जब तक कि वह बुलूगत को न पहुँच जाये, यह न हो कि उस के बालिंग होने से पहले उसके माल, जमीन और जायदाद को ठिकाने लगा दिया जाये।
- माप-तौल में कमी करना, लेते बक्त तो पूरा नाप-तौल से लेना, लेकिन देते बक्त ऐसा न करना, बल्कि डेंडी मारकर दूसरी को कम देना, यह बहुत नीच और सभ्यता (तहजीब) से गिरी हुई बात है, जनाव ग्रुएंच की कीम में यही रोग था, जो उन की तवाही का सबब बना।

9 ५३. और यही मेरा सीधा रास्ता है इसिलए उसी पर चलो और दूसरे रास्ते पर न चलो नहीं तो तुम्हें उस के रास्ते से जुदा कर देंगे, उस ने तुम को इसी का हुक्म दिया है ताकि तुम महफूज रहो ।

१४४. फिर हम ने (रसूल) मूसा को किताब दी, उस पर नेमत पूरी करने के लिये जिस ने नेक अमल किया और हर चीज की तफसील और हिदायत और रहमत के लिये<sup>3</sup> ताकि वे अपने रब से मिलने पर यकीन करें।

१४४. और यह (पाक क़ुरआन) एक मुबारक किताव है जिसे हम ने उतारा, इसलिए तुम इस की इत्तेबा करो तािक तुम पर रहम (दया) किया जाये।

9 १६. ताकि यह न कहो कि हम से पहले दो कौमों पर किताब (तौरात और इंजील) उतारी गई और हम उनकी तालीम से अंजान (अनिभज्ञ) रहे | وَاَنَّ هٰنَا صِرَاطِئُ مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوْ الشُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَدِينِلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ وَضْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ﴿

ثُمَّ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيِّ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِـُكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدُّى وَرَحْمَةً لَعَلَهُمْ بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ الْأَنَ

> وَلهٰذَا كِتُبُّ اَنْزَلْنَهُ مُـلِزَكٌ فَاتَبِعُوْهُ وَاتَقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ﴿ فَأَنْ

ٱنۡ تَقُوۡلُوۡۤۤۤٳنَّمَاۤ ٱنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلَى طَآبِفَتَـُيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۖ وَإِنۡ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمُ لَغْفِلِيۡنَ ﴿ وَا

<sup>&#</sup>x27; यह' से मुराद कुरआन मजीद है या दीन इस्लाम या वे हुक्म जो फ़जीलत से इस आयत में बयान किये गये हैं, और वह है तौहीद, मरने के बाद का नतीजा और रिसालत, और यही दीन इस्लाम के तीन वुनियाद हैं, जिसकी धुरी पर पूरे इस्लामी कानून घूमते हैं, इसलिए इस का जो भी मतलब लिया जाये, एक ही मतलब है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "सीधे मार्ग" को एकवचन (मुफरद) के रूप में बयान किया गया है, क्योंकि अल्लाह का या कुरआन का, और रसूलुल्लाह क्क का रास्ता एक ही है एक से ज़्यादा नहीं, इसिलए पैरवी सिर्फ उसी एक रास्ते की करना है किसी दूसरे की नहीं, यही इस्लामी उम्मत की एकता और अखण्डता की बुनियाद है जिस से हट कर यह उम्मत कई गुटों में बैट गयी है ।

<sup>े</sup> यह पाक क़ुरआन का अपना अंदाज़ है कि जिसे कई जगहों पर दोहराया गया है कि जहां पाक क़ुरआन की चर्चा होती है वहां तौरात की, और जहां तौरात की चर्चा हो वहां पाक क़ुरआन की भी चर्चा कर दी जाती है |

भाग-द

الجزء ٨ / 254

سورة الأنعام ٦

१४७. या तुम यह न कहो कि अगर हम पर किताब नाजिल होती तो हम उन से ज्यादा सच्चे रास्ते पर होते तो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बाजेह दलील और हिदायत और रहमत आ चुकी है, फिर उस से ज्यादा पापी कौन है जिस ने अल्लाह की आयतों को झूठा कहा और उन से फिर गया, हम सख्त अजाब अपनी आयतों से फिरने के सबब उन्हें देंगे जो फेर रहे हैं।

१४८. वह फरिश्तों के आने का इंतेजार कर रहे हैं या अपने रव (अल्लाह) के आने का या आप के रब की कुछ निशानी आने का? जिस दिन तुम्हारे रब की तरफ से निशानी आ जायेगी किसी नपस को उसका ईमान काम न देगा जिस ने उस से पहले ईमान कुबूल न किया हो या अपने ईमान में कोई नेक काम न किया हो, आप कहिये कि तुम इंतेजार करो हम (भी) इंतेजार कर रहे हैं।

१५९. वेशक जिन्होंने अपना दीन अलग-अलग कर दिया और अनेक धार्मिक सम्प्रदाय (फिर्का) वन गये<sup>2</sup> आप का उन से कोई रिश्ता नहीं, उनका फैसला अल्लाह के पास है फिर उन्हें उस से आगाह करेगा जो वह करते रहे हैं |

9६०. जो इंसान अच्छा काम करेगा उसे उस के दस गुना मिलेंगे, और जो बुरे काम करेगा उसे उस के बराबर सजा मिलेगी और उन लोगों पर जुल्म न होगा। آوْتَقُوْلُوْا لُوْاَئَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّآ اَهْلَى مِنْهُمْ قَقَلْ جَآءَكُمْ بَيْنَةٌ فِنْ تَهْكُمْ وَهُدَّى قَرَحْمَةً ،فَتَنَ اَظْلَمُ مِثَنُ كَذَّبَ بِالْيَتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا السَّجْذِي الَّذِينُنَ يَصُدِفُوْنَ عَنْ الْيِتِنَا سُوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْ أَيْصُدِفُوْنَ ﴿ آلَ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا آنَ تَأْتِيَهُمُ الْبَلْمِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُكَ أَوْ يَأْقِ بَعْضُ الْتِ رَبِّكَ يُومَ يَأْقِ بَعْضُ الْتِ رَبِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِنْهَا نُهَا لَهُ تَكُنُ امْنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِنَّ إِنْهَا نِهَا خَيْرًا \* قُلِ انْتَظِرُوْآ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿ 33

اِنَّ الَّذِيْنَ فَزَقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمُ فِي شَنَىءَ ﴿ إِنَّهَاۤ اَمُوهُمُ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَتِّعُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ﴿ 3

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ عَشُرُا مُثَالِهَا ۗ وَمَنْ جَآءَ بِالنَّيِّتَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٤)

गयह ईमान न लाने वालों और तौबा न करने वालों के लिए तंबीह है, और बाखवर किया जा रहा है | कुरआन करीम में इसी बारे में सूर: मोहम्मद-१८, सूर: मोमिन- ८४ और ८५ में बयान किया गया है |

इस से कुछ लोग यहूदी और इसाई मुराद लेते हैं, जो कई गुटों में बैटे हुए थे, कुछ मूर्तिपूजकों को लेते हैं जिन में कुछ फरिश्तों की, कुछ सितारों की, कुछ कई मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन यह विषय आम है जिन में काफिर और मूर्तिपूजकों सिहत वे सभी लोग भी शामिल हैं जो अल्लाह के दीन और रसूल \* के रास्ते को छोड़ कर दूसरे दीन अपना कर दूसरे रास्ते अपनाकर इिंडिंगिफ और फूट का रास्ता अपनाते हैं। (फतहुल कदीर)

रब ने एक

9६9. आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है कि वह एक मुस्तहकम दीन है जो तरीका है इब्राहीम का, जो अल्लाह की तरफ यकसू थे और वह मुश्रिकों में नथे।

9६२. आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, और मेरी सभी इबादतें और मेरी जिन्दगी और मौत सारी दुनिया के रब अल्लाह के लिए हैं।

9६३. उसका कोई शरीक नहीं, मुभे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं पहला हूँ जिन्होंने सब से पहले उसे माना।

9६४. आप किहये कि क्या मैं अल्लाह के सिवाये किसी दूसरे रब की खोज करू जब कि वही हर चीज का रब है 1 और कोई नएस जो भी कमायेगा उसी पर होगा कोई किसी दूसरे का बोभ नहीं उठायेगा, फिर तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ दोबारा जाना है, वह तुम्हारे इड़ितेलाफों के बारे में तुम्हें बतायेगा।

9६४. और उसी ने तुम को धरती में ख़लीफा बनाया और एक के पदों को दूसरे पर बढ़ाया तािक जो कुछ तुम्हें अता किया उस में तुम्हारा इम्तेहान ले, बेशक तुम्हारा रब जल्द अजाब देने वाला है, और बेशक वह बढ़शने वाला रहम करने वाला है। قُلْ اِنَّنِيْ هَدْ مِنْ رَئِنَّ اِلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍةً دِيْنًا قِيَمًا مِلَةَ اِبْرَٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (6)

قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَ نُسُكِىٰ وَمَحْيَاى وَمَهَاتِيُّ فِلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمَهَاتِيُّ فِي الْحَلِمِيْنَ فَيُ

لَاشَوِيْكَ لَهُ • وَبِذَٰ إِلَى أَمِرْتُ وَأَنَا آوَلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿

قُلْ اَغَيْرَ اللهِ اَلْجَىٰ رَبَّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِ شَىٰ ۗ وَ وَلَا تَكُسِبُ كُلُ نَفْسِ الاَ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُواذِرَةً وِزْرَ اُخْرَى ۚ ثُمَّرَ إِلَى رَنِكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِئَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

وَهُوَالَّذِي مُحَكِّكُمُ خُلَيْفَ الْأَرْضِ وَرَفَّعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَغْضِ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوكُمُ فِي مَا اللَّكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيْحُ الْحِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيْمُ ۚ فَأَنَّ

<sup>&#</sup>x27; यहाँ रब से मुराद माबूद बनाना है जिसका मूर्तिपूजक इंकार करते रहे हैं, और जो उस के रब होने की मांग है, लेकिन मूर्तिपूजक उस के रब होने को तो मानते थे और उस में किसी को भी साझीदार नहीं ठहराते थे, लेकिन माबूद होने में साझीदार ठहराते थे |

सूरतुल आराफ-७

भाग-८

256

الجزء٨

سورة الأعراف ٧

## सूरतुल आराफ-७

सूर: अल-आराफ़ मक्का में उतरी और इस की दो सौ छ: आयतें हैं और चौबीस रूकूअ हैं । अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

- १. अलिफ. लॉम. मीम. साद
- २. यह एक किताब है जो आप की तरफ उतारी गई ताकि इस के जरिये बाख़बर करने से आप के दिल में तंगी पैदा न हो और ईमान वालों के लिये शिक्षा है।
- ३. जो (धर्म विधान) आप के रब की तरफ से उतारा गया, उसकी इत्तेबा करो और उस के सिवाये दूसरे औलिया की इत्तेबा न करो तुम लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हो ।
- ¥. और बहुत सी बस्तियों को हम ने वर्बाद कर दिया और उन पर हमारा अजाब रात के बक्त पहुँचा या ऐसी हालत में कि वे दोपहर के बक्त आराम कर रहे थे !!
- ४. तो जब उन के पास हमारा अजाब आया तो उन की पुकार सिर्फ यही रही कि उन्होंने कहा कि हम ही जालिम (पापी) रहे हैं ।
- ६. फिर हम उन से जरूर पूछ करेंगे जिन के पास पैगाम भेजा गया और पैगम्बरों से जरूर पूछ करेंगे |<sup>2</sup>

## ٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الرَّضِ أَ

كِتْبُ ٱنْذِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنُ فِى صَدْدِكَ حَرَجٌ قِمْنُهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ①

اِتَّهِعُواْ مَآ ٱنْزِلَ اِلْيُكُمْ فِينَ ذَبِكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُوْنِةِ آوْلِيكَ ۚ \* قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّدُونَ ۞

> وَكُمْ فِنْ قَرْيَةٍ آهْلَكُنْهَا هَجَآءَهَا بَأَسُنَا بَيَاتًا ٱوْهُمْ قَآيٍهُوْنَ ﴾

فَهَا كَانَ دَعْوِ هُمُ إِذْ جَآءَهُمْ بَاسُنَآ اِلَآ اَنُ قَالُوۡۤا إِنَّا كُنَّا طُلِمِیْنَ ۞

فَلَنَسْتَكَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَ النَّسْتَكَنَّ الْمُرْسَلِينَ

किलमा बोपहर के वक्त खाना खा के आराम करने को कहते हैं। मतलब यह है कि हमारा अजाब अचानक ऐसे वक्त में आया जब वे बेफिक्री से अपने विस्तरों में आराम कर रहे थे।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उम्मतों से यह पूछा जायेगा कि क्या तुम्हारे पास पैगम्बर (संदेशवाहक) आये थे? उन्होंने

सूरतुल आराफ-७

भाग-८

الجزء ٨ | 257

سورة الأعراف ٧

- फिर हम उन के सामने इल्म के साथ वयान कर देंगे और हम वेख़बर नहीं थे |
- और उस दिन ठीक वजन होगा फिर जिस का पलड़ा भारी होगा वही कामयाब होंगे ।
- ९. और जिस का पलड़ा हल्का होगा, तो ये वे लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया, इस वजह से कि हमारी आयतों के साथ जुल्म करते रहे थे।
- 90. और हम ने तुम को जमीन में रहने का स्थान दिया और उस में तुम्हारे लिये सामाने जिन्दगी बनाया, तुम बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो।
- 99. और हम ने तुम को पैदा किया, फिर तुम्हारी अक्ल बनाई, फिर हम ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सज्दा करो, तो सभी ने सज्दा किया सिवाय इब्लीस के, कि वह सज्दा करने वालों में शामिल नहीं हुआ।
- 9२. (अल्लाह ने) कहा कि जब मैंने तुभे सज्दा करने का हुक्म दिया तो किस सबब ने तुभे सज्दा करने से रोक दिया, उस ने कहा मैं इस से अच्छा हूं, तूने मुभे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया है।<sup>2</sup>

فَلَنَقُضَّنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غُآلِمِيْنَ ①

وَالْوَزْنُ يَوْمَهِنِدِ الْحَقَّ عَنَنَ ثَقَلَتُ مَوَازِيْنَهُ

وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَيْكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْآ ٱنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِالْيَتِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴿

وَلَقَدُ مَكَنَٰكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَامَعَايِشَ ۚ قَلِيْلًا مَا تَشْكُرُونَ ۞

ۅَڵقَڵ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّةً قُلُنَا لِلْمَلَمِ كَتِ اسْجُكُوْ الْإِدَمَ<sup>ق</sup>َ فَسَجَكُوْ آالِلَّ الْلِيْسَ \* لَمْ يَكُنْ قِنَ السِّجِدِيْنَ (11)

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ْقَالَ اَنَا خَيْرٌ فِنْهُ \*خَلَقْتَنِى مِنْ نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ 12

हमारा पैगाम पहुँचाया था? वहाँ वे जवाब देंगे, "हाँ, हे अल्लाह ! तेरे पैगम्बर तो बेशक हमारे पास आये थे लेकिन हमारी ही बदनसीवी थी कि हम ने उन की फिक्र नहीं की !» और पैगम्बरों से पूछा जायेगा कि तुम ने हमारा पैगाम अपनी उम्मत को पहुँचा दिये और उन्होंने उस के मुकाबले में क्या अमल किये? पैगम्बर इस सवाल का जवाब देंगे जिस का तफसीली बयान पाक क़ुरआन में कई जगहों पर मौजूद है !

- इन आयतों में अमलों के तौलने का बयान किया गया है, जो क्रयामत के दिन होगा, जिसे पाक कुरआन में कई जगहों पर और हदीसों में वयान किया गया है ।
- <sup>2</sup> शैतान का यह उज उस के गुनाह से भी ज्यादा गुनाह वन गया, एक तो उसका यह सोचना कि अच्छे को अपने से नीचे के इज्जत व एहतेराम का हुक्म नहीं दिया जा नकता, गलत है!

सूरतुल आराफ-७

भाग-८

الجزء ٨

سورة الأعراف ٧

**१३**. (अल्लाह तआला ने) हुक्म दिया कि तू आकाश से उतर, तुझे कोई हक नहीं कि आकाश में रह के घमंड करे, इसलिए निकल, बेशक तू अपमानितों (जलीलों) में से हैं |<sup>2</sup>

**१४**. उस (शैतान) ने कहा कि मुक्के (क्रयामत तक) मौक्रा अता कीजिए जब लोग दोबारा जिन्दा किये जायेंगे |

**१५**. (अल्लाह ने) कहा कि तुभे मौका अता कर दिया गया।

9६. उस (शैतान) ने कहा तेरे मुभ्त को धिक्कारने के सबब मैं उनके लिये तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा।

९७. फिर उन के सामने और पीछे से और दायें और वायें से हमला करूँगा<sup>3</sup> और आप इन में ज़्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पायेंगे !

१८. (अल्लाह ने) कहा, तू इस से (यहाँ से) अपमानित (जलील व ख़्वार) होकर निकल जा, जो उन में से तेरी इत्तेवा करेगा मैं तुम सभी से जहन्नम को जरूर भर दूंगा। قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَكَبَرَ فِيْهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِيْنَ ①

قَالَ ٱنْظِرْنِيۡ إِلَّى يَوْمِر يُبْعَثُونَ 🔟

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (15)

قَالَ فَهِما آغُونِتَنِي لاَ قُعُدُنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ (١٠)

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ فِينَ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْدَانِهِمْ وَعَنْ شَمَّآبِلِهِمُ ا وَلَا تَجِدُ ٱلْكُرُهُمْ شَكِرِيْنَ (٦)

قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَنْءُوْمًا مَّنْ حُوْرًا «لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لاَمُلْكَنَّ جَهَلْمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿

इसलिए कि असल मामला अल्लाह का हुक्म है, उस के हुक्म के आगे अच्छा और कम अच्छा की वात करना अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। दूसरे उस ने अपने अच्छे होने की यह दलील दी कि मैं आग से हूं और यह मिट्टी से हैं, परन्तु उस ने उस फजीलत को अनदेखी कर दिया जो हजरत आदम को हासिल हुई, यानी अल्लाह तआला ने ख़ुद अपने हाथ से बनाया और अपनी तरफ से रूह फ्की, इस फजीलत के वरावर दुनिया की कोई इज्जत हो सकती है?

- ज्यादातर तफसीर निगारों ने "इस से" का माने यह किया है कि उस से यानी जन्नत से निकल जाओ और कुछ ने "इस से" का माने यह लिया है कि आसमान से नीचे उतरों । आदरणीय अनुवादक ने यही दूसरा माने लेकर उसका अनुवाद "आसमान से उतरों" किया है ।
- <sup>2</sup> अल्लाह के हुक्म के सामने घमण्ड करने वाला इज़्जत व एहतेराम का नहीं बल्कि बेइज़्जती और जिल्लत का हकदार होता है ।
- <sup>3</sup> मतलब यह है कि हर सवाब और गुनाह के रास्ते पर मैं बैठूंगा, अच्छे काम से उन्हें रोकूंगा और गुनाह को उन के सामने अच्छा और ख़ूबसूरत बना कर पेश करूंगा और उनको अपनाने के लिए शिक्षा दूंगा!

99. और (हम ने कहा कि) हे आदम! तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से मर्जी हो खाओ, और इस पेड़ के क़रीव न जाओ नहीं तो जालिम हो जाओगे !!

२०. फिर चैतान ने दोनों में वसवसा<sup>2</sup> पैदा किया ताकि दोनों के लिये उन की चर्मगाहों को जाहिर कर दे, और कहा कि तुम दोनों के रब ने तुम्हें इस पेड़ से इसीलिए रोका है कि तुम दोनों फरिस्ता हो जाओगे या हमेशा रहने वाले हो जाओगे!

२१. उस ने उन दोनों के सामने क्रसम खाई कि मैं तुम दोनों का शुभचिन्तक (ख़ैरख़्वाह) है |

२२. इस तरह धोखे से दोनों को नीचे लाया, जैसे ही दोनों ने पेड़ का जायेका लिया दोनों के लिये उन के गुप्तांग जाहिर हो गये, और वे अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे और उन के रब ने दोनों को पुकारा, कि क्या मैंने तुम दोनों को इस पेड़ से नहीं रोका था? और तुम से नहीं कहा कि बैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है।

२३. दोनों ने कहा, हमारे रब! हम ने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, और अगर तूने हमें माफ नहीं किया और हम पर रहम न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जायेंगे।

२४. (अल्लाह तआला ने) कहा, तुम नीचे उतरो, तुम आपस में दुश्मन हो और तुम्हें एक वक्त तक धरती में रहना और फायदेमंद होना है ! وَيَاْدَمُ اسْكُنْ آنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا لهٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (9)

فَوْسُوَسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبْدِي لَهُمَامَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْكُمُا رَبُكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تُكُوْنَا مِنَ الْخُلِدِيْنِ 20

وَقَاسَمُهُمَّا إِنَّ لَكُمَّا لَئِنَ النَّصِحِينَ (2)

فَكَ اللهُمَا بِغُوُودٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴿ وَنَادُ لُهُمَا رَبُّهُمَا ۚ اللهِ الْهَكْمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاقُلُ لَكُمَا ۚ إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَا عَدُو الشَّيْطُنَ لَكُمَا الشَّيْطُنَ لَكُمَا وَيَ

قَالا رَبَّنَا ظَلَمُنَا الْفُسَنَا عَنَوْ إِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَانْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَانْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتُومُنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخَسِرِيْنَ (2)

قَالَ اهْيِطُوْا بَعْضُكُمْ لِيَعْضٍ عَكُوُّ ۗ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدَّ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِنْنِ (٤٤)

गयानी सिर्फ इस पेड़ के सिवाये जहाँ से और जितना चाहो खाओ, इस पेड़ का फल खाने पर रूकावट सिर्फ इम्तेहान के तौर पर थी।

<sup>2</sup> वसवसा का मतलब है धीमी आवाज, और वह बुरी बात जो शैतान दिल में पैदा करता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी इस तंबीह के बाद भी तुम शैतान के वसवसों (शंका) के शिकार हो गये, इस से मालूम हुआ कि शैतान के जाल भी बड़े ख़ूबसूरत होते हैं, और उन से बचने के लिए बड़ी कोशिश और हर बब्त होशियार रहने की ज़रूरत है ।

२४. कहा कि तुम उसी में जिन्दगी गुजारोगे और उसी में मरोगे और उसी से निकाले जाओगे !

२६. हे आदम के बेटो! हम ने तुम्हें ऐसा कपड़ा अता किया जो तुम्हारे गुप्तांग (श्वर्मगाह) को ढांके और जीनत दे, और परहेजगारी का कपड़ा ही अच्छा है यह अल्लाह की निशानी हैं ताकि वह याद करें।

२७. हे आदम के बेटो ! तुम्हें शैतान बहका न दे जैसे तुम्हारे माता-पिता को जन्नत से निकलवा दिया, वह उन का कपड़ा उतरवा दिया तािक उन्हें उन के गुप्तांग दिखाये, बेशक वह और उस की जाित तुम्हें ऐसी जगह से देखती है कि तुम उन्हें देख नहीं सकते, दिया जो ईमान (विश्वास) नहीं रखते !

२८. और वे जब कोई बुराई करते हैं तो कहते है कि हम ने अपने पुरखों को इसी पर पाया, और अल्लाह ने हमें इस का हुक्म दिया है। आप कह दीजिये कि अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता, क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात करते हो जिसे तुम नहीं जानते। قَالَ فِيهَا تَخْتُونَ وَفِيهَا تَدُونُونَ وَمِنْهَا لَكُونُونَ وَمِنْهَا لَكُونُونَ وَمِنْهَا لَكُونُونَ وَمِنْهَا لَكُونُونَ (25)

ينَبَنِنَ أَدَمَ قَلُ ٱنْزَلْنَا عَلَيْكُهُ لِبَاسًا يُوَادِي سَوْاتِكُهُ وَرِيْشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقُوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذٰلِكَ مِنْ الْمِتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ ٤٤

يَبَنِيَّ أَدَمَ لاَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطُنُ كَبَآ اَخْرَجَ اَبُويَكُمْ فِنَ الْجَنَّةِ يَكُنِئُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاتِهِمَا ﴿إِنَّهُ يُولِكُمْ هُوَوَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرُونَهُمْ ﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِيْنَ ٱوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ (2)

وَاِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَلْنَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا وَاللّٰهُ أَصَرَنَا بِهَا \* قُـلُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَاٰمُرُ بِالْفَحْشَآءَ \* أَتَقُوٰلُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٤٤

لَّهُ जिस्म के वह हिस्से हैं जिनको ढाँकना ज़रूरी है, जैसे गुप्तांग और المَّهُ वह कपड़ा है जो जीनत और ख़ूबसूरती के लिये पहना जाये, मानो पहला ज़रूरी कपड़ा हैं और दूसरा जीनत और इजाफा के लिये होता है, अल्लाह ने इन दोनों तरह के लिये ज़रिया पैदा कर दिये।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में ईमानवालों को शैतान और उसकी जाित यानी उस के चेलों से होिश्वयार किया गया है कि कहीं तुम्हारी लापरवाही और सुस्ती से फायेदा उठा कर तुम्हें भी उसी तरह इम्तेहान और बुरे रास्ते में न डाल दे, जिस तरह तुम्हारे मां-बाप (आदम और हव्वा) को उस ने जन्नत से निकलवाया और जन्नत के कपड़े उतरवा दिये, खास तौर से जब वह नजर भी नहीं आते तो उन से बचने का तरीका और फिक्र ज़्यादा होनी चािहए |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी जिन में ईमान नहीं है वही उस के दोस्त हैं, और खास तौर से उस के शिकार होते हैं, फिर भी वह ईमानवालों पर भी डोरे डालता रहता है, कुछ और नहीं तो छुपा शिर्क (दिखाने के नेक काम) और खुले शिर्क (मिश्रणवाद) में लीन कर देता है, और इस तरह वह उनको ईमान के पूंजी से महरूम कर देता है।

२९. आप (रसूल) किहये कि मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया है, और हर सज्दा के वक्त अपने चेहरे को सीधी दिशा में कर लो और उस (अल्लाह) के लिये दीन को खालिस कर के उसे पुकारो, उस ने जैसे तुम को शुरू में पैदा किया उसी तरह फिर पैदा होगे।

३०. और उस (अल्लाह) ने कुछ को हिदायत दी और कुछ गुमराही के मुस्तहिक बन गये, उन्होंने अल्लाह के सिवाय शैतानों (असुरों) को अपना दोस्त बना लिया, और सोचते है कि वह हिदायत पर हैं।

३१. हे आदम के बेटो! मिस्जिद में जाने के हर वक्त अपना कपड़ा अपना लो² और खाओ-पिओ और इस्राफ न करो, वेशक जो इस्राफ करते हैं अल्लाह उन से मुहब्बत नहीं करता ।³

३२. (हे रसूल !) आप किहये कि उस जीनत को किस ने हराम किया है जिसे अल्लाह ने अपने बन्दों के लिये पैदा किया है, और पाक रिज़्क को, आप किहये कि वह दुनियावी जिन्दगी में उन लोगों के लिये है जिन्होंने यकीन किया (और) ख़ास कर के क्रयामत के दिन में उन्हीं के लिये हैं, हम आयतों का इसी तरह तफसीली बयान कर रहे हैं उन के लिये जो इल्म रखते हैं।

قُلُ آمَرَ دَقِیْ بِالْقِسْطِ ﴿ وَاَقِیْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْكَ كُلِّ مَسْجِیْهِ قَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ هُ كُمَّا بَدَاّكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿ ثُنَّ

فَرِيْقًا هَلَى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَلَةُ ﴿
إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّلْطِيْنَ أَوْلِيَا ۚ مِنْ
دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُّهُةَ رُوْنَ (3)

يٰئِنَى اَدَمَ خُنُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (رَدُّ)

قُلْ مَنْ حَزَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيَّ اَخْتَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبِاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴿ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اَمَنُوْا فِى الْحَيْوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ كَالْلِكَ نُفَضِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ لِيُعْلَمُونَ ﴿ ٤

<sup>ै</sup> इंसाफ का मतलब कुछ ने المالا والالله वानी तौहीद (एकेश्वरवाद) लिया है ।

अायत में जीनत से मुराद कपड़ा है, इस का सम्बन्ध (तआल्लुक) भी मूर्तिपूजकों के नंगे तवाफ़ करने से है, इसलिए उन्हें कहा गया कि कपड़ा पहन के अल्लाह की इबादत करो ।

सूरतुल आराफ-७

३३. आप किहये कि मेरे रब ने सभी खुले और छिपे अधिष्ट (फुहुच) वातों को हराम किया है और पाप और नाहक जुल्म करने को। और अल्लाह के साथ उसे चिर्क करने को जिसकी उस ने कोई दलील नहीं उतारी, और अल्लाह पर नामालूम बातें वोलने को।

३४. और हर उम्मत का एक मुकर्रर वक्त है फिर जब उन का मुकर्रर वक्त आ जाये तो न एक पल की देर होगी न सबेर ।

३५. हे आदम के बेटो ! अगर तुम्हारे पास तुम में से मेरे रसूल (दूत) आयें जो तुम्हारे सामने मेरी आयतों को वयान करें, तो जो तक्वा बरतेगा और सुधार कर लेगा उन पर न कोई डर होगा और न दु:खी होंगे !

३६. और जिन्होंने हमारी आयतों को नकारा, और उन से तकब्बुर किया वही जहन्नमी हैं, वही उस में हमेशा रहेंगे ।

३७. उस से ज़्यादा जालिम कौन है जिस ने अल्लाह पर भूठ वांधा या उस की आयतों को झुठला दिया, इन को किताब से मुकर्रर हिस्सा पहुंचेगा, यहां तक कि जब उन के पास हमारे फरिश्ते उन की जान निकालने आयेंगे तो कहेंगे कि वह कहां हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवाये पुकारते रहे? वे कहेंगे हम से खो गये और अपने काफिर (अधर्मी) होने को खुद कुबूल कर लेंगे। قُلْ إِنْهَا حَزَمَ رَتِيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْدِكُوْ الإللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطِنًا وَ اَنْ تَقُولُوْ اعْنَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)

وَلِكُلِ أُمَّةٍ اَجَلُّ ۚ فَإِذَا جَاءً اَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْنِ مُوْنَ ﴿

يلَبَنِنَ أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ الْيِقِيُ 'فَنَنِ اتَّقَى وَاصْلَحَ فَلَاخُوْنُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿35

وَ الَّذِيْنَ كُذَّبُوا بِالْيَتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اللَّالِهُ وَالْعَنْهَا اللَّالِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ (30)

فَنَنَ أَظْلَمُ مِثَنِ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِبًا اَوْكَذَبَ بِأَيْتِهِ اُولَيْكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ فِنَ الْكِتْكِ مَحَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ أَقَالُوْا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَلُعُمُنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عَالُوْاضَلُوْا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى اَنْفُيهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِيْنَ (3)

<sup>&#</sup>x27; गुनाह अल्लाह की नाफरमानी का नाम है, और एक हदीस में नवी ﷺ ने फरमाया: "गुनाह वह है जो तेरे सीने में खटके, और लोगों को इसकी ख़बर हो जाने पर तू बुरा समक्षे ।" (सहीह मुस्लिम किताबुल बिर्र) और कुछ लोग कहते हैं कि गुनाह वह है जिस का असर करने वाले तक महदूद हो और ﷺ (बगय) वह है कि इस का असर दूसरों तक भी पहुंचें, यहां बगय के साथ नाहक का मायेना, विला वजह जुल्म और सख़्ती जैसे लोगों के हकों का हनन (गसव) करना, किसी का माल छीन लेना, विला वजह मारना-पीटना और बुरा-भला और सख़्त बात कह कर वेइज्जात करना वगुरह है !

३८. वह (अल्लाह) कहेगा कि जिन्नों और इन्सानों के उन गिरोहों के साथ जो तम से पहले गजर गये। जहन्तम में दाखिल हो जाओ. जब कोई गिरोह दाखिल होगा तो दसरे को लानत करेगा, यहाँ तक कि जब उस (जहन्नम) में सभी जमा हो जायेंगे तो उनके पिछले अपने अगलों के वारे में कहेंगे कि है हमारे रब! इन्होंने ही हम को गुमराह बनाया तू इन्हें जहन्नम की दगनी सजा दें (अल्लाह) कहेगा कि सब के लिये दंगना है लेकिन तम नहीं जानते ।

३९. और अगले अपने पिछलों से कहेंगे कि हम पर तुम्हारी कोई फजीलत नहीं, इसलिए तुम भी अपने अमल के सबब अजाब का मजा लो !

४०. बेचक जिन्होंने हमारी आयतों को झठलाया और उन से तकब्बर किया, उन के लिये आसमान के दरवाजे नहीं खोले जायेंगे. और वे जन्नत में दाखिल नहीं हो पायेंगे जव तक ऊंट सई के नाके में दाखिल न हो जाये2 और हम पापियों को इसी तरह बदला देते हैं |

४१. उन के लिए जहन्नम की आग का बिस्तर होगा और उन के ऊपर उसी का ओढना होगा. और हम जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं।

४२. और जो ईमान लाये और नेक काम किये, हम किसी जान को उसकी ताकत के ऐतवार से ही उत्तरदायी (जवाबदेह) बनाते हैं, यही जन्नती हैं यही उस में हमेशा रहेंगे |

४३. और हम उन के दिलों के कपट को दर कर देंगे, उन के नीचे निदयां बहती होंगी, और वह कहेंगे, अल्लाह के लिये सभी तारीफ है لَنْهُو وَقَالُواالُحَمُّلُ بِلَّهِ الَّذِي هَلَا اللَّهِ الذِي هَا الْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّلِي الللَّهِ اللللللللَّاللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِلْمِ الللللللللَّاللْمِلْمِلْمِلْ

قَالَ ادْخُلُوا فِنَ أُمَهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ \* كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّدُ لَعَنَتُ أُخْتَهَا ﴿ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيْعًا ﴿ قَالَتُ أُخُرِٰهُمْ لِأُولِمُهُمْ رَبَّنَا هَؤُلآء أَضَنُّونَا فَأَيِّهِمْ عَنَاابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّادِةُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ 3

وَقَالَتُ أُولِمُهُمُ لِأُخْرِبُهُمْ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل فَذُوقُواالْعَنَابَ بِمَا كُنْتُمُ تُكُسُونَ (وَكَ)

إِنَّ الَّذِينَ كُذَّا أُوا بِأَيْتِنَا وَالْسَتَكُمُّرُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّبَاءِ وَلَا يَنْ خُلُونَ الْحَنَّةَ حَثَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَقِرَ الْخِيَاطِ \* وَكُذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ (٩٥)

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ و كُذٰ إِلَّ نَجِيزِي الظَّلِيدِينَ (1) وَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَ أُولَلِكَ أَصْحُبُ الْجَنَاةِ عَ هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ (42)

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ تَجُرِي مِنْ

उमम, उम्मत का बहुबचन (जमा) है, मुराद वह कौम और उम्मत है, जो कुफ्न और विरोध (मुखालिफत) और चिक व झुठलाने में एक तरह होंगें ।

यह नामुमिकन बात है, जिस तरह ऊँट का सुई के छेद से पार होना नामुमिकन है उसी तरह काफिरों का जन्नत में दाखिल होना नामुमिकन है ।

सूरतुल आराफ-७

जिसने हमें इस के रास्ते पर लगाया, अगर वह हिदायत न कराता तो हम खुद रास्ते पर नहीं लगते. सचमच हमारे रब के रसल हक के

साथ आये, और उन से पुकार कर कहा जायेगा कि अपने अमल के बदले तम इस जन्नत के हकदार बना दिये गये।

४४. और जन्नती जहन्निमयों को पुकारेंगे कि हम ने अपने रव के वादे को जो हमें दिया सच पाया, तो क्या तुम से तुम्हारे रब ने जो वादा किया सच पाया? वे कहेंगे ही, फिर एक पुकारने वाला उन के वीच पुकारेगा कि अल्लाह की लानत जालिमों पर है।

४४. जो अपने रब के रास्ते से रोकना और उसे टेढा करना चाहते हैं और वे आखिरत का भी इन्कार करते हैं।

४६. और उन दोनों के बीच एक पर्दा होगा<sup>2</sup> और "आराफ" पर कुछ मर्द होंगे जो हर एक को उन के निशानों से पहचान लेंगे, और जन्नतियों को पुकारेंगे कि तुम पर सलामती हो. वह उस (जन्नत) में दाखिल नहीं हो पाये

لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوُ لَاۤ اَنْ هَاٰ مِنَا اللهُ كَتَن جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴿ وَنُودُ وْ آ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوْهَا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)

وَنَاذَى آصْحٰبُ الْجَنَّةِ آصْحٰبَ النَّادِ أَنْ قُدُ وَجَهُنَاهَاوَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًّا فَهَلْ وَجَهُرُّهُمْ مَّاوَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا ﴿ قَالُوْانَعَمْ ۚ فَاذَّنَ مُؤَذِّنَّا بَيْنَهُمْ أَنْ تَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِيْنَ (4)

الَّذِيْنَ يَصُّدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمُ بِالْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْإَغْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلُّا بِسِيْمِهُمْ وَنَادَوْا أَصْحُبَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلْمٌ عَلَيْكُمْ سَلَمْ يَدُخُلُوهَا وَ هُمِ يَطْبَعُونَ (46)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यही वात नवी 💥 ने बद्र के मौका पर जब काफिर मारे गये और उन की लाशें एक कुऐं में फेंक दी गयी, उन्हें मुखातव करते हुए कही: जिस पर हजरत उमर (🚓) ने कहा: "आप ऐसे लोगों को मुखातब कर रहे हैं जो मर चुके हैं । आप क्कू ने फरमाया: "अल्लाह की कसम! मैं उन्हें जो कुछ कह रहा हूँ, वह तुम से अधिक सुन रहे हैं, लेकिन अब वे जवाब देने की ताकत नहीं रखते 🖟 (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्न:, वाब अरज मक्अदिल मध्यित मिनल जन्नते अविन्नारे और बुखारी किताबुल मगाजी, बाब कत्ले अवी जहल।

<sup>2 &</sup>quot;इन दोनों के वीच" से मुराद जन्नत व जहन्नम के बीच या ईमानवालों और काफिरों के बीच है, हिजाबुन (حجات) (आड़ या पट) से दीवार मुराद है जिस का बयान सूर: हदीद में है

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह कौन होंगे? उन के निर्धारण के लिए व्याख्याकारों (मुफिस्सरों) में बहुत इिंदिलाफ है, ज्यादातर मुफिस्सरों का ख्याल है कि यह वे लोग होंगे जिन के सवाव और गुनाह बराबर होंगे, उन की नेकी जहन्नम में जाने से और गुनाह जन्नत में जाने से रोकेंगे, और इस तरह अल्लाह की तरफ से आखिरी फैसला होने तक वह अधर में लटके होंगे!

होंगे और उसकी उम्मीद रखते होंगे |

४७. और जब उन की अखिं जहन्निमयों पर पड़ेंगी तो कहेंगे कि हमारे रब हमें जालिमों के साथ न करना।

४८. और आराफ वाले कुछ लोगों को जिन्हें उन के निशानों से पहचानते होंगे पुकारेंगे कि तुम्हारी जमाअत और तुम्हारा घमन्ड तुम्हारे काम नहीं आया !

४९. क्या यहीं हैं जिन के बारे में तुम जोर देकर कसम खा रहे थे कि इन (जन्नतियों) पर अल्लाह की रहमत नहीं होगी (उन से कहा जायेगा) कि जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम पर कोई डर नहीं और न तुम गमगीन होगे।

४०. और जहन्नम के साथी जन्नत के साथियों को पुकारेंगे कि हम पर कुछ पानी डाल दो या अल्लाह ने तुम्हें जो रिज़्क अता किया है उस में से कुछ दो, वे कहेंगे अल्लाह ने दोनों को काफिरों के लिये हराम कर दिया है।

४१. जिन्होंने अपने दीन को मनोरंजन और खेल बना लिया और दुनियाबी जिन्दगी ने जिन को फुसला दिया, इसलिए आज हम उन्हें भूल जायेंगे, जैसे वह इस दिन को भूल गये और हमारी आयतों को नकारते रहे।

५२. और हम ने उनके पास एक किताब इल्म पर मबनी तफसीली बयान के साथ भेज दिया है जो हिदायत और रहमत है उन के लिये जो ईमान रखते हैं ।

५३. क्या वह इस के आखिरी नतीजा का इंतेजार कर रहे हैं?² जिस दिन इस का आखिरी नतीजा وَإِذَا صُرِفَتْ آبُصَارُهُمْ تِلْقَآءَ آصُحْبِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَالَا تَجُعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ۞ وَنَاذَى آصُحْبُ الْآغْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمُهُمْ مَقَالُوْا مَلَّ آغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ شَسَّكُمْ رُوْنَ ﴿ ﴾

اَهَوُّلَاءَ الَّذِينَ اَقُسَنتُهُ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ﴿ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَاخُوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ (9)

وَ نَاذَى اَصْحُبُ النَّارِ اَصْحُبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاّءَ اَوْمِهَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوْآ لِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِيئِنَ (وَهُ)

اتَّذِيْنَ اتَّخَذُوْ ادِيُنَهُمُ لَهُوًّا وَلَعِبًّا وَّغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَشْسَهُمُ لَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يُوْمِهِمُ هٰذَا ۚ وَمَا كَانُوْا بِأَيْتِنَا يَجْحَدُونَ (٦)

-وَلَقَلُ جِئْنَهُمْ بِكِتْبٍ فَشَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (52)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ﴿ يَوْمَ يَاٰ إِنَّ تَأْوِيلُهُ

<sup>&#</sup>x27; इस से मुराद ईमान वाले हैं जो दुनिया में गरीव, कंगाल, मजबूर और कमजोर तरह के लोग थे, जिन का मजाक वयान किये गये घमण्डी लोग उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि अगर ये अल्लाह के प्यारे होते तो इन का दुनिया में यही हाल होता?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तावील का मतलब है किसी चीज की हकीकत और नतीजा, यानी अल्लाह की किताब के जरिये

सूरतुल आराफ-७ आ जायेगा, तो जिन लोगों ने इस से पहले उसे भुला दिया, वह कहेंगे कि हमारे रव के रसल हक ले कर आये, तो क्या कोई हमारा सिफारिशी है जो हमारे लिये सिफारिश कर दे? या हम दोबारा (दुनिया में) भेज दिये जाते तो उस के सिवाये अमल करते जो करते रहे, उन्होंने ख़ुद को नुकसान में डाल दिया और जो बातें गढते रहे उन से खो गई।

५४. वेशक तुम्हारा रब अल्लाह (तआला) ही है जिस ने आसमानों और जमीन को छ: दिन में बनाया, और फिर अर्थ (सिहासन) पर मुस्तवी हो गया | वह रात को दिन से ऐसे छुपा देता है कि वह उसे तेज चाल से आ लेती है, और सुरज व चाँद और सितारे को ताबे किया कि वे उसके मातहत हैं, सुन लो उसी की तखलीक और उसी का हक्म है, सारे जहां का रब वहुत मुवारक है ।

يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَيْلُ قَنْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَامِنُ شُفَعَآ ۚ فَيَشْفَعُوا لَنَّا آوْنُرَدُ فَنَعْمِلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ \* قَلْ خَيِرُوْ اَ انْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يفترون (3)

إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْإِرْضَ فِي سِتَّةِ آيّامِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ سَيُغْشِي الَّيْلُ النَّهَارَ يُطْلُبُهُ حَثِيْثًا ﴿ وَالشَّهْسَ وَالْقَبُرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتِ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ انْخَلْقُ وَالْأَمُورُ تَابِرُكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ (5)

वादा, तंबीह और जन्नत व जहन्नम का बयान कर दिया था, लेकिन ये उस दुनिया का नतीजा अपनी अखों से देखने के इंतेजार में थे तो अब वह नतीजा उन के सामने आ गया।

<sup>्</sup>इस्तेवा) के मतलब हैं उच्च और विश्वा और सलफ ने विना किसी दुनियावी المناها मिसाल और बिना किसी तुलना (तश्वीह) के यही मतलब लिए हैं, यानी अल्लाह तआला अर्च पर उच्च और स्थिर है, लेकिन किस तरह, किस हालत में, इसे हम वयान नहीं कर सकते न किसी तरह की तुलना या मिसाल ही पेश्व कर सकते हैं | नईम बिन हम्माद का कौल है: जिस ने भी अल्लाह की तुलना या मिसाल किसी खल्क के साथ दिया उस ने भी कुफ्र किया, और जिस ने अल्लाह की, अपने बारे में वयान करदा बात का इंकार किया उस ने भी कुफ्र किया।" और अल्लाह के बारे में उस की या उसके रसूल 🐇 के जरिये वयान की गई वात को वयान करना मिसाल नहीं है, इसलिए जो बातें अल्लाह तआला के वारे में शरीअत में वयान मिलते हैं और उन की तसदीक होती है उन पर बिना किसी दलील या विना हालत जाने और बिना मिसाल के ईमान रखना जरूरी है। (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 🥧 (हपीपन) का मतलव है बहुत तेज चाल से, और मतलब है कि एक के वाद दूसरा तुरंत आ जाता है, यानी दिन का नूर आता है तो रात का अधेरा जल्द ही खत्म हो जाता है और रात आती है तो दिन का नुर ख़त्म हो जाता है और दूर और नजदीक अंधेरा छा जाता है ।

५५. अपने रब को नम्रतापूर्वक (आजिजी) और चुपके से भी पुकारो, वह हद से बढ़ने वालों से मुहब्बत नहीं करता है ।

**४६. और** धरती में सुधार के बाद विगाड़ न पैदा करो और डर व उम्मीद के साथ उस की इवादत करो, वेशक अल्लाह की रहमत नेक लोगों से करीब है।

५७. और वही अल्लाह है जो अपनी रहमत से पहले खुशखबरी के लिये हवायें भेजता है, यहाँ तक कि जब वह भारी बादलों को लाद कर लाती हैं तो हम उसे किसी सखी धरती की ओर हांक देते हैं, फिर उस से पानी की बारिश्व करते हैं फिर उस से ट्रांची की निकालते हैं, हम इसी तरह मुदीं को निकालेंगे तािक तुम ख्याल करों।

४८. और पाक जमीन अपने रब के हुक्म से अपने पौधे उपजाती है, और खराब (जमीन) बहुत कम उपज लाती है, इसी तरह हम निश्वानियों को कई तरह से बयान करते हैं, उन लोगों के लिए जो शुक्रिया अदा करते हैं।

४९. हम ने नूह (अड) को उन की कौम के पास भेजा तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत करो उस के सिवाय कोई तुम्हारा माबूद नहीं, बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से डरता हैं।

ٱدْعُوارَبُّكُمْرَتَضَزُّعًا وَخُفْيَةً النَّهُ لايُحِبُّ الْمُعْتَلِينَنَ ﴿

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْنَ اصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خُوفًا وَطَمَعًا ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ (36)

وَهُوَ الَّذِي يُرُسِلُ الرِّيْحُ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَخْمَتِهِ مُخَالًا ثِيْنَ يَدَى رَخْمَتِهِ مُحَلَّى الْأَلْقَالُا سُقَانُهُ لِمَنْ الْمَالَةِ فَاخْرَجْنَا لِهِ الْمَالَةَ فَاخْرَجْنَا لِهِ الْمَالَةَ فَاخْرَجْنَا لِهِ مِنْ كُلِّ الشَّرْاتِ وَكُلْ الْكَانُخْرِجُ الْمُوْثَى الْمُوْثَى الْمُؤْلِّي الْمُؤْلِّي الْمُؤْلِّي الْمُؤْلِّي الْمُؤْلِّي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّه

وَالْبَكَلُ الطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ \* وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰ لِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ وَاللّٰهِ لَكُورُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْرُ لَا اللّٰهِ عَلَيْرً لَا اللّٰهِ عَلَيْدُ لَا اللّٰهِ عَلَيْرً لَا اللّٰهِ عَلَيْرً لَا اللّٰهِ عَلَيْدً لَا اللّٰهِ عَلَيْدُ لَا اللّٰهِ عَلَيْدً لَا اللّٰهِ عَلَيْدًا لَهُ اللّٰهِ عَلَيْدُ اللّٰهِ عَلَيْدًا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْدًا لَهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰلِمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمِلْمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰلِمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ ا

इन आयतों में चार बातों की तालीम दी गयी है: १. अल्लाह (परमेश्वर) से रोकर और धीमी आवाज में दुआ की जाये, २. दुआ में ज्यादती न की जाये यानी अपने पद और ताकत से ज्यादा दुआ न की जाये, ३. सुधार के बाद फसाद न फैलाया जाये यानी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर के फसाद फैलाने में हिस्सा न लिया जाये, ४. उस के अजाब का डर भी दिल में हो और उस की रहमत की उम्मीद भी, इस तरह से दुआ करने वाले अच्छे इसान हैं कि बेशक अल्लाह की रहमत उन के करीब है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जिस तरह से हम बारिश्व करके अक्सर मुर्दा जमीन में जिन्दगी पैदा कर देते हैं, और वह कई तरह के अनाज और फल पैदा करती है, उसी तरह क्यामत के दिन सभी इंसानों को जो मिट्टी में मिल कर मिट्टी हो चुके होंगे, हम दोबारा जिन्दा करेंगे और फिर उन का फैसला करेंगे ।

सूरतुल आराफ-७

भाग-८

الجزء ٨

سورة الأعراف ٧

**६०**. उन की क्रौम के सरदारों ने कहा कि हम आप को खुली गुमराही में देख रहे हैं !

६१. उन्होंने कहा ऐ मेरी क्रौम के लोगो! मैं गुमराह नहीं, लेकिन दुनिया के रब का रसूल हूँ ।

६२. तुम्हें अपने रव का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ, और अल्लाह की तरफ से वह इल्म रखता हूँ जो इल्म तुम नहीं रखते।

६३. क्या तुम्हें तअज्जुब है कि तुम्हारे रव की तरफ़ से तुम्हारी क्रौम के एक मर्द पर कोई नसीहत की वात आई है ताकि तुम्हें ख़बर करे, और तुम तक्वा वरतो और ताकि तुम पर रहम की जाये।

६४. तो उन्होंने उन को भुठला दिया फिर हम ने नूह और उन के पैरोकारों को नाव में बचा लिया, और जो हमारी आयतें (निशानियां) नहीं माने उन्हें डूवो दिया, बेशक वह एक अंधी कौम थी।

६५. और आद के पास उन के भाई (रसूल) हूद को भेजा<sup>2</sup> उन्होंने कहा, हे मेरी कौम! अल्लाह की इवादत करो, उस के सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَوْلَكَ فِي ضَلِل مُبِينِ ﴿

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِنْ ضَلْلَةٌ وَالْكِنْي رَسُولٌ فِنْ زَبِ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱبْلِغُكُمُهُ رِسْلَتِ رَبِّنْ وَٱنْصَحُ لَكُمُهُ وَٱعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالَا تَعْمُلَمُونَ ۞

ٱۊۘۘۼڿؚڹڎؙؙۿؙٲڽ جۜٲءٙڬؙۿۮۮؚڬڒٝۺۨ؈ٛڗۜؾ۪ڴۯٛۼڶ ڒۻؙڸۺٚڹؙػؙۿڔڸؽؙڹڹؚۯػۿۯۅڶؚؾۜؾۧڠؙۏٲۅؘڶعٙڵڬۿٛ ؿؙۯٚڂٮؙٷڽ ۞

فَكُذَّبُوهُ فَانْجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِى الْفُلُكِ وَاغْرَقْنَاالَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْيِتِنَاءِ لِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا عَمِدُنَ ﴿

> وَ إِلَى عَادٍ آخَاهُمُ هُودًا وَآلَ يُقَوْمِ اغْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اللهِ غَيْرُهُ ﴿ آفَلا تَتَقُونَ ﴿ ٤

¹ िश्वर्क (यानी मिश्रणवाद) इंसानी अक्ल को ऐसे विकार ग्रस्त (माउफ) कर देता है कि वह सीधे रास्ते को बुरा और बुरे को सीधा रास्ता समफने लगता है, रसूल नूह की कौम में भी यह भ्रम पैदा हुआ, रसूल नूह जो उन्हें तौहीद की ओर बुला रहे थे (अल्लाह की पनाह) वह उन्हें गुमराह दिख रहे थे ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह आद कौम पहले आद थे जिनका घर यमन की रेतीली पहाड़ियों में था और अपनी ताकत और कूवत में वेमिसाल थे, इनकी तरफ उन्हीं की जाति (कौम) के एक आदमी हजरत "हूद" रसूल बन कर आये ।

الجزء ٨

६६. उन के कौम के काफिर प्रमुखों (सरदारों) ने कहा, हमें तुम बेवकूफ लग रहे हो, वेशक हम तुम को भूठों में से समभते हैं |

६७. उन्होंने कहा, हे मेरी क्रौम के लोगो! मुझ में बेवकूफ नहीं, लेकिन मैं दुनिया के रब का रसूल हूँ ।

६८. मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ईमानदार ख़ैरख़्वाह हूँ ।

६९. क्या तम्हें तअज्जुब है कि तुम्हारे रब की तरफ से कोई उपदेश (नसीहत) की बात तुम्हीं में से एक मर्द के पास आई है ताकि वह तुम्हें बाख़बर करे, तुम याद करो जब कि (अल्लाह ने) तुम्हें नूह की कौम के बाद उन की जगह पर कर दिया और तुम्हारी डील-डौल को ज़्यादा कुशादा किया, इसलिए तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि कामथाब हो जाओ ।

७०. उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे पास इसिलये आये हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और अपने बुजुर्गों के माबूदों को छोड़ दें। इसिलए तुम जिस की धमकी हमें देते हो लाओ अगर तुम सच्चे हो।

७९. उन्होंने कहा कि तुम्हारे रव की तरफ से तुम पर अजाब और गजब आ ही गया, क्या तुम मुफ से कुछ ऐसे नामों के बारे में झगड़ा करते हो जो तुम ने और तुम्हारे बुजुर्गों ने रख लिये हैं, जिन की कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी है, तुम इंतेजार करो, मैं (भी) तुम्हारे साथ इंतेजार कर रहा हूं ।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ امِنْ قَوْمِهَ إِنَّا كَثَرْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظْئُكَ مِنَ الْكَذِيدِيْنَ (66)

قَالَ يْقَوْمِ لَيْسَ إِنْ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّنَ رَسُولٌ مِّنْ زَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿

ٱبَلِّغُكُمُ رِسُلْتِ رَبِّنَ وَآنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنُ ﴿

آوَ عَجِبْتُمْ آنَ جَآءَكُمْ ذِلْرُ قِنَ لَرَّ عِنَ لَا تَكُمُ عَلَى رَجُلِ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ الْ وَاذْكُرُ وَآ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجَ وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً \* فَاذْكُرُ وَآ الْآءَ اللهِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

قَالُوْآاَجِغُتَنَالِنَعُبُكَ اللهَ وَحُدَةُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ أَبَا وَنَاء فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّيرِ وَيْنَ ﴿

> قَالَ قَلْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ قِنْ زَتِكُمْ رِجْسُ وَّغَضَبُّ مَا تُجَادِلُوْنَنَى فِيْ اَسْمَاء سَمِّيْتُهُوْهَا آنْتُمْ وَابَآؤُكُمْ هَانَذَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِن مَانَتَظِرُوْآ اِنِّي مَعَكُمُ فِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿

मुजुर्गों की पैरवी हर जमाने में भटकावे का सबव रही है, आद के कौम वालों ने भी यही
 दलील पेश किया और मूर्तिपूजा छोड़कर तौहीद का रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए,
 बद्नसीवी से मुसलमानों में भी अपने वुजुर्गों की पैरवी का रोग आम तौर से हैं।

७२. तो हम ने उसे और उस के पैरोकारों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी, जिन्होंने हमारी आयतों को भुठलाया और वे ईमान वाले नहीं थे।

७३. और समूद के पास उन के भाई सालेह को (भेजा), उन्होंने कहा, हे मेरी क्रौम के लोगो! अल्लाह की इबादत करो उस के सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सुबूत आ गया, यह अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिये निशानी है, उसे अल्लाह की धरती में खाने को छोड़ दो, उसे बुराई से हाथ न लगाना कि तुम्हें दु:खद अजाब पकड़ ले।

७४. और तुम उन हालतों को याद करो जब (अल्लाह ने) तुम को आद (क्रौम) के बाद खलीफा बनाया और धरती में तुम्हें रहने की जगह दी, तुम उसकी बराबर जमीन में घरों को बनाते हो,² और पहाड़ों को काट कर घर बनाते हो, तो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद करते न फिरो |

७५. उन की कौम के घमन्डी सरदारों ने कहा अपने कमजोरों से जो ईमान लाये थे कि क्या तुम्हें यकीन है कि सालेह अपने रब के भेजे हुये हैं, उन्होंने कहा कि हम उस के ऊपर ईमान रखते हैं जिस के साथ उन्हें भेजा गया है |

७६. घमन्डी सरदारों ने कहा कि तुम जिस के ऊपर यकीन करते हो हम यकीन नहीं रखते । فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ قِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُو الْمِالِيْنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿

وَإِلَى تَبُودَ اَخَاهُمُ صَلِحًا مَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَالكُمُ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ \* قَلْ جَاءَتُكُمُ بَيِنَةٌ مِّنُ رَّ تِكْمُ مُ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُ أَيةٌ فَنَ رُوْهَا تَأْكُلُ فَيْ اَرْضِ اللهِ وَلا تَسَنُّوهَا إِسُوْءٍ فَيَا خُذَكُمُ عَذَابُ الْمُهُ (3)

وَاذُكُرُوْٓ الْذُجَعَلَكُمُ خُلَفَآ عَنْ بَعْدِ عَادٍ وَ بَوَّاكُمُ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُورًا وَ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا وَ فَاذْكُرُوْٓ الْآءَ اللهِ وَلَا تَعْتُوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٤٠)

قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكَلَّبُرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اَمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلُ مِّنْ زَبِّهِ ﴿ قَالُوْآ إِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبُرُوْآ إِنَّا بِالَّذِيْنَ امْنَتُمْ بِهِ

(76) كفرون

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस क्रौम पर हवाओं का अजाव आया जो लगातार सात दिन आठ रातें चलता रहा और आद के लोगों की लाशें जिन्हें अपनी ताकत पर वड़ा घमंड था खजूर के खोखले पेड़ की तरह धरती पर पड़े दिखाई दे रहे थे |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसका मतलब है कोमल धरती से मिट्टी लेकर ईंटें तैयार करते हो और उन ईंटों से महल तैयार करते हो, जैसे आज भी भट्टों पर इसी तरह मिट्टी से ईंटें तैयार की जाती हैं।

الجزء ٨

सूरतुल आराफ-७

७७. इसलिए उन्होंने ऊंटनी को कत्ल कर दिया और अपने रव के हुवम की नाफरमानी की और कहा कि हे सालेह! अगर तुम रसुल हो तो अपनी धमकी पुरी करो ।

७८. तो उन्हें भूकम्प ने घेर लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गये !

७९. वह (सालेह) उन से मुंह फेर कर चल दियं, और कहा कि हे मेरी क्रौम के लोगो! मैंने तुम को अपने रब का हुक्म पहुँचा दिया और तुम्हारा शुभचिंतक (खैरख्वाह) रहा, लेकिन तुम खैरस्वाहों से मुहब्बत नहीं करते ।

**८०**. और (हम ने) लुत को (भेजा) जब कि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसा बुरा काम करते हो, जिसे तुम से पहले किसी ने सारी दनिया में नहीं किया |

६१. तुम मर्दों के साथ सम्भोग करते हो औरतों को छोड़ कर, बल्कि तुम तो हद से गुजर गये हो ।

**८२**. और उनकी क्रौम से कोई जवाब न बन पड़ा सिवाय इस के कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, यह लोग बड़े पाक साफ बनते हैं।

**८३**. तो हमने उसको (लुत) और उनके घर वालों को बचा लिया सिवाय उनकी बीवी के कि वह उन्हीं लोगों में रही जो (अजाब में) रह गये थे।

**६४**. और हम ने उन के ऊपर एक नयी तरह की बारिश की,1 तो देखो तो सही कि उन मजरिमों का क्या नतीजा हुआ ?

فَعَقَرُواالنَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنْ آمُرِرَبِهِمْ وَقَالُوْا يُطلِحُ اثْتِنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (17)

فَكَخَنَاتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَادِهِمُ

جُرْبِينَ (78)

فَتَوَتِّي كَيْنُهُمْ وَقَالَ لِقُوْمِ لَقَدْ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لِآ تُحِبُّونَ النُّصِحِيْنَ (79)

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتَانُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ آحَي مِنَ الْعُلَديْنَ (8)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الزِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ ﴿ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (١٠) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلاَّ اَنْ قَالُوْاَ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قُرْبِيَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (١٤)

فَأَنْجَيْنُهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَاتَهُ ﴿ كَانَتْ مِنَ الغبرين (83)

وَٱمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مُطَرًّا \* فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُجْرِمِيْنَ (84)

(وَ أَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلِ مُنْصُود) "हम ने उन पर तह पर तह परथरों की बारिश बरसायी ।" (सूर: हूद-८२)

<sup>े</sup> यह ख़ास तरह की बारिश क्या थी? पत्थरों की बारिश्व, जिस तरह से दूसरी जगह पर फरमाया है :

**६५**. और (हम ने) मदयन की तरफ उन के भाई शुंख को (भेजा) उन्होंने कहा कि हे मेरी कौम के लोगो! तुम अल्लाह की इवादत करो उसके सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी ओर वाजेह निशानी आ चुकी है, बस तुम नाप-तौल पूरा-पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम कर के न दो<sup>2</sup> और सारी धरती पर इसके वाद कि सुधार कर दिया गया फसाद मत फैलाओ, यह तुम्हारे लिए फायदेमंद है अगर तुम ईमान ले आओ ।

इ. और तुम हर एक रास्ते पर उन्हें धमकी देने और अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिये जो अल्लाह पर ईमान लाये न बैठा करो, और उस में गलती की खोज करते हुए, और याद करो जब तुम थोड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया, फिर देखों कि फसादियों का अंजाम कैसा रहा ।

ाफर देखा कि फसादिया का अजाम कसा रहा। **६७**. और अगर तुम में से कुछ लोगों ने उस हुक्म पर यक्रीन किया जिस के साथ मैं भेजा गया हूं, और कुछ ने यक्रीन नहीं किया है तो थोड़ा सब्न रखों, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे बीच फैसला कर दे और वह सब से बेहतर फैसला करने वाला है। وَإِلَىٰ مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ قِنْ الهِ غَيْرُهُ الْقَدْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَهُ قِنْ زَيْكُمُ فَاوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمْ وَلاَ تُفْسِدُ وَا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلاحِهَا الْذَاكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِيْنَ وَقَا

وَلا تَقْعُدُوْ الِكُلِّ صِرَاطٍ ثُوْعِدُ وْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ أَمَنَ بِهُ وَتَنْغُوْنَهَا عِوَجًا ، وَاذْكُرُوْ آ اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلاً فَكَثَرَ كُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ (اللهِ

وَإِنْ كَانَ طَآمِِفَةٌ مِّنْكُمُ أَمَنُوْا بِالَّذِيِّ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآمِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحُكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْخِكِمِيْنَ (87)

टिप्पणी : हर नवी को उन की कौम का भाई कहा गया है, जिसका मतलव उसी कौम और जाति का एक इंसान है, जिसको कुछ जगह पर برا نظم या भी कहा गया है, और मतलव उन सव का यही है कि रसूल और नबी इंसानों में से ही एक इंसान होता है जिसे अल्लाह तआला लोगों की हिदायत के लिए चुन लेता है और वहयी के जरिये उस पर अपनी किताब और अहकाम उतारता है।

<sup>े</sup> मदयन हजरत इब्राहीम के बेटे और पोते का नाम था, फिर उन्हीं के वंश्व से सम्विन्धित क्रबीले का नाम भी मदयन पड़ा गया, इस तरह इस को क्रवीले और वस्ती दोनों के लिए बोला जाता है, यह बस्ती हिजाज इलाके के रास्ते में मआन के करीब है, इन्हीं को क्रुरआन में दूसरे मुकाम पर اصحابُ (वन के निवासी) भी कहा गया है, उनकी तरफ़ हजरत शूऐब नवी बनाकर भेजे गये ! देखिये (सुर: अश्व-शूअरा-१७६)

<sup>2</sup> तौहीद की दावत के बाद उस कौम में नाप-तौल की कमी एक बड़ी कमी थी, जिस से रोका गया और पूरा-पूरा नाप तौल कर देने की तालीम दी गई, यह वुराई भी वहुत भयानक है जिस से उस कौम के नैतिक (अखलाकी) गिरावट का पता लगता है जिस में यह बुराई पाई जाती है, यह बुरी ख्यानत है कि पैसे तो पूरे लिये जायें और चीज कम दी जाये, इसलिए सूर: मुतएफेफीन में ऐसे ही लोगों के लिए तबाही की खबर दी गई है ।

इ. उनकी कौम के घमण्डी सरदारों ने कहा है शुऐव! हम तुम्हें और जो तुम्हारे साथ ईमान लाये हैं उनको जरूर अपने नगरों से निकाल देंगे वरन् तुम फिर हमारे धर्म में आ जाओ, उन्होंने कहा कि जबकि हम उस से धिन करते हों।

**५९.** हम तो अल्लाह पर झूठ का आरोपण करेंगे अगर हम तुम्हारे धर्म में फिर से आ गये जबिक अल्लाह ने हमें उससे आजाद कर दिया है और हमारे लिये उस में फिर से आ जाना मुमिकन नहीं, लेकिन यह कि अल्लाह चाहे जो हमारा रब है | हमारे रब ने हर चीज को अपने इल्म की परिधि (इहाते) में ले रखा है, हम ने अपने अल्लाह पर ही भरोसा कर लिया, हे हमारे रब! हमारे और हमारे लोगों के बीच फैसला कर दे सच्चाई के साथ और तू सब से बेहतर फैसला करने वाला है |

९०. और उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि अगर तुम ने शुऐव की इताअत की तो उस वक्त तुम वेशक नुकसान उठाने वाले हो जाओगे।

 तो उनको भूकम्प ने आ पकड़ा, इसलिए वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गये |² قَالَ الْهَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ كَنْفُوجِنَكَ لِشُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ امْنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا آوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِناء قَالَ اَوْ لَوْ كُنَا كُوهِيْنَ ﴿ فَيْهِ

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَيِنِ اتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمُ إِذًا لَخْسِرُونَ ۞

فَأَخَذَا تُهُمُ الرَّخْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثِينِينَ أُنَّا

अपने बुजुर्गों के दीन को छोड़ना और माप-तौल में कमी न करना, यह उन के नजदीक नुकसान वाली बात थी, सच्चाई यह थी कि इस में उन्हीं का फायेदा था, लेकिन दुनिया वालों की नजर में फायेदा ही सभी कुछ होता है, जो माप-तौल में डंडी मारने से उन्हें मिल रहा था, वह ईमानवालों के दीर्घगामी (मुस्तिकिल) फायदे के लिए उसे क्यों छोड़ते?

यहाँ رَفَعَة (रजफ:) आया है, जिसका मतलब भूकम्प (जलजला) है, और सूर: हूद आयत नं ९४ में مَنِهَ लएज जिसका मतलब "चीख़" इस्तेमाल हुआ है । इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि अजाब में यह सब हुआ, यानी छाया वाले दिन अजाब आया, सब से पहले बादलों की छाया में आग के घोले चिंगारिया, फिर आकांघ से बहुत तेज गर्जन हुई और धरती में भूकम्प आया, जिस की वजह से उनकी आत्माओं (रूहों) ने घरीर छोड़ दिया और अजीवित लांच बन कर पक्षियों की तरह घुटनों में मुंह देकर औंधे के औंधे पड़े रह गये ।

९२. जिन्होंने शुऐब को भुठलाया, उनकी यह हालत हो गयी कि जैसे उन (घरों) में कभी बसे ह नहीं थे, जिन्होंने शुऐब को भुठलाया वही नकसान में पड़ गये।

९३. उस वक्त शुऐब उन से मुंह मोड़ कर चले और कहने लगे कि है मेरी कौम के लोगो! मैंने अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया और मैंने तुम्हारी अभिचन्ता (खैरख्वाही) की, फिर मै उन काफिरों पर दुखी क्यों है?

९४. और हम ने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहां के निवासियों को हम ने रोग और तकलीफ से पकड़ा न हो, ताकि वे गिडगिडायें (विनती करें)।

९५. फिर हम ने उस दरिद्रता को ख़ुश्रहाली से बदल दिया, यहाँ तक कि जब वे खुशहाल हो गये और कहने लगे कि हमारे बजुर्गों को भी तंगी और तरक्की का सामना करना पड़ा, तो हम ने अचानक उन को पकड़ लिया और उन को ख़बर भी न थी।

९६. और अगर उन नगरों के रहने वाले ईमान लाते और परहेजगारी बरतते तो हम आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे उन पर खोल देते. लेकिन उन्होंने भुठलाया तो हम ने उन्हें उन के बुराईयों के सबब पकड़ लिया।

९७. क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गये हैं कि उन पर हमारा अजाब रात के वक्त आ पड़े जिस वक्त वह नींद में हों |

 और क्या उन बिस्तियों के रहने वाले इस من المناهم إلى المناهم الم बात से बेफिक्र हो गये हैं? कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े में आये जिस वक्त वे खेलों में मसरूफ हों।

الَّذِيْنَ كُذَّا مُوا شُعَيْبًا كَانَ لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا عَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخُسِرِيْنَ 92

فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يْقَوْمِ لَقَدْ ٱبْلَغْتُكُمْ رِسْلَتِ رَنْيُ وَنُصَحْتُ لَكُوْءَ فَكُيْفَ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ كِفِرِيْنَ ﴿ 53

وَمَآارُسُلُنَا فِي قُرْيَةٍ مِنْ ثَبِيَ اِلْآاخَذُنَّأَ أَهْلَهَا بِالْبَاسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94)

ثُقرَ بَكَ لَنَا مَكَانَ السِّيتَاةِ الْحَسَنَةَ حَثَّى عَفَوْ وَّ قَالُوا قَدْ مُسَّ أَنَّاءَنَا الضَّزَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَكَذَا نَهُمْ بَغُتُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95)

وَلُوْاَنَّ أَهْلَ الْقُرْآيِ أَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَهُتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ قِنَ السَّبَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّابُوا فَاَخَذُنْهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ وَا

أَفَامِنَ أَهُلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَايِمُوْنَ 😙

وَ هُمْ يَلْعَبُونَ (8)

९९. क्या वह अल्लाह की योजना से वेखीफ हो गये, सो अल्लाह की योजना से नुकसान वाले लोग' ही बेखीफ होते हैं |

900. तो क्या जो लोग धरती में उस के रहने वालों की तबाही के बाद वारिस बने हैं उन्हें इल्म नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन्हें मुसीबत में डाल दें और उन के दिलों पर बन्द लगा दें फिर वे सुन न सकें।

909. इन नगरों की कुछ घटनायें हम आप को बता रहे हैं और उन के रसूल उन के पास दलील सिहत आये फिर भी जिसे उन्होंने पहले नहीं माना उसे फिर मानने लायक न हुये, इसी तरह अल्लाह काफिरों के दिलों पर मुहर लगा देता है।

**१०२.** और हम ने उन के ज़्यादातर लोगों को अहद का पालन करते नहीं पाया और हम ने उन में से ज़्यादातर को फासिक पाया ।

**१०३**. फिर उन के बाद हम ने (रसूल) मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और उस के सरदारों के पास भेजा,³ तो उन्होंने उनका हक पूरा न किया, फिर देखो कि फासिदियों का آفَاَمِهُ وَامَكُو اللهِ فَلَا يَامَنُ مَكُو اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللَّ

ٱۅۘٙڬؗۄ۫ؖؽۿۑٳڶؚڵڹؽ۬ڽؘؾۅڰٛۏؗڽٙٵڵٲۯۻٙڝؚؽؙڹۼۑ ٱۿڸۿٵۜٵڽؙڰۏؘۺۜآءٛٲڝۘڹ۠ڹ۠ۿؙ؞۫ڽؚۮؙڹؙۏؠۣۿؚ؞ٝٷڟؘڹػؙ ٵ؞ؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙڰؙؙؙؙؙؙٷڎؽؠؿٷڰؙؙؙؙؙؙؙ

عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٥٥

تِلْكَ الْقُدْرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَثَبَآ إِنِهَا ، وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنِٰتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ءَكَدٰلِكَ يُطْبَحُ

الله على قُلُوبِ الْكِفِرِينَ ١٠٠٠

وَمَا وَجُدُنَا لِا كُثْرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۚ وَإِنْ وَجَدُنَا ٱكْثَرُهُمْ لَفْسِقِيْنَ (00)

ا نىژىمىر نىسىمىيىن (100) ئُمَّرَ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِمْمُّوْسَى بِاٰلِتِنَاۤ اِلٰى فِذْعَوْنَ وَمَكَانِهِمْ فَظَلَمُوا بِهَاءَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

المُفْسِدِيْنَ 103

<sup>।</sup> इन आयतों में अल्लाह तआला ने सब से पहले यह बयान िकया है कि ईमान (विश्वास) और तकवा ऐसा विषय है कि जिस बस्ती के लोग उसे अपना लें उस पर अल्लाह तआला आकाश और धरती के धन-सम्पत्तियों के दरवाजे खोल देता है, यानी आवश्यकतानुसार आकाश से वर्षा करता है और धरती को उस से सिंचाई करके उपज को बढ़ाता है। नतीजतन तरक़ और खुशहाली होती है, लेकिन इसके खिलाफ भुठलाने वाले और कुफ का रास्ता अपनाने वाली कौम अल्लाह के अजाब के अधिकारी (मुस्तिहक) होते हैं, फिर मालूम नहीं होता कि रात-दिन किस वक़्त अजाब आ पड़े और खेलती-खाती इस बस्ती को एक पल में खण्डहर बना कर रख दे, इसलिए अल्लाह के इन अजाबों से बेफिक़ नहीं होना चाहिए, इस बेफिक़ी का नतीजा सिर्फ नुकसान के सिवा कुछ नहीं। نكر (मकर) के मतलब के लिए देखिए गूर: आले इमरान आयत ५४ की तफसीर।

यानी गुनाहों के नतीजे में केवल अजाब ही नहीं आता है, दिलों पर भी ताले लग जाते हैं | फिर बड़े से बड़े अजाब भी उनको बेखौफी की नींद से नहीं जगा सकते |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यहाँ से मूसा का बयान शुरू हो रहा है, जो बयान किये गये निबयों के बाद आये, जो बहुत बड़े सम्मानित (इज़्जत वाले) पैगम्बर थे, जिन्हें मिस्र के फिरऔन और उसकी जनता के पास निशानियां और मोजिजे दे कर भेजा गया था ।

सूरतुल आराफ-७

भाग-९ 276

الجزء ٩

سورة الأعراف ٧

अंजाम कैसा रहा।

90४. और मूसा ने फरमाया: ऐ फिरऔन! मैं सारी दुनिया के रब की तरफ से पैगम्बर हूँ।

**90%**. मेरे लिए यही बेहतर है कि सच के सिवाय अल्लाह पर कोई बात न बोलूं, मैं तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी निशानी भी लाया हूं, इसलिए तू इस्राईल की औलाद को मेरे साथ भेज दे!

१०६. उस (फिरऔन) ने कहा अगर आप कोई मोजिजा लेकर आये हैं तो उसे पेश कीजिए, अगर आप सच्चे हैं।

१०७. फिर आप ने अपनी छड़ी डाल दी तो अचानक वह एव साफ अजगर साप बन गया ।
१०८. और अपना हाथ बाहर निकाला तो वह

**१०८.** आर अपना हाथ बाहर ानकाला ता वह अचानक सभी देखने वालों के सामने बहुत ही चमकता हुआ हो गया ।

**१०९**. फिरऔन की क्रौम के सरदारों ने कहा कि यह बड़ा माहिर जादुगर है |

१९०. वह तुम्हें तुम्हारे देश्व से निकलना चाहता है फिर तुम लोग क्या विचार देते हो?

999. उन्होंने कहा कि आप उसे और उस के भाई को वक्त दीजिए और नगरों में इकट्ठा करने वालों को भेज दीजिए | وَقَالَ مُوْسَى لِفِرْعَوْنُ إِنْ رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَلَمِيْنَ (10)

حَقِيْقٌ عَلَى اَنْ لَا ٱقُوْلَ عَلَى اللهِ اِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدُ جِئْتُكُمْ بِبَنِيْنَةٍ قِنْ زَتِبِكُمْ فَارْسِلْ مَعِى بَنِقَ اِسْزَاءَيْلَ (105

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِعْتَ بِأَيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّرِ قِيْنَ ﴿

فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ تُبِينٌ ﴿ اللَّهِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ تُبِينٌ ﴿ اللَّهِ

وَنَزَعَ يَكَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِيْنَ (108

قَالَ الْهَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ فَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَاتَا مُرُونَ اللهِ

قَالُوْٓا اَرْجِهُ وَاَخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَدَالِينِ خُشِرِيْنَ (١١)

इसाईल की औलाद जिनका मूल निवास सीरिया का इलाक़ा था, हजरत यूसुफ के वक्त में मिस चली गयी थी फिर वहीं के निवासी हो गये | फिरऔन ने उन्हें दास बना लिया था और उन पर तरह-तरह के जुल्म करता था जिसका तफसीली बयान सूर: अल बकर: में गुजर चुका है और आगे भी आयेगा | फिरऔन और उस के दरबार के मंत्रियों ने जब हजरत मूसा की दावत को ठुकरा दिया तो हजरत मूसा ने दूसरी मांग की कि इसाईल की औलाद को आजाद कर दे तािक यह अपने असल मकान पर जाकर मान-सम्मान की जिन्दगी गुजारें और अल्लाह की इवादत करें |

997. कि वे सभी माहिर जादूगरों को आप के सामने लाकर हाजिर करें।

99३. और जादूगर फिरऔन के पास आये और कहा कि अगर हम सफल हो गये तो क्या हमारे लिए कोई बदला है?

99४. उस ने कहा हाँ, और तुम सब करीवी लोगों में हो जाओगे |²

**११५**. उन (जादूगरों) ने कहा कि ऐ मूसा ! चाहे आप डालिए या हम ही डालें |

998. (मूसा ने) कहा कि तुम ही डालो तो जब उन्होंने डाला तो लोगों की नजरवन्दी कर दी और उनको डरा दिया, और एक तरह का बड़ा जादू दिखाया।

99७. और हम ने मूसा को हुक्म किया कि अपनी छड़ी डाल दो, फिर वह अचानक उन के स्वांग (डोंग) को निगलने लगी।

995. अतः सच जाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा । يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سُحِدٍ عَلِيْمِ (112)

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعُونَ قَالُوٓ آاِنَ لَنَا لَاَجُرًا إِنْ كُنّا نَحْنُ الْغُلِمِيْنَ (١١)

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ اللَّهِ

قَالُوْا يُعُونَى إِمَّا آَنُ ثُلْقِي وَ إِمَّا آَنُ ثَلُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿ ﴿ ا

قَالَ الْقُواْء فَلَمَّنَا الْقُوا سَحَرُوْاَ اعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْكَبُوْهُمْ وَجَاءُوْ لِسِحْرِ عَظِيْمِ (16)

> وَاوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوْسَى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فِاذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَاٰفِلُوْنَ ۚ شَ

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ

हजरत मूसा के वक्त में जादूगरों की बड़ी इज़्जत थी, इसीलिए हजरत मूसा के पेश किये मोजिजे को भी उन्होंने जादू समभा और जादू के जिरये उस के काट की योजना बनायी, जिस तरह से दूसरे मुकाम पर फरमाया कि फिरऔन और उस के दरबारियों ने कहा, "हे मूसा! क्या तू चाहता है कि अपने जादू की ताकत से हमें अपनी धरती से निकाल दे, और हम भी इस जैसा जादू इस के मुकाबिले में लायेंगे, इस के लिए किसी खास मुकाम और वक्त का मुकर्रर हम खुद करें जिसका दोनों पालन करें। हजरत मूसा ने कहा कि नौरोज का दिन और चाइत का वक्त है, इस हिसाब से लोग जमा हो जायें। (सूर: ताहा- ५७ से ५९)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जादूसर चूंिक दुनिया पाने की तमन्ना रखते थे, इसलिए उन्होंने जादू की तालीम ली थी, इसलिए अच्छा मौका देखा कि राजा को हमारी जरूरत हुई है, क्यों न मौका का फायेदा उठा कर ज्यादा से ज्यादा फायेदा उठायें | इसलिए उन्होंने कामयाबी के बाद उसके बदले में मौग पेश्व कर दी, जिस पर फिरऔन ने कहा कि केवल धन ही नहीं मिलेगा बल्कि हमारे करीबी लोगों में शामिल हो जाओगे |

सूरतुल आराफ-७

भाग-९

الجزء ٩

سورة الأعراف ٧

**११९**. अतः वह लोग इस मौका पर हार गये और बहुत जलील होकर फिरे ।

**१२०**. और जादूगर सज्दे में गिर गये |

**१२**९. कहने लगे हम ईमान लाये सारी दुनिया के रब पर।

9२२. जो मूसा और हारून का भी रब है।

9२३. फिरऔन ने कहा तुम उस (मूसा) पर ईमान मेरे हुक्म से पहले ले आए, वेशक यह एक साजिश है जो तुम ने नगर में उस के निवासियों को उस से निकालने के लिये रच लिया है, अतः तुम्हें जल्द पता चल जायेगा!

१२४. मैं तुम्हारे एक तरफ का हाथ और दूसरे तरफ की टीग काटूंगा, फिर तुम सब को फासी पर लटका दुंगा।

**१२५**. (उन्होंने) जवाब दिया कि हम (मर कर) अपने रव के पास ही जायेंगे |<sup>2</sup>

9२६. और तुम ने हम में यही बुराई तो देखा है कि हम ने अपने रब की आयतों (लक्षणों) पर यक्रीन कर लिया जब वह हमारे पास आ गईं, हे हमारे रब! हम पर सब्न उंडेल दे और हमें मुसलमान ही रहते हुए मौत दे | فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صِغِرِيْنَ (19)

وَٱلْقِلَ السَّحَرَةُ سٰجِدِائِنَ 🔯

قَالُوْا أَمَنَّا بِرَتِ الْعَلَمِينَ (أَنَا

رَبِّ مُوسَى وَ هَرُونَ (22)

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اذَنَ لَكُمْ عَ لِنَّ هٰذَا لَمَكُرُّ مُّكَرِّتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْيِجُوا مِنْهَا آهْلُهَا ۚ فَسَوْنَ تَعْلَمُونَ ﴿

لَا مُطِّعَنَ آيْدِيكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ قِبْنَ خِلَافٍ ثُقَرَّ لَاصُلِبَتِّكُمْ ٱجُمَعِيْنَ ﴿2)

قَالُوْاَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٠٠٠

وَمَا تَنْقِمُ مِئَاً الآ اَنْ اَمَنَا بِالْمِتِ رَبِّنَا لَيَّا جَاءَتْنَا ۥ رَبَّنَا ا فِرغْ عَلَيْنَا صُبُرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ ﴿مَثْمُ

जादूगरों ने, जो जादू की कला और उसकी असली हकीकत को जानते थे, यह देखा तो समभ्त गये कि मूसा ने जो कुछ यहाँ पेश्व किया है जादू नहीं है, यह हकीकत में अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह की मदद से ही यह मोजिजा पेश्व किया है जिस ने एक पल में हम सभी की कला पर पानी फेर दिया, इसलिए उन्होंने मूसा पर ईमान लाने का एलान कर दिया, इससे यह बात वाजेह हो गयी कि झूठ-झूठ है, चाहे उस पर कितने ही खूबसूरत कपड़े चढ़ा दिये जायें और सच-सच ही है, चाहे उस पर कितने ही खूबसूरत कपड़े चढ़ा दिये जायें और सच-सच ही है, चाहे उस पर कितने ही पट डाल दिये जायें, आखिर में जीत सच की होती है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसका मतलब यह है कि अगर तू हमारे साथ ऐसा सुलूक करेगा तो तुभे भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि क्यामत वाले दिन अल्लाह तआला तुभे इस गुनाह की सख़्त सजा देगा, इसलिए कि हम सभी को मरकर उसी के पास जाना है, उसकी सजा से कौन वच सकता है? यानी फिरऔन को दुनिया के अजाव के मुकाबले आखिरत के अजाब से डराया गया है।

9२७. और फिरऔन की जाति के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा और उसकी जाति को यूं ही रहने देंगे ताकि धरती पर फसाद करें, और आप को और आप के देवताओं को छोड़ दें, उस ने कहा हम उनके बेटों को क़त्ल करेंगे और उनकी औरतों को जिन्दा रहने देंगे, और हम उन पर प्रभावी (गालिब) हैं।

**१२** मूसा ने अपनी जाति से कहा कि अल्लाह (तआला) की मदद लो और सब्न रखो यह धरती अल्लाह (तआला) की है, वह अपने बन्दों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है और आखिरी कामयाबी उन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं।

9२९. उन्होंने कहा कि आप के आने से पहले भी<sup>3</sup> हमें कष्ट दिया गया और आप के आने के बाद भी, उन्होंने कहा कि जल्द ही तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मनों को बरबाद कर देगा और इस धरती की विरासत तुम को देगा फिर यह देखेगा कि तुम्हारा अमल कैसा है?

**१३०**. और हम ने फिरऔन की आल को सूखे और फलों की कमी के जरिये घेर लिया ताकि वह नसीहत हासिल कर लें |<sup>4</sup> وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَكَارُمُولُسَ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُ وَافِى الْاَرْضِ وَيَذَدَكَ وَالِهَتَكَ ا قَالَ سَنُقَتِّلُ اَهْنَاءَهُمْ وَكَشْتَخِي نِسَاءَهُمُ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ فِهِمُوْنَ (27)

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِ واسْتَعِيْنُوُّا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوَا ، إِنَّ الْاَرْضَ لِلْهِ \* يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ 23

قَالُوْٓا ٱوْذِیْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِیَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْتَنَا وَالَ عَلَى رَبُّكُمْ اَنْ یُھْلِكَ عَدُ وَکُمْ وَیَسْتَخْلِفَکُمْ فِی الْاَرْضِ فَیَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ (وَہُمَ

وَلَقُلْ اَخَلْنَاۚ أَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّهَوْتِ لَعَلَّهُمْ يَلْأَكُوْنَ ۞

<sup>े</sup> यह हर दौर के गुमराहों का काम रहा है कि वे ईमानवालों को फसादी और उन के ईमान की दावत और एकेश्वरवाद (तौहीद) को फसाद से मुवाजना करते हैं फिरऔन के पैरोकारों ने भी यही किया |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जब फिरऔन की तरफ से दोबारा जुल्म शुरू हुआ तो हजरत मूसा ने अपनी जाति के लोगों को अल्लाह की मदद हासिल करने और सब करने की शिक्षा दी कि अगर तुम सच्चे रास्ते पर रहे तो आखिर में धरती का राज्य तुम्हें ही हासिल होगा |

<sup>3</sup> यह इशारा उन जुल्मों (अत्याचारों) की तरफ है जो मूसा के जन्म से पहले उन पर होते रहे |

फिरऔन की औलाद से मुराद फिरऔन के पैरोकार हैं और सेनीन (ربني) से अकाल या सूखा यानी बारिञ्च की कमी और पेड़ों में कीड़े लग जाने के सबब पैदाबार में कमी है, इस इम्तेहान से मकसद यह था कि शायद वह इस ज़्ल्म और घमण्ड से रुक जायें जिस में वे मुक्तिला हैं।

939. अगर उन के पास भलाई आती है तो कहते हैं कि यह हमारे लिए होना ही चाहिए और अगर परेशानी आती है तो मूसा और उनके पैरोकारों से अपश्युन लेते हैं, सुन लो उन का अपश्युन अल्लाह के पास है<sup>2</sup> लेकिन उन में ज़्यादातर लोग नहीं जानते!

9३२. और उन्होंने कहा, कि हमारे पास जो भी निशानी हम पर जादू चलाने के लिये लाओ हम तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे |

१३३. फिर हम ने उन पर तूफान और टिड्डियां और जूयें और मेढक और ख़ून भेजा अलग-अलग नियानियां, फिर उन्होंने अहंकार किया और वह मुजरिम लोग थे! فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْالَنَا لَهٰذِهِ عَ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَظَيَّرُوْا بِمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ الآ إِنَّمَا ظَهْرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لايَعْلَمُوْنَ (3)

وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ اَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا ۗ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُتَلَ وَ الضَّفَادِعَ وَالدَّمَ الِيْتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبُرُوْاوَ كَانُوْا قَوْمًا مُجْرِمِيْنَ ﴿(13)

<sup>े</sup> حَسَد (हसन:) से मुराद अनाज और फलों की बहुतायत और سَيِّة का मतलब है बुराई, जिस से मुराद हसन: के खिलाफ अकाल, सूखा और बेदावार में कमी है।

का मतलय है "उड़ने वाला" यानी पक्षी । क्योंकि वे लोग पक्षी के दायें और बायें उड़ने से युभ और अयुभ लिया करते थे, इसलिए यह क्रिलमा पूरी तरह से 'फालनामा" के लिए इस्तेमाल होने लगा और यहाँ यह इसी मतलब में इस्तेमाल हुआ है !

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तुफान से मुराद है बाढ़, बहुत ज़्यादा वर्षा, जिस से हर चीज डूव गयी या **मुदों की** ज़्यादा तादाद है, जिस से हर घर में दुख के बादल छा गये 🗔 🚑 (जराद) टिइडी को कहते हैं 🛚 टिइडी दल का हमला फसलों की बरबादी का सूचक है और इस के लिए मश्रहूर है, ये िहिइड्या उन की फसलों और फलों को खाकर चट करें जाती | نُئل (कुम्मल) से मुराद जूँ जो इसान के शरीर और कपड़ों और वालों में हो जाती है या घुन का कीड़ा जो अनाज में लग जाता है, तो उस के ज़्यादातर हिस्से को ख़त्म कर देता है | जूँ से इंसान को नफरत भी होती है और उसकी अधिकता से वहत कठिनाई भी, और जब यह अजाय के रूप में हो तो उसकी कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह घुने का अजाव भी अर्थिक स्थिति को जिपदअ) का बहुवचन منادع है | منادع है करबी भाषा में مندع (जमा) है । यह मेंढक को कहते हैं, जो पानीं, धरती और भोपडियों के छप्परों में रहता है, यह मेंढक उन के भोजन में, बिस्तरों पर, रखे हुए अनाजों में यानी हर जगह पर और हर तरफ मेंढक ही मेंढक हो गये, जिस से उनका खाना-पीना सोना और आराम करना कठिन हो गया ! ं (दम) का मतलब ख़ून है, जिसका मतलब है कि पानी का ख़ून बन जाना, इस तरह पानी पीना उन के लिए नामुमोकिन हो गया। कुछ ने ख़ून का मतलब नकसीर का रोग लिया है यानी यह स्पष्ट (वाजेह) और अलग-अलग إيات لنَفْكُون यह स्पष्ट (वाजेह) और अलग-अलग चमत्कार (मोजिजे) थे, जो समय-समय से उन के पास आये ।

९३४. और जब उन पर कोई अजाब आता तो कहते कि हे मूसा! हमारे लिये अपने रव से उस वादे के जारिये जो आप को दिया दुआ कर दीजिये, अगर आप ने हम से अजाब दूर कर दिया तो हम जरूर आप पर ईमान ले आयेंगे और आप के साथ इसाईल के बेटों को भेज देंगे।

१३४. फिर जब हम उन से उस अजाव को एक खास बक्त तक कि उस तक उनको पहुँचना था, हटा देते तो वे तुरंत बचन भंग (अहद शिकनी) करने लगते |

93६. फिर हम ने उन से बदला लिया यानी उनको समुद्र में डूबो दिया, इस वजह से कि वे हमारी निशानियों को भुठलाते थे और उन से बहुत असावधानी (गफलत) वरतते थे।

१३७. और हम ने उन लोगों को जो बहुत कमजोर गिने जाते थे उस धरती के पूरव और पिरचम का मालिक बना दिया जिस में हम ने बरकतें रखी हैं, और आप के रब का नेक बादा बनी इस्राईल के बारे में उन के सब के सबब पूरा हो गया और हम ने फिरऔन और उस की कौम के बनाये गये कारखानों को और जो उन्चे मकान तामीर करते थे सब को तहस-नहस कर दिया।

१३६. और हम ने बनू इसाईल (इसाईल के बेटों) को समुद्र के पार उतार दिया, फिर उन का एक ऐसी जाति पर गुजर हुआ जो अपने कुछ बुतों (प्रतिमाओ) से लगे बैठे थे, कहने लगे कि हे मूसा! हमारे लिये भी एक ऐसा ही पूज्य

وَلَنَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الزِّجْرُ قَالُواْ يِنُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ عَلَيْنَ كَشَفْتَ عَنَا الزِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُوْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْ إِسْرَآءِيْلَ (هُذَا

فَلَتَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلَّى اَجَلِ هُمُ بْلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿ اللَّهُ الْأَلْمُ

فَانْتَقَهُنَا مِنْهُمْ فَاغْرَقْنَهُمْ فِي الْيَمْ بِالْهُمُ كَذَّبُوا بِالْمِتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غُفِلِيْنَ ﴿ اللَّهِ مِا لَهُمُ

وَ ٱوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَادِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَادِبَهَا الَّتِيْ بُرُلْنَا فِيْهَا \* وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْلَى عَلَى بَنِيَّ اِسْرَآدِيْلُ \* بِهَا صَبُرُواْ \* وَدَمَّوْنَا مَا كَانَ يَضْنَخُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَغْرِشُوْنَ (3)

وَجُوَزْنَا بِبَئِنَّ اِسُرَآءِ يُلَ الْبَحْرَ فَاتَوْا عَلْ قَوْمٍ يَعْلُفُوْنَ عَلَّ اَصْنَامِ لَهُمْ ۚ قَالُوْا لِنُوْسَى اجْعَلْ لَنَّا اِلْهَا كُمَّا لَهُمْ الِهَةُ ۚ دَقَالَ اِنْكُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿ ﴿ الْهَا لَكُمْ الْهَا لَهُ مُوالِكَا لَهُ الْعَلَامُ لِلْكُمُ

<sup>े</sup> उद्योग से मुराद कल-कारखाने, मकान और हथियार वगैरह हैं, और بَرْضُون जो वह ऊँचा उठाते थेंग से मुराद ऊँचे-ऊँचे घर भी हो सकते हैं और अंगूरों आदि की लतायें भी जो वह छप्परों पर चढ़ाते थे । मतलब यह हुआ कि उन के शहरों के ऊँचे-ऊँचे मकान, उद्योग, हथियार और दूसरे सामान भी बरबाद कर दिया और उन के बाग भी।

सूरतुल आराफ-७

भाग-९

الجزء ٩

سورة الأعراف ٧

मुकर्रर कर दीजिए, जैसे उन के यह देवता हैं आप ने फरमाया: हकीकत में तुम लोगों में बड़ी जिहालत हैं।

9३९. यह लोग जिस काम में लगे हुए हैं वह नाश कर दिया जायेगा और उनका यह काम सिर्फ वातिल (गलत) है |

१४०. फरमाया कि क्या अल्लाह (परमेरवर) के सिवाय और किसी को तुम्हारा माबूद मुकर्रर कर दूँ, अगरचे उस ने सारे जहाँ वालों पर तुम्हें प्रधानता (फजीलत) दी हैं |

9४9. और वह वक्त याद करो जब हम ने तुम्हें फिरऔन के पैरोकारों से बचा लिया जो तुम्हें कड़ी सजायें देते थे, तुम्हारे वेटों को कत्ल कर देते थे और तुम्हारी औरतों को जिन्दा छोड़ देते थे और इस में तुम्हारे रव की तरफ से भारी आजमाई यथी।

१४२. और हम ने मूसा को तीस रात का वादा दिया और दस ज़्यादा रात से उसको पूरा किया, इस तरह उन के रव का वक्त पूरा चालीस रात का हो गया, और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, मेरे (जाने के) वाद इन (कौम) का इंतेजाम (प्रबन्ध) करना और सुधार करते रहना और फसादी लोगों के रास्ते की इत्तेबा न करना।<sup>2</sup>

اِتَّ هَوُّلَآءِ مُتَكَبَّرٌ مَّا هُمُه فِيْهِ وَ لِطِلُّ مَّا كَانُوُا يَعْمَلُوْنَ ﴿

قَالَ اَغَيْرَاللّٰهِ ٱبْغِيْكُهُ إِلَهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُهُمُ عَلَى الْعُلَمِينُنَ ﴿

وَاذْ أَنْجَيْنَكُمْ قِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوَّءَ الْعَنَا اِبِ \* يُقَتِّلُوْنَ ٱبْنَاءَكُمْ وَيُسْتَحْثُونَ نِسَاءَكُمُ ۗ وَفَىٰ ذٰلِكُمْ بَلَآ ۚ فِنْ ذَبِّكُمْ عَظِيْمٌ (أَهُ)

وَوْعَدُنَامُوسُ ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَٱلْتَهُنْهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّمِيْقَاتُ رَبِّهَ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِی فِیْ قَوْمِیْ وَاصْلِحْ وَلاَ تَثَیْعُ سَمِیْلَ الْهُفْسِدِیْنَ (12)

<sup>!</sup> इस से बड़ी जिहालत और बेवकूफी और क्या होगी कि जिस अल्लाह ने उन्हें फिरऔन जैसे बड़े दुश्मन से न केवल आजादी दिलाई बल्कि उनकी आखों के सामने उसे उसकी सेना के साथ डूबो दिया और उन्हें मोजिजा से समुद्र पार करा दिया। वे समुद्र के पार करते ही अल्लाह को भूल कर खुद बनाये गये देवता खोजने लगे, कहते हैं यह मूर्तिया गाय की शक्ल की थीं, जो पत्थर की बनी थीं।

हजरत हारून खुद नबी थे, सुधार करना उन की जिम्मेदारी में शामिल था, हजरत मूसा ने सिर्फ चेतावनी और सावधानी के लिये यह नसीहतें दी यहां मीकात से मुराद मुकर्रर समय है।

१४३. और जब मूसा हमारे वक्त पर आये और उन के रब ने उन से बातें की तो उन्होंने विनय (अर्ज) किया कि हे मेरे रब! मुफे अपना दीदार करा दे मैं तुफे एक पल देख लूँ, आदेश हुआ कि तुम मुफको कभी भी नहीं देख सकोगे, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखते रहो, अगर वह अपनी जगह पर खड़ा रहा तो तुम भी मुफे देख सकोगे, फिर उन के रब ने जब उस पर रौशनी डाली तो तजल्ली (प्रकाश) ने उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया, और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, फिर जब होश में आये तो कहा कि बेशक आप पाक हैं, मैं आप से तौबा करता हूँ और मैं सब से पहले आप पर ईमान लाता हैं।

**१४४**. हुक्म हुआ कि हे मूसा! मैंने अपनी रिसालत और अपने साथ कलाम से दूसरे लोगों पर तुम्हें फजीलत दी है तो जो कुछ मैं ने तुम को अता किया है उसे ले लो और शुक्र करो।

**१४४.** और हम ने कुछ तिष्तियों पर हर तरह की नसीहतें और हर चीज की तफसील उन को लिख कर दिया,<sup>2</sup> तुम उनको पूरी ताकत से पकड़ लो, और अपनी कौम को हुक्म करो कि उन के अच्छे हुक्मों पर अमल करें, अब बहुत जल्द तुम लोगों को उन फासिकों की जगह दिखाता हूँ <sup>13</sup> وَلَتَّاجَآءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكُلَّمَا لاَرَّبُهُ \* قَالَ رَبِّ اَنْظُرْ إِلَيْكَ وَقَالَ لَنْ تَلْرِينَ وَلَكِنِ النَّظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَدَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَلْمِينَ وَلَهُ السَّقَدَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَلْمِينَ وَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخُرَّ مُوسَى صَعِقًا وَلَهُ الْمُجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخُرَّ مُوسَى صَعِقًا وَلَمَا آفَا وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمِينِيْنَ (10) مُنْبَحْنَكَ تُبْتُ النَّهُ عَمِينِيْنَ (10) مُنْبَحْنَكَ تُبْتُ النَّهُ وَمِنِيْنَ (10)

قَالَ يُمُوْشَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِی وَبِكَلَامِیْ ﴿ فَخُنُ مَاۤ اٰتَیْتُكَ وَکُنْ مِّنَ الشَّكِرِیْنَ ﴿ ﴾

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّمْوِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِتِكُلِّ شَيْءٍ فَخُنْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرُقَوْمَكَ يَاخُذُوْ إِبَاحْسَنِهَا \* سَأُورِيْكُمْ دَارَ الْفْسِقِيْنَ ﴿

यह अल्लाह तआला से कलाम का दूसरा मौका था जिससे हजरत मूसा को सम्मानित (सरफराज) किया गया | इस से पहले जब आग लेने गये थे तो अल्लाह तआला से बातचीत हुई थी और रिसालत अता की गई थी ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी तौरात तिष्क्तियों की श्वन्ल में अता की गयी थी, जिस में उन के लिए धर्मिक आदेश थे, कहने और करने के और शिक्षा-दीक्षा (तालीम व नसीहत) का पूरा बयान था

<sup>3)</sup> ادر (दार) से मुराद या तो नतीजा यानी तवाही है, या इस से मुराद यह है कि जालिमों के देश पर तुम्हें राज दूंगा, और इस से मुराद सीरिया देश है जिस पर उस वक्त अमालिका का राज्य था जो अल्लाह के नाफरमान थे

१४६. मैं ऐसे लोगों को अपनी आयतों से विमुख ही रखूगी जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं, जिस का उन्हें कोई हक नहीं, अगर वह सभी निशानियाँ (लक्षण) देख भी लें तब भी उन पर यक्रीन नहीं करेंगे, और अगर वे सच्चे रास्ते को देख भी लें तो उसे अपना रास्ता न बनायें, और अगर वे गुमराही को देख लें तो उसको अपना रास्ता बना लें, यह इस बजह से है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उन से गाफिल रहे।

9४७. और वह लोग जिन्होंने हमारी आयतों और प्रलय (आखिरत) के आने को भुठलाया, उन के सब अमल बेकार हो गये, उन्हें वही यातना दी जायेगी जो ये करते थे |2

१४६. और मूसा की क्रीम ने उन के बाद अपने आभूषणों से एक बछड़ा बना कर देवता बना लिया जो एक ढाँचा था जिस में एक आवाज थी, क्या उन्होंने यह न देखा कि वह उन से बात नहीं करता था और न उन को कोई रास्ता बताता था, उसको उन्होंने (देवता) बना लिया और बड़ी नाइंसाफ्री का काम किया। سَاصُوفُ عَنْ أَيْنِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ أَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوُا سَبِيْلَ الرَّشْفِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيْلًا ۚ وَإِنْ يَرُوْا سَبِيْلَ الْغَيْ يَتَخِذُوهُ سَجِيْلًا ﴿ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمُ كَنَّ بُوْا بِأَيْرِينَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِيْنَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِا لَكُمْ الْمُؤْمِنَ الْاَهْمَ

ۅؘٲڷٙؽؽ۬ڹۘٛػؙڵؘڹؙۅؙٳؠٳؗؽؾؚڹٵۅڸڡٙٵڿٳڶڵۻ۬ۊڿڝٙػ ٱۼ۫**ؠٵڶۿ**ۿؙڗ۬ۿڶؽڿڒٛۏڽٳڰٳڝٵػٲٮؙؙۅؙٳؿۼٮۘڶٷؙ؈ٛ

وَاتَّخَذَ قَوْمُرُمُوْسَى مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمُ عِجُلَّاجَسَدًا لَهُ خُوَارُهُ اَكُمْ يَرُوْا اَنَّهُ لَا يُكِّرِّهُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَهِيْلًا مراتَّخَذُوْهُ وَكَانُوا ظٰلِمِيْنَ ﴿ اِ

यह इस बात का सबब बताया जा रहा है कि लोग सवाब के बदले गुनाह और सच के मुकाबिल झूठ का रास्ता क्यों ज़्यादा अपनाते हैं? यह वजह है अल्लाह की आयतों को भुठलाने, और उन से असावधानी (गफलत) और मुह मोड़ने का । यह हर समाज में आम तौर से पाया जाता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में अल्लाह की आयतों को भुठलाने और आखिरत को क़ुबूल न करने वालों का अंजाम बताया गया है, चूंकि उन के आमाल की वुनियाद इंसाफ और सच्चाई पर नहीं, बल्कि ज़ुल्म और झूठ है, इसलिए उन के आमालनामा में गुनाह ही गुनाह होगा, जिसका अल्लाह तआला के यहाँ कोई मूल्य न होगा | हां, उनको इस बुराई का बदला वहाँ ज़रूर दिया जायेगा |

मूसा अक्क जब चालीस रातों के लिए तूर पहाड़ पर गये, तो सामरी नाम के इंसान ने सोने के आभूषण जमा करके एक बछड़ा तैयार किया, जिस में उस ने जिब्रील के घोड़े के खुर की मिट्टी भी, जो उस ने संभाल कर रखी हुई थी उस में शामिल कर दी, जिस में अल्लाह तआला ने जिन्दगी का असर रखा था, जिसके सवव बछड़ा कुछ-कुछ वैल की आवाज निकालता था।

९४९. और जब लिजित हुए! और मालूम हुआ कि हकीकत में वे लोग भटकावे में पड़ गये तो कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम न करे और हमारे गुनाह माफ न करे तो हम बिल्कुल ही नुकसान पाने वालों में हो जायेंगे |

१५०. और जब मूसा अपनी क्रौम की ओर वापस आये, गुस्सा और गम में डूबे हुए तो कहा कि तुम ने मेर बाद यह बड़ी वृरी जानशीनी की है, क्या अपने रब के हुकम से पहले ही तुम ने जल्दबाजी की, और जल्दी से तिष्ट्रतया एक तरफ डाल दीं, और अपने भाई (हारून) का सिर पकड़ कर अपनी ओर घसीटने लगे। (हारून ने) कहा कि हे मेरी मा से जन्मे (माजाई)² इन लोगों ने मुफे कमजोर समझा और करीब था कि मेरा कत्ल कर दें तो तुम मुफ पर दुश्मनों को न हंसवाओ और मुफे इन जालिमों के दर्ज में न गिनो।

949. (मूसा ने) कहा ऐ मेरे रब! मेरी गलतियों को माफ कर और मेरे भाई की भी और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल कर ले और तू रहम करने वालों में सब से ज़्यादा रहम करने वाला है |

१५२. बेशक जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की है, उन पर बहुत जल्द उन के रब की तरफ से गुस्सा और अपमान इस दुनियावी जिन्दगी में ही पड़ेगा, और हम झूठा इल्जाम लगाने वालों को ऐसी ही सजा देते हैं। وَكَنَّا سُقِطَ فِنَ آيْدِيْهِمْ وَرَاوُا آنَّهُمْ قَدْ ضَلُوالا قَالُوالَهِنْ لَمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيْنَ (49)

وَلَتَا رَجَعُ مُوْنَى إِلَى قَوْمِهِ غَصْبَانَ آسِفًا لا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُوْنِیْ مِنْ بَعْدِیْ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبْکُوْ وَاَلْقَ الْاَلْوَاحَ وَاَخَنَ بِرَأْسِ اَخِیْهِ یَجُرُّهٔ آلِیْهِ قَالَ ابْنَ اُمَّرِانَ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِیْ وَکَادُوْا یَفْتُلُوْنَوْنَ \* فَلَا تُشْمِتُ بِیَ الْاَعْدَاءَ وَکَادُوْا یَفْتُلُوْنَیْ \* فَلَا تُشْمِتُ بِیَ الْاَعْدَاءَ وَکَادُوْا یَفْتُلُوْنَیْ \* فَلَا تُشْمِتُ بِیَ الْاَعْدَاءَ

قَالَ رَبِ اغْفِرُ لِي وَلِاَئِي وَ الْأَخِيلَ الْأَحِيلِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْحِجْلَ سَيَنَالُهُمُ غَضَبٌّ مِّنَ رَبِّهِمْ وَذِلَةً فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَاءُ وَكَذْلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ (32)

<sup>े</sup> عند في البيه यह एक मुहावरा है, जिसका मतलब घर्मिन्दा होना है, यह लज्जा मूसा ويه की बापसी के बाद हुई जब उन्होंने आकर इस पर बुरा-भला कहा और डांटा, जैसा सूर: ताहा में आयेगा, यहां इस इसलिए पहले लाया गया है कि उनकी कथनी-करनी इकट्ठा हो जाये । (फतहुल कदीर)

हजरत हारून और मूसा सगे भाई थे, लेकिन यहाँ हजरत हारून ने "मांजाये" इसलिए कहा कि इन लफ्जों में प्रेम और कोमलता का पहलू ज्यादा है ।

943. और जिन लोगों ने पाप के काम किये फिर वह उनके बाद उन से क्षमा मांग लें और ईमान ले आयें तो तुम्हारा रब उस माफी के बाद गुनाह माफ कर देने वाला रहीम है ।

94४. और जब मूसा का गुस्सा शान्त हुआ तो उन तिष्ट्रियों को उठा लिया, उन के लेखों में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे, हिदायत और रहमत थी।

१४४. और मूसा ने सत्तर आदमी अपनी कौम में से हमारे मुकर्ररा वक्त के लिए मुंतख़ब किये, तो जब उनको भूकम्प ने आ पकड़ा तो (मूसा) दुआ करने लगे कि हे मेरे रब ! अगर तुभ को यह मंजूर होता तो इस से पहले ही इनको और मुभ को नाच कर देता, क्या तू हम में से कुछ मूखों के सबब सब को नाच कर देगा? यह घटना केवल तेरी तरफ से एक इम्तेहान है, ऐसे इम्तेहानों से जिसे तू चाहे भटकावे में डाल दे और जिसको चाहे हिदायत दे दे, तू ही हमारा सरक्षक (निगरी) है, अब हमें माफ कर और रहम कर और तू माफ करने वालों में सब से ज्यादा माफ करने वाला है।

१५६. और हम लोगों के नाम दुनिया में भी भलाई (पुण्य) लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ ध्यान केन्द्रित करते हैं, (अल्लाह तआला) कहता है कि मैं अपना अजाब उसी पर नाजिल करता हूं जिस पर चाहता हूं, और मेरी रहमत के दायरे में हर चीज है, तो वह रहमत उन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा, जो अल्लाह से डरते हैं और जकात (धर्मदान) देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं।

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السِّياٰتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَدِيهَا وَامْنُوٓا اِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْيهِ هَا لَعَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 33

وَلَهَا سَكَتَ عَنْ مُوْسَى الْخَضَبُ اَخَذَ الْأَلُواتَ الْ وَفِي نُشْخَتِهَا هُدًى وَ رَضَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَيِّهِمُ يَرْهُبُونَ (٤٠)

وَاخْتَارَ مُوْسَى قَوْمَهُ سَبْهِ مِنْ رَجُلًا لِيمُقَاتِنَا \*
فَكَتَا اَخَنَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبْ لَوْ شِئْتَ
اهْلَكُتْهُمُ مِّنْ قَبْلُ وَإِيَّا يَ \* أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
السُّفَهَا هُ مِنَّا وَإِنْ هِي إِلَّا فِتْنَتُكُ \* تُضِلُ بِهَا
مَنْ تَشَاءُ وَتُهْلِ يُ مَنْ تَشَاءُ وَلَهُ لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي لَكَ اللَّهُ الْمُعْلِي لَكَ اللَّهُ الْمُعْلِي لَكَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِي لَيْنَا
فَا فَعْفِرُ لَذَا وَالْمُحْمِنَا وَانْتَ خَيْدُ الْعُفِي لِينَ وَقَا
فَا فَعْفِرُ لَنَا وَالْحَمْهَا وَانْتُ خَيْدُ الْعُفِي لِينَ الْاَثَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ

وَاكْتُبُ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِ الْاَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَاۤ اِلَيْكَ ﴿قَالَ عَدَائِۤ أَصِيْبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ ۗ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ أَشِيءٌ ﴿ مَسَالُكُتُهُمَّا لِلَّذِيْنَ يَتَقَوُّنَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِأَيْتِنَا يُؤْمِنُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ

<sup>ं</sup> तौरात को भी कुरआन की तरह, उन्हीं लोगों के लिए हिदायत और रहमत कहा गया है जो अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि खास फायेदा आसमानी किताबों का उन्हीं लोगों को होता है, दूसरे लोग तो चूँकि अपने कानों को सच सुनने से, औखों को सच्चाई देखने से बन्द किये होते हैं, इसलिए वह रहमत से आम तौर से लाभ उठाने से महरूम ही रहते हैं।

الجزء ٩

سورة الأعراف ٧

१४७. जो लोग ऐसे अनपढ़ रसूल (दुनियावी आलिमों द्वारा शिक्षा न प्राप्त की हो) नबी की इत्तेवा करते हैं, जिनको वह लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वह उन को नेकी के कामों का हुक्म करते हैं और बुराई के कामों से रोकते हैं, और पाक चीजों को हलाल (जायेज) बताते हैं और नापाक (अशुद्ध) चीजों को हराम (नजायेज) वताते हैं, और उन लोगों पर जो भार और गले के फंदे थे उन को दूर करते हैं, इसलिए जो लोग इस (नबी) पर ईमान लाते हैं और उनकी ताईद करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उस नूर की इत्तेबा करते हैं जो उन के साथ भेजा गया है, ऐसे लोग पूरी कामयाबी हासिल करने वाले हैं।

१४८. आप कह दीजिए कि हे लोगो! मैं तुम सभी की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ हूँ जिसका मुल्क सभी आकाशों और धरती में है, उस के सिवाय कोई भी इवादत के लायक नहीं, वही जिन्दगी अता करता है और वही मौत अता करता है, इसलिए अल्लाह पर और उसके रसूल अनपढ़ नबी पर यकीन करों जो कि अल्लाह पर और उस के हुक्म पर ईमान रखते हैं और उनकी इत्तेवा करों ताकि तुम सच्चे रास्ते पर आ जाओ !

१४९. और मूसा की क्रौम में एक उम्मत ऐसी भी है जो हक के ऐतबार से ही हिदायत करती है और उस के ऐतबार से ही इंसाफ करती है |3 اَكَٰذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأَجْنَ الَّذِي يَجِكُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ عَلَى مُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُهُمْ عَن الْمُنْكِرُويُوكُ لَهُمُ الطَّيِّنِتِ وَيُحَوِّمُ عَلَيْهُمُ الْمُنْكِرُويُوكُ لَهُمُ الطَّيِّنِتِ وَيُحَوِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَنْبِثَ وَيَصَنَّعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّتِيْ كَانَتُ عَلَيْهِمُ لِمَا لَيْنَا لِيْنَ الْمَنْوَابِهِ وَعَذَرُوهُ وَنَصَرُوهُ لَا وَانْبَعُوا النُّورَ الذِينَ فَي أَنْزِلَ مَعَةً اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ (وَأَنَى الْمَنْوَابِهِ وَعَذَرُوهُ اوَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (وَأَنَى الْمَنْوَلِي اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ (وَأَنَا فَيْنَ الْمَنْوَابِهِ وَعَلَيْكَ مُعَالَمُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ (وَأَنَا اللَّهُ وَالْمَالِقُولَ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ (وَأَنَا اللَّهُ وَالْمَنْ الْمَنْفَلِهُ وَالْمُؤْنَ وَالْمَالِيْنَ الْمَنْفَلِهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ (وَأَنَا اللَّهُ وَالْمَنْفِي الْمُفْلِحُونَ (وَأَنَا اللَّهُ وَالْمُؤْنَا اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ (وَأَنَا اللَّهُ وَالْمُعُونَا اللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَا اللَّهُ وَالْمُؤْنَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِعُونَ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَا اللَّهُ وَالْمُنْهُ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَا وَاللَّهُ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ وَالَّهُ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَانَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُونَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِونُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِونِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُو

قُلْ يَاكِنُهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلْيُكُمْ جَبِيْعَا إِلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْآرْضِ ۚ لَا الله اِلَّاهُوَيُهُى وَيُهِينَتُ ۖ فَأَمِنُواْ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيّ الْأُفِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِلْتِهِ وَالنَّبِعُوهُ لَعَكَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللهِ وَكَلِلْتِهِ

> وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَى أُمَّةٌ يَهُنُ وْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِ لُوْنَ (5)

¹ यह आयत भी इस बात को बाजेह करने के लिए क़तई दलील रखती है कि मोहम्मद क्क की रिसालत पर ईमान लाये बिना आखिरत की कामयावी मुमिकन नहीं, और ईमान वही है जिसका तफसीली वयान मोहम्मदुर्रमूलुल्लाह के ने किया है, इस आयत से भी "सर्व धर्म संभव" (बहदते अदयान) की जड़ कटती है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भला वह है जिसे शरीअत ने भला कहा, और बुरा वह है जिसे शरीअत ने नाजायेज किया है।

<sup>े</sup> इस से मुराद वही कुछ लोग हैं जो मुसलमान हो गये थे, अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरह 🕰

१६०. और हम ने उनको बारह परिवारों में वाट कर सब की अलग-अलग उम्मत मुकर्रर कर दिया, और हम ने मूसा को हुक्म दिया जबिक उन के समुदाय (क्रौम) ने उन से पानी मांगा कि अपनी छड़ी को अमुक पत्थर पर मारो, फिर तुरन्त उस में से बारह चरमे बह निकले, हर व्यक्ति ने अपने पानी पीने की जगह जान लिया, और हम ने उन पर बादलों की छाया की, और उन को तुरंजबीन और बटेरें पहुँचायी कि खाओ पाक मजेदार चीजें, जो कि हम ने तुम को अता की हैं और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान करते थे।

9६9. और जब उनको हुक्स दिया गया कि तुम लोग उस बस्ती में जाकर रहो और खाओ, उस से जिस जगह पर तुम रूचि रखो और मुंह से यह कहते जाना कि माफी मांगते हैं और भुक-भुक कर दरवाजे से दाखिल होना, हम तुम्हारी गलतियां माफ कर देंगे, जो भलाई करेंगे उनको इस से ज़्यादा अता करेंगे।

9६२. तो बदल डाला उन जालिमों ने एक-दूसरे कौल से जो खिलाफ था उस कौल के जिस का उन्हें हुक्म दिया गया था, इस पर हम ने आकाश से एक मुसीबत भेजी, इस सबब कि वे जुल्म किया करते थे। وَقَطَعْنُهُمُ الْنَتَى عَشَرَةً أَسْبَاطًا أُمَبًا وَاَوْحَيْنَاً اِللهُ مُولِنَى إِلَى مُولِنَى إِلَى مُولِنَا اللهِ السَّلَسُفُهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبَ إِعْصَاكَ الْحَجَرُ فَانُبَجَسَتْ مِنْهُ الْثَنَا عَشْرَةً عَيْنًا وَ قَلْ عَلِم كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمُ وَطَلَلْنَا عَيْنِهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُونُ عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُونُ عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلُونُ كَانُوا مِنْ طَلِيْهُونُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا آلَفُهُ مَهُ مَ يُظْلِمُونَ اللَّهُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا آلَفُهُ مَا مُنْ فَاللَّهُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا آلَفُهُ مَهُ مُنْ لَلْمُؤْنَ اللَّهُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا آلَفُهُ مَا فَلَكُونَا وَلَكِنْ كَانُوا آلَفُهُ مَهُ مُنْ لَلْلُمُونَا وَلَكِنْ فَاللَّهُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَمَا ظَلْمُونَا وَلَكِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَالْمُونَا وَلَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هٰنِ وَالْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُوا حِظَةٌ وَادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا لَنْفِوْلَكُمْ خَظِيَّة يَكُمْ اسَنَزِيْنُ الْمُحْسِنِيْنَ (١٠٠)

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيُّلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَّاءِ بِهَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿فَا

बहुवचन (जमा) है بين का, और इस का मतलव पौत है, यहां अस्वात वंशों के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी हजरत याकूब के बारह बेटों से बारह वंश धरती पर बने, हर वंश पर अल्लाह तआ़ला ने एक-एक निरीक्षक (निगरां) भी तैनात किया था और कह दिया था (رَبَيْنَ عَلَمُ اللهُ وَمِنْ عَلَيْهُ اللهُ وَهِيْ اللهُ وَهُوْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهُوْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

9६३. और आप उन लोगों से उस नागरिकों का जो समुन्दर के करीव बसे थे उस वक्त की हालत पूछिये जब कि वह शिनवार के दिन के बारे में हुदूद लांघ रहे थे, जब कि उन के शिनवार के दिन उनको मछिलयाँ जाहिर हो-हों कर उनके सामने आतीं थीं, और जब शिनवार का दिन न होता तो उन के सामने न आती थीं, हम उनका इस तरह इम्तेहान ले रहे थे, इस सबब से कि वे हुक्मों की नाफरमानी करते थे।

9६४. और जबिक उन में से एक गुट ने यह कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह पूरी तरह से तबाह करने वाला है, या उन को सख़्त सजा देने वाला है, उन्होंने जवाव दिया कि तुम्हारे रव के सामने तौबा करने के लिए और इसलिए कि शायद ये डर जायें।

9६४. तो जब वह उस को भूल गये जिस को उन को याद दिलाया जाता रहा तो हम ने उन लोगों को तो बचा लिया जो उन को बुरी बातों से रोकते थे, और उन लोगों को जो जुल्म करते थे एक सख़्त अजाब में पकड़ लिया, इस सबब से कि वे नाफरमानी करते थे।

9६६. यानी जब वह जिस काम से मना किया गया था उस में सीमा को पार कर गये, तो हम ने उनको कह दिया कि तुम अपमानित (जलील) वन्दर बन जाओ ।

१६७. और वह वक्त याद रखना चाहिए कि आप के रब ने बता दिया कि वह इन (यहूदियों) पर क्रयामत तक ऐसे इंसान को मुसल्लत रखेगा जो इन लोगों को सख़्त सजा के जरिये दुख पहुँचाता रहेगा, बेशक आप का रब जल्द ही وَسْتَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيُ كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ مُ إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمُ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُومَ لَا يَسْبِتُونَ لَا لَا تَأْتِيلُهِمْ ثَالَىٰ إِلَى ثَانَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَهُسُقُونَ (6)

وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا ۗ إِللَّهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْ مُعَلِّبُهُمْ عَنَاأَبا شَي يْدًا ۚ قَالُواْ مَعْذِرْدَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۖ

فَكَتَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهَ انْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهُوْنَ عَنِ السُّوَّءِ وَاَخَذُنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا بِعَدَامٍ بَيِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ﴿ ١٠٥

فَكَتَا عَتُواعَنْ مَّا نُهُواعَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرَدَةً لِحْسِمِيْنَ

وَإِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ مُنَّةَ الْعَنَابِ الآنَرَبَكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ عَلَيْ الْغَفُورُ تَحِيْمُ (6)

उस बस्ती के निर्धारण (तईअन) में इिक्तिलाफ है, कोई उस का नाम ईला, कोई तबरीया, कोई ईलिया और कोई सीरिया की कोई बस्ती जो समुद्र के करीब थी बतलाता है। मुफिस्सिरों का ज्यादातर भुकाव ईला की तरफ है जो मदयन और तूर पहाड़ के बीच कुलजुम सागर के किनारे पर आबाद थी।

भाग-९

الجزء ٩ | 290

سورة الأعراف ٧

अजाब देने बाला है, और बेशक वह हक्रीकृत में बहुत माफ करने वाला और रहीम है।

9६६. और हम ने संसार में उन के (विभिन्न)
गुट कर दिये, कुछ उन में नेक थे और कुछ दूसरे
अखलाक के थे, और हम उन को ख़ुश्रहाली और
बदहाली के जरिये उनका इम्तेहान लेते रहे कि
शायद वे लौट जायें।

9६९. फिर उनके बाद ऐसे लोग उनके वारिस हुए कि किताब को उन से हासिल किया, वह इस हकीर दुनिया का थोड़ा-सा भी धन ले लेते हैं और कहते हैं कि हमें जरूर नजात मिल जायेगी, अगरचे उन के पास वैसा ही धन-दौलत आने लगे तो उसे भी ले लेंगे, क्या उन से इस किताब के इस मजमून का वादा नहीं लिया गया कि अल्लाह की तरफ सच वात के सिवाय दूसरे कौल को सम्बन्धित न करें? और उन्होंने इस किताब में जो कुछ था उसको पढ़ लिया, और आखिरत का घर उन लोगों के लिए अच्छा है जो अल्लाह का डर रखते हैं, फिर क्या तुम नहीं समझते।

१७०. और जो लोग किताब पर अडिग हैं और नमाज कायम करते हैं, हम ऐसे लोगों का जो ख़ुद का सुधार कर लें अज़ बेकार न करेंगें।

९७१. और वह वक्त भी याद करो जब हम ने पहाइ को छतरी के समान उन के ऊपर लटका दिया और उन को यकीन हो गया कि अब उन पर फिरा, और कहा कि हम ने जो किताब तुम को दिया है उसे मजबूती से कुबूल

وَ تَطَعُنْهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمًا ؟ مِنْهُمُ الصَّلِحُوْنَ وَمِنْهُمُ دُوْنَ ذٰلِكَ 'وَبَكُوْنْهُمْ بِالْحَسَنْتِ وَالسَّيِّالْتِلَعَلَّهُمْ يَرُجِعُوْنَ (١٦٤)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُفٌ وَرِثُوا الْكِتْبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ لَهٰ الْآدُ فَى وَ يَقُولُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَ إِنْ يَالْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَاْخُذُوهُ وَالْمَ يُؤْخَلُ عَلَيْهِمْ مِّيْفَاقُ يَاْخُذُوهُ وَلَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ الآالُحِقَ الْكِتْبِ آنَ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ الآالُوقَ وَدَرَسُوا مَا فِيْهِ وَالدَّادُ الْأَخِرَةُ خَذِرُ

وَالَّذِيْنَ يُعَيِّكُونَ بِالْكِتْبِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ ا إِنَّا لَا نُضِيْحُ أَجُرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّهُ وَظُنُّوْا اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ عُفُدُوْا مَا أَتَيْنَكُمْ بِقُوّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيْهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُوْنَ ﴿ ثُنَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी अगर उन में से कोई माफी माँग कर मुसलमान हो जायेगा तो वह इस जिल्लत और सब्त अजाब से बच जायेगा ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में यहूदियों के कई गुटों में बैट जाने और उन में कुछ के नेक होने की चर्चा है, और उनकी दोनों तरह से इम्तेहान लेने का बयान है कि शायद वह अपनी करतूतों से रुक जायें और अल्लाह की तरफ पलट आयें।

करों और याद रखों जो हुक्म इस में हैं, उस से उम्मीद है कि तुम (अल्लाह से) डरने लगों।

997. और जब आप के रब ने आदम की औलाद की पीठों से उनकी औलाद को निकाला और उन से उन ही के बारे में वादा लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सभी गवाह हैं, तािक तुम लोग कयामत के दिन यह न कहो कि हम तो इस से सिर्फ अन्जान थे।

993. या यह कहो कि सब से पहले चिर्क तो हमारे बुजुर्गों ने किया और हम उन के वाद उन के वंश में हुए, तो क्या उन गलत लोगों के कुकर्मों पर तू हमें तबाही में झोंक देगा!

१७४. और हम इसी तरह आयतों को साफ-साफ बयान कर देते हैं ताकि वे वापस आ जायें।

१७५. और उन लोगों को उस व्यक्ति की हालत पढ़ कर सुनाईये कि जिस को हम ने अपनी निशानिया अता कीं, फिर वह उन से बिल्कुल निकल गया, फिर शैतान उस के पीछे लग गया, इस तरह वह भटके हुए लोगों में शामिल हो गया।<sup>2</sup> وَإِذْ اَخَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِنَ أَدَمَرِ مِنْ ظُهُوْ دِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَا هُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ الْقَالُوا بَلَ \$ شَهِلْ نَا \$ اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلِمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ لَهٰذَا غَفِلِيْنَ ﴿ 17

آوُ تَقُولُوْآ اِنْهَا آشُرَكَ ابَاآؤُنَا مِنْ تَبْلُ وَكُنَا دُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ الْفَتْهْلِكُنَا بِهَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿

وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ الْإِلْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (124

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِيِّ اٰتَيْنَكُ اٰيُتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُونِينَ (37)

<sup>&#</sup>x27; यह उस बक्त का बाक्रेआ है जब हजरत मूसा उन के पास तौरात लाये और उसके हुक्म उनको सुनाये, तो उन्होंने अपने अखलाक के ऐतवार से उन के ऊपर अमल करना क़ुबूल न किया और नाफरमानी की, जिस के सबब अल्लाह तआ़ला ने उन के सिर पर पहाड़ ला खड़ा किया कि तुम पर गिरा कर कुचल दिया जायेगा, जिस से डर कर उन्होंने बादा किया कि तौरात के हिसाब से काम करेंगे।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मुफिस्सिरों ने इसे एक ख़ास इंसान से सम्बन्धित माना है, जिसे किताबे इलाही का इल्म हासिल था, लेकिन वह संसार और शैतान का पैरोकार बन कर गुमराह हो गया, लेकिन उस के ख़ास करने में कोई सुबूत नहीं, इंसलिए उस के तईअन की कोई ज़रूरत भी नहीं है ।

१७६. और अगर हम चाहते तो उस को इन निशानियों के सबब उचे पद पर आसीन कर देते, लेकिन वह तो दुनिया के माया मोह में पड़ गया और अपनी आरजूओं की पैरवी करने लगा तो उस की हालत कृत्ते की तरह हो गयी कि अगर तुम उस पर हमला करो तब भी हाफ या उसको छोड़ दो तब भी हाफ, यही हालत उन लोगों की है जिन्होंने हमारी निशानियों को भुठलाया, अत: आप इस हालत को बयान कर दीजिए, शायद वह लोग कछ सोचें।

9७७. उन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयतों को झूठ मानते हैं, और अपना नुकसान करते हैं।

१७८. जिस को अल्लाह तआला ख़ुद हिदायत देता है वही हिदायत पर होता है, और जिन्हें अल्लाह गुमराह कर दे वही घाटे में हैं।

१७९. और हम ने ऐसे बहुत से जिन्न और इसान जहन्नम के लिए पैदा किये हैं, जिन के दिल ऐसे हैं जिन से नहीं समभ्तते, और जिन की आंखें ऐसी हैं जिन से नहीं देखते, और जिन के कान ऐसे हैं जिन से नहीं सुनते | यह लोग चौपाये (पशु) की तरह हैं, बल्कि उन से भी ज्यादा भटके हुए हैं, यही लोग गाफिल हैं | ۅۘۘۘٷۺؿؙٵۘۘۘڒۘۘۊؘڠڬۿؠؚۿٵۅٙڶڮؾٞۿٙٲڂٛڵػڔٳؽٲڵٲۯۻ ۅٵۺۜۼۧۿۅ۠ٮۿٷڣۘۺؘٛڷؙۿؙػۺؙڮٵڶػڵٮٵڹ ؾڂڽڵ؏ؽؠٚڍؽڵۿڞٛٲۅ۫ؾۘؿ۠ڒؙػۿؽڵۿڞٛ ۘڂڮڬڡؘؿؘۘڶٵڶڨؙۅٳڷٙۑٚؿؽػۮۜؠؙۏٳۑٲڸؾؚڹٵٷٲڞؙڝ ٲڡؙٞڞڝؘۜڮۼؖۿؙۄ۫ؾؘۘڡٞڴڒۘۅٛڹ۞ٛ

> سَاءً مَثَلَا إِلْقُوْمُ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْا بِأَيْتِنَا وَٱنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿ ا

> > مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْهُهْتَدِيْنَ ۚ وَمَنْ يَضْلِلُ فَأُولَجِهِ هُدُ الْخُسِرُونَ ١٣٤

وَلَقَلُ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا فِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ \* لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا لَوَلَهُمْ اَعْلَيُنَّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَوَلَهُمْ وَلَهُمْ اَعْلَيْنَ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَوَلَهُمُ اذَانُ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا لَوْلَيْكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمُ اَضَلُ الْوَلَيْكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّه

थकान या प्यास के सबब जबान निकालने को कहते हैं, कुत्ते की यही आदत होती है कि उसे डांटो-डपटो या उसकी हालत पर छोड़ दो, दोनों हालतों में यह भौकने से नहीं रुकता, इसी तरह इसकी यह भी आदत है कि वह पेट अर खाये हो या भूखा हो, तंदुरूस्त हो या रोगी, थका हुआ हो या चुस्त, हर हालत में जबान निकाले हॉफता रहता है, यही हालत ऐसे इंसान की है जिसे नसीहत दो या न दो, उसकी हालत एक ही रहेगी और दुनियावी धन-दौलत के लिए लार टपकती रहेगी।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी दिल, आंख और कान अल्लाह तआला ने इसलिए अता की हैं कि इंसान इन से फायेदा उठाते हुए अपने रब को समफे, उसकी निशानियों को देखे और सच बात को ध्यानपूर्वक सुने, लेकिन जो इंसान इन चीजों से यह काम नहीं लेता, वह उन से फायेदामंद न होने के सबब जानवरों की तरह है, बल्कि उन से भी ज्यादा भटका हुआ है, इसलिए कि जानवर फिर भी कुछ अपने फायदे और नुक्रसान की समफ रखते हैं, क्योंकि वे फायदेमंद चीजों से फायेदा

भाग-९ 293

الجزء ٩

سورة الأعراف ٧

१८०. और अच्छे नाम अल्लाह के लिए ही हैं, इसलिए इन नामों से अल्लाह ही को पुकारो, और ऐसे लोगों से सम्बन्ध भी न रखो जो उस के नामों में टेढ़ापन करते हैं, उन लोगों को उन के किये की सजा जरूर मिलेगी।

949. और हमारी मखलूक में एक उम्मत ऐसी भी है जो हक के साथ हिदायत करते हैं और उसी के मुताबिक इंसाफ करते हैं।

**१५२**. और जो लोग हमारी आयतों (चिन्हों) को झुठलाते हैं हम उनको धीरे-धीरे (पकड़ में) ऐसे लिये जा रहे हैं कि उन को पता भी नहीं।

9 द ३. और उन को मौका देता हूँ, बेशक मेरा तरीका बड़ा मजबूत है।

१६४. क्या उन लोगों ने इस बात पर ख्याल नहीं किया कि उन के साथी को तनिक भी जुनून नहीं, वह तो सिर्फ एक साफ डराने वाले हैं।

१६४. और क्या उन लोगों ने ख़्याल नहीं किया आकाशों और धरती के लोक में और दूसरी चीजों में, जो अल्लाह ने पैदा की हैं और इस बात में कि मुमिकन है कि उनकी मौत करीब ही आ पहुँची हो, फिर उस (क़ुरआन) के बाद कौन सी-बात पर ये लोग ईमान लायेंगे?<sup>2</sup> وَ لِلْهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ لِهَا ﴿ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِنْ آسْمَا إِلَهِ ﴿ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿88﴾

> وَمِنْنُ خَلَقْنَا أَمَّةٌ يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ . وَبِهِ يَعُيدُونَ (قِيَّةً

وَانَّىٰ يُنَ كُذَّبُوا بِالْيَتِنَا سَنَسْتَـٰدُرِجُهُمُ قِمنُ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (ثُنَّ)

وَٱمْلِىٰ لَهُمُوا إِنَّ كَيْدِي مُ مَتِيْنٌ 🔞

ٱۅٞڵؘۄ۫ۑؾۜڡؙٛڴڒؖۅؙٛٳٷما بِصَاحِبِهِمْ قِنْ جِنَّةٍ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَنِيُرٌ مُّبِيْنٌ ﷺ

اَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوْتِ السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَالْ عَلَى اَنْ يَكُوْنَ قَى اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ وَفِياَيْ حَدِيثِمْ بَعْدَ هُ نَوْمُنُونَ (١٤٤)

उठाते हैं और नुकसानदह चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन अल्लाह तआला की हिदायत से गुमराह इंसान के अन्दर तो यह समभ भी नहीं होती कि उस के लिए फायदेमंद चीजें कौन-सी हैं और नुकसानदह चीजें कौन-सी, इसीलिए अगले किलमें में उन्हें बेखवर कहा गया है!

<sup>&#</sup>x27; ماحب (साहिब) से मुराद आखिरी रसूल मुहम्मद 🔏 हैं जिनको मुश्रिक कभी जादूगर कभी पागल (نموذباه) कहते थे, अल्लाह तआला फ़रमाता है कि यह तुम्हारे ख़्याल न करने का नतीजा है, वह तो हमारा पैगम्बर है, जो हमारा हुक्म पहुँचाने वाला और उन से बेख़बर रहने वालों और नाफरमानी करने वालों को डराने वाला है।

² हदीस से यहां मुराद क़ुरआन मजीद है यानी नवी क्रू के वाख़बर करने और ख़ुश्रख़बरी देने और क़ुरआन करीम के बाद भी अगर यह ईमान न लाये तो इन से बढ़कर उनको डराने वाली चीज

الجزء ٩

سورة الأعراف ٧

१८६. जिसको अल्लाह (तआला) भटका दे उसे कोई रास्ता पर नहीं ला सकता, और अल्लाह (तआला) उन को उन की गुमराही में भटकते छोड देता है।

१८७. यह लोग आप से क्यामत के । बारे में सवाल करते हैं कि वह कब आयेगी । आप कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रव के पास ही है, इस को इस के वक्त पर सिवाय अल्लाह (तआला) के कोई दूसरा जाहिर न करेगा, वह आकाशों और धरती की बहुत वड़ी (घटना) होगी, वह तुम पर अचानक आ पड़ेगी, वह आप से इस तरह पूछते हैं जैसािक आप उस की खोज कर चुके हैं। आप कह दीजिए कि उस का इल्म खास तौर से अल्लाह ही के पास है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते।

१८८. आप कह दीजिए कि ख़ुद मैं अपनी जात ख़ास के लिए किसी फ़ायदे का हक नहीं रखता और न किसी नुकसान का, लेकिन इतना ही जितना कि अल्लाह ने चाहा हो, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत से फायदे हासिल कर लेता, और कोई नुकसान मुभे न पहुँचता,² मैं तो सिर्फ डराने बाला और खुशख़बरी देने बाला हूँ, उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं।

مَنْ يُّضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴿ وَ يَنَارُهُمُ

قُلْ لَآ اَمْلِكُ لِنَفْسِنُ نَفْعًا قَلَا صَوَّا لِلَّا مَا شَآءَ اللهُ \* وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْعَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْحَيْرِ \* وَمَا مَسَنِى الشَّوْءُ ۚ إِنْ آنَا إِلَا نَذِيْدُ وَ بَشِيْرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنْ

दूसरी क्या होगी जो अल्लाह की तरफ से उतरे और फिर यह उस पर ईमान लायें?

ا المامة (साअ:) का मतलब है (क्षण या पल) क्रयामत को साअ: इसलिए कहा गया है कि यह अचानक इस तरह आ जायेगी कि यह सारी दुनिया एक पल में तहस–नहस हो जायेगी या हिसाब की जल्दी के बुनियाद पर क्रियामत के वक्त को साअत से तुलना की गयी है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह आयत इस बात के लिए कितनी बाजेह हैं कि नबी क्ष्म गैब जानने वाले नहीं, गैव जानने वाला केवल अल्लाह तआला खुद है, लेकिन जुल्म और अज्ञान की इन्तिहा है कि इस के बावजूद दीन में विदअत बाले आप क्ष्म को गैव जानने वाले साबित करने की नाकाम कांचिष करते हैं।

१६९. वह (अल्लाह तआला) ऐसा है कि जिस ने तुम्हें सिर्फ एक जान से पैदा किया, और उसी से उसका जोड़ा बनाया, गांकि वह अपने उस जोड़े से सुकून हासिल करे, फिर पित ने पत्नी से नजदीकी की, तो उसे गर्भ रह गया, हल्का-सा, फिर वह उसको लेकर चलती फिरती रही, जब वह भार को महसूस करने लगी, तो पित-पत्नी दोनों अल्लाह से जो उनका मालिक है दुआ करने लगे कि अगर तूने हम को सहीह सालिम औलाद अता कर दी तो हम बहुत शुक्र अदा करेंगे।

**१९०**. तो जब अल्लाह ने दोनों को सहीह सालिम (औलाद) अता किया तो अल्लाह की अता में वह दोनों अल्लाह का साभी ठहराने लगे, <sup>4</sup> इसलिए अल्लाह पाक है उनके शिर्क करने से هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِن لَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا: فَلَتَّا تَعَشْهَا حَلَثُ حَمُلًا خَفِيْفًا فَمَرَّثُ بِهِ \* فَلَتَّا ٱثْقَلَتُ ذَعَواالله رَبَّهُمَا لَهِنَ اتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فَلَتَمَّا أَتْهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَاً أَتْهُمَاءَ فَتَعْلَى اللهُ عَنَا يُشْرِكُونَ ﴿

<sup>े</sup> इस से मुराद हजरत हव्वा हैं, जो हजरत आदम की बीवी वनीं, उनकी पैदाईश्व हजरत आदम से हुई, जिस तरह से نهم के सर्वनाम (जमीर) से, जो एकवचन जाहिर करता है, वाजेह है ا (तफसील के लिए देखिए सूर: निसा, आयत नं १ की तफसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी एक-दूसरे से सुख और सुकून हासिल करे, इसलिए कि एक जिन्स अपने ही जिन्स से ज़्यादा करीव और मुहब्बत कर सकती है, जो सुकून हासिल करने के लिए ज़रूरी है, नजदीकी के बिना यह मुमिकन ही नहीं है |

यानी अल्लाह तआला ने मर्द और औरत दोनों में एक-दूसरे के लिए जो खिचाव और लगाव रखा है, फितरत की यह देन वह जोड़ा बन कर पूरा करते हैं, एक-दूसरे से नजदीकी और मुहब्बत हासिल करते हैं, इसलिए यह सच है कि जो आपसी मुहब्बत पति और पत्नी के बीच होती है, वह दुनिया के किसी दूसरे रिश्ते में नहीं होती।

<sup>3</sup> भारी हो जाने से मुराद, जब बच्चा गर्भ में बड़ा हो जाता है, तो ज्यों-ज्यों पैदाईश्व का बक्त करीब आता जाता है, मौ-वाप के दिल में डर और शक पैदा होता जाता है! (खास तौर से जब औरत को औरत रोग हो) तो इंसान की फितरत है कि डर के सबब अल्लाह की तरफ आकर्षित होते है, इसलिए वे दोनों अल्लाह से दुआ करते हैं और शुक्र अदा करने का वादा करते हैं!

<sup>4</sup> साभ्रीदार बना देने से मुराद या तो बच्चे का नाम ऐसा रखना है, जैसे इमामबख्श, पीरांदत्ता, अब्दश्चम्स बन्दः अली वगौरज, जिस से यह वाजेह होता है कि बच्चा पूर्ला पीर या साधू के (نمرذباش) नजरे करम का नतीजा है, या अपने इस यकीन को जाहिर करे कि हम तो पूर्ला पीर या साधू या पूर्ला कब पर गये थे जिसके नतीजे से बच्चा पैदा हुआ, यह सभी हालतें अल्लाह का साभीदार बनाने की हैं, जो बद्नसीबी से मुसलमानों में भी आम तौर से पाई जाती हैं!

9९9. क्या ऐसों को साभीदार ठहराते हैं जो किसी चीज को न बना सकें, (बल्कि) ख़ुद उन को ही बनाया गया हो |

9९२. और वह उन को किसी तरह की मदद नहीं दे सकते, और वे ख़ुद अपनी मदद नहीं कर सकते ।

9९३. और अगर तुम कोई बात बताने को उन को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर न चलें, तुम्हारे लगाव से दोनों बातें बरावर हैं चाहे तुम उनको पुकारो या चुप रहो।

9९४. हकीकत में तुम अल्लाह को छोड़ कर जिन को पुकारते (इवादत करते) हो वह भी तुम ही जैसे बन्दे हैं, तो तुम उनको पुकारो, फिर उनको चाहिए कि वह तुम्हारा कहना कर दें, अगर तुम सच्चे हो ।

9९४. क्या उन के पैर हैं जिन से वे चलते हों, या उन के हाथ हैं जिस से किसी चीज को थाम सकें, या उनकी अखें हैं जिन से देखते हों, या उन के कान हैं जिन से वे सुनते हैं! आप कह दीजिए कि तुम अपने सभी साभीदारों को वुला लो, फिर मुभे (नुक्रसान पहुँचाने की) उपाय करो, फिर मुभे तिनक मौका न दो!

**१९६**. बेश्वक मेरा सहायक (वली) अल्लाह ही है, जिस ने यह किताब (पाक क़ुरआन) उतारा, और वह नेक लोगों की मदद करता है ।

**१९७**. और तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़ कर पुकारते (इवादत करते) हो वह तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, और न वह अपनी मदद कर सकते हैं। ٱيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ أَنَّ

وَلاَ يَسْتَطِيعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلاَ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۞

وَاِنْ تَكْ عُوْهُمْ إِلَى الْهُلَى لَا يَتَبِعُوْلُمُ ط سَوَآءٌ عَكَيْكُمْ اَدَعُوْتُنُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادًّ اَمُثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْ الكُمْ اِنْ كُنْتُهُ صٰٰ ِقِيْنَ ﴿﴿

ٱلهُمْ ٱرْجُلُّ يَّنْشُوْنَ بِهَآ دَامُ لَهُمْ اَيْنٍ يَّبْطِشُونَ بِهَآ نَامُ لَهُمْ اعْيُنَّ يُّبْصِرُونَ بِهَآ دَامُ لَهُمْ اذَنَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا لَمُّكِا ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ ثُقَ كِيْدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿وَلَا

إِنَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي نَوَّلَ الْكِتْبَ اللهُ وَالَّذِي نَوَّلَ الْكِتْبَ اللهُ وَالْمِي فَالْمُ

وَالَّذِيْنَ تَلُّعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمُ وَلَا ٱنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿

<sup>&#</sup>x27; जो अपनी मदद आप करने के क्राविल न हो, वे भला दुसरों की मदद क्या करेंगे !

१९८. और अगर उनको कोई बात बताने को पुकारों तो उस को न सुनें, और उन को आप देखते हैं कि वह आप को देख रहे हैं और वह कुछ भी नहीं देखते।

9९९. आप माफी का रास्ता अपनायें, भलाई के काम की तालीम दें और जाहिलों से अलग रहें।

२००. और अगर आप को कोई शक शैतान की ओर से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मौग लिया कीजिए, बेशक वह बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है।

२०१. वेशक जो लोग (अल्लाह से) डरते हैं जब उनको कोई शक शैतान की तरफ से आ जाता है तो वह याद में लग जाते हैं, इसलिए अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं।

२०२. और जो बैतानों के पैरो है वह उनको मुसीवत में खींचे ले जाते है फिर वे नहीं रुकते।

२०३. और जब आप कोई मोजिजा उन के सामने पेश नहीं करते तो वह लोग कहते हैं कि आप यह मोजिजा क्यों न लाये | (आप) फरमा दीजिए कि मैं उसकी इत्तेबा करता हूँ जो मुफ पर मेरे रब की तरफ से आदेश भेजा गया है, यह मानो तुम्हारे रब की तरफ से बहुत सी दलीलें हैं और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिये जो ईमान रखते हैं |

२०४. और जब क़ुरआन पढ़ा जाये तो उसे ध्यानपूर्वक सुनो और ख़ामोश रहो, उम्मीद है وَاِنْ تَنْءُوهُمْ إِلَى الْهُلَى لَايَسْبَعُوْا ﴿ وَتَالِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿

> خُنِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجُهِلِيْنَ (99)

وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزْعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ اللهِ النَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٠٠٠

إِنَّ الَّذِيْنَ الَّقَوُا إِذَا مَسَّهُمُ ظَيِفٌ مِّنَ اللَّيْطِينَ تَنَكَرُّوُا فَإِذَا هُمُ ثُّبُصِرُونَ (شُ

وَإِخْوَانُهُمْ يَكُذُونَهُمْ فِي الْغَيْ ثُمَّ لا يُقْصِدُونَ (200)

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِأَيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا الْمُ لَا اجْتَبَيْتَهَا اللهِ الْمُتَبَيِّتَهَا اللهِ الْمُتَبَيِّتُهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وَإِذَا ثُوِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَبِعُوا لَـهُ وَ ٱلْمِسْتُواُ لَعَلَكُهُ ثُرُحُهُونَ (٤٠٠

<sup>े</sup> इस में अल्लाह से डर रखने वालों के बारे में बताया गया है कि वे शैतान से होश्रियार रहते हैं। عليت या طيت उस जेहनी ख़्यालों को कहते हैं जो दिल में आये या ख़्वाब में आये, यहाँ उसे श्रीतान के जिरये डाला गया श्रक के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि शैतान के जिरये श्रक भी जेहनी ख़्यालों में ही पैदा होते हैं। (फतहुल कदीर)

सूरतुल अफाल-८

भाग-९

الجزء ٩

سورة الأنفال ٨

कि तुम पर रहमत हो !

२०५. और (हे इंसान) ! अपने मन में आजिजी और डर कर अपने रब को याद करता रह, सबह और शाम आवाज को कम कर के और गाफिलों में न होना ।

उस की इबादत से घमंड नहीं करते, और उस की पाकीजगी बयान करते और उस को सज्दा करते हैं।

## सूरतुल अंफाल-८

स्र: अंफाल मदीना में उतरी और इस की पंचहत्तर आयतें और दस हक्अ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

وَاذْكُرٌ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوةِ وَ الْأَصَالِ وَ لَا تُكُنُّ مِّنَ الْغَفِلِينَ ﴿205

य्वा الله عند الله عند الله الله الله عند الله وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يُسُجُّلُ وَنَ 300

٩

بشيع الله الرّحين الرّحينم

﴿ لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرَآنِ وَالغَوَّا ﴾

"यह क़ुरआन मत सुनो और घोर करो |" (सूर: हा॰ मीम॰ सज्दा-२६)

उन से कहा जा रहा है कि इसके वजाय अगर गौर से सुनो और चुप रहो, तो श्वायद अल्लाह तआला तुम्हें हिदायत अता कर दे, इस तरह तुम अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाओ । कुछ आलिम इसे आम तौर से लेते हैं यानी जब भी क़्रआन पढ़ा जाये चाहे नमाज हो या नमाज न हो सब को चुप हो कर सुनने का आदेश है, इस आम हुक्म से भाव निकाल कर जोर से पढ़ी जाने वाली नमाजों में मुक्तदी (नमाज में इमाम के सिवाय सभी नमाजियों को कहते हैं) के सूर: फ़ातिहा पढ़ने को भी क़ुरआन के इस हुस्म के खिलाफ़ मानते हैं, जब कि ऊंची आवाज से पढ़ी जाने वाली नमाजों में इमाम के पीछे सूर: फातिहा पढ़नें के लिए हुक्म नबी 🐒 से सहीह हदीसों से साबित है, जैसािक इस के मक्की होने से भी साबित होता है, लेकिन अगर इसे आम तौर से मान भी लिया जाये तब भी इस आम से मुक्तदियों को नबी 🗯 ने निकाल दिया, और इस तरह इस आयत के आम होने के बाद भी ऊँची आवाज से पढ़ी जाने वाली नमाजों में मुक्तिदियों को सूर: फातिहा जरूर पढ़नी होगी, क्योंकि क़ुरआन के इस आम हक्म से मुक्तिदियों की छूट के लिए सहीह हदीस और ठोस हदीसों से सावित होता है।

<sup>&#</sup>x27; यहाँ काफिरों को कहा जा रहा है जो क़ुरआन के पढ़ते बक़्त चोर करते थे और अपने साथियों से कहते थे :

9. ये लोग आप से जंग में मिले माल के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि जंग से हासिल माल अल्लाह के हैं और रसूल के हैं, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और अपने आपसी रिश्तों को सुधारो और अल्लाह तआला और उस के रसूल के हुक्म की इताअत करो अगर तुम ईमानवाले हो।

२ बस ईमान वाले ही ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह (तआला) का बयान होता है तो उन के दिल उर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनायी जाती हैं तो वे आयतें उन के ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं और वह लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं।

श. जो कि नमाज पावन्दी से पढ़ते हैं और हम ने जो कुछ उनको दिया है वे उस में से खर्च करते हैं ।

४ सच्चे ईमानवाले यही लोग हैं, उन के लिए बड़े पद हैं उन के रब के पास और मगिफरत और इज़्जत की रोजी है । يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ وَقُلِ الْاَنْفَالُ بِثْنِهِ وَالرَّسُّولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَاَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَكَ إِنْ كُنْتُهُ مُّتُومِنِيْنَ ①

اِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ ذَادَتُهُمْ اِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ﴿

الَّذِيْنَ يُقِينُهُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمُ

ٱۅڵؠۣڬ ۿؙۿؙؙ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿ لَهُمْ دَرَجْتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿ أَ

<sup>े</sup> عنى किलमा عنى किलमा का बहुवचन (जमा) है, जिसका मतलब है ज़्यादा, ये उस माले गनीमत को कहा जाता है जो काफिरों के साथ जंग में हाथ लगे, इसे अंफाल इसिलए कहा जाता है क्योंकि यह उन चीजों में से है जो पहले के उम्मतों के लिए हराम थी, यानी यह मुसलमानों के लिए एक जाइद चीज जायेज की गयी है या इसिलए कि ये जिहाद के बदला से (जो आख़िरत में मिलेगा) एक अधिक चीज है, जो कई बार दुनिया ही में मिल जाती है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस का मतलब यह हुआ कि बयान किये तीनों बातों के अनुसार अमल किये बिना ईमान पूरा नहीं | इस से अल्लाह का डर (तकवा), आपस में सम्बन्धों का सुधार, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्क के हुबम की पैरवी की फजीलत को वाजेह किया गया है, ख़ास तौर से जंग में मिले माल के बेटबारे में इन तीनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है |

उं इन आयतों में ईमानवालों के चार अवसाफ बताये गये हैं । १. यह अल्लाह और उस के रसूल क्कि हुक्म की पैरवी करते हैं, न िक केवल अल्लाह का या कुरआन का, २. अल्लाह का बयान सुन कर उसकी बड़ाई और अजमत के असर से दिल कौप उठते हैं, ३. कुरआन पढ़नें से उन के ईमान में बढ़ोत्तरी होती है, ४. वे अपने रब पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल का मतलब है कि जाहिरी असबाबों को अपनाने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करते हैं, यानी जाहिरी असबाब से मुंह नहीं मोड़ते क्योंकि उनको अपनाने का अल्लाह ने हक्म दिया है ।

الجزء ٩

सूरतुल अंफाल-८

४. जैसा कि आप के रब ने आप के घर से सच के साथ आप को निकाला, और मुसलमानों का एक गुट इस को भारी समभता था।

- ६. वह वाजेह हो जाने के बाद सच के वारे में आप से भगड़ा कर रहे थे जैसेकि वह मौत की ओर हांके जा रहे हों और (उसे) देख रहे हों
- 9. और तुम लोग उस वक्त को याद करो कि जब अल्लाह तुम से उन दो गुटों में से एक का वादा करता था कि वह तुम्हारे हाथ आ जायेगा, और तुम इस उम्मीद में थे कि बिना हथियारों वाला गुट तुम्हारे हाथ आ जाये, और अल्लाह तआला को कुबूल था कि अपने हुक्म से सच का सच होना साबित कर दे और उन काफिरों की जड़ काट दे!
- तािक सच का सच होना और झूठ का झूठ होना सािबत कर दे, चाहे ये मुजरिम लोग पसन्द न करें ।
- ९. उस बक्त को याद करो जब कि तुम अपने रब से दुआ कर रहे थे, फिर अल्लाह तआला ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम को एक हजार फरिश्तों से मदद दूगा जो लगातार चले आयेंगे<sup>12</sup>

كُمَّاً اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ رَ وَاِنَّ فَوْلِقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُوْهُوْنَ ﴿

يُجَادِنُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْنَ مَا تَبَيَّنَ كَانَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى الْهُوتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّآبِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُولِيْدُ اللهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكُلِمْتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ ۖ

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكُوهَ الْمُأطِلَ وَلَوْكُوهَ الْمُجُومُونَ ﴿

اِذْ تَسُتَغِيْتُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمُّ اَنْ مُعِدُّكُمْ بِالْفِقِنَ الْمَنْإِكَةِ مُوْدِفِيْنَ ﴿

<sup>ं</sup> यानी या तो तिजारिती क्राफिला तुम्हें मिल जायेगा, जिस से तुम्हें लड़ाई के विना बहुत ज्यादा माल-सामग्री मिल जायेगी, दूसरी हालत में कुरैंच की सेना से तुम्हारा मुकविला होगा और तम्हारी जीत होगी और जग से मिले माल-सामग्री मिलेगी।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस जंग में मुसलमानों की तादाद ३९३ थी, जब कि काफिर उन के तीन गुने (यानी) लगभग एक हजार थे, फिर मुसलमान निहत्थे थे और बिना हथियार के थे, जबिक काफिरों के पास असलहों की ज्यादती थी। इन हालात में मुसलमानों को सहारा केवल अल्लाह ही की ताकत का था, जिस से वे रो रो कर विनती कर रहे थे, खुद नबी करीम क्ष एक खैमें में आग्रहपूर्ण (गिरिया व जारी) में लीन थे। (सहीह बुखारी किताबुल मगाजी) इसलिए अल्लाह तआला ने दुआयें कुबूल की और एक हजार फरिश्ते एक-दूसरे के पीछे लगातार मुसलमानों की मदद के लिए आ गये।

90. और अल्लाह (तआला) ने यह मदद सिर्फ इस सबव से की कि ख़ुशख़बरी हो और तुम्हारे दिलों को सुकून हो जाये, और जीत सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है, वेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा ताकृत वाला और हिक्मत वाला है।

99. उस वक्त को याद करो, जबिक (अल्लाह तआला) तुम पर ऊंघ तारी कर रहा था, अपनी ओर से सुकून अता करने के लिए 12 और तुम पर आकाश से पानी बरसा रहा था कि इस पानी के जरिये तुम को पाक कर दे और तुम से सैतानी शंकाओं को दूर कर दे, और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पांव जमा दे।

9२. उस वक्त को याद करो, जब कि आप का रव फरिश्तों को हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओं | मैं अभी काफिरों के दिलों में डर डालता हूँ | इसलिए तुम गर्दनों पर मारो और उन के जोड-जोड पर चोट लगाओ |

93. यह इस बात की सजा है कि उन्होंने अल्लाह की और उस के रसूल की मुखालफत की और जो अल्लाह की और उस के रसूल की मुखालफत करते हैं तो अल्लाह तआला सख़्त सजा देने वाला है! وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا الشُّرَى وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ قُلُوْبُكُمْ ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ (أَ)

إِذْ يُغَشِّ يُكُمُ النَّعَاسَ اَمَنَةً قِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ قِنَ السَّمَاءِ مَا َءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُنْ هِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطِنِ وَلِيَرْ بِطَ عَلَى قُنُوْبِكُمُ وَيُثَيِّتَ بِهِ الْاَقْسَ امَر (أُنَّ)

إِذْ يُوْحِنُ رَبُكَ إِلَى الْمَكَيْكَةِ اَنْ مَعَكُمْ فَتَخِبْتُوا الَّذِيْنَ امَنُوُ الْاسَاكُقِى فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (1)

ذٰلِكَ بِأَنْهُمُ شَآقُوااللهُ وَرَسُولَهُ ۚ وَصُ يُّشَاقِقِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَيايُلُ الْعِقَابِ (1

पानी फरिश्तों का उतारना तो सिर्फ खुशखबरी और तुम्हारे दिलों के सुकून के लिए था, बल्कि असल मदद तो अल्लाह की तरफ से थी, जो फरिश्तों के बिना भी तुम्हारी मदद कर सकता था, फिर भी इस से यह समभना भी जायेज नहीं कि फरिश्तों ने जंग में हिस्सा नहीं लिया | हदीसों से मालूम होता है कि जंग में फरिश्तों ने हिस्सा लिया और कई काफिरों का कत्ल भी किया, (देखिए सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम किताबुल मगाजी व फजायेल अस्सहाबा)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ओहुद की जंग की तरह बद्र के जंग में भी अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर उठिय तारी कर दिया, जिस से उन के दिलों के भार हल्के हो गये और सुकून व आराम की एक खास हालत उन पर असरअंदाज हो गयी ।

सूरतुल अंफाल-८

भाग-९

الجزء ٩

سورة الأنفال ٨

9४. तो यह सजा का मजा चखो और ध्यान रहे कि किफरों के लिए आग का अजाब मुकर्रर ही है।

9४. हे ईमानवालो! जब तुम काफिरों से मुठभेड़ करो तो उन से पीठ मत फेरना!

9६. और जो शब्स उन से उस मौका पर पीठ फेरेगा, लेकिन अगर कोई लड़ाई के लिए पैतरा बदलता हो या जो अपने गुट की तरफ पनाह लेने आता हो, (वह अलग है) बाकी दूसरा जो ऐसा करेगा वह अल्लाह के गजब को पायेगा, और उसका ठिकाना नरक होगा और वह बहुत ही बुरा स्थान है।

9७. तो तुम ने उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह तआला ने उन्हें कत्ल किया,<sup>2</sup> और आप ने (धूल की मुट्टी) नहीं फेकी, लेकिन अल्लाह तआला ने फेकी,<sup>3</sup> और ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से उनकी कोशिश का बहुत ज्यादा अज अता करे<sup>4</sup> वेशक अल्लाह तआला ज्यादा सुनने ذُلِكُمُ فَذُوْقُوهُ وَآنَ لِلْكَفِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿ يَايُهُمُ الَّذِيْنَ امْنُوْآ اِذَا لَقِينَتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿ وَمَنْ يُّولِّهِمْ يَوْمَهِنِ دُبُرَةً اِللَّامُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ آوُمُتَحَيِّزُ الِلْ فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَب قِنَ اللَّهُ وَمَا وْمُنَحَيِّزُ الِلْ فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَب قِنَ اللَّهُ وَمَا وْمُنَحَيِّزُ الِلْ فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بِغَضَب

فَكُمْ تَقْتُكُوْهُمْ وَالْكِنَّ اللهَّ قَتَلَهُمُّ وَالْكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمُّ وَمَا رَمِّيَةً وَلَكِنَّ اللهَ وَلَى اللهَ وَلَى اللهَ وَلَى اللهَ وَلَى اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ اللهُ وَمِنْكُ اللهُ وَصَلَاً اللهُ اللهُ

ا زحنًا (ज्ञहफन) किलमा का मतलब है एक-दूसरे के सामने होना और संघर्ष करना, यानी मुसलमान और काफिर जब सामने हो कर लाम बन्दी करें तो पीठ फेर कर भागने का हुक्म नहीं है ।

यानी बद्र की लड़ाई की यह सारी तफ़सील तुम्हारे सामने पेश कर दिया गया है और जिस-जिस तरह से अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है, उसकी बजाहत के बाद तुम यह न समभ लेना कि काफ़िरों का कत्ल यह तुम्हारा कारनामा है | नहीं, बल्कि यह अल्लाह ही की मदद का नतीजा है, जिस के सबब तुम्हें यह ताकत मिली, इसलिए हकीकत में उनका कत्ल करने बाला अल्लाह तआला है |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> बद्र की लड़ाई में नबी \* ने ककरियों को मुट्ठी में भर कर काफिरों की तरफ फेंका था, जिसे एक तो अल्लाह तआला ने काफिरों के मुंह और अखों तक पहुँचा दिया | दूसरे उस में यह गुण पैदा कर दिया कि जिस के सबब उनकी आखों के आगे अधेरा छा गया और उन्हें कुछ नहीं दिखायी देता था, यह मोजिजा भी, जो उस वक्त अल्लाह की मदद से जाहिर हुआ, मुसलमानों की कामयाबी में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ |

<sup>4</sup> كبر (बलाअन) यहाँ एहसान के मतलब में इस्तेमाल हुआ है, यानी अल्लाह का यह समर्थन (ताईद) व रहमत अल्लाह का एहसान है, जो ईमानवालों पर हुआ |

सूरतुल अंफाल-न

भाग-९

الجزء ٩

سورة الأنفال ٨

वाला ज्यादा जानने वाला है।

१८. (एक बात तो) यह हुई (दूसरी बात है) कि अल्लाह तआला को काफिरों की चाल को नाकाम करना था ।

9९. अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वह फैसला तुम्हारे सामने है, और अगर एक जाओ तो यह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, और अगर तुम फिर भी वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे और तुम्हारा समुदाय तुम्हारे तिनक काम नहीं आयेगा, चाहे कितनी ज्यादा तादाद हो, तथा हकीकत बात यह है कि अल्लाह तआला ईमानवालों के साथ है!

२०. हे ईमानवालो! अल्लाह का और उस के रसूल (संदेशवाहक) का कहना मानो और उस (का कहना मानने) से मुंह न फेरो सुनते जानते हुए |

२१. और तुम उन लोगों की तरह न होना जो दावा तो करते हैं कि हम ने सुन लिया, हालाँकि वह सुनते (सुनाते) कुछ नहीं ।

२२. बेंश्वक बहुत बुरी मख़लूक अल्लाह तआला के करीब वे लोग हैं जो वहरे हैं, गूंगे हैं जो कि तिनक भी नहीं समभते |

२३. और अगर अल्लाह (तआला) उन में कोई अच्छाई देखता तो उन को सुनने की ताकत अता करता, और अगर उन को अब सुना दे तो जरूर मुंह फेरेंगे, विमुख होते हुए <sup>12</sup>

ذٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَفِرِيْنَ 📵

إِنْ تَسْتَفْتِحُواْ فَقَلْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُواْ فَهُوَ فَقَلْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُواْ فَهُوَدُوْ الْعُلْ، تَنْتَهُواْ فَهُوكُ وَالْعُلْ، وَلَنْ تَعُودُ وَالْعُلْ، وَلَنْ تَعُودُ وَالْعُلْمُ فَيْنَا وَلَوْ كَثُرَتُ " وَلَنْ تَلْمُ مَنْ اللّٰهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (أَنْ اللّٰهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (أَنْ )

اَلَيْهَا اللهِ يَنَ امَنُوْآ اَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تُوَلُّوا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿

> وَلَا تَكُوْنُواْ كَالَّذِيْنَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (2)

إِنَّ شَوَّ الدَّوَآتِ عِنْكَ اللهِ الضُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿2

وَلُوْعَلِمَ اللهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ا

<sup>े</sup> यानी सुन लेने के बावजूद उस के ऐतबार से अमल न करना यह काफिरों का तरीका है, तुम इस तरीका से बचो । अगली ही आयत में ऐसे लोगों को गूँगा, बहरा, अनपढ़ और नासमझ बताया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पहले सुनने से मुराद लाभकारी सुनना है, इस दूसरे सुनने से प्राकृतिक रूप (फितरी तौर) से सुनने की ताकत है । यानी अगर अल्लाह तआ़ला उन्हें सच बात सुना भी देता, तो चूंकि उन के

देने वाला है।

भाग-९ 304

الجزء ٩

سورة الأنفال ٨

२४. हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह और रसूल के हुक्मों की पैरवी करो, जब कि रसूल तुम को तुम्हारी जिन्दगी बख़्य विषय की तरफ बुलाते हों, और याद रखो कि अल्लाह तआला इंसान के और उस के दिल के बीच आड़ बन जाता है, और बेश्वक तुम्हें अल्लाह ही के पास जमा होना है । २४. और तुम ऐसी मुसीबत से बचो कि जो खास तौर से उन ही लोगों पर नाजिल न होगी जो तुम में से उन गुनाहों के दोषी हैं, और यह जान रखो कि अल्लाह तआला बहत सख्त सजा

२६. और उस हालत को याद करो, जब कि तुम धरती पर थोड़े थे, कमजोर माने जाते थे, इस डर में रहते थे कि तुम को लोग उचक न लें, तो अल्लाह ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी और तुम को अपनी मदद से ताकत अता की और तुम को पक्रीजा रिज़्क अता किये, तािक तुम सुक्र करों।2

२७. हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह और रसूल (के हक) का हन्न (ख्यानत) न करो और अपनी सुरक्षित चीजों में विश्वासघात (ख्यानत) न करो,<sup>3</sup> और तुम जानते हो |

يَّاكَيُّهُا الَّذِينُ الْمَثُوااسْتَجِيْبُوُالِلْهُ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُخْجِيْنُكُمُ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللَّهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَوْءَ وَقَلْهِ ﴾ وَ اَنَّةَ اللَّهُ يَحُشُرُونَ ﴿

وَاتَّقُوْ ا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَةً ، وَاعْلَمُوۤ آنَ الله شَيدِيْدُ الْعِقَابِ (25)

وَاذْكُرُوْاَ إِذْ اَنْتُمْ قَلِيُكُ مُّسُتَضْعَفُونَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأُولِكُمْ وَايَّكَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٤٠)

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَحُونُوااللهُ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُواۤ اَمْنٰتِكُو وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

दिल में सच जानने की खोज ही नहीं, इसलिए वे लगातार इस से मुंह फेरते रहेंगे !

<sup>े</sup> इस से मुराद या तो बन्दों का एक-दूसरे पर हक है, जो बिना किसी तरह के आम और ख़ास की छूट के जुल्म करते हैं या वे आम अजाब हैं, जो बारिश्व की अधिकता, या वाढ़ आदि धरती और आकाश की मुसीवत की शक्ल में नाजिल होते हैं और सवाव व अजाब दोनों के करने वाले बराबर से असरअंदाज होते हैं, या कुछ हदीसों में सवाव के कामों का हुक्म देना और गुनाह के कामों से रोकने को छोड़ देने से जिन अजाब की चेतावनी (तबीह) का बयान किया गया है, वह मुराद है !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मक्की जिन्दगी की कठिनाईयों और डर का बयान और उस के बावजूद मदीने की जिन्दगी में अमनो अमान और ख़ुञ्चहाली जो अल्लाह की रहमत से हासिल हुई उसका बयान है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अल्लाह तआला और रसूल 🖔 के हकों में ख़्यानत का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष रूप (जाहिरी

भाग-९

الجزء ٩ 305

سورة الأنفال ٨

**२५.** और तुम इस वात को जान रखो कि तुम्हारा धन और तुम्हारी औलाद एक इम्तेहान के लिए हैं, (और इस बात को भी जान रखो) कि अल्लाह तआला के पास बहुत बड़ा बदला है |

२९. हे ईमानवालो! अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह (तआला) तुम्हें एक फैसले की चीज अता करेगा, और तुम से तुम्हारे गुनाह दूर करेगा और तुम को माफ कर देगा और अल्लाह (तआला) बड़ा फज्ल वाला है |

३०. और उस घटना (वाक्रेआ) का भी जिक्र कीजिए, जबिक काफिर लोग आप के बारे में साजिश्व कर रहे थे कि आप को बंदी वना लें या आप को कत्ल कर दें या आप को देश निकाला दे दें,<sup>2</sup> और वह अपनी साजिश्व कर रहे थे और अल्लाह तआला अपनी योजना बना रहा था और अल्लाह तआला सब से बेहतर योजना बनाने वाला है | وَاغْلُمُوٓۤا اَنَّهَا ۗ اَمُوالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتُنكَةٌ ۗ وَانَّ اللهَ عِنْدَةَ اَجُرُّ عَظِيْمٌ ﴿ عَٰ

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلُ لَكُمُّ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمُّ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ ا وَاللهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ (29)

وَإِذْ يَمْكُوْمِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْنِيَّوُكَ أَوْيَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُونَ لَا وَيَمْكُوُونَ وَيَمْكُوُ اللهُ الله وَاللهُ خَيْرُ الْلِكِرِيْنَ ۞

तौर) से तो अल्लाह और रसूल 💃 के आज्ञाकारी (फ़रमबिरदार) बन कर रहें, अकेले में उस के खिलाफ काम करें | विश्वासघात यह भी है कि किसी जरूरी काम को छोड़ दे और निषेधित काम को करे | और (رَنَحُونُوا اَنَاتِكُم) का मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान के पास कोई चीज हिफाजत के इरादे से रखे, उस में विश्वासघात न करे |

- माल और औलाद की मुहब्बत ही किसी इंसान को आम तौर से विश्वासघात (ख्यानत) करने पर और अल्लाह और रसूल क्रूं के हुक्म तोड़ने पर मजबूर करता है, इसलिए इनको मुसीबत (परीक्षा) कहा गया है, यानी इसके जिरये इंसान का इम्तेहान लिया जाता है कि उनकी मुहब्बत के साथ यकीन और हुक्म की पैरवी की मांग को पूरा करता है या नहीं ? अगर वह पूरा करता है, तो समभ लो वह अपने इम्तेहान में कामयाब हो गया, उसकी दूसरी शक्ल में नाकाम | इस हालत में यह माल और औलाद उसके लिए अल्लाह के अजाब को भोगने का सबब बन जायेंगे |
- <sup>2</sup> यह उस साजिश का बयान है जो मक्का के मूर्तिपूजक नेताओं ने एक रात दारुन नदवा में तैयार किया था, आखिर में यह तय किया गया कि हर जाति के युवकों को आप अब के कत्ल करने के लिए तैनात किया जाये, ताकि किसी एक को कत्ल के बदले में कत्ल न किया जा सके बल्कि धन देकर जान छूट जाये।

39. और जब उन के सामने हमारी आयतें पढ़ी जातीं हैं तो कहते हैं कि हम ने सुन लिया, अगर हम चाहें तो हम भी इसकी तरह कह दें, यह तो कुछ भी नहीं सिर्फ पूर्वजों की बिना सुबूत की बातें हैं।

३२. और जबिक उन लोगों ने कहा, हे अल्लाह! अगर यह क़ुरआन हकीकृत में आप की तरफ से है, तो हम पर आकाश से पत्थर बरसा, या हम पर कोई तकलीफ देने वाला आजाब नाजिल कर दें।

**३३**. और अल्लाह (तआला) ऐसा न करेगा कि उन में आप के होते हुए उन को अजाब दे, और अल्लाह (तआला) उनको अजाब न देगा<sup>1</sup> इस हालत में कि यह तौवा भी करते हों |

३४. और उन में क्या बात है कि उन को अल्लाह (तआला) सजा न दे, बावजूद कि वे लोगों को मस्जिदे हराम से रोकते हैं, जबिक वह लोग इस मस्जिद के संरक्षक (निगरी) नहीं, उसके संरक्षक अल्लाह के फरमांबरदारों के सिवाय कोई नहीं, लेकिन उन में ज्यादातर लोग इल्म नहीं रखते।

३५. और उन की नमाज काअबा के क़रीब सिर्फ यह थी, सीटियां बजाना और तालियां बजाना<sup>2</sup> तो अपने कुफ़ के सबब इस अजाब का मजा चखो। وَإِذَا تُتُلُ عَلَيْهِمُ النِّنَا قَالُوا قَدْسَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ لَهٰذَا وَإِنْ لَهٰذَا إِلَّا اَسَاطِنْيُرُ الْأَوَّلِيْنَ (3)

وَ إِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِالَ فَآمُطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّبَآءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَ ابِ اليْجِ (3)

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَنِّ بَهُمْ وَانْتَ فِيهِمْ لَوَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (3)

وَمَا لَهُمُ اللَّا يُعَنِّ بَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْسُنْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْاَ اَوْلِيَاءَهُ ﴿ إِنْ اَوْلِيَا وَهُ إِلَّا النُّشَقُونَ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمُ لا يُعْلَمُونَ (39)

وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمْ عِنْدَا الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً ﴿ فَنُاوْقُوا الْعَنَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ 3

यानी रसूलों की मौजूदगी में क्रौमों पर अजाब नहीं आता, इसलिए आप 5 की मौजूदगी भी उन लोगों के अमनो अमान से रहने का सबब थी।

मूर्तिपूजक जिस तरह अल्लाह के घर (ख़ानये काअबा) का नंगे होकर तवाफ करते थे, उसी तरह तवाफ करते वक्त मुंह में उंगलिया डाल कर सीटिया बजाते थे और तालिया बजाते थे, इसको भी यह इवादत और सवाब का काम समक्षते थे, जिस तरह आज भी अनपढ़ सूफी मिलादों और आस्तानों पर नाचते हैं, ढोल पीटते और धमालें डालते हैं, यही हमारी नमाज और इवादत (अराधना) है, नाच-नाच कर अपने यार (अल्लाह) को मना लेंगे।

३६. बेशक यह कािफर लोग अपना माल इसिलए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह के मार्ग से रोकें, तो ये लोग अपना माल खर्च करते ही रहेंगे, फिर वह धन उन के लिए पश्चाताप का सबब बन कर रह जायेंगे, फिर पराजित हो जायेंगे, और कािफरों को नरक की तरफ जमा किया जायेगा।

इसिलिए कि अल्लाह (तआला) नापाकों को पाकों से अलग कर दे, और नापाकों को एक-दूसरे से मिला दे, फिर उन सब को इकट्ठा करे, फिर उन सब को नरक में डाल दे, ऐसे लोग पूरी तरह से नुक्रसान में हैं।

३८. आप काफिरों से कह दीजए कि अगर यह लोग हक जायें तो इन के सारे गुनाह जो पहले कर चुके हैं, माफ कर दिये जायेंगे ' और अगर अपनी वही रीति रखेंगे तो पहले के (काफिरों के) लिए नियम लागू हो चुका है ।

39. और तुम उन से उस समय तक संघर्ष करो कि उन के अकीदा में बिगाड़ न रहे<sup>2</sup> और धर्म अल्लाह ही का हो जाये, फिर अगर यह एक जायें तो अल्लाह (तआला) उनके अमलों को खुब देखता है।

४०. और अगर मुंह फेरें, तो यकीन रखें कि अल्लाह (तआला) तुम्हारा दोस्त है, वह अच्छा दोस्त और अच्छा मददगार है। إِنَّ الَّذِينُ كَفَرُوْا يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ لِيَصُنُّ وَا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

لِيَوِيْزَ اللهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ لْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرُكُهُ لَهُ جَبِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِيْ جَهَلْمَ الْوَلْبِكَ هُمُ الْخِيرُونَ (3)

قَلْ لِلَّانِ يُنَ كَفَرُوَّا إِنْ يَّنْتَهُوْ ايُغْفَرُ لَهُمُ مَّا قَلُ سَلَفَ وَإِنْ يَعُوْدُوْ افَقَلُ مَضَتُ سُنْتُ الْاَوَّلِيْنَ (38)

وَقَاتِلُوهُمُ حَثَّىٰ لاَ تَكُوْنَ فِتُنَةٌ ۚ وَيَكُوْنَ الرِّيْنُ كُلُّهُ لِلْهِ ۚ فَإِنِ الْتَهَوُ ا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ ﴿ ﴾

وَإِنْ تَوَلَّوا فَاعْلَمُواْ اَنَّ اللهَ مَوْلَـكُمُ<sup>ا</sup> فِيَعْمَ النَّصِيُرُ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> रुक जाने का मतलब मुसलमान हो जाना है, जिस तरह हदीस में भी है, "जिस ने इस्लाम धर्म कुबूल करके सवाब का रास्ता अपना लिया, उससे उसके गुनाहों की पूछ-ताछ नहीं होगी, जो उसने जाहिलियत में किये होंगे, और जिसने इस्लाम धर्म कुबूल करके भी बुराई न छोड़ी, उस से पहले और बाद सभी अमलों का हिसाब होगा | (सहीह बुखारी) एक दूसरी हदीस में है:

<sup>•</sup>इस्लाम पहले के गुनाहों को मिटा देता है । (मुसनद अहमद, भाग ४, पेज, ९९)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> फित्ना से मुराद है शिर्क (मिश्रणवाद) यानी उस समय तक जिहाद जारी रखो जब तक शिर्क खत्म न हो जाये ।

४१. और जान लो कि तुम जिस तरह का जो भी लड़ाई का माल (परिहार) हासिल करो उस में से पांचवा हिस्सा तो अल्लाह<sup>2</sup> और रसल और रिश्तेदारों और यतीमों और गरीबों और मुसाफिरों के लिये हैं, अगर तुम ने अल्लाह पर ईमान रखा है और उस पर जो हम ने अपने बन्दे पर उस दिन उतारा है जो सच और झठ के बीच विलगाव का<sup>3</sup> था, जिस दिन दोनों सेनायें भिड़ गई थीं, और अल्लाह हर चीज पर क़दरत रखने वाला है।

सूरतुल अंफाल-८

४२. जबिक तुम करीब के किनारे पर और वे दूर के किनारे पर थे, और काफिला तुम से (बहुत) नीचे थे, अगर तुम आपस में वादा करते तो मुकर्रर वक्त पर पहुँचने में इख़्तिलाफ कर जाते, लेकिन अल्लाह को एक काम कर ही डलाना था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो नाश हो वह दलील पर (यानी तय जानकर) नाश हो और जो जिन्दा रह जाये वह भी दलील पर (सच पहचान कर) जिन्दा रहे और अल्लाह अच्छी तरह सुनने वाला जानने वाला है।

وَاعْلَمُوا آنَّهَا غَنِهُ تُمْ مِّنْ ثَنَّى إِنَّا لَيْهِ خُبُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرُنِي وَالْيَتْلَى وَالْمُسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ انْ كُنْتُمْ امَنْتُمْ بالله وَمَا آنُزُلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَر الْتَقَى الْجَمْعُنِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي يُرُّ ( 4 )

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُنْ وَوِالدُّنْ نِيَا وَهُمْ بِالْعُنْ وَوَالْقُصْوى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ اللَّهِ لَوْ تَوَاعَدُ تُكُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْبِيعْدِ الْوَلْكِنُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ آمُرًّا كَانَ مَفْعُوْلًا لَا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّ يَخيلي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴿ وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيْمٌ (4)

<sup>े</sup> गनीमत (परिहार) से मुराद वह माल है जो लड़ाई में काफिरों को हरा के हासिल किया जाता है. पहले की कौमों में यह रीति थी कि लड़ाई के ख़त्म होने के बाद गनीमत को जमा किया जाता और आकाश से आग आकर उसे जला कर भस्म कर देती, लेकिन मुसलमानों के लिये गनीमत जायेज बना दिया गया और जो माल बिना लड़ाई, सुलह या कर (जिज्या) के जरिये हासिल हो उसे "फैय" कहा जाता है, कभी गनीमत को भी "फैय" कहा जाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अल्लाह का लफ़्ज सिर्फ अच्छे के लिए या इसलिये है कि हर चीज का हक़ीक़ी मालिक तो वही है और हुक्म भी उसी का चलता है, मुराद अल्लाह और रसल के हिस्सा से एक ही है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> बद्र की लड़ाई १७ रमजानुल मुवारक २ हिजरी को हुई, उस दिन को यौमुल फ़ुरकान इसलिए कहा गया कि यह काफिरों और मुसलमानों के बीच पहली लड़ाई थी, और मुसलमानों को जीत और असर गल्वा करके यह साबित कर दिया कि इस्लाम सच है और कफ और शिर्क (बहदेववाद) झूठ है ।

४३. जब कि तुझे तेरे सपने में अल्लाह ने उन की तादाद कम दिखाई, अगर उन को ज़्यादा दिखाता तो तुम बुजदिल बन जाते और इस बारे में आपसी इिल्तिलाफ करते, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, बेश्वक वह सीनों की बातों को जानने वाला है।

४४. और जब कि उस ने मिलने के समय उन्हें तुम्हारी नजर में बहुत कम दिखाया और तुम्हें उन की नजर में कम दिखाया, ताकि अल्लाह (तआला) उस काम को आखिर तक पहुँचा दे, जो करना ही था, और सभी उमूर अल्लाह ही की ओर फेरे जाते हैं।

४४. हे ईमानवालो! जब तुम किसी (विरोधी) सेना से भिड़ जाओ, तो अड़ जाओ और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो, ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो |

४६. और अल्लाह की और उस के रसूल के हुक्म की इताअत करते रहो, आपस में इ़िलेलाफ मत रखो, नहीं तो बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी, और सब्र व यकीन रखो, वेशक अल्लाह तआला सब्र करने वालों के साथ है।

४७. और उन लोगों जैसे न बनो, जो घमंड करते हुए और लोगों में अभिमान करते हुए अपने घरों से चले और अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, जो कुछ वह कर रहे हैं अल्लाह उसे घेर लेने वाला है। إِذْ يُرِيْكَهُمُ اللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيُلَا اللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيُلَا ا وَكُوْ اَرْكُهُمُ كَثِيْرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعُتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ الآنَّ عَلِيْمُ بِنَاتِ الصُّدُورِ (4)

وَإِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي اَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِى اللهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا مَوَالَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4)

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوَّا إِذَا لَقِيْتُمُ فِئَةً فَا**ثْبُتُوُّ**ا وَ**اذْكُرُوا اللَّهَ** كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿ فَأَ

وَ اَطِیْعُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَـٰنُ هَبَ رِیْحُکُمْ وَاصْبِرُوا ط اِنَّ اللهَ صَعَ الصَّبِرِیْنَ ﴿ ۖ

وَلَا تَتُكُونُوُا كَالَّانِ بْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَادِهِمْ بَطَرًّا قَرِئًا ۚ النَّاسِ وَيَصُنُّ وُنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطٌ ﴿

अल्लाह तआला ने नबी क्क को सपने में मूर्तिपूजकों की तादाद कम दिखायी और वही तादाद आप कि ने सहाबा के सामने वयान कर दी, जिस से उनकी हिम्मत बढ़ गई, और इस के खिलाफ काफिरों की तादाद ज़्यादा दिखायी जाती तो सहाबा के दिलों में बुजदिली पैदा होती और आपसी इिख्तिलाफ पैदा होने की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने इन दोनों हालतों से मुसलमानों को बचा लिया।

४८. और जब कि उनके अमलों को बैतान उन्हें सुशेभित (जीनत वाला) दिखा रहा था और कह रहा था कि इंसानों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं हो सकता, मैं खुद तुम्हारा समर्थक (हिमायती) हूँ, लेकिन जब दोनों गुट जाहिर हुए, तो अपनी एडियों के बल पीछे पलट गया और कहने लगा कि मैं तो तुम से अलग हूँ, मैं वह देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, मैं अल्लाह से डरता हूँ, और अल्लाह (तआला) सख्त अजाब वाला है

४९. जब कि मुनाफिक (इयवादी) लोग कह रहे थे और वह भी जिनके दिलों में रोग था<sup>2</sup> कि उन्हें तो उन के धर्म ने धोके में डाल दिया है, और जो भी अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह तआला बेशक जबरदस्त और हिक्मत वाला है |

५०. और काश कि तू देखता जबिक फरिश्ते काफिरों की जान निकालते हैं, उन के मुंह और कमर पर मार मारते हैं (और कहते हैं) तुम जलने के अजाब का मजा चखो ।3

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَلِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لِّكُمُ \* فَلَمَّنَا تَوَآءَتِ الْفِعُ ثَنِ نَكَصَ عَلْ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنْ بَرِئِی \* قِنْكُمْ اِنْ آذی مَالَا تَرُوْنَ اِنْ آخَافُ اللَّهُ \* وَاللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ﴿ اللّٰهِ \* وَاللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ﴿ اللّٰهُ \*

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنْفِقُوْنَ وَانَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌّ غَرَّهَؤُلاَّء دِيْنُهُمُ الْوَصَّ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَلِيْمٌ ۞

ۅؘۘۘڵۅ۫ۘڗۜۯٙؽٳۮ۬ؾڗۘۘٷٞٲڷٞڹؽ۬ڽؘػڡٞۯؙۅٵڵؠڵؠۣٝڲڎؖ ؽڞ۬ڔؚڔؙؙۏؗڽؘۅؙۘڿؙۅٚۿۿؙۿۅؘۘٲۮؙڹٲڒۿؙۿٷۮؙۏڠؙۛ۠ۉٵ عَذَابَٵڶ۫حَدِيْقِ (50)

मूर्तिपूजक जब मक्का से निकले तो उन्हें अपने ख़िलाफ कबीले बनी वक्र विन किनाना से यह डर था कि वे पीछे से उन्हें नुकसान न पहुँचायें, इसिलए चैतान सुराका विन मालिक के चन्ल में आया, जो बनी बक्र बिन किनाना के मुखिया थे, और उन्होंने न केवल जीत की ही भविष्यवाणी (पेचीन गोई) की, बल्कि अपनी हिमायत का यकीन दिलाया, लेकिन जब फरिक्तों को उस ने देखा तो उसे अल्लाह की मदद मालुम हुई तो एडियों के बल भाग खड़ा हुआ |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मुराद या तो वह मुसलमान हैं, जो नये-नये मुसलमान हुए थे और मुसलमानों की कामयाबी पर उन्हें शक था, या इस से मुराद मूर्तिपूजक है और यह भी मुमिकन है कि मदीने के रहने वाले यहदी मुराद हों!

<sup>3</sup> कुछ मुफ़िस्सरों ने इसे बद्र की लड़ाई में मक़तूल मूर्तिपूजकों के बारे में बताया है | हजरत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि जब मूर्तिपूजक मुसलमानों की तरफ़ आते तो मुसलमान उन के मुंह पर तलवारें मारते, जिस से बचने के लिए वे पीठ फेर कर भागते, तो फ़रिश्ते उन के पिछले हिस्से पर तलवार मारते, लेकिन यह आम आयत है जो हर काफिर और मूर्तिपूजक को शामिल किये हुए है |

भाग-१० 311

الجزء ١٠

سورة الأنفال ٨

४१. यह उन अमलों के सबब जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा है, बेशक अल्लाह (तआला) अपने बन्दों पर जरा भी जुल्म नहीं करता ।

४२. फिरऔन के पैरोकारों की हालत की तरह और उन के बुजुर्गों के, कि उन्होंने अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं किया तो अल्लाह ने उन के गुनाहों के सबब उन्हें पकड़ लिया, अल्लाह (तआला) बेशक जबरदस्त और सख़्त अजाब बाला है ।

५३. ये इसलिए कि अल्लाह (तआला) ऐसा नहीं कि किसी कौम पर कोई नेमत कर के फिर बदल दें, जब तक कि वह ख़ुद अपनी उस हालत को न बदल दें, जो कि उनकी अपनी थी, और यह कि अल्लाह तआला सुनने वाला जानने वाला है !

५४. फिरऔन की आल और उनके पहले के लोगों के बराबर कि उन्होंने अपने रब की बातों को झुठलाया तो हम ने उनके गुनाहों के सबब उन्हें तबाह कर दिया और फिरऔन वालों को डुबो दिया और यह सभी जालिम थे।

४५. सभी जीवों से बुरे अल्लाह के नजदीक वह हैं जो कुफ़ करें फिर वह ईमान न लायें ।

**५६.** जिन से आप ने वादा लिया, फिर भी वे अपना वादा हर बार तोड़ते हैं और कभी भी तक्रवा नहीं बरतते । ذٰلِكَ بِمَا قَنَّامَتُ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيْدِ (أَذَ

كَدَاُنِ اللهِ فِرْعَوْنَ 'وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللهِ اللهِ فَرْعَوْنَ 'وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ا كَفَرُوْا بِأَيْتِ اللهِ فَاَخَذَ هُمُ اللهُ بِذُنُونِهِمْ اللهِ إِنَّ اللهَ قَوِيُّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (32)

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرٌ الِغَمَةُ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا يَانْفُيهِمْ ( وَأَنَّ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (دُّ)

كَدَاْبِ الِ فِرْعَوْنٌ وَالَّذِيْنَ مِنُ قَيْلِهِمْ ْكَنَّ بُوْ ا بِالْمِتِ رَبِّهِمْ فَاهُلَكُنْهُمُ بِذُنُوْبِهِمْ وَاغُرَقْنَآ الَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُوْ اظٰلِمِيْنَ ﴿ ﴿ }

إِنَّ شَرَّ اللَّهُ وَآتِ عِنْكَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ذَيِّ

ٱلَّذِيْنَ عَهَانَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْنَهُمْ فِيْ كُلِّ مَزَةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ (30)

<sup>े</sup> इसका मतलब यह है कि जब तक कोई कौम शुक्र का रास्ता अपनाकर और अल्लाह तआला के जिरये बताये गये नाजायेज से मुख मोड़ कर अपनी हालतों और अखलाकों को बदल नहीं लेती अल्लाह तआला उस पर अपने सुख-सुविधाओं और नेमत के दरवाजे बन्द नहीं करता, दूसरे लफ्जों में अल्लाह तआला गुनाहों के सबब अपनी नेमतें खत्म कर देता है और अल्लाह तआला की रहमत का पात्र (मुस्तहक) होने के लिए जरूरी है कि गुनाहों से बचा जाये!

सूरतुल अफाल-८

भाग-१०

الجزء ١٠ | 312

سورة الأنفال ٨

**५७. इसलिए जब कभी** तू उन पर लड़ाई में गालिव हो जाओ तो उन्हें ऐसी मार मारो कि उन के पिछले भी भाग खड़े हों,<sup>1</sup> शायद वह नसीहत हासिल कर लें।

४८. और अगर तुभे किसी कौम से धोखेबाजी का डर हो तो वरावरी की हालत में उन की सुलह तोड़ दे,<sup>2</sup> अल्लाह ख़्यानत करने वालों से मुह्टवत नहीं रखता।

४९.और काफिर यह ख़्याल न करें कि वे भाग निकले, बेशक वे मजबूर नहीं कर सकते ।

६०. और तुम उन से (लड़ने के) लिये अपनी इस्तेताअत भर कूवत तैयार करो, और घोड़े तैयार रखने की भी, कि उस से तुम अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को डरा सको और उन के सिवाय दूसरों को भी, जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह उन्हें अच्छी तरह जान रहा है, और जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, वह तुम्हें पूरा-पूरा दिया जायेगा और तुम्हारे हक का नुकसान नहीं किया जायेगा।

فَإِمَّا تَثْقَقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمْ مَّنَ خَلْفَهُمْ لَعَنَّهُمْ يَلْكُرُونَ ﴿

وَاِمَّا تَخَافَقَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَائْبِذُ اللَّهِهِ مُ عَلْ سَوَآةٍ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَآلِبِنِيْنَ ﴿ وَا

> وَلاَيَحْسَبَنَّ اتَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوُا هَ انَّهُمُ لَا يُعُجِزُونَ (59)

وَاعِتُ وَالَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمُ قِنْ قُوَةٍ وَّ وَنُ زِبَاطِ الْخَيْلِ تُوْفِبُونَ بِهِ عَكُ وَاللهِ وَعَكُ وَكُمُّ وَأَخَوِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُو امِن شَيْءٍ فِي سَمِيْلِ اللهِ يُوكَ الْذِكُمُ وَانْتُهُ لَا تُظْلُمُونَ (6)

का मतलब है कि उनको ऐसी मार मारो कि जिस से उन के मानने वालों और साथियों में भगदड़ मच जाये, यहाँ तक कि वह आप की तरफ़ इस उम्मीद से मुख ही न करें कि कहीं उनका भी वही नतीजा न हो जो उनके पहले के लोगों का हुआ |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> धोखेवाजी से मुराद है जिस कौम से सुलह हुई, उस से यह डर कि वह सुलह तोड़ दे |

६१. और अगर वे सुलह की तरफ फुकें, तो तू भी सुलह की तरफ फुक जा, और अल्लाह पर भरोसा रख, वेश्वक वह सुनने वाला जानने वाला है।

६२. और अगर वे तुभ से धोका करना चाहेंगे तो अल्लाह तुभे बस है, उसी ने अपनी मदद से और ईमानवालों से तेरा समर्थन कराया है।

६३. और उन के दिलों में आपसी मुहब्बत भी उसी ने पैदा किया है, अगर आप धरती की सभी चीजें खर्च कर देते तो भी उन के दिलों में मुहब्बत का जज़्बा पैदा नहीं कर सकते थे! लेकिन अल्लाह ही ने उन के दिलों में मुहब्बत डाल दिया, वेशक वह गालिब हिक्मत वाला है।

६४. हे नबी (ईश्रदूत)! आप और आप के पैरोकार मुसलमानों को अल्लाह वस है।

६४. हे नबी! मुसलमानों को जिहाद (धर्मयुद्ध) का शौक दिलाओ, अगर तुम में से बीस साविर भी होंगे तो भी दो सौ पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से एक सौ होंगे तो एक हजार काफिरों पर गालिब रहेंगे, 2 इस सबब कि वे नासमझ लोग हैं |

६६. अच्छा अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वह अच्छी तरह जानता है कि तुम में कमजोरी है तो अगर तुम में से एक सौ साबिर होंगे तो वे दो सौ पर गालिब रहेंगे और अगर तुम وَإِنْ جَنَعُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوكَلْ

عَلَى اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ (أَ

وَإِنُ يُّرِيُنُ وَآاَنُ يَخْلَعُوْكَ فَإِنَّ حَسْمَكَ اللَّهُ ا هُوَاكَنِ ثَنَ آيَّلَكَ بِنَصْدِ ﴿ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ (٤٠ٛ) وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ﴿ لَوَ انْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ

حَسْعًا مَّا الَّفْتَ بَانِينَ قُلُوبِهِمْ ﴿ وَلَاِنَّ اللَّهُ

ٱلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴿ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞

يَايُهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ( فَهُ

يَايُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اللَّهِ النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْ

لاَيَفْقَهُوْنَ ۞

اَنْنَ خُفُّنَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَانَ فِيكُمْ ضَعْفًا اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَانَ فِيكُمْ ضَعْفًا اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَانَ فِيكُمْ ضَعْفًا الله فَإِنْ يَكُنُ مِّنْكُمْ إِلَّانَةُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْ اللهُ المَّانَيْنِ بِلِذُنِ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمُ الفَّ يَغْلِبُوْ اللهُ مَعْ الضّبِرِيْنَ (6) الله مَعْ الضّبِرِيْنَ (6)

इन आयतों में अल्लाह तआला ने नबी क्क और ईमानवालों पर जो एहसान किये उन में से एक बड़े एहसान को वयान किया है, वह यह कि नवी क्क की ईमानवालों के जिरये मदद की, वे आप कि वो दाहिने हाथ और रक्षक और सहायक वन गये, ईमानवालों पर यह एहसान किया कि इस से पहले जो उन में दुश्मनी थी उसे मुहब्बत में बदल दिया।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह मुसलमानों के लिए खुशख़वरी है कि तुम्हारे मजबूती से लड़ने वाले २० सैनिक दो सौ पर और सौ एक हजार पर गालिब रहेंगे |

सूरतुल अफाल-८

में से एक हजार होंगे तो वह अल्लाह के हुक्म से दो हजार पर गालिय रहेंगे<sup>।</sup> और अल्लाह (तआला) सब करने वालों के साथ है।

६७. नवी के हाथ में वन्दी नहीं चाहिए, जब तक कि देश में हिंसक युद्ध न हो जाये तुम तो दुनिया के धन चाहते हो और अल्लाह का इरादा आखिरत का है, और अल्लाह तआला गालिय हिक्मत वाला है।

६८. अगर पहले से ही अल्लाह की तरफ से बात लिखी न होती<sup>2</sup> तो जो कुछ तुम ने लिया है उसके बारे में तुम्हें कोई सख़्त अजाब होता।

**६९**. और जो हलाल और पाक धन लड़ाई से हासिल करों उसे खाओं और अल्लाह से उरते रहों, बेशक अल्लाह तआला बड़ा बढ़शने वाला और रहम करने वाला है | مَاكَانَ لِنَبِيّ آنَ يَكُونَ لَهَ آسُلَى حَتَّى يُثُخِنَ فِي الْأَدُضِ ﴿ تُويُدُونَ عَرَضَ الذُّنْيَا ۗ وَاللهُ يُويُدُ الْأَخِرَةَ ﴿ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾

> كُوْلَا كِلْتُكِّ فِمَنَ اللهِ سَبَقَ لَمُشَكُمْ فِيْمَا َ اَخَذْتُهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞

فَكُوا مِهَا غَنِمُتُمُ حَلَا طِينَا اللهُ وَاتَقُوا اللهُ اللهُ

<sup>&#</sup>x27; पिछला हुक्म सहाबा पर भारी हुआ, क्योंकि इसका मतलब था एक मुसलमान दस काफिरों के लिए, बीस दो सौ के लिए और एक सौ एक हजार के लिए काफी है, और काफिरों के सामने मुसलमानों की इतनी तादाद हो तो जिहाद फर्ज और इससे बचना नाजायेज है | इसलिए अल्लाह तआला ने कमी करके एक और दस के अनुपात (तनासुब) को एक और दो का अनुपात कर दिया | (सहीह बुखारी, तफ़सीर सूर: अल-अंफाल) अब इस अनुपात पर जिहाद फर्ज और इस से कम पर फर्ज नहीं है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस बारे में मुफिस्सिरों में इिंक्तिलाफ है कि यह लिखी हुई बात क्या थी? कुछ ने कहा कि इस से मुराद लड़ाई में मिली धन-सामग्री को नाजायंज करने का हुक्म है, यानी चूिक यह तकदीर का लेख लिखा था कि मुसलमानों को लड़ाई में मिली धन-सामग्री नाजायंज होगी, इसलिए तुम ने फिदिया ले कर जायंज काम किया, अगर ऐसा न होता तो फिदिया लेने के सबब तुम्हें बहुत अजाब सहन करना पड़ता, कुछ ने बद्र में घहीद होने वालों की तौबा इस से मुराद लिया है, कुछ ने रसूलुल्लाह अजी मौजूदगी को अजाब न आने का सबब मुराद लिये हैं आदि। (तफ़सीली जानकारी के लिए देखें फतहुल क़दीर)

<sup>3</sup> इस में लड़ाई से मिली माल-सामग्री को हलाल और पाक ठहराकर फिदिया को हलाल होना बताया गया है, जिस से इस बात का समर्थन (ताईद) होता है कि "लिखी हुई बात" श्रायद इस से मुराद लड़ाई में मिली धन-सामग्री हैं।

90. हे नवी! अपने हाथ के नीचे के बन्दियों से कह दो कि अगर अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों में अच्छा इरादा देखेगा तो जो कुछ तुम से लिया गया है, उस से अच्छा तुम्हें अता करेगा, और फिर गुनाह भी माफ कर देगा और अल्लाह माफ करने वाला है।

99. और अगर वे तुभ्त से ख़यानत का इरादा करेंगे तो यह तो इस से पहले ख़ुद अल्लाह के साथ ख़यानत कर चुके हैं, आख़िर उस ने उन्हें पकड़वा दिया, और अल्लाह तआला इल्म वाला हिक्मत वाला है |

७२. जो लोग (इस्लाम) धर्म पर ईमान लाये और हिजरत (प्रस्थान) कर गये और अपने माल, जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद (धर्मयुद्ध) किये, ' और जिन लोगों ने उन को पनाह और मदद दी' यह सब आपस में एक-दूसरे के मित्र हैं, और जो ईमान लाये लेकिन हिजरत (प्रवास) नहीं किया तुम से उनकी तिनक भी मित्रता नहीं जब तक कि वह हिजरत (देश त्याग) न करें । हां! अगर वह धर्म के बारे में तुम से मदद मांगें तो तुम पर मदद देना जरूरी है, सिवाये उन लोगों के कि तुम्हारे और उन के बीच मुआहदा है, और जो भी तुम कर रहे हो अल्लाह अच्छी तरह देख रहा है।

७३. और काफिर आपस में एक-दूसरे के मित्र हैं, अगर तुम ने ऐसा न किया तो देश में फित्ना होगा और बहुत फसाद पैदा हो जायेगा।

يَاكِهُمَا النَّبِقُ قُلْ لِمَنْ فِنَّ آيْدِينُكُمْ قِنَ الْاسْزَى لَّ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوْ بِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا فِمَّا أَحْنَا مِنْكُمْ وَ نَغْفُ لَكُمْ وَ اللَّهُ عَفُمْ أَنَّ حِمْدً (3)

أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٠)

وَإِنْ يُّرِيْكُ وَاخِيَانَتَكَ فَقَلْ خَانُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ فَامْكَنَ مِنْهُمُونُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (١)

إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُ وَاهِا مُوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَجِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اُووَا وَالنَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ فِينْ وَالنَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ فِينْ وَلاَيَتِهِمْ قِبْنُ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَالله اسْتَنْصَرُولُكُمْ فِي النِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ الآ عَلَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِينَتَاقُ مُوالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ (2)

وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَّاءُ بَعْضٍ الْمَالَّةِ الْمَائِثُ الْمَائِثُ فِي الْمَائِنُ فِي الْمَائِقُ فِي الْمُنْفِقُ فِي الْمَائِقُ فِي الْمِنْفُولُ وَلِي الْمَائِقُ فِي الْمِنْفُولُ وَلِي الْمَائِقُ وَالْمِنْفُولُ وَالْمِي الْمَائِقُ وَلِي الْمَائِقُ وَلِي الْمَائِقُ وَالْمِنْفُولُ ولِي مَائِقُ وَالْمِنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُولِيِيِيِ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَل

<sup>े</sup> ये "सहावा" मुहाजेरीन ाजो मक्का नगरी छोड़ कर मदीना आये। कहलाते हैं, जो फजीलत में सहाबा में सब से बेहतर हैं ।

<sup>े</sup> ये अन्सार कहलाते हैं (ये मदीना के असल निवासी हैं) ये फर्जीलत के दूसरे मुकाम पर हैं ।

यह सहाबा का तीसरा दर्जा है जो मुहाजिर और अंसार के सिवाय है, ये मुसलमान होने के बाद अपने ही इलाके और जाति में रहते थे, इसलिए फरमाया कि तुम्हारे हक या विरासत के वे हकदार नहीं !

सूरतुत्तौब:-९

भाग-१०

الجزء ١٠ [ 316

سورة التوبة ٩

७४. जो लोग ईमान लाये और हिजरत किया और अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने पनाह दिया और मदद पहुँचायी, यही लोग सच्चे ईमानवाले हैं, उन के लिए माफी और इज्जत वाला रिज़्क है |

७५. और जो लोग इस के वाद ईमान लाये और हिजरत किया और तुम्हारे साथ होकर जिहाद किया, तो यह लोग भी तुम में से ही हैं, और रिश्ते वाले उन में से आपस में एक-दूसरे के ज़्यादा क़रीब हैं अल्लाह के हुक्म में, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है।

## सूरतुत्तौब:-९

सूर: तौव:\* मदीने में उतरी और इस में एक सौ उन्तीस आयतें और सोलह हकूअ हैं !

 (यह) अल्लाह और उसके रसूल (दूत) की तरफ से बेजारी का एलान है<sup>2</sup> उन मुशिरकों के बारे में जिन से तुम ने मुआहदा किया है । وَالَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجُهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ أُووْا وَّنْصَرُوْاَ اُولَلِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لِهُمُ مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ 14

وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا مِنْ بَعْلُ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولِيِّكَ مِنْكُمْ لَا وَالوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلُ بِبَعْضٍ فِي كِتْبِ اللهِ لِآنَ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (53)

١

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِيثَنَ عُهَنْ تُعْرِضَ النُّهُ رِكِيْنَ أَنَّ

<sup>।</sup> भाईचारे और क्रसम की बिना पर विरासत में जो हिस्सेदार बनते थे, इस आयत में उसे ख़ारिज कर दिया गया है, अब वारिस वही होगा जो जिसका वंशीय या ससुराली रिश्ता होगा।

<sup>\*</sup> नाम का सबब: मुफिरिसरों ने इस के कई नामों का बयान किया है, लेकिन ज़्यादा मञ्जूर दो नाम हैं, पहले तौबा, इसलिए कि इस में ईमानवालों की तौबा क़ुवूल होने का वयान है | दूसरा नाम वराअतः है, इसलिए कि इस में मूर्तिपूजकों से सुलह से अलग होने का एलान किया गया है | यह क़ुरआन मजीद का एक ही सूर: है, जिसके शुरू में बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा है, इस के भी कई सबब किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा सही बात यह लगती है कि सूर: अफाल और सूर: तौबा इन दोनों के बारे में समानता पायी जाती है, इसलिए यह सूर: अफाल की पूरक (तकमिला) या बाक़ी है, यह सात बड़ी सूरतों में से सातवीं बड़ी सूर: है, जिन्हें सबआ तिवाल कहा जाता है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> फत्ह मक्का के बाद ९ हिजरी में नबी ﴿ ने हजरत अबू बक्र, हजरत अली (رَضَ اللَّهُ عَلَيْهُ ) और दूसरे कुछ सहाबा को यह आयतें और हुक्म दे कर भेजा तािक वह मक्के में उनको आम लोगों के सामने एलान कर दें, उन्होंने आप ﷺ के हुक्म के मुताबिक एलान कर दिया कि कोई इंसान अब (काबा) का नंगा तवाफ (परिक्रमा) नहीं कर सकेगा, बिल्क अगले साल से किसी मूर्तिपूजक को बैतुल्लाह (अल्लाह के घर) के हज का हुक्म नहीं दिया जायेगा । (सहीह बुखारी न ॰ १३६९, मुस्लिम नं ॰ ९८३)

२. इसलिए (हे मुश्रिको!) तुम देश में चार महीने सफर कर लो, और जान लो कि तम अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकते और अल्लाह काफिरों को रुखा करने वाला है।

३. अल्लाह और उस के रसूल (दूत) की तरफ से हज अकबर के दिन। साफ एलान है कि अल्लाह मुश्रिकों से वेजार है और उसका रसूल भी, अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिये बेहतर है और अगर तुम मुँह फेरो तो जान लो कि तुम अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकोगे और काफिरों को सख्त अजाब की खबर दे दो ।

४. लेकिन वह मुश्रिक जिन से तुम ने मुआहदा कर लिया है, और उन्होंने तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया और तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद नहीं की तो तुम भी मुआहदा की मुद्दत उन के साथ पूरी करों, बेश्वक अल्लाह परहेजगारों से महब्बत करता है |

४. फिर हुरमत वाले महीनों <sup>2</sup> के ख़त्म होते ही मुर्तिपुजकों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें

فَيسِيْحُوا فِي الْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرِ وَاعْلَمُوْآ اَتَكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ < وَاَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكُفِيدِيْنَ (2)

وَاَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَر الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللهَ بَرِئَى ۚ قِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَرَسُولُهُ ﴿ فَأَنْ تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَإِنْ تُولَيْتُمْ فَأَعْلَمُوْ آانَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ ا وَبَشِّرِالَّذِينُ كَفَرُوابِعَنَ ابِ ٱلِيْمِ (3)

إِلَّا الَّذِينَ عَهَدُ تُكُمْ مِنَ الْكُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمُ يَنْقُصُوْكُهُ شَنِعًا وَلَمْ يُظَاهِدُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْتُوْآ إِلَيْهِمْ عَهْدَ هُمْ إِلَى مُدَّتِهِمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِتُ الْبُقَانِيَ (1)

فَإِذَا انْسَلَحُ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सहीहैन (बुख़ारी और मुस्लिम) और दूसरी सहीह हदीस की किताबों से साबित है कि हज अकबर के दिन से मुराद योमुन्नहर (यानी १० जिलहिज्जा) का दिन है। (तिर्मिजी नं ९५७ बुखारी नं ४६४५, मुस्लिम नं ९८२) उसी दिन मिना के मुक्राम पर मुक्ति (बराअत) का एलान किया गया, १० जिलहिज्जा को हज अकबर इसलिए कहा जाता है कि इस दिन हज की सब से ज्यादा और खास दीनी रीतियों को अदा किया जाता है, और आम लोग उमरे को हज असगर कहा करते थे, इसलिए उमरे से अच्छा करने के लिए हज को महा हज (अकबर) कहा गया । लोगों में जो यह मञहूर है कि जुमआ को आये वह हज अकवर है, बेवुनियाद है ।

<sup>े</sup> इन हुरमत वाले महीनों से मुराद क्या है? इस में इ़ब्तिलाफ है, एक ख़्याल तो यह है कि इस से मुराद वही चार महीने हैं जो हुरमत वाले हैं, यानी मुहर्रम, रजब, जीकाद: और जिलहिज्जा। लेकिन इमाम इब्ने कसीर के एतबार से यहां निषेधित महीने नहीं हैं, बल्कि १० जिलहिज्जा से एक्वीउस्सानी तक के चार महीने मुराद हैं, उन्हें हुरमत वाले महीने इसलिए कहा गया है कि बराअत के एलान के बिना पर इन चार महीनों में उन मूर्तिपूजकों से लड़ने और उन के खिलाफ किसी भी कार्यवाही का हुक्म नहीं था | मुक्ति (वराअत) के एलान के बुनियाद पर यह दलील ज्यादा अच्छी मालुम होती है ।

बन्दी बनाओ, उनका घेराव करो और उन के ताक में हर घाटी में जा बैठो, लेकिन अगर वे तौबा कर लें और नमाज पाबन्दी से (लगातार) पढ़ने लगें और जकात अदा करने लगें तो तुम उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह तआला बख्यने वाला रहम करने वाला है |

६. अगर मुश्रिकों में से कोई तुभू से पनाह मौंगे तो तू उसे पनाह दे दे, यहाँ तक कि वह अल्लाह का कौल सुन ले फिर उसे उस के शान्ति स्थान पहुँचा दे। यह इसलिए कि वह लोग नावाक्रिफ़ हैं।

७. मूर्तिपूजकों का वादा अल्लाह और उस के रस्ल के करीब कैसे रह सकता है, सिवाय उन के जिन से मुआहदा तुम ने मस्जिदे हराम के पास किया है तो जब तक वे लोग तुम से मुआहदा निभायें, तुम भी उन से वादा की पासदारी करो, अल्लाह (तआला) परहेजगार लोगों से मुहब्बत करता है।

उन के बादों का क्या भरोसा, उनको अगर तुम पर गल्बा मिल जाये तो न ये सम्बन्ध का ख्याल करें न अहद व पैमान का, अपने मुँह से ये तुम्हें परिचा रहे हैं, लेकिन इनके दिल नहीं

المشرِكِينَ حَيثُ وَجَلِ تَبوهُم وَ حَلَ وَهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَاقْعُلُوا لَهُمْ كُلُّ مُرْصَيا فَإِنْ تَابُوْا وَ آقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ طُ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 3 وَإِنْ آحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعُ كُلْمَ اللهِ ثُمَّ أَيْلِغُهُ مَاْمَنَهُ ﴿ ذَٰلِكَ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُدٌّ عِنْكَ اللهِ وَعِنْكَ رَسُولِهَ إِلَّا الَّذِينَ عُهَدُ تُمْعِنُدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَهَااسْتَقَامُوالَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوالَهُمْ ط إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٢)

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُ وْاعَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذِهَةً ﴿ يُرْضُونَكُمْ بِإَفُواهِهِمْ وَتَأْلِي ورووو وَ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ( 8 )

<sup>&#</sup>x27; इस आयत में जंगजू मूर्तिपूजकों के बारे में एक छूट दी गयी है कि अगर कोई मूर्तिपूजक पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो, यानी उसे अपनी हिफाजत में महफूज रखो ताकि कोई दूसरा मुसलमान उसे मार न सके, ताकि उसे अल्लाह की बातें सुनने और इस्लाम धर्म कुवूल करने का नसीब हासिल हो जाये, लेकिन अगर अल्लाह की बाते सुनने के बाद भी वह इस्लाम दीन नहीं कुबूल करता है, तो उसे उस के महफूज मकाम तक पहुँचा दो, यानी अपनी हिफाजत का कर्तव्य आखिर पल तक निभाना है, जब तक वह अपने महँ फूज मकाम तक नहीं पहुँच जाता उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी पनाहगीरों को पनाह की छूट इसलिए अता की गयी है क्योंकि यह लोग नावाकिफ हैं, मुमिकन है अल्लाह और उस के रसूल की बातें उन के इल्म में आयें और मुसलमानों के अंखलाक और किरदार वह देखें, तो इस्लाम धर्म कुबूल करके आखिरत के अजाव से बच जायें, जिस तरह हुदैिबया की सुलह के वाद बहुत से काफिर मदीना आते-जाते रहे, तो मुसलमानों के अखलाक और किरदार को देख कर इस्लॉम धर्म को समभने में बहुत मदद मिली और बहुत से लोग मुसलमान हो गये |

मानते और उनमें से ज्यादातर तो फासिक हैं।

९. उन्होंने अल्लाह की आयतों को वहत कम दाम में बेच दिया और उस के रास्ते से रोका, बहुत वुरा है जो यह कर रहे हैं।

90. यह तो किसी मुसलमान के हक में किसी रिश्ता का या अहद की कभी फिक्र नहीं करते, यह हैं ही हद से गुजरने वाले ।

अब भी अगर ये तौबा (पश्चाताप) कर लें और नमाज लगातार पढ़नें लगें और जकात देते रहें, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। और हम तो जानकारों के लिए अपनी आयतों को तफसील के साथ बयान कर रहे हैं।

१२. अगर ये लोग अहद और वादे के बाद भी अपना अहद तोड़ दें और तुम्हारे धर्म की निन्दा भी करें, तो तुम भी उन काफिरों के सरदारों से भिड़ जाओ, उनकी क्रसम कोई चीज नहीं. ममिकन है कि इस तरह वह रुक जायें।

**१३**. तुम उन लोगों के सिर कुचलने के लिए क्यों तैयार नहीं होते, जिन्होंने अपनी क्रसमों को तोड दिया और (आखिर) ईशदत (रसल) को देश से निकाल देने की सोच में हैं। और खुद ही पहली बार उन्होंने तुम से छेड़ की है, क्या तम उन से डरते हो? अल्लाह ही को सब से ज़्यादा हक है कि तुम उस से डर रखो अगर तम ईमान वाले हो ।

إشْتَرَوْا بِأَيْتِ اللهِ ثُمَنَّا قَلِيْلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ وَإِنَّهُمْ سَاءَمَا كَانُوْ ايَعْمَكُوْنَ (9َ

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ اِلَّا وَّ لَا ذِمَّةً ﴿ وَ أُولِيكَ هُمُ الْمُعْتَدُّونَ (10)

فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلْوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَنُفَصِّنِكُ الْإِيْتِ لِقَوْمٍ يَّعُنَّهُونَ (١١)

وَإِنْ نَكُثُوْآاَيُهَا نَهُمْ مِنْ بَعْهِ عَهْدِيهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْ آ أَيِمَةَ الْكُفُورِ انَّهُمْ لَا ٱبْنَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ (12)

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْآ اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَنَءُ وْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ \* اَتَخْشَوْنَهُمْ عَ فَاللَّهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشُوٰهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٦)

नमाज, तौहीद (एकेश्वरवाद में यक्रीन) और रिसालत के कुबूल करने के बाद, इस्लाम का सबसे अहम और ख़ास रुक्न है जो अल्लाह का हक है, उस में अल्लाह की इबादत के कई रूप हैं, इस में हाथ बाधकर खड़ा होना है, रुकूअ और माथा टेकना है, दुआ और अजकार है, अल्लाह की अजमत और बड़ाई का और अपनी कमजोरी और लाचारी का प्रदर्शन (इजहार) है। इबादत के यह सारे तरीके और रूप सिर्फ अल्लाह के लिए योग्य हैं, नमाज के बाद दूसरा फरीजा जकात अदा करना है, जिस में इबादती काम होने के साथ-साथ दूसरे इंसानों पर उन के नैतिक (अखलाकी) हक भी शामिल हैं।

१४. उन से तुम जंग करो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको तकलीफ़ देगा, उन्हें जलील और बेइज्जत करेगा, तुम्हें उन पर मदद देगा और मुसलमानों के दिलों को ठन्डा करेगा।

94. और उन के दिलों के दुख और गुस्से को दूर करेगा। और वह जिसकी तरफ चाहता है रहम से आकर्षित (मुतवज्जिह) होता है, और अल्लाह तआला जानने वाला हिक्मत वाला है।

9६. क्या तुम यह समभ बैठे हो कि तुम छोड़ दिये जाओगे? अगरचे कि अल्लाह (तआला) ने तुम में से उन्हें मुमताज नहीं किया है जो जिहाद के सिपाही हैं, और जिन्होंने अल्लाह के और उस के रसूल के और ईमानवालों के सिवाय किसी को दोस्त नहीं बनाया, और अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानने वाला है जो तुम कर रहे हो |

**१७.** मुमिकन नहीं कि मूर्तिपूजक अल्लाह की मिस्जिदों को आबाद करें, जबिक हाल यह है कि यह अपने कुफ़ के ख़ुद गवाह हैं, उन के अमल बरबाद और बेकार हैं, और वे दायमी तौर से नरकवासी हैं।

قَاتِلُوْهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِآيُنِ يَكُمُ وَيُخُزِهِمُ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمِ مُؤْمِنِيْنَ (14)

وَيُذُهِبُ غَيْظَ قُلُوْبِهِهُ ﴿ وَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلْ مَنْ يَشَآءُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿

آمُرْحَسِبْتُمُ آنُ تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعُلَمِ اللهُ الَّذِينِينَ جُهَلُ وَامِنْكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُهُ وَامِنْ دُوْنِ اللهِ وَلارَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً لا وَاللهُ خَبِيْزٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُواْ مَسْجِلَ اللهِ شٰهِدِيْنَ عَلَى اَنْفُيهِمْ بِالْكُفُرِّ أُولَيِكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِكُونَ 10

<sup>।</sup> यानी जब यह मुसलमान कमजोर थे, तो यह मूर्तिपूजक उन पर जुल्म करते थे, जिसके सबब मुसलमानों के दिल उनसे बहुत दुखी और घायल थे, जब मुसलमानों के हाथों वह मारे जाायेंगे और जिल्लत व रुसवाई उनकी तकदीर में आयेगी तो फितरी बात है कि इस से उत्पीड़ित और दुखी मुसलमानों के दिलों को ठढक मिलेगी और मन का गुस्सा कम होगा।

से मुराद मिरजिदे हराम है, बहुवचन (जमा) लएज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि दुनिया की सभी मिरजिदों का यह केन्द्र (किब्ला) है, या अरबों में एक वचन के लिए बहुवचन का इस्तेमाल भी जायेज कहा जाता है, मतलब यह है कि अल्लाह के घर (यानी मिरजिदे हराम) की तामीर करना या बसाना मुसलमानों का काम है, न कि उनका जो कुफ़ और शिर्क करते हैं, और उसको कुबूल भी करते हैं, जैसे कि वे तलबिया में कहा करते थे :

<sup>3</sup> यानी उन के वे अमल जो देखने में नेक लगते हैं, जैसे खानये काअबा का तवाफ, उमर: और हाजियों की खिदमत आदि (वगैरह) | लेकिन ईमान के विना वह ऐसे पेड़ की तरह हैं जो बिना छाया और बिना फल के हो या वे उन फूलों की तरह हैं जिन में खुशबू नहीं है |

9 द. अल्लाह की मिस्जिदों को तो वह आबाद करते हैं, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हों, नमाज बराबर पढ़ते हों, जकात देते हों, और अल्लाह के सिवाय किसी से न डरते हों, मुमिकन है कि यही लोग वेशक हिदायत याफ़्ता हैं।

9९. क्या तुम ने हाजियों को पानी पिला देना और मस्जिदे हराम की सेवा करना उस के बराबर कर दिया है जो अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान लाये और अल्लाह की राह में जिहाद किया, यह अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं और अल्लाह (तआला) जालिमों को रास्ता नहीं दिखाता है।

२०. जो लोग ईमान लाये, हिजरत की, अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद किया, वह अल्लाह के सामने बहुत ज्यादा दर्जे वाले हैं, और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं।

२१. उनका रब उन्हें अपनी रहमत और ख़ुशी और ऐसी जन्नतों की ख़ुशख़बरी देता है जिन में उन के लिये दायमी सख है।

२२. वहाँ ये हमेशा रहेंगे अल्लाह के पास, बेश्वक बहुत बड़े बदले हैं |<sup>2</sup> إِنَّهَا يَعْمُو مَسْجِكَ اللّهِ مَنْ اَمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاِخْدِ وَاَقَامَ الصّلوةَ وَالَّى الزَّلُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلّا اللّهَ "فَعَسَى أُولَيْكَ اَنْ تَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ (١٤)

آجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجَ وَعِمَادَةَ الْسَهِدِ الْحَرَامِرِكَمَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأِخِرَ وَجُهَرَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَؤَنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدَى الْقَوْمُ الظّلمِيْنَ ﴿ وَاللهُ

ٱكَٰذِيْنَ اَمَنُوا وَهَاجُرُواوَجُهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ اَعْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَاُولِيكَ هُمُ الْفَالْإِذُونَ (20

يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّتٍ لَهُمُ فِيْهَا لَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ (أُنَّ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَداً اللهَ عِنْدَةً آجُرٌّ عَظِيْمٌ (2)

मूर्तिपूजक हाजियों को पानी पिलाने और मिस्जिद हराम की देख भाल करने का जो काम करते थे उस पर उन्हें बड़ा घमंड था, और इसके मुकाबले में वे ईमान और जिहाद को कोई फजीलत नहीं देते थे, जिसकी फजीलत मुसलमानों में थी | अल्लाह ने फरमाया : क्या तुम हाजियों को पानी पिलाने और मिस्जिदे हराम का प्रबन्ध करने को अल्लाह पर ईमान और अल्लाह की राह में जिहाद के बराबर समभ्ति हो ? याद रखो, अल्लाह के करीब ये बराबर नहीं हैं, बिल्क मूर्तिपूजक का कोई भी अमल कुबूल नहीं, चाहे वह सवाब के तौर पर ही हो |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इन आयतों में उन ईमानवालों की प्रधानता (फजीलत) की चर्चा की गयी है जिन्होंने हिजरत किया और अपने तन-मन-धन से जिहाद में हिस्सा लिया | फरमाया कि अल्ल्लाह के यहाँ उन्हीं का पद अच्छा है और वही सफल हैं, यह अल्लाह की रहमत और रजा और दायमी इंआम के पात्र हैं, न कि वे जो ख़ुद अपने मुंह मिया मिठू बनते हैं और अपने पूर्वजों के रीति-रिवाजों को ही अल्लाह पर ईमान के मुकाबले में प्यारा रखते हैं |

२३. हे ईमानवालों! अपने पिताओं और अपने भाईयों को दोस्त न बनाओ अगर वह कुफ्र को ईमान से ज़्यादा अच्छा समभें, तुम में से जो भी उनसे प्रेम रखेगा वह पूरी तरह (गुनाहगार और) जालिम है |

२४. आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे वंश और कमाया धन और वह तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो, और वे घर जिन्हें तुम प्यारा रखते हो (अगर) यह तुम्हें अल्लाह और उस के रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद से ज़्यादा प्यारा हैं, तो तुम इंतेजार करो कि अल्लाह तआला अपना अजाब ले आए, अल्लाह तआला फासिकों को रास्ता नहीं दिखाता है।

२५. बेशक अल्लाह तआला ने तुम्हें बहुत से मैदाने जंग में फत्ह अता की है, और हुनैन की लड़ाई के दिन भी, जबिक तुम्हें अपनी ज्यादा तादाद पर घमन्ड था, लेकिन इसने तुम्हें कोई फायेदा नहीं दिया, लेकिन धरती अपनी विस्तार (वुसअत) के बावजूद भी तुम्हारे लिए तंग हो गयी, फिर तुम पीठ फेर कर मुड़ गये।

२६. फिर अल्लाह ने अपनी तरफ से सलामती अपने नबी पर और ईमानवालों पर उतारी और अपनी वह सेना भेजी, जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे और काफिरों को पूरा अजाब दिया, और इन काफिरों का यही बदला था।

२७. फिर उस के बाद भी जिसे चाहे अल्लाह (तआला) माफ करे<sup>।</sup> अल्लाह ही बख़्शने वाला रहम करने वाला है | يَّايُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْالا تَتَخِذُوْا ابَاءَ كُوْوَ إِخْوَانَكُوْ ٱوْلِيَاءَ انِ اسْتَحَبُّوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمَانِ \* وَمَنُ يَّتَوَلَّهُمْ قِنْكُوْ فَأُولَا لِكَفُو هُمُ الظَّلِمُوْنَ ﴿ 2

قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَآ وَكُمُّ وَ اَبُنَاۤ وَكُمُّ وَ اِخْوَائِكُمُّ وَاَزْوَاجُكُمُّ وَعَشِيْرَتُكُمُ وَاَمُوَالُ إِقْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنِهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمُ قِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِها إِ فِي سَمِيلِهِ فَتَرَبَّصُواحَتَّى يَاٰ إِنَّ اللهُ وَجَها إِ وَاللهُ لَا يَهْرِى الْقَوْمَ الْفْسِقِيْنَ اللهُ يَعْرِهِ ﴿

لَقَلُ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ﴿
وَيُوْمَ حُنَيْنٍ ﴿ إِذْ اَعْجَبَتُكُمُ كُثُرُتُكُمُ
فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ
الْاَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُومُ مُّلْ بِرِيْنَ ﴿
فَا لَارْضُ بِهَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُومُ مُّلْ بِرِيْنَ ﴿
فَا

ثُمَّ ٱنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُمُّوُدُ الَّمْ تَرُوهَا وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَٱنْزَلَ جُمُّوُدُ الَّمْ تَرُوهَا وَعَلَى الَّذِيْنَ وَعَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا لُو ذِلِكَ جَزَاءً الْكَفِرِيْنَ (20)

ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ (2)

हुनैन मक्का और तायफ नगरों के बीच एक घाटी का नाम है, यहाँ हवाजिन और सक्रीफ के दो कबीले रहते थे, जो अपनी तीरअंदाजी में मञ्चहर थे, यह मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे कि इसकी खबर रसूलुल्लाह \* को मिली तो आप \* वारह हजार मुसलमानों की सेना लेकर इन कबीलों से जंग करने के लिए हुनैन की घाटी में गये, यह फत्ह मक्का के १८ या १९ दिन के बाद श्रव्वाल की घटना (वाक्रेआ) है ।

صْغِرُونَ (29)

२८. हे ईमानवालो! बेशक मूर्तिपूजक नापाक हैं, वह इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब भी न आने पायें, अगर तुम्हें गरीबी का डर है, तो अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से धनवान बना देगा अगर चाहे, बेशक अल्लाह जानने वाला और हिक्मत वाला है।

२९. उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जो अल्लाह और उस के रसूल के जिरये हराम की गई चीज को हराम नहीं समझते, न सच्चे दीन को कुबूल करते हैं उन लोगों में से जिन्हें किताब अता की गयी है, यहाँ तक कि वह जलील होकर अपने हाथों से जिजिया (टैक्स) अदा करें |3

३०. यहूदी कहते हैं कि उजैर अल्लाह का वेटा है, और इसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का वेटा वेटा है, यह कौल सिर्फ उनके मुंह की बात है, पहले के काफिरों के कौल की यह भी वरावरी करने लगे हैं, अल्लाह इनका नाश करे यह कहाँ फिरे जा रहे हैं?

३१. उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और धर्माचारियों (दरवेशों) को रब बनाया है,<sup>4</sup> और मिरयम के बेटे मसीह को, अगरचे कि उन्हें एक अकेले अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवाय يَائِهُا الَّذِيْنَ امْنُوْآ إِنْهَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْنَ عَامِهِمْ هٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِينُكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَآءَ وَإِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ فَا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيُومِ الْإِخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله و رَسُولُ فَا وَلَا يَنِ يُنْفُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ النَّهُ وَرَسُولُ فَا

الْكِتٰبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَهِ وَّهُمْ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ إِبْنُ اللهِ وَقَالَتِ الْنَهُودُ عُزَيْرُ إِبْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ الْحِلْوَ تَوْلُهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

मूर्तिपूजकों के नापाक और अशुद्ध (निजस) होने का मतलब अकीदा, ईमान और अमलों की नापाकी है, कुछ के करीब मूर्तिपूजक वाहरी और अन्दरी दोनों तरह से नापाक हैं, क्योंिक वे शौच (सफाई, और पाकीजगी) का इस तरह प्रबन्ध नहीं करते, जिसका हुबम धार्मिक नियमों ने दिया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह वही हुक्म है जो ९ हिजरी में मुक्ति (बराअत) का एलान के वक्त किया गया था, जिसकी तफसील पहले गुजर चुकी है |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मुिरकों से लड़ने के हुक्म के बाद यहूदियों और इसाईयों से लड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, (अगर वे इस्लाम दीन क़ुबूल न करें) या फिर जिजिया दे कर मुसलमानों की पनाह में रहना कुबूल कर लें | सुरक्षा कर को "जिजिया" कहते हैं, यह उन के लिए है जो गैर मुिस्लिम हैं, लेकिन इस्लामी राज्य में रह रहे हों |

<sup>4</sup> इसकी तफसीर हजरत अदी पुत्र हातिम के जरिये बयान हदीस से बाजेह है।

सूरतुत्तौब:-९

भाग-१०

الجزء ١٠ | 324

سورة التوبة ٩

कोई इबादत के लायक नहीं, वह उन के शिर्क करने से पाक है |

**३२.** वह अल्लाह के नूर को अपने मुखों से बुझा देना चाहते हैं, और अल्लाह इंकार करता है, लेकिन यह कि अपने नूर को पूरा करे, अगरचे काफिर लोग नाखुश हों।

३३. उसी ने अपने रसूल को सच्चा रास्ता और सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे दूसरे सभी दीनों पर गालिब कर दे,² अगरचे मुश्रिक बुरा मानें ।

३४. हे ईमानवालो! ज्यादातर उलमा और इबादत करने वाले लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, और जो लोग सोने चीदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उन्हें सख़्त अजाब की खबर सुना दो। يُرِيُكُونَ اَنَ يُّطْفِعُوا نُوْرَ اللهِ بِاقْوَاهِهِمُ وَيَابَى اللهُ اِلاَّ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَةُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ (32)

هُوَ اَنَّنِیْ آرْسَلَ رَسُولَهٔ پالْهُلٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٔ عَلَاللِّیْنِ کُلِّهٖ ٚ وَلَوْکَرِهَ الْہُشْرِکُوْنَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾

يَّا يَّهُا اتَّنِيْنَ اَمَنُوْآ إِنَّ كَثِيْدُا قِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُوْنَ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُنُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ \* وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ

पानी अल्लाह ने रसूल ﷺ को जो नूर और सच्चा दीन दे कर भेजा है, यहूदी, इसाई और मूर्तिपूजक चाहते हैं कि उसे झगड़े और लांछन से मिटा दें, तो उनकी मिसाल उस जैसी है जो अपनी फूंक से सूरज की किरण और चांद की रौशनी को बुभाने की कोश्विश्व करे, तो जिस तरह यह नामुमिकन है उसी तरह जो सच्चा दीन अल्लाह तआला ने अपने रसूल ¾ को देकर भेजा है उसको मिटाना भी नामुमिकन है, वह सभी दीनों पर गालिब होकर रहेगा | जैसािक अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया : कािफर का लपजी माने है छिपाने वाला, इसी बजह से रात को भी कािफर कहते हैं, क्योंिक वह सभी चीजों को अपने अंधेरे में छिपा लेती है, किसान को भी कािफर कहते हैं, क्योंिक वह अनाज के दाने को धरती में छिपा देता है, इसलिए कािफर भी अल्लाह के नूर को छिपाना चाहते हैं या अपने दिलों में कुफ्र, सािजश और मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ हसद और जलन को छिपाये हुए हैं, इसिलए उन्हें कािफर कहा जाता है |

विला और निञ्चानी की बुनियाद पर यह गलबा हर वक्त हासिल है, लेकिन जब मुसलमानों ने दीन के हुक्म पर अमल किया तो उन्हें दुनियावी गलबा हासिल हुआ, और अब भी मुसलमान अपने दीन के ऐतबार से काम करने लगें तो उनका असर जरूर मुमिकन है, इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह के मानने वाले ही गालिब और कामयाब होंगे, चर्त यह है कि मुसलमान अल्लाह वाले बन जायें ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि यह जकात के हुक्म से पहले का हुक्म है, जकात

३४. जिस दिन उस खजाना को जहन्नम की आग में तपाया जायेगा, फिर उस से उन के माथे और पहलू और पीठें दागी जायेंगी (उन से कहा जायेगा) यह है जिसे तुम ने अपने लिए खजाना बना कर रखा था, तो अपने खजानों का मजा चखो ।

**३६.** महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में बारह की है, उसी दिन से जब से आकाशों और धरती को उस ने पैदा किया है, उन में से चार हरमत और इज़्जत के हैं। यही पाक दीन है, तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो, और तुम सभी मुश्तिरकों से जिहाद करो, जैसेकि वे तुम सभी से लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह तआला परहेजगारों के साथ हैं।

**३७**. महीनों का आगे पीछे कर देना कुफ्न को ज़्यादा करना है, उससे वह गुमराह किये जाते

النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ فَكَبَشِّرْهُمْ بِعَنَابٍ اللَّهِ ﴿ فَكَبَشِّرْهُمُ مُوالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللل

يَّوْمَ يُصْلَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوٰى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَٰذَاهَا كَنَزُتُمُ لِإِنْفُسِكُمْ فَذُوْفُوا مَا كُنْتُمْ تَكَنِزُوْنَ ﴿

إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُوْدِ عِنْهَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةً حُرُمٌ ﴿ ذٰلِكَ الرِّايْنُ الْقَيِّمُ هُ فَلا تَظْلِمُوا فِيْهِنَ اَنْفُسَكُونُ وَقَاتِلُوا الْنُشْرِكِيْنَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً ﴿ وَاعْلَمُوْ النَّسُمِ كَيْنَ مَعَ الْمُتَقِيْنَ (١٤)

إِنَّهَا النَّسِنَّى ءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ

के हुक्म के बाद जकात द्वारा लोगों के माल की पकीजगी का जरिया बताया है, इसलिए आलिमों का कहना है कि जिस माल से जकात अदा कर दी जाये वह खजाना नहीं है और जिस से जकात न दी जाये वह खजाना है, जिस पर क़ुरआन की यह तंबीह आयी है ।

से मुराद 'लौहं महफूजा' (सुरक्षित पुस्तक) है | ني يخاب الله

यानी उन महीनों का उसी नम्बर में होना जो अल्लाह ने रखा है, और जिन में चार हुरमत वाले हैं, यही हिसाब सही और गिनती पूरी है ।

<sup>(</sup>नसीउन) मतलव 'पीछे करने के' हैं, अरवों में भी हुरमत वाले महीनों में लूटमार, खून-खराबा और लड़ाई को अच्छा नहीं समझा जाता था, परन्तु लगातार महीनों की हुरमत करना खून-खराबा से रुके रहना उनके लिए किठन था, इसलिए उसका हल उन्होंने यह निकाल रखा था कि जिस हुरमत वाले महीने में वे खून-खराबा करना चाहते वह कर लेते, और यह एलान कर देते कि इस हुरमत वाले महीने के बदले पूली महीना हुरमत वाला होगा, जैसे मोहर्रम के महीने की हुरमत खत्म करके सफर के महीने को हुरमत वाला एलान कर देते, इस तरह हुरमत वाले महीनों में बदलाव और हेर-फेर का ज्यादा कर लिया करते थे, इसको 'नसी' कहा

हैं जो काफिर हैं, एक साल को हलाल कर लेते हैं. और एक साल को हराम बना लेते हैं कि अल्लाह ने जो हराम रखा है उसकी गिनती में तो बराबरी कर लें. फिर जिसे हराम किया है उसे हलाल बना लें, उन के बुरे काम उन्हें अच्छे दिखा दिये गये हैं और अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता है।

३८. हे ईमानवालो! तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम से कहा जाता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करो तो तुम धरती पकड़ लेते हो, क्या तुम आखिरत के बदले दुनिया की जिन्दगी पर ही रीझ गये हो, सुनो! दुनिया की जिन्दगी आखिरत के मुकावलें में बहुत छोटी

३९. अगर तुम ने हिजरत न की तो अल्लाह (तआला) तुम्हें दुखदायी सजा देगा और तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को बदल लायेगा, तुम अल्लाह (तआला) को कोई नुक्रसान नहीं पहुँचा सकते, और अल्लाह हर चीज पर क्रादिर हैं।

الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُحِتُّونَهُ عَامًا وَ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِنَّاةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِنُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهُمْ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَدْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ 37

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِي سَمِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ا اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيْوةِ النُّ نُيّامِنَ الْاخِرَةِ عَ فَهَامَتَاعُ الْحَيْوةِ الرُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ إلاَّ قَلِيْلُ (38)

إِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبُكُمْ عَنَابًا ٱلِيْمًا هُوَّيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (39)

जाता था, अल्लाह तआ़ला ने उसके बारे में फरमाया कि यह अधर्म (कुफ़) का ज़्यादा करना है, क्योंकि इस अदल-बदल से मकसद लड़ाई-झगड़ा, ख़ुन-खरावा और दुनियावी फायेदा के अलावा कुछ भी नहीं।

<sup>े</sup> रोम के इसाई राजा हरकुलिस के बारे में यह ख़बर मिली कि वह मुसलमानों के ख़िलाफ जंग की तैयारी कर रहा है, इसलिए नबी 🕸 ने भी इसके लिए तैयारी का हक्म दे दिया, यह खटवाल ९ हिजरी का वाकेआ है, सख़्त गर्मी थी और लम्बा सफर था, कुछ मुसलमानों और मुश्रिरकों को यह हक्म भारी लगा जिसका बयान इस आयत में किया गया है, और उन्हें वाखवर और होशियार किया गया है, यह तब्क की जंग कहलाती है, जो हकीकत में नहीं हुई । २० दिन मुसलमान सीरिया के करीब तबूक के मुकाम पर इंतेजार करके वापस आ गये, इसको कठिनाईयों की जंग कहा जाता है, क्योंकि इस लम्बे सफर में इस सेना को ज्यादा कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था ا عَنْكُم यानी सुस्ती करने और पीछे रहना चाहते हो, इसका प्रदर्शन (मुजाहरा) कुछ लोगों की तरफ से हुआ, लेंकिन इसको सम्बोधित (मुखातव) सभी से कर दिया गया । (फतहुल कदीर)

४०. अगर तुम उस (रसूल मुहम्मद 🟂) की मदद न करो तो अल्लाह ही ने उसकी मदद की. उस वक्त जब काफिरों ने उसे (देश से) निकाल दिया था, दो में से दूसरा जबिक वह दोनों गुफा में थे, जब यह अपने साथी से कह रहे थे कि फिक्र न करो अल्लाह हमारे साथ है.<sup>1</sup>तब अल्लाह ही ने अपनी तरफ से सकन उतारकर उन सेनाओं से उसकी मदद की जिन्हें तम ने देखा भी नहीं, उस ने काफिरों की बात नीची कर दी और बड़ा और बेहतर तो अल्लाह का ही कौल है,2 अल्लाह (तआला) गालिब और हिक्मत वाला है।

४१. निकल खड़े हो जाओ हल्के-फल्के हो तो भी और भारी-भरकम हो तो भी,3 और अल्लाह के रास्ते में अपने तन-मन-धन से जिहाद करो, यही तम्हारे लिए अच्छा है अगर तम में इल्म हो ।

४२. अगर जल्द हासिल होने वाली धन-सामग्री होती और हल्का-सा सफर होता तो ये जरूर आप के पीछे हो लेते, लेकिन उन पर तो दूरी और दरी की तकलीफ पड़ गई । और अब तो ये अल्लाह की कसम खायेंगे कि अगर हम में

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقُلْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَاء فَانْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَآتِكَهُ لِبُخُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِّمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواالسُّفْلَ ﴿ وَكُلِّمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿

إِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمُ وَٱنْفُسِكُمْ فِي سَمِيْلِ اللهِ ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (1)

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَ تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُكَ تُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ، وَسَيَحْلِفُونَ بالله لواستطعنا لخرجنا معكم يهلكون أَنْفُسُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُنْ بُونَ (42)

<sup>े</sup> जिहाद से पीछे रहने वालों या उससे जान छुड़ाने वालों से कहा जा रहा है कि अगर तुम मदद नहीं करते हो तो अल्लाह को तुम्हारी मदद की जरूरत भी नहीं है, अल्लाह तआला ने अपने रसूलों की उस बक़्त भी मदद की जब उस ने गुफा में पनाह ली थी और अपने साथी (हजरत अब बक्र सिद्दीक) से कहा था, «फिक्र न करो अल्लाह हमारे साथ है ।» इसकी मफस्सल हदीस आती है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> काफिरों के क्रौल से शिर्क और अल्लाह के क्रौल से तौहीद (एकेश्वरवाद) का मतलब है l

<sup>3</sup> इस के कई मतलब बयान कये जाते हैं, व्यक्तिगत (जाती) तौर से या सामृहिक तौर से, खुञ्जी से या नाखुशी से, गरीब हो या अमीर हो, जवान हो या बूढ़ा हो, पैदल हो या सवार हो, विवाहित हो या अविवाहित हो, वह हिजरत करने वालों में से हो या रह जाने वालों में ।

⁴ यहाँ से उन लोगों का बयान हो रहा है जिन्होंने उज्ज बता कर नबी 🙀 से इजाजत ले लिया था, जब कि हक़ीक़त में उन के पास कोई उज़ नहीं था, अंद्र से मुराद जो दुनियावी फायदे सामने आयें, मतलब है जंग में मिली गनीमत ।

ताकत और क्वत होती तो हम जरूर आप के साथ निकलते, यह अपनी जानों को ख़ुद ही तबाही की ओर डाल रहे हैं, इन के भूठे होने का सच्चा इल्म अल्लाह को है।

४३. अल्लाह तुभे माफ कर दे, तूने उन्हें क्यों इजाजत दे दिया. विना इस के कि तेरे सामने सच्चे लोग वाजेह तौर से जाहिर हो जायें और त भठे लोगों को भी जान ले ।

४४. अल्लाह पर और क्रयामत (प्रलय) के दिन पर ईमान और यकीन रखने वाले तो माल से और जान से जिहाद करने से रूके रहने की कभी भी तुभ से इंजाजत नहीं मांगेंगे और अल्लाह तंजाला परहेजगारों को अच्छी तरह जानता है ।

४४. यह इजाजत तो तुझ से वही मांगते हैं, जिन्हें न अल्लाह पर ईमान है न आखिरत के दिन पर यकीन है, जिन के दिल शक में पड़े हुए है और यह अपने शक ही में भटक रहे हैं।

४६. अगर उनका इरादा (जिहाद पर) निकलने का होता, तो वह इस (सफर) के लिए संसाधन (वसायेल) की तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना प्यारा नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ करने से रोक दिया, और कह दिया गया कि तुम बैठने वालों के साथ बैठे ही रही |

४७. अगर यह तुम में मिल कर निकलते भी तो तुम्हारे लिए फित्ना के अलावा दूसरी कोई चीज न बढ़ाते, बल्कि तुम्हारे बीच खूब घोड़े दौडाते. और तम में इंख्तिलाफ डालने की खोज

عَفَااللهُ عَنْكَ وَلِوَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكُنِينِينَ 3

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّـنِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ أَنْ يُّجَاهِبُ وَا بِأَمُوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ<sup>ط</sup>َ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ اللَّهُ عَلِيْمٌ اللَّهُ عَلِيْمٌ اللَّهُ عَلِيْمٌ اللَّهُ عَلِيْمٌ اللَّهُ عَلِيهُمْ

إِنَّهَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُولَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لِاَعَدُّوا لَهُ عُنَّاةً وَّلَكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ فَتَيَّطَعُمُ وَقِيْلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَعِدِينِينَ ﴿

كَ خَرَجُوا فِنكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَّا وَلاَّ اَ وْضَعُوْا خِلْلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِيْنَةَ = وَفِيكُمْ سَتْعُوْنَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ إِللَّهُ اللَّهِ فَ إِللَّهُ عَلِيْمٌ إِللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ

<sup>&#</sup>x27; यह उन मुनफिक्रों (अवसरवादियों) का बयान है, जिन्होंने भूठे बहाने बना कर रसूल करीम 💥 से जिहाद में हिस्सा न लेने का हुक्म ले लिया था, उन के बारे में कहा गया है कि ये अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते । इसका मतलब यह है कि इस ईमान की कमी ने उनको जिहाद में हिस्सा न लेने पर मजबूर किया है, अगर ईमान इन के दिलों में मजबूत होता तो न तो यह जिहाद से भागते और न इनको चको चब्हा ने घेरा होता ।

में रहते, उन के मानने वाले ख़ुद तुम में मौजूद हैं, और अल्लाह तआला जालिमों को अच्छी तरह जानता है!

४८. ये तो इस से पहले भी इख़्तिलोफ पैदा करने की खोज में रहे हैं, और तेरे लिए कामों को उलट-पुलट करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुँचा और अल्लाह का हुक्म गालिब हो गया, इस के बावजूद कि वे नाख़ुशी में ही रहे।

¥९. उनमें से कोई तो कहता है कि मुभे हुक्म दे दीजिए मुभे परेशानी में न डालिए, बाखबर रहों कि वह तो फित्ना में पड़ चुके हैं और बेशक नरक काफिरों को घेर लेने वाली है।<sup>2</sup>

५०. आप को अगर कोई भलाई हासिल हो जाये तो उन्हें बुरा लगता है और कोई बुराई पहुंच जाये तो कहते हैं, हम ने तो अपनी बात पहले ही से ठीक कर ली थी, फिर तो बड़े इतराते हुए लौटते हैं। لَقَيِ الْبَتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَى جَاءَ الْحَقُ وَظَهَرَ اَمْرُ الله وَهُمُ كُرِهُونَ (8)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُوْلُ اثْنَانِ نِيْ وَلَا تَفْتِنِيْ ۗ ٱلارِفِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا لا وَانَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةً ۖ بِالْكَفِرِيْنَ (٩٠)

اِنُ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبُكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُولُوا قَلُ اَخَذُنَا آَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ وَرِحُونَ (60)

<sup>&#</sup>x27; इस से मालूम होता है कि मुनाफिकों (अवसरवादियों) के लिए ख़ुिफया काम करने वाले कुछ लोग मुसलमानों के साथ सेना में मौजूद थे, जो मुनाफिकों (अवसरवादियों) को मुसलमानों की खबरें पहुँचाया करते थे ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "सुफे फित्ने (भेद) में न डालिए ।" इसका एक मतलव तो यह होगा अगर आप मुफे इजाजत नहीं देंगे तो मुफे बिना इजाजत रुकने पर ज्यादा गुनाह होगा, इस बिना पर फित्ना गुनाह के मतलब में होगा, यानी मुफे गुनाह में न डालिए | दूसरा मतलब फित्ना का तबाही है, यानी मुफे साथ ले जाकर तबाही में न डालिए | कहा जाता है कि जद बिन कैस ने निवेदन किया कि मुफे साथ न ले जाये, रोम की औरतों को देख कर मैं सब्र न रख सकूंगा, इस पर नबी ई ने मुंह फेर लिया और इजाजत दे दिया, उस के बाद आयत उतरी, अल्लाह तआला ने फरमाया: "फित्ना में तो वह पड़ चुके हैं" यानी जिहाद में पीछे रहना और उससे जान चुराना, खूद एक फित्ना और बहुत बड़ा गुनाह है, जिस में ये शामिल हैं और मरने के बाद नरक की आग उनको घेर लेने वाली है, जिससे भागने का कोई रास्ता उनके लिए न होगा |

अगं-पीछ के कलाम की बिना पर सं से यहाँ कामयाबी और फायेदा और स्म से नाकामी, हार और इसी तरह का नुकसान जो लड़ाई में होता हैं, मुराद है इस में उन के अन्दुरूनी बुराईयों का प्रदर्शन (इजहार) है जो मुनािफकों (भ्रष्टाचारियों) के दिलों में था, इसिलए कि दुख पर खुश होना और भलाई हािसल होने पर दुख और तकलीफ का एहसास करना दुश्मनी के सबबों को जािहर करता है।

**५१.** (आप) कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह के हमारे हक में लिखे हुए के कोई चीज पहुँच ही नहीं सकती, वह हमारा मालिक है, और (आप कह दीजिए) ईमानवालों को अल्लाह ही पर पुरा भरोसा करना चाहिए |

४२. कह दीजिये कि तुम हमारे बारे में जिस के इंतेजार में हो, वह दो भलाईयों में से एक है, और हम तुम्हारे हक में इस बात के इंतेजार में है कि या तो अल्लाह (तआला) तुम्हें अपने पास से कोई सजा दे या हमारे हाथों से, बस एक तरफ तुम इंतेजार करो, दूसरी तरफ हम तुम्हारे साथ इंतेजार कर रहे हैं।

५३. कह दीजिए कि तुम खुशी या नाखुशी किसी तरह भी खर्च करो, कुबूल तो कभी नहीं किया जायेगा,¹ वेशक तुम फांसिक लोग हो ।

५४. कोई सबब उन के खर्च को क़ुबूल न होने का इस के सिवाय नहीं कि ये अल्लाह और उस के रसूल के नाफरमान हैं और बड़ी सुस्ती से नमाज में आते हैं और बुरे दिल से खर्च करते हैं। قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَآ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَاء هُوَ مَوْلُسنَاء وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ①

قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ اِلْآاِحُدَى الْحُسنَيَيْنِ ﴿
وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيْبِكُمُ الله بِعَنَابِ
فِنْ عِنْدِةٖ اَوْ بِاَيْدِيْنَا أَرَّ فَتَرَبَّصُوْاۤ اِنَّا
مَعَكُمُ مُّ تَرَقِّصُونَ ﴿20﴾

قُلُ ٱنْفِقُواْ طَوْعًا آوْ كُرْهًا كُنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمُ النَّن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمُ النَّن يُتَقَبَّلَ وَنَ

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ لَفَقْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمُ لَكُونَ الْكَالَّةُ الْكَالُونَ الضَّلُوةَ إِلَّا كَفَرُوْلِهِ وَلَا يَأْتُونَ الضَّلُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُلِهُونَ الضَّلُوةَ إِلَّا وَهُمْ كُلِهُونَ ﴿ وَهُمْ كُلِهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

(استغفر لَهُمْ أَوْ لاَ سَتَغفِر لَهُمْ) «आप इन के लिए माफी मीगें या न मीगें लि (सूर: अत्तौब:-८०) यानी दोनों बातें एक तरह हैं।

अंध्रं। हुक्म है, लेकिन यहाँ इस किलमा का मतलब यह है कि अगर तुम खर्च करोगे तो क़ुबूल नहीं िकया जायेगा, या यह खबर देने वाले किलमा के मतलब में है, मतलब यह है िक दोनों बातें एक तरह हैं, खर्च करो या न करो, अपनी मर्जी से अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो भी नाक़ुबूल है, क्योंिक क़ुबूल करने की पहली शर्त ईमान है और वही तुम्हारे अन्दर नहीं हैं, और नाखुश्वी से खर्च किया हुआ माल अल्लाह के यहाँ वैसे ही ठुकराया हुआ है, क्योंिक वहाँ जायेज मक़सद नहीं मौजूद है जो क़ुबूल करने के लिए जरूरी है, यह आयत भी इसी तरह है जिस तरह यह है!

४४. इसलिए आप को उन के माल और औलाद तअज्जुब में न डाल दें, अल्लाह यही चाहता है कि उन्हें दिनिया की जिन्दगी में ही सजा दे। और उनके कुफ्र की ही हालत में उनकी जान निकल जायें 12

**५६**. और ये अल्लाह की कसम खा-खा कर कहते हैं कि ये तुम्हारे गुट के लोग हैं, अगरचे कि वे हकीकत में तुम्हारे नहीं, बात केवल इतनी है कि ये बजदिल लोग हैं।

५७. अगर ये कोई महफूज मकाम या कोई गफा या कोई भी सिर छिपाने की जगह पा लें तो अभी उस तरफ लगाम तोड कर उल्टे भाग छुटें ।

४ इ. उन में वे भी हैं जो सदका के माल के बंटवारे के बारे में आप पर इल्जाम रखते हैं, अगर उस में से उनको मिल जाये तो खुश हैं और अगर उस में से न मिला तो फौरन ही बिगड खडे होते हैं।

४९. अगर ये लोग अल्लाह और उस के रसुल के दिये हुए पर ख़ुश रहते और कह देते कि अल्लाह हमें काफी है, अल्लाह हमें अपने फज्ल से देगा और उसका रसुल भी, हम तो अल्लाह ही से उम्मीद रखने वाले हैं।

६०. सदका केवल फकीरों के लिए हैं और गरीवों के लिए और उन के काम करने वालों

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ إِنَّهَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُعَنِّ بَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ (٤٤)

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ﴿ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفُرَقُونَ (6)

لَوْيَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْمَغْرَتِ أَوْ مُنَّاخَلًا لَوُ لَوْ اللَّهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ 🟵

وَمِنْهُمْ مِّنْ يَنْمِيزُكَ فِي الصَّدَقْتِ ۚ فَإِنْ أعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَدُ يُعْطُوا مِنْهَآ إِذَا هُمُ يَسْخُطُونَ (38)

وَكُوانَهُمْ رَضُواهَا النَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ٧ وَقَالُوْاحَسُبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضِيلِهِ وَرَسُولُهُ ﴿ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ وَ

إِنَّهَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَّاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

<sup>&#</sup>x27; इमाम इब्ने कसीर और इमाम इब्ने जरीर तबरी ने इस से जकात और अल्लाह की राह में सदका करना मुराद निकाला है, यानी इन मुनफ्रिकों (अवसरवादियों) से जकात और सदका तो (जो वह मुसलमान जाहिर करने के लिए देतें हैं) दुनिया में क़ुबूल किये जायें ताकि इस तरह से उन्हें दनिया में धन की मार भी दी जाये।

<sup>2</sup> आखिर में उनकी मौत कुफ्र की हालत में होगी, इसलिए कि वे अल्लाह के पैगम्बर को सच्चे दिल से कुबूल करने को तैयार ही नहीं और अपने कुफ़ और मुनाफकत पर ही अडिग (कायम) और मजबूत हैं।

के लिए, और उनके लिए जिन के दिल परचाये जा रहे हों और गुलाम आजाद करने और कर्जदार लोगों के लिए, और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए' फर्ज है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह इल्म वाला हिक्मत वाला है।

६१. और उन में से वे भी है जो पैगम्बर (संदेशवाहक) को तकलीफ़ देते हैं और कहते हैं कि हल्के कान का है, (आप) कह दीजिए कि वह कान तुम्हारी भलाई के लिए हैं<sup>2</sup> वह وَالْغُرِصِيْنَ وَفِي سَمِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ \* فَوَيْ سَمِيْلِ اللهِ عَلِيْمٌ ﴿ اللهِ عَلِيْمٌ اللهِ عَلِيْمٌ ﴿ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَلَيْمٌ ﴿

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤَذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُولُوْنَ هُوَ اُذُنُّ عُلُ اُذُنُ خَيْرِتَكُمُ يُؤْمِنُ بِاللهِ

<sup>&#</sup>x27; इन आठ लोगों पर खर्च करने का मुख्तसर बयान इस तरह है । (१,२) भिखारी और गरीब लगभग करीव ही करीव है और एक मॉने दूसरे से मिलता-जुलता है, यानी गरीब को भिखारी और भिखारी को गरीव कह ही लिया जाता है।(३) काम करने वालों से मुराद सरकारी कर्मचारी है जो जकात व सदका की राघि वसून करते हैं और बाटते हैं, और उसका लेखा-जोखा रखते हैं। (४) आकर्षित हृदय (मुअल्लफा कुलूब) एक ता वह काफिर हैं जो थोड़ा-थोड़ा इस्लाम की तरफ आकर्षित होते हों और उनकी मदद करने पर यह उम्मीद हो कि वह मुसलमान हो जायेंगे । दूसरे नये मुसलमान हैं जिनको इस्लाम पर मजब्ती से क्रायम रहने के लिए भदद की जरूरत हो । तीसरे वे लोग भी हैं जिनकी मदद करने से यह उम्मीद हो कि वह अपने इलाके के लोगों को मुसलमानों पर हमला करने से रोकेंगे और इस तरह वह करीबी कमजोर मुसलमानों की हिफाजत करेंगे, यह और इस तरह की दूसरी हालतें दिल खींचने करने की हैं, जिन पर जकात की राधि खर्च की जा सकती है, चाहे बयान किये लोग धनवान ही हों, कुछ लोगों के अनुसार यह इस्तेमाल ख़त्म हो गया है, लेकिन यह बात ठीक नहीं है, हालात और वक्त के अनुसार हर जमाने में इस मुद पर जकात की राधि खर्च करना जायेज है। (५) गर्दनें आजाद कराने के लिए । (६) कर्जदार से एक तो वह कर्जदार मुराद हैं जो अपने परिवार को जिन्दगी गुजारने और जिन्दगी की जरूरत को परा करते-करते दसरे लोगों के कर्ज से दब गये हों, और उन के पास नगद राधि भी नहीं है और ऐसा सामान भी नहीं है जिसे बेचकर वे उस कर्ज को चुका सकें। दूसरे वे जिम्मेदार लोग जिन्होंने किसी दूसरों की जमानत दी हो और फिर वह उसकी अदायगी के जिम्मेदार बना दिये गये हों, या इन सभी लोगों को जकात की राघि से मदद करना जायेज है। (७) अल्लाह की राह से मुराद जिहाद है, यानी लड़ाई का सामान और ज़रूरतों और मुजाहिद न्चाहे वह मालदार ही हो। पर ज़कात की राश्वि खर्च करनी जाएज है । इसी तरह कुछ ऑलिमों के नजदीक तवलीग (निमन्त्रण) और दावत भी अल्लाह की राह में शामिल है, क्योंकि इसका भी मक्रसद अल्लाह के कौल को हर इंसान तक पहुँचाना है । (८) रास्ते के लोगों से मुराद मुसाफिर हैं, यानी कोई भी इंसान सफर के वस्त मदद का पात्र (मुस्तिहिक) हो गया हो तो चाहे वह अपने देश में धनवान ही हो, उसकी मदद जकात की राश्वि से की जा सकती है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यहाँ से फिर मुनाफिकों 'द्वयवादियों) की चर्चा हो रही है। नवी क्क के खिलाफ एक इल्जाम यह उन्होंने लगाया कि यह कान का कच्चा (या हलका) है, मतलब यह है कि यह हर इंसान की बात सुन लेता है (यानी यह आप क्क के इल्म, फज्ल और माफ करने के गुणों से उन्हें धोखा

अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की बातों का यकीन करता है, और तुम में से जो ईमानवाले हैं यह उन के लिए रहमत है, और रस्लुल्लाह (अल्लाह के रसूल) को जो लोग तकलीफ देते हैं उनके लिए दुखदायी अजाब है।

६२. वे सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की क्सम खा जाते हैं, हालांकि अगर यह ईमानदार होते तो अल्लाह और उस के रसल ख़श्च किये जाने के ज्यादा हकदार थे |

क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह का और उस के रसूल की मुखालफत करेगा उस के लिए बेशक नरके की ऑग है, जिस में वे हमेशा रहने वाले हैं, यह बहुत बड़ा अपमान है ।

६४. मनाफिकों को (हर वक्त) यह डर लगा रहता है कि कहीं उन (मसलमानों) पर कोई आयत न उतरे, जो उन के दिलों की वातें उन्हें बता दे । कह दीजिए कि तुम मजाक उड़ाते रहो, वेशक अल्लाह तआला उसे जाहिर करने वाला है जिस से तुम डरे हुए हो ।

६५. अगर आप उन से पूछें तो साफ कह देंगे कि हम तो यूँ ही आपस में हैस-वोल रहे थे। कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हारी हंसी-मजाक के लिए वाकी रह गये हैं?

وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّنِي نِنَ أَمَنُوا مِنْكُمُ ﴿ وَالَّانِ يْنَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَنَى اللهِ اللهُ (6)

ىَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْرِ لِيُرْضُوْلُمْ = وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَتُّ أَنْ يُوضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ (62)

ٱلَمْ يَعْلَمُوْٓا أَنَّهُ مَنْ يُتُحَادِدِ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ا ذلك الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ (6) يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً تُنَيِّئُهُمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا -

وَلَيِنْ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ مَ قُلْ آبِ اللَّهِ وَالْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْنُتُمْ تَسْتَهُزِءُونَ (65)

إِنَّ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحْنَارُونَ (١٠)

हुआ) । अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, हमारा पैगम्बर फित्ना और फसाद की कोई बात नहीं सुनता, जो भी सुनता है तुम्हारा उस में हित, नेकी और भलाई है ।

<sup>।</sup> मुनाफिक (अवसरवादी) अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते थे, ईमानवालों का अपमान करते, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह 👳 के बारे में बुरी बात का इस्तेमाल करने में परहेज न करते, जिसकी खबर किसी तरह से ईमानवालों और रसूलुल्लाह 💥 को हो जाती थी, लेकिन अगर उन से पछा जाता तो साफ मकर जाते और कहते कि हम तो आपस में इसी तरह हंसी-मजाक कर रहे थे । अल्लाह तआला ने फरमाया: बहंसी-मजाक के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह और उसकी आयतें और उसका रसल ही रह गया है? मतलब यह कि अगर तम्हारा मकसद आपस में हंसी-मजाक का होता तो उस में अल्लाह, उसकी आयतें और रसूल बीच में क्यों आते? ये बेश्वक उस हसद और जलन का इश्वारा है जो अल्लाह की आयतों और हमारे पैगम्बर के

६६. तुम बहाने न बनाओ, बेशक तुम अपने ईमान लाने के बाद काफिर हो गये, अगर हम तुम में से कुछ लोगों से अनदेखी भी कर लें तो कुछ लोगों को उनके जुल्म की सख़्त सजा भी देंगे । ६७. सभी मुनाफिक (अवसरवादी) मर्द और औरत आपस में एक ही हैं, ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं और अपनी मुठ्ठी बन्द रखते हैं । ये अल्लाह को भूल गये, अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया, बेशक म्नाफिक (इयवादी) ही फासिक हैं।

६८. अल्लाह तआला इन मुनाफिक मर्दो-औरतों और काफिरों से नरक की आग का वादा कर चुका है, जहाँ ये हमेशा रहेंगे, वही उन के लिए बस है, उन पर अल्लाह की लानत है, और उन के लिए दायमी अजाव है।

६९. तुम से पहले के लोगों की तरह जो तुम से बहादुर और माल-दौलत और औलाद में ज्यादा थे तो वह अपना धार्मिक भाग बरत गये, फिर तुम ने भी अपना भाग बरत लिया<sup>2</sup> जैसे तुम से पहले लोग अपने हिस्से से फायदेमंद हुये थे और तुम ने भी उसी तरह मजाक वाला गप किया जैसे उन्होंने किया था, उनके काम दुनिया और आखिरत में बरबाद हो गये और यही लोग घाटे में हैं।

لَا تَعْتَانُدُوْا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ الْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآبِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَلِّبْ طَآبِفَةً إِلَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِنْنَ ﴿ اَلْمُنْفِقُوْنَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُونِ وَيَقْضُونَ آيْدِيكَهُمْ لا شَواالله فَنَسِيهُهُمْ الله فَنَسِيهُهُمْ الله فَنَسِيهُهُمْ الله فَالَسِيهُهُمْ الله فَالَسِيهُهُمْ الله فَالَّوْنَ الْمَافِقَانَ آنَ

وَعَدَاللهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللهُ \* وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمٌ (8) كَاتَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ كَانُوۤ آشَدُ مُقِيْمٌ (8) مُؤَةً وَآكُثُرَ آهُوَالاً وَآوُلادًا وَالسَّنْتَعُوْا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَنْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ لَكُمْ لِمَعْلَاقِهِمُ اسْتَنْتَعَ الذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِكُمْ لَمَا وَخُفْتُمُ كُالَّذِي خَاصُوا وَالْإِخْرَةِ \* وَاولَالِكَ وَخُفْتُمُ كُالُونِي خَاصُوا وَالْإِخْرَةِ \* وَاولَالِكَ

खिलाफ तुम्हारे दिलों में मौजूद है।

मुनाफिक जो क्सम खाकर मुसलमानों को यकीन दिलाया करते थे कि "हम तुम ही में से हैं" अल्लाह तआला ने इसका खण्डन (तरदीद) किया कि ईमानवालों से उनका क्या मतलब? लेकिन यह सभी मुनाफिक चाहे मर्द हों या औरत एक ही हैं, यानी कुफ्र और भ्रष्टाचार में एक-दूसरे से बढ़-चढ़ कर हैं, आगे उनकी बुराईयों को बयान किया जा रहा है जो ईमानवालों के गुणों (सिपतों) के ठीक उल्टा और खिलाफ हैं।

व्याद्वारा तर्जुमा दुनियावी हिस्सा भी किया गया है, यानी तुम्हारे हिस्सा में दुनिया का जितना हिस्सा लिख दिया गया है उसे बरत लो, जिस तरह से तुम से पहले के लोगों ने अपना हिस्सा बरता और फिर मरने या अजाब से हमिकनार हो गये।

335

90. क्या उन्हें अपने से पहले के लोगों की खबर नहीं पहुँची, नूह और आद और समूद के कौम और इब्राहीम की कौम और मदयन के रहने वाले और उलट-पुलट कर दी गयी बस्तियों के लोगों की,<sup>1</sup> उन के पास रसूल (ईश्वूत) दलीलें लेकर पहुँचे तो अल्लाह तआला ऐसा न था कि उन पर जुल्म करे, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया।

**७१**. मुसलमान मर्द और औरत एक-दूसरे के (मददगार और) मित्र हैं, वे भलाईयों का हुक्म देते हैं और बुराईयों से रोकते हैं, नमाजें पाबंदी से पढ़ते हैं, जकात अदा करते हैं, अल्लाह और उस के रसूल की बात मानते हैं, <sup>2</sup> यही लोग हैं जिन पर अल्लाह (तआला) जल्द ही रहमत करेगा, वेशक अल्लाह गालिब, हिक्मत वाला है।

७२. इन ईमानदार मर्दो और औरतों से अल्लाह (तआला) ने उन जन्नतों का वादा किया है जिन के नीचे नहरें बह रहीं हैं, जहां वे हमेश्वा रहने वाले हैं और उन पाकीजा घर का, जो उन खत्म न होने वाले जन्नत में हैं, और अल्लाह की खुशी सब से महान है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है |

اَكُمْ يَالْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجَ قَعَادٍ قَتَمُوْدَهُ وَقَوْمِ اِبْرْهِيْمَ وَاصْحٰب مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَتِ ﴿ اَتَتْهُمْ دُسُلُهُمْ بِالْمَيِّنْتِ ۚ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلِكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (70)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضِ مِيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْنِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرُ وَيُقِيْنُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْنُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* أُولَمِكَ صَيْرْحَمُهُمُ اللهُ وَلَّ اللهَ عَزِيْرٌ حَكِيمًا وَعَلَ اللهُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنْتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اللهَ نَهْرُ خَلِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنْتٍ وَمَسْكِن طَيْبَةً فِي جَنْتِ عَدْنِ وَرَضُولَكُ

مِّنَ اللهِ ٱكْبَرُ اللهِ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ (12)

पहाँ उन छ: कौमों का जिक्र किया गया है जिनका स्थान सीरिया देश रहा है, यह अरब क्षेत्र के करीब है और उनकी कुछ बातें शायद उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी भी हों। नूह की कौम जो सैलाब में डुबो दी गई, आद की कौम जो ताकत और कूवत में बेहतर होने के बावजूद, तेज हवाओं के झोंकों से बरबाद कर दी गई। समूद की कौम, जिसे आकाश्व की चीख ने बरबाद कर दिया। इझाहीम की कौम जिसके राजा नमरूद बिन कनआन बिन कोश को मच्छर से मरवा दिया गया। मदयन के निवासी (हजरत शुपेब की कौम) जिन्हें चीख, भूकम्प और बादलों की छाया के अजाब से तबाह किया गया और उल्टे-पल्टे गये लोग, इससे मुराद लूत की कौम है, जिन की बस्ती का नाम "सदूम" था। علی का मतलब है उलट-पलट देना, उन पर एक तो आकाश्व से पत्थर बरसाये गये, दूसरे उनकी बस्ती को ऊपर उठा कर नीचे फेंका गया, जिससे पूरी बस्ती ऊपर तले हो गयी, इस बिना पर उन उल्टे-पल्टे लोगों को "असहाब मुतिफिकात" कहा जाता है।

नमाज अल्लाह के हकों में बहुत बड़ी इबादत है और जकात दूसरे लोगों के हक के बिना पर खास मकाम रखती है, इसी वजह से इन दोनों का खास तौर से बयान करके कहा गया है कि वह हर बारे में अल्लाह और उस के रसूल के हुक्मों की पैरवी करते हैं।

सूरतुत्तौब:-९

भाग-१० | ३३६ | १० हर्ने।

سورة التوبة ٩

७३. हे नबी! काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करते रहो, और उन पर कड़ाई करो, उनका असल जगह नरक है, जो बहुत बुरी जगह है।

७४. ये अल्लाह की क्रसम खा कर कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, अगरचे कि बेशक कुफ्र का कलिमा इन के मुह से निकल चुका है, और ये अपने इस्लाम के बावजूद भी कार्फिर हो गये हैं, और इन्होंने उस काम का इरादा भी किया है जिसे हासिल न कर सके, ये केवल इसी बात का बदला ले रहे हैं कि उन्हें अल्लाह ने अपने फज्ल से और इस के रसल ने धनवान कर दिया, अगर यह अब भी तौबा कर लें तो यह इन के हक में अच्छा है और अगर मुह मोड़े रहें तो अल्लाह (तआला) उन्हें दुनिया व आखिरत में दखदायी सजा देगा, और पूरी धरती में उनका कोई वली और मददगार न खंडा होगा।

७४. इन में वह भी हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि अगर वह हमें अपने फ़ज्ल से धन अता करेगा तो हम जरूर सदका करेंगे और परी तरह से नेक लोगों में हो जायेंगे !

**७६**. लेकिन जब अल्लाह ने अपने फ़ज्ल से उन्हें दिया तो यह उस में कंजुसी करने लगे और टाल-मटोल करके मुंह मोड़ लिया |

७७. तो इस की सजा के तौर पर अल्लाह ने उन के दिलों में निफाक डाल दिया, अल्लाह से मिलने के दिनों तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से किये हुए वादे की मुख़ालफत की और भठ वोलते रहे ।

يَاكِيُهَا النَّيِينُ جَاهِي الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاوْنِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبَصِيْرُ (3)

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَلُ قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرِوَ كَفَرُوا يَعْنَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُّوالِهَا لَمْ يَنَالُوْا وَمَا نَقَهُوْآ إِلاَّ أَنْ أَغْنُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ · فَإِنْ يَتُوبُوايكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَكُّوا يُعَنِّ بُهُمُ اللَّهُ عَنَا إِبَّا ٱلِيْهَا فِي اللَّهُ نَيًّا وَالْأَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ قَرْلِيَّ وَّلَا نَصِيرٍ ١٠

وَمِنْهُمُ هَنُ عُهَدَاللّٰهُ لَيِنَ أَتُدِنَا مِنُ فَضَلِهِ لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصِّيحِيْنَ (3)

فَلَهَّا أَتْهُمُ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوابِهِ وَتُوكُّوا وَّهُمُ مُعُونَ ٦٠

فَاعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ بهَيَّا أَخْلَفُوااللَّهُ مَا وَعَلُ وَلَا وَهُو بِهَا كَانُوْا يَكُن بُوْنَ (17)

<sup>&#</sup>x27; इस आयत में नबी करीम 💥 को काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद और उन पर कड़ाई करने का हुक्म दिया जा रहा है, नबी 🔏 के बाद इस से मुताअल्लिक आप 💥 का पैरोकार है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस आयत को कुछ मुफस्सिर एक सहाबी हजरत साअलवा बिन हातिब अन्सारी के बारे में बताते हैं, लेकिन सुबूत की बुनियाद पर यह सही नही है, सही बात यह है कि इस में भी मुनाफिकों के एक दूसरे अमल का बयान किया गया है।

७८. क्या वे यह नहीं जानते कि अल्लाह (तआला) को उन के दिस का भेद (राज) और उनकी कानाफूसी सब मालूम है और अल्लाह (तआला) सभी छिपी बातों का जानकार है?¹

७९. जो लोग उन मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं, जो दिल खोलकर सदका करते हैं और उन लोगों पर जिन को अपनी मेहनत के सिवाय कुछ हासिल ही नहीं, तो ये उनका मजाक करते हैं, अल्लाह भी उन से मजाक करता है, और उन्हीं के लिए बहुत सख़्त अजाब है।

**so**. आप इन के लिए तौबा करें या न करें, अगर आप सत्तर बार भी इन के लिए तौबा करें तो भी अल्लाह उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा<sup>2</sup> ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उस के रसूल से कुफ्र किया है<sup>3</sup> और ऐसे फासिकों को अल्लाह हिदायत नहीं देता।

\$\frac{\pi}{2}\$. पीछे रह जाने वाले लोग रस्लुल्लाह (\frac{\pi}{2})
के खिलाफ अपने बैठे रह जाने पर ख़ुश्व है,
उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और
अपनी जान से जिहाद करना अप्रिय रखा और
उन्होंने कह दिया कि इस गर्मी में न निकलो,
कह दीजिए कि नरक की आग बहुत गरम है,
काश्व कि वे समझते होते |

ٱلَهۡ يَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللهَ يَعۡلَمُ سِرَّهُمۡ وَنَجُوٰلهُمۡ وَاَنَّ اللهَ عَلَامُ الْغُيُونِ ﴿ 3

ٱڷۜؽؠ۬ؽؗۑؘۘؽڵؠؚۯؙۏۛؽٵڶؠڟۊۼؽ۬ؿڝٛٵڶؠٷٛڡؚڹؚؽؙڹ ڣۣٵڵڞۜٙڰڨ۬ؾؚۘٷٲڷڹؽ۫ؽؘڵٳؽڿۮۏؽٳڒڋڿؙۿؼۿؙ؞ ڡؘؽڛ۫ڂؘۯۏؽڡۣڹ۫ۿؙؗؗۿؙ<sup>ڔ</sup>ڛڿؚۯٲڵٚۿؙڡؚڹ۫ۿۿ<sup>ۯ</sup>ۅٙڶۿۿ عَذَابٌ ٳؘڸؽ۠ۄٞؖ۞

ٳڛ۫ؾۘۼٝڣۯ۬ۘڶۿؙۄٝٲۅٛٞ؆ۺۜؾۼؙڣۯٮۿؗۄ۫ٝٳڬۺۜٮؾۼؙڣۯڶۿۄؙ ڛڹڝؚؽ۫ڹؘڡڗۜۊٞۜڣػڶؿؾۼؙڣۯٵۺ۠ؗٷڶۿۄ۠ٷۮڶڮ ؠ۪ٲڬۿۄؙ ػڣۘۯؙڎٳؠٳۺٚۄٷۘڒۺۘٷڸ؋ٷٵۺۨؗٷڮؽۿڽؽٲڶڡٞۅٛڡۘ ٵڵڣ۠ڛۊؽٚڹٛ(ٷؖٛ

قَرِحَ الْمُخَلَّقُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوْآانَ يُجَاهِدُوا بِالْمُوالِهِمْ وَالْفُيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوالا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّا قُلْ نَادُجَهُنَّمَ اَشَدَّ حَرًّا اللهِ كَانُوا يَفْقَهُونَ (8)

महा में उन मुनािफकों के लिए कड़ी तंबीह है जो अल्लाह तआला से बादा करते हैं फिर उसकी फिक्र नहीं करते, जैसे कि वे यह समभते हैं कि अल्लाह उनकी पोश्वीदा बातों और राजों को नहीं जानता, अगरचे कि अल्लाह सभी कुछ जानता है, क्योंकि वह तो गैब का जानने वाला है, सभी अप्रत्यक्ष (पोश्वीदा) बातों को जानता है।

<sup>2</sup> सत्तर की तादाद मुबालगा और ज्यादती के लिए है कि चाहे जितना ज्यादा उन की मगिफरत के लिए दुआ करें, अल्लाह तआला उनको कभी भी माफ नहीं करेगा, यह मतलब नहीं कि अगर सत्तर से ज्यादा बार दोष मुक्ति के लिए विनय की गयी तो उनको माफ कर दिया जायेगा।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह माफी से महरूम करने का सबब बता दिया गया है, तािक लोग किसी की सिफारिश की उम्मीद में न रहें बल्कि ईमान और नेक कामों की दौलत लेकर अल्लाह के दरबार में हािजर हों, अगर क्रयामत सामग्री (तोशा) किसी के पास नहीं होगा तो ऐसे कािफरों और नाफरमानों की कोई सिफारिश भी नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह तआला ऐसे लोगों के लिए सिफारिश का हुक्म ही अता नहीं करेगा।

سورة التوية ٩

**५२**. अत: उन्हें चाहिए कि बहुत कम हैसें और ज्यादा रोयें, बदले में उस के जो ये करते थे।

५३. तो अगर अल्लाह तआला आप को उन के किसी गुट की तरफ लौटा कर वापस ले आये फिर ये आप से लड़ाई के मैदान में निकलने की आज्ञा मांगें, तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे साथ कभी भी नहीं चल सकते और न मेरे साथ दुश्मन से लड़ाई कर सकते हो, तुम ने पहली बार ही बैठे रहने को अच्छा समभा था, तो तुम पीछे रह जाने वालों में ही बैठे रहो ।

६४. और इन में से कोई मर जाये तो उस के जनाजे पर नमाज आप कभी भी न पढें और न उसकी कब (समाधि) पर खड़े हों,। यह अल्लाह और उस के रसुल के इन्कार करने वाले हैं और मरते दम तक फासिक रहे हैं।

**५५**. और आप को इन के माल और औलाद कुछ भी भली न लगें, अल्लाह तआला यही चाहता है कि उन्हें इन चीजों से दनियावी सजा दे और ये अपनी जान निकलने तक काफिर (नाशुक्रा) ही रहें |

६६. और जब कोई सूरत (कुरआन करीम का अध्याय) उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उस के रसल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो उन में से मालदारों का एक गुट आप के पास आकर यह कह कर इजाजत ले लेता है कि हमें तो बैठे रहने वालों में ही छोड दीजिए |2

فَلْمَضْحَكُوا قَلْمُلا وَلْمِينَكُوا كَيْفِيرًا وَجَزَآءً إِسَا كان كلسيري (82)

فَأَنُ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَّى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمُ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَأَنْ تَخْرُجُواْ مَعِي آبِدًا وَكُنْ تُعَاتِلُوْ امِّعِي عَدُوًّا إِللَّهُ رَضِينُهُمْ بِالْقُعُودِ

أَوَّلُ مَرَّةٍ فَأَقْعُدُوا مَعَ الْخُلِفِينَ 3

وَلَا تُصَلِّ عَلَّى اَحَدِ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِةٍ ﴿ إِنَّهُمْ كَفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فُسِقُونَ (84)

وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَ أَوْلَادُهُمْ لَا إِنَّهَا يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنيَا وَ تَزْهَقَ انْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ 3

وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُ وَا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الظُّولِ مِنْهُمُ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنُ مَكَ الْقُعِدِينَ 6

यह आयत अगरचे मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबैय्य के बारे में उतरी है, लेकिन इसका हुक्म आम है, हर इंसान जिसकी मौत कुफ और निफाक की हालत में हुई हो, वह उस में शामिल है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह उन्हीं मुनाफिकों का बयान है जिन्होंने झूठे बहाने बना कर पीछे बैठे रहना ही अच्छा

सूरतुत्तौब:-९

भाग-१०

الجزء ١٠ | 339

سورة التوبة ٩

**५७**. यह तो घर में रहने वाली औरतों का साथ देने पर रीझ गये और उनके दिलों पर मुहर लगा दी गयी, अब वह कुछ समभ-बूभ नहीं रखते।

**६६**. लेकिन ख़ुद रसूल (ईश्रदूत) और उस के साथ के ईमानवाले अपनी मालों और जानों से जिहाद करते हैं, उन्हीं के लिए भलाई है और यहीं लोग कामयाबी पाने वाले हैं |

**५९**. इन्हीं के लिए अल्लाह (तआला) ने वह जन्नत तैयार की हैं, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, जिन में वह सदा रहने वाले होंगे, यही बहुत बड़ी कामयाबी है  $|^2$ 

९०. गैवारों में से बहाना बनाने वाले लोग हाजिर हुए कि उन्हें इजाजत दी जाये और वह बैठे रहे जिन्होंने अल्लाह से और उस के रसूल से भूठी बातें बनायीं थीं, अब तो उन में जितने भी काफिर है उन्हें दुखदायी अजाब पहुँच कर रहेगा। رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبِعَ عَلَى قَلُولِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ 3

وَجَاءُ الْمُعَدِّرُوُنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَنَ بُواالله وَرَسُوْلَهُ طَسَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَدَابٌ اَلِيْمٌ ﴿

समभ्ग था اربرا لطُول से मुराद है धनवान, यानी इन लोगों को पीछे न रहना चाहिए था, क्योंिक उन के पास अल्लाह का अता किया हुआ सभी कुछ था, عودين से मुराद कुछ मजबूरी के सबब घर में बैठे रहने वाले आदि हैं, जैसािक अगली आयत में उनको خوالف से मुकाबला किया गया है, जो جوالف का बहुवचन (जमा) है, यानी "पीछे रहने वाली औरतें !»

¹ दिलों पर मोहर लग जाना, यह लगातार गुनाह करने के सबब होता है, जिसकी बजाहत पहले की जा चुकी है, इस के साथ इंसान सोचने-समभने की ताकत से महरूम हो जाता है!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उन मुनाफिकों के खिलाफ़ ईमानवालों का अखलाक़ यह है कि वह अपने तन-मन-धन से अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में उन्हें अपनी जानों की फिक़ भी नहीं है और न धन की, उन के क़रीब अल्लाह का हुक्म सब से बड़ा है उन्हीं के लिए भलाई है, यानी आखिरत (परलोक) की भलाई और जन्नत का सुख, और कुछ के क़रीब दुनिया और आखिरत दोनों जगहों का फायेदा, और यही लोग कामयाब और ऊचे पदों पर आसीन होने के लायक होंगे।

सूरतुत्तौब:-९

भाग-१०

الجزء ١٠ 340

سورة التوبة ٩

९१. कमजोरों और रोगियों पर और उन पर जो खर्च करने को कुछ नहीं पाते कोई दोष नहीं जब तक वह अल्लाह और उस के रसूल (दूत) के ख़ैरख्वाह हों, ऐसे नेक लोगों पर कोई रास्ता नहीं और अल्लाह बख़्यने वाला मेहरबान है।

९२. और न उन पर जो आप के पास आते हैं कि आप उन्हें सवारी का इन्तेजाम कर दें तो आप जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारे वाहन के लिये कुछ नहीं पाता तो वह दु:ख से औसू बहाते लौट जाते हैं कि उन्हें खर्च करने के लिए कुछ भी हासिल नहीं |²

९३. बेशक उन पर रास्ता (इल्जाम) है जो धनी रह कर भी आप से इजाजत मांगते हैं, यह नारियों के साथ रह जाने पर ख़ुश्र हैं और अल्लाह ने उन के दिलों पर मुहर लगा दी है जिस के सबब वह लाइल्म हो गये हैं। كَيْسَ عَلَى الضُّحَفَآءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُ وَنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَ انْصَحُوْا بِلٰهِ وَرَسُوْلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَمِيْلٍ ﴿ وَاللّٰهُ عَفُوْدٌ زَجِيْمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا آتُولَ لِتَحْمِلُهُمُ قُلْتَ لاَ آجِدُ مَنَ الدَّهُمُ حَذَنًا اللَّهُمُ عَلَيْهِ " تَوَلَّوْا وَ اَعْيُنُهُمُ مَا يُنْفِقُونَ فِينَ الذَّهُمُ حَذَنًا اللَّيْجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ فِينَ

إِنَّهَا السَّمِينُلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ اَغُنِيّاً أَءُ رَضُوا إِنَّ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِّ وَطَهَعُ اللَّهُ عَلَى تُكُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَا

इस आयत में उन लोगों का बयान है जो हकीकत में मजबूर थे और उनका सबब भी वाजे ह था, जैसािक १. मजबूर और कमजोर यानी बूढ़े, अंधे और लंगड़े वगैरह मजबूर इसी दायरे में आते हैं, कुछ ने उनको रोगियों में शािमल किया है २. रोगी ३. जिन के पास जिहाद के खर्च उठाने की ता कत नहीं थी और बैतुल माल (धार्मिक कोष) में भी उनके खर्च उठाने की ताकत न थी, अल्लाह और उस के रसूल \* के हक से मुराद है, जिहाद की उन के दिलों में तड़प, मुजाहिदीन (जिहाद के सिपाहियों) से मुहब्बत रखते हैं और अल्लाह और उस के रसूल \* के हुक्मों की पैरवी करते हैं, ऐसे मोहिसनीन (परोपकारी) अगर जिहाद में शािमल होने के लायक न हों तो उन पर कोई गुनाह नहीं ।

² यह मुसलमानों के एक गुट का बयान है, जिन के पास अपनी सवारियां भी नहीं थीं और नबी क्विं ने भी उन्हें सवारियां मुह्य्या कराने में लाचारी जाहिर की, जिस पर उन्हें इतना दुख हुआ कि अखों से आसू निकल पड़े। कि यानी विगैर किसी लालच के मुसलमान जो किसी भी तरह से जायेज सवब रखते थे। अल्लाह तआला ने जो हर जाहिर और छिपी बातों का जानने वाला है, उनको जिहाद में शामिल होने से अलग कर दिया, बल्कि हदीस में आता है कि नबी कि ने उन मजबूर लोगों के बारे में जिहाद में शामिल होने वाले लोगों से फरमाया: "तुम्हारे पीछे मदीने में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तुम जिस घाटी को तय करते हो, और जिस रास्ते पर चलते हो, तुम्हारे साथ वह बदला पाने में बराबर से शामिल हैं। सहाबा केराम ने पूछा, यह किस तरह हो सकता है, जब कि वे मदीने में बैठे हैं? आप कि ने फरमाया: "अंकि "सबब ने उन्हें वहाँ रोक दिया है।" (सहीह बुखारी, किताबुल जिहाद और सहीह मुस्लिम ने १४१८)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ये पाखण्डी हैं जिनका बयान आयत नं ८६ और ८७ में गुजर चुका है, यहाँ फिर उनका बयान बगैर किसी लालच के मुसलमानों के मुकाविल में हुआ है ।

९४. वे तुम से बहाने बनायेंगे जब तुम उन के पास जाओगे, (हे नबी!) कह दो कि बहाने न बनाओ, हम तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे अल्लाह ने हमें तुम्हारे करतूतों से वाख़बर कर दिया है, और अल्लाह एवं उस के रसूल (संदेशवाहक) तुम्हारे अमल देख लेंगे फिर तुम गैब और हाजिर के जानकार के पास लौटाये जाओगे फिर वह तुम्हें बता देगा जो तुम कर रहे थे।

९५. हां! वह तुम्हारे सामने अल्लाह की कसम खायेंगे जब तुम उन के पास वापस जाओगे ताकि तुम उन को उनकी हालत पर छोड़ दो, इसलिए तुम उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो, यकीनन वह बहुत नापाक हैं और उन का ठिकाना नरक है, उन के करतूतों के बदले जो किया करते थे।

९६. यह तुम्हारे करीब इसलिये कसम खायेंगे कि तुम उन से खुश हो जाओ तो अगर तुम उन से खुश हो भी जाओ तो अल्लाह ऐसे फासिकों से खुश नहीं होता।

**९७**. देहाती लोग कुफ्र और निफाक में बहुत ही सख़त हैं, और उनको ऐसा होना ही चाहिए कि उनको इन हुक्मों का इल्म न हो जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारे हैं, और अल्लाह बहुत इल्म वाला बहुत हिक्मत वाला है |

९ द. और उन देहातियों में से कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं उसको सजा समझते हैं, और तुम मुसलमानों के लिये बुरे दिन के इंतेजार में रहते हैं, बुरा वक्त उन पर ही पड़नें बाला है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने बाला है। يَعْتُنُ وُونَ النَّكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ النَّهِمُ ا قُلُ لاَ تَعْتَنِدُرُوْا اَنَ نُوْمِنَ لَكُمْ قَلْ رَبَّانَا اللهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّوُنَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيْنَتِ عُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ( 99

سَيْخِلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُهُ الِيُهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ﴿ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴿ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۚ وَمَا وَلَهُمْ جَهَنَّهُ ۚ جَزَاتًا ۚ بِهَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۚ ﴿

يَحُلِفُونَ لَكُمُّ لِتَرْضُواعَنْهُمْ ۚ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمُ

ٱلْاَعْرَابُ اَشَّ لُّ كُفُرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجْدَادُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُودَ مَا اَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ (97)

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَالِرَهُ عَلَيْهِمْ دَايِرَةُ السَّوْءِ ا وَاللهُ سَمِيعً عَلِيْمُ (١٩٠٠

<sup>।</sup> इन तीन आयतों में उन मुनाफिकों का बयान है जो तबूक की लड़ाई के वक्त मुसलमानों के साथ नहीं गये थे, नबी 🔏 और मुसलमानों के महफूज वापस आने पर अपने बहाने पेश्व करके उनकी नजरों में बफादार बनना चाहते थे |

९९. और कुछ देहातियों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसको अल्लाह की कुर्बत और रसूल की दुआ का जरिया बनाते हैं, याद रखो कि उनका यह खर्च करना बेशक उन के लिए कुर्बत का जरिया है, उनको अल्लाह जरूर अपनी रहमत में दाखिल कर देगा, अल्लाह बहुत बढ़्शने वाला रहम करने वाला है।

900. और जो मोहाजिर (मुक्का से मदीना आये हुए लोग) और अंसार (मदीना के मूल निवासी) पहले हैं, और जितने लोग वगैर किसी गर्ज से उन के पैरोकार हैं, अल्लाह उन सभी से खुश हुआ और वे सब अल्लाह से खुश हुए और (अल्लाह ने) उन के लिए ऐसे बाग का इंतेजाम कर रखा है जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जिन में वे हमेशा रहेंगे, यह बड़ी कामयावी है।

१०१. और कुछ तुम्हारे आसपास के देहातियों में से और अहले मदीना में ऐसे मुनाफिक हैं जो निफाक पर अड़े हुए हैं, आप उन को नहीं وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبُتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ وَالآ إِنْهَا قُرْبَةٌ لَهُمُ وَسَيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي دَخْمَتِهِ وَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ زَحِيْمٌ ﴿ فَيَ

والسَّبِقُونَ الْآقَلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْآنْصَارِ وَالْإِنْيْنَ الَّبَعُوْهُمْ بِالْحَسَانِ ۚ دَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِىٰ تَحْتَهَا الْآنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا الْفَلِكَ الْفَوْذُ الْعَظِیْمُ ﷺ اَبَدًا الْفَلْكَ الْفَوْذُ

وَمِنَّنْ حُولَكُمُّ مِّنَ الْإِعْرَابِ مُنْفِقُونَ مَّ وَمِنْ اَهْلِ الْهَدِيْنَاةِ شَ مَرَدُوا عَلَى النِّهَاقِ"

ये अरब देहातियों की दूसरी किस्म है जिनको अल्लाह ने शहरी इलाक्रे से दूर रहने के बावजूद अल्लाह और अख़िरत के दिन पर ईमान लाने की ख़ुशनसीबी अता किया, और इस ईमान के सबब उन से वह गैवारपन भी दूर कर दिया जो देहाती जिन्दगी के सबब देहातियों में आम तौर से पाया जाता है, इसलिए वह अल्लाह की राह में खर्च हुए माल को सजा समझने के वजाय अल्लाह की कुर्बत और रसूल 🟂 की दुआयें लेने का जरिया समझते हैं।

इस में तीन गुटों का बयान है, एक मोहाजिरों का, जिन्होंने धर्म के लिये अल्लाह और रसूल क्क हुन्म पर मक्का और दूसरे इलाकों से हिजरत किया और सब कुछ छोड़-छाड़ कर मदीना आ गये, दूसरे अंसार जो मदीना के निवासी थे, उन्होंने हर मौका पर रसूलुल्लाह क्क की मदद और हिफाजत की । तीसरा गुट वह है जो इन मोहाजिरों और अंसार के अच्छे सुलूक और एहसान के साथ पैरोंकार हैं, इस गुट से मुराद कुछ के नजदीक तावईन हैं ।

अल्लाह तआला उन से खुश हो गया का मतलब है अल्लाह तआला ने उन के नेक अमल कुबूल कर लिये, उन के इंसान होने के सबब जो गल्तिया हुई माफ कर दिया और वह उन पर नाराज नहीं !

जानते<sup>।</sup> उनको हम जानते हैं हम उन को दोहरी सजा देंगे, फिर वे बहुत बड़े अजाब की तरफ भेजे जायेंगे |

90२. और कुछ दूसरे लोग हैं जो अपनी गलतियों को कुबूल करते हैं, जिन्होंने मिले हुए अमल किये थे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। अल्लाह से उम्मीद है कि उन की तौबा कुबूल करे, बेशक अल्लाह बहुत बख़्शने वाला और रहम करने वाला है।

9○३. आप उनके मालों में से सदका ले लीजिये, जिसके जरिये आप उनको पाक और साफ कर दें और उन के लिए दुआ कीजिए, बेशक आप की दुआ उन के लिए इत्मिनान का जरिया है और अल्लाह (तआला) अच्छी तरह सुनता है, अच्छी तरह जानता है।

90¥. क्या उनको यह इल्म नहीं कि अल्लाह ही अपने बन्दों की तौबा क़ुबूल करता है और वहीं सदका को क़ुबूल करता है,<sup>2</sup> और यह कि अल्लाह ही तौबा क़ुबूल करनें में और रहम करने में कामिल हैं।

90%. और कह दीजिए कि तुम अमल किये जाओ तुम्हारे अमल अल्लाह ख़ुद देख लेगा और उसका रसूल और ईमानवाले (भी देख लेंगे) और जरूर तुम को ऐसे के पास जाना है जो सभी छिपी और खुली बातों का जानने वाला है, इसलिए वह तुम को तुम्हारे सब किये हुए को बतला देगा। لَا تَعْلَمُهُمْ الْحُنُ نَعْلَمُهُمْ السَّلُعَلِّ بُهُمُ الْمَعْلِيْمِ الْفَعْلِيْمِ الْفَالِ عَظِيْمِ الْفَا فَكَالِ عَظِيْمِ اللَّهَ الْفَا عَمَلًا وَاخْرُونَ اعْتَرَفُوا إِنْ لُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاخْرَسَتِنَا اعْسَى الله أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ الله أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَفُورٌ تَحِيْمُ الله أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَفُورٌ تَحِيْمُ الله أَنْ يَتُوبَ

خُذُمِنَ اَمُوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ النَّ صَلُوتَكَ سَكَنَّ لَهُمُرُ ا وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (1)

> اَلَمْ يَعْلَمُواْ اَنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَيَأْخُنُ الصَّدَقْتِ وَاَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٠٠٠)

وَقُلِ اعْمَلُوْ افْسَايَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَسَتُرَدُّوْنَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَيُنَتِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَأَنْ

<sup>े</sup> कितने साफ लएजों में नबी 🔏 के गैब न जानने का खण्डन (तरदीद) है, काञ्च अहले बिदअत (धर्म में नई चीजें करने वाले) को कुरआन समझने की सआदत हासिल हो ।

<sup>4</sup> सदका कुबूल करता है का मतलब (अगर वह जायेज कमायी से हो) यह है कि उसे बढ़ाता है, जिस तरह हदीस में आया है, नबी अने ने फरमाया : "अल्लाह तआला तुम्हारे सदका की इस तरह पालन-पोषण करता है जिस तरह तुम में से कोई इंसान अपने घोड़े के बच्चे का पालन-पोषण करता है, यहाँ तक कि एक खजूर के बराबर सदका (बढ़-बढ़कर) ओहुद पहाड़ के बराबर हो जाता है ।" (सहीह बुखारी, किताबुज जकात और मुस्लिम, किताबुज जकात)

१०६. और कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला अल्लाह के हुक्म आने तक स्थगित (मुलतवी) है.। या तो उन को सजा देगा या उनकी तौबा (पश्चाताप) क्रुबूल कर लेगा, और अल्लाह बहुत जानने वाला है, बहुत हिक्मत वाला है।

१०७. और कछ ऐसे हैं जिन्होंने इस मकसद से मस्जिद बनायी है कि नुकसान पहुँचायें और कफ़ की बातें करें, और ईमानवालों में फट डालें और उस इंसान के ठहरने का इंतेजाम करें जो इस के पहले से अल्लाह और उसके रसल का मुखालिफ हैं, और क़सम खा जायेंगे कि सिर्फ भलाई के अलावा हमारा कोई मकसद नहीं, और अल्लाह गवाह है कि वे परी तरह से झठे हैं |

**१०**८. आप उस में कभी खड़े न हों,<sup>2</sup> लेकिन जिस मस्जिद की वनियाद पहले दिन से ही तकवा पर रखी गयीं हो, वह इस लायक है कि ज्यादा पाक होने को अच्छा समझते हैं और

وَأَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِاللَّهِ إِمَّا يُعَلِّي بُهُمْ وَ إِمَّا يَتُونُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكَيْمٌ ﴿ ١٠٥

وَالَّذِيْنِي اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا ۗ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَّا

إِلَّا الْحُسُنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكُذَبُونَ (00)

لَا تَقَدْرُ فِيْهِ أَبِدًا لَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ فَي التَّقُوٰي مِنُ أَوَّل يَوْمِر أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيلِهِ مَ فِيلِهِ رِجَالٌ

तबूक की लड़ाई में पीछे रह जाने वालों में एक तो मुनाफिक लोग थे, दूसरे वे जो बिला किसी वजह के ही पीछे रह गये थे, और उन्होंने अपनी गलती को कुबूल कर लिया था, लेकिन उन्हें माफ नहीं किया गया था। इस आयत में उन्हीं का बयान है जिनका मामला स्थिगत (मुलतबी) कर दिया था. यह तीन लोग थे जिनकी चर्चा आगे आयेगी।

यानी आप 🐒 ने वहाँ जाकर जो नमाज पढ़ने का वादा किया है उसके अनुसार वहाँ जाकर नमाज न पढ़ें, अतः आप 🚜 ने न केवल यह कि न वहाँ नमाज पढ़ी, बल्कि अपने कुछ साथियों को भेजकर मस्जिद गिरा दी और उसे खत्म कर डाला, इससे आलिमों ने नतीजा निकाला है कि जो मस्जिद अल्लाह की इवादत के बजाय मुसलमानों के बीच इष्टितेलाफ पैदा करने के लिए बनायी जाये वह मस्जिद जरार है, उसको गिरा दियाँ जाये ताकि मुसलमानों में भेद और बिखराव न पैदा हो ।

इस से मुराद कौन-सी मस्जिद है ? इस में इब्तिलाफ है, कुछ ने मस्जिदे "कुबा" और कुछ ने मस्जिदे नववी 🛣 को कहा है, सलफ का एक गुट दोनों के हक में रहा है।

हदीस में आता है कि इस से मुराद अहले कुबा है, नबी 🙀 ने उन से पूछा कि अल्लाह तआला ने तुम्हारी पाकीजंगी की तारीफ की है, तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि हम ढेले इस्तेमाल करने के साथ-साथ पानी भी इस्तेमाल करते हैं। (इब्ने कसीर) इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि यह आयत इस बात का सुबूत है कि ऐसी पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ना बेहतर है, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत के गर्जे से बनाई गयी हो, इसके सिवाय नेकों के ऐसे गिरोह के साथ नमाज पढ़ना बेहतर है जो परा बज करने और पाकीजगी और सफाई का ठीक तरह से

अल्लाह तआला ज़्यादा पाक रहने वालों को प्यारा रखता है ।

10९. फिर क्या ऐसा इंसान बेहतर है जिस ने अपने घर की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की ख़ुशी पर रखी हो या वह इंसान कि जिस ने अपने घर की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर जोकि गिरने ही को हो रखी हो, फिर वह उसे लेकर नरक की आग में गिर पड़े? और अल्लाह तआला ऐसे जालिमों को समझ ही नहीं देता।

990. उनका यह घर जिसे उन्होंने बनाया है, सदा उन के दिलों में शक की बिना पर (कांटा बनकर) खटकता रहेगा, लेकिन यह कि उनके दिल ही टुकड़े-टुकड़े हो जायें, और अल्लाह इल्म वाला और हिक्मत वाला है।

919. बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जानों और मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया है, वह अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिस में कत्ल करते और कत्ल होते हैं, उस पर सच्चा वादा है तौरात और इंजील और कुरआन में। और अल्लाह से ज्यादा अपने वादे का पालन कौन कर सकता है? इसलिए तुम अपने इस बेचने पर जो कर लिये हो ख़ुश्र हो जाओ, और यह बड़ी कामयाबी है।

997. वे ऐसे हैं जो तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, (अल्लाह की) हम्द करने वाले, रोजा (ब्रत) रखने वाले, (या सच्चे रास्ते पर सफर करने वाले) हकुअ और सज्दा करने वाले अच्छी बातों की नसीहत देने वाले और बुरी बातों से रोकने वाले और अल्लाह के कानूनों को ध्यान में रखने वाले हैं, और ऐसे ईमान वालों को खुशख़बरी सुना दीजिए। اَفَهَنْ اَسَّسَ بُلْيَانَهُ عَلْ تَقُوٰى مِنَ اللهِ وَرِضُوَانِ خَيْرٌ اَمْ مِّنْ اَسَّسَ بُلْيَانَهُ عَل شَفَا جُرُفٍ هَادٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي تَارِجَهَنَّمَ ا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِيدِيْنَ (10)

لَا يَزَالُ بُنْيَا نُهُمُ الَّذِي بَنَوَادِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُوبِهِمْ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عِلَيْمٌ عَلَيْمٌ عِلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَل

إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْمِنِيْنَ الْفُسَهُمُ وَامُوالَهُمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُؤْمِنُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

اَلتَّآيِهِبُوْنَ الْعَبِدُونَ الْطِيدُونَ السَّآيِحُونَ الرُّكِعُونَ الشِّجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخَفِظُونَ لِحُدُودِ النَّهِ ﴿ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠)

एहतेमाम करने वाले हों।

<sup>ं</sup> मतलब यह है कि पूरा ईमानवाला वह है जो कथनी-करनी में इस्लाम की नसीहतों की

भाग-११

الجزء ١١ | 346

سورة التوبة ٩

993. पैराम्बर और दूसरे मुसलमानों को इजाजत नहीं कि मूर्तिपूजकों के लिए माफी की दुआ करें, अगरचे वे रिश्तेदार ही हों, इस हुक्म के वाजेह होने के बाद कि ये लोग नरक में जायेंगे।

१९४. और इब्राहीम का अपने बाप के लिए माफ़ी की दुआ करना वह सिर्फ़ वादे का सबब था जो उन्होंने उसे दिया था, फिर जब उन पर यह बात वाजेह हो गयी कि वह अल्लाह का दुश्मन है, तो वह उस से बरी (बेजार) हो गये,² हकीकत में इब्राहीम बड़े नर्म सहन करने वाले थे।

994. और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी क्रीम को हिदायत देने के बाद भटका दे जब तक उन बातों को साफ-साफ न बता दे जिन से वे बचें, बेशक अल्लाह हर चीज को अच्छी तरह जानता है।

99६. बेशक अल्लाह ही का मुल्क है आकाशों और धरती में, वही जिलाता और मारता है, और तुम्हारा अल्लाह के सिवाय न कोई दोस्त है न कोई मदद करने वाला है |

११७. अल्लाह (तआला) ने पैगम्बर की हालत पर ध्यान दिया और मोहाजिरों व अंसार की

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِى قُرُنِي مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَكَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمُ اَصْحَبُ الْجَحِيْمِ (١١) وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرِٰهِيْمَ لِإَبِيْهِ اِلْاَعْنُ هُوْعِدَةٍ وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرِٰهِيْمَ لِإَبِيْهِ اِلْاَعْنُ هُوْعِدَةٍ تَكَنَّهُمَا اِنَّالًا عُنْ اَبْرِهِيْمَ لَا وَاقْ كَلِيْمَ اللَّا عَدُوَّ لِلْهِ

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمُّا بَعْنَ اِذْ هَلْ لِهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (13)

إِنَّ اللهَ لَهُ مُلُكُ السَّنوتِ وَالْرَضِ مِيْخِي وَيُمِينَتُ الْ وَمُلِينَتُ الْ وَمُلِينَتُ الْ وَمَا لَكُو

لَقُنْ ثَابَ اللهُ عَلَ النِّيقِ وَالْهُ لَهِ حِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اثَّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ

ख़ूबसूरत मिसाल हों और उन चीजों से बचने वाला हो जिन से अल्लाह ने रोक दिया है और अल्लाह के हुक्सों की नाफरमानी करने वाला नहीं बल्कि उनका मुहाफिज हो, ऐसे ही पूरे ईमानवाले ख़ुशख़बरी के हक़दार हैं।

<sup>े</sup> इसकी तफसीर सहीह बुखारी में तफसील से मौजूद है । (सहीह बुखारी, किताबुत तफसीर, सूर: तौबा)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हजरत इब्राहीम पर भी जब यह बात वाजेह हुई कि मेरा बाप अल्लाह का दुश्मन है और नरक में जाने वाला है, तो उन्होंने उससे अलगाव कर लिया और उसके बाद माफी की दुआ नहीं की ।

हालत पर भी, जिन्होंने ऐसी तंगी के वक्त पैगम्बर का साथ दिया, उसके बाद कि उन में से एक गुट के दिल डाँवाडोल होने लगे थे फिर अल्लाह ने उनकी हालत पर रहम किया, बेशक अल्लाह उन सब पर बहुत मेहरवान और रहम करने वाला है।

99 द. और तीन इंसानों की हालत पर भी जिनका मामला स्थिगत (मुलतवी) कर दिया गया था<sup>2</sup> यहाँ तक कि जब धरती अपने फैलाब के बावजूद भी उन के लिए तंग होने लगी और वे ख़ुद अपने वजूद से तंग आ गये, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती सिवाय इस के कि उसकी तरफ पलटा जाये, फिर उनकी हालत पर रहम किया

يَزِيْخُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴿ اِنَّهٔ بِهِمْ رَءُوْنُ تَحِيْمٌ ﴿ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ

وَّعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا ﴿ حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْفُسُهُمُ وَظَنُّوْاَ اَنْ لَاَمَلُهَا مِنَ اللهِ اِلَّا اِلْيُهِ ﴿ ثُمَّمَ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوا ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴿ أَنَّ

तबूक की लड़ाई के सफर को कठिनाई (कप्ट) का बक्त कहा गया है, इसलिए कि एक तो कड़ी धूप का बक्त था, दूसरे फसलें तैयार थीं, तीसरे सफर लम्बा था और चौथे साधन (बसायेल) की कमी थीं, इसलिये इसे جبش العسرة (कठिनाई का सफर या सेना) कहा जाता है |

का वही मतलब है जो رُجُون का है, यानी जिनका मामला मुअख़्खर कर दिया गया था और पचास दिन के बाद उनकी तौवा कुवूल हुई | यह तीन सहावा थे, काअब बिन मालिक, मुरार: बिन रबीअ और हिलाल बिन उमैय्या, यह पक्के मुसलमान थे, इससे पहले हर जिहाद में शामिल होते रहे, इस तवूक के जिहाद में सुस्ती के सबव शामिल नहीं हो सके, बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, सोचा एक गलती (पीछे रहने की) तो हो ही गयी है लेकिन मुनाफिकों की तरह अब रस्लुल्लाह के सामने झूठी दलील न पेश करेंगे, इसलिए हाजिर होकर अपनी गलती को वाजेह तौर से कुबूल कर लिया और उसकी सजा के लिये अपने आप को पेश कर दिया | नवी के उन के मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया कि वह उनके बारे में कोई हुक्म उतारेगा, फिर भी उस अवधि (मुइत) में आप कि सहाबा केराम को इन तीनों से नाता रखने यहाँ तक की बातचीत तक करने से रोक दिया और चालीस रातों के बाद उन्हें हुक्म दिया गया कि वह अपनी बीवियों से भी दूर रहें, अतः बीवियों से भी जुदाई हो गई और दस दिन गुजरने के बाद तौबा कुबूल कर ली गयी और बयान की गई आयत उतरी | इस वाकेआ की तफसीली जानकारी हजरत काअब बिन मालिक के कौल के ऐतबार से हदीस में मौजूद है | देखिये (सहीह बुखारी, किताबुल मगाजी, बाव गजव: तबूक, मुस्लिम, किताबुत तौव:, वाव हदीस तौबते काअब बिन मालिक)

तािक वे मुस्तकिबल में भी तौबा कर सकें, बेशक अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा तौबा कुबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। ११९. ऐ ईमानवालो! अल्लाह (तआला) से डरो और सच्चों के साथ रहो।

१२०. मदीना और उस के आसपास के गांव वालों के लिए ठीक न था कि रस्लुल्लाह का साथ छोड़कर पीछे रह जायें और न यह कि अपनी जान को उनकी जान से ज़्यादा प्यारा समझें, यह इस सबब से कि उनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो थकान पहुँची और जो भूख लगी और जो चलना चले, जो काफिरों के लिए गुस्से का सबब हुआ हो, और दुश्मनों की जो कुछ खबर ली, उन सब पर उन के नाम (एक-एक) नेक काम लिखा गया, वेशक अल्लाह तआला नेकों का बदला बरबाद नहीं करता।

१२१. और जो भी छोटा और बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान उन को पार करने पड़े, यह सब भी उन के नाम लिखा गया ताकि अल्लाह (तआला) उन के कामों का अच्छे से अच्छा बदला अता करें يَّا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّعُوا اللهَ وَكُوْنُوْا صَعَ الطَّياقِيُنَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِ

مَا كَانَ لِاَفْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاحَوْابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ وَلاَ يَرْعَبُوا بِانْفُيسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴿ ذَلِكَ بِانَهُمْ لَا يُصِيْبُهُمُ ظَما ۚ وَلاَنصَبُّ وَلا مَخْصَهُ ۚ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ يَطُونُونَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَلُوذِنَيْ لاَلِاً كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيْعُ أَجْرَالُهُ مُسِنِيْنَ وَهَا

وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلا كَيِيْرَةً وََلاَ عَلِيْرَةً وَلاَ يَعِيْرَةً وَلاَ يَغَلُونَ اللهُ يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمُ لِيَغْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ١٤٦٠

सच्चाई के सबब ही अल्लाह तआला ने इन तीन सहाबियों की गल्तियों को न केवल माफ़ ही किया बल्कि उनकी तौबा को क़ुरआन की आयत बनाकर उतारा رَضَيَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

9२२. और मुसलमानों को यह न चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों, तो ऐसा क्यों न किया जाये कि उन के हर बड़े गुट से छोटा गुट जाया करे ताकि वे दीन को समझ-बूझकर हासिल करे और ताकि यह लोग अपनी क्रौम को जबकि वह उन के पास आयें, डरायें ताकि वे डर जायें।

9२३. ऐ ईमानवालो! उन काफिरों से लड़ो जो, तुम्हारे आसपास हैं, और उनको तुम्हारे अन्दरं सख़्ती पाना चाहिए और यह यकीन करो कि अल्लाह तआला तकवा (संयम) वालों के साथ है।

9२४. और जब कोई सूर: उतारी जाती है तो कुछ (मुनाफिक) कहते हैं कि इस सूर: ने तुम में से किसके ईमान को बढ़ाया है<sup>।</sup> तो जो लोग ईमानदार हैं इस सूर: ने उन के ईमान में इजाफा किया है और वे ख़ुश्च हो रहे हैं।

**१२५.** और जिनके दिलों में रोग है, इस सूर: ने उन में उनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी है और वे कुफ़ की हालत ही में मर गये।

9२६. और क्या उनको नहीं दिखायी देता कि यह लोग हर साल एक बार या दो बार किसी न किसी मुसीबत में डाले जाते हैं, फिर भी न तौबा करते हैं न नसीहत हासिल करते हैं। وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاّفَةً ﴿ فَلُولَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِ اللِّنْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَارَجَعُواۤ اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْلَدُونَ (20)

يَّا يُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِلُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً \* وَاعْلَمُوٓاً اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (1)

وَإِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةً فِينْهُمْ مِّنُ يَقُولُ اَيُّكُمُّ زَادَتُهُ هٰنِهَ إِيْمَانًا ۚ فَاَمَا الَّذِيْنَ امْنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿2َ

وَامَّنَا الَّذِيْنَ فِى قُلُوْيِهِ مِهُ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمُ رِجْسًا إلى رِجُسِهِمُ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفِرُوْنَ ٤٠٠ اَوَ لا يَرَوْنَ الْهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامِ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُونَ وَلا هُمْ يَذَكُرُونَ وَلا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस सूर: में मुनाफिकों के जिन अमलों का पर्दा उठाया गया है, ये आयतें उनका बाकी और पूरक (तकिमला) हैं, इस में बताया जा रहा है कि जब उनकी गैर मौजूदगी में कोई सूर: या उसका कोई हिस्सा उतरता और उनके इल्म में बात आती तो वे हैंसी और मज़ाक के रूप में एक-दूसरे से कहते कि इस से तुम में से किस के ईमान में ज़्यादती हुई |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> रोग से मुराद निफाक और अल्लाह की आयतों के बारे में श्वको शुब्हा है, फरमाया: "परन्तु यह सूर: मुनाफिकों को उन के निफाक और फिस्क में अधिकता करती है और वह अपने कुफ़ और शिर्क में इस तरह मजबूत हो जाते हैं कि उन्हें तौबा की तौफीक नहीं होती और कुफ़ (अर्धम) पर ही उनका खातिमा होता है !"

350

सूरतु यूनुस-१०

भाग-११

الجزء ١١

سورة يونس ١٠

9२७. और जब कोई सूर: उतारी जाती है तो एक-दूसरे को देखने लगते हैं कि तुम को कोई देखता तो नहीं फिर चल देते हैं। अल्लाह (तआ़ला) ने उनका दिल मोड़ दिया है, इस सबब से कि वे नासमझ लोग हैं।

9२ द. तुम्हारे पास एक ऐसे पैगम्बर (ईघदूत) की आमद हुई है जो तुम्हारी ही जाति से हैं। जिन को तुम्हारे नुकसान की वातें बहुत भारी लगती हैं, जो तुम्हारे फायदे के बड़े इच्छुक (ख्वाहिश्चमंद) रहते हैं, ईमानवालों के लिए बहुत ही शफीक मेहरबान हैं।

**१२९.** फिर अगर वे मुख मोड़ें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, उस के सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और वह बहुत बड़े अर्घ (सिंहासन) का मालिक (स्वामी) है |<sup>2</sup>

## सूरतु यूनुस-१०

सूर: यूनुस मक्के में उतरी और इसकी एक सौ नौ आयतें हैं और ग्यारह रूकुअ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

 अलिफ. लाम. रा. | यह हिक्मत भरी किताब की आयतें हैं | وَإِذَا مَاۤ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴿ هَلْ يَرْسَكُمْ مِّنْ أَحَيٍ تُقَرَّ الْصَرَفُوْ الْمَصَرَفَ الله قُلُوْبَهُمْ بِانَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُوْنَ (2)

لَقَلْ جَاءَكُوْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُوْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ تَحِيْمٌ (13)

فَإِنْ نَوَتُواْ فَقُلْ حَسْمِى اللهُ اللهِ لَا إِلٰهَ إِلاَّهُوا عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (وَيَّ

سُوُلُونُ يُولِينَ

بسير الله الرّحين الرّحيني

الرسيلك أيت الكتاب الحكيم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सूर: के आखिर में मुसलमानों पर नबी क्र की घक्ल में जो बड़ा एहसान किया गया है उसका जिक्र किया जा रहा है, आप क्र की पहली फजीलत यह बयान की जा रही है कि वह तुम्हारी जाति से हैं यानी मर्द की घक्ल में हैं (वह नूर या दूसरा कुछ नहीं) जैसािक दुर्आस्था (खराब अकीदा) के घिकार लोग जनता को इस तरह के गौरख धन्धे में फैसाते हैं ।

<sup>2</sup> हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि जो इंसान यह आयत بريالله सुबह और श्वाम सात-सात बार पढ़ लेगा, अल्लाह तआला उसकी परेश्वानियों (परेशानी और कठिनाई) के लिए काफी हो जायेगा ! (सुनन अबू दाऊद नं و بحدم)

२. क्या उन लोगों को इस वात से ताज्जुब हुआ कि हम ने उन में से एक इंसान के पास बहुयी (प्रकाशना) भेज दी कि सभी इंसानों को डराईये और जो ईमान ले आये उनको यह ख़ुश्रखबरी सुना दीजिए कि उनके रव के पास उनको परा बदला और इज्जत मिलेगी, काफिरों ने कहा कि यह इसान बेशक साफ जादगर (तांत्रिक) है |

 वेशक तुम्हारा रव अल्लाह ही है जिसने छ: दिनों में आकाशों और धरती को पैदा कर दिया फिर अर्घ पर कायम हुआ, वह हर काम का इन्तिजाम करता है, उसकी इजाजत के बिना उस के पास कोई सिफारिश करने वाला नहीं, ऐसा अल्लाह तुम्हारा रब है तो तुम उसकी इबादत करो, क्या तुम फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते?

 तुम सब को अल्लाह ही के पास जाना है. अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है, बेश्वक वही पहली बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाये और उन्होंने नेकी के काम किये इंसाफ के साथ बदला दे और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन के लिए खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दुखदायी अजाव होगा उन के कुफ्र के सबब |2

 वह (अल्लाह तआला) ऐसा है जिसने सूरज चमकता बनाया और चौद को रौंशन बनाया, और उसके लिए स्थान (गंतव्य) मुकर्रर किये ताकि तुम सालों का हिसाब कर सको और हिसाब को जान लो, अल्लाह तआ़ला ने ये सभी चीजें वेकार नहीं पैदा की, वह यह सुबूत उन्हें साफ बता रहा है जो अक्ल रखते हैं।

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ <u>ٱنْ ٱنْهِ دِالنَّاسَ وَبَشِيرالَّذِيْنَ أَمَنُوٓا آنَّ لَهُمْ قَلَهُمَ</u> صِدُق عِنْدُ رَبِّهِمْ وَ قَالَ الْكُفِرُونَ إِنَّ هٰذَا لَلْحُرْمُبِينٌ (2)

إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلْوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّا وِرثُقَ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ يُكَبِّرُ الْأَمْرَ ا مَا مِنْ شَفِيْعِ إِلَّا مِنْ بَعْنِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُهُ فَاعْدُورُورُ أَفَلَا تَنَاكُرُونَ (3)

إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ﴿ وَعَلَى اللَّهِ حَقًّا الْمِ اللَّهُ يَبُّلُ وُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِي الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحْتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوْ اللَّهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيْمِ وَعَذَاكِ ٱلِيُمُّ بِهَا كَانُوْ آيَكُفُرُوْنَ ﴿ }

هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّهُسَ ضِيَاءً وَّالْقَهَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواعَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ المَاخَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ عَ يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 3

<sup>&#</sup>x27; यानी आकाश और धरती को पैदा कर के उस ने उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि सारी मखलूक का नजम और तदबीर इस तरह कर रहा है कि कभी किसी का आपस में टकराव नहीं हुआ, हर चीज उस के हुक्म के ऐतबार से अपने-अपने काम में मसरूफ़ है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस आयत में क्रयामत के आने, अल्लाह के सामने सभी के जमा होने, बदले और सजा का बयान है, यह विषय करआन करीम में कई अंदाज से कई मकाम पर बयान हुआ है।

सूरतु यूनुस-१०

भाग-११

الجزء ١١ | 352

سورة يونس ١٠

- ६. बेश्वक रात-दिन के एक-दूसरे के बाद आने में और अल्लाह तआला ने आकाश और धरती में जो कुछ पैदा कर रखा है, उन सब में उन लोगों के लिए सुबूत हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं।
- ७. जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं है, और वह दुनियावी जिन्दगी पर खुश हो गये हैं और उस में जी लगा बैठे हैं और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं।
- इ. ऐसे लोगों का ठिकाना (स्थान) उनके अमलोंके सबब नरक है ।
- ९. बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये, उनका रब उनको ईमान वाले होने के सबब (उन के मक्रसद तक) पहुँचा देगा,! सुख के बागों में जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी |
- 90. वहाँ उन के मुंह से यह बात निकलेगी 'सुब्हानल्लाह<sup>2</sup> और उनका आपसी सलाम (अभिवादन) यह होगा 'अस्सलामु अलैकुम' और उनकी आखिरी बात यह होगी कि सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए हैं जो सारी दुनिया का रब हैं।

اِتَّ فِي اخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي النَّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمُولِ وَ الْأَرْضِ لَالْيَتٍ لِقَوْمِ يَتَعُمُّونَ ﴿

اِتَّالَّذِيْنَىٰ لَايُرْجُونَ لِقَلَّةِنَا وَرَضُوْابِالْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَاظْمَالُثُواْبِهَا وَالَذِيْنَ هُمْعَنْ اٰيِتِنَا غْفِلُونَ (\*)

أُولَيْكَ مَأُوْنَهُمُ النَّارُبِمَا كَالْوَايَكُسِبُونَ 1

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ يَهُدِيْهِمُ رَبُّهُمُ بِأَيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِىٰ مِنْ تَخْتِهِمُ الْأَنْهُرُ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿

دَعُوْمِهُمْ فِيْهَا سُبْحَنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلُمَّ ۚ وَأَخِرُ دَعُوْمِهُمْ أَنِ الْحَمْلُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ (10)

<sup>&#</sup>x27; इसका एक दूसरा तर्जुमा यह किया गया है कि दुनिया में ईमान के सबब क्रयामत के दिन अल्लाह तआला उन के लिये पुल सिरात से गुजरना आसान कर देगा, कुछ के नजदीक यह अल्लाह तआला से मदद हासिल करने के लिये है और तर्जुमा यह होगा कि अल्लाह तआला क्रयामत के दिन उन के लिये एक आसमानी नूर मुहय्या करेगा, जिसकी रौचनी में वे चलेंगे जैसा कि सूर: हदीद में इसका बयान आता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जन्नत में जाने वाले हर पल अल्लाह की बड़ाई और तारीफ में लगे होंगे, जिस तरह हदीस में आता है: "अहले जन्नत के मुंह से अल्लाह की बड़ाई और तारीफ इस तरह निकलेगी जिस तरह सौस निकलती है।"

भाग-११

الجزء ١١ | 353

سورة يونس ١٠

99. और अगर अल्लाह लोगों को फ़ौरन नुक़सान पहुँचा देता, जैसे लोग फ़ौरन फ़ायेदा चाहते हैं इसलिए उन का वादा कभी का पूरा हो चुका होता तो हम उन लोगों को जिन्हें हमारे पास आने का यकीन नहीं है उन के हाल पर छोड़ देते हैं कि वे अपनी सरकशी में भटकते रहें!

9२. और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुँचती है तो हम को पुकारता है लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी | फिर जब हम उसकी तक़लीफ को दूर कर देते हैं तो वह ऐसा हो जाता है कि जैसे उस ने अपनी तक़लीफ के लिए जो उसे पहुँची थी कभी हमें पुकारा ही नहीं था | इन हुदूद तोड़ने वालों के अमल को उन के लिए उसी तरह पसन्दीदा होने वाला वना दिया गया है |

९३. और हम ने तुम से पहले बहुत से ऐसे गिरोहों को बरबाद कर दिया जबिक उन्होंने जुल्म किया, अगरचे उन के पास उन के पेगम्बर भी निशानियां लेकर आये और वे कब ऐसे थे कि ईमान ले आते? हम अपराधी लोगों को इसी तरह सजा दिया करते हैं।

९४. फिर उन के बाद हम ने दुनिया में उनकी जगह पर तुम को बसाया, ताकि हम देख लें कि तुम कैसे काम करते हो ।

وَلَوْيُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُوْ بِالْخَيْرِ لَقُضِى الِيُهِمْ اَجَلُهُمْ الْفَكَارُ الَّذِينُ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِى طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (!!)

وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْيَةَ اَوْقَاعِدًّا اَوْقَالِهَا \* فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَّةً مَرَّكَانُ تَمْ يَدُعُنَا إِلَى صُرِّةٍ مَّسَّهُ \* كَذْلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (1)

وَلَقَلْ اَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَتَا ظَلَمُوا ﴿ وَجَاءَتْهُمُرُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ وَمَا كَانُوالِيُوْمِنُوا ﴿ كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ ٤ )

ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمُ لِنَنُظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह इसान की उस हालत का बयान है जो उस के बहुमत की करनी है, बिल्क बहुत से अल्लाह के मानने वाले भी इस सुस्ती का काम आम तौर से करते हैं कि दुख के वस्त बहुत अल्लाह-अल्लाह हो रहा है, दुआयें की जा रही हैं, तौबा और इस्तिगफार किया जा रहा है, लेकिन जब अल्लाह तआला दुख का वह कठिन वस्त निकाल देता है तो फिर अल्लाह के दरवार में आजिजी और दुआ से भी अन्जान हो जाते हैं और अल्लाह ने उनकी दुआओं को कुबूल करके जिस कठिनाईयों से आजादी दिलायी उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की भी खुशनसीबी उनको नहीं होती।

१४. और जब उनके सामने हमारी आयतें पढी जाती हैं जो बिल्कल साफ हैं, तो यह लोग जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं है, इस तरह कहते हैं कि इस के सिवाय दूसरा करआन लाईये, या इस में कुछ तब्दीली कर दीजिए, आप (🚁) यह कह दीजिए कि मुझे यह हक नहीं कि अपनी तरफ से उस में तब्दीली कर दूं, बस मैं तो उसी की इत्तेबा करूंगा जो मेरे पास वहयी के जरिये मेरे पास आयी है, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मैं एक बड़े दिन के अजाब का डर रखता है।

9६. आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह ने चाहा होता तो न तो मैं तुम को वह पढ़कर सुनाता और न अल्लाह (तऑला) तुम को उसकी ख़बर देता. क्योंकि इस से पहले तो मैं एक लम्बी उम्र तक तुम में रह चुका है, फिर क्या तुम समझ नहीं रखते ?

१७. तो उस से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर बहुतान बांधे या उसकी आयतों को झूठ कहे, बेंबॅक ऐसे मुजरिम कभी कामयाब नहीं होंगे ।

१८. और ये लोग अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीजों की इवादत करते हैं जो न उनको नुकसान पहुँचा सकें और न उनको फायेदा पहुँचा सकें, और कहते हैं कि ये अल्लाह के सामने हमारी सिफारिश करने वाले हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसे उमूर की खबर देते हो जिसे वह नहीं जानता आकाशों में और न धरती में, वह पाक और बरतर है उन लोगों के त्रिर्क से ।

१९. और सभी लोग एक ही उम्मत (समुदाय-धर्म) के थे, फिर उन्होंने इिस्तिलाफ पैदा किये। और النَّاسُ إِلَّا أَمَّلَةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ أَيَاتُنَا بَيِّنْتِ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انَّت بِقُرْأَن عَيْرِ هِنَ آ أَوْ يَدِّلْهُ ط قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ آنُ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَا مِنْ تَلْقَا مِنْ تَلْقَا مِنْ تَلْقَا مِنْ مَلْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مِا يُوْتَى إِنَّ الْإِنْ آخَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَنَابَ يَوْمِر عَظِيْمِ (١٥)

قُلْ تَوْشَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ اَدْلِيكُمْ به إِنَّ فَقَلْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُبُرًا مِّنْ قَبْله اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقَلُونَ (١٥)

فَمَنْ اَظْلُمُ مِتَينِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِيًّا ٱوْكَدَّابَ باليته النه لايفلخ البُجرمُون 17

وَيَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُوُّهُمْ وَلا يَنْفَعَهُم وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعًا وَنَا عِنْدَاللَّهِ ﴿ قُلُ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِهَا لَا يَعْلَمُ في السَّبُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ السُّبُحْنَةُ وَتَعْلَى عَبَا يُشُرِكُونَ (18)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी यह शिर्क (अनेकेश्वरवाद) लोगों की अपनी उपज है, और पहले इसका कोई वजद नहीं

भाग-99 | 355 | 11-1

سورة يونس ١٠

अगर एक बात न होती जो आप के रब की तरफ से मुकर्रर की जा चुकी है, तो जिस चीज में यह लोग इष्टितेलाफ कर रहे हैं उनका पूरी तरह से फैसला हो चुका होता।

२०. और ये लोग यह कहते हैं कि उन पर कोई मोजिजा क्यों नहीं उतरा? (तो आप) कह दीजिए कि गैव का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, तो तुम भी इंतेजार में रहो मैं भी तुम्हारे साथ इंतेजार में हूं।

२१. और जब हम लोगों को दुख पहुंचने के बाद सुख का मजा चखाते हैं, तो वह तुरंत हमारी आयतों के बारे में मकर करने लगते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह तदबीर में तुम से अधिक तेज है, बेशक हमारे फरिश्ते तुम्हारे छलकपट को लिख रहे हैं।

२२. वह (अल्लाह) ऐसा है जो तुम्हें जल और थल में सफ़र कराता है, यहाँ तक कि जब तुम नाव में होते हो, और वे नवकाऐं लोगों को मुवाफिक हवा के जरिये लेकर चलती है और वे लोग उन से खुश होते हैं, उन पर एक

وَكُوْلَا كَلِيَهُ شَّبَقَتْ مِنْ تَتِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُرُ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۞

وَيَقُولُونَ لَوْ لَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ ايَةٌ مِّنْ تَرِّهِ \* فَقُلْ إِنَّهَا الْغَيْبُ بِلْهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ إِنِّي مَعَكُمُر مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ (20)

وَاِذَا اَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً قِنْ بَعْنِ صَنَرَاءَ مَسَتُهُمُ إِذَا لَهُمْ مَّكُوُّ فِي اَيَاتِنَا وَقُلِ اللهُ اَسْرَعُ مَكُوًا وَ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُوْنَ مَا تَهْكُوُوْنَ اللهِ

هُوَ الَّذِي يُسَيِّدُكُمْ فِي الْمَزِ وَالْبَخْرِ الْحَقَّى إِذَا كُنْنُتُمُ فِي الْفُلُكِ \* وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِنْجَ طَلِبَاةٍ

था, सभी लोग एक ही दीन और एक ही रास्ते पर थे जो इस्लाम है, जिस में एकेश्वरवाद (तौहीद) को ख़ास मकाम हासिल है | हजरत नूह तक लोग इसी रास्ते तौहीद पर चलते रहे, फिर उन में इड़्लिलाफ हो गया और कुछ लोगों ने अल्लाह के साथ दूसरे को भी देवता, माबूद और कष्टिनिवारक (मुश्किल कुशा) समझना शुरू कर दिया |

<sup>&#</sup>x27; इस से मुराद कोई वड़ा और खुला मोजिजा है, जैसे समूद की कौम के लिये ऊंटनी का जाहिर होना, उन के लिये सफा पहाड़ को सोने का या मक्के के पहाड़ों को ख़त्म कर के उनकी जगह पर नहरें और बाग बनाने का या दूसरे इस तरह का कोई मोजिजा जाहिर करके दिखाया जाये।

<sup>े</sup> दुख के बाद सुख का मनलव है गरीवी, सूखा और दुख और मुसीवत के बाद सुख का मतलव कीमती जिन्दगी के लिए बमायेल की अधिकता आदि |

बह तुम्हें चलाता या चलने-फिरने की कूबत अता करता है। पथल में पानी उस ने तुम्हें पैर दिया जिन से तुम चलते हो, सवारिया मुहय्या की, जिन पर सवार होकर दूर जगह का सफर करते हो। और "जल में यानी अल्लाह (तआला) ने तुम्हें नवकाएं और जहाज बनाने का गुण (सिफ्त) और समझ अता किया, तुम ने उन्हें बनाया और उन के जरिये समुन्दर में दूर तक सफर करते हो।

तूफानी हवा का झोंका आता है और हर तरफ़ से लहरें उठती हैं और वे समझते हैं कि (बुरे) आ घिरे, (उस वक्त) सभी शुद्ध विश्वास (ख़ालिस ईमान) और अक्रीदा के साथ अल्लाह ही को पुकारते हैं कि अगर तू इस से बचा ले तो हम जरूर (तेरे) शुक्रगुजार बन जायेंगे।

२३. फिर जब अल्लाह (तआला) उनको बचा लेता है, तो तुरंत ही वह धरती में नाहक फसाद करने लगते हैं | हे लोगो! यह तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए दुखदायी होने वाली है, दुनियावी जिन्दगी के (कुछ) फायदे हैं, फिर तुम को हमारे पास आना है, फिर हम सब तुम्हारा किया हुआ तुम को बता देंगे !

२४. दुनियावी जिन्दगी की हालत ऐसी है, जैसे हम ने आकाश से पानी वरसाया, फिर उस से धरती की वनस्पति जिनको इंसान और जानवर खाते हैं, खूव हरी-भरी होकर निकली, यहाँ तक कि जब वह धरती अपनी जीनत का पूरा हिस्सा ले चुकी और उसका खूब सौन्दर्य हो गया और उसके मालिकों ने समझा कि अब हम इस पर पूरे तौर से हकदार हो चुके तो दिन में या रात में उस पर हमारी तरफ से कोई हुक्म (दुर्घटना) आ गया, तो हम ने उसको ऐसा साफ कर दिया कि जैसे कल यहाँ थी ही नहीं, हम इसी तरह निशानियों को मुफस्सल वयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं ऐसे

२४. और अल्लाह (तआला) सलामती के घर की तरफ तुम को बुलाता है और जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है।

२६. जिन लोगों ने नेक काम किया है उनके लिए भलाई है, और कुछ ज़्यादा भी और उनके मुंह पर न स्याही छायेगी और न अपमान (जिल्लत), ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं, वे उस में हमेशा रहेंगे।

وَقَرِحُوْا بِهَا جَآءَ تُهَا رِئِحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمُوجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا اَنَّهُمُ اُحِيْطُ بِهِمُ دَعَوااللهُ مُخُلِصِيْنَ لَهُ النِيْنَ فَلَيْنَ انْجَيْدَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ 22 فَلَمَّا اَنْجُهُمُ اِذَا هُمُ يَبُغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ ا نَايُهُا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَى انْفُسِكُمْ مِتَاعَ بِمَا كُنْ تُمُ تَعُمِلُونَ 22

إِنَّهَا مَثَلُ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا كَمَاءَ الْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءَ فَانْدُلْهُ مِنَ السَّمَاءَ فَاخْتَلَط بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِنَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا آخَدُتِ الْأَرْضُ رُخُوفَهَا وَاذَّ يَنَتُ وَظَنَّ آهُلُهَا آنَهُمْ قَيْرُدُونَ عَلَيْهَا لَا تُنَهَارًا فَجَعَلْنُهَا عَلَيْهَا لَا أَنْ فَهَارًا فَجَعَلْنُهَا حَصِيْدًا كَانَ لَهُ تَعْنَ بِالْآمُصِ وَكَذَلِكَ نَفَصِلُ حَصِيْدًا كَانَ لَهُ مِنْ الْمُرْدُونَ بَدَ

وَاللهُ يَدْعُوٓ اللهَ دَادِ السَّلْمِ ﴿ وَيَهْدِيْ وَاللهُ يَدْعُوْنَى السَّلْمِ ﴿ وَيَهْدِيْ فَمَنْ يَشَكَ فَيُمِ ﴿ وَكَ اللَّهِ مِنْ يَشَكُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴿ وَلا يَرْهَقُ وَجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ ﴿ اُولَا لِكَ اَصْحُبُ الْحَنْقَ \* هُمُ وَنُهَا خُلِدُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ ال

२७. और जिन लोगों ने वुरे अमल किये उनको वुराई की सजा समान मिलेगी। और उन पर अपमान छा जायेगा, उनको अल्लाह (तआला) से कोई वचा न पायेगा, जैसे कि उन के मुह पर अंधेरी रात के पर्त लपेट दिये गये हैं, ये लोग नरक में रहने वाले हैं, वे उस में हमेशा रहेंगे।

२६. और वह दिन भी याद के क्रांबिल है, जिस दिन हम उन सभी को जमा करेंगे, फिर मूर्ति-पूजकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे साझीदार अपनी जगह पर ठहरो, फिर हम उन में आपस में फूट डाल देंगे, और उन के वे साझीदार कहेंगे कि तुम हमारी इवादत (पूजा) नहीं करते थे।

२९. तो हमारे तुम्हारे बीच अल्लाह काफी है गवाह के रूप में कि हम को तुम्हारी इबादत की खबर भी न थी।

**३०.** उस जगह पर हर इंसान अपने पहले किये गये कामों की जांच कर लेगा, और ये लोग अल्लाह की तरफ जो उनका हकीकी मालिक है, लौटाये जायेंगे और जो कुछ झूठ (ईण्टदेव) बना रखे थे, सभी उन से खो जायेंगे।

39. आप किहए कि वह कौन है, जो तुम को आकाश और धरती से रिज़्क पहुंचाता है या वह कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा हक रखता है, और वह कौन है जो जानदार को बेजान से निकालता है और बेजान को जानदार से निकालता है, और वह कौन है जो सभी कामों का संचालन (नजम) करता है? बेशक वह यही कहेंगे कि अल्लाह,² तो उन से किहए कि फिर

وَالَّذِيْنَ كَسَبُواالسَّيَاْتِ جَزَاء سَيِنَتَة بِيشَلِهاَ ﴿
وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ طَمَالَهُمْ قِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴿
كَانَكَا أَغْشِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا قِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴿
كَانَكَا أَغْشِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا قِنَ اللهِ مِنْ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهِ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فَكُفَى بِاللهِ شَهِيْنًا ابَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِنْ كُنَاعَنَ عِبَادَتِكُمُ لَغَفِلِيْنَ ﴿وَوَ

مُنَالِكَ تَبُلُوا كُلُّ نَفْسٍ مِّمَا اَسُلَقَتْ وَ دُدُّوَا إِلَى اللهِ مَوْللهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ مِنْ

قُلُ مَنْ يَرْزُ قُكُمْ مِنَ السَّهَاءَ وَالْأَرْضِ اَهَنُ يَهْ لِكُ السَّهْ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَنَ مِنَ الْهَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيْ وَمَنْ يُدَبِرُ الْأَمْرَ وَفَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۖ فَقُلُ اَفَلَا يَتَكَفَّوُنَ لَا اللَّهُ ۖ فَقُلُ اَفَلَا

<sup>े</sup> पहले की आयत में जन्नत में रहने वाले लोगों का बयान था, उस में बताया गया था कि उन्हें इन नेक कामों का बदला कई-कई गुना मिलेगा और फिर इस से ज़्यादा अल्लाह के दीदार से सम्मानित (बाइज़्जत) होंगे | इस आयत में बताया जा रहा है कि बुराई का बदला बुराई के बराबर ही मिलेगा | يَاتِ का मतलब कुफ़ (अर्धम) और शिर्क और दूसरी व्सईयी हैं |

इस आयत से भी बाजेह होता है कि मूर्तिपूजक अल्लाह को मालिक, खालिक, रब और उसको हर काम का हल करने वाला कुवूल करते थे, लेकिन उसके बावजूद चूकि वह उसकी इवादत

सूरतु यूनुस-१०

डरते क्यों नहीं?

**३२.** तो यह है अल्लाह (तआला) जो तुम्हारा सच्चा रब है, फिर सच के बाद दूसरा क्या रह गया सिवाय भटकावे के, फिर कहीं भटके जाते हो?<sup>1</sup>

३३. इसी तरह आप के रब की यह बात कि यह ईमान न लायेंगे, सभी फासिक लोगों के बारे में साबित हो चुकी है।2

३४. आप (इस तरह) कहिए कि क्या तुम्हारे साझीदारों में कोई ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे फिर दोबारा पैदा करे? आप कह दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा फिर तम कहा फिरे जाते हो?

३५. आप कहिए कि तुम्हारे साझीदारों में कोई ऐसा है कि सच का रास्ता बताता हो? आप कह दीजिए कि अल्लाह ही सच का रास्ता बताता है, फिर जो ताकृत सच बात का रास्ता बतलाती हो, वह ज्यादा इत्तेबा और पैरवी के लायक है, या वह इंसान जिसको बिना बताये खद ही रास्ता न दिखायी दे तो तुम को क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो?

فَنْ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ، فَهَا ذَا بَعْدَ الْحَقّ الاً الضَّلْلُ وَ فَاتِّي تُصْرَفُونَ (32)

كَذٰلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْآ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (33)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَا إِكُهْ مَّنْ يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ﴿ قُلِ اللَّهُ يَبْدَ وُاللَّاكُ لَنَّ ثُمَّ يُعِيْدُهُ فَا لَىٰ تُؤُفُّكُونَ (34)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَا بِكُوْمَنْ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقّ قُلِ اللهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ الْمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقّ آحَقُّ آن يُتَّبَعَ آمَّن لّا يَهِزِينَ إِلَّا آنُ تُهْدُى فَمَا لَكُمْ سَكِيْفَ تَخْكُبُونَ (35)

में दूसरों को साझीदार ठहराते थे, इसीलिये अल्लाह ने उन्हें नरक का ईधन बताया, आजकल के ईमान के दावेदार भी इसी इवादत-एकेश्वरवाद (तौहीद) के इकार करने वाले हैं |

<sup>े</sup> यानी रव और माबूद तो यही है जिसके बारे में तुम्हें ख़ुद क़ुबूल है कि हर चीज का ख़ालिक, मालिक और संयोजक (निगरी) वही है, फिर इस इवादत के लायक को छोड़कर जो तुम दूसरो को देवता बनाये फिरते हो वह भटकावे के सिवाय क्या है तुम्हारी समझ में यह बात क्यों नही आती? तुम कहाँ फिरे जाते हो?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जिस तरह मूर्तिपूजक सारी बातों को कुबूल कर लेने के बावजूद अपनी मूर्तिपूजा पर कायम हैं और उसे छोड़ने के लिये तैयार नहीं, इसी तरह तेरे रब की यह बात सावित हो गयी कि यह ईमान नहीं लाने वाले हैं।

359

**३६.** और उन में से ज़्यादातर लोग बेबुनियाद (अनुमानित) ख़्यालों पर चल रहे हैं, वेशक बेअसल (अनुमानित) ख़्याल सच (की पहचान) में ज़रा भी काम नहीं दे सकता ये जो कुछ कर रहे हैं, वेशक अल्लाह सब कुछ जानता है।

३७. और यह क़ुरआन ऐसा नहीं है कि अल्लाह (की वहयी) के सिवाय (ख़ुद ही) गढ़ लिया गया हो, बिल्क यह तो (उन किताबों की) तसदीक करने वाली है, जो इस के पहले (उतर) चुकी है, और किताब (जरूरी अहकाम) का तफ़सीली वयान है, इस में कोई बात शक की नहीं कि सारे जहाँ के रब की तरफ से है।

३८. क्या यह लोग इस तरह कहते हैं कि आप ने उसको गढ़ लिया है? आप कह दीजिए कि तो फिर तुम इसकी तरह एक ही सूर: लाओ और अल्लाह के सिवाय जिन-जिन को बुला सको उनको बुला लो अगर तुम सच्चे हो ।

३९. बिल्क वे ऐसी चीज को झुठलाने लगे जिसको अपने इल्म के दायरे में नहीं लाये और अभी उनको इसका आख़िरी नतीजा नहीं मिला, जो लोग उन से पहले हुए हैं उसी तरह उन्होंने भी झुठलाया था, तो देख लीजिए कि उन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ?

¥0. और उन में से कुछ ऐसे हैं जो इस पर ईमान ले आयेंगे और कुछ ऐसे हैं कि उस पर ईमान न लायेंगे, और आप का रव फसाद करने वालों को अच्छी तरह जानता है। وَمَا يَثَيْعُ أَكْثُرُهُمُ إِلاَّ ظَنَّا داِنَ الظَّنَ لَا يُغْنِىُ
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا داِنَّ الله عَلِيْمُ إِبِمَا يَفْعَلُونَ (30)

وَمَا كَانَ هٰذَاالْقُوْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرِٰى مِنْ دُوْنِاللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيُقَ الَّذِى بَائِنَ يَكَايِٰهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتْٰبِ لَادَيْبَ فِيْهِ مِنْ ذَبِّ الْعَلَمِيْنَ (ثَنَّ

ٱمْرِيَقُولُونَ افْتَرَامُ اقُلُ فَاتُواْ بِسُوْرَةٍ مِّعْلِهِ وَادْعُواْ صَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ صِيقِنَ (38)

بَلْكَذَّبُوا بِمَالَهُ يُحِيُّطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُويْدُكُ وَكُنْ لِكَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الظَّلِمِيْنَ ﴿

وَمِنْهُمُ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ \* وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ (شَّ

<sup>&#</sup>x27; ये उन काफिरों और मूर्तिपूजकों को चेतावनी देकर होशियार किया जा रहा है कि तुम से पहले की कौमों ने भी अल्लाह की आयतों को झुठलाया, तो देख लो उनका क्या अंजाम हुआ? अगर तुम इसे झुठलाने से न रुके तो तुम्हारा भी अंजाम इस से अलग न होगा।

४१. और अगर वे आप को झुठलाते रहें तो यह कह दीजिए कि मेरा किया हुआ मुझ को मिलेगा और तुम्हारा किया हुआ तुम को मिलेगा, तुम मेरे किये हुए के जिम्मेदार नहीं हो और मैं तुम्हारे किये हुए का जिम्मेदार नहीं हूं।

४२. और उन में कुछ ऐसे हैं जो आप की तरफ़ कान लगा कर सुनते हैं, क्या आप बहरों को सुनाते हैं चाहे उनको अक्ल भी न हो?

४३. और उन में कुछ ऐसे हैं कि आप को देख रहे हैं, फिर क्या आप अंधों को रास्ता दिखाना चाहते हैं चाहे उनकी आंख भी न हो?

४४. यह यकीनी बात है कि अल्लाह लोगों पर जरा भी जुल्म नहीं करता लेकिन लोग ख़ुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं ।

४५. और उन को वह दिन याद दिलाइए जिस में अल्लाह उनको (अपनी सेवा में) इस हालत में जमा करेगा (कि उन्हें लगेगा) कि (दुनिया में) सारे दिन का एक आध पल रहे हों 'और आपस में एक-दूसरे को पहचाननें को खड़े हों हिकीकत में नुक्रसान में पड़े वह लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुठलाया और वे हिदायत पाने वाले नहीं थे।

४६. और हम जिसका उन से वादा कर रहे हैं उस में से कुछ जरा सा आप को दिखला दें या (उनके जाहिर होने से पहले) हम आप को मौत दे दें, तो हमारे पास तो उनको आना ही है, फिर وَإِنَّ كُذَّةِ فِكَ فَقُلُ لِي ْعَيَلِيْ وَلَكُمْ عَيَلُكُمْ: ٱنْتُمُّ بَرِيْنُوْنَ مِثَا اَعْسَلُ وَانَا بَرِيْنُ فِيمَا تَعْسَلُونَ (٩)

وَمِنْهُمُ مِنْ يَسْتَعِعُونَ إِلَيْكَ ﴿ اَفَانْتَ ثَسُمِيعُ الصَّمَّ وَلَوْكَا نُوْ الرَيْغَقِلُونَ 

السُّمِيعُ الصُّمَّ وَلَوْكَا نُوْ الرَيْغَقِلُونَ 
السُّمِيعُ الصُّمَّ وَلَوْكَا نُوْ الرَيْغَقِلُونَ 
السُّمِيعُ الصُّمَّةِ وَلَوْكَا نُوْ الرَيْغَقِلُونَ 
السُّمِيعُ الصُّمَّةِ وَلَوْكَا نُوْ الرَيْغَقِلُونَ السَّمِيعُ السُّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السُّمِيعُ السَّمِيعُ السُّمِيعُ السَّمُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَمِيعُ السَمِيعُ السَمِيعُ السَمِيعُ السَمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَمِيعُ السَمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَامِ السَمِيعُ السَمِيعِ السَمِيعُ السَمِيعُ

وَمِنْهُمْ مَّنْ تَنْظُرُ اِلَيْكَ الْفَائْتَ تَهْدِى الْعُنْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ ﴿

اِنَّ اللهُ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَ لَكِنَّ النَّاسَ اللهُ اللهُ النَّاسَ اللهُ اللهُ

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَانَ لَّمْ يَلْبَثُوْآ اِلاَّسَاعَةُ قِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ اللَّهِ عَلَى خَسِرَ الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْا بِلِقَآءِ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَادِيْنَ ﴿

وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُواَوْ نَتَوَقَيَنَّكَ فَالْمُوْرَاوُ نَتَوَقَيَنَّكَ فَالْمُنْ فَهِيْدٌ عَلَى فَالَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا يَفْعَدُونَ ﴿ ﴿

ग यानी क्रयामत की कठिनाईया देखकर दुनिया के सारे मजे भूल जायेंगे और दुनिया की जिन्दगी उन्हें ऐसी महसूस होगी कि जैसे कि वे दुनिया में एक-आध पल ही रहे हैं!

क्यामत में कई हालतें होंगी, जिन्हें कुरआन में कई जगहों पर वयान किया गया है, एक वक्त ऐसा होगा कि एक-दूसरे को पहचानेंगे, कुछ मौके ऐसे आयेंगे कि आपस में एक-दूसरे पर भटकावे का इल्जाम देंगे ।

सूरतु यूनुस-१०

भाग-११

الجزء ١١ | 361

سورة يونس ١٠

अल्लाह उन के सभी अमलों का गवाह है।

४७. और हर उम्मत के लिए एक रसूल (संदेश-वाहक) है, फिर जब उनका रसूल आ चुकता है उनका फैसला इंसाफ के साथ किया जाता है,² और उस पर जुल्म नहीं किया जाता |

¥ इ. और यह लोग कहते हैं कि यह वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो ?

¥९. आप कह दीजिए कि मैं ख़ुद अपने लिए तो किसी फायदे और किसी नुकसान का हक रखता ही नहीं लेकिन जितना अल्लाह की मर्जी हो, हर उम्मत के लिए एक मुकर्रर वक्त है, जब उनका वह मुकर्रर वक्त आ पहुंचता है तो एक पल न पीछे हट सकते हैं और न आगे खिसक सकते हैं।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْرَلاَيُظْلَمُونَ ۖ ۖ

وَيَقُونُونَ مَتَى هٰنَاالُوعَدُانِ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿

قُلُ لَآ اَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَّلاَنَفْعُ الِلَّامَا شَاءً اللهُ الِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلُّ الذَاجَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلايَسْتَقْدِمُونَ (٩٠)

## (وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)

महमारी रीत नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही अजाब देने लगें लि (वनू इसाईल : १४)

इस आयत में अल्लाह तआला फरमा रहा है कि हम उन काफिरों के बारे में जो बादा कर रहे हैं अगर उन्होंने कुफ (अर्धम) और मूर्तिपूजा को जारी रखा तो उन पर भी उसी तरह अल्लाह का अजाव आ सकता है, जिस तरह से पहले की कौमों पर आया, इनमें से कुछ अगर आप के जीवन में भेज दें तो यह भी मुमिकन है, जिस से आप की अखि ठंडी होंगी, लेकिन अगर आप इस से पहले ही दुनिया से उठा लिये गये, तब भी कोई बात नहीं, इन काफिरों को आखिर में हमारे पास ही आना है, इन के सारे अमलों और हाल की हमें खबर है वहाँ ये हमारे अजावों से किस तरह बच सकेंगे? यानी दुनिया में मुमिकन है कि हमारे खास राज के सबब अजाब से बच जायें, लेकिन आखिरत में तो उनके लिये हमारे अजावों से बचना मुमिकन नहीं होगा क्योंकि कयामत आने का मकसद ही यही है कि वहाँ पैरोकारों को उन के हुक्म की पैरवी का फल और नाफरमानी करने वालों को उनकी नाफरमानी की सजा दी जायें।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसका एक मतलब तो यह है कि हर कौम में हम रसूल भेजते रहे, और जब रसूल अपना वाखवर करने और पैगाम पहुँचाने का काम पूरा कर देता तो फिर हम उनके बीच इंसाफ के साथ फैसला कर देते, यानी पैगम्बर और उन पर ईमान ले आने वालों को बचा लेते और दूसरों को वरवाद कर देते | क्योंकि :

<sup>े</sup> यह मूर्तिपूजकों के अल्लाह के अजाव की मांग पर कहा जा रहा है कि मैं तो अपने ख़ुद के फायदे और नुकसान का हक नहीं रखता तो क्योंकर मैं दूसरों को फायदा और नुकसान पहुँचा सकूँ? हो, यह सारा हक अल्लाह ही के हाथ में है और वह अपनी मर्जी से ही किसी को फायदा

भाग-११

الجزء ١١ [ 362

سورة يونس ١٠

सूरतु यूनुस-१०

५०. आप कह दीजिए कि यह तो वताओं कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब रात को आ पड़े या दिन को, तो अजाब में कौन सी ऐसी चीज है कि अपराधी लोग उसको जल्दी मांग रहे हैं।

४१. क्या फिर जब वह आ ही पड़ेगा तव उस पर ईमान लाओगे, हा अब मान लिया जब कि तुम उसकी जल्दी मचा रहे थे।

५२. फिर जालिमों से कहा जायेगा कि अब हमे बा के अजाब का मजा चखो, तुम को तो तुम्हारे किये का ही बदला मिला है !

**५३.** और वे आप से पूछते हैं कि क्या वह (अजाव) वास्तविक वात है? आप कह दीजिए कि हाँ, कसम है मेरे रब की कि वह वास्तविक (हकीकी) वात है और तुम (अल्लाह को) किसी तरह भी मजबर नहीं कर सकते।

१४. और अगर हर जान जिस ने जुल्म (िश्वर्क) किया है, के पास इतना हो कि सारी धरती भर जाये तब भी उसको देकर अपनी जान बचाने लगे, और जब अजाब देख लेगें तो लज्जा को छिपाये रखेंगे और उनका फैसला इंसाफ के साथ होगा और उन पर जुल्म न होगा।

قُلْ آرَءَيْتُمْ إِنْ آتَكُمْ عَنَا ابُهُ بَيَاتًا أَوْنَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَغْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿

> أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ امَنْتُمْ بِهِ ﴿ آَكُنَ وَقَلْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَغْجِلُونَ (١٤)

تُُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواْ ذُوْقُوا عَنَابَ الْخُلْبِ \* هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُهُ تَكْسِبُوْنَ ۞

> وَيُسْتَنْأُوْنُونَكَ اَحَقَّ هُوَءَٰ قُلُ إِنْ وَرَثِيَّ إِنَّهُ لَحَقُّ ۚ ۚ وَمَا ٓ اَنْتُدْ بِمُعْجِزِيْنَ (رَّهُ

وَكُوْاَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتُ بِهِ \* وَاسَرُّواالنَّدَامَةَ لَنَّارَاوُاالْعَذَابَ، وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لِايُظْلَمُونَ ﴿

और नुकसान पहुँचाने का फैसला करता है, इसके सिवाय अल्लाह तआला ने हर उम्मत के लिये एक वक़्त मुकर्रर किया हुआ है, इस मुकर्रर वक़्त तक मौका देता है, लेकिन जब वह वक्त आ जाता है तो फिर वह एक पल न पीछे हो सकते हैं न आगे खिसक सकते हैं।

टिप्पणी: यहाँ यह बात बहुत जरूरी है कि जब सब से अच्छा मर्द रसूलों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह क्क तक किसी को फायेदा और नुक्रसान पहुँचाने पर वश नहीं तो आप कि के बाद के लोगों में कौन-सा इंसान ऐसा हो सकता है जो किसी की जरूरत को पूरा कर दे और मुसीवत दूर करने पर वश रखता हो? इस तरह ख़ुद अल्लाह के पैगम्बर से मदद मांगना, उनसे दुआ करना "या रसूलुल्लाह अलमदद" और "افتي بارسول الله" आदि लपजों से पुकारना या ध्यान लगाना किसी भी तरह जायेज नहीं, क्योंकि यह कुरआन की इस आयत और इसी तरह की दूसरी वाजेह नसीहतों के ख़िलाफ है बल्कि यह शिर्क के दायरे में आता है।

४४. याद रखो कि जितनी चीजें आकाशों और जमीन में हैं, सभी अल्लाह की मिल्कियत में हैं, याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन बहत से लोग इल्म ही नहीं रखते ।

**५६. वही जान** डालता है वही जान निकालता है और तुम सब उसी के पास लाये जाओगे <sup>†</sup>

५७. हे लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आयी है जो नसीहत हैं अौर दिलों में जो (रोग) है उन के लिए शिफा है, और हिदायत करने वाला है और रहमत है ईमान वालों के लिए ।

४८. आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के फज्ल और रहमत पर खुश होना चाहिए,<sup>3</sup> वह उस से कहीं ज्यादा बेहतर है जिसको वह जमा कर रहे हैं।

५९. आप किहए कि ये तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रोजी भेजी थी, फिर तुम ने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हलाल क लिया अाप पूछिए कि क्या तुम को अल्लाह ने हुक्म दिया था या अल्लाह पर झूठ गढ़ते हो?

ٱلآرِانَّ لِلْهِ مَا فِي السَّلْوْتِ وَالْاَرْضِ اللَّهِ النَّ وَعُمَا اللهِ حَقُّ وَالِكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ (33)

هُوَيُخِي وَيُرِينُتُ وَالِيَهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَهُ يَا يُتُهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَتُكُمْ قَوْعِظَةً مِّنْ تَتِكُمُ وَشِفَاءً لِمَا فِي الضَّدُودِةِ وَهُدَّى وَ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَهُ

قُلْ بِغَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنْ الِكَ فَلْيَفْرَحُوا اللهِ عَلْمَ فَكُوا اللهِ عَلَيْهُ وَكُوا اللهِ فَكُونَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا لِمُعْمُونُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِمُعْمِلُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِمُعْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَال

قُلْ اَدَءَ يُتُمُّهُ مِّنَا اَنْزَلَ اللهُ لَكُمُّ مِّنَ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَللًا ﴿ قُلُ اللهُ اَذِنَ لَكُمُ اَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴿

<sup>&#</sup>x27; इन आयतों में आकाश्व और धरती के बीच हर चीज पर अल्लाह तआला की मिल्कियत, अल्लाह के बादे का सच होना, जीवन-मृत्यु पर उसका हक और उस के दरबार में सब की हाजिरी का बयान है, जिस से मकसद पहले की बातों की तसदीक और ताईद है कि जो ताकत इतने हकों की मालिक है, उसकी पकड़ से बच निकलकर कोई कहा जा सकता है?

यानी जो क़ुरआन को दिल लगा कर पढ़े और उसके मतलब और भाव पर ख़्याल करे, उसके लिये क़ुरआन नसीहत है, तालीम व नसीहत का अस्ल मतलब है पहले और बाद के नतीजा को याद दिलाना, चाहे डराने के जरिये हो या लालच के जरिये ।

अधुशी उस हालत का नाम है जो किसी प्यारी चीज के मिलने पर इंसान अपने दिल में महसूस करता है, ईमानवालों से कहा जा रहा है कि यह क़ुरआन अल्लाह की ख़ास रहमत और उसकी मेहरबानी है, इस पर ईमानवालों को ख़ुश होना चाहिए यानी उन के दिलों में ख़ुशी और आनन्द होना चाहिए, उसका मतलब यह नहीं है कि ख़ुशी जाहिर करने के लिये सभा और जुलूसों का, दीप जलाने का और इसी तरह के दूसरे बेकार और फुजूल का काम करो, जैसािक आजकल के बिदअती इस आयत से जरने ईद मीलाद और इसकी गलत रस्म का जायेज होना साबित करते हैं।

ईस से मुराद वही कुछ जानवरों का हराम करना है जो मूर्तिपूजक अपनी मूर्तियों के नाम पर छोड़ दिया करते थे, जिसका तफसीली बयान सूर अल-अन्आम में गुजर चुका है ।

364

६०. और जो लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं उनका क्यामत (प्रलय) के बारे में क्या ख़्याल है? हकीकत में लोगों पर अल्लाह तआला का बड़ा ही एहसान है, लेकिन ज़्यादातर लोग शुक्र अदा नहीं करते ।

६१. और आप किसी हालत में हों और इन हालतों में आप कहीं से कुरआन पढ़ते हों और तुम लोग जो काम भी करते हो हम को सभी की ख़बर रहती है, जब तुम उस काम में मसरूफ रहते हो और आप के रब से कोई चीज तिनका बराबर छिपी नहीं, न धरती में न आकाश में और न कोई चीज उस से छोटी और न कोई वड़ी, लेकिन यह सब खुली किताब में है।

६२. याद रखो कि अल्लाह के मित्रों पर' न कोई डर है न वे दुखी होते हैं।

६३. ये वे लोग हैं जो ईमान लाये और (गुनाह से) तक्रवा बरतते हैं | وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْكُوُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ لِنَّ اللهَ لَذُوْفَظْمِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُوُوْنَ ۚ أَنَّهُ

وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَتَكُوا مِنهُ مِن قُرْانِ وَلا تَعْمَلُونَ مِن عَمَلِ الآ كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إذْ تُفِيْضُونَ فِيهِ \* وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِكَ مِن يَثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءَ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَ فِي كِتْبِ مُبِينِينَ (آ) الآانَ أَنْ أَوْلِياءَ اللهِ لاخَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزُونَ فَيْ

أَكَّذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ 63

<sup>े</sup> नाफरमानों के बाद अल्लाह तआला अपने फरमांवरदारों की चर्चा कर रहा है और वह है अैलिया अल्लाह, (अल्लाह के मित्र) | 'औलिया' बहुवचन (जमा) है 'वली' किलमा का जिसका लपजी माने 'करीबी' है | इस बुनियाद पर "औलिया अल्लाह" का मतलब होगा वे सच्चे और बेगर्ज ईमानवाले जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की इताअत कर के और गलत कामों से बचकर अल्लाह की नजदीकी हासिल कर ली, इसीलिये अल्लाह तआला ने खुद अगली आयत में उनकी तारीफ इन लपजों में की है, "जो ईमान लाये और जिन्होंने अल्लाह का डर दिल में रखा!" ईमान और अल्लाह का डर ही अल्लाह की नजदीकी हासिल करने की बुनियाद और अहम जिर्या है | इस बिना पर हर अल्लाह का डर रखने वाला ईमानदार अल्लाह का वली है, लोग वली होने के लिये करामत दिखाना जरूरी समझते हैं और फिर वे अपने बनाये हुए विलयों के झूठे-सच्चे करामतों का प्रचार (तबलीग) करते हैं, यह ख्याल पूरी तरह गलत है, करामत और वली का न चोली-दामन का साथ है न इस के लिये जरूरी हकावट | यह अलग बात है कि किसी से करामत जाहिर हो जाये तो अल्लाह की इच्छा है, इस में उस वली की मर्जी घामिल नहीं है, लेकिन किसी अल्लाह से डर करने वाले मोमिन और सुन्नत की पैरवी करने वाले से करामत का इजहार हो या न हो उस के वली होने में कोई शक नहीं |

६४. उनके लिए दुनियावी जिन्दगी में भी। और आखिरत में भी खुशखबरी है, अल्लाह तआला की वातों में कुछ बदलाव नहीं हुआ करता, यह बड़ी कामयावी है।

६५. और आप को उनकी बातें दुख में न डालें, मुकम्मल गल्या अल्लाह ही के लिए है, वह सुनने वाला जानने वाला है '

६६. याद रखो कि जितना कुछ आकाशों में हैं और जितने धरती में हैं यह सब अल्लाह के ही हैं, और जो लोग अल्लाह को छोड़ कर दूसरे साझीदारों को पुकारते हैं किस चीज की इत्तेबा कर रहे हैं, सिर्फ ख़्याली विचारों की इत्तेबा कर रहे हैं और सिर्फ अटकल वाली वातें कर रहे हैं।<sup>2</sup>

६७. वह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनायी ताकि तुम उस में आराम करो और दिन भी इस तरह से बनाया कि देखने भालने का जरिया है, वेशक इस में निशानियाँ है उन लोगों के लिए जो सुनते हैं।

६ न. वे कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, वह इस से पाक है, वह तो किसी का मुहताज नहीं, उसी की मिल्कियत है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, तुम्हारे पास इस पर कोई सुबूत नहीं, क्या अल्लाह पर ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते। لَهُمُ الْبُشُرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاَحْرَةِ وَلَا تَبْنِي لِلَّالِمِيْ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّ

وَ لَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ مِ إِنَّ الْعِزَّةَ لِللَّهِ جَبِيْعًا ﴿ هُوَ السَّمِنْيُجُ الْعَلِيْمُ ( 63

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبُخْنَهُ \* هُوَ الْعَنِيُ اللَّهُ وَلَدًا سُبُخْنَهُ \* هُوَ الْعَنِيُ الْمَ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ \* اِنْ عِنْدَكُمُ قِنْ سُلُطِنِ بِهٰذَا الاَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُهُونَ (8%)

<sup>&#</sup>x27; दुनिया में ख़ुशख़बरी से मुराद सवाव के काम हैं या वह ख़ुशख़बरी है जो मौत के वक़्त फरिश्ते एक ईमानवाले को देते हैं, जैसाकि क़ुरआन और हदीस से सावित है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी अल्लाह के साथ किसी को साझीदार ठहराना किसी दलील की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक अटकल पच्चू, राय और गुमान की देन हैं | आज अगर इंसान अपनी अक्ल और समझ को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वेशक उस पर यह वाजेह हो सकता है कि अल्लाह का कोई साझीदार नहीं, और जिस तरह वह आकाश और धरती को पैदा करने में अकेला है कोई उसका साझीदार नहीं, तो फिर इवादत में दूसरे उसके साझीदार किस तरह हो सकते हैं?

الجزء ١١

६९. (आप) कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह पर मिथ्यारोपण (इफ़्तरा) करते हैं वे कामयाब न होंगे |

७०. (यह) दुनिया में थोड़ा सा सुख है फिर हमारे पास उनको आना है, फिर हम उनको उन के कुफ़ (अविश्वास) के बदले सख़्त सजा चखायेंगे ।

99. और आप उन को नूह की ख़बर पढ़कर सुनाईए जबिक उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हे मेरी कौम के लोगो! अगर तुमको मेरा रहना और अल्लाह के हुक्मों की शिक्षा देना भारी लगता है तो मेरा तो अल्लाह (तआला) ही पर भरोसा है, तुम अपनी योजना अपने साथियों के साथ मजबूत कर लो, फिर तुम्हारी योजना तुम्हारे लिए घुटन का सबब न होनी चाहिए, फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझे मौका न दो।

७२. फिर भी अगर तुम मुंह मोड़ते जाओ तो मैंने तुम से कोई बदला तो नहीं माँगा, मेरा बदला तो केवल अल्लाह (तआला) ही देगा और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमानों में से रहें।

قُلْ إِنَّ الَّذِينُ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (6)

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُوَّرَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُوَّرُنْنِ يُقَهُمُ الْعَلَىٰابَ الشَّدِيْنَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُوْنَ ۞

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا َنُوْجِ مِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يُعَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذْكِيْرِى بِأَيْتِ اللهِ فَعَلَ اللهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوْ آ اَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمْ ثُمَّةَ لَا يَكُنُ آهُوُكُمْ عَلَيْكُمْ عُنَالَةً ثُمَّةً اقْضُوْ آ إِنَّ وَلَا تُنْظِرُون (1)

ۼَانْ تُوَلَّئِتُهُ فَهَا سَالْتُكُهُ مِّنْ اَجْرٍ الْنَاآجُوِى الِاَعْلَ اللهِ وَاُمِرْتُ اَنَ اَكُوْنَ مِنَ الْنُسُلِعِيْنَ ۞

<sup>े</sup> हजरत नूह के इस कौल से भी मालूम हुआ कि सभी निवयों का दीन इस्लाम ही रहा है, अगरचे दीनी नियम अलग-अलग और श्ररीअतें उनकी अलग रहीं । जैसािक आयत सूर: अल-मायेद:, ४६ से वाजेह है (مَالَ مَعْمُ مُرْمَعُ مُرْمَعُ وَمَعْمُ اللهِ लेकिन दीन सभी का इस्लाम था, देखिये सूर: अल-बकर:-१३१, १३२, सूर: यूसुफ-१०१, सूर: अन-नमल-९१, सूर: यूनुस-६४, सूर: अल-आराफ-१२६, सूर: अन-नमल-४४, सूर: अल-मायेद:-४४,१९१ और सूर: अल-अंआम-१६२ और १६३।

भाग-११

الجزء ١١ | 367

سورة يونس ١٠

७३. तो वे लोग उनको झुठलाते रहे, फिर हम ने उनको और जो उन के साथ नाव में सवार थे उनको नजात अता की, और उनको वारिस बनाया<sup>।</sup> और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था उनको डुबो दिया, तो देखना चाहिए क्या नतीजा हुआ उन लोगों का जो डराये जा चुके थे।

७४. फिर उन (नूह) के बाद हम ने दूसरे रसूलों को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो वे उन के पास वाजेह सुबूत लेकर आये, पर जिस चीज को उन्होंने पहले वक्त में झूठा कह दिया, यह न हुआ कि फिर उस पर ईमान ले आते<sup>2</sup> हम इसी तरह हद पार करने वालों के दिलों पर मुहर लगा देते हैं।

७५. फिर हम ने उन (पैगम्बरों) के बाद मूसा और हारून को फिरऔन अौर उस के प्रमुखों (सरदारों) के पास अपने चमत्कार देकर भेजा तो उन्होंने घमंड किया और वे लोग मुजरिम कौम थे !

७६. फिर जब उनको हमारे पास से सच (सुबूत) पहुँचा तो वे लोग कहने लगे कि बेशक यह खुला जादू है। فَكُذَّبُوْهُ فَنَجَيْنُهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنُهُمْ خَلَيْهِ فَ وَاغْرَفْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيِنِنَاءَ فَالْظُوْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿ إِنَّ

ثُمَّرَبَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَهَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى ثُلُوبِ الْمُعْتَى يُنَ ﴿ ٢٠﴾

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ هِمْ ثُمُولِى وَهْرُونَ الى فِرْعَوْنَ وَمَلَابٍ إِلَاتِنَا فَاسْتَكُبْرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ (3)

فَكُمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوَّا إِنَّ هٰذَا لَيحُرُّ مُّدِيْنٌ ﴿

<sup>&#</sup>x27; यानी धरती में उन बचने वालों को पहले के लोगों का वारिस बनाया, फिर इंसानों का आगामी वंश उन्हीं लोगों ख़ास तौर से हजरत नूह के तीन बेटों से चला, इसीलिये हजरत नूह को दूसरा आदम (द्वितीय मनु) कहा जाता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> लेकिन इन कौमों ने रसूलों की वात नहीं मानी, सिर्फ इसिलये कि जब पहले-पहल ये रसूल उनके पास आये तो फौरन बिना किसी विचार-विमर्श के उनको नकार दिया, यह पहली बार का इंकार उनके लिये स्थाई (मुस्तिकिल) पर्दा बन गया, और वे यही सोचते रह गये कि हम तो पहले नकार चुके हैं, अब इसको कुबूल करना क्यों? नतीजतन ईमान से महरूम रहे।

रसूलों का सामान्य (आम) बयान करने के बाद हजरत मूसा और हारून का बयान किया जा रहा है, अगरचे रसूलों के बीच वह भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी गिनती अहम रसूलों में होती है, इसलिये खास तौर से उनका अलग बयान किया।

<sup>4</sup> जब कुबूल न करने के लिये ठीक दलील या सुबूत नहीं मिलता तो उससे छुटकारा हासिल

भाग-११

الجزء ١١ | 368

سورة يونس ١٠

७७. मूसा ने कहा कि क्या तुम इस सच के वारे में जबिक वह तुम्हारे पास आ पहुँचा है, ऐसी बात कहते हो, क्या यह जादू है, जब कि जादूगर कामयाब नहीं होते?

७८. वह लोग कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आये हो कि हम को उस रास्ते से हटा दो जिस पर हम ने अपने बुजुर्गों को पाया है, और तुम दोनों को दुनिया में वड़ापन मिल जाये, और हम तुम दोनों को कभी नहीं मानेंगे!

**७९.** और फिरऔन ने कहा कि मेरे पास सभी माहिर जादूगरों को लाओ |

फर जब जादूगर आये तो मूसा ने उन से कहा कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो ।

६१. तो जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा कि यह जो कुछ तुम लाये हो जादू है, तय बात है कि अल्लाह इस को अभी बरवाद किये देता है, अल्लाह ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता।

५२. और अल्लाह तआला सच्चे सुवूत को अपने कौल से वाजेह कर देता है, चाहे मुजरिम को कितना ही बुरा लगे । قَالَ مُوْلَمَى اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَتَاجَاءَكُمُوْ اَسِحُرٌّ هٰذَا ﴿ وَلَا لِنُفْلِحُ السِّحِرُونَ ①

قَالُوَّا لَهِ عُتَنَالِتُلْفِتَنَاعَهُا وَجَلُفًا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا وَتُلُوْنَ لَكُمَا الْكِلْدِيَاءُ فِى الْأَرْضِ \* وَمَا نَحْنُ لَكُمَا لِمُؤْمِنِيْنَ ®

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اثْتُوْنِي بِكُلِّ سُحِرِ عَلِيْمٍ ﴿

فَلَيّاً جَاءَ السَّعَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوْسَى الْقُوْا مَا آنْتُمْ مُلْقُونَ (80)

فَلَتَآ اَلْقُواْ قَالَ مُوْسَى مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحُواْنَ الله سَيُبْطِلُهُ اِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ (١)

> وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقِّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿ اللَّهِ الْحَقِّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكَرِهَ

करने के लिये कह देते हैं कि यह जादू है।

पह न मानने वालों की दूसरी गलत दलील हैं, जो सही दलील से आजिज होकर पेश करते हैं।
एक यह िक तुम हमें हमारे पूर्वजों (बुजुर्गों) के रास्ते से हटाना चाहते हो, दूसरे यह िक हमें
मान-मर्यादा और मुल्क हासिल हैं, उसे छीनकर ख़ुद कब्जा करना चाहते हो, इसिलये हम तो
कभी भी तुम पर ईमान नहीं लायेंगे, यानी पूर्वजों की पैरवी और दुनियावी राज्य और मानमर्यादा ने उन्हें ईमान लाने से रोके रखा, उस के बाद आगे वही किस्सा है िक फिरऔन ने
माहिर जादूगरों को बुलाया और हजरत मूसा और जादूगरों का मुकावला हुआ, जिस तरह सूर:
आराफ में गुजरा और सूर: ताहा में भी इसकी कुछ तफसील आयेगी!

**६३**. फिर मूसा पर उनकी क्रौम वालों में से केवल कुछ ही ईमान लाये, वह भी फिरऔन और अपने सरदारों से डरते-डरते कि कहीं उनको दुख न पहुँचाये, और हकीकत में फिरऔन उस देश में ऊँचा (ताकत वाला) था, और यह भी बात थी कि वह हद से बाहर हो गया था।

**५४**. और मूसा ने कहा, हे मेरी क्रौम के लोगो! अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर भरोसा करो, अगर तुम मुसलमान (आज्ञा-पालक) हो |

**८५.** तो उन्होंने कहा कि हम ने अल्लाह ही पर भरोसा किया, हे हमारे रब! हम को इन जालिम कौम के लिए फितना न बना।

**८६**. और हम को अपनी रहमत से इन काफिर लोगों से नजात अता कर !<sup>2</sup>

द७. और हम नें मूसा और उन के भाई की तरफ वह्यी (प्रकाशना) भेजी कि तुम दोनों अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर क्रायम रखो, और तुम सव उन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह मुकर्रर कर लो और पावन्दी के साथ नमाज पढ़ों और आप ईमानवालों को खुशखबरी दे दें।

فَهَا َ اٰمَنَ لِمُوْسَى اِلاَّذُرِيَّةُ مِّنْ قَوْمِهِ عَلْ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلاَ بِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ وَانَ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ ۚ وَاتَّهُ لَمِنَ 'لَمُسُرِفِكُنَ ۚ لَكَالًا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاتَّهُ لَمِنَ

> وَقَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ إِنْ كُنْتُمُ امَنْتُمُ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْاَ إِنْ كُنْتُمُ مُّسْلِمِينَ ﴿

فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوكَلْنَا عَرَبْنَا لَا تَجْعَلْنَا وَتُبَنَا لَا تَجْعَلْنَا وَتُبَا لَا تَجْعَلْنَا

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ (88

وَٱوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى وَآخِيْهِ اَنْ تَبَوَّا لِقَوْمِكُما لِمِصْرَ بُيُوتًا وَّاجْعَلُوْ ابْيُوْتَكُمُ قِبْلَةً وَآقِيْمُواالصَّلُوةَ ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ آَيَا

<sup>े</sup> क़ुरआन करीम की यह तफ़सीर भी इस वात को वताती है कि ईमान लाने वाले थोड़े से लोग फिरऔन की कौम में से थे, क्योंकि उन्हीं को फिरऔन और उसके दरबारियों और सरदारों से तक़लीफ़ पहुंचाये जाने का डर था, इस्राईल की औलाद वैसे फिरऔन की गुलामी और अधीनता (मातहत) का अपमान (जिल्लत) एक लम्बे वक्त से सहन कर रहे थे, लेकिन मूसा क्ष्म पर ईमान लाने से उसका कोई सम्बन्ध (तआल्लुक) नहीं था, न उन्हें इस के सबब से ज़्यादा तकलीफ़ का डर था।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अल्लाह पर भरोसा करने के साथ-साथ उन्होंने अल्लाह के दरवार में दुआयें भी कीं, और अवश्य ईमानवालों के लिये यह एक बहुत वड़ा हथियार भी है और सहारा भी ।

भाग-११ 370 ११-५३।

سورة يونس ١٠

इ.इ. और मूसा ने दुआ की, हे मेरे रख! तूने फिरऔन और उस के सरदारों को जीनत और हर तरह के धन दुनियावी जिन्दगी में अता किये | हे हमारे रख! (इसलिए अता किये हैं) कि वे तेरे रास्ते से भटकावें | हे हमारे रख! उन के मालों को ध्वस्त (बरबाद) कर दे और उन के दिलों को सख़्त (कठोर) कर दे ताकि यह ईमान न लाने पायें यहाँ तक कि दुखदायी अजाबों को देख लें |

**८९**. (अल्लाह तआला ने) कहा कि तुम दोनों की दुआ कुबूल कर ली गयी तुम सीधे रास्ते पर रहो, और उन लोगों के रास्ते पर न चलना जो नादान है |

९०. और हम ने ईसाइल की औलाद को समुद्र से पार कर दिया, फिर उन के पीछे-पीछे फिरऔन अपनी सेना के साथ जुल्म और ज्यादती के मकसद से चला, यहाँ तक कि जब इबने लगा² तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ कि जिस पर इसाईल की औलाद ईमान लायी हैं, कोई उस के सिवाय इबादत के लायक नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ।

وَقَالَ مُوْسَى رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَةُ زِيْنَةً وَآمُوالَّا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا "رَبَّنَا لِيُصِنُّوا عَنْ سَمِيْلِكَ " رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى آمُوالِهِمْ وَاشْدُ دْعَلْ قُلُولِهِمْ فَكَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْالِيْمَ (﴿﴿

قَالَ قَلُ أُجِيْبَتُ ذَعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلاَ تَتَبِّغَنِّ سَبِيْلَ اتَنِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ®

وَجُوَزْنَا بِمَنِثَى اِسُرَآءٍ يْلَ الْبَحْرَفَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَّعَلْوًا مِحَثَّى اِذَاۤ اَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلْاَاتَّـٰنِ ثَنَّ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوۡۤ الِسُوۤآءِ يُلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

<sup>े</sup> जब मूसा 🕮 ने देखा कि फिरऔन और उसकी कौम पर वाज व नसीहत का भी कोई असर नहीं हुआ, और इस तरह के मोजिजे देखकर भी उन के अंदर कोई बदलाव नहीं आया तो फिर उनको शाप (बहुआ) दिया, जिसे अल्लाह तआला ने बयान किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी अल्लाह के हुक्म पर चमत्कारिक रूप (मोजिजाना तौर) से बने हुए पानी वाले रास्ते पर, जिस पर चलकर मूसा और उसकी क्रौम ने समुद्र पार किया था, फिरऔन और उसकी सेना भी समुद्र पार करने के इरादे से चलना शुरू किया, मकसद यह था कि मूसा इस्राईल की औलाद को जो मेरी गुलामी से आजाद कराने के मकसद से रातों-रात ले आया, तो उसे दुबारा कैदी बना लिया जाये, जब फिरऔन और उसकी सेना उस समन्द्री रास्ते में दाखिल हो गई तो अल्लाह ने समुद्र को पहले की तरह बहने का हुक्म दे दिया, नतीजतन फिरऔन सिहत सब के सब समुद्र में डूब गये।

371

भाग-११

الجزء ١١ |

سورة يونس ١٠

९१. (जवाब दिया गया कि) अब ईमान लाता है? और पहले नाफरमानी करता रहा और फसादियों में शामिल रहा ।

९२. तो आज हम तेरी लाश को छोड़ देंगे तािक तू उन लोगों के लिए निशाने इबरत हो जाये जो तेरे बाद हैं। और बेशक ज़्यादातर लोग हमारे निशानियों से गािफल हैं।

९३. और हम ने इसाईल की औलाद को बहुत अच्छा रहने का ठिकाना दिया और हम ने उन्हें मजेदार चीजें खाने के लिए अता की तो उन्होंने इिंद्रिलाफ नहीं किया यहां तक कि उन के पास इल्म पहुँच गया, तय बात है कि आप का रब उन के वीच कयामत के दिन उन वातों में फैसला कर देगा जिन बातों में वे इिंद्रिलाफ करते थे।

९४. फिर अगर आप उसकी तरफ से बक में हों जिसको हम ने आप की तरफ भेजा है, तो आप उन लोगों से पूछिए जो आप से पहले की किताबों को पढ़ते हैं, बेशक आप के पास आप के रब की तरफ से सच्ची किताब आयी है, आप कभी भी बक करनें वालों में से न हों।

९५. और न उन लोगों में से हों, जिन्होंने अल्लाह (तआला) की आयतों को झुठलाया, तो. आप घाटे पाने वालों में से हो जायें |

९६. बेशक (नि:संदेह) जिन लोगों के बारे में आप के रब की बातें साबित हो चुकी हैं, वे ईमान न लायेंगे । آنْ فَي وَقَلْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (9)

فَالْيُوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَكَرِنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيَةً ﴿ وَإِنَّ كَثِيْرًا قِنَ النَّاسِ عَنْ أَيْلِتِنَا لَغْفِلُونَ (وَأَيْ

وَ لَقَكُ بَوَّاْنَا بَنِنَ اِسْرَآءِ بِلَ مُبَوَّا صِدْقِ وَّرَدُقُنْهُمُ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتَّى جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ لِأِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِلِمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ (﴿٤)

فَإِنْ كُنُتَ فِي شَهِي مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلْيُكَ فَسْغَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُونَ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَلْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ زَبِكَ فَلَاتَّكُوْنَنَ مِنَ الْمُمُتَّوِيْنَ ﴿

> وَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْتِ اللهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ (3)

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُونَ ﴿

<sup>े</sup> जब फिरऔन डूब गया तो उसकी मौत का बहुत से लोगों को यक्रीन नहीं आता था, अल्लाह तआला ने समुद्र को हुक्म दिया, उसने उसकी लाश किनारे पर फेंक दिया, जिसको फिर सब ने देखा, मशहूर है कि आज भी यह लाश मिस्र के अजायवंघर में महफूज हैं। والله أعلم بالصواب

९७. चाहे उसके पास सभी दलील पहुंच जायें, जब तक वे द्खदायी अजाब को न देख लें!

९८. इसलिए कोई वस्ती ईमान नहीं लायी कि ईमान लाना उन के लिए फायदेमंद होता, सिवाय यूनुस की कौम के, जब वे ईमान ले आये तो हम ने अपमान (जिल्लत) का अजाब दुनियाबी जिन्दगी में उन से हटा दी और उनको एक (निश्चित) बक्त तक सुख भोगने (का मौका) दिया।

९९. और अगर आप का रब चाहता तो सारी धरती के सभी लोग ईमान ले आते,² तो क्या आप लोगों को मजबूर कर सकते हैं यहाँ तक कि वह मोमिन ही हो जायें?

**900**. अगरचे किसी का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के विना मुमिकन नहीं, और अल्लाह वेअक्ल लोगों पर नापाकी थोप देता है।<sup>3</sup>

909. आप कह दीजिए कि तुम ख्याल करो कि क्या-क्या चीजें आकाशों और धरती में हैं और जो लोग ईमान नहीं लाते उन को दलील और चेतावनी (तवीह) कोई फायेदा नहीं पहुंचाती । وَلُوْجَاءَتُهُمُوكُلُّ أَيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَلَاآبَ الْاَلِيْمَ (١٠٠

فَكُوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ امْنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَا نُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسُ لِهَا امْنُواكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَنَابَ الْخِزْي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنْهُمْ إِلَى حِنْنِ (38)

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمُ جَمِيْعًا ۖ اَفَانْتَ ثُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْنُواْ مُؤْمِنِيْنَ (۞)

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ اللهِ بِإِذْنِ اللهِ عَلَمَ كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ اللهِ عَلَى اللهِ ع وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا قُلِ انْظُرُوْا مَا ذَا فِي السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلَا وَمَا تُغْنِى الْأَيْتُ وَالنَّذُنُ رُعَنْ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿ وَمَا

जिन बिस्तियों को हम ने तबाह किया, उन में से कोई एक बस्ती ऐसी क्यों न हुई, जो ऐसा ईमान लाती जो उनके लिये फायदेमंद होता | हा, केवल यूनुस की कौम ऐसी हुई है कि जब वह ईमान ले आयी तो अल्लाह ने उससे अजाब दूर कर दिया |

ते लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि यह उसकी योजना और मर्जी के ख़िलाफ़ है, जिसको पूरी तरह से वही जानता है, यह इसलिये फरमाया कि नवी करीम क्क की बड़ी ख़्वाहिष होती थी कि सब मुसलमान हो जायें, अल्लाह तआला ने फरमायाः यह नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह की मर्जी जो उनची हिक्मत और बेहतरीन मसलिहत पर मवनी है, उसकी यह मांग नहीं, इसलिये आगे फरमाया कि आप लोगों को ताकत के जोर ईमान लाने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं? जबिक आप (क्क) के अन्दर न इसकी ताकत है न उस के आप जिम्मेदार हैं।

गापाकी से मुराद अजाव या कुफ़ (अविश्वास) है, यानी जो लोग अल्लाह की निशानियों पर विचार नहीं करते, वे कुफ़ (अधर्म) में ही लिप्त (मसरूफ) रहते हैं और इस तरह अजाब के हकदार हो जाते हैं।

90२. तो क्या वे लोग सिर्फ उन लोगों की सी घटनाओं का इंतेजार कर रहे हैं, जो उन से पहले गुजर चुकी हैं, (आप) कह दीजिए कि ठीक हैं तो तुम इंतेजार में रहो, में भी तुम्हारे साथ इंतेजार करने वालों में से हूँ।

**90३**. फिर हम अपने पैगम्वरों को और ईमान-वालों को बचा लेते थे, इसी तरह हमारे हक में है कि हम ईमान वालों को नजात दिया करते हैं |

90४. (आप) कह दीजिए ' कि ऐ लोगो! अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं उन देवताओं की इवादत नहीं करता, जिनकी तुम अल्लाह को छोड़ कर इवादत करते हो, परन्तु हौ, उस अल्लाह की इवादत करता है, जो तुम्हारी जान निकालता है, और मुझ को हुकम हुआ है कि मैं ईमानवालों में से हूँ!

**१०५**. और यह कि यकसू होकर अपना चेहरा इस दीन की तरफ<sup>2</sup> कर लेना और कभी मुर्तिपुजकों में से न बनना ।

**१०६**. और अल्लाह को छोड़कर कभी ऐसी चीज को न पुकारना जो तुझ को न कोई फायेदा पहुँचा सके और न कोई नुक्रसान पहुँचा सके, फिर अगर ऐसा किया तो तुम उस हालत में जालिमों में से हो जाओगे <sup>13</sup> فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ الآمِفْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوُا مِنْ قَبْلِهِمْ وَقُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنَىٰ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ وَقِ

ثُمَّ ثُنَيِّ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اَمَنُوا كَالَٰ لِكَ عَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ أَمُنُوا

قُلْ يَايَتُهَا النّاسُ إِنْ كُنْتُهُمْ فِي شَكِ مِّنْ دِيْنِي فَلاَ آغَبُكُ الّذِيْنِ تَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلاّئِنْ آغَبُكُ اللّٰهَ الّذِي يَتَوَفِّمُ كُمْ ﴿ وَٱعِرْتُ أَنْ ٱلْوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنْ آ

وَٱنْ) قِهْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۗ وَلا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ١٥٥٠

وَلاَ تَدُغُمِنُ دُوْنِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَالاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَ

<sup>े</sup> इस आयत में अल्लाह तआला अपने आखिरी पैगम्यर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह 🏂 को हुक्म दे रहा है कि आप 🟂 लोगों पर वाजेह कर दें कि आप 🏂 का रास्ता और मूर्तिपूजकों के रास्ते एक-दूसरे से अलग हैं ।

<sup>े</sup> हनीफ का मतलब है एकसू, यानी हर एक दीन छोड़कर केवल दीन इस्लाम कुबूल करना और हर तरफ से मुंह मोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की तरफ यकसू होकर आकर्षित (मुतविज्जह) होना सब से तोड़ना और अल्लाह से सम्बंध रखना।

यानी अगर अल्लाह को छोड़कर ऐसे देवताओं को आप पुकारेंगे जो किसी को फायेदा और नुकसान पहुँचाने की ताकत नहीं रखते, तो यह जुल्म होगा, जुल्म का मतलब है किसी चीज को उस के असल जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह पर रख देना, इबादत चूँिक केवल उस अल्लाह का हक है, जिस ने सारी कायनात को पैदा किया है और जिन्दगी के सभी बसायेल वही मुहैय्या करता है, तो इस इबादत के हकदार ताकत को छोड़कर किसी दूसरे की पूजा- उपासना करना, गलत इस्तेमाल है, इस्लिये चिर्क को बहुत वड़ा जुल्म कहा गया है, यहाँ भी अगरचे खिताब नवी \*\* को है, लेकिन हकीकी खिताब पूरी इंसानियत और मुसलमानों को है।

सूरतु हूद-११

१०७. और अगर तुम को अल्लाह कोई दुख पहुँचाये तो सिवाय उस के कोई दूसरा उसको दूर करने वाला नहीं है, और अगर वह तुम्हें कोई सुख पहुँचाना चाहे तो उस के फज़्ल को कोई हटाने वाला नहीं, वह अपने फज़्ल अपने बन्दों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे और वह वड़ा वहुराने वाला और वहुत रहम करने वाला है ।

९०६. (आप) कह दीजिए ऐ लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे रव की तरफ से हक पहुँच चुका है¹ इसलिए जो इंसान सीधे रास्ते पर आ जाये, तो वह अपने लिए सीधे रास्ते पर आयेगा, और जो इंसान रास्ते से भटक गया, तो उसका भटकना उसी पर पड़ेगा, और मैं तुम पर प्रभारी (निगरी) नहीं बनाया गया |

90९. और आप उसकी इत्तेवा करते रहिए जो कुछ बह्यी (आदेश) आप के पास भेजी जाती है, और सब कीजिये यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वह सभी हाकिमों से बेहतर हाकिम है |

## सूरतु हूद-११

सूर: हूद मक्का में उतरी और इसकी एक सौ तेईस आयतें और दस रूकूअ हैं।

وَإِنْ يَنْسُسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَة وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدٌ لِفَضْلِه فيصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ وَهُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

قُلْ يَايَتُهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ زَبِكُمُّهُ فَيَنِ اهْتَلَى فَإِنَّهَا يَهْتَكِى لِنُفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ﴿ ثُنَّ

وَالَّبِيعُ مَا يُونَى إلَيْكَ وَاصْدِدْ حَثَّى يَعْكُمُ اللهُ عَ وَهُو خَثْى يَعْكُمُ اللهُ عَ وَهُو خَثْدُ الْحَكِمِدُينَ ﴿

ڡٵڔڔ؞؋ڒ ڛؙٛۅؙڒڵٳۿۅۮٳ

हक से मुराद इस्लाम धर्म (दीन) और कुरआन है, जिस में अल्लाह के एक होने और मोहम्मद
 क की रिसालत पर ईमान लाना फर्ज है ।

इस सूर: में भी उन क्रौमों का बयान है जिन्होंने अल्लाह की निशानी और पैगम्बरों को झुठलाया, जिस के सबब अल्लाह के अजाब का निशाना बने और तारीख़ के पृष्ठों (सफहों) से गलत लफ़जों की तरह मिटा दिये गये, या तारीख़ के पृष्ठों में नसीहत का नमूना बनकर मिसाल बनी हुई हैं | इसीलिए हदीस में है कि हजरत अबू बक्र सिद्दीक (क्रू) ने रसूलुल्लाह \* से पूछा कि क्या बात है आप (\*) बूढ़े से दिखायी देते हैं ? तो आप \* ने जवाब दिया कि मुझे सूर: हूद, बाकिआ, अम्मयतसाअलून और इजाअश्चम्सु कूबरत बगैरह ने बूढ़ा कर दिया है | (तिर्मिजी नं ३२९७, सहीह तिर्मिजी अलबानी ३/११३)

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है ।

 अलिफ॰ लाम॰ रा॰, यह एक ऐसी किताब है कि इसकी आयतें मजबूत की गयी हैं फिर मुफस्सल बयान की गयी हैं, एक हिक्मत बाले पूर्णज्ञान (खबीर) वाले की तरफ से ।

२. यह कि अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत न करों, मैं तुम को अल्लाह की तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ ।

३. और यह कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफी कराओ, फिर उसी की तरफ ध्यानमग्न हो जाओ, वह तुम को मुकर्रर वक्त तक बेहतर सामान (जिन्दगी) देगा। और हर ज्यादा अच्छे काम करने वाले को ज्यादा फज्ल देगा, और अगर तुम लोग मुख मोड़ते रहे तो मुझ को तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब की फिक्र है।

¥. तुम को अल्लाह ही के पास जाना है और वह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है |

४. याद रखो वह लोग अपनी छातियों को दोहरा किये देते हैं तािक अपनी वातें (अल्लाह से) छिपा सकें | याद रखों कि वह लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटते हैं वह उस वक्त भी सब कुछ, जानता है, जो कुछ छिपाते (चुपके चुपके बातें करते) हैं और जो कुछ साफ (बातें) करते हैं, बेशक वह दिलों के अन्दर की वातें जानता है |

بسمير الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱڵڒڟڮؾ۫ۘۘڋٲڂڮؠؘؘۘۘڎٵؽؾؙ؋ٷؙػٙٷڝٙڷڎڡٟؽؙڷڰؙڬ ؘڮؽؙؠۄڂؘڽؙؿڕۯٞ

اَلَا تَعْبُدُو ۚ اللَّهَ اللَّهَ لَمُ النَّهُ لِمَا لَكُمُ مِّمْنُهُ اللَّهُ مِّنْهُ اللَّهُ وَمِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَانِ اسْتَغْفِرُوْارَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ \* وَإِنْ تَوَكُوا فَإِنِّيَ اَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كَهِيْرٍ ﴿

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوعَلَى كُلِّنَ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ٱلَّا إِلَّهُمْ يَثُنُونَ صُكُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ \* ٱلاَحِيْنَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ اليَعْلَمُمَا يُسِرُّونَ

وَمَا يُعْلِنُونَ ٤ إِنَّهُ عَلِيْمٌ إِنَّاتِ الصُّدُورِ ٤

पहाँ उस दुनियावी जिरियों को जिसको कुरआन ने आम तौर से "घमंड का जिरिया" धोखे का सामान कहा है, यहाँ इसे "बेहतर सामान जिन्दगी" कहा गया है, इसका मतलब यह हुआ कि जो आखिरत से बेफिक होकर दुनियावी सुख से फायेदा हासिल करेगा उस के लिए यह धोखे का साधन (जिरिया) है।

६. और धरती पर चलते-फिरते जितने भी जानदार हैं सभी की रोजी अल्लाह (तआला) पर है वही उन के रहने की जगह भी जानता है और उन को सौंपे जाने की जगह भी, सभी कुछ खुली किताब में मौजूद है।

9. और (अल्लाह ही) वह है जिस ने छ: दिन में आकाशों और धरती को पैदा किया, और उसका अर्थ (सिंहासन) पानी पर था, तािक वह तुम्हारा इम्तेहान ले कि तुम में अच्छे अमल वाला कौन है? अगर आप उन से कहें कि तुम लोग मरने के बाद फिर जिन्दा किये जाओगे तो कािफर जवाब देंगे कि ये तो केवल खुला जादू ही है।

इ. और अगर हम उन से अजाब को कुछ वस्त तक के लिये मुअख़्बर कर दें, तो यह जरूर पुकार उठेंगे कि अजाव को कौन-सी चीज रोके हुई है | सुनो ! जिस दिन वह उनके पास आयेगा फिर उन से टलने वाला नहीं, फिर तो जिसका मजाक कर रहे थे, वह उन्हीं पर उलट पड़ेगा |

९. और अगर हम इंसान को किसी सुख का मजा चखा कर फिर उसे उस से ले लें तो वह बहुत मायूस और बहुत नाशुक्रा बन जाता है | १०. और अगर हम उसे कोई सुख पहुँचायें, उस कठिनाई के बाद जो उसे पहुँच चुकी थी तो वह कहने लगता है कि बस बुराईया मुझ से जाती रहीं |² वेशक वह बड़ा ही खुश होकर घमंड करने लगता है |

وَ مَمَا مِنَ كَابَّكَةٍ فِى الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّكَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُنُّ فِىٰ كِتْبِ مُّمِينِ ﴿ ﴾

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
اَيَّاهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبُلُوكُمْ الْيُكُمْ
اَيَّاهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبُلُوكُمْ الْيُكُمْ
اَحْسَنُ عَمَدًا وَلَيِنْ قُلْتَ اِنْكُمْ مَّبُعُوثُونَ مِنْ
بَعْلِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ الِنْ هَٰنَ اللّهِ مِنْ لَفُولُوۤ الِنْ هَٰنَ اللّهِ مِنْ مُعْمِينٌ ﴿

وَلَيِنْ اَخَذِنَا عَنْهُمُ الْعَلَابَ اِلَّا اُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَيْقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ اَلَا يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَ

وَلَيِنَ اَذَ قُنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَوَعُنهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لِيَتُوسُ كَفُورٌ ﴿ ﴿

وَلَيِنَ اذَ ثُنْهُ نَعُمَآءَ بَعْلَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّأَتُ عَنِي عانَهُ لَقِرِحٌ فَخُوْرٌ أَنَّ

<sup>े</sup> यही वात सहीह हदीस से भी सावित होती है, इसलिए एक हदीस में आता है "अल्लाह तआला ने आकाञ्च और धरती को पैदा करने से पचास हजार साल पहले मखलूक की तकदीर लिखा, उस समय उस का अर्घ पानी पर था !" (सहीह मुस्लिम, किताबुल कदर, और देखिये सहीह वुखारी, वदउल खलक)

<sup>े</sup> यानी समझता है कि कठिनाईयों का दौर ख़त्म हो गया है, अब उसे कोई कठिनाई नहीं आयेगी |

الجزء ١٢ | 377

99. उन के सिवाय जो सब करते हैं और नेक कामों में लगे रहते है, उन्हीं लोगों के लिये माफी भी है और बहुत बड़ा बदला भी।

१२. तो शायद कि आप उस वहयी (प्रकाशना) के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हैं, जो आप की तरफ उतारी जाती है और उस से आप का सीना तंगी में है, सिर्फ उनकी इस बात पर कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतरा? या इस के साथ कोई फरिश्ता ही आता, सुन लीजिये! आप तो केवल उराने वाले ही हैं! और हर चीज का सरक्षक (निगरी) केवल अल्लाह तआला है।

१३. क्या ये कहते हैं कि इस क़ुरआन को उसी ने गढ़ा है, जवाब दीजिये कि फिर तुम भी इस की तरह दस सूर: गढ़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवाय जिसे चाहो अपने साथ शामिल भी कर लो अगर तुम सच्चे हो ।

9¥. फिर अगर वे तुम्हारी इस बात को क़ुबूल न करें, तो तुम निश्चित रूप से जान लो कि यह क़ुरआन अल्लाह के इल्म के साथ उतारा गया है, और यह कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम मुसलमान होते हो?² اِلاَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطِيَّ وَ اُولِيِكَ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَ اَجُرُّ كَمِيْرٌ (أَنَّ

فَلَعَلَكَ تَادِكُ لِعُضَ مَا يُوخَى اِلَيْكَ وَضَايِقً بِهِ صَلْدُكَ اَنْ تَقُوْلُواْ لَوْلَا انْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ اَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ \* اِنْبَآ اَنْتَ نَذِيْدُ \* وَاللّٰهُ عَلْ كُلِ شَيْءٍ وَكِيْلُ \* ثِنَا

ٱمْرَيَقُوْلُونَ افْتَرَامُهُ ۚ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَّادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طِدِوَيْنَ ﴿ []

فَالَمْ يَسْتَجِيْبُوالكُمُّهُ فَاعْلَمُواۤ اَتَّهَاۤ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَاَنْ لَآلِلهَ اِلاَهُو ۚ فَهَلْ اَنْتُهُ مُسْلِمُونَ ﴿

<sup>े</sup> मूर्तिपूजक नवी  $_{\frac{1}{20}}$  के बारे में कहा करते थे कि उस के साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतरता, या उस की तरफ कोई ख़जाना क्यों नहीं उतार दिया जाता? (सूर: अल-फुरक़ान--) एक दूसरी जगह पर कहा गया है "हमें इल्म है कि यह लोग आप ( $_{\frac{1}{20}}$ ) के वारे में जो वातें कहते हैं, उन से आप ( $_{\frac{1}{20}}$ ) दुखी होते हैं ।" (सूर: अल-हिज--) इस आयत में उन्हीं वातों के बारे में कहा जा रहा है कि श्वायद आप ( $_{\frac{1}{20}}$ ) दुखी होते हों, मुमिकन है आप ( $_{\frac{1}{20}}$ ) वह उन्हें सुनाना नापसन्द समझें + लेकिन आप ( $_{\frac{1}{20}}$ ) इन बातों से बेफिक्र होकर, उन को अल्लाह की वहयी (प्रकाशना) सुनायें, उन्हें पसन्द हो या नापसन्द, वे कुबूल करें या ना कुबूल + आप ( $_{\frac{1}{20}}$ ) का फर्ज सिर्फ करना और तंबीह है, वह आप ( $_{\frac{1}{20}}$ ) हर हालत में किये जायें +

यानी क्या इस के बाद भी कि तुम इस चुनौती का जवाब देने में लाचार हो, यह मानने के लिये कि यह कुरआन अल्लाह ही का उतारा हुआ है, तैयार नहीं हो और न मुसलमान होने के लिये तैयार हो?

9४. जो इंसान दुनियावी जीवन और उसकी जीनत पर रीझा हुआ हो, हम ऐसों को उनके सभी अमल का (बदला) यहीं पूरी तरह से पहुंचा देते हैं और यहां उन्हें कोई कमी नहीं की जाती।

9६ हाँ, यही वे लोग हैं जिन के लिये आखिरत में आग के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, और जो कुछ उन्होंने यहाँ किया होगा वहाँ सब बेकार है और जो कुछ उन के अमल थे वह सब नाश होने वाले हैं।

9७. वह जो अपने रब की तरफ से एक दलील पर हो और उस के साथ अल्लाह की तरफ से गवाह हो, और उस से पहले मूसा की किताब (गवाह हो) जो पथ-प्रदर्शक (रहनुमा) और रहमत है (दूसरों की तरह हो सकता है?) यही लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, और सभी गुटों में से जो भी इसका इंकारी हो, उसके आखिरी वादे की जगह नरक है, फिर तू उस में किसी तरह के शक में न हो, बेशक यह तेरे रब की तरफ से पूरा का पूरा हक है, लेकिन ज्यादातर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते।

مَنْ كَانَ يُويْدُ الْحَلُوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَيِّ إِلَيْهِمُ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُونَ ﴿ إِ

أُولَيِّكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّادُ الْمُؤَوَّدِيْطَ مَا صَنَعُوا فِيْهَا وَلِطِلُّ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ال

اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّنْ زَبِهِ وَيَتْكُوْهُ شَاهِلٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبُلِهِ كِتْبُ مُوشِّى إِمَامًا وَرَحْمَةً اُولَيْكَ يُوْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ تَكَفُرُ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَقَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِنْهُ وَانَّهُ الْحَقُّ مِنْ زَتِكَ وَلَكِنَ آكُثُرُ النَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ (آ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इन दो आयतों के वारे में कुछ का ख्याल है कि इस में मुनाफिक लोगों की चर्चा है, कुछ के नजदीक इस से मुराद यहूदी और इसाई हैं और कुछ के नजदीक इस में दुनिया के हरीस लोगों का वयान है, क्योंकि मुनाफिक भी जो अच्छे अमल करते हैं, अल्लाह तआला उन का बदला उन्हें दुनिया में दे देता है, आखिरत में उनके लिये सजा के सिवाय कुछ न होगा, इस विषय को कुरआन मजीद में सूर: बनी इसाईल आयत १८,२१ और सूर: शूरा आयत २० में वयान किया गया है।

<sup>2</sup> सभी गुटों से मुराद पूरी धरती पर पाये जाने वाले धर्म हैं, यहूदी, इसाई, आगपूजक, बौद्धधर्म, मूर्तिपूजक, काफिर और दूसरे, जो भी मोहम्मद अपर और कुरआन पर ईमान नहीं लायेगा, उसका ठिकाना नरक है। यह वही विषय है जिसे इस हदीस में वयान किया गया है "कसम है उस ताकत की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस उम्मत के जिस यहूदी या इसाई ने भी मेरी नुबूअत के वारे में सुना और फिर मुझ पर ईमान नहीं लाया, वह नरक में जायेगा।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बांब वजूबुल ईमान, विरिसालते निवयेना मोहम्मद अइ इला जमीइन्नासे) यह विषय इस से पहले सूर: अल-बंकर: आयत नं ६२ और सूर: निसाअ आयत नं १४० और १४२ में भी गुजर चुका है।

१८. और उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झठ वधि, ये लोग अपने रव के सामने पेश किये जायेंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वह लोग हैं जिन्होंने अपने रव पर झठ वांधा. सावधान! अल्लाह की लानत है जालिमों पर 📙

99. जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उस में गलती की खोज कर लेते हैं, यही वह लोग हैं जो आखिरत का इंकार करते हैं।

२०. न ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके और न उनका कोई मददगार अल्लाह के सिवाय हुआ, उन के लिये सजा दुगनी की जायेगी, न ये सनने की ताकत रखते थे और न ये देखते ही थे।

२१. यही हैं जिन्होंने अपना नुक्रसान आप कर लिया और जिन से अपना बाँधा हुआ झुठ खो गया

२२. वेशक यही लोग आखिरत (परलोक) में घाटे में होंगे |

२३. वेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने काम भी नेकी के किये और अपने रब की तरफ झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वे हमेशा रहने वाले हैं !

न दोनों गुटों की मिसाल अधे-वहरे और منتَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْرَعْفِي وَالْرَصَيْرِ وَالسِّمِيْعِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا देखने-सुनने वाले जैसी है, क्या यह दोनों मिसाल में बराबर हैं? क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنِّنِ افْتَرْى عَلَى اللهِ كَنَّا اللهِ كَنَّا اللهِ كَنَّا اللهِ كَنَّا اللهِ كَنَّا الله ٱۅڵٙؠۣڬ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْأَشْهَادُ <u>ۚ هَوُّ لِآيِ الَّذِيْنَ كَذَ بُوْاعَلَى دَيِّهِمْ ۚ ٱلَّا لَعُنَةُ ۗ</u> اللهِ عَلَى الظُّلِيدُينَ (١١٤)

الَّذِيْنَ يَصُنُّ وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا َ عِوَجًا ﴿ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ (9) أُولَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيّاءَ مِيْضَعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيْعُونَ السَّمْعَ

> أُولَيْكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْآ اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتُرُونَ (2)

وَهَا كَانُوا يُنْصِرُونَ (20)

لَاجَوْمَ أَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (3)

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمُّنُوا وَعَيِهِ لُواالضَّالِحْتِ وَأَخْبَتُوْآ إِلَىٰ رَبِّهِمُ 'أُولَيكَ أَصْحَبُّ الْجَنَّةِ " هُمْ فِيْهَا خْلِكُونَ (23)

هَلْ يَسْتَوِينِ مَثَلًا مِأَ فَلَا تَذَكَرُونَ ( 24)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> हदीस में इस की तफसीर इस तरह आती है कि कयामत (प्रलय) के दिन अल्लाह तआ़ला एक ईमानवाले से उस के गुनाहों को कुवूल करायेगा कि तुझे इल्म है कि तूने पला गुनाह किया था, पला भी किया था, वह ईमान वाला कहेगा हा ठीक है। अल्लाह तआला फरमायेगा कि मैंने उन गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाल रखा था, जा आज भी उन्हें माफ करता है। लेकिन दूसरे लोग या काफिरों का मामला ऐसा होगा कि उन्हें गवाहों के सामने पुकारा जायेगा और गवाह यह गवाही देंगे कि यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रव पर झठ बांधा था। (सहीह बुखारी, तफसीर सर: हद)

२५. और वेशक हम ने नृह (﴿﴿ ) को उसकी क्रौम की तरफ रसूल (संदेशवाहक) बना कर भेजा कि में तम्हें वाजेह तौर से वाखवर कर देने वाला है।

२६. कि तुम केवल अल्लाह की इवादत ही किया करों, मझे तो तम पर दखदायी दिन के अजाब का डर है।

२७. तो उसकी क्रौम के काफिरों के मुखियाओं ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपनी तरह इसान ही देखते हैं, और तेरे पैरोकार को भी देखते हैं कि वाजेह तौर से सिवाय नीच लोगों के दूसरा कोई नहीं (जो तुम्हारी इत्तेवा कर रहे हैं) हम तो तुम्हारी किसी तरह की फजीलत अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम तो तुझे झठा समझ रहे हैं।

عَالَ يَقَوْمِ ٱرْءَيْتُمُو إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ زَيِّ إِلَّا عِلْمَ عِلْمَ عَلَى اللَّهِ बताओं तो अगर मैं अपने रव की तरफ से मिली निशानी पर हुआ और मुझे उसने अपने पास की (कोई अच्छी) रहमत अता की हो<sup>4</sup>

وَلَقُن ٱرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهَ ﴿ إِنَّى لَكُمْ نَىٰنِوْمُبِيْنُ ﴿ كَا

أَنْ لاَ تَعْبُدُ وَآ اِلاَ اللهَ ﴿ اِنْ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَابَ يَوْمِ ٱلِيْمِ وَعِيَ

فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَوْلَكَ إِلاَّ بَشَرًا فِي تُلِنَا وَمَا نَوْمِكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ آرًا ذِلْنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَزِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضٰلِ بِلْ نَظْنُكُمُ كَذِيبِيْنَ (٤٠)

وَالْتَعِنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِم فَعُبِّيَتْ عَلَيْكُمُ و أَنْلُوْمُكُمُونَا وَآنَتُهُ لَهَا كُرِهُوْنَ (28)

## ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُولَ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾

 फो पैगम्बर हम ने आप से पहले भेजे, उनकी तरफ बहुयी (प्रकाशना) की कि मेरे सिवाय कोई माबद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो । (सर: अल-अम्बिया-२५)

- <sup>2</sup> यह वही शक़ है जिसकी तफ़सीर कई जगहों पर की जा चुकी है कि काफ़िरों के नज़दीक इंसानियत के साथ नवअत और रिसालत का इकटठा होना वडा अजीव था, जिस तरह आजकल विदअत करने वालों को भी अजीव लगता है और वे रसूल (क्र) के इंसान होने का इंकार करते हैं।
- े ईमान वाले चूंकि अल्लाह और रसूल के हुक्मों के सामने अपनी अक्ल, इरादे और दलील का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिये झूठ के पैरोकार यह समझते हैं कि यह मोटी अक्ल वाले हैं कि अल्लाह का रसूल इन्हें जिस ओर मोड़ देता है ये मुड़ जाते हैं, जिस चीज से रोक देता है रूक जाते हैं, यह भी ईमान वालों की वड़ी फजीलत है, बल्कि ईमान की जरूरी मौग है, लेकिन काफिरों और असत्यवादियों (वातिल परस्तों) के नजदीक यह फजीलत भी जर्म है।
- عبه से मुराद ईमान और यकीन है और रहमत से नुव्अत, जिस से अल्लाह तआला ने नूह عبه السلام) को विभिषत (सरफराज) किया था !

¹ यह वही तौहीद की दावत है जो हर नवी ने आकर अपनी-अपनी कौम को दिया, जिस तरह कहा :

الجزء ١٢ | 881

फिर वह तुम्हारी अखिं में न समाई तो क्या जबरदस्ती उसे तुम्हारे गले में डाल दूँ जबिक तुम उसे नहीं चाहते हो !

२९. हे मेरी क्रौम वालो ! मैं इसके वदले तुम से कोई धन नहीं मौगता, मेरा वदला तो केवल अल्लाह तआला के पास है, न मैं ईमानवालों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, उन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग वेवकूफी कर रहे हो !

३०. और ऐ मेरी कौम के लोगो! अगर मैं ईमान बालों को अपने पास से निकाल दूँ, तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है, क्या तुम कुछ भी सोच-विचार नहीं करते?

३१. और मैं तुम से नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, (सुनो) मैं गैव का इल्म भी नहीं रखता, न मैं यह कहता है कि मैं फरिश्ता हूं, न मेरा यह कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाह अपमान से पड़ रही है उन्हें अल्लाह (तआला) कोई अच्छी तरह देगा ही नहीं, उन के दिल में जो कुछ है अल्लाह अच्छी तरह जानता है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो बेशक मेरी भी गिनती जालिमों में हो जायेगी!

**३२**. (क्रौम के लोगों ने) कहा: ऐ नूह! तू हम से वहस और बहुत वहस कर चुका, अब तो तू जिस चीज से हमें डरा रहा है, वही हमारे पास ले आ अगर तू सच्चा है |<sup>2</sup> وَ لِقَوْمِ لَاۤ اَسُّتُكُمُّ عَلَيْهِ مَالَّاءِانَ اَجْرِى اِلاَّ عَلَى اللهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اَمَنُوا ۚ اِنَّهُمُ مُّلْقُوْا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّ اَرْكُمْ قُوْمًا تَجْعَلُوْنَ ﴿وَ:﴾

وَيْقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِيْ مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمُو اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمُو اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمُو ا

وَلاَ اَقُوْلُ لَكُمُ عِنْدِئُ خَزَآيِنُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُولُ إِنِيْ مَلَكُ وَلاَ اَقُولُ لِلَّـٰذِينَ تَزُدَرِئَ اَعْيُنْكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيُرًا اللهِ اللهُ خَيْرًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِي اَنْفُسِهِمْ الذِّي اِذَا لَيْنَ الظّٰلِيثِينَ (13)

قَالُوا يُنُوحُ قَدُ جُدَلْتَنَافَا كُثَرُتَ جِدَالَنَا فَاٰتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيٰنَ ﴿ ثَنَا

<sup>&#</sup>x27; इस से मालूम होता है कि नूह 🚈 की कौम के सरदारों ने भी समाज में कमजोर समझे जाने बाले ईमान बालों को हजरत नूह से अपनी सभा या अपनी नजदीकी से दूर करने की माँग की होगी, जिस तरह मक्का के सरदारों ने रसूलुल्लाह 案 से इस तरह की मांग की थी।

यह बही बेवकूफी है जिस को भटके हुए लोग करते आये हैं कि वे अपने पैगम्बर से कहते रहे अगर तू सच्चा है तो हम पर अजाब उतारकर हमें बरबाद करवा दे, अगर उन में अबल होती तो वे कहते कि अगर तू सच्चा है और हक्रीकृत में अल्लाह का रसूल है तो हमारे लिये भी दुआ कर कि अल्लाह तआला हमारे दिल भी खोल दे ताकि हम इसे अपना लें।

३३. जवाब दिया कि उसे भी अल्लाह (तआला) ही लायेगा अगर वह चाहे, और हां! तुम उसे मजवूर नहीं कर सकते ।

३४. और तुम्हें मेरी नसीहत कुछ भी फायेदा नहीं पहुँचा सकती, चाहे मैं जितना ही तुम्हारा ख़ैरख़्वाह बयों न है, अगर अल्लाह की मर्जी तुम्हें भटकाने की हो, वही तुम सब का रव है और उसी की तरफ लौट कर जाओगे।

३४. क्या ये कहते हैं कि उसे ख़ुद उसी ने गढ़ लिया है? तो जवाब दो कि अगर मैंने उसे गढ लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं उन गुनाहों से अलग हूँ जिन को तुम कर रहे हो।

وَأُوْيَ إِلَىٰ نُوْجٍ أَنَهُ لَنُ يُؤُمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل गयी कि तेरी कौम में जो भी ईमान ला चके उन के सिवाय अब कोई ईमान लायेगा ही नहीं. फिर तो उन के अमलों पर दुखी न हो।

३७. और एक नाव हमारी आंखों के सामने और हमारी वहयी (प्रकाशना) से तैयार कर.2 और जालिमों के बारे में हम से कोई बात न कर, वे पानी में डबो दिये जाने वाले हैं |

قَالَ إِنَّهَا يَاٰتِيٰكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَآ ٱنْتُهُمْ

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصُعِنَ إِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمُ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِينُ أَنْ يُغُويَكُمُ ۗ هُوَ رَبُّكُمْ أَ وَ إِلَيْهِ مِنْ جَعُونَ (14)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرْنُهُ ﴿ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِيْ وَأَنَا بَرِنِيءٌ فِيمَّا تُجْرِمُونَ (3)

مَنْ قَدْامَنَ فَلَا تَبْتَبِسْ بِهَا كَانُوْا يَفْعَكُوْنَ (هَ إِنَّ

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي في الَّذِينَ ظَلَبُوا : إِنَّهُمْ مُغُرَقُونَ 3

<sup>&#</sup>x27; यानी अजाव का आना पूरी तरह से अल्लाह की मर्जी पर है, यह नहीं कि जब मैं चाहूँ तुम पर अजाब आ जाये, लेकिन जब अल्लाह अजाब का फैसला कर लेगा या भेज देगा तो फिर उस को रोकने वाला कोई नहीं है।

<sup>· &</sup>quot;हमारी अखिं के सामने" का मतलव है "हमारी देख-भाल में" लेकिन यह आयत अल्लाह तआला के लिये अखि होने के गुण को वताती है जिस पर अकीदा रखना फर्ज है, और "हमारी वहयी (प्रकाशना) से का मतलव उसकी लम्बाई-चौड़ाई आदि की जो हालत हम ने बतलायी है, उस् तरह उसे वना। इस जगह पर कुछ मुफस्सिरों ने नाव की लम्बाई-चौड़ाई, उस के तलों और किस तरह की लकड़ी और दूसरे सामान उस में इस्तेमाल किया गया, उस का तफसीली वयान किया है, जो वाजेह है कि किसी दलील पर आधारित (मवनी) नहीं हैं। उसका सही तफसीली इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है।

<sup>े</sup> कुछ ने इस से मुराद हजरत नूह के वेटे और वीवी को लिया है, जो ईमान नहीं लाये थे और डूबने वालों में से थे, कुछ ने इस से डूबने वाली पूरी उम्मत लिया है, और मतलव यह है कि इन के लिये मौका देने की मांग न करना क्योंकि अब उन की तवाही का वक्त आ गया है या यह

३८. वह (नूह) नाव वनाने लगे, उसकी कौम के जो भी गुट के लोग उस के पास से गुजरते वे उस का मजाक उड़ाते, वह कहते अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हैंसेंगे जैसे तुम मजाक कर रहे हो ।

**३९.** तुम्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा कि किस पर अजाब आना है, जो उसे जलील करे और उस पर दायमी अजाब उतर जाये |

४०. यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तन्दूर उबलने लगा, हम ने कहा कि इस नाव में हर तरह के जोड़े दोहरे सवार करा ले<sup>2</sup> और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उन के जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सभी ईमान वालों को भी, उस के साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे।

४९. और नूह ने कहा कि इस नाव में बैठ जाओ अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है,<sup>3</sup> बेशक मेरा रव बड़ा ब<u>ख़्श</u>ने वाला और बड़ा रहम करने वाला है।

¥२. और वह नाव उन्हें पहाड़ों जैसी लहरों में लेकर जा रही थी,⁴ और नूह ने अपने बेटे को وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّهَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاً مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ مَقَالَ إِنْ تَسْخُرُوا مِنَا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فَسَوْنَ تَعُلَمُوْنَ مَنْ يَأْتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿3

حَتَّى إِذَا جَاءَ ٱمْرُنَا وَفَارَالتَّنُوُرُ ۗ قُلْنَااحِيلَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَدِينِ اثْنَانِي وَٱهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۖ وَمَا اٰمَنَ مَعَةَ

اِلاَّ قَلِيْلُ ﴿

وَ قَالَ ارْكَبُوْ افِيْهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسُبَهَا ۗ إِنَّ رَبِيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٠)

وَهِيَ تَجْدِيْ بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْحِبَالَ ۗ وَنَادَى

मतलब है कि उन की तवाही के लिये जल्दी न करें, मुक़र्रर वक्त में यह सब डूव जायेंगे। (फत्तहुल क़दीर)

<sup>&#</sup>x27; इस से कुछ ने रोटी पकाने वाला तन्दूर, कुछ ने मुकर्रर मक्राम जैसे ऐनुलवर्द:, और कुछ ने धरती का तल लिया है | हाफिज इन्ने कसीर ने इसी आख़िरी मतलव को तरजीह दी है यानी पूरी जमीन चश्मों की तरह उबल पड़ी, ऊपर से आकाश की वर्षा ने बाकी बची कमी को पूरा कर दिया।

इस से मुराद मर्द और औरत यानी नर और मादा है, इस तरह हर जानदार का जोड़ा नाव में रख लिया गया, और कुछ कहते हैं कि पौदे भी रखे गये थे।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी अल्लाह ही के नाम से उस के पानी की सतह पर चलना और उसी के नाम पर रूकना है, इस से एक मक़सद ईमान वालों को तसल्ली देना और हिम्मत देना था कि किसी तरह के डर के बिना नाव में सवार हो जाओ, अल्लाह ही इस नाव का मुहाफिज और रखवाला है, उसी के हुक्म से चलेगी और उसी के हुक्म से ठहरेगी ।

<sup>4</sup> यानी जब धरती पर पानी था, यहाँ तक कि पहाड़ भी डूबे हुए थे, यह नाव हजरत नूह और उन के साथियों को अपने अंदर महफूज लिये अल्लाह के हुक्म से और उस की हिफाजत में पहाड़ की तरह चल रही थी। वरना इतने तुफान वाले पानी में नाव की क्या अहमियत होती है?

जो एक किनारे पर था पुकार कर कहा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे! हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में श्वामिल न रह !!

४३. उस ने जवाब दिया कि मैं तो किसी ऊँचे पहाड़ की पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा, नूह ने कहा आज अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला कोई नहीं, वहीं केवल बचेंगे जिन पर अल्लाह की रहमत हुई, उसी वक्त उन के बीच लहर आ गयी और वह इबने वालों में हो गया।

४४. और कह दिया गया कि ऐ धरती! अपने पानी को निगल जा,² और ऐ आकाश! वस कर थम जा, उसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया, और नाव जूदी नामक पहाड़³ पर जा लगी, और कहा गया कि नाइंसाफी करने वालों पर धिक्कार (लानत) उतरे।

४४. और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा कि ऐ मेरे रब! मेरा वेटा तो मेरे घर वालों मे से है, वेशक तेरा वादा पूरी तरह से सच्चा है और तूसभी हाकिमों से बेहतर हाकिम है ।⁴

४६. (अल्लाह तआला ने) फरमाया ऐ नूह! बेशक वह तेरे अहल से नहीं है, उस के काम نُوْحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِى مَغْزِلٍ يُبُئِنَ ادْكَبْ مَعْنَا وَلَا تَكُنُ ثَمَّعَ الْكِفِرِيْنَ ۞

قَالَ سَاٰوِئَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِئِنى مِنَ الْمَاّءِ وَقَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنُ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ تَحِمَ، وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ (3)

وَقِيْلَ يَاأُرْضُ ا بُلِغِي مَا عَكِ وَلِيسَمَا ءُ اَقْلِعِي
 وَغِيْضَ الْهَا ءُ وَقُضِى الْإِصْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى

الْجُوْدِيّ وَقِيْلَ بُعْمًا لِلْقَوْمِ الظّلِمِينَ 4

وَنَادَى نُوْحٌ زَّبَهُ فَقَالَ رَبِ إِنَّ ابْنِي مِنَ اَهْلِيلُ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ اَحْكُمُ الْحُكِمِينَ ﴿

قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيُسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ

<sup>&#</sup>x27; यह हजरत नूह का चौथा बेटा था, जिस की कुन्नियत (उपाधि) कन्आन' और नाम 'याम' था, उस से हजरत नूह ने इसरार किया कि मुसलमान हो जा और काफिरों के साथ शामिल होकर - डबने बालों में न हो |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> निगलने का इस्तेमाल जानवर के लिये होता है कि वह अपने मुंह का कौर निगल जाता है, यहाँ पानी के सूखने को निगल जाने से तुलना करने में इस हिक्मत का इल्म होता है कि पानी धार-धार नहीं सूखा, बल्कि अल्लाह तआला के हुक्म से धरती ने फौरन अपने अंदर सारा पानी इस तरह निगल लिया जिस तरह जानवर कौर निगल जाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जूदी पहाड़ का नाम है, जो कुछ लोगों के कौल के मुताबिक ईराक के नगर मौसिल के करीब है, हजरत नूह की कौम भी इसी के करीब आबाद थी।

कारत नूह ने शायद अपने बेटे की मुहब्बत के जज़्बे से प्रेरित (बेखुद) होकर अल्लाह के दरबार में दुआ की और कुछ मुफिस्सिर कहते हैं कि उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद यह मुसलमान हो जायेगा, इसलिये उस के बारे में यह दुआ की !

<sup>5</sup> हजरत नूह ने अपनी खानदानी कुरबत के सबव उसे अपना बेटा कहा था, लेकिन अल्लाह

385

बिल्कुल नापसंदीदा हैं<sup>1</sup> तुझे कभी भी वह चीज नहीं मांगनी चाहिये जिसका तुझे तिनक भी इल्म न हो,<sup>2</sup> मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से अपनी गिन्ती कराने से रूक जा

४७. (नूह ने) कहा ऐ मेरे रब ! मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ, इस बात से कि तुझ से वह मांगू जिसका मुझे इल्म ही न हो, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा और तू मुझ पर रहम न करेगा तो मैं घाटा उठाने वालों में हो जाऊँगा ।

४६. कहा गया कि हे नूह! हमारी तरफ से सलामती और उन बरकतों के साथ उतर जो तुझ पर है और तेरे साथ की बहुत सी उम्मतों पर, और बहुत सी वह उम्मत होंगी जिन्हें हम लाभ तो जरूर पहुँचायेंगे, लेकिन फिर उन्हें हमारी तरफ से दुखदायी अजाब भी पहुँचेगा।

४९. यह ख़बर गैव की ख़बरों में से है जिनकी वहयी (प्रकाशना) हम आप की तरफ करते हैं, इन्हें इस से पहले न आप जानते थे और न आप की कौम, इसलिये आप सब्न करें, यकीन कीजिये कि नतीजा परहेजगारों के लिये ही है!

غَيْرُ صَالِح وقَلَا تَشْتَأْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ الْ إِنْ آعِظُكَ آنُ تَكُوْنَ مِنَ الْجَهِلِيْنَ ﴿

قَالَ رَبِ إِنِّى آعُودُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَالَيْسَ بِى بِهِ عِلْمُ دُو اِلاَ تَغْفِرُ لِى وَتُرْحَمُنِنَ اَكُنْ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ 4

قِيْلَ لِنُوْخُ اهْبِطْ بِسَلْمٍ قِنَّا وَبَرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَّ اُمَوِر قِبْتُنْ مَّعَكَ لَا وَاُمَمَّ سَنُنَتِّعُهُمْ ثُثَرَّ يَمَسُّهُمْ قِنَّا عَذَابٌ الِيُمُّ ﴿ 8 ﴾

تِلْكَ مِنْ ٱثْنِكَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهَاۤ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ ٱنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۚ فَاصْبِرْ مَٰ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِيْنَ ﴿

तआला ने ईमान की बुनियाद पर दीन की नजदीकी के कानून के मुताबिक इस बात को नकारा कि वह तेरे अहल से है, इसलिए कि एक नबी का असल परिवार तो वही है जो उस पर ईमान लाये, चाहे वह कोई भी हो, और अगर ईमान न लाये, तो चाहे वह नबी का बाप हो, बेटा हो या पत्नी, वह नबी के परिवार का सदस्य नहीं।

- <sup>1</sup> यह अल्लाह तआला ने उसके सबब का बयान किया है, इस से मालूम हुआ कि जिस के पास ईमान और नेक अमल नहीं होगा, उसे अल्लाह के अजाब से अल्लाह का पैगम्बर भी बचाने की ताकत नहीं रखता | आजकल लोग पीरों, फकीरों और गद्दी नशीनों (पुजारियों) से सम्बन्ध (तआल्लुक) होने को ही नजात के लिये काफी मानते हैं और नेक काम करने की जरूरत नहीं समझते, जबिक नेकी के काम के बिना नबी के साथ खानदानी रिश्ता भी काम नहीं आता तो ये सम्बंध क्या काम आयेंगे?
- <sup>2</sup> इस से मालूम हुआ कि नबी को मैब का इल्म नहीं होता, उसको उतना ही इल्म होता है, जितना बहुयी (प्रकाशना) के जरिये अल्लाह तआला उसे अता करता है, अगर हजरत नूह को पहले इल्म होता कि उनकी दुआ कुबूल न होगी, तो बेशक बह उस से बचते ।

५०. और आद कौम की तरफ उन के भाई हूद को हम ने भेजा, उस ने कहा मेरी कौम के लोगो! अल्लाह ही की इबादत करो, उस के सिवाय कोई माबूद नहीं, तुम तो सिर्फ बुहतान लगा रहे हो ।

४१. मेरी कौम के लोगो! मैं तुम से इस की कोई उजरत नहीं मौगता, मेरा बदला उस के ऊपर है जिस ने मुझे पैदा किया है, तो क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते!

५२. और हे मेरी कौम के लोगो! तुम अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मौगो और उस के दरबार में तौबा करो तािक वह वर्षा वाले बादल तुम पर भेज दे, और तुम्हारी ताकत में और इजाफा करे, और तुम गुनहगार होकर मुह न मोड़ो।

५३. उन्होंने कहा हे हूद! तू हमारे पास कोई दलील तो लाया नहीं और हम केवल तेरे कहने से अपने देवताओं को छोड़ने वाले नहीं और न हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं।

५४. बिल्क हम तो यही कहते हैं कि तू हमारे किसी देवता के बुरे झपेटे में आ गया है, उस ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं तो अल्लाह के सिवाय उन सब से अलग हूँ, जिन्हें तम साझीदार बना रहे हो ।

४४. अच्छा तुम सब मिल कर मेरे खिलाफ बुराई कर लो और मुझे कभी भी मौका न दो!

५६. मेरा भरोसा केवल अल्लाह तआला पर ही है, जो मेरा रब और तुम सब का रब है, जितने भी चलने-फिरने वाले हैं सबका मस्तक (पेशानी) वही थामे हुए है, बेशक मेरा रब बिल्कुल सीधे रास्ते पर है ।

وَإِلَى عَادٍ آخَاهُمْ هُوُدًا مِقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللهَ مَا لَكُمْ تِنْ اللهِ غَيْرُهُ النَّ اَنْتُمْ إِلَا مُفْتَرُونَ (90

يْقَوْمِ لَا ٱسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْزًا ﴿ إِنْ اَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ الَّذِي فَطَرَ فِي ﴿ آفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ا

وَيْقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمُ ثُوَّةَ تُوْبُوْآ اِكِيْهِ يُرُسِلِ السَّهَا ۚ عَلَيْكُمُ مِّهُ رَارًا وَ يَزِدُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَتِكُمُ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿ 3

اِنْ نَقُوُلُ اِلاَّاعُتَرْنِكَ بَعْضُ الِهَتِنَايِسُوَّءٍ \* قَالَ اِنِّنَ ٱشْهِدُاللَّهَ وَاشْهَدُوْاَ اَنِّنُ بَوِکْءٌ قِبَهَا تُشْوِرُكُوْنَ (هُوُ

مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْدُوْنِ جَبِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ 35 إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَفِى وَرَبِّكُمْ مَمَا مِنْ دَانَهَةٍ اِلْاهُوَ اٰخِنْ إِمَنَاصِيَتِهَا \* إِنَّ رَفِى عَلْ صِرَاطٍ مُسْتَقَيْدِهِ (36) ५७. फिर भी तुम मुँह फेरते हो तो फेरो, मैं तो तुम्हें वह पैगाम पहुँचा चुका जो देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था, मेरा रब तुम्हारी जगह पर दूसरे लोगों को कर देगा और तुम उसका कुछ भी न विगाइ सकोगे, वेशक मेरा रब हर चीज का मुहाफिज है।

१८. और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हम ने हूद को और उसके मुसलमान साथियों को अपनी ख़ास रहमत से नजात अता की, और हम ने उन सब को घोर (सख्त) अजाब से बचा लिया।

४९. यह थी आद की कौम, जिन्होंने अपने रब की आयतों को नकार दिया और उस के रसूलों की नाफरमानी की<sup>2</sup> और हर सरकञ्च नाफरमान के हुक्मों का पालन किया ।

**६०**. और दुनिया में भी उन के पीछे धिक्कार (लानत) लगा दी गई और क्यामत (प्रलय) के दिन भी,<sup>3</sup> देख लो आद की क्रौम ने अपने रब से कुफ्र (इंकार) किया, हूद की क्रौम आद पर लानत हो |

فَإِنْ تَوَلَّواْ فَقَلْ اَبْلَغُتُكُمْ مِّنَا أَدْسِلْتُ بِهَ اِلْيُكُمُّوْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّنْ قَوْمًا غَيْرَكُهْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهُ شَيْعًا ﴿ إِنَّ رَبِّنْ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظً ﴿ وَا

وَلَمَّا جَاءَ أَمُونَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ امْتُوامَعَهُ الْمَرَامَعَهُ الْمَرَامَعَهُ الْمَرَابِ عَلَيْظٍ (38)

ۘ وَتِلْكَ عَادُ<sup>يْن</sup>ِجَحَدُهُ إِبِلَيْتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْارُسُلَهُ وَاتَّبَعُوۡۤا اَمُوَكُلِّ جَبَّادٍعَنِيْدٍ ۞

وَٱنْبِعُوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ ۗ ٱلآَاِتَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمُواَلَابُعُدُّالِّيَادِ قَوْمِهُودٍ ۞

<sup>े</sup> सख़्त अज़ाब से मुराद वहीं तेज़ हवा का अज़ाब है, जिस के ज़रिये हजरत हूद की कौम 'आद' को तबाह कर दिया गया और जिस से हजरत हूद और उन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया गया ।

<sup>&#</sup>x27;आद' की ओर केवल एक नबी हजरत हूद ही भेजे गये थे, लेकिन यहाँ अल्लाह तआला ने फरमाया कि उन्होंने रसूलों की नाफरमानी की | इस से या तो यह मतलब हो कि एक रसूल को झुठलाना यह हुआ जैसे कि सभी को झुठलाया है, क्योंकि सभी रसूलों पर ईमान लाना फर्ज है या यह मतलब है कि यह समाज अपने कुफ और इंकार में इतनी बढ़ गयी थी कि अगर हजरत हूद के बाद कई रसूल भी भेजते तो यह समुदाय (कौम) सब को झुठलाता और इस से कभी यह उम्मीद नही थी कि वह किसी भी रसूल पर ईमान ले आता, या मुमिकन है कि और भी नबी भेजे गये हों और उस समुदाय ने हर एक को झुठलाया हो |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी, नेकी के कामों से महरूम और लोगों की तरफ से लानत और बिलगाव (मलामत), दुनिया में यह लानत इस तरह कि ईमानवालों में इन का बयान हमेशा लानत और विलगाव के रूप में होगा और क्रयामत में इस तरह कि वहाँ सभी के सामने जिल्लत और रुसवाई का सामना करेंगे और अल्लाह के अजाव में फसेंगे।

६१. और समूद की कौम की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा, उस ने कहा कि हे मेरी कौम के लोगो! तुम अल्लाह की इवादत (वंदना) करो, उस के सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी ने तुम्हें धरती से पैदा किया है, और उसी ने तुम्हें इस धरती पर बसाया है, इसलिए तुम उस से माफी मांगो और उस की तरफ तौवा करो, वेशक मेरा रब तौवा को कुबूल करने वाला निकट है।

६२. उन्होंने कहा ऐ सालेह! इस से पहले हम तुम से बहुत-सी उम्मीदें लगाये हुए थे, क्या तू हमें उनकी इबादत से रोकता है, जिनकी पूजा- अर्चना (इबादत) हमारे बाप-दादा करते चले आये, हमें तो इस दीन में शक है, जिस की तरफ तू हमें बुला रहा है।

६३. उस ने जवाब दिया कि हे मेरी कौम के लोगो! जरा बताओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी ख़ास दलील पर हुआ और उस ने मुझे अपने पास से रहमत अता की हो, फिर अगर मैंने उस की नाफरमानी की तो कौन है जो उस के सामने मेरी मदद करे? तुम तो मेरे नुक्रसान ही में इजाफा कर रहे हो।

وَإِلَىٰ ثَنُوْدَ اَخَاهُمُ طِيطًا مِقَالَ لِفَوْمِ اعْبُدُوا الله مَالكُمْ قِن إلهِ عَيْرُهُ الْهُ وَانشَاكُمْ قِن الْأَرْضِ وَاسْتَغْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوْبُوْآ الْيُهِ النَّذَيِّ فَيْدِيْهُ فَيْجِيْبٌ (١٠)

قَالُوا يُصْلِحُ قَدُاكُنُتَ فِيْنَا مَرُجُوًّا قَبُلَ لَهُذَآ اَتَنْهَائِنَاۤ اَنْ نَعْبُدُمَا يَعْبُدُ اٰبَاۤ أَوُنَا وَإِنَّنَا لَغِىٰ شَكِّ قِبَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ مُورِيْبٍ ﴿ ﴿

قَالَ يَقَوْمِ آرَءَ يُنْمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ قِنْ رَّيِّنْ وَ الْمَنِيُ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ حَصَيْتُهُ اللهِ عَنْ يُلُونُونَى غَيْرَ تَخْسِيْرٍ (6)

<sup>े</sup> यानी शुरू में तुम्हें धरती से पैदा किया, वह इस तरह कि तुम्हारे वाप आदम की पैदाईश्व मिट्टी से हुई और सभी इंसान आदम के वंश्व में पैदा हुए, इस तरह सभी इंसानों की पैदाईश्व धरती से हुई, या इस का मतलब है कि तुम जो कुछ खाते-पीते हो सब धरती से पैदा होता है और उसी खूराक से वीर्य (मनी) बनता है, जो मां के गर्भाश्वय (रिहम) में जाकर इंसान के वजूद का सबब बनता है।

यानी पैगम्बर अपनी कौम में चूिक किरदार, अखलाक, इंसाफ और सच्चाई में बेहतर होता है, इसलिये कौम की उस से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, इसी सबब हजरत सालेह की कौम ने भी उन से यह कहा, लेकिन तौहीद की दावत देते ही उन की उम्मीदों का यह केन्द्र (मरकज) उनकी आखों का कौटा बन गया और उस दीन में शक का इजहार किया जिसकी तरफ हजरत सालेह उन्हें बुला रहे थे, यानी दीन तौहीद का !

६४. और ऐ मेरी कौम वालो! यह अल्लाह की भेजी हुई ऊटनी है, जो तुम्हारे लिये एक मोजिजा है, अब तुम इसे अल्लाह की धरती पर खाती हुई छोड़ दो और उसे किसी तरह की तक्लीफ न पहुँचाओ, वरना जल्द ही तुम्हें अजाब पकड़ लेगा।

६४. फिर भी उन लोगों ने उस ऊंटनी के पैर काट कर (मार डाला), इस पर सालेह ने कहा कि अच्छा तो तुम अपने घरों में तीन दिन तक रह लो, यह बादा झूठा नहीं है ।

६६. फिर जब हमारा आदेश आ पहुंचा, हम ने सालेह और उन पर ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से उस से भी बचा लिया और उस दिन के अपमान से भी, बेशक तुम्हारा रव ताकत वाला और जबरदस्त है।

६७. और जालिमों को बड़ी तेज कड़क ने आ दबोचा, फिर तो वह अपने घरों में मुँह के बल मरे पड़े हुए रह गये।

६८. इस तरह कि जैसे वे वहाँ कभी आबाद न थे होिश्यार रहो कि समूद की क्रौम ने अपने रब से कुफ़ किया, सुन लो! उन समूद वालों पर लानत है।

६९. और हमारे भेजे हुए रसूल इव्राहीम के पास खुशखबरी लेकर पहुँचे और सलाम कहा

وَيْقَوْمِ هٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُ ايَةً فَنَارُوْهَا تَاكُلُ فِنَ اَرْضِ اللهِ وَلا تَسَنُّوْهَا بِسُوَّء فَيَاْخُذَ كُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۞

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ آيَّامِر ﴿ ذَٰ لِكَ وَعُنَّ غَيْدُ مَكْنُوْفٍ (٥٥

فَلَمَّاجَآءَ اَمُرُنَا نَجَيْنُنَا طِيلِحًا وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا مَعَهٔ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَمِنْ خِذْي يَوْمِهِذٍ ا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ (6)

وَ اَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَادِهِمْ جُثِيدِيْنَ (َثُ

كَانَ لَّمْ يَغْنُوْا فِيْهَا ﴿ أَلَاۤ إِنَّ ثُمُوْدَاْ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ﴿ أَلَا بُعْنَا الِّشَمُوْدَ ﴿ فَا

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيْمَ بِالْبُشْرَى

<sup>&#</sup>x27; यह वही ऊंटनी है जो अल्लाह तआ़ला ने उन की माँग पर उनकी आखों के सामने एक पहाड़ या चट्टान से निकाली, इसीलिये उसे 'अल्लाह की ऊंटनी' कहा गया है, क्योंकि वह सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चमत्कारिक (मोजिजाना) रूप से ख़िलाफे आदत जाहिर हुई थी, उस के लिये उन्हें कह दिया गया था कि इसे तकलीफ न पहुँचाओ, वरना तुम अल्लाह के अजाब की पकड़ में आ जाओगे!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह हकीकत में हजरत लूत और उनकी कौम की घटना का एक हिस्सा है, हजरत लूत, हजरत इब्राहीम के चाचा के बेटे थे, हजरत लूत की बस्ती 'मृत्यु सागर' के दक्षिण-पूर्व में थी, जबिक हजरत इब्राहीम के फिलिस्तीन में निवास कर रहे थे, जब हजरत लूत की कौम को खत्म करने का फैसला कर लिया गया तो उनकी तरफ फिरिस्ते भेजे गये, ये फिरिस्ते लूत की कौम की तरफ जाते बक्त रास्ते में हजरत इब्राहीम के वे पास ठहरे और उन्हें पुत्र की खुशखबरी दी।

उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया और बिना किसी ताख़ीर के गाय का भूना हुआ बच्चा ले आये।

90. अब जो देखा कि उन के तो हाथ भी उसकी तरफ नहीं पहुंच रहे, तो उन्हें अंजान पाकर दिल ही दिल में उन से खौफजदा होने लगे<sup>2</sup> उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे हुए आये हैं।

७१. और उसकी बीवी जो खड़ी हुई थी वह हैंस दी³ तो हम ने उसे इसहाक़ की और उस के वाद याक़ब की ख़ुशख़बरी दी |

७२. वह कहने लगी आह वदनसीबी! मेरे यहाँ औलाद हो सकती है, मैं ख़ुद बुढ़िया और मेरे शौहर भी बड़ी उम्र के हैं, यह बेशक बड़ी ताज्जुब की बात है ।⁴ قَالُوا سَلْمًا ﴿ قَالَ سَلْمٌ فَمَا لِبِكَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْنٍ ﴿

فَلَتَنَا رَأَ آيْدِينَهُمْ لاَ تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَٱوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً \* قَالُوْا لاَ تَخَفْ اِنَّاۤ ٱرْسِلْنَاۤ اِلْ قَوْمِ لُوْطٍ (أُنَّ

> وَامُرَاتُهُ قَالِمِهُ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَهَا بِاللَّهِ وَمِنْ وَرَآءِ اللَّهِ يَعْقُرْكِ (١٠)

> قَالَتُ يُويُلَنِّي ءَالِنُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هٰذَا

بَعْلِنْ شَيْخًا ﴿إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿

<sup>े</sup> हजरत इब्राहीम मेहमानों का बहुत सत्कार (मेहमानी) करते थे, वह यह नहीं समझ सके कि यह फरिश्ते हैं जो इंसान की शक्ल में आये हैं और खाते-पीते नहीं हैं बल्कि उन्होंने उन्हें मेहमान समझा और फौरन मेहमानों की सेवा-सत्कार के लिये वछड़े का भुना हुआ गोश्त उन की सेवा में प्रस्तुत (पेश) किया, इस से यह भी पता चलता है कि मेहमानों से पूछने की जरूरत नहीं बल्कि जो मिले खिदमत में पेश कर दिया जाये।

हजरत इब्राहीम ने जब देखा कि उन के हाथ खाने की चीजों की तरफ नहीं वढ़ रहे हैं तो उन्हें डर महसूस हुआ, कहते हैं कि उन के यहाँ यह बात मश्रहूर थी कि आया हुआ मेहमान अगर खाने का फायेदा न उठाये तो समझा जाता था कि आने वाला मेहमान अच्छे इरादे से नहीं आया है, इस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के पैगम्बरों को गैव का इल्म नहीं होता, अगर इब्राहीम अस्थ गैव के जानने वाले होते तो बछड़े का भुना हुआ गोश्त भी न लाते और उन से डरते भी नहीं।

उहारत इब्राहीम की बीवी क्यों हैसी? कुछ लोग कहते हैं कि लूत की कौम के फसाद से वह भी अवगत थी, उन की तबाही की खबर पाकर वह भी खुश हुई | कुछ कहते हैं कि इसलिये हैसी आयी कि देखो आकाश्व से उन की तबाही का फैसला हो चुका है और यह कौम अब भी बेफिक्र है, और कुछ कहते हैं कि इस हैसने का सम्बन्ध उस खुश्ख बरी से है जो फरिश्तों ने इस बूढ़े जोड़े को दी |

<sup>4</sup> यह बीवी हजरत सारह थीं, जो खुद भी बूढ़ी थीं और उनके बौहर हजरत इवाहीम भी बूढ़े थे. इसिलये ताज्जुब एक आम बात थी, जिसे उन्होंने जाहिर किया।

391

७३. (फरिश्तों ने) कहा कि क्या तू अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रही है, तुम पर हे इस घर के लोगो! अल्लाह की रहमत और उस की बरकतें उतरे, वेश्वक अल्लाह ही के लिये सारी हम्द और शान हैं।

७४. जब इब्राहीम का डर खत्म हो गया और उसे खुशखबरी भी पहुँच चुकी तो हम से लूत की कौम के बारे में कहने सुनने लगे।

७५. बेशक इब्राहीम बहुत साविर और नरम दिल और अल्लाह की तरफ झुकने वाले थे।

७६. हे इब्राहीम! इस इरादे को छोड़ दो, आप के रब का हुक्म आ पहुँचा है, और उन पर न लौटाये जाने वाले अजाव जरूर आने वाले हैं।

७७. और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास पहुँचे तो वह उन के सबब बहुत दुखी हो गये, और दिल ही दिल में दुखी होने लगे और कहने लगे कि आज का दिन बहुत दुखों का दिन है ∤

७८. और उसकी कौम उस की तरफ दौड़ती हुई आई, वह तो पहले ही से बुराईयों में लीन थी, (लूत ने) कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगो! ये हैं मेरी बेटिया जो तुम्हारे लिये बहुत पाक हैं, अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रूखा न करो, क्या तुम में एक भी भला आदमी नहीं है | قَالُوْا اَتَعْجَيِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ الْبَيْتِ وَإِنَّهُ حَمِيْكٌ مَجَيْدٌ وَاللهِ

فَلَتَنَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرْهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوْطٍ 10

إِنَّ إِبْرَهِيْهِ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِينًا 3

يَالِبُوهِيْمُ اَغِرِضْ عَنْ هٰنَا اَاِنَّهُ قَدُ جَآءَ اَمُرُ رَبِّكَ ءَوَ اِنَّهُمُ الِيُهِمْ عَنَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِنَّى ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بهمْ ذَرْعًا وَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْتُ ﴿ ﴿ ﴾

وَجَاءَةُ قُومُهُ يُهُرَعُونَ اِلَيْهِ ﴿ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوا يَعْمَدُونَ السَّيِّاتِ ﴿ قَالَ يُقَوْمِ هَوُّلاَءِ بَنَا إِنَّ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَا تَقُوااللهَ وَلا تُخْذُونِ فِي ضَيْفِيْ ﴿ اَكِيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدً ﴾

ا والمربية (अहले वैत) (घर वाले) कहा है और उन्हें बहुवचन (जमा) عليه से मुखातब किया है, जिस से एक बात तो यह साबित हो गई कि अहले बैत' में किसी भी इंसान की बीवी सब से पहले शामिल होती है, दूसरी यह कि अहले बैत के लिए बहुवचन का इस्तेमाल करना भी जायेज हैं। जैसाकि सूर: अहजाव आयत नं ३३ में अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह अब की पाकीजा वीवियों को भी अहले वैत कहा है और उन्हें पुरूषवाचक बहुवचन सर्वनाम (जमा-मुजक्कर) से खिताब भी किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस बातचीत से मुराद यह है कि हजरत इब्राहीम ने फरिश्तों से कहा कि जिस बस्ती को तबाह करने तुम जा रहे हो उसी में हजरत लूत भी मौजूद हैं, जिस पर फरिश्तों ने जवाब दिया "हम जानते हैं कि लूत भी वहीं रहते हैं, लेकिन हम उन को और उन के परिवार को सिवाय उन की बीवी के बचा लेंगे । (सूर: अल-अनकबूत, ३२)

सूरतु हूद-११

७९. उन्होंने जवाब दिया कि तू अच्छी तरह जानता है कि हमें तो तेरी बेटियों पर कोई हक ही नहीं और तू हमारी असल मर्जी से अच्छी तरह वाकिफ है ।

६०. (लूत ने) कहा कि काश कि मुझ में तुम से लड़ने की ताकत होती या मैं किसी मजबूत पनाह में होता ।

द्रि. अब (फ़रिश्तों ने) कहा हे लूत! हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, नामुमिकन है ये कि तुझ तक पहुँच जायें, बस तू अपने घरवालों को लेकर कुछ रात रहते निकल खड़ा हो, तुम में से किसी को मुड़ कर भी नहीं देखना चाहिये, सिवाय तेरी बीबी के, इसलिये कि उसे भी वहीं पहुँचने बाला है जो सब को पहुँचेगा, वेशक उनके बादे का बबत सुबह का है, क्या सुबह विल्कुल करीब नहीं?

**६२.** फिर जब हमारा आदेश आ पहुँचा, हम ने उस वस्ती को उलट-पलट कर दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और उन पर कंकड़ीले पत्थरों की बारिश्व की जो तह पर तह थे।

द्भ. तेरे रब की तरफ से चिन्हित (निशानजदा) थे और वे उन जालिमों से जरा भी दूर न थे !

८४. और (हम ने) मदयन वालों की तरफ उन के भाई शुऐब को (भेजा) उस ने कहा हे मेरी कौम के लोगो! अल्लाह की इवादत करो उस के सिवाय तुम्हारा कोई मावूद नहीं, और तुम नाप-तौल में भी कमी न करों, मैं तुम्हें ख़ुशहाल देख रहा हूँ, और मुझे तुम पर घेरने वाले दिन के अजाब का डर भी है। قَانُوْالَقَلُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ حَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُوِيْلُ ۞

> قَالَ لَوْ اَنَّ لِنْ بِكُمْ قُوْقًا اَوْ اَوِ ثَى اِلْ رُكُنِي شَمِنِيدِ ﴿

قَالُواْ يِلُوُهُ إِنَّا رُسُلُ رَتِكَ لَنْ يَصِلُوَا إِلَيْكَ فَاسُرٍ بِاهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمُ اَحَنَّ إِلَّا امْوَاتَكَ ا إِنَّهُ مُصِيْبُهُامَا آصَابَهُمْ اللَّ مَوْعِدَهُمُ الشَّبْحُ وَآلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيْبٍ ( ﴿ اللَّهِ مَا السَّبْحُ وَالْفَائِحُ بِقَرِيْبٍ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّ

فَلَتُهَا جَآءَ ٱمُوْنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَٱمُطَوْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً فِنْ سِخِيْلِ هُ مَنْضُودٍ ﴿ فَعُ

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظّلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿ وَإِلَّى مَدُيْنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ وَوَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّيَ اَللَّمُ مِخَيْدٍ وَإِنْيِ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيْطٍ ﴿

गतौहीद की दावत देने के बाद उस कौम में जो खुली चारित्रक (अखलाकी) खराबी नाप-तौल में कमी की थी उस से उन्हें रोका | उन का यह अखलाक था कि अगर कोई उन के पास कोई चीज बेचने के लिये आता तो उस से ज़्यादा चीज ले लेते और अगर कोई ग्राहक खरीदने आता तो उस से नाप-तौल में कमी करते |

६५. ऐ मेरी कौम के लोगो! नाप-तौल इंसाफ से पूरा-पूरा करो, लोगों को उनकी चीजें कम न दो, और जमीन में फ़साद और ख़राबी न मचाओ |

**६६.** अल्लाह तआला का हलाल किया हुआ बाकी फायेदा तुम्हारे लिये बहुत ही अच्छा है अगर तुम ईमानदार हो<sup>।</sup> मैं कोई तुम्हारा निगरी (और हकदार) नहीं हैं।

**६७**. उन्होंने जवाब दिया कि हे शुऐब! क्या तेरी सलात² तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बुजुर्गों के देवताओं को छोड़ दें और हम अपने माल में जो कुछ करना चाहे उस का करना भी छोड़ दें, तू तो बड़ा समझदार और नेक चलन है |

इ.इ. कहा कि ऐ मेरी क्रौम! देखों तो अगर मैं अपने रव की तरफ से खुला सुवूत लिए हुए हूँ और उस ने अपने पास से अच्छी रोजी दे रखी है, मेरी कभी यह मर्जी नहीं कि तुम्हारा खिलाफ करके खुद उस चीज की तरफ झुक जाऊ जिस से तुम्हें रोक रहा हूँ, मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर सुधार करने का ही है, और मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मैं आकर्षित है।

५९. और ऐ मेरी कौम (के लोगो)! कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरे विरोध में आकर उन अजाबों के पात्र (मुस्तिहक) हो जाओ जो नूह की कौम और हूद की कौम और सालेह की कौम को आयी<sup>3</sup> और लूत की कौम तो तुम से जरा भी दूर नहीं । وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْارْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ ٤٤

بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ تَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِدِيْنَ هَا وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ 80

قَالُوا لِشُعَيْبُ اَصَلَوْتُكَ تَامُرُكَ اَنْ نَتُوكَ مَا يَعْبُدُ اَبَا وَنَ آوُ اَنْ نَفْعَ لَى فَنَآمُوالِنَا مَا نَشَوُّ اللَّا اللَّهِ لَائْتَ الْعَلِيْمُ الرَّشِيدُ (8)

قَالَ يُقَوْمِ اَرَءَيُتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنُ ذَيِّ وَرَزَقِنَ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴿ وَمَا أَدِيدُ اَنُ أَنُ الْخَالِفُكُمُ إلى مَا آنُهُ لَكُمْ عَنْهُ ﴿ إِنْ أُدِيدُ اِلاَ الْإِلَا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴿ وَمَا تَوْفِيْقِنَّ إِلاَّ إِلَيْهِ مَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيْبُ ( \* \* )

وَيْقَوْمِ لَا يَجْرِمَنْكُمْ شِقَاقَ أَنْ يُّضِيْبَكُمْ قِنْكُ مَا آصَابَ قَوْمَ نُوْجِ آوْقَوْمَ هُوْدٍ آوْ قَوْمَ طَلِحِ 4 وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿

<sup>े</sup> بَيْتُ اللّٰهِ सुराद वह फायेदा है जो नाप-तौल में किसी तरह की कमी किये बिना ईमानदारी के साथ सौदा देने के बाद हासिल होता है, यह चूिक हलाल और पाक है और अज व सवाब भी इसी में है, इसलिये अल्लाह का वाकी कहा गया है।

से मुराद इबादत, धर्म या क़ुरआन पढ़ना है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी उन का मकाम तुम से दूर नहीं, या उस सबब मैं तुम से दूर नहीं, जो उन के ऊपर अजाब का सबब बना।

९०. और तुम अपने रब से मगफिरत तलब करो और उसकी तरफ झुक जाओ, यकीन करो कि मेरा रब बहुत रहम और बहुत प्रेम करने वाला है ।

९१. उन्होंने कहा हे शुऐब! तेरी ज़्यादातर बातें हमारी समझ में नहीं आती, और हम तो तुझे अपने अंदर बहुत कमजोर पाते हैं, अगर तेरे कबीले का आँदर न होता तो हम तो तुझे पथराव कर देते,। और हम तुझे कोई बाइज़्जत इंसान नहीं समझते।

९२. उन्होंने जवाब दिया कि हे मेरी कौम के लोगो! क्या तुम्हारे नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज्यादा बाइज्जत हैं कि तुम ने उसे पीठ के पीछे डाल दिया है, बेशक मेरा रब जो कुछ तुम कर रहे हो सब को घेरे हुए हैं |

وَيُقُوْمِ اغْمَالُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنْ عَامِلُ مُسُونًا अब तुम وَيَقُوْمِ اغْمَالُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنْ عَامِلُ مُسُونًا अपनी जगह पर काम किये जाओ, मैं भी कॉम कर रहा है, तुम्हें अनकरीब मालूम हो जायेगा कि किस के पास वह अजाब आता है जो उसे अपमानित (जलील) कर दे और कौन है जो झूठा है? तुम इंतेजार करो और मैं भी त्म्हारे साथ इंतेजार कर रहा है।

९४. और जब हमारा हुक्म (अजाब) आ पहुँचा, हमने शुऐव को और उनके साथ सभी ईमानवालों को अपनी ख़ास रहमत से नजात अता की और जालिमों को कड़ी चिंघाड़ के अजाब ने आ दबोचा, अस से वह अपने घरों में औंधे पड़े हुए वाकी रह गये।

وَاسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُكَّرَتُوبُوْآ إِلَيْهِ ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَّدُودٌ (%

قَالُوا يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّهَا تَقُولُ وَإِنَّا لِنَزْبِكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلُولًا رَهُطُكَ لَوَجَهُنْكُ (وَمَا آنُتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ (9)

قَالَ لِفَوْمِ أَرَهُ طِنَّ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴿ وَاتَّخَذْتُهُوهُ وَرَّآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴿ إِنَّ رَبِّي بِهَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92)

تَعْلَمُونَ لا مَنْ يَأْتِينُهِ عَنَ اللَّهُ يُخُونِهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ مْ وَارْتَقِبُوْآ إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ (9)

وَلَمَّا جَاءَ أَمُونَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ قِنَاء وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ خِيْدِينَ ﴿

<sup>।</sup> हजरत श्रुऐब का वंश्व कहा जाता है कि उनका मददगार नहीं था, लेकिन वह कवीला कुफ (अधर्म) और शिर्क में अपनी कौम के साथ था, इसलिये अपना सहधर्मी (हम मजहब) होने के सबब उस जाति का एहतेराम, इसलिए हजरत श्रुपेव के साथ कड़ा अखलाक और उन्हें नुक्रसान पहुँचाने में रुकावट था।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसी चीख-चिघाड़ से उन के दिल टुकड़े-टुकड़े हो गये और वे मर गये, उस के बाद भूकम्प (जलजला) भी आया, जैसाकि सूर: आराफ-९१ और सूर: अनकबूत-३७ में है ।

भाग-१२ | 395 | 11-14

سورة هود ١١

९५. जैसेकि वह उन घरों में कभी बसे ही न थे, होशियार रहो, मदयन के लिये भी वैसी ही दुरी हो जैसी दुरी समृद की हुई।

९६. और बेशक हम ने ही मुसा को अपनी आयतों और रौञ्चन दलीलों के साथ भेजा था !

९७. फिरऔन और उसके मुखियाओं की तरफ, फिर भी उन लोगों ने फिरऔन के हुबमों की इत्तेबा की और फिरऔन का कोई हक्स जायेज और ठीक था ही नहीं।

९८. वह तो क्रयामत (प्रलय) के दिन अपनी जाति का अगवा बनकर उन सब को नरक में जा खड़ा करेगा। वह बहुत बुरा घाट है,2 जिस पर ला खडे किये जायेंगे ।

९९. और उन पर इस दुनिया में भी लानत हुई और क्यामत के दिन भी, कितना बरा इंआम है जो दिया गया ।

१००. बस्तियों की यह कुछ ख़बर जो हम तेरे सामने बयान कर रहे हैं, उन में से कुछ मौजूद हैं और कुछ कटी फसल की तरह हो गयाँ हैं।

१०१. और हम ने उन पर कोई ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि खुद ही उन्होंने अपने ही ऊपर जलम किया, और उन्हें उनके देवताओं ने कोई फायेदा नहीं पहुँचाया, जिन्हें वे अल्लाह के सिवाय पुकारते थे, जबिक तेरे रब का हबम आ पहुँचा, बल्क उन्होंने उनका नकसान ही बढा दिया ।

كَانَ لَكُمْ يَغْنُوا فِيْهَا مِأْلًا بُعْدًا لِبَكْ يَنَ كَمَا بَعِنَ تُ ثَبُودُ (95)

وَلَقَالُ ٱزْسَلْنَا مُوْسِي بِأَيْتِنَا وَسُلْطِنِ مُّبِينِينَ ﴿ ﴾

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاتَّبُعُوْآ اَمْرَ فِرْعُوْنَ عَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ 🐨

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيبَةِ فَأَوْرِدَهُمُ النَّارَا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98)

وَٱتَّبِعُوا فِي هٰنِ ﴿ لَعُنَاةً وَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ بِئُسَ الزِفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿

> ذلك مِنْ آثَمَاء الْقُرِى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَايِمُ وَحَصِيْلٌ ١٠٠٠

وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوٓا انْفُسَهُمْ فَهَا اغْنَتْ عَنْهُمْ أَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَنْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَتَا جَآءَ أَمُو رَبِّكَ ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَبِيْبِ (0)

ग्यानी फिरऔन जिस तरह दुनिया में उसका अगुवा और मुखिया था, क्रयामत के दिन भी यह आगे-आगे ही होगा और अपनी कौम को अपने नेतृत्व (रहनुमाई) में नरक में लेकर जायेगा ।

पानी के घाट को कहते हैं, जहां प्यासे जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन यहां नरक को مَرْدُودٌ कहा गया है, مَرْدُودٌ वह जगह या घाट यानी नरक जिस में लोग ले जाये जायेंगे यानी जगह भी बरा और जाने वाले भी बरे

सूरतु हूद-११

१०२. और तेरे रब की पकड़ का यही नियम है. जबकि वह वस्तियों में रहने वाले जालिमों को पकड़ता है, वेशक उस की पकड़ दखदायी और सख्त कड़ी है ।

903. बेशक इस में उन लोगों के लिये नसीहत है. जो क्यामत (प्रलय) के अजाब से डरते हैं. वह दिन जिस में सब लोग जमा किये जायेंगे और वह, वह दिन है जिस में सब हाजिर किये जायेंगे ।

90४. और उसे हम जो देर करते हैं, वह सिर्फ एक मक़र्रर वक्त तक के लिये है।

१०४. जिस दिन वह आ जायेगी किसी को हिम्मत न होगी कि अल्लाह की इजाजत के विना कोई वात भी कर ले. तो उन में से कोई बदनसीब होगा और कोई ख़श्चनसीव ।

१०६. तो जो बदनसीव हए वे नरक में होंगे, वहाँ उनकी धीमी और ऊची चीख़ होगी।

१०७. वे वहीं हमेशा रहने वाले हैं, जब तक आकाश और धरती वरकरार रहें! सिवाय उस वक्त के जो तुम्हारे रब की मर्जी हो, बेशक तेरा रब जो कछ चाहे कर डालता है !

१०८. और जो खुशनसीय किये गये, वे स्वर्ग में होंगे जहां वे हमेशा रहेंगे जब तक आकाश और धरती बाकी रहे, लेकिन जो तेरा रव चाहे, यह न खत्म होने वाली बखिशश है।

وَكُذِيكَ آخُذُ رَبِّكَ إِذَآ اَخَنَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةُ وَانَّ آخُذُهُ ٱلِّيمُ شَدِيدٌ ١٠٥٠ ظَالِمَةُ مُن يُدُّ ١٠٥٠

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيَةً لِيَسُ خَافَ عَذَابَ الْأَخِرَةِ وَذَٰلِكَ يَوْمُ مُجُوعٌ ﴿ لَهُ النَّاسُ وَ ذٰلِكَ يُومُ مُّشْهُودٌ (١٠٥

وَمَا نُؤَخِرُهُ إِلَّا لِأَجِلِ مَّعُدُودِ إِنَّهُ

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَ فَينْهُمْ شَقِقٌ وَسَعِيدٌ ﴿ وَا

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِنْهَا زَفَدُو وَشَهِرَقُ (١٥٥)

خْلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّيْوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُورُنُ (١٥٥)

وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَغِي الْجَنَّاةِ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوْتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ مُعَطَّاءً غَيْرَ مَجْنُ وَذِ (108

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> इन लफ्जों से कुछ लोगों में यह भ्रम हुआ है कि काफिरों के लिये नरक का अजाब **दायमी नहीं** है, बल्कि एक बक्त तक है यानी जब तक धरती और आकाश का वजद रहेगा, लेकिन यह बात सही नहीं है क्योंकि यहां ما دامت السمارات و الأرض अरब वासियों की रोजआना बोलचाल और मुहाविरे के अनुसार (मुताबिक) उतरा है।

**१०९.** इसलिये आप उन चीजों से शको शुब्हा में न रहें, जिन्हें ये लोग पूज रहे हैं, उनकी इबादत तो इस तरह है जिस तरह इनके बुजुर्गों की इस से पहले थी, हम उन सब को पूरा-पूरा हिस्सा बिना कमी के देने वाले ही हैं।

**११०**. बेशक हम ने मूसा को किताब अता की, फिर उस में इिह्तिलाफ किया गया, अगर पहले ही आप के रब की बात लागू न हो गई होती तो निश्चय ही उनका फैसला कर दिया जाता, उन्हें तो इस में शक लग रहा है (ये तो दुविधा में हैं)

999. और बेशक उन में से हर एक को (जव उन के सामने जायेगा तो) आप का रब उसे उस के अमलों (कर्मों) का पूरा बदला अता करेगा, बेशक वे जो कुछ कर रहे हैं उन से वह बाखबर है |

997. बस आप अडिग रहिये जैसािक आप को हुन्म दिया गया है, और वे लोग भी जो आप के साथ तौना (क्षमा-याचना) कर चुके हैं। होशियार! तुम हद से न बढ़ना, अल्लाह तुम्हारे सारे अमलों को देख रहा है।

99३. और देखो जालिमों की तरफ़ कभी न झुकना, वर्ना तम्हें भी आग की लौ लग जायेगी,<sup>2</sup> और अल्लाह के सिवाय तुम्हारी मदद करने वाला न खड़ा हो सकेगा और न तुम्हें मदद दी जायेगी।

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَّا يَعْبُكُ هَوَّكَمْ مَا يَعْبُكُ وْنَ الْاَكُمَا يَعْبُكُ ابَالَّهُ هُمْضِ قَبْلُ \* وَإِنَّا لَهُوَ فُوهُمُ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿ أَنَّ

وَلَقَلْ الْتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَ الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَ الْمَوْسَ وَلَوْلَا كَلِيمَةُ سَبَقَتْ مِنْ ذَيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ اللَّهِ وَالْقَهُمُ لَكِفْى شَلِقِ مِنْـنُهُ مُونِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

وَإِنَّ كُلًّا لَيْنَا كَيُوَقِيْنَكُهُ مُّ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيئُرُّ ﴿ اللهِ

فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَكَنْ تَابَ مَعَكَ وَكَنْ تَابَ مَعَكَ وَكَنْ تَابَ مَعَكَ وَكَنْ تَطْغُوا مِلْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ (١١)

وَلَا تَوْلَنُوْٓا إِلَى الَّذِينُنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴿ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ ثُقَرَ لَا تُنْصَرُونَ ﴿١١

<sup>े</sup> इस आयत में नबी 🏂 और ईमानवालों को एक तो मजबूत रहने की नसीहत दी जा रही है, जो दुश्मन का सामना करने के लिये एक बहुत बड़ा हथियार है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसका मतलब यह है कि जालिमों के साथ नर्मी और तारीफ करके उन से मदद न लो | इस से उनको यह एहसास होगा कि जैसे तुम उनकी दूसरी वातों को भी प्यारा समझते हो | इस तरह यह तुम्हारा एक बड़ा गुनाह बन जायेगा जो तुम्हें भी उन के साथ नरक की आग का हकदार बना सकता है |

सूरतु हूद-११

99४. और दिन के दोनों किनारों में नमाज कायम रख और रात की कई घड़ियों में भी,<sup>1</sup> वेशक नेकियां बुराईयों को दूर कर देती है,<sup>2</sup> यह नसीहत है नसीहत हासिल करने वालों के लिये।

99४. और आप सब्न कीजिये, बेशक अल्लाह (तआला) नेकी करने वालों का फल बरबाद नहीं करता।

99६. तो क्यों न तुम से पहले के युग के लोगों में से ऐसे भलाई करने वाले लोग हुए जो धरती में फसाद फैलाने से रोकते, सिवाय उन कुछ के जिन्हें हम ने उन में से नजात अता की थी, जालिम लोग तो उस चीज के पीछे पड़ गये, जिस में उन्हें सम्पन्नता (आसूदगी) दी गई थी और वे पापी थे।

وَاقِيمِ الصَّلَوٰةَ طَرَقِ النَّهَادِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّذِلِ ا إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُذُهِبْنَ السَّيِّاٰتِ الْأَلِكَ ذِكْرُى لِلذَّرَكِرِيْنَ ﴿أَنَّ

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينِعُ آجْرَالُمُحْسِنِيْنَ (11)

فَكُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوُنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ الَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ءَ وَاتَّبَعَ الَّذِي يُنَ ظَلَمُوُا مَا اَثْوِفُوا فِيْهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِيْنَ ﴿١١

प्रोनों किनारों से मुराद कुछ ने सुबह और मगरिब (सूर्यास्त), कुछ ने सिर्फ इश्वा (रात्रि) और कुछ ने मगरिब (सूर्यास्त) और इश्वा दोनों का बक्त लिया है | इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि मुमिकन है कि यह आयत मेराज से पहले उतरी हो, जिस में पौच नमाजें फर्ज की गयी, क्योंकि इस से पहले केवल दो ही नमाजें फर्ज थीं, एक सूरज निकलने से पहले और एक सूरज इबने से पहले और रात के पिछले हिस्से में तहज्जुद की नमाज, फिर तहज्जुद की नमाज आम मुसलमानों से माफ कर दी गई, फिर उस तहज्जुद नमाज की फरजियत कुछ के कौल के अनुसार आप से भी ख़त्म कर दी गई | (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जिस तरह से हदीसों में भी इसको तफसील से बयान किया गया है | जैसे "पाच नमाजें, जुमअ: (शुक्रवार) से जुमअ: (शुक्रवार) तक और रमजान से दूसरे रमजान तक, इन के बीच होने वाले गुनाहों को दूर कर देने वाले हैं, अगर बड़े गुनाह से बचा जाये" (सहीह मुस्लिम किताबुत तहारत.....) एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह द्व ने फरमाया:

<sup>&</sup>quot;बताओ! अगर तुम में किसी के दरवाजे के सामने एक बड़ी नहर बहती हो, वह हर दिन उस में पांच बार गुस्ल करता हो, क्या उस के जिस्म पर उस के बाद मैल-कुचैल बाकी रह जायेगी।" सहाबा (आप के साथियों) ने जवाब दिया, "नहीं" आप ﷺ ने फरमाया :

इसी तरह पांच नमाजें हैं, उन के जरिये अल्लाह तआला गुनाहों और गल्तियों को मिटा देता है। (सहीह बुखारी, किताबुल मवाकीत, बाबुस्सलवातिल खमसे कएफारतुन (और) मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाबुल मश्रये इलस्सलाते तुमहा विहिल खताया व तुरफआ विहिद दरजातु)

११७. आप का रब ऐसा नहीं कि किसी वस्ती को जुल्म से तबाह कर दे, जबिक वहाँ के लोग परहेजगार हों ।

99 इ. और अगर आप का रब चाहता तो सब लोगों को एक रास्ते पर एक उम्मत कर देता, वे तो हमेशा (सदैव) मुखालफत करने वाले ही रहेंगे |

१९९ सिवाय उन के जिन पर आप का रव रहम करे, उन्हें तो इसीलिये पैदा किया है, और आप के रब की यह बात पुरी है कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सब से भर दैगा

१२०. और रसलों की सब हालतें हम आप के सामने आप के दिल के सुकृत के लिए बयान कर रहे हैं, आप के पास इस सूर: (अंश) में भी हक पहुँच चुका, जो नसीहत और उपदेश (बाज) है ईमानवालों के लिए ।

१२१. और ईमान न लाने वालों से कह दीजिये कि तुम लोग अपने तौर से अमल किये जाओ, हम भी अमलों में लीन (मश्रगल) हैं ।

१२२. और तुम भी इंतेजार करो, हम भी इंतेजार कर रहे हैं।

१२३. और आकाशों और धरती का इल्मे गैब अल्लाह (तआला) को ही है, और सारे कामों का लौटाना भी उसी की तरफ है, इसलिए तुझे उसी की इबादत (उपासना) करनी चाहिए और उसी पर भरोसा रखना चाहिये और तुम जो कुछ करते हो उस से अल्लाह (तआला) अन्जान नहीं ।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ آهُلُهَا مصلحون (١١٦)

> وَلُوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (18)

اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِنْ لِكَ خَلَقَهُمُ ا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَامْكُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ (119) وَ كُلًّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَثْبَا ٓ وَالرُّسُلِ مَا نُثَيْتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (20)

> وَقُلْ لِلَّذِيْنِ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلْى مَكَانَتِكُمُ وإِنَّا عَمِلُونَ (121)

> > وَانْتَظِرُوا ٤ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122)

وَيِثْلِهِ غَيْبُ السَّلَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِيهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴿ وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَغْمَلُوْنَ (123)

## सूरतु यूसुफ-१२

सूर: यूसुफ मक्का में नाजिल हुई और इस की एक सौ ग्यारह आयतें और बारह रुकूअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- अलिफ लाम रा •, यह रौञ्चन किताब की आयतें हैं ।
- र. बेंशक हम ने इसे अरबी क़ुरआन उतारा है कि तुम समझ सको ।
- हम आप के सामने सब से अच्छा बयान पेश्व करते हैं, इस वजह से कि हम ने आप की तरफ यह कुरआन वहयी (प्रकाशना) के जरिये उतारा है और बेशक इससे पहले आप अंजानों में से थे |2

## ڡؙٷڒٷۜؽٷۺؙڣڬ ڛؙٷڒٷؖؽٷۺؙڣڬ

بسيم الله الرَّحْين الزَّحِيْم

الَّذِ \* تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْهُبِيْنِ (لُّ

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢

نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ آحُسَنَ الْقَصَصِ بَهَا آوُنُ لَنْتَ مِنَ آوَمُنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرُانَ اللهُ وَانْ كُنْتَ مِنْ تَبْلِهِ لِمِن الْغَفِلِيْنَ (3)

<sup>•</sup> आसमानी किताबों को उतारने का मकसद लोगों को हिदायत और निर्देशन (रहनुमाई) देना है, और यह मकसद तभी हासिल हो सकता है, जब वह किताब उस भापा में हो जिस को वे समझ सकें, इसिलये सभी आसमानी किताबें उस कौम की अपनी भाषा में उतारी गयीं, जिस कौम की हिदायत के लिये वह उतारी गई थीं | कुरआन करीम के पहले मुखातब लोग अरबवासी थे, इसिलये कुरआन भी अरबी भाषा में उतारा गया, इस के सिवाय अरबी भाषा अपनी तफसीर, असर और वयान की बुनियाद पर दुनिया की दूसरी भाषाओं से बेहतर भाषा है, इसीलिये अल्लाह तआला ने इस वेहतर किताब (कुरआन मजीद) को बेहतर भाषा (अरबी) में बेहतर रसूल (हजरत मोहम्मद ﷺ) पर बेहतर फरिश्ते (जिबील) के जरिये नाजिल किया, और मकका नगर जहाँ इस की शुरूआत हुई, दुनिया के अच्छे नगरों में अच्छा नगर है और जिस महीनें में इस का नुजूल होना शुरु हुआ, वह भी अच्छा महीना रमजान का है |

<sup>2</sup> क़ुरआन करीम के इन लएजों से भी वाजेह होता है कि नबी करीम क्क को गैब का इल्म नहीं था, वरना अल्लाह तआला आप को अंजान न कहता। दूसरी बात यह मालूम हुई कि आप क्क अल्लाह के सच्चे नवी हैं, क्योंकि आप क्क पर वहयी (प्रकाशना) के जिरये ही इस सत्यकथा का बयान किया गया है, आप क्क न किसी के शार्मिद थे कि किसी गुरू से सीख कर बयान कर देते, और न किसी दूसरे से ही ऐसा रिश्ता था कि जिस से सुनकर तारीख़ का यह वाकेआ उस के खास हिस्सों के साथ आप क्क प्रसारित कर देते, यह बेशक अल्लाह तआला ही ने वहयी (प्रकाशना) के जिरये आप क्क पर उतारा है, जैसािक इस जगह पर वाजेह किया गया है।

401

४. जबिक यूसुफ ने अपने बाप से बताया कि पिताजी मैंने ग्यारह सितारों को और सूरज-चौद को देखा कि वे सभी मुझे सज्दा कर रहे हैं।

¥. (याकूब ﷺ ने) कहा कि है मेरे प्यारे बेटे! अपने इस ख़्वाब की चर्चा अपने भाईयों से न करना, ऐसा न हो कि वे तेरे साथ कोई छल करें,¹ चैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है ।

६. और इसी तरह तेरा रब तुझे मुन्तख़ब करेगा और तुझे मामला (बात) समझने (यानी स्वप्नफल बताने) की भी नसीहत देगा और अपनी नेमत तुझे पूरी तरह से अता करेगा² और याकूब के परिवार को भी जैसाकि उस ने इससे पहले तेरे दो बुजुर्गों यानी इब्राहीम और इसहाक को भी भरपूर नेमत अता की, बेशक तेरा रब बड़े इल्म बाला और बहुत हिक्मत बाला है ।

 बेशक यूसुफ और उस के भाईयों में सवाल करने वालों के लिये बड़ी निशानियाँ हैं |

जबिक उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हम से ज़्यादा प्यारा है, अगरचे हम लोग ताकतवर जमात हैं, कोई शक नहीं कि हमारे बाप वाजेह गलती पर हैं।

९. यूसुफ को क्रत्ल कर दो या उसे (अज्ञात) जगह पर पहुँचा दो, तािक तुम्हारे बाप का ध्यान तुम्हारी तरफ ही हो जाये, उस के बाद तुम भले हो जाना ! اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِإَبِيْهِ يَابَتِ إِنِّى رَايُتُ اَحَلَ عَشَرَ كَوْكُبًا وَالشَّنْسَ وَالْقَمَرَ رَايْتُهُمْ لِي سُجِدِيْنَ ﴿ قَالَ لِلْبُنَى لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ عَالَ لِلْبُنَى لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ

قَالَ يَكُبُنَىُ لَا تَقْصُصُ رُءُيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُرُوْا لَكَ كَيُدًّا الرَّنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوَّ مُّبِيْنٌ ﴿ ٤

وَكُذٰ لِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَّى الِ يَعْقُوْبَ كَمَّا ٱتَتَهَا عَلَى ٱبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرْهِیْمَ وَاسْخَقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ( َ )

لَقُلْ كَانَ فِي يُوسُفَو إِخْوَتِهَ أَيْتُ لِّلْسَّآبِلِيْنَ (٢

اِذْ قَالُوْا لِيُوْسُفُ وَاخُوهُ اَحَبُّ اِلَّى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً ﴿إِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَلِل مُّبِيْنِ ﴿

إِقْتُكُوْا يُوْسُفَ آوِاطُرَحُوْهُ آرْضًا يَّخْلُ لَكُمُوْجَهُ الْمِنْ الْمُعْدُومُ الْمِلْحِيْنَ ﴿ الْمِنْ الْمُعْدِينَ

हजरत याकूब ने ख़्वाब से यह अंदाजा लगा लिया कि उन का यह बेटा बड़ी शान वाला होगा, इसलिये उन्हें डर हुआ कि उस की इस अजमत का अंदाजा लगाकर उस के दूसरे भाई उसे कोई नुक्रसान न पहुँचाये, इस सबब उन्होंने इस ख्वाब की चर्चा करने से रोक दिया।

² इस से मुराद नुबूअत है, जो हजरत यूसुफ 🅦 को अता की गयी, या वे ईनाम हैं जिन के मिस में यूसुफ 殿 हकदार बने !

सूरतु यूसुफ-१२

90. उन में से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो न करो बिल्क किसी अंधे कुऐं की तली में डाल आओ। कि उसे कोई यात्रियों का गिरोह उठा ले जाये, अगर तुम्हें करना ही है तो इस तरह करो।

99. उन्होंने कहा कि हे पिता! आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर यकीन क्यों नहीं करते, हम तो उस के ग्रुभचिन्तक (खैरख़्वाह) हैं !

१२. क्ल आप उसे जरूर हम लोगों के साथ भेज दीजिये कि खूब खाये-पिये और खेले² उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं।

१३. (याकूब ने) कहा कि उसे तुम्हारा ले जाना मेरे लिये वहुत दुखद होगा, मुझे यह भी डर लगा रहेगा कि तुम्हारी लापरवाही में उसे भेड़िया खा जाये।

9४. उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसे बड़े ताकतवर गिरोह की मौजूदगी में भी अगर उसे भेड़िया खा जाये तो हम बिल्कुल निकम्मे हुए ।

१४. फिर जब उसे ले चले और सभी ने मिल कर ठान लिया कि उसे सुनसान गहरे कुऐं की तह में फेंक दें, हम ने यूसुफ की तरफ वह्यी (प्रकाशना) की कि बेशक (बक्त आ रहा है) कि तू उन्हें इस बात की ख़बर उस हालत में देगा कि वे जानते ही न हों! قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمُ لَا تَفْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ 10

قَالُوْا يَابَانَا مَا لَكَ لَا تَاٰمَنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ ﴿ ﴾

اَدْسِلْهُ مَعَنَا عَدًا لَيْرَتُكُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَخِفْظُوْنَ (12)

قَالَ إِنَّىٰ لَيَحُوُّنُفِنَّ اَنْ تَنْهُ هَبُوا بِهِ وَاَخَافُ اَنْ يَاٰكُلُهُ الذِّغْبُ وَانْتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ①

قَالُوْا لَكِينَ أَكَلَهُ الذِّنْتُبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَكِينَ أَكَلَهُ الذِّنْتُبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ

فَلَتَا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوْا اَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيبَتِ الْجُتِّ وَاوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِالْمِرِهِمْ هٰذَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ (5)

<sup>ें</sup> कुएं को और र्इं उसकी तली और गहराई को कहते हैं, कुओं वैसे भी गहरा ही होता है और उस में गिरी हुई चीज किसी को दिखाई नहीं देती, जब उस के साथ कुएं की गहराई का भी बयान किया तो जैसेकि अतिश्योक्ति (मुबालगा) का प्रदर्शन (इजहार) किया |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> खेल-कूद की तरफ आकर्षण (मैलान) इंसान की फितरत में शामिल है, इसीलिये जायेज खेल-कूद पर अल्लाह तआला ने किसी दौर में भी रुकावट नहीं लगाया, इस्लाम में भी इन की इजाजत है लेकिन प्रतिबन्धित (मशरूत तौर पर) यानी ऐसे खेल-कूद की आजा है जो जायेज हैं जिन में दीनी नियमों के जरिये हराम न हों या हराम तक पहुँचने का जरिया न बनें | इसलिए हजरत याकूब ने भी खेल-कूद की हद तक मना नहीं किया, लेकिन यह शक किया कि तुम लोग खेल-कूद में मश्गूल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाये, क्योंकि खुले मैदान और रेगिस्तानों में वहाँ भेड़िये आम तौर से पाये जाते थे |

भाग-१२

الجزء ١٢ | 403

سورة يوسف ١٢

9६. और रात (इशा) के वक्त (वे सब) अपने बाप के पास रोते हुए पहुँचे |

9७. और कहने लगे कि प्यारे पिताजी! हम आपस में दौड़ में लग गये और यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया तो भेड़िया उसे खा गया, आप तो हमारी बात पर यकीन करने वाले नहीं चाहे हम पूरे सच्चे ही हों।

१८. और यूसुफ के कुर्ते को झूठे खून से भिगा कर लाये थे (पिता ने) कहा, (इस तरह नहीं) बिल्क तुम ने अपने मन से ही एक बात बना ली है, अब सब ही बेहतर है, और तुम्हारी बनायी हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की दुआ है ।

9९. और एक मुसाफिर (यात्री) का गिरोह आया और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को भेजा, उस ने अपना डोल लटका दिया, कहने लगा वाह-वाह! ख़ुशी की बात है, यह तो एक बालक है,<sup>2</sup> उन्होंने उसे तिजारत का माल समझकर छिपा दिया और अल्लाह (तआला) उस से बाख़बर था जो वे कर रहे थे |

२०. और उन्होंने उसे बहुत ही कम दाम (यानी) गिनती के कुछ दिरहमों पर बेच डाला, वे तो यूसुफ के बारे में ज़्यादा रूचिहीन (बेरगबत) थे। وَجَآءُوْ أَبَّاهُمْ عِشَآءً يَنبُكُونَ (6)

قَانُواْيَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَهَتَاعِنَا فَاكَلُهُ الذِّغُبُ \* وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا طِيوِيْنَ (1)

وَجَاءُوْ عَلْ قَيْمِهِ بِدَهِ كَنِي مُقَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ﴿ فَصَابْرٌ جَمِيْلٌ ﴿ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ®

وَجَآءَتْ سَيَّارَةً ۚ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَاذَلْ دَلُوهُ قَالَ لِيُشْلَى هٰنَا غُلَمٌ ۖ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۖ بِهَا يَعْمَلُونَ ۞

> وَشَرُوْهُ بِثَنَيْ بَخْسِ دَرَاهِمَمَعُدُودَةٍ وَكَانُوُا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ ﴿ 2

कहते हैं कि एक वकरी का बच्चा काट कर उस के खून से यूसुफ की कमीज भिगा ली और यह भूल गये कि अगर भेड़िया यूसुफ को खाता तो कमीज भी फाइता, कमीज फटी ही नहीं थी, जिस को देखकर और साथ ही हजरत यूसुफ के ख़्वाव और नुबूअत की ताक़त से अन्दाजा लगा कर हजरत याकूब ने कहा कि यह घटना इस तरह घटित नहीं हुई है, जैसे तुम बयान कर रहे हो बल्कि यह तुम्हारी मनगढ़त है, फिर भी जो होना था हो चुका, हजरत याकूब उस के विवरण (तफ़सील) से अंजान थे, इसलिये केवल सब के सिवाय कोई चारा न था और अल्लाह की मदद के अलावा कोई सहारा न था।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> وارد (वारिद) उस इंसान को कहते हैं जो मुसाफिरों के गिरोह के लिये पानी आदि का इंतेजाम करने के मकसद से आगे-आगे चलता है तािक ठीक जगह देखकर मुसाफिरों को ठहराया जा सके ! यह वािरद (मुसाफिरों के लिये पानी का इंतेजाम करने वाला) जब कुऐं पर आया और अपना डोल नीचे लटकाया तो हजरत यूसुफ ने उस की डोरी पकड़ ली, वारिद (जल-प्रबन्धक) ने एक सुन्दर वच्चे को देखा तो ऊपर खीच लिया और बहुत ख़ुञ्च हुआ !

२१. और अहले मिस्र में से जिस ने उसे ख़रीदा था उस ने अपनी बीवी से कहा कि इसे इज़्जत और एहतेराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि यह हमें फ़ायेदा पहुँचाये या हम इसे अपना बेटा ही बना लें, इस तरह हम ने (मिस्र की) धरती पर यूसुफ के पाँव जमाये कि हम उसे ख़्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें, अल्लाह अपने इरादे की पूर्ति में कुदरत रखता है, लेकिन ज्यादातर लोग अन्जान होते हैं।

२२. और जब (यूसुफ) पूरी जवानी को पहुँच गये, हम ने उसे फ़ैसला की ताकत और इल्म दे दिया, हम भलाई करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं |

२३. और उस औरत ने जिस के घर यूसुफ थे, यूसुफ को फुसलाना शुरू किया कि वह अपने मन की हिफाजत करना छोड़ दे, और दरवाजा बन्द करके कहने लगी लो आ जाओ | (यूसुफ ने) कहा, अल्लाह बचाये! वह मेरा रब है, मुझे उस ने बहुत अच्छी तरह से रखा है, नाइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता |

२४ और उस औरत ने यूसुफ की इच्छा की और यूसुफ उसकी इच्छा करते, अगर वह अपने रब की दलील देख न लेते, इसी तरह हुआ इसलिये कि हम उस से बुराई और बेहयाई दूर कर दें, बेशक वह हमारे चुने हुए बन्दों मे से था।

२५. और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, उस औरत ने यूसुफ का कपड़ा (कुर्ता) पीछे से खींच कर फाड़ दिया और उस औरत का शौहर दोनों को दरवाजे के क़रीब ही मिल गया, तो कहने लगी कि जो इंसान तेरी बीवी के साथ बुरी इच्छा रखे, बस उसकी सजा यही है कि उसे وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْنَهُ مِنْ قِصْرَ لِامْرَاتِهَ آكْدِهِي مَثُوْلهُ عَنْسَ اَنْ يَنْفَعَنَا آوُ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ا وَكَذَٰ لِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ ٰ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى آمُرِم وَلَكِنَّ آكُثُرُ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (12)

> وَلَهَا بَلَغَ اَشُدَّةَ التَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (22)

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوفِي بَيْتِهَا عَنْ لَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْإَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ \* قَالَ مَعَادَ اللهِ اِنَّةُ رَبِيُّ آحُسَنَ مَثُوائِ إِنَّهُ لا يُغْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ ٤

وَلَقَلُ هَنَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَ أَفَةً بِهَا اللهُ لَآ أَنُ دَّا أَبُرُهَانَ رَبِّهِ مُكَنْ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوَّءَ وَالْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ (22)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَوِيْصَهُ مِنْ دُيُرٍ وَّ الْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَاالْبَابِ ۚ قَالَتْ مَاجَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاهْلِكَ سُوِّوَا اِلاَّ اَنْ يُسْجَنَ اَوْعَنَاكُ الِيُهُمْ (23)

<sup>&#</sup>x27; यहाँ से हजरत यूसुफ का एक नया इम्तेहान शुरू हुआ, मिस्री अजीज की बीवी जिस को उस के शौहर ने ख़ास तौर से कहा था कि यूसुफ को आदर-सम्मान के साथ रखे, वह हजरत यूसुफ की ख़ूबसूरती पर मोहित हो गयी, और उन्हें गुनाह की प्रेरणा (तरगीब) देने लगी, जिसे हजरत यूसुफ ने ठुकरा दिया।

बन्दी बना लिया जाये और दूसरा कोई सख़्त अजाब दिया जाये ।

२६. (यूसुफ ने) कहा, यह औरत ही मुझे बहला फुसला कर (मेरी मनोकामना की हिफाजत से लापरवाह करना) चाहती थी, और औरत की जाति के एक आदमी ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों मे से है।

२७. और अगर उसका कुर्ता पीछे से फाड़ा गया है, तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से हैं।

२८. तो शौहर ने जो देखा कि कुर्ता पीछे से फटा है तो यह साफ कह दिया कि यह तो तुम औरतों की चाल है, वेशक तुम्हारे हथकंडे भारी हैं।

२९. यूसुफ, अब इस बात को आती-जाती करो, और (हे औरत)! अपने गुनाहों से माफी माँग, बेशक तू गुनाहगारों में से है |

३०. और नगर की औरतों में चर्चा होने लगी कि अजीज की बीवी अपने (युवक) गुलाम को अपनी जरूरत पूरी करने के लिये वहलाने-फुसलाने में लगी रहती है, उसके दिल में यूसुफ का प्यार बैठ गया है, हमारी समझ से तो वह वाजेह गलती पर है |

३१. उस ने जब उनकी इस छलपूर्ण गीवत को सुना तो उन्हें आमंत्रित (मदऊ) किया, और उन के लिये एक सभा का एहतेमाम किया, और उन में से हर एक को एक छुरी दे दी, और कहा कि हे यूसुफ! इन के सामने चले आओ, उन औरतों ने जब उसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिये, और मुंह से निकल गया कि पाकी अल्लाह के लिये है, यह इंसान कभी भी नहीं, यह तो बेशक कोई बहुत बड़ा फरिश्ता है!

قَالَ هِيَ رَاوَدَنْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِنٌ فِنْ اَهْلِهَاء اِنْ كَانَ قَيْنِصُهُ قُدَّ مِنْ ثُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الْكُذِيئِينَ ﴿٤٤

وَإِنْ كَانَ قَيْنِصُهُ قُلَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَنَبَتْ
وَهُومِنَ الصِّدِقِينَ (آ)
فَلْمَا رَا قَرِيْصَهُ قُلَّ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ
فَلْمَا رَا قَرِيْصَهُ قُلَّ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ
مِنْ كَذِيكِكُنَ وَإِنَّ كَذِيكَكُنَّ عَظِيْمٌ (﴿ اللهِ عَلَى اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَلَمَّا سَبِعَثْ بِمَكْرِهِنَّ ارْسَلَتُ اِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُثَّكًا وَّالْتَثُكُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيْنًا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَيَّا رَايْنَةَ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْمُنَ آيْدِينَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِلْهِ مَاهْذَا ابَشَرًا إِنْ هٰذَا الْاَ مَلَكُ كَوِيْمٌ (()

<sup>&#</sup>x27; इस का यह मतलव नहीं कि फरिश्ते इंसान से शक्लो सूरत में अच्छे या बेहतर हैं, क्योंकि

सूरतु यूसुफ-१२

३२. (उस वक्त मिस्र के अजीज की बीवी ने) कहा कि यही है जिन के बारे में तुम मुझे बुरा भला कह रहीं थीं, मैंने हर तरह से इससे अपना मतलब पूरा करना चाहा, लेकिन यह बेदाग बचा रहा, और जो कुछ मैं इस से कह रही हूं अगर यह न करेगा तो बेशक यह बन्दी बना दिया जायेगा, और निश्चय यह बहुत बेइज़्जत होगा । ३३. (यूसुफ ने) कहा कि ऐ मेरे रब! जिस बात की तरफ यह औरतें मुझे बुला रही हैं, उस से तो जेल मुझे ज्यादा प्यारा है, अगर तूने उन के छल मुझ से दूर न किया तो मैं इन की तरफ आकर्षित (मायेल) हो जाऊँगा, और बिल्कुल बेवकुफों में शामिल हो जाऊँगा 🖟 ३४. उस के रब ने उसकी दुआ कुबूल कर ली और उन औरतों के छल से उसे बचा लिया. बेशक वह सुनने वाला और जानने वाला है । ३४. फिर उन सभी निशानियों के देख लेने के बाद उन्हें यही भला लगा कि युसुफ को कुछ

वक्त के लिये जेल में रखें |2

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِي لُمُتُنَّفِيْ فِيْهِ مُولَقَّلُ رَاوَدُتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَّ وَلَيِنْ نَفْيِهِ فَلَعَلُ مَا اَمُرُهُ لَيُسُجَنَّنَ وَلَيَكُوْنَا صِّنَ الصِّغِوِيْنَ 32

قَالَ رَبِّ السِّجُنُ اَحَبُّ إِنَّ مِمَّا يَدُعُوْنَكَى َ اِلَيْهِ ۚ وَاِلاَ تَصْرِفْ عَنِّىٰ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاكُنُ فِنَ الْجِهِلِيْنَ ۞

> فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْرَهُ فَنَ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيْعُ الْعَلِيْمُ (3) تُمَّرَ بَكَ اللَّهُمْ شِنْ بَعْدٍ مَا رَاوُا الْأَيْتِ لَيُسْجُنْنَهُ حَتَّى حِيْنِ (3)

फरिश्तों को इंसानों ने देखा ही नही है, इस के अलावा इंसानों के लिये ख़ुद अल्लाह ने क़ुरआन में वाजेह किया है कि हम ने उसे सब से अच्छे रूप में पैदा किया है, इन औरतों ने इंसान की शक्त को इसलिये नकारा किया कि उन्होंने ख़ूबसूरती का रूप जो इंसान के रूप में देखा उन की आखों ने कभी नहीं देखा था, और उन्होंने फरिश्तों से मुआजना इसलिये किया कि आम लोग यही समझते है कि फरिश्ते गुण और रूप के मुताबिक ऐसा रूप रखते हैं जो इंसान के रूप से बेहतर है। इस से यह मालूम होता है कि निबयों के गैर मामूली सिफात और गुणों के सबब उन्हें मानव जाित से निकाल कर नूर वाली मखलूक में रख देना हर युग के ऐसे लोगों का काम रहा है जो नुबूअत और उस के पद से अंजान होते हैं।

- ' हजरत यूसुफ ने यह दुआ अपने दिल में की, क्योंकि एक ईमानवाले के लिये दुआ भी एक हिथयार है | हदीस में आता है सात आदिमयों को अल्लाह तआला अर्घ की छाया अता करेगा, उन में से एक वह आदिमी है जिसे एक ऐसी औरत गुनाह के लिये बुलाये जो ख़ूबसूरत भी हो और उन्चे पद पर आसीन भी हो, लेकिन वह उस के जवाब में यह कह दे कि मैं तो "अल्लाह से डरता हूं !" (सहीह बुखारी, किताबुल आजान, बाबु मन जलस फिल मस्जिद यन्तिजिरूस्सला: व फजलुल मस्जिद और सहीह मुस्लिम, किताबुज्जकात वाबु फजल एखफा इस्सदक:)
- 2 सच्चाई और पकीजगी वाजेह हो जाने के बाद भी यूसुफ को जेल में डालने का यही सबव उन के सामने हो सकता था कि मिसी अजीज हजरत यूसुफ को अपनी पत्नी से दूर रखना

३६. और उस के साथ ही दो दूसरे नौजवान जेल में आये, उन में से एक ने कहा कि मैंने ख़्वाब में अपने आप को श्रराव निचोड़ते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सिर पर रोटी उठाये हुए हूँ जिसे पक्षी खा रहे हैं, हमें आप इसका फल वतायें, हमें तो आप ख़ूवी वाले इंसान मालूम होते हैं।

३७. (यूसुफ ने) कहा तुम्हें जो खाना दिया जाता है उस के तुम्हारे पास पहुँचने से पहले ही मैं तुम्हें उसका फल बता दूंगा, यह सव कुछ उस इल्म का नतीजा है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है, मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत को भी कुबूल नहीं करते हैं।

३4. मैं अपने बाप और बुजुर्गों के दीन का पैरोकार हूँ, यानी इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन का, हमें कभी यह कुबूल नहीं कि हम अल्लाह तआला के साथ किसी को भी साझीदार बनायें,² हम पर और दूसरे सभी लोगों पर अल्लाह (तआला) का यह ख़ास फ़ज़्ल है, लेकिन ज़्यादातर लोग नाशुक्रे होते हैं। وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَكِينِ ﴿ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّيَ ٱرْسِنِیۡۤ اَغْصِرُ خَمُرًا ۚ وَقَالَ الْاَخْرُ اِنِیۡۤ اَرْسِیۡۤ اَخْمِلُ فَوْقَ رَاْسِیْ خُبُرًّا تَاٰکُلُ الطّیرُ مِنْهُ ۖ نَبِعْنَا بِتَاْوِیْلِهٖ ۚ انّالزَلٰ اِسِیۡ الْمُحْسِنِیۡنَ ﴿ وَا

قَالَ لاَيَاْتِيَكُمَا طَعَامٌ ثُوْزَقْنِهَ اِلاَنَبَاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهِ قَبْلَ اَنْ يَّاٰتِيكُمَا ﴿ ذٰلِكُمَا مِنَّا عَلَمَنِى رَبِّى ۗ اِنْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لاَيُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْإِخْرَةِ هُمْ كُلِفِرُونَ ﴿ آ

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِ فَى اِبْلِهِيْمَ وَاِسْطَقَ وَيَعْقُوْبُ ﴿ مَا كَانَ لَنَّا اَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَىء ﴿ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَكَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَاِنَ ٱكْثُو النَّاسِ لَا يَشْكُوُونَ ﴿ 38

चाहता होगा ताकि फिर वह यूसुफ को अपनी चाल में फंसानें की कोशिश न करे, जैसाकि उस का ऐसा इरादा था।

पह दोनों नौजवान राज दरबार से तआल्लुक रखते थे, एक घराब पिलाने पर तैनात था, दूसरा रोटी बनाता था, किसी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था | हजरत यूसुफ अल्लाह के पैगम्बर थे, दीन की दावतो तबलीग के साथ-साथ इबादत, तपस्या, तक़्वा, सच्चाई, किरदार और अमल में दूसरे कैदियों से बेहतर थे, इस के अलावा ख़्वाबों की ताबीर का इल्म अल्लाह ने अता कर रखा था, इन दोनों ने ख़्वाब देखा तो फितरी तौर से वे हजरत यूसुफ के पास आये और कहा कि आप हमें अच्छे लोगों में से दिखायी दे रहे हैं, हमें हमारे ख़्वाबों की ताबीर बताईये | عسن वा एक मलतब कुछ ने यह भी किया है कि आप ख़्वाबों की ताबीर अच्छी बताते हैं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह बही तौहीद की दावत और मूर्तिपूजन का खण्डन (तरदीद) है, जो हर नबी की असल और पहली शिक्षा (नसीहत) और दावत होती थी ।

३९. ऐ मेरे जेल के साथियो! क्या कई तरह के कई देवता अच्छे हैं या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर?

४०. उस के सिवाय जिनकी इबादत तुम कर रहे हो वे सब नाम ही के हैं जो तुम ने और तुम्हारे बुजुर्गों ने खुद गढ़ लिया है, अल्लाह तआला ने इन का कोई सुबूत नहीं उतारा फैसला देना अल्लाह (तआला) ही का काम है, उस का हुक्म है कि तुम सभी उसके सिवाय किसी की इबादत (वदना) न करो, यही सच्चा दीन है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते।

४१. ऐ मेरे जेल के साथियो! तुम दोनों में से एक तो अपने राजा को चराव पिलाने के लिये तैनात हो जायेगा, लेकिन दूसरे को फांसी दी जायेगी और पक्षी उसका सिर नोच-नोच कर खायेंगे, तुम दोनों जिस के बारे में पूछ रहे थे, उसका फ़ैसला हो गया।

¥२. और जिस के बारे में यूसुफ का ख़्याल था कि उन दोनों में से यह छूट जायेगा, उस से कहा कि अपने राजा से मेरी चर्चा भी कर देना, फिर उसे जैतान ने राजा से बयान करना भुला दिया और यूसुफ ने कई साल जेल में काटे।

४३. और राजा ने कहा कि मैंने ख़्वाब देखा है कि सात मोटी-ताजी गायें हैं जिन को सात दुबली-पतली सी गायें खा रही हैं, और सात बालियां हैं हरी-भरी, और सात दूसरी बिल्कुल सूखी हुई | हे दरवारियो! मेरे इस ख़्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख़्वाब की ताबीर बता सकते हो | ڸڝؗٙٳڿؚۑ السِّجْنِ ءَارْبَابٌ مُّتَفَرِقُوْنَ خَيْرٌ اَهِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَقَالُ وَلَى

مَاتَعْبُكُوْنَ مِنْ دُوْنِهَ اِلآ اَسْمَاءً سَيَنْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِن ط اِنِ الْحُكُمُ لِلَّالِلْهِ الْمَرَ الآتَعْبُكُ وَالاَّآيَاهُ وَلِكَ البَّانُنُ الْقَيْمُ وَلَاِنَّ اَلْتَاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (هَا

يْصَاحِبِي السِّخِنِ اَمَا ٓ اَحَدُكُمُهَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا \* وَاَمَّا الْاَخْرُ فَيُصْلَبُ فَتَا كُلُ الطَّلْيُرُ مِنْ ذَاْسِةٍ قُضِى الْاَمْرُ الَّذِى فِيْهِ تَسْتَفْتِيلِنِ ﴿

وَقَالَ لِلَّذِى كُلَّنَ اَنَّهُ نَاجِ مِنْهُمَا اذْكُرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَٱنْسُدهُ الشَّنْطُنُ ذِكْرَرَتِهِ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۚ ذِبُّ

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّ آرَى سَمْعَ بَقَرْتِ سِمَانِ يَأْكُمُهُنَّ سَمْعٌ عِجَافٌ وَسَمْعَ سُنْبُلْتِ خُضْرِ وَالْخَرَيْطِيْتِ ثَ يَايَتُهَا الْمَلَا افْتُوْنِيْ فِي رُدْيَا كَي اِنْ كُنْنُكُمْ لِلرَّهْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٤﴾

<sup>&#</sup>x27; इसका एक मतलब तो यह है कि उसका नाम देवता तुम ने ख़ुद रखा है, जबिक न वे देवता है न उन के बारे में अल्लाह की तरफ से कोई सुबूत ही उतरा है | दूसरा मतलब यह है कि उन देवताओं के जो कई नाम तुम ने रखे हैं, जैसे ख़्वाजा गरीब नवाज, गंज वख़्श्व, शकरगंज वगैरह, यह सब तेरे अपने बनाये हुए हैं, उन का कोई सुबूत अल्लाह ने नहीं उतारा !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी अल्लाह के जरिये लिखी तकदीर में पहले ही से लिखा था और जो फल मैंने बताया है यह आखिर पूरा होकर रहेगा।

४४. उन्होंने जवाब दिया कि यह तो उड़ते हुए परीर्घा (व्यग्न) ख़्वाब हैं, और इस तरह के परीर्घा ख़्वाब की ताबीर जानने वाले हम नहीं |

४५. और उन कैदियों में से छूटे हुए को एक बक़्त के बाद याद आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हें इस की ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाजत अता कीजिए।

४६. हे यूसुफ! हे बड़े सच्चे यूसुफ! आप हमें इस ख़्वाब की ताबीर बताईए कि सात मोटी गायें हैं जिन्हें सात दुबली (अस्वस्थ) गायें खा रही हैं, और सात विल्कुल हरी वालियां है और सात ही दूसरी भी बिल्कुल सूखी हैं, ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों से कहूं कि वे सभी जान लें।

४७. (यूसुफ ने) जवाब दिया कि तुम सात साल लगातार आदत के मुताबिक अन्न बोना और उसे काटकर वालियों के साथ ही रहने देना, अपने खाने के लिये थोड़ी-सी तादाद के सिवाय।

४८. उस के बाद सात साल वहुत सूखा के आयेंगे, वे उस अनाज को खा जायेंगे जो तुम ने उन के लिये जमा कर रखा था<sup>1</sup> सिवाय उस के जो थोड़े से तुम रोक रखते हो |<sup>2</sup>

قَالُوْآ اَضْغَاتُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْاحُلَامِ بِعْلِيثِينَ ﴿

وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَاذَّكُرَ بَعْنَ أُمَّةٍ اَنَا ٱنْتِئُكُمْ بِتَنَاوِيْلِهِ فَٱرْسِلُوْنِ (٤٤)

يُوْسُفُ آيُّهَا الصِّدِّنِيُّ آفَتِنَا فِي سَنِع بَقَرْتٍ سِبَانٍ يَاْكُلُهُنَّ سَنُعُ عِجَافٌ وَسَنِع سُنْبُلْتِ خُضْرِ وَأُخَرَلِبِلْتٍ لَّعَلِّى آنْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿

قَالَ تَوْرَعُونَ سَبُعَ سِنِيْنَ دَابَّا ۚ فَمَا حَصَلَ تُمُ

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَنْعٌ شِكَادٌ يَّأَكُنَ مَا قَتَامْتُهُ لَهُنَ الاَ قِلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ اللهِ

अल्लाह तआला ने हजरत यूसुफ को ख्वाब की ताबीर का इल्म भी अता किया था, इसलिये वह इस ख्वाब की तह तक जल्द पहुंच गये, उन्होंने मोटी और सेहतमद गायों से मुराद सात साल ऐसे लिये जिन में ज्यादा पैदाबार होगी और सात कमजोर गायों से उस के विपरीत सात साल सूखा अकाल के, इसी तरह सात हरी वालियों से मुराद लिया कि धरती ज्यादा पैदाबार देगी और सात सूखी बालियों से मतलब यह लिया कि इन सात सालों में धरती में पैदाबार नहीं होगी, और फिर उसके लिये तरीका भी बताया कि सात साल तुम लगातार खेती करो और जो अनाज हो उसे काटकर बालियों के साथ रखो तािक उनमें अनाज अधिक महफूज रहे, फिर जब सात साल सूखे के आयेंगे तो यह अनाज तुम्हारे काम आयेगा, जिस को इकट्ठा तुम अब करोंगे।

<sup>े</sup> بِمَا يُحْمِئُون से मुराद बीज के लिये महफूज दाने हैं जो दोबारा बोये जाते हैं بِمَا يُحْمِئُون

४९. फिर इस के बाद जो साल आयेगा उस में लोगों पर बहुत बारिश होगी और उसमें (अंगूर का रस भी) बहुत निचोड़ेंगे |

५०. और राजा ने कहा कि उसे (यूसुफ) को

मेरे पास लाओ, जब संदेशवाहक (क्रांसिद) उस (यूसुफ) के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अपने राजा के पास वापस जाओ और उन से पूछो कि उन औरतों की सच्ची कहानी क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे, उन के छल को अच्छी तरह से जानने वाला मेरा रब ही है। ४१. (राजा ने) पूछा, ऐ औरतो! उस वक्त की सच्ची कहानी क्या है? जब तुम छल करके यूसुफ को उस के मन से भटकाना चाहती थीं, उन्होंने साफ जवाब दिया कि (अल्लाह जानता है) हम ने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पायी, फिर तो अजीज की बीवी भी बोल उठी कि अब तो सच्ची बात वाजेह हो गई है, मैंने ही उसे

५२. यह इस सबब से कि (अजीज) को मालूम हो जाये िक मैंने उसके साथ विश्वासधात (ख्यानत) नहीं िकया और यह भी कि अल्लाह छल करने वालों की चाल नहीं चलने देता।

बहकाने की कोश्विश की थी उस के दिल से. और

बेशक वह सच्चों मे से हैं |

ثُمَّ يَأْتِيُّ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْطِرُوْنَ (﴿ أَ

وَقَالَ الْمَلِكُ اثْنُوْنِيْ بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِحْ إلى رَبِّكَ فَسَعْلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَقِ الْمِقَ قَطَّعْنَ ٱيْدِيَهُنَّ ﴿ إِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۚ (﴿ وَ

قَالَ مَا خُطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدُثُنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ﴿ قُلْنَ حَاشَ بِلْهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ﴿ قَالَتِ امْزَاتُ الْعَزِيْزِ الْعَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ زَانَا رَاوَدُثُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِوَيْنَ (١٠)

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّى لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِى كُيْدَ الْخَابِيْنِي ﴿

महजरत यूसुफ ने देखा कि राजा अब मेहरबानी करना चाहता है तो उन्होंने इस तरह सिर्फ शाही मेहरबानी से जेल से निकलना नहीं चाहा, बिल्क अपने किरदार की बुलंदी और पाकीजगी के साबित करने को प्राथमिकता (तरजीह) दी तािक दुनिया के सामने आप के किरदार का खूबसूरती और बुलंदी वाजेह हो जाये, क्योंकि अल्लाह की ओर से दावत देने वाले के लिये ये सच्चाई, पकीजगी और नेक किरदार बहुत जरूरी है।

**५३**. और मैं अपने मन की पाकीजगी का वयान नहीं करती, वेशक मन तो बुराई की प्रेरणा देने वाला ही है, लेकिन यह कि मेरा रब ही अपना रहम करे, <sup>2</sup> वेशक (निश्चय ही) मेरा रब बख़्शने वाला रहम करने वाला है |

४४. और राजा ने कहा उसे मेरे सामने लाओ कि मैं उसे अपने निजी कामों के लिये तैनात कर लूँ, फिर जब उस से बातचीत करने लगा तो कहने लगा कि आप हमारे यहाँ आज से बाइज़्जत और अमानतदार हैं।

४४. (यूसुफ ने) कहा कि आप मुझे देश के खजाने पर तैनात कर दीजिये मैं मुहाफिज और जानने वाला है।

४६. और इस तरह हम ने यूसुफ को देश की बागडोर दे दी कि वह जहाँ चाहे रहे-सहे, हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुँचा देते हैं, और हम नेकी करने वालों के अमलों का फल बरबाद नहीं करते।

४७. और वेशक ईमानदारों और परहेजगारों का आखिरत का बदला बहुत अच्छा है । وَ مَا ٓ أُبَرِئُ نَفْسِىٰ ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَامَّااَدُّ ۗ بِالسُّوْءِ اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّىٰ لِلنَّ رَبِّىٰ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (33)

وَقَالَ الْمَلِكُ الْتُوْنِيُ بِهَ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِىَ \* فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْمَيُومَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيُنَّ (39)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزَآيِنِ الْأَرْضِ عَلى خَزَآيِنِ الْأَرْضِ عَلَى خَزَآيِنِ الْأَرْضِ عَلَيْمً ﴿ وَوَ

وَكُذٰلِكَ مَكَنَا لِيُوْسُفَ فِى الْأَرْضِ ۚ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ الْصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

> وَلَاَجُواُ الْخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ امَنُوا وَكَانُوا تَثَقُّونَ (أَدُّ)

यह उस ने अपनी गलती की वजह बताई है कि इंसान का मन ही ऐसा है कि उसे बुराई के लिये उभारता और उकसाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मन के छल से वही महफूज रहता है जिस पर अल्लाह तआला की रहमत हो, जिस तरह कि हजरत यूसुफ को अल्लाह तआला ने बचा लिया ।

<sup>्</sup>राह्म (ख़ज़ाएन) बहुदचन (जमा) है خواديं (ख़ज़ाना) का । ख़ज़ाना का मतलब है 'कोष' यानी ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ चीज़े हिफाजत से रखी जाती हैं, धरती के ख़ज़ाने से मुराद वे भण्डार हैं जहाँ अनाज जमा किया जाता था, इसकी व्यवस्था (तदबीर) अपने हाथ में लेने की इच्छा इसलिये ज़ाहिर की कि करीब मुस्तक़बिल में (ख़्वाव की ताबीर को देखते हुए) जो सूखे के साल आने वाले थे, उस से निपटने के लिये ख़ास इन्तेजाम किये जा सकें और अनाज की काफ़ी तादाद महफूज़ रखी जा सकें।

भाग-१३ | 412 | १४ - हर्ने।

سورة يوسف ١٢

५८. और युसुफ के भाई आये और यूसुफ के पास गये तो उस ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने उसे नहीं पहचाना !

५९. और जब उनका सामान तैयार करा दिया तो कहा कि तुम मेरे पास अपने उस भाई को लाना जो तुम्हारें बाप से है, क्या तुम ने नहीं देखा कि मैं नाप भी पूरा कर देता हूँ और मैं हूं भी अच्छी तरह से मेहमान की इज्जत करने वालों में

६०. लेकिन अगर तुम उसे मेरे पास लेकर न आये तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप नहीं मिलेगा बल्कि तुम मेरे करीव भी न आ सकोगे।

६१. उन्होंने कहा ठीक है हम उसके पिता से इस बारे में फुसलाकर पुरी कोशिश करेंगे |

६२. और अपने नौकरों से कहा कि<sup>2</sup> उनका माल उन्हीं की बोरियों में रख दो कि जब लौट कर अपने परिवार में जायेंगे और माल को पहचान लें, तो बहुत मुमिकन है कि यह फिर आयें ।

६३. जब ये लोग लौटकर अपने बाप के पास गये तो कहने लगे हम से तो अनाज का नाप रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ भाई को भेजिये कि हम नाप भर कर लायें हम उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं ।

وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَكَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (58) وَلَتَا جَهَّزَهُمُ بِجَهَا زِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخِ لَكُمُ مِّنْ أَبِيْكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ

> فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُون (60)

وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (59)

قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْـهُ ٱبَّاهُ وَ إِنَّا لَفْعِلُونَ (6)

وَقَالَ لِفِتْيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَنَّهُمْ يَغْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوْ إِلَّى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 62

فَلَهَّا رَجَعُوْا إِلَّى اَبِيْهِمْ قَالُواْ نِاَبَّانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَّا آخَانَا نَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ (63)

<sup>े</sup> यह उस वक्त का वाकेआ है जब ख़ुशहाली के सात साल ख़त्म होकर सूखा शूरू हो गया, जिस ने मिस देश के ज्यादातर इलाक़े को पीड़ित कर दिया, यहाँ तक कि कनआन तक भी उसका असर पहुंचा, जहाँ हजरत याकूब और हजरत यूसुफ के भाई निवास करते थे। हजरत यूसुफ ने इस से निपटने के लिये जो तदबीर की थी, वे कामयाव हुई और हर तरफ से लोग हजरत यूसुफ से अनाज लेने के लिये आ रहे थे, हजरत यूसुफ की प्रसिद्धि (शुहरत) कनआन तक भी पहुँची कि मिस्र का राजा इस तरह अनाज बिक्री कर रहा है, इसलिए पिता के हक्म पर यूस्फ के भाई भी घर की पूंजी लेकर अनाज हासिल करने के लिये राजदरवार में पहुँचे, जहाँ हजरत यूसुफ बैठे थे, जिन्हें ये भाई तो न पहचान सके, लेकिन यूसुफ ने अपने भाईयों को पहचान लिया

نَانُ (फित्यान) का मतलव है नौजवान, जिस से मुराद है नौकर, सेवक और दास, जो राजदरबार में तैनात थे।

६४. (याकूव ने) कहा कि क्या मैं इस के बारे में तुम्हारा वैसे ही यकीन कर लू जैसे इस से पहले उसके भाई के बारे में यकीन किया? बस अल्लाह तआला ही सब से बेहतर मुहाफिज है और वह सभी मेहरवानों से ज्यादा मेहरबान है |

और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो अपना माल मौजूद पाया जो उनकी तरफ लौटा दिया गया था, कहने लगे हमारे पिताजी! हमें दुसरा क्या चाहिये? यह हमारा माल हमें लौटा दिया गया है, और हम अपने परिवार के लिये अनाज ला देंगे और अपने भाई की सुरक्षा (हिफाजत) करेंगे और एक ऊंट का नाप ज़्यादा लायेंगे, यह नाप तो ज्यादा आसान है ।

६६. (याक्ब ने) कहा कि मैं तो उसे कभी तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह को बीच में रखकर मुझ से वादा करो कि तुम उसे मेरे पास पहुंचा दोंगे, सिवाय इसके कि तुम सब कैदी बना लिये जाओ, जब उन्होंने पक्का वादा किया तो उन्होंने कहा कि हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह उसका संरक्षक (निगहबान) है ।

وَقَالَ لِيَبَيَّ لاَ تَنْ خُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِيهِ وَادْخُلُوا إِلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ तम सब एक दरवाजे से न जाना, बल्कि कई दरवाजों से अलग-अलग तरह से दाखिल होना,2 मैं अल्लाह की तरफ से आयी हुई किसी चीज को तुम से टाल नहीं सकता, हक्म सिर्फ

قَالَ هَلُ امَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا آمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِمُهِ مِنْ قَبْلُ مِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا مِ وَهُو أَرْحُمُ الرِّحِدِينَ (64)

وَلَهَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتُ اِلَيْهِمُ الْأَالُوْا يَاكِانَامَا نَبْغِي الْهٰذِهِ بِصَاعَتُنَا رُدُّتُ اِلْمِناَء وَنَهِ يُرُاهُلَنَا وَنَحْفَظُ آخَانَا وَنَوْدَامُا كَيْلَ بَعِيْدِهِ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿ وَا

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ الله لِتَأْتُنَّنِي بِهَ إِلَّا أَنْ يُتُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَتَآاتَوْهُ مَوْ ثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿

مِنْ ٱبْوَابٍ مُتَفَرِقَةٍ ووَمَآ ٱغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> इसका एक मतलब तो यह है कि राजा के लिये एक ऊंट का वजन कोई कठिन काम नहीं है, आसान है | दूसरा मतलव यह है कि دلك का इश्वारा उस अनाज की तरफ़ है जो साथ लाये थे और 🚅 को मतलब थोड़ी तादाद है यानी हम जो अनाज लाये हैं वह थोड़ी तादाद में है, विनयामीन के जाने से हमें ज्यादा अनाज मिल जायेगा तो अच्छी ही बात है, हमारी जरूरत ज्यादा अच्छी तरह से पूरी हो जायेगी।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जब बिनयामीन सिहत ग्यारह भाई मिस्र जाने लगे तो यह हिदायत की, क्योंकि एक ही बाप के ग्यारह बेटे जो शक्ल व सुरत में भी बेहतर हों, जब एक साथ एक ही जगह या एक साथ कही से गुजरें तो आम तौर से उन्हें लोग ताज्जुब और हसद से देखते हैं और यही बात नजर लगने का सबब बनती है, इसलिए उन्हें व्री नजर से बचने के लिये तरीका के तौर में यह हिदायत दिया। नजर लग जाना सच है, जैसािक नबी करीम 🚁 से भी सहीह हदीस में साबित है।

सूरतु यूसुफ-१२

अल्लाह ही का चलता है, मेरा पूरा यकीन उसी पर है और हर भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना चाहिये ।

६८. और जब वे उन्हीं रास्तों से जिनका हुक्म उन के बाप ने दिया था गये, कुछ न था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी है वह उन्हें उस से जरा भी बचा ले, हाँ याकूब के दिल में एक ख्याल (पैदा हुआ) जिस को उस ने पूरा किया । बेशक वह हमारे सिखाये उस इल्म का आलिम था. लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते !

६९. और ये सब जब यूसुफ के पास पहुँच गये तो उस ने अपने भाई को अपने करीब बिठा लिया और कहा कि मैं तेरा भाई (युसुफ) है, अब तक ये जो कुछ करते रहे उसकी कुछ फ्रिक न कर ।

७०. फिर जब उनका सामान तैयार कर दिया तो अपने भाई के सामान में अपना पानी पीने का प्याला रख दिया, फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा है काफिला वालों ! तम लोग तों चोर हो।

. उन्होंने उन की तरफ मुँह फेर कर कहा कि तुम्हारी क्या चीज खो गयी है ?

७२. जवाब दिया कि राजकीय प्याला खो गया है जो उसे ले आये उसे एक ऊंट के बोझ का अनाज मिलेगा, उस वादे का मैं जमानतदार है।

७३. उन्होंने कहा, अल्लाह की क्रसम ! तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि हम देश में फसाद पैदा करने के लिये नहीं आये और न हम चोर है।

مِنْ شَيْءٍ ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا بِلَّهِ ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (6)

وَلَهَا دَخَاوا مِنْ حَبْثُ آمَرَهُمْ آبُوهُمْ مَاكانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعُقُوْبَ قَصْهَا ﴿ وَإِنَّهُ لَكُ وُعِلْمِهِ لِّهَا ۗ عَلَّمُنَاهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (8)

وَلَيَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوِّي إِلَيْهِ آخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا ٱخُوٰكَ فَكَا تَبْتَهِسْ بِهَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ۞

> فَكَتَّا جَهَّزُهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ آخِنْهِ ثُمَّ اذَّنَ مُؤَذَّنَّ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسُودٌن (70)

قَالُواْ وَاقْبَلُواْ عَلَيْهِمْ مَّا ذَا تَفْقِدُونَ 10

قَالُوا نَفْقِلُ صُواعَ الْهَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ به حِمْلُ بَعِيْرِ وَ أَنَا بِهِ زَعِيْمٌ 🐨

قَالُوا تَاللهِ لَقَدُ عَلِمُتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ

في الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِيْنَ 3

البيرُ हकीकत में उन ऊंटों, गधों और खच्चर को कहा जाता है, जिन पर अनाज लाद कर ले जाया जाता है, यहां मुराद المحابُ العرب यानी सफर वाले मुसाफिर हैं |

७४. उन्होंने कहा अच्छा चोरी की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो।

**७५**. जवाब दिया कि इसकी सजा यही है कि जिस के सामान में से पाया जाये वही उसका बदला है, हम तो जालिमों को यही सजा दिया करते हैं।

७६. फिर (यूसुफ ने) सामान में खोज शुरू कर दी अपने भाई के सामान की खोज से पहले, फिर उस ने पीने के प्याले को अपने भाई के सामान (थैले) से निकाला, हम ने यूसुफ के लिये इसी तरह यह तदबीर बनाई, उस राजा के क़ानून के ऐतबार से यह अपने भाई को न ले सकता था, लेकिन यह कि अल्लाह को मंजूर हो, हम जिसका चाहें मर्तबा बुलन्द कर दें, हर आलिम के ऊपर एक बड़ा आलिम मौजूद है।

७७. उन्होंने कहा कि अगर इस ने चोरी की तो (ताज्जुब की बात नहीं) इस का भाई भी पहले चोरी कर चुका है, यूसुफ ने यह बात अपने दिल में रख ली और उन के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं किया, कहा कि तुम बुरी जगह में हो, और जो तुम बयान कर रहे हो उसे अल्लाह अच्छी तरह जानता है |

**७**द. उन्होंने कहा कि हे मिस्री अजीज !<sup>2</sup> इस के पिता बहुत बूढ़े इंसान हैं, आप इस के बदले हम में से किसी को ले लीजिये, हम देखते हैं कि आप बड़े नेक इंसान हैं। قَالُوْا فَهَا جَزَآؤُةُ إِنْ كُنْتُمْ كُنِيدِيْنَ 3

قَالُوْا جَزَآؤُهُ مَنْ قُجِدَ فِى رَحْلِهِ فَهُو جَزَآؤُهُ ۥكَذَٰ لِكَ نَجْزِى الظّٰلِيدُينَ ۞

فَبَنَ اَبِا وُعِيَتِهِمْ قَبُلَ وِعَآءَ اَخِيْدِ ثُمَّةً اسْتَخْرَجَهَا مِنْ قِعَآءَ اَخِيْدُ كَلْ اِلْكَ كِلْ نَالِيُّهُ سُفَّ مَا كَانَ لِيَاخُذَ اَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ اِلاَّ اَنْ يَشَآءَ اللهُ م نَرْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنْ نَشَآءُ \* وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ (10)

قَالُوْآ اِنْ يَسُرِقْ فَقَلُ سَرَقَ) آخٌ نَّهُ مِنْ قَبُلُ فَالُوْآ اِنْ يَسُرِقْ فَقُلُ سَرَقَ) آخٌ نَهُ مِنْ قَبُلُ فَاسَرَّهَا يُوسُو فَا نَفْسِهِ وَلَمْ يُبُرِهَا لَهُمْ عَلَا لَهُمْ عَلَا لَهُمْ مِمَا تَصِفُونَ (7) تَصِفُونَ (7)

قَانُوْا يَايَثُهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهَ آبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذُ آحَدُنَا مَكَانَهُ ٤ إِنَّا نَزْلِكَ مِنَ الْهُخُسِنِيْنَ (٣)

<sup>&#</sup>x27; यानी हर आलिम से बढ़कर कोई न कोई आलिम होता है, इसलिये कोई आलिम इस घमन्ड में न रहे कि मैं ही अपने वक़्त का सब से बेहतर आलिम हूँ, और कुछ मुफ़स्सिर कहते हैं कि इसका मतलब है कि हर आलिम के ऊपर सब कुछ जानने वाला अल्लाह तआला है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हजरत यूसुफ को मिस्री अजीज इसलिये कहा गया कि उस बक्त सारे हकीकी अधिकार (हक) हजरत यूसुफ के पास थे, राजा सिर्फ नाम के लिये ही बादशाह था |

७९. (यूसुफ ने) कहा कि हम ने जिस के पास अपनी चीज पाई है उस के सिवाय दूसरों को बन्दी बनाने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, ऐसा करने से हम बेशक नाइंसाफी करने वाले हो जायेंगे !

50. जब यह उससे मायूस हो गये तो एकान्त में बैठकर राय-मशिवरा करने लगे, उन में जो सब से बड़ा था उस ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे पिता ने तुम से अल्लाह को बीच रखकर मजबूत अहद और वादा लिया है और इस से पहले तुम यूसुफ के बारे में गुनाह कर चुके हो, अब तो मैं इस धरती से न हटूंगा जब तक पिता खुद मुझे इजाजत न दें, या अल्लाह तआला मेरे इस मसले का फैसला कर दे, वह सब से अच्छा हाकिम है।

५१. तुम सब पिताजी की ख़िदमत में वापस जाओ और कहो कि हे पिताजी! आप के बेटे ने चोरी की और हम ने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे, हम कुछ गैब की हिफाजत करने वाले तो न थे ।

**५**२. और आप उन नगरवासियों से पूछ लें, जहां हम थे और उन मुसाफिरों से भी पूछ लें जिन के साथ हम आये हैं, और बेशक हम पूरी तरह से सच्चे हैं |<sup>2</sup> قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَأْخُنَ الآَ مَنْ وَجَدُنَا مَتَاعَنَاعِنْدَ لَا ﴿ إِنَّا إِذًا تَظْلِمُونَ ﴿ ثُنَ

فَلَتَااسْتَيُّنَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْانَجِيًّا الْقَالَ كَبِيْرُهُمُ ٱلمُتَعْلَمُوْآاَنَّ ٱبَاكُمُ قَلُ ٱخَلَاعَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا فِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِيْ يُوسُفَ فَلَنَ ٱبْرَحَ الْاَرْضَ حَتَّى يَاذَنَ نِنَ إِنَّ اَوْيَصُلُمَ اللهُ إِنْ وَهُوَخَذِرُ الْخِكِمِيْنَ (8)

إِذْجِعُوْٓ اللَّ اَبِيُكُمُّ فَقُوْلُوْا يَابَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِلُ ثَآ اِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا الِنُغَيْبِ خُفِظِيُنَ (8)

وَسْئِلِ الْقَرْئِيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَّتِيَّ ٱقْبَلْنَا فِيْهَا ﴿ وَ إِنَّا لَصْدِقُونَ ﴿ 3

<sup>&#</sup>x27; अल्लाह मेरे मसले हल कर दे का मतलब है कि किसी तरह (मिसी अजीज) बिनयामीन को छोड़ दे और मेरे साथ जाने की इजाजत दे दे, या यह मतलब है कि अल्लाह तआला मुझे इतनी ताकत दे कि मैं बिनयामीन को तलबार या ताकत से अजाद कराकर अपने साथ ले जाऊँ।

गगर से मुराद मिस्र है जहाँ वे अनाज लेने गये थे, मतलब अहले मिस्र हैं । इसी तरह والنين से मुराद المحاب العبر यानी सफर के साथी हैं, आप मिस्र जाकर अहले मिस्र से और उन मुसाफिरों से जिनके साथ सफर करके हम आये हैं, पूछ लें कि जो कुछ हम बयान कर रहे हैं वह सच है, इस में झूठ की कोई मिलावट नहीं है ।

الجزء ١٣ | 417

६३. (याकूब ने) कहा यह तो नहीं बल्कि तुम ने अपनी तरफ से बात बना ली, इसलिए सब्र ही बेहतर है, हो सकता है कि अल्लाह (तआला) उन सब को मेरे पास ही पहुंचा दे, वह ही आलिम और हिक्मत बाला है ।

**५४**. और फिर उनसे मुंह फेर लिया और कहा हाय यूसुफ! उनकी आखें दुख-गम की वजह से सफेद हो गयी थीं<sup>2</sup> और वह दुख-गम को बरदाश्त किये हुए थे।

**५**४. (बेटों ने) कहा अल्लाह की कसम! आप हमेशा यूसुफ की याद में ही गुम रहेंगे यहाँ तक कि घुल जायेंगे या मर जायेंगे ।

**८६.** उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी मुसीबत और दुख की फरियाद अल्लाह से कर रहा है, मुझे अल्लाह की तरफ से उन वातों का इल्म हासिल है जिन से तुम अंजान हो ।<sup>3</sup>

**८७**. मेरे प्यारे बेटो ! तुम जाओ और यूसुफ और उस के भाई की भली तरह खोज करो, और अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वही मायूस होते हैं जो काफिर होते हैं |

दद्र. फिर ये लोग जब यूसुफ के पास पहुँचे तो कहने लगे कि है अजीज! हम और हमारा परिवार बहुत कठिनाई में है, हम थोड़े से हकीर माल लाये हैं, लेकिन आप हमें पूरे अनाज का नाप दे दीजिये, और हम पर सदका कीजिये, अल्लाह तआला सदका करने वालों को बदला देता है। قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا و فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ عَسَى اللهُ اَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيْعًا و إِنَّهُ هُوَ الْعَلَيْمُ الْحَكَيْمُ (3)

وَتَوَلَٰى عَنْهُمْ وَقَالَ لِيَاسَفَى عَلْى يُوسُفَ وَابْيَظَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿﴿

قَانُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَـٰنُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿ ﴿ ﴾

قَالَ إِنَّمَا آشُكُوا بَثِّي وَحُزُنِ إِلَى اللهِ

وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ 66

يْكِنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاخِيْهِ وَلَا تَايُعَسُوْا مِنْ دَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَايْعَسُ

مِنْ زُوْجِ اللهِ إلاَّ الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ (87

فَكَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَايَّهُا الْعَزِيْدُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِثْنَا بِبِصَاعَةٍ مُّنْجِهةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى

الْمُتَصَدِّقِيْنَ 88

<sup>।</sup> यानी इस नये दुख ने यूसुफ की जुदाई के पुराने दुख को भी नया कर दिया।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी आंखों की कालिमा (स्याही) दुख के सबब सफेदी में बदल गयी थी |

<sup>3</sup> इस से मुराद तो वह ख़्वाब है जिस के बारे में उन्हें पूरा यकीन था कि जरूर साकार होगा और वे यूसुफ के सामने सज्दा रेज होंगे या उनका यह यकीन था कि यूसुफ जिन्दा है और उन से जिन्दगी में जरूर मिलन होगा।

८९. (यूसुफ ने) कहा जानते भी हो कि तुम ने यूसुफ और उस के भाई के साथ अपनी जिहालत में क्या-क्या किया?

९०. उन्होंने कहा क्या (हक्रीकृत में) तू ही यूसुफ हैं जवाब दिया हों, मैं ही यूसुफ हैं और यह मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर रहमत और मेहरबानी की | बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र से रहे तो अल्लाह (तआला) किसी नेकी करने वाले का बदला बरबाद नहीं करता है |

९१. उन्होंने कहा, अल्लाह की क्सम कि अल्लाह ने तुझे हम पर फजीलत अता की है और यह भी सच है कि हम गुनहगार हैं।

९२. जवाब दिया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ करे वह सभी रहम करने वालों में सब से बड़ा रहम करने वाला है ।

९३. मेरा यह कुर्ता तुम ले जाओ और मेरे पिता के मुंह पर डाल दो कि वह देखने लगें<sup>2</sup> और आ जायें, और अपने पूरे परिवार को मेरे पास ले आओ |

९४. और जब ये क्राफिला विदा हुआ तो उनके पिता ने कहा कि मुझे यूसुफ की ख़ुरबू आ रही है, अगर तुम मुझे नाअक्ल न समझो <sup>3</sup>

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاخِيْهِ إِذْ آنْتُمْ جِهِلُونَ (8)

قَانُوْاَ عَلِنَكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ عَالَ انَا يُوسُفُ وَهٰذَاۤ اَخِنُ ٰ قَدُمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا عَلِيْنَا يَتَقِى وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُخْسِنِيْنَ (®

قَالُوا تَاللهِ لَقَلْ الْأَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَلَا للهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ عَلَيْنَا وَال

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُؤمِّ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَ لَعُفِرُ اللهُ لَكُمْ وَ وَهُو اللهُ المُرْحِمِينَ (2)

اِذْهَبُوْا بِقَبِيُصِى هٰنَا فَٱلْقُوْهُ عَلَى وَجُهِ اَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاٰتُوْنِيۡ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۖ

وَلَهَا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ إِنِّى لَاَحِثُ رِنْيَحَ يُوْسُفَ لَوُلاَ اَنْ تُفَيِّدُونِ ﴿

भाईयों ने जब मिसी हािकम के मुँह से उस यूसुफ का बयान सुना, जिसे उन्होंने बचपन में कनआन के एक अंधेरे कुऐं में फेंक दिया था तो वे ताज्जुब में पड़ गये और गौर से देखने के लिये मजबूर भी हो गये कि कहीं हम से मुखाितव राजा यूसुफ तो नहीं? वर्ना यूसुफ के हादसे का इल्म उन्हें किस तरह हो सकता है? इसिलए उन्होंने सवाल किया कि क्या तू यूसुफ ही तो नहीं?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कमीज के मुँह पर पड़ने से अखिं की रोश्चनी का आ जाना एक ताज्जुब और मोजिजा की श्वक्ल में था |

<sup>3</sup> उधर वह कमीज लेकर मुसाफिर मिस्र से चले और इधर हजरत याकूब को अल्लाह तआला की तरफ से मोजिजा की तरह हजरत यूसुफ की खुश्बू आने लग गयी, यह जैसे इस बात का एलान था कि अल्लाह के पैगम्बर (ईश्दूत) को भी, जब तक अल्लाह तआला की तरफ से

सूरतु यूसुफ-१२

भाग-१३ 419 الجزء ١٣

سورة يوسف ١٢

९५. वे कहने लगे कि अल्लाह की क़सम! आप तो अपनी उसी पुरानी गलती पर कायम हैं।

९६. जब ख़ुशखबरी देने वाले ने पहुँचकर उन के मुंह पर कुर्ता डाला, उसी पल वह दोबारा देखने लगे । कहा कि क्या मैं तुम से न कहा करता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते

९७. उन्होंने कहा हे पिता! आप हमारे गुनाहों की क्षमा-याचना (मगफिरत की दुआ) कीजिये, बेशक हम गुनहगार है।

९८. कहा, अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिये अपने रब से माफी की दुआ करूँगा, वह बहुत बड़ा माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है |

९९. जब ये पूरा परिवार यूसुफ के पास पहुँच गया तो यूसुफ ने अपने मा-बाप को अपने करीव जगह दी, और कहा कि अल्लाह को मंजूर है तो आप सब सुख-शांति से मिस्र में आ जाओ ।

وَرَفَعَ آبُورُيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا اللهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا اللهِ الم मा-वाप को ऊँचे मुकाम पर विठाया, और सब उस के सामने सज्दा में हो गये<sup>2</sup> और तब कहा

قَالُوْا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلْلِكَ الْقَدِيْمِ 50

فَلَهَّأَ أَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ ٱلْقَدْ عَلَى وَجْهِم فَارْتَكَّمْ بَصِيْرًا وَ قَالَ ٱلمُواقِلُ لَكُمْ اللَّهِ الْفَ ٱعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالاتَعُلَبُوْنَ ﴿

> قَالُوْايَابَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْيِنَآ إِنَّا كُنَّا خطِئِنَ (97)

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَنِّي ۚ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (98)

فَكَمَّادَ خَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَذَّى إِلَيْهِ ٱبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهُ أَمِنيْنَ (99)

وَقَالَ يَابَتِ هٰذَا تَأْوِيْلُ رُءْيَا يَ مِنْ قَبْلُ اللَّهِ

जरिया और ख़बर न पहुँचे तो पैगम्बर अन्जान होता है, चाहे बेटा अपने नगर के किसी कुऐं में ही क्यों न हो? और जॅव अल्लाह इंतेजाम कर दे तो मिस्र जैसे दूर-दराज इलाके से भी बैटे की खुरवू आ जाती है।

<sup>े</sup> फौरन दुआ न करके दुआ का वादा दिया, मक्रसद यह था कि रात के आखिरी पहर में जो अल्लाह के ख़ास वन्दों का अल्लाह की इवादत करने का ख़ास वक़्त होता है, अल्लाह से उनकी माफी के लिये दुआ करूँगा।

<sup>2</sup> कछ ने इसका तर्जुमा यह किया है कि इज्जत-एहतेराम के लिये यूसुफ के सामने झुक गये, के लएज बताते हैं कि वे धरती पर यूसुफ के सामने माथा रख दिये | وَخُرُواله سُجُداً यह सज्दा माथा टेकने के मानों में है, फिर भी यह सज्दा एहतेराम के लिये है इबादत के तौर पर नहीं, और लायके एहतेराम सज्दा हजरत याकूव की बरीअत में जायेज था, इस्लाम में बिर्क (मिश्रण) को रोकने के लिये ऐसे ऐहतराम के लिए सज्दा करना नाजायेज कर दिया गया, और

कि पिताजी! यह मेरे पहले ख़्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे पूरा कर दिखाया, उस ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया जबिक मुझे जेल से निकाला और आप लोगों को रेगिस्तान से ले आया, उस इख़्तिलाफ के बाद जो चैतान ने मुझ में और मेरे भाईयों में डाल दिया था, मेरा रब जो चाहे उस के लिए अच्छी व्यवस्था (तदबीर) करने वाला है और बड़ा जानने वाला हिक्मत वाला है।

909. हे मेरे रब ! तूने मुझे मुल्क अता किया और मुझे ख़्वाबों की ताबीर का इल्म दिया, हे आकाशों और धरती के पैदा करने वाले ! तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली और मददगार है, तू मुझे मुसलमान की हालत में मार और नेकी करने वालों में श्वामिल कर दे!

90२. यह गैब की ख़वरों में से है जिसकी हम आप की तरफ वहयी कर रहे हैं, और आप उन के पास न थे जबकि उन्होंने अपनी बात ठान ली थी और वे छल और कपट करने लगे थे।

**९०३**. अगरचे आप लाख चाहें ज़्यादातर लोग ईमान वाले न होंगे ।

90४. और आप उन से उस पर कोई मजदूरी नहीं मांग रहे हैं, यह तो सारी दुनिया के लिये नसीहत ही नसीहत है | قَلُ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّاء وَقَلُ آحُسَنَ بِنَ إِذُ اَخُرَجَنِي مِنَ البَّدُ وِ اَخُرَجَنِي مِنَ البَّنِ وَجَآءَ بِكُمُ قِنَ الْبَلُ وِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَعَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْجَدَقِ لَمْ بَعْدِ اَنْ نَزَعَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْجَدَوِقِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

رَبِّ قَدُ التَّهْ تَنِى مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْ تَنِى مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْ تَنِى مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْ تَنِى مِنْ تَأْوِيُلِ الْاَكُونِ فَالِمَ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ اللَّهُ نَيَا وَالْاِحِرَةِ عَلَى اللَّهُ نَيَا وَالْاِحِرَةِ عَلَى اللَّهُ نَيَا وَالْاِحِرَةِ عَلَى اللَّهُ نَيَا وَالْاَحِرَةِ عَلَى اللَّهُ نَيَا وَالْحِرَةِ عَلَى اللَّهُ نَيَا وَالْحِرِينَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِلَّةُ الْمُؤْمِنُ الللْمُ اللَّلْمُ اللِمُ الللْمُ اللِمُ اللللْم

ذٰلِكَ مِنْ أَثْبَاء الْغَيْبِ نُوْجِيُهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ

لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوْا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَهْ كُرُونَ (10)

وَمَا ٱكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ اللَّاسِ وَلَوْحَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِمْ إِنْ هُوَ اِلَّا ذَكُمُ لِلْعُلُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ذَكُمُ لِلْعُلُولُ اللَّهِ اللَّهُ ال

अब एहतेराम के तौर पर भी सज्दा किसी को करना नाजायेज है ।

अल्लाह तआला ने हजरत यूसुफ पर जो एहसान किये उन्हें याद करके और अल्लाह तआला के दूसरे गुणों (सिफात) का बयान करके दुआ कर रहे हैं कि जब मुझे मौत आये तो इस्लाम की हालत में आये और मुझे सज्जन (पुनीत) पुरूषों के साथ मिला दे | इस से मुराद हजरत यूसुफ के बाप-दादा हजरत इब्राहीम और इसहाक आदि हैं, कुछ लोगों को इस दुआ से यह शक पैदा हुआ कि हजरत यूसुफ ने मौत की दुआ की, अगरचे यह मौत की दुआ नहीं है, आखिरी पल तक इस्लाम पर मजबूत रहने की दुआ है |

**१०५.** और आकाशों और धरती में बहुत सी निशनियां हैं, जिन से ये मुंह फेर कर निकल जाते हैं।

**१०६**. और उन में से ज़्यादातर लोग अल्लाह पर ईमान रखने के बावजूद भी मुचरिक ही हैं।

९०७. क्या वे इस कात से वेखीफ हो गये हैं कि उन के पास अल्लाह के अजावों में से कोई आम अजाब आ जाये या उन पर अचानक कयामत टूट पड़े और वे गाफिल हों।

१०८. (आप) कह दीजिये मेरा यही रास्ता है, मैं और मेरे पैरोकार अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, पूरे यकीन और ऐतमाद के साथ<sup>2</sup> और अल्लाह पाक है और मैं मूर्तिपूजकों (मिश्रणवादियों) में नहीं। १०९. और आप से पहले हम ने बस्ती वालों में जितने भी रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे, जिन की तरफ हम वह्यी (प्रकाशना) उतारते गये<sup>3</sup> क्या धरती पर चल-फिर कर उन्होंने नहीं देखा कि उन से पहले के लोग का कैसा नतीजा हुआ? बेशक आखिरत का घर परहेजगारों (तकवा वरतने वालों) के लिये बहुत अच्छा है, क्या तुम फिर भी नहीं समझते?

وَ كَايِنٌ مِنْ أَيَةٍ فِي السَّلْوْتِ وَالْأَرْضِ

يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرِضُونَ 105

وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْتُرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمُمُّشُوِكُونَ ١٠٠٠

ٱفَاكِمِنُوٓا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ

ٱوْتَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لاَيَشْعُرُونَ ١٠٠٠

قُلْ هٰذِه سَيِيْلِ آدُعُوْآ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ آنَا وَمَنِ اتَّبَعِيْنُ ﴿ وَسُبُحٰنَ اللهِ وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٥٥)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الآرِجَالَا نُوْتِيَ الْيَهُمُونَ اَهُلِ الْقُرَى الْفَلْمُ يَسِيُرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكَارُ الْخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّإِنْ إِنْ التَّقَوْاءِ الْفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿

गयह वह हकीकत है जिसे कुरआन ने कई जगहों पर बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि ये मूर्तिपूजक यह कुबूल करते हैं कि आकाश और धरती का ख़ालिक, मालिक, रव और संचालक (मुंतिजम) केवल अल्लाह तआला ही है, लेकिन इस के बावजूद इबादत में अल्लाह के साथ दूसरों को भी शामिल कर लेते हैं, और इस तरह ज़्यादातर लोग मुश्चरिक हैं, यानी हर युग के लोग तौहीद इबादत (पूजा) को मानने के लिये तैयार नहीं होते हैं, आज के कब्र पूजने वालों का शिक भी यही है कि वह कबों में गड़े बुजुर्गों को इबादत का हकदार समझकर उन्हें मदद के लिये पुकारते भी हैं और इबादत की कई रीतियां भी अपनाते हैं।

यानी यह तौहीद (एकेश्वरवाद) का रास्ता ही मेरा रास्ता है, बिल्क तमाम पैगम्बरों का यही रास्ता रहा है, इसी की तरफ़ मैं और मेरे पैरोकार मजबूत ईमान के साथ और दीनी कानूनों के सुबूतों के साथ लोगों को बुलाते हैं।

यह आयत इस बात का सुबूत है कि सभी नबी मर्द हुए हैं, औरतों से किसी को भी नब्जत का पद नहीं मिला, इसी तरह उनका सम्बन्ध (तआल्लुक) नगरों से था, उन में से कोई भी ग्रामीण (ग्रामवासियों) में से न था, क्योंकि ग्रामीण और देहाती नगरवासियों के मुकाबिल आम तौर से कठोर और अखलाक में सख़्त होते हैं और नगरवासी उनकी मुकाबिल नर्म, आसान और सभ्य (मुहज्जब) होते हैं और यह ख़ुबिया नब्जत के लिये ज़रूरी हैं।

भाग-१३ | ४२२ | १४ - १५

سورة الرعد ١٣

११०. यहाँ तक कि जब रसूल मायूस होने लगे और उम्मत के लोग यह ख्याल करने लगे कि उन्हें झूठ कहा गया, फ्रौरन हमारी मदद उन्हें आ पहुँची, जिसे हम ने चाहा उसे नजात अता की, बात यह है कि हमारा अजाब गुनहगारों से वापस नहीं किया जाता।

१९९. इन की कहानियों में अक्लमंदों के लिये बिला अब्हा नसीहत और तबीह है, यह क़्रआन झूठ बनायी हुई बातें नहीं, बल्कि यह तसदीक हैं उन किताबों के लिये जो इस से पहले की हैं. और हर चीज का तफसीली बयान और हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिये ।

## स्रत् राअद-१३

सूर: अल-राअद मदीने में उतरी और इस में तैतालीस आयतें और छ: रुक्अ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

 अलिफ॰ लाम॰ मीम॰ रा॰ । ये क़ुरआन की आयते हैं और जो कुछ आप की तरफ आप के रब की तरफ से उतारा गया है सब सच है. लेकिन ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाते (यकीन नहीं करते। |

२. अल्लाह वह है जिस ने आकाशों को बिना खभों के ऊंचा कर रखा है कि तुम उसे देख रहे हो. फिर वह अर्घ पर क्रायम  $^{82}$  उसी ने सरज

حَتَّى إِذَا اسْتَيْنُكُسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْاَ ٱنَّهُمُ قَلُ كُذابُواجَاءَهُم نَصُرُنَا ﴿ فَنُجِّي مَن نَشَاءُ ا وَلَا يُرَدُّ مَا سُنَا عَنِ الْقَدُمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٠

لَقَالُكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِنْبُرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ا مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَراى وَلكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدُّي وَّرَحْهَةً لِقَوْمِ ثُوَّمِنُونَ 📶

٩

ينسيم الله الرَّحْلِين الرَّحِينِمِ الْمَتْرَا سَيْلُكَ الْمُتُ الْكِتْبِ مُ وَاتَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ زَتِكَ الْحَقُّ وَلَكِنَ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ 🛈

ٱللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوِتِ بِغَيْرِ عَمَى تَرَوْنَهَا ثُمَّ استوي عَلَى الْعَرْشِ وَسَخْرَ الشَّهْسَ وَالْقَيْهِ مَ

<sup>ं</sup> यानी यह क़ुरआन जिस में यह यूसुफ की कहानी और दूसरी कौमों के वाकेआत का बयान है, कोई गढ़ा हुआ नही है बल्कि यह पहले की किताबों की तसदीक करने वाला और उसमें धर्म के विषयों सभी जरूरी बातों का तफसीली बयान है और ईमानवालों के लिये सीधा रास्ता और रहमत है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "इस्तवा अलल अर्घ" का मतलब इस से पहले बयान हो चुका है कि इस से मुराद अल्लाह तआला का अर्घ पर स्थिर होना है । मोहदेसीन (हदीसों के आलिमों) का यही रास्ता है, वह इसका तफसीली ख़्याल नहीं करते, जैसे कुछ दूसरे गिरोह इस में और रब के दूसरे अवसाफ में कष्ट कल्पना करते हैं।

और चौंद को ताबे बना रखा है, हर एक मुकर्रर वक्त तक चल रहा है, वही काम की तदबीर करता है, वह अपनी निशानियाँ खोल-खोल कर बयान कर रहा है कि तुम अपने रव से मिलने का यकीन कर लो।

शैर उसी ने धरती को फैला कर बिछा दिया और उस में पहाड़ और निदया पैदा कर दी हैं, और उस में हर तरह के फलों के जोड़े दोहरे-दोहरे पैदा किये हैं। वह रात से दिन को छिपाता है, निश्चय ही गौर व फिक्र करने वालों के लिये उस में बहुत-सी निशानिया हैं।

¥. और धरती में कई तरह के टुकड़े एक-दूसरे से मिले-जुले हैं, और अंगूरों के वाग हैं और खेत हैं और खजूरों के पेड़ हैं चाखाओं वाले, और कुछ ऐसे हैं जो चाखाओं वाले नहीं, सब एक ही पानी से सींचे जाते हैं, फिर भी हम एक को एक पर फलों में फजीलत देते हैं, इस में अक्लमंदों के लिये बहुत सी निश्वानिया हैं।

४. और अगर तुझे ताज्जुब हो तो हकीकत में उनका यह कहना आश्चर्यजनक (ताज्जुबखेज) है कि क्या जब हम मिट्टी हो जायेंगे तो क्या हम नया जन्म लेंगे, यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफ किया, और यही हैं जिनकी गर्दनों में फंदे होंगे, और यही हैं जो नरक में रहने वाले हैं जो उस में हमेशा रहेंगे |

शौर जो तुझ से सजा की मांग में जल्दी कर रहे हैं सुख से पहले ही, बेशक उन से पहले (मिसाल के तौर पर) सजायें आ चुकी हैं, और बेशक तेरा रब माफ करने वाला है, लोगों के बेजा जुल्म पर भी, और यह भी निश्चित बात है कि तेरा रब सख़्त सजा देने वाला भी है ! كُنَّ يَّجْرِىٰ لِإَجَلِ مُّسَتَّى ۚ يُدَاتِرُ الْأَمْرَ يُفَضِّلُ الْالِيْتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِئُونَ ﴿

وَهُوَ الَّذِي مَلَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَانْهُرًا هُوَ مِنْ كُلِّ الشَّمَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيُنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ لِمَانَ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِقَنْ مِنْ يَتَفَكَّرُ وْنَ (٤)

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجْوِراتٌ وَجَنْتٌ مِّنُ اَعْنَابِ وَذَرُعٌ وَنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْفَى بِمَآء وَاحِدِسَ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُلِ اللَّهِ لَلْكَ كُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كُلِ اللَّ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰلِتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (4)

وَاِنْ تَغْجُبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْءَ اِذَا كُنَّا تُرْبًا ءَ إِنَّا لَنِيْ خَلْقِ جَدِيْدٍهِ أُولَيِّكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَتِيهِمْ وَاُولِيْكَ الْاَغْلُلُ فِيْ آَعْنَا قِهِمْ وَاُولَيْهِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ \*هُمُ فِيْهَا خْلِدُونَ ۞

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَلُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِمُ الْمَثْلَتُ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَكُوْمَغُفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

<sup>!</sup> इसका एक मतलब यह है कि नर और मादा दोनों बनाये जैसािक मौजूदा तहकीकात ने इसकी तसदीक कर दी है, दूसरा मतलब (जोड़े-जोड़े का) यह है कि मीठा-खट्टा, ठंड-गर्म, स्याह-सफेद और मजेदार और बेमजा इसी तरह एक-दूसरे से अलग और विपरीत (मुखतिनिफ) तरह का पैदा किया ।

७. और काफिर (कृतघ्न) कहते हैं कि उस पर उस के रब की तरफ से कोई निशानी (चमत्कार) क्यों नहीं उतारी गयी? बात यह है कि आप तो केवल बाख़बर करने वाले हैं और हर कौम के लिये हिदायत करने वाला है।

द. मादा अपने पेट में जो कुछ रखती है, उसे अल्लाह तआला अच्छी तरह जानता है,<sup>2</sup> और पेट (गर्भाशय) का घटना-बढ़ना भी,<sup>3</sup> हर चीज उसके पास अंदाजे से हैं।

९. छिपी और खुली वातों का वह इल्म रखने वाला है, सब से बड़ा और सब से ऊँचा और सब से अच्छा है ।

९०. तुम में से किसी का अपनी बात छुपा कर कहना और ऊंची आवाज में उसे कहना और जो रात को छिपा हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह पर बराबर हैं ।

99. उस के मुहाफिज इंसान के आगे पीछे तैनात हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं, किसी कौम की हालत अल्लाह (तआला) नहीं बदलता जब तक कि वे ख़ुद न बदलें जो उनके दिल में है | अल्लाह (तआला) जब किसी कौम को सजा देने का फैसला कर लेता है तो वह बदला नहीं करता, और सिवाय उस के कोई भी उनका संरक्षक (निगहबान) भी नहीं | وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَيَةٌ مِّنَ رَّتِهِ ﴿ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِيدٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَا دٍ رَّ

اَللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُرُومَا تَزْدَادُ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِيقْدَادٍ ﴿

عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ①

سَوَآةٌ مِّنْكُمُ مِّنْ اَسَرَّ الْقُولَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِمِ بِالنَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ <sup>(1)</sup>

لَهُ مُعَقِّبْتُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن اَمُرِاللهِ النَّاللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِحَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِانْفُسِهِمْ وَاذَا اَرَادَ الله بِقَوْمِ سُوْءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنُ دُوْنِهِ مِنْ وَالِ [1]

यानी हर कौम की हिदायत के लिये अल्लाह तआला ने पैगम्बर अवश्य भेजा है, यह अलग बात है कि कौमों ने यह रास्ता अपनाया या नहीं अपनाया, लेकिन सीधा रास्ता दिखाने के लिये संदेशवाहक हर कौम के अंदर अवश्य आया ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> माता के पेट में क्या है? नर है या मादा, ख़ूबसूरत है या बद्सूरत, नेक है या बद, लम्बी उम्र या कम उम्र? सभी बातें केवल अल्लाह तआला ही जानता है ।

<sup>3</sup> इस से मुराद गर्भ की मुद्दत है जो आम तौर से नौ माह होती है, लेकिन घटती और बढ़ती भी है, किसी बक्त यह दस माह और किसी बक्त सात-आठ माह हो जाती है, इसका भी इल्म अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं !

१२. वह अल्लाह ही है जो तुम्हें विजली की चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिये दिखाता है और भारी वादलों को पैदा करता है।

93. और गर्ज उसकी तारीफ और महिमा (तस्बीह) वयान करती है और फरिश्ते भी उस के डर से, वही आकाश से विजली गिराता है और जिस पर डालता है। काफिर अल्लाह के बारे में लड़-झगड़ रहे हैं और अल्लाह सख्त ताकृत वाला है।

9४. उसी को पुकारना सच है, जो लोग दूसरों को उस के अलावा पुकारते हैं वे उनकी किसी पुकार का जवाब नहीं देते, जैसे कोई इंसान अपने हाथ पानी की तरफ फैलाये हुए हो कि उस के मुँह में पड़ जाये जबिक वह पानी उस के मुँह में पहुँचने वाला नहीं उन काफिरों की जितनी पुकार है सभी गुमराह है।

9४. और अल्लाह ही के लिये आकाशों और धरती के सभी जीव ख़ुशी और नाख़ुशी से सज्दा करते हैं और उनकी छाया भी सुवह और शाम ।

१६. (आप) पूछिये कि आकाशों और धरती का रब कौन है? कह दीजिये अल्लाह | कह दीजिये क्यों तुम फिर भी इस के सिवाय दूसरों को मददगार बना रहे हो जो खुद अपनी जान के भी هُوَ الَّذِي يُويِئُكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ التِّقَالَ (12)

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَلْإِكَةُ مِنْ خِنْفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَامَنْ يَّشَاءُوهُمُ يُجَادِدُونَ فِي اللهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْبِحَالِ أَنْ

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ لِشَىٰ ۚ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا دُمَّاءُ الْكُورِيْنَ إِلَا فِيْ ضَلْلِ ۖ

وَيِثْهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا قَطِلْلُهُمْ بِالْغُدُةِ وَالْاصَالِ ﴿ قُلُمَنْ زَبُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ \* قُلِ اللَّهُ \* قُلْ مَنْ زَبُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ \* قُلِ اللَّهُ \*

قىل مَن رَبِّ السَّموتِ وَالأَرْضِ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل قُلُ اَفَا تَعَنَّ مُنْ أَمُّرُ مِينَ دُونِهَ اَوْلِياً ۚ وَلا يَمْلِكُونَ

भारी बादलों से मुराद वह वादल जिन में बारिश्व का पानी होता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को मदद के लिये पुकारते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई इंसान दूर से पानी की तरफ अपनी हथेलिया फैलाकर पानी से कहे कि तू मेरे मुंह तक आ जा, जाहिर है कि पानी न चलने वाला है, उसे पता नहीं कि हथेलिया फैलाने वाले की जरूरत क्या है? और न उसे यह पता है कि वह मुझे अपने मुंह तक पहुँचने की मांग कर रहा है | और न उस में यह ताक़त है कि अपनी जगह से चलकर उसके हाथ या मुंह तक पहुँच जाये | इसी तरह ये मूर्तिपूजक अल्लाह के सिवाय जिनको पुकारते हैं, उन्हें न यह पता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है और उसकी अमुक (प्ला) जरूरत है, और न उस जरूरत को पूरा करने की उन में ताक़त ही है |

الجزء ١٣

सूरतु राअद-१३

भले-बुरे का हक नहीं रखते, कह दीजिये क्या अंधा और अंखों वाला बराबर हो सकता है? या क्या अंधरा और उजाल बराबर हो सकता है? क्या जिन्हें ये अल्लाह का साझीदार वना रहे हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह पैदा की है कि उनके देखने में पैदाईश संदिग्ध (मुतशाविह) हो गई? कह दीजिये कि केवल अल्लाह ही सभी चीजों का पैदा करने वाला है वह अकेला है और जबरदस्त गालिब है |

9७. उसी ने आकाश से वर्षा की फिर अपनी अपनी शिक्त अनुसार नाले यह निकले, फिर पानी के धारे ने ऊपर चढ़कर झाग को उठा लिया, और उस चीज में भी जिसको आग में डाल कर तपाते हैं जेवर या सामान के लिये उसी तरह के झाग हैं, इसी तरह अल्लाह तआला सच और झूठ को वाजेह करने की मिसाल देता है। अब झाग बेकार होकर चला जाता है, लेकिन जो लोगों को फायेदा पहुंचाने वाली चीजें हैं, वह धरती में ठहरी रहती हैं, अल्लाह (तआला) इसी तरह मिसाल दिया करता है।

لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرًّا ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَلْمُتُ الْاَعْلَى الظَّلُمُتُ الْاَعْلَى الظَّلُمُتُ وَالْبَعْلِيَّ الْمُلَّلِيِّةِ اللَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا وَاللَّهُ شَرَكَاءَ خَلَقُوا لَلْهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلُقِهِمْ فَلَى الله لَكَ اللَّهُ كَالِيَّةِ مُوا قُلِ الله خَالِقُ كُلِي شَيْءٍ وَهُو الْوَاحِدُ الْقَهَارُ (10) خَالِقُ كُلِي شَيْءٍ وَهُو الْوَاحِدُ الْقَهَارُ (16)

آنُوْلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتُ اُودِيةً إِقَلَادِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ ذَبَدُ الزَّابِيَا ﴿ وَمِنَا يُوقِدُ وُنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ الْبَيْفَاءَ حِلْيَةٍ آوْ مَتَاعَ ذَبَنٌ مِثْلُهُ ﴿ كَنْ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ أَفَا مَا الزَّبَنُ فَيَذُهُ مَبُ جُفَاءً \* وَاَمَامَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَوْضِ \* كُذْلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْإَمْثَالَ (أَنَّ)

ग्यानी जिस तरह अंधा और आंख वाला वरावर नहीं हो सकते, उसी तरह एकेश्वरवादी (मुवाहिद) और अनेकश्वरवादी (मुबिरिक) वरावर नहीं हो सकते, इसलिये एक अल्लाह के पुजारी का दिल तौहीद की रोशनी से कामिल है, जबिक दूसरों के पुजारी उस से महरूम हैं, एकेश्वरवादी की आंखें हैं, वह एकेश्वरवाद का नूर देखता है और दूसरों के पुजारी को यह एकेश्वरवाद का नूर दिखायी नहीं पड़ता, इसिलये वह अंधा है | इसी तरह जिस तरह अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकते | एक अल्लाह का पुजारी जिसका दिल नूर से कामिल हैं, और एक मूर्तिपूजक (अनेकश्वरवादी) जिहालत और गुमराही के अंधेरों में भटक रहा है, बराबर नहीं हो सकते |

यानी जब सच और झूठ का आपस में सामना और टकराव होता है तो झूठ को उसी तरह करार नहीं मिलता जिस तरह से बाढ़ की धारा का झाग पानी के साथ धातों का झाग, जिनकों आग में तपाया जाता है, धातों के साथ बाकी नहीं रहता बिल्क खत्म और बरबाद हो जाता है।

१८. जिन लोगों ने अपने रब के हुक्मों का पालन किया उन के लिये भलाई है, और जिन लोगों ने उस के हुक्म की पैरवी न की अगर उन के लिये धरती में जो कुछ है सब कुछ हो, और उस के साथ वैसा ही दूसरा भी हो तो वह सब कुछ अपने बदले में दे दें, यही हैं जिन के लिये बुरा हिसाव है, और उनका ठिकाना नरक है जो बहुत बुरी जगह है ।

**99.** क्या वह इंसान जो यह इल्म रखता हो कि जो आप की तरफ आप के रब की तरफ से उतारा गया है वह हक़ है, उस इंसान जैसा हो सकता है जो अंधा हो,' नसीहत तो वही कुबूल करते हैं जो अकलमंद हों |

**२०**. जो अल्लाह को दिये गये वादे को पूरा करते हैं और वादा नहीं तोड़ते  $|^2$ 

२१. और अल्लाह (तआला) ने जिन चीजों को जोड़ने का हुक्म दिया है वह उसे जोड़ते हैं, और वे अपने रब से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का डर रखते हैं।

२२. और वे अपने रब की ख़ुशी के लिये सब करते हैं, और नमाजों को लगातार कायम रखते हैं, और जो कुछ हम ने उन्हें दे रखा है उसे खुले और छुपे तौर से ख़र्च करते हैं, और बुराई को भी भलाई से टालते हैं, उन्हीं के लिये आखिरत का घर है।

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِوَتِهِمُ الْحُسْلَى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُ لَوْاَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْأَدْضِ جَبِيْعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَا فُتَنَ وَا بِهِ \* اُولِيْكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ لَا وَمَاْوْلِهُمْ جَهَلَّمُ \* وَبِئْسَ الْبِهَادُ ﷺ

ٱفَمَنْ يَعْلَمُ ٱنَّبَآ ٱنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَاعْلَى النَّهَا يَتَنَكَّرُ أُولُواالْأَلْبَاكِ ﴿

الَّذِيْنَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمِيْرَاقِ (20)

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا آَمَرَ اللهُ بِهَ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ (2)

وَالَّذِيْنُ صَبَّرُوا الْبِتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوْ امِنَّا رَزُقْنُهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيةً وَيَدُرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَمٍكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّادِ (22)

ग्यानी एक वह इंसान जो कुरआन की सच्चाई पर यकीन रखता हो और दूसरा अंधा हो, यानी उसे कुरआन की सच्चाई पर श्वक हो, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सवाल नकारात्मक (मंफी) है यानी ये दोनों उसी तरह बराबर नहीं हो सकते जिस तरह झाग और पानी या सोना और तांबा और उसकी मैल-कुचैल बराबर नहीं हो सकते !

इस से मुराद वह आपसी सुलह और वादा हैं जो इंसान आपस में एक-दूसरे से करते हैं या वह जो उन के और उन के रब के बीच हैं।

الجزء ١٣

सूरतु राअद-१३

२३. और हमेशा रहने के बाग जहाँ ये खुद जायेंगे और उन के बुज़्राों और बीवियों और औलाद में से भी जो नेक काम करने वाले होंगे. उन के क़रीब फ़रिश्ते हर दरवाजे से आयेंगे |

२४. (कहेंगे कि) तुम पर सलामती (शान्ति) हो सब के बदले, क्या ही अच्छा बदला है इस आखिरत के घर का

२४. और जो लोग अल्लाह के वादे को उस की मजबूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीजों के जोड़ने का अल्लाह का हुक्म है उन्हें तोड़ देते हैं. और धरती में फसाद फैलाते हैं, उन के लिए लानत है और उन के लिए बुरा घर है |2

२६. अल्लाह (तआला) जिसकी रोजी चाहता है बढ़ाता है और घटाता है, ये तो दुनिया के जीवन में मस्त हो गये, अगरचे कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में बहुत हक़ीर पुँजी हैं ⁴ २७. काफ़िर कहते हैं कि उस पर उसके रव की तरफ से कोई निशानी (चमत्कार) क्यों उतारी नहीं गयी? जवाब दीजिये कि जिसे अल्लाह भटकाना चाहे भटका देता है और जो उसकी तरफ झुके उसे रास्ता दिखा देता है ।

جَنّْتُ عَدُنِ يَكُ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَايِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلْلِكَةُ يَدُ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِلّ بَابِ (23)

سَلْمٌ عَكَيْكُهُ بِمَا صَبَرْتُهُ فَيْعُمَ عُقْبَى الدَّادِ 24

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْرَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَاللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَيكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ النَّارِ (25)

الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْبِرُ م وَ فَيرِحُوا بِالْحَيْوةِ الدُّانِيَا ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا في الأخِرَةِ إلاَّ مَتَاعٌ (26)

> وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لَوْلآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَّةٌ مِّنْ زَبِّهِ ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ نَشَاءُ وَيُهُدِي كَي إِلَيْهِ مَنْ أَنَّاكُ أَرْدًا

<sup>।</sup> अदन का मतलब है हमेशा-हमेशा रहने वाले बाग

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह नेकों के साथ ब्रों के नतीजे का बयान कर दिया ताकि इंसान इस नतीजा से बचने की कोशिय करे।

<sup>े</sup> किसी को अगर दुनिया का माल ज्यादा मिल रहा है, जबिक वह अल्लाह का नाफरमान है तो यह ख़ुत्र और बेफिक होने का मुकाम नहीं, क्योंकि यह मौका है, पता नहीं कब यह मुद्दत खत्म हो जाये और अल्लाह की पकड़ में जकड़ लिया जाये ।

<sup>4</sup> हदीस में आता है कि दुनिया की कीमत आख़िरत के मुक़ाबिल इस तरह है जैसे कोई इंसान अपनी उंगली समुद्र में डिबो कर निकाले तो देखे कि समुद्र के पानी के मुकाबिल उसकी उंगली में कितना पानी आया?

सूरतु राअद-१३

२८. जो लोग ईमान लाये उन के दिल अल्लाह को याद करने से शान्ति प्राप्त (हासिल) करते हैं, याद रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल को श्रान्ति हासिल होती है |

२९. जो लोग ईमान लाये और जिन्होंने नेकी के काम भी किये उन के लिये खुशहाली है, 1 और सब से अच्छा मकाम है।

उसी तरह हम ने आप को उस उम्मत में भेजा है, जिस से पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं कि आप उन्हें हमारी तरफ से जो वहुयी (प्रकाशना) आप पर उतरी है पढकर सुनाईए, यह अल्लाह मेहरबान के नकारने वाले  $\tilde{E}^{12}$  (आप) कह दीजिये कि मेरा रव तो वही है, उस के सिवाय बेशक कोई भी इबादत के लायक नहीं, उसी के ऊपर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मेरा रुजूअ है !

३१. और अगर (मान लिया जाये कि) क़ुरआन के जरिये पहाड़ चला दिये जाते या धरती टुकड़े-ट्कड़े कर दी जाती या मुर्दों से बातें करा दी जातीं (फिर भी वह ईमान न लाते) बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है तो क्या ईमान वालों का इस बात पर दिल नहीं जमता कि अगर अल्लाह तआला चाहे तो सभी लोगों को हिदायत दे दे । काफिर को तो उन के कुफ़ के बदले हमेशा ही कोई न कोई सख़्त सजा पहुँचती रहेगी या उन के मकानों के आसपास उत्तरती रहेगी. यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पहुँचे, बेशक अल्लाह तआला वादा तोड़ा नही करता ।

ٱكَّنِيْنَ امَنُوا وَ تَطْمَيِنُ قُلُوبُهُمْ بِنِكْرِ اللهِ ﴿ أَلَا بِنِكُو اللهِ تَطْمَيِنُّ الْقُلُوبُ (28)

ٱلَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَيِلُوا الطِّياحْتِ طُوْنِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَأْبِ (29)

كَذَٰلِكَ ٱرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَيْلِهَا أُمَمُّ لِتَنْتُلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِي آوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْنِي ۚ قُلْ هُوَ رَبِّيُ لِآ اِلٰهَ اِلْاَهُوَ ۚ عَلَيْهِ تُوكِّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ 30

وَكُوْاَنَّ قُرْاْنًا سُيْرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْقُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْقُ وَبَلْ يَنْهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا و أَفْلَمْ يَايْكُسِ الَّذِيْنَ امَنُوْآ أَنْ تَوْيَشَاءُ اللهُ لَهَاكَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِنَ وَعُنُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِبْعَادُ (3)

के कई मतलब बताये गये हैं । जैसे सवाब, पाक, मोजिजा, मुकाबिला, जन्नत में ख़ास पेड़ طُوبي أ या मुकरर जगह वगैरह | मतलब सभी का एक है यानी स्वर्ग में सब से अच्छा मकाम और उसकी सुख-सुविधा (नेमतें) ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मक्का के मूर्तिपूजक 'रहमान' (कृपानिधि) लएज से बहुत भड़कते थे, हुदैविया की सुलह के मौका पर जब बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर्रहीम के कलिमा लिखे गये तो उन्होंने कहा कि 'रहमान' (कृपानिधि) और रहीम (दयालु) क्या है ? हम नहीं जानते ! (इब्ने कसीर)

सूरतु राअद-१३

३२. और बेशक आप से पहले के पैगम्बरों के साथ मजाक किया गया था और मैंने भी क्राफिरों को ढील दी थी, फिर उन्हें पकड़ लिया था तो मेरा अजाब कैसा रहा?

३३. तो क्या वह अल्लाह जो ख़बर लेने वाला है हर इंसान का उसके किये हुए अमल पर, और उन लोगों ने अल्लाह के साझीदार ठहराये हैं, कह दीजिये जरा उनके नाम तो लो, या तुम अल्लाह को वह बातें बताते हो जो वह धरती पर जानता ही नहीं, या केवल ऊपरी-ऊपरी बातें बना रहे हों, बात हकीकत यह है कि कुफ़ करने वालों के लिए उन के छल भले ही सुझाये गये हैं, और वे सच्चे रास्ते से रोक दिये गये हैं, और जिसे अल्लाह भटका दे उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं।

३४. उन के लिये दुन्यावी जिन्दगी में भी दुख है, और आखिरत (परलोक) का अजाब तो बहुत सख़्त है, और उन्हें अल्लाह के गजब से बचाने वाला कोई नहीं |

३५. उस जन्नत की मिसाल जिसका वादा परहेजगारों को किया गया है यह है कि उस के नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा रहने वाले हैं और उस की छाया भी, यह है वदला परहेजगारों का और काफिरों का अंजाम नरक हैं। ३६. और जिन्हें हम ने किताब अता की है वे तो जो कुछ आप पर उतारा जाता है उस से खुश होते हैं, और दूसरे सम्प्रदाय (फिरके) उस की कुछ बातों को कुबूल नहीं करते हैं, आप एलान कर दीजिये कि मुझे तो केवल यही हुकम दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत कर्ह और

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبْلِكَ فَامْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَامُلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَامُلَيْتُ كَانَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا ثُمَّ اَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ 20

ٱفَكُنُّ هُوَ قَآلِهُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكَآءً وقُل سَّتُوْهُمُ الْمُثُنِيِّوُنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ آمُر بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقُوٰلِ ﴿ بَنْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوا مَكُوهُمُ وَصُدُّوا عَنِ

السَّبِينِ وْمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 33

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْأَخِورَةِ اَشَقُّ ءَوَمَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ وَاقِ (34)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّرِيِّ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ لَا تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُولُولُوكُهُمَا دَ إِلَّمْ وَظِلُهَا وَلَكُعُهُمَ عَلِيْكُما وَلِلْكُا عِلْمُ كَالْمُ وَلَاكُمُ الَّذِيْنَ التَّقَوُلُ ﴿ وَعُقْبَى الْكَذِيْنَ النَّالُ 3

وَالَّذِيْنَ الْتَنْهُمُ الْكِتْبَ يَفُرْحُونَ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهِ فَالْ وَعِنَ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ لَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُولَا اللَّهُ اللْمُولِيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِيْنِ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُولِيْنِ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُولِ

पहाँ عامر (जाहिर) कल्पना के मतलब में है, यानी यह केवल उनकी ख्याली बातें हैं । मतलब यह है कि तुम इन मूर्तियों की पूजा इस ख्याल से करते हो कि ये लाभ-हानि पहुँचा सकती हैं और तुम ने उन के नाम भी देवता रखे हुए हैं । अगरचे ये नाम तुम्हारे और तुम्हारे बुजुर्गों के रखे हुए हैं, जिनका कोई सुबूत अल्लाह ने नाजिल नहीं किया, ये केवल ख्याल और मनमानी करते हैं । (सूर: अल-नजम-२३)

उस के साथ साझीदार न बनाऊ, मैं उसी की तरफ दावत दे रहा हूँ और उसी की तरफ मेरा ठिकाना होना है।

३७. और इसी तरह हम ने इस कुरआन को अरबी भाषा का फरमान उतारा है, और अगर आप ने उनकी इच्छाओं (ख्वाहिशों) की पैरवी की इसके बावजूद कि आप के पास इल्म आ चुका है तो अल्लाह (के अजावों) से आप का न हिमायती मिलेगा और न हिफाजत करने वाला |2

३८. और हम आप से पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं और हम ने उन सब को बीबी और औलाद वाला बनाया था, किसी रसूल से नहीं हो सकता कि कोई निशानी बिना अल्लाह की मर्जी के ले आये, हर मुकर्रर वादे की एक किताब है।

**३९.** अल्लाह जो चाहे मिटा दे और जो चाहे महफूज रखे, सुरक्षित किताब (लौहे महफूज) उसी के पास है | 3

¥0. और उन से किये हुए वादों में से कोई अगर हम आप को दिखा दें या आप को हम मौत दे दें, तो आप पर केवल पहुँचा देना ही है, हिसाब तो हमें लेना है | وَكُذْ لِكَ اَنْزَلْنَهُ كُلُمًا عَرَبِيًّا ﴿ وَلَهِنِ النَّبَعُتَ الْهُوْءَ هُمْ لَكُ مَا لَكَ الْهُوْءَ هُوْ اللهِ اللهِ عَنْ الْهِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ قَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ثَنَ

وَلَقَنْ ٱرْسَلْنَا ٱرُسُلًا قِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ٱزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ﴿ وَمَٰاكَانَ لِرَسُوْلِ آنْ يَّأَتِى بِأَيْةٍ اِلاَّبِإِذْنِ اللهِ ﴿ لِكُلِّ اَجَلِ كِتَابُ ﴿ 3

يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْمِتُ عَلَى اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْمِتُ عَلَى اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْمِتُ عَ وَعِنْدَةَ أُمُّرُ الْكِتْبِ ﴿
وَإِنْ مَا نُرِيَنَكَ بَغْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ اوْنَتَوَفَيْنَكَ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿
﴿

ग्यानी जिस तरह से आप के पहले के रसूलों पर भी स्थानीय भाषा (मकामी जवान) में कितावें नाजिल की गयी उसी तरह आप पर क़ुरआन हम ने अरबी भाषा में उतारा है, इसलिए कि आप के पहले सम्बोधित (मुखातब) अरबी लोग हैं, जो केवल अरबी भाषा ही जानते हैं, अगर यह कुरआन किसी दूसरी भाषा में नाजिल होता तो यह इनकी समझ से ऊपर होता और हिदायत हासिल करने में इन के लिये बहाना हो जाता, हम नें क़ुरआन को अरबी भाषा में नाजिल करके यह बहाना भी दुर कर दिया |

यह हक्रीकत में मुसलमानों के दीनी इल्म रखने वालों को तंबीह है कि वे संसार के वक्ती लाभ के लिये क़ुरआन और हदीस के साफ फरमान की तुलना में लोगों की ख़्वाहिशों के पीछे न लगें, अगर वह ऐसा करेंगे तो उन्हें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इसका एक मतलव तो यह है कि वह जिस आदेश को चाहे मिटा दे और जिसे चाहे बाकी रखे | दूसरा मतलब यह कि उस ने जो तकदीर में लिख रखा है उस में वह बदलता रहता है, उस के पास लौहे महफूज है जिसकी तसदीक कुछ हदीसों से होती है |

४१. क्या वे नहीं देखते कि हम धरती को उस के किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? अल्लाह हुक्म करता है और कोई उस के हुक्म को पीछे डालने वाला नहीं, वह जल्द हिसाब लेने वाला है।

४२. और उन से पहले के लोगों ने भी अपने छल-कपट में कमी न की थी लेकिन सभी व्यवस्था (तदबीर) अल्लाह ही की हैं, जो इंसान कुछ कर रहा है अल्लाह के इल्म में है, काफिरों को अभी मालूम हो जायेगा कि उस लोक (आख़िरत) का वदला किस के लिये हैं।

¥३.और यह काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं | (आप) जवाब दीजिये कि मुझ में और तुममें अल्लाह गवाही देने वाला काफी है, और वह जिसके पास किताब का इल्म है |

## सूरतु इब्राहीम-१४

सूर: इब्राहीम मक्का में उतरी और इसकी वावन आयतें हैं और सात रुकुअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

9. अलिफ •लाम •रा •, यह (सब से अच्छी) किताब हम ने आप की तरफ उतारी है कि आप लोगों को अधिरे से उजाले की तरफ लायें उन के रब के हुक्म से, जबरदस्त तारीफ वाले अल्लाह के रास्ते की तरफ । اَوَلَمُ يَرَوْا اَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا \* وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ \* وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (1)

وَقَلْ مَكْوَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ فَيِلْهِ الْمَكُرُ جَيِيْعًا \* يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ \* وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُلِيَنُ عُقْبَى الدَّادِ (42)

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَسْتَ مُوْسَلًا ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْلًا بَنِيْ وَبَيْنَكُوْ وَمَنْ عِنْدَ وَ عِلْمُ الْكِتْبِ (دَّهِ

المُؤكُّو إِبْلَاهِ عِيمًا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّسَكِتْبُ اَنْزَلْنُهُ اِلدِّكَ لِتُخْرَجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمْتِ اِلَى النُّوْرِ لَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اللَّ صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ (أَ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> किताब से मुराद हकीकी किताब है, और मुराद तौरात और इंजील का इल्म है, यानी अहले किताब में वे लोग जो मुसलमान हो गये हैं, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, सलमान फारसी और तमीम दारी वगैरह | यानी यह भी जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अरब के मूर्तिपूजक खास मसलों में अहले किताब से सवाल करते और उन से पूछते थे, अल्लाह तआला ने उनको हिदायत अता किया कि अहले किताब जानते हैं, उन से तुम पूछ लो | कुछ आलिम कहते हैं कि किताब से मुराद कुरआन है और किताब का इल्म रखने वाले मुसलमान हैं, और कुछ आलिमों ने किताब से मुराद लौहे महफूज (सुरक्षित पुस्तक) लिया है |

२. जिस अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों और धरती में है, और काफिरों (नायुक्रों) के लिये सख्त अजाब की मुसीबत है।

 जो आखिरत (परलोक) के मुकाबले में दुनियावी जिन्दगी का मोह करते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और उस में टेढ़ापन पैदा करना चाहते हैं, यही लोग परले दर्जे की गुमराही में हैं।

¥. और हम ने हर नबी (संदेशवाहक) को उसकी कौमी (राष्ट्रीय) भाषा में ही भेजा है ताकि उन के सामने वार्जेह तौर से बयान कर दे, अब अल्लाह जिसे चाहे भटका दे, और जिसे चाहे रास्ता दिखा दे. वह जबरदस्त और हिक्मत वाला है।

 (याद करो जब कि) हम ने मूसा को अपनी निश्वानियाँ देकर भेजा कि तु अपनी कौम को अधेरे से उजाले में निकाल, और उन्हें अल्लाह के उपकार (एहसान) याद दिला, इस में निशानियाँ हैं हर सब्ब करने वाले के लिये

 और जिस वक्त मुसा ने अपनी क्रौम से कहा की अल्लाह के वे नेमत याद करो जो उस ने तम पर की हैं, जबकि उसने तुम्हें फिरऔन के साथियों से आजाद किया जो तुम्हें बहुत दुख पहुँचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे और तुम्हारी बैंटियों को जिन्दा छोड़ते थे, इस में तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर बहुत बड़ी आजमाई यथी।

७. और जब तुम्हारे रब ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज़्यादा अता करूंगा, और अगर तुम नाशुक्रे होगे तो निश्चय मेरा सख्त अजाब है।

الله الذي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الأَرْضِ اللهِ وَوَيُلُ لِلْكُفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَيِيدٍ (2)

إلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ وَيَصُدُّ وْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ﴿ أُوَلَيْكَ فِي ضَللِ بَعِيْدٍ 3

وَمَمَّا ٱرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلِ اللَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ الْمُعْضِلُ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿

وَلَقَالُ اَرْسَلْنَا مُوسى بِأَيْتِنَا آنَ اَخْدِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُبْ إِلَى النُّورَاهُ وَ ذَكِّرُهُمْ بِأَيُّهِ إِللَّهِ ﴿ اِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰلِتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُوْدٍ ①

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْ إِنِعْهَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ أَنْجِبَكُمْ قِينَ إِلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ الْعَنَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ لُوفِي ذَٰلِكُمْ بَلاَءٌ مِنْ زَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿

وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لِإِزِيْنَ تَكُمْ وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَنَا إِنْ لَشَيِهِ يُدُّ آ

से मुराद अल्लाह के वे उपकार (एहसान) हैं जो इस्राईल की औलाद पर किये गये, जिनका तफ़रीली बयान पहले कई बार आ चुका है । या إيام وقائر घटनाओं के माने में है यानि वे घटनायें उन को याद दिला जिन से यें गुजर चुके हैं, जिन में अल्लाह तआला के खास एहसान हुए जिन में से कुछ का बयान यहाँ पर आ रहा है ।

434

सूरतु इब्राहीम-१४

भाग-१३

الجزء ١٣

سورة ابراهيم ١٤

द. और मूसा ने कहा कि अगर तुम सब और धरती पर रहने वाले सभी लोग अल्लाह की नाशुक्री करें तो भी अल्लाह महान (बेनियाज) और तारीफ वाला है।

९. क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पहले के लोगों की खबर नहीं आई? यानी नूह की कौम की और आद और समूद की, और उन के वाद वालों की जिन्हें अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता उन के पास उन के रसूल मोजिजे (चमत्कार) लाये, लेकिन वे अपने हाथ अपने मुंह में फेर ले गये! और वाजेह तौर से कह दिया कि जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है हम उसे नहीं मानते हैं, और जिस चीज की तरफ तुम हमें दावत दे रहे हो हमें तो उस में बहुत बड़ा घक है (हमें यकीन नहीं)।

90. उन के रसूलों ने उन से कहा कि क्या अल्लाह (जो सच है) उस के बारे में शक है जो आकाशों और धरती का पैदा करने वाला है, वह तो तुम्हों इसलिये बुला रहा है तािक वह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दे, और एक मुकर्रर वक़्त तक तुम्हें मौका अता करे, उन्होंने कहा कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, तुम चाहते हो कि हम को उन देवताओं की पूजा से रोक दो जिनकी पूजा हमारे बुजुर्ग करते रहे, अच्छा तो कोई हमारे सामने वाजेह दलील पेश करो। 2

وَ قَالَ مُوْسَى إِنْ تَلْفُرُوۤ آنَتُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيُّ حَمِيْدٌ ③

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوْجَ وَّعَادٍ وَ ثَمُوُدَةً وَالّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ اَ لا يَعْلَمُهُمْ اللّا اللهُ اللهُ عَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنِاتِ فَرَدُّوْا اَلْمِيكُمْ فِنْ اَفُواهِهِمْ وَقَالُوْا اِنَّا كُفُرُنَا بِمَا أَرْسِلُتُمْ بِهِ وَانَا لَفِي شَكِ قِمَّا تَنْ عُوْنَنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ ()

قَالَتُ دُسُلُهُمُ آفِ اللهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّلُوتِ
وَالْارْضِ \* يَنْ عُوْكُمُ لِيغُفِرَ لَكُمْ مِّنُ ذُنُوبُكُمُ
وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَى آجَلٍ مُّسَمَّى \* قَالُوْآ إِنْ آنْتُمُ
إِلاَ بَشَرُّ مِثْلُنَا \* تُويُدُونَ آنَ تَصُدُّونَا
عَمَّا كَانَ يَعْبُلُ أَبَا وَنَا فَأَتُونَا بِسُلْطُنِ
مُعِيدُنِ (آ)

मुफिस्सिरों ने इस के कई मानों का जिक्र किया है | १ - जैसे उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में रख लिये और कहा कि हमारा तो केवल एक ही जवाव है कि हम तुम्हारी रिसालत को कुबूल नहीं करते हैं | १ - उन्होंने अपनी उंगलियों से अपने मुंह की तरफ इश्वारा कर के कहा कि होशियार रहो और ये जो पैगाम लेकर आये हैं उन की तरफ रुजूअ न करो | ३ - उन्होंने अपने हाथ मुंह पर मजाक्र और ताज्जुब से रख लिये, जिस तरह से एक इंसान हंसी दबाने के लिये ऐसा करता है। ४ - उन्होंने अपने हाथ रसूलों के मुंह पर रख कर कहा चुप रहो | ४ - गुस्सा और जलन के सबब अपने हाथ अपने मुंह में ले लिये |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> निञ्चानियां और मोजिजे हर नबी के साथ होते थे, इस से मुराद ऐसी दलील और मोजिजा है,

99. उन के पैगम्बरों ने उन से कहा कि यह तो सच है कि हम तुम जैसे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह (तआला) अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है अपनी कृपा करता है, अल्लाह के हुक्म के बिना हमारी ताकृत नहीं कि हम कोई मोजिजा तुम्हें ला दिखायें, और ईमानवालों को केवल अल्लाह (तआला) पर भरोसा रखना चाहिये।

9२. और आखिरकार क्या सबब है कि हम अल्लाह (तआला) पर भरोसा न रखें, जबिक उसी ने हमें हमारा रास्ता दिखाया है, और जो दुख तुम हमें दोगे हम उन पर यक्रीनन सब्न ही करेंगे, भरोसा रखने वालों को यही मुनासिब है कि अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिये।

9३. और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें देश से निकाल देंगे या तुम फिर से हमारे धर्म में लौट आओ, तो उन के रब ने उनकी ओर वह्यी (प्रकाशना) भेजी कि हम उन जालिमों का ही नाश कर देंगे ।

9४. और उस के बाद हम ख़ुद तुम्हें धरती पर बसायेंगे, यह है उन के लिये जो मेरे सामने खड़े होने से डर रखें और मेरी चेतावनी (तंबीह) से डरते रहें!

94. और उन्होंने निर्णय (फैसला) मौगा, और सभी सरकश अड़ियल लोग नाकाम हो गये।

9६. उसके सामने नरक है जहाँ उन्हें पीप का पानी पिलाया जायेगा।<sup>2</sup> قَالَتُ لَهُمُ رُسُلُهُمُ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌّ مِّفُلُكُمُ وَلَٰكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ ثَأْتِيكُمُ لِسِلُطْنِ الآبِاذُنِ اللهِ وَعَلَ اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

وَمَالَنَآ اللَّانَتَوَكَلَ عَلَى اللهِ وَقَلُ هَلَمَنَا سُبُلَنَا ﴿
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَاۤ اذَيْتُتُونَا ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ
الْمُتَوَكِّدُونَ ﴿
وَلَنَصْبِرَ فَكُونَ ﴿
وَلَكُونَ لَا أَنْ الْمُتَوَكِّدُونَ ﴿ وَكُلُونَ لَا أَنْ لَا لَا لَكُنُونَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ

وَ قَالَ الَّـٰذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْرُ مِّنْ اَرْضِنَاۚ اَوْلَتَعُوْدُنَ فِى مِلْتِنَاء فَاوْتَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۚ أَنْ

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُ الْخَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ (1)

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ (15)

فِنْ وَرَآيِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْفَى مِنْ مَّآءِ صَدِيْدٍ (bَ

जिसे देखने की उनकी इच्छा होती थी, जैसे मक्का के मूर्तिपूजकों ने रसूलुल्लाह 🐐 से कई तरह के मोजिजे दिखाने की माँग की थी, जिसका बयान सूर: बनी इस्राईल में आयेगा

रसूलों ने पहले संदेहों का जवाब दिया कि बेशक हम तुम जैसे इंसान ही हैं, लेकिन तुम्हारा यह समझना गलत है कि इंसान रसूल नहीं हो सकता | अल्लाह तआला इंसानों की हिदायत के लिये इंसानों में से ही कुछ इंसानों को वहयी (प्रकाशना) और रिसालत के लिये चुन लेता है और तुम सभी में से यह उपकार (इन्आम) अल्लाह ने हम पर किया है !

<sup>े</sup> مديد पीप या वह खून है जो नरक में जाने वालों के गोश्त और खालों से बहा होगा। कुछ

सूरतु इब्राहीम-१४

भाग-१३ | 436 | १७ - ।

سورة ابراهيم ١٤

१७. जिसे तकलीफ से घूंट-घूंट पियेगा, फिर भी उसे गले से उतार न सकेगा और उसे हर जगह से मौत आती दिखायी देगी, लेकिन वह मरने वाला नहीं, फिर उस के पीछे सख्त अजाब है।

१८. उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया उन के आमाल (कर्म) उस राख की तरह हैं जिस पर तेज हवा आधी वाले दिन चले. जो भी उन्होंने किया उस में से किसी चीज पर समर्थ (कादिर) न होंगे, यही दर का भटकाव है ।

१९. क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह तआला ने आकाशों को और धरती को सर्वश्रेष्ठ प्रबन्ध (तदबीर) से पैदा किया है, अगर वह चाहे तो तुम सब को तबाह कर दे और नई सुष्टि (मखलुक) ले आये |

२०. और अल्लाह पर यह काम कछ भी कठिन नहीं ।

२१. और सब के सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उस वक्त कमजोर लोग घमन्ड वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबेदार थे तो क्या तुम अल्लाह के अजाबों से कुछ अजाब हम से दूर कर सकने वाले हो, वे जवाब देंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी तम्हें हिदायत देते. अब तो हम पर बेकरारी और يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْبَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِهَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآيِهِ عَنَاكُ غَلِيظٌ 10

مَثُلُ الَّيْنِ يُنَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كُرْمَادِ إِشْتَكُتْ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ ا لَا يَقُدِارُونَ مِنَّا كُسَبُوا عَلَىٰ شَكُى ﴿ ذٰلِكَ هُوَ الطَّلْلُ الْيَعِيدُ 18

ٱلَهُ تَوَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّبَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ 4 إِنْ يَشَا يُذُونِكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِينِهِ (19)

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ (2)

وَبَرَزُوْ اللهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفَوُ اللَّذِينَ اسْتَكُدُوْوَا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلْ أَنْكُمُ مُغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَنَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَوْهَالِ مِنَا اللهُ لَهَا يَنْكُمُ مُ سَوّاءٌ عَلَيْنَا آجَزعُناً آمُرصَكِرُناماً لَنَامِن مُحِيْصٍ (أُعُ)

हदीसों में इसे ﴿عُمَارُ الرَّابِ ﴿ मुसनद अहमद हिस्सा ५, पेज १७९) (नरकवासियों के घरीर से निचोड़ा हुआ) और कुछ हदीसों में है कि यह इतना गर्म और उबलता हुआ होगा कि उन के मुह के निकट पहुँचते ही उन के चेहरे की खाल झुलस कर गिर पड़ेगी और एक घूट पीते ही पेट की अति पाखाना के रास्ते से निकल पहेंगी | 454 विकास

<sup>े</sup> यानी सभी महश्वर के मैदान (फैसले वाले दिन जहाँ सभी जमा होंगे) में अल्लाह के सामने होंगे, कोई कहीं छिप नहीं सकेगा ।

الجزء ١٣

सब्र रखना दोनों वराबर है, हमारे लिये कोई छुटकारा नहीं ।

२२. और जब काम का फैसला कर दिया जायेगा तो वैतान कहेगा कि अल्लाह ने तो तुम्हें सच वादा दिया था और मैंने तुम को जो वादा दिया उस के खिलाफ़ किया, मेरा कोई दबाव तुम पर तो था ही नहीं, हा मैंने तुम्हें पुकारा और तुम ने मेरी मान ली, अब तुम मुझ पर इल्जाम न लगाओ, बल्कि खुद अपने आप को धिक्कारों, न मैं तुम्हारी मदद कर सकता और न तुम मेरी फरियाद को पहुँचने वाले, मैं तो (शुरू से) मानता ही नहीं कि तुम मुझे इस से पहले अल्लाह (तआला) का साझीदार समझते रहे, बेशक जालिमों के लिये दुखदायी अजाब हैं।

२३. और जो लोग ईमान लाये और नेकी के काम किये वे उन स्वर्गों (जन्नतों) में दाखिल किये जायेंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जहाँ वे हमेशा रहेंगे अपने रब के हुक्म से, जहाँ उनका ख़ैर मकदम (स्वागत) सलाम ही सलाम से होगा |2

२४. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह (तआला) ने पाक वात की मिसाल (उदाहरण) एक पाक (पवित्र) पेड़ जैसा बयान किया जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी शाखायें आकाश में हैं। وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَيَّا تُحْفِى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَيْكُمْ أَنَّ اللَّهَ وَعَلَيْكُمْ أَنَّ اللَّهَ وَعَلَيْكُمْ فَأَخُلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ فِينُ سُلُطِن الآآ أَنْ عَلَيْكُمْ فِينُ سُلُطِن الآآ أَنْ عَلَيْكُمْ فِينُ سُلُطِن الآآ أَنْ وَلُومُوْآ الْفُلِيمُنَ الْفُلِيمُنَ الْفُلِيمُنَ الْفُلِيمُنَ الظَّلِيمُنَ لَلَهُ وَمَا أَنْتُمْ لِيمُصَرِحْتُ لَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

وَادُخِلَ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطِتِ جَنَّتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُرُخْلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ التَّحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلْمٌ ﴿ ﴿ }

ٱلَمُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَهُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ كَلِيْبَةٍ ٱصُلُهَا ثَابِتٌ وَقَرْعُهَا فِي الشَّبَاءِ (24)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह बुरे लोगों और काफिरों के मुकाबले में परहेजगारों और ईमान वालों का बयान है, इनका बयान उन के साथ इसलिये किया गया है कि तािक लोगों के अन्दर ईमान के काम अपनाने की रूचि और ख्वाहिश्व पैदा हो ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी आपस में उनका स्वागत एक-दूसरे को सलाम करना होगा, इस के सिवाय फरिश्ते भी हर दरवाजे से दाखिल करके उन्हें सलाम करेंगे !

सूरतु इब्राहीम-१४

भाग-१३ 438

الجزء ١٣

سورة ابراهيم ١٤

२४. जो अपने रब के हुक्म से हर वक्त अपने फल लाता है। और अल्लाह (तआला) लोगों के सामने मिसालों को बयान करता है ताकि वे नसीहत हासिल करें।

२६. और ख़बीस बात की तुलना गन्दे पेड़ जैसी है जो धरती के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया, उसे कुछ ठहराव तो है नहीं |<sup>2</sup>

२७. ईमानवालों को अल्लाह (तआला) पक्की वात के साथ कायम रखता है, दुनियावी जिन्दगी में भी और आखिरत में भी | हाँ जालिम इंसानों को अल्लाह (तआला) भटका देता है, और अल्लाह जो चाहे कर डाले |

२८. क्या आप ने उनकी तरफ नजर नहीं डाली, जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशुकी जाहिर की और अपनी क्रौम को तबाही के घर में ला उतारा |3

२९. यानी नरक में जिस में यह सब जायेंगे जो बुरा ठिकाना है | تُؤْقَ ٱكُلُهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإذْنِ رَتِهَا 4 وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَلَاكُرُوْنَ ②

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ إِجْتُثَتَّ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَادٍ

يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدَّنْيَا وَفِي الْاَخِرَةِ \* وَيُصِلُّ اللهُ الظّلِينِيْنَ ﴿ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴿ وَكِيْ

> ٱلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينُ بَلَالُواْ نِعْمَتَ اللهِ كُفُواً وَّ آحَتُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَادِ ﴿ 2

جَهَنَّمَ عُصُلُونَهَا لَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (29)

<sup>2 &</sup>quot;बुरे वाक्य" से मुराद कुफ़ और 'बुरे पेड़' से इन्द्रायन का पेड़ मुराद है जिसकी जड़ धरती के ऊपर ही होती है और जरा इश्वारे से उखड़ जाती है, यानी काफिर के अमल की कोई कीमत नहीं है, न वे आकाश्व पर जाते हैं और न अल्लाह के दरबार में कुबूल होते हैं।

उदसकी तफ़सीर सहीह बुखारी में है कि इस से मुराद मक्का के काफिर हैं । (सहीह बुखारी, तफ़सीर सूर: इब्राहीम) जिन्होंने मोहम्मद \* की रिसालत की मुखालफ़त करके बद्र की जंग में मुसलमानों से लड़ा कर अपने लोगों को कत्ल करवा डाला था।

भाग-१३

الجزء ١٣ | 439

سورة ابراهيم ١٤

३०. और उन्होंने अल्लाह के बराबर बना लिये कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटकायें। (आप) कह दीजिये कि ठीक है मजा उड़ा लो तुम्हारा मुकाम तो आखिर में नरक ही है।

39. मेरे ईमान वाले बन्दों से कह दीजिये कि नमाज को कायम रखें और जो कुछ हम ने उन्हें दे रखा है उस में से कुछ छिपाकर और खुल कर के खर्च करते रहें, इस से पहले कि वह दिन आ जाये जिस में न कोई खरीदो फरोख़्त होगी न दोस्ती और प्रेम।

३२. अल्लाह वह है जिस ने आकाशों और धरती को पैदा किया है और आकाशों से बारिश कर के उस के जरिये तुम्हारी रोजी के लिये फल निकाले हैं और नावों को तुम्हारे बस में कर दिया है कि नदियों में उस के हुक्म से चलें फिरें, उसी ने नदियों और नहरें तुम्हारे बस में कर दी हैं।

३३. उसी ने तुम्हारे लिये सूरज और चांद को अधीन (मुसख़्खर) कर दिया है कि वराबर ही चल रहे हैं, और रात-दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है।²

३४. और उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी सभी चीजों में से दे रखा है, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहों तो उन्हें पूरा गिन भी नहीं सकते, बेशक इंसान बड़ा जालिम और नाशुक्रा है। وَجَعَلُوا بِنْهِ اَنْدَادًا لِيُضِئُوا عَنْ سَبِيْلِهِ ﴿ قُلْ تَسَتَّعُوا فَانَ مَصِيْرِكُمْ إِلَى النَّادِ <sup>(1)</sup>

ڰُلُ لِّعِبَادِى الَّذِيْنَ امَنُوا يُقِينُهُ الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِتَّا رَدَقُتُهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأَتِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلاحِللُ (3)

اَللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِذْقًا لَكُمُ وَسَخَرَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بَامُرِهِ وَسَخَرَكُمُ الْفُلُكَ لِتَجْرِي

> وَسَخَّرَ لَكُمُّ الشَّبْسَ وَالْقَبَرَ وَآبِبَيْنِ عَ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿ فَأَ

وَ الْمُكُمْ قِينَ كُلِّ مَاسَالْتُمُوُهُ \* وَإِنْ تَعُكُوْا نِغْمَتَ اللهِ لَا تُحُمُّوْهَا الِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ( وَعَلَيْهِ }

<sup>े</sup> नमाज कायम करने का मतलब है कि उसे अपने वक्त पर और सुन्नत के मुताबिक और ख़ुशूअ और विनम्र (मुतवज्जेह) होकर अदा किया जाये जिस तरह से नबी ﷺ की "सुन्नत" है। "इंफाक" का मतलव है जकात अदा करना, करीबी रिश्तेदारों के साथ रहम किया जाये और दूसरे गरीबो पर उपकार किया जाये, यह नहीं कि अपनी जरूरतों और अपने ऊपर खूब खर्च किया जाये और अल्लाह के बतलाये हुए मुकामों पर ख़र्च करने से बचा जाये। क्रयामत का दिन ऐसा होगा जहाँ न खरीद-फरोख्त मुमकिन होगी न कोई दोस्ती ही किसी के काम आयेगी।

रात-दिन उनका आपसी अन्तर (फर्क) जारी रहता है, कभी रात-दिन का कुछ हिस्सा लेकर लम्बी हो जाती है और कभी दिन-रात का कुछ हिस्सा लेकर लम्बा हो जाता है, और यह सिलसिला दुनिया की इब्तेदा से चल रहा है, इस में बाल बराबर अन्तर नहीं आया ।

भाग-१३

الجزء ١٣ | 440

سورة ابراهيم ١٤

३५. (इब्राहीम की यह दुआ भी याद करो) जब इब्राहीम ने कहा हे मेरे रब ! इस नगर को सलामती वाला बना दे, और मुझे और मेरी औलाद को मूर्तिपूजा से महफूज रख ।

**३६.** हे मेरे रब! उन्होंने बहुत से लोगों को रास्ते से भटका दिया है, अब मेरा पैरोकार मेरा है और जो नाफरमानी करे तो तू बहुत ही माफ और रहम करने वाला है।

३७. हे मेरे रब ! मैंने अपनी कुछ औलाद इस बंजर जंगल में तेरे पाक घर के क़रीब बसायी है | हे मेरे रब ! यह इसलिये कि वे नमाज क़ायम करें<sup>2</sup> इसलिए तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ़ मायेल कर दे, और उन्हें फलों का रिज्क अता कर ताकि ये शक्रिया अदा करें |

३८. हे हमारे रब ! तू अच्छी तरह जानता है जो हम छिपायें और जो जाहिर करें, धरती और आकाश की कोई चीज अल्लाह से छिपी नहीं |

३९. अल्लाह की तारीफ है, जिस ने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक्र अता (प्रदान) किये, बेशक मेरा रब (अल्लाह) दुआओं का सुनने वाला है । وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَكَلَ أَمِنَا وَاجْنُبُنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ لَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (3)

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَانَ كَثِيرًا مِّنَ التَّالِسُّ فَمَنْ تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى \* وَمَنْ عَصَانِىٰ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (30)

رَبَّنَا ۚ إِنِّ ٱلْمُكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِذِى ذَنْعَ عِنْكَ بَيْتِكَ الْمُحَرِّمِرِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُواالصَّلُوةَ فَاجْعَلُ ٱفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِئَ الِيَّهِمُ وَارُدُقْهُمُ مِِّنَ الشَّمَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ 3

> رَبَّنَآ إِنَكَ تَعُلَمُهُمَا نُخْفِىْ وَمَا نُعُلِنُ \* وَمَايَخُفَىٰ عَلَى اللهِ مِنْ شَىءٍ فِى الْاَرْضِ وَكَرِفِى السِّهَآءِ ﴿38﴾

ٱلْحَدُدُ لِلهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ

إِسْلِعِيْلَ وَإِسْحَقَ النَّ دَبِّي لَسَمِيْعُ الذُّعَآءِ (١)

म्इस नगरः से मुराद मक्का है, दूसरी दुआओं (प्रार्थनाओं) से पहले यह दुआ की कि इसे सलामती वाला बना दे, इसलिये कि सलामती होगी तो लोग दूसरे उपकारों से भी सही तरीके से फायदेमंद हो सकेंगे | वर्ना सलामती के बिना सभी सुख-सुविधाओं (ऐश्रो-आराम) के बावजूद डर, खौफ की छाया इंसान को वेचैन और परीशान रखती है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इबादतों (आराधनाओं) में से केवल नमाज की चर्चा किया, जिस से नमाज की अहमियत बाजेह होती हैं |

441

¥0. हे मेरे रब! मुझे नमाज का पाबन्द रख और मेरी औलाद को भी हे मेरे रव! मेरी दुआ कुवूल कर |

४१. हे हमारे रब ! मुझे माफी अता कर और मेरे मा-बाप को भी माफ कर दे,<sup>2</sup> और दूसरे ईमानवालों को भी माफ कर, जिस दिन हिसाब होने लगे |

४२. जालिमों के अमलों से अल्लाह को अन्जान न समझ, वह तो उन्हें उस दिन तक मौका दिये हुए है जिस दिन आँखें फटी रह जायेंगी।

¥३. वे अपने सिर उठाये दौड़ भाग कर रहे होंगे, खुद अपनी तरफ भी उनकी नजर न लौटेगी और उन के दिल उड़े और गिरे हुए (शून्य) होंगे |

४४. और लोगों को उस दिन से होशियार कर दे जब कि उन के क़रीब अजाब आ जायेगा और जालिम कहेंगे कि हे हमारे रव ! हमें बहुत थोड़े क़रीब के बक्त तक का ही मौका अता कर दे कि हम तेरा निमन्त्रण (दावत) मान लें और तेरे पैगम्बरों की इत्तेबा में लग जायें, क्या तुम उस से पहले भी क़सम नहीं खा रहे थे कि तुम्हारे लिये दुनिया से टलना ही नहीं ।

४५. और क्या तुम उन लोगों के घरों में रहते-सहते न थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, और क्या तुम पर वह मामला खुला नहीं कि हम ने उन के साथ कैसा कुछ किया? हम ने तो رَبَّنَا اغْفِرْ لِيُ وَلِوَالِدَكَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَرَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (أَنْ

وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ لَهُ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَادُ ﴿

مُهُطِعِيُنَ مُقْنِعِيُ رُءُ وُسِهِمْ لا يَرْتَثُ الَيْهِمُ طَرْفُهُمْ وَأَفِي تَهُمْ هَوَآءٌ ﴿

وَٱنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيُهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَجْرُنَا اِلَّى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّجِعِ الرُّسُلُ ۚ اَوَلَمْ تَكُوُنُوۤا اَقْسَمْتُمْ قِمْنَ قَبْلُ مَالكُمُّ قِيْنَ ذَوَالٍ ﴿

وَّسَكَنْتُمْ فِي مُسْكِنِ الَّذِيْنَ ظَلُمُوَّا اَنْفُسَهُمُ وَتَبَيَّنَ لَكُوُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبُنَا لَكُمُ الْاَمْقَالَ (٩٠)

अपने साथ अपनी औलाद के लिये भी दुआ मांगी, जैसे इससे पहले भी अपने साथ अपनी औलाद के लिए भी यह दुआ मांगी कि उन्हें पत्थर की मूर्तियों को पूजने से बचा कर रखना | जिससे मालूम हुआ कि अल्लाह के दीन की तरफ दावत देने वालों को अपने घर वालों की हिदायत और उनकी दीनी तालीम और तरिवयत की तरफ से कभी बेफिक नहीं होना चाहिए |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हजरत इब्राहीम ने यह दुआ उस वक्त की जब कि अभी उन पर अपने बाप का अल्लाह का दुश्मन होना मालूम नहीं हुआ था, जब यह वाजेह हो गया कि मेरा बाप अल्लाह का दुश्मन है तो उस से अपने को अलग कर लिया, इसलिये कि मूर्तिपूजक के लिये नजात और माफी की दुआ करना जायेज नहीं, चाहे वह कितना खास और नजदीकी ही क्यों न हो?

सूरतु इबाहीम-१४

भाग-१३

الجزء ١٣ | 442

سورة ابراهيم ١٤

तुम्हारे समझाने को बहुत सी मिसालों को बयान कर दिया।

४६. और यह अपने चाल चल रहे हैं और अल्लाह को उन की सभी चालों का इल्म है, उनकी चालें ऐसी न थीं कि उन से पहाड़ अपनी जगह से टल जायें |

४७. आप यह कभी ख़्याल न करें कि अल्लाह अपने निबयों से वादा के ख़िलाफ करेगा, अल्लाह अल्लाह बड़ा जबरदस्त और बदला लेने वाला है।

४८. जिस दिन धरती इस धरती के अलावा दूसरी ही बदल दी जायेगी और आकाशों को भी, और सभी के सभी एक अल्लाह जबरदस्त के सामने होंगे |

४९. और आप उस दिन मुजरिमों को देखेंगे कि जंजीरों में मिले-जुले एक जगह पर जकड़े होंगे।

५०. उन के कपड़े गन्धक के होंगे और आग उन के मुंह पर चढ़ी होगी |

४१. यह इसलिये कि अल्लाह (तआला) हर इंसान को उसके किये हुए अमल का बदला दे, बेशक अल्लाह (तआला) को हिसाब लेते देर नहीं लगेगी ।

५२. यह कुरआन 2 सभी लोगों के लिए सूचना पत्र है कि इस के जरिये वे बाखबर कर दिये जायें और पूरी तरह से मालूम कर लें कि अल्लाह एक ही इबादत के लायक है, और ताकि अक्लमंद लोग सोच समझ लें। وَقَكُ مَكُرُوا مَكُوهُمْ وَعِنْكَ اللهِ مَكْوَهُمْ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَكُوهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْهِبَالُ ۞

فَلَا تَحْسَبَنَ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴿ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامِ ﴿

يُوْمَرُتُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّلْوْتُ وَالسَّلْوْتُ وَبَرَرُوْا يِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّادِ (4)

وَتَرَى الْمُجُومِيْنَ يَوْمَهِنٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ (هُ

سَرَابِيُلُهُمْ رَمِّنَ قَطِرَانٍ وَ تَغْشَى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ (50) النَّارُ (50)

لِيَجْزِى اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ﴿ إِنَّ اللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (3)

هٰذَا بَلْغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوُا بِهِ وَلِيَعْلَمُوَّا اَنْهَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَلْكَرُ أُولُوا الْاَلْبَابِ رَثَى

यानी अल्लाह ने अपने रसूलों से दुनिया और आखिरत में मदद करने का जो वादा किया है वह बेश्वक सच है, उस से वादे की मुखालफत मुमिकन नहीं ।

<sup>े</sup> यह इञ्चारा क़ुरआन की तरफ़ है या पिछले तफ़सीलात की तरफ़ जो «ولا تحسين الله غائلا) से बयान किया गया है ا

## सूरतुल हिज-१४

सूर: अल-हिज मक्का में उतरी और इसकी निन्नानवे आयतें हैं और छ: रूकूअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- अलिफ॰ लाम॰ रा॰, यह (अल्लाह की)
   किताब की आयतें हैं और खुले और वाजेह
   कुरआन की ।
- वह भी वक्त होगा जब काफिर अपने मुसलमान होने की कामना करेंगे ।
- ३. आप उन्हें खाता, फायदे उठाने और (झूठी) उम्मीदों में लीन (मशगूल) होता छोड़ दें, वह ख़ुद अभी जान लेंगे ।
- ¥. और किसी बस्ती को हम ने हलाक नहीं किया, लेकिन यह कि उस के लिए निर्धारित (मुकर्ररा) लेख था |
- कोई गुट अपनी मौत से न आगे बढ़ता है, न पीछे रहता है।
- **६. और उन्होंने कहा कि हे वह इंसान! जिस के ऊपर** कुरआन उतारा गया है, बेशक तू तो कोई दीवाना है।
- अगर तू सच्चा ही है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नही लाता?

## ٩

بسنع الله الرّخين الرّحينم

اللوسيتلك الميث الكيثيب وَقُرْانِ مُمِدينِ ()

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ② ذَرْهُمْ يَاٰكُوْاْوَيَتَنَتَّعُوْاوَ يُلُهِهِمُ الْاَمَلُ

فَسُوْنَ يَعْلَبُونَ (3)

وَمَا آهٰلَكُنَا مِنْ قَدْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوهُ (4)

مَا تَشْنِقُ مِنْ أَمَّةٍ آجَكَهَا وَمَا يَسْتَأْخِدُونَ ﴿ وَالْوَا لِيَالُمُ الَّذِي لَ الْمَالُونَ فَ وَالْوَا لَيَا لَمُواللَّهِ الذِّيَ لَمُ اِنْكَ لَا الذِّي لَمُ اِنْكَ لَمُعُونُ الْهِ وَهُمُ اللَّهِ الذِّي لَمُواللَّهِ الذِّي لَمُواللَّهِ الذِّي الْمُؤْمِنُ الْمُ

لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِٱلْكَيْهِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ السَّهِ وَنَ كُنْتَ مِنَ السَّهِ وَنَى السَّهِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जिस बस्ती को भी हम नाफरमानी के सबब हलाक करते हैं तो जल्दी नहीं करते, बल्कि हम ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, उस समय तक उस बस्ती वालों को मौका दिया जाता है, लेकिन जब वह मुकर्रर वक्त आ जाता है तो उन्हें बरबाद कर दिया जाता है फिर वह उस से आगे या पीछे नहीं होते ।

भाग-9४ | 444

الجزء١٤

سورة الحجر ١٥

हम फरिश्तों को सच के साथ ही उतारते हैं
 और उस वक्त वे अवसर दिये गये नहीं होते ।

 बेशक हम ने ही इस क़ुरआन को उतारा है और हम ही इस के मुहाफिज हैं ।

१०. और हम ने आप से पहले की कौमों में भी अपने रसुल (लगातार) भेजे |

**११**. और (लेकिन) जो भी रसूल (संदेशवाहक) आता, उस का वे मजाक उड़ाते |

१२. पापियों के दिलों में हम इसी तरह यही रचा दिया करते हैं ।

9३. वे इस पर ईमान नहीं लाते और बेशक पहले के लोगों का तरीका (गुजरा) हुआ है |

१४. और अगर हम उन पर आकाश में दरवाजे खोल भी दें और ये वहाँ चढ़ने लग जायें।

9 ५. जब भी वे यही कहेंगे कि हमें नजरबंद कर दिया गया है, बिल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है |

9६. और बेश्वक हम ने आकाश्व में बुर्जे बनाये हैं, और देखने वालों के लिए इसे शोभामान (मुजय्यन) किया है ।

**१७**. और उसे हर धिक्कारे बैतान से महफूज रखा है। $^2$ 

مَا نُكَوَّلُ الْمَلَيِّكَةَ اللَّهِ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوَا إِذًا مُنْظِرِيْنَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَؤَلْنَا الذِّكُرُ وَاِنَّا لَهُ لَحُوْظُوْنَ ﴿

وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوْلِيْنَ ال

وَمَا يَأْتِيهُمْ مِّنْ زَسُوْلِ اِلَّا كَانُوْا اِ<sup>لِه</sup>ُ يَسْتَهُوْءُوْنَ (۱۱)

كَذَٰ لِكَ نَسُلُكُهُ فِي تُكُونِ الْمُجْرِمِيْنَ (1⁄2)

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَلْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ 📵

وَلَوْفَتَهُمْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا قِنَ السَّهَا ۚ فَظَلُّوا فِيْهِ يَعْرُجُونَ ﴿ ﴿

كَقَالُوْمًا إِنْهَا سُكِرَتْ أَبْصَارُنَا بِلْ نَحْنُ قَوْمٌ مِّسُحُورُونَ (دُهُ)

وَلَقُلُ جَعَلْنَا فِى الشَّهَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَنْهَا لِللَّهِ اللَّهَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَنْهَا لِللَّظِرِينَ (أَ)

وَحَوْظُنْهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُن رَّجِيْمِ (1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अल्लाह तआ़ला ने फरमाया कि फरिश्ते हम हक के साथ ही भेजते हैं, यानी जब हमारी हिक्मते और मर्जी अजाब भेजने की होती है तो फिर फरिश्ते धरती पर उतरते हैं, और फिर वे अवसर (मुहलत) नहीं दिये जाते तुरन्त नाश कर दिये जाते हैं।

के माना में है पत्थर मारना । वैतान को रजीम इसलिए कहा गया है कि यह जब भी आकाव की तरफ जाने की कोश्विष्ठ करता है तो आकाव से खहाब साकिब (उल्का) उस

१८. हाँ, जो चोरी छूपे सुनने की कोशिश करे उस के पीछे खुला घोला लगता है।

**ी९.** और धरती को हम ने फैला दिया है और उस पर पहाड़ डाल रखे हैं, और उस में हम ने हर चीज निरिचत मात्रा (तादाद) में उगा दी है |

२०. और उसी में हम ने तुम्हारी रोजियां बना दी हैं, और जिन्हें तुम रिज्क देने वाले नहीं हो |

२१. और जितनी भी चीजें हैं, सबका खजाना हमारे पास है, 2 और हम हर चीज को उस के निर्धारित (मुतअय्यन) मात्रा में उतारते हैं।

२२. और हम बोझल हवायें<sup>3</sup> भेजते हैं फिर आकाश से बारिश करके तुम्हें पिलाते हैं, और तुम उसका भण्डार (जखीरा) करने वाले नहीं हो |

२३. और हम ही जिलाते और मारते हैं और (अखिरकार) हम ही वारिस हैं ।

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّيْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ

وَالْأَرْضُ مَدَدُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِقَ وَانْبُكْنَا

فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (9)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُنَّمُ لَهُ

برزوين (20

وَإِنْ مِّنْ شَيْءِ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَآبِنُهُ · وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِمٌعُلُومِ (2)

وَ ٱرْسَلْنَا الرَّيْحَ لَوَاقِحَ فَانْزَلْنَا مِنَ السَّهَآءِ مَآءً فَاسْقَيْنَكُبُوهُ وَمَآانَنتُم لَهُ بِخِزِنِينَ 2

पर टूट कर गिर पड़ते हैं, फिर रजीम धिक्कारे और बुरे के माना में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिसे पत्थरों से मारा जाता है, उसे हर तरफ से धिक्कारा और बुरा भी कहा जाता है । यहाँ अल्लाह तआला ने यही फरमाया है कि हम ने आकाशों की हिफाजत की है हर शैतान रजीम से, यानी इन सितारों के जरिये, क्योंकि ये शैतान को मारते हैं और उसे भागने पर मजबूर कर देते हैं।

- <sup>।</sup> इसका मतलब यह है कि श्वैतान आकाशों पर बातें सुनने के लिए जाते हैं, जिन पर श्वहाव साकिब' (उल्का) ट्रट कर गिरते हैं, जिन से कुछ तो जल जाते हैं और कुछ बच जाते हैं और कुछ सुन आते हैं।
- े कुछ आलिमों ने خزائن से मुराद बारिश लिया है, क्योंकि बारिश ही पैदावार का जरिया है, लैकिन ज्यादा सहीँ बात यह<sup>ँ</sup> है कि इस से मुराद सभी मुमकिन ख़जाना हैं, जिन्हें अल्लाह तआला अपनी मर्जी और हिक्मत की बिना पर अदम से वजूद में लाता रहता है ।
- <sup>3</sup> हवा को बोझल इसलिए कहा गया है कि यह उन बादलों को उठाती हैं जिनमें पानी होता है | नर्भवती ऊंटनी को कहा जाता है जो गर्भ में बच्चा उठाये होती है । نَعَبَعُ गर्भवती

भाग-१४ | 446

الجزء ١٤

سورة الحجر ١٥

२४. और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले भी हमारे इल्म में हैं।

२४. और आप का रब सब लोगों को जमा करेगा, बेशक वह बड़ा हकीम वड़े इल्म वाला है ।

२६. और बेशक हम ने इंसान को खनखनाती (सुखी) मिट्टी से, जो कि सड़े हुए गारे की थी, पैदा किया है |

२७. और उस से पहले जिन्नात को हम ने लौ (ज्वाला) वाली आग<sup>1</sup> से पैदा किया |

२८. और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक इंसान को काली सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला है।

२९. तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूँ और उस में अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उस के लिए सज्दा कर देना |2

३०. इसलिए सभी फरिश्तों ने सब के सब ने माथा टेक दिया।

३१. लेकिन इब्लीस, कि उस ने सज्दा करने वालों में शामिल होने से इंकार कर दिया।

३२. (अल्लाह तआला ने) कहा, हे इब्लीस! तुझे क्या हुआ कि तु सज्दा करने वालों में शामिल न हआ?

وَلَقَلْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْلِ مِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَلْ عَلِمُنَا الستأخرين (24)

وَلَقَتْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَبَا ر و ورد مسنون (26)

وَالْجَانَ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ ثَالِهِ السَّمُوْمِ (2)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّيْكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنُ صَلْصَالٍ مِّنْ حَبَا مَسْنُون (28)

فَأَذَا سَوَّانُتُهُ وَلَقَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوالَهُ سجرين (29

فَسَجَلَ الْمَلِّيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ 30

الآ إبْلِيْسَ مْ أَبِي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّجِدِيْنَ 1

قَالَ يَابُلِيسُ مَا لَكَ الَّا تَكُونَ مَعَ

الشجيرين (32)

<sup>ं</sup> को جن इसलिए कहा जाता है कि वह अखिं से दिखाई नहीं देते ا جن क

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सज्दा का यह हुक्म सम्मान स्वरूप (ताजीम के लिए) था, इबादत के तौर में नहीं और चूंकि यह अल्लाह का हक्म था इसलिए इस के मान्य होने में कोई श्वक नहीं, लेकिन अब इस्लामी धार्मिक नियम में किसी को सम्मान स्वरूप भी सज्दा करना जायेज नहीं |

३३. वह बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सज्दा करूँ जिसे तुने काली और सडी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है 🏻

३४. कहा कि अब तु जन्नत से निकल जा क्योंकि त् धिक्कारा हुआ है।

३५. और तुझ पर मेरी लानत है कयामत के दिन तक ।

३६. कहने लगा हे मेरे रब ! मुझे उस दिन तक मौका अता कर कि लोग दोबारा उठा खड़े किये जायें ।

३७. कहा कि (ठीक है) तु उन में से है, जिन्हें मौका दिया गया है !

३८. मुकर्रर दिन के वक्त तक का।

39. (शैतान ने) कहा कि हे मेरे रब ! तूने मुझे إِنْ الْأَرْضِ اللهُمْ فِي الْأَرْضِ اللهِ वि हे मेरे रब ! तूने मुझे भटकाया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी धरती में उन के लिए मोह पैदा करूँगा और उन सबको भटकाऊँगा ।

४०. सिवाय तेरे उन बन्दों के जो चुन कर लिये गये हैं।

४१. कहा कि हाँ यही मुझ तक पहुँचने का सीधा रास्ता है !

४२.मेरे बन्दों पर तेरा कोई असर नहीं, लेकिन हौं जो भटके हए लोग तेरी इत्तेबा करेंगे |

४३. और बेशक उन सब के वादे का मुकाम जहन्नम है।

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِآسُجُ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَال مِنْ حَيا مُسْنُون (33)

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَاتَّكَ رَجِيْمٌ (34)

وَإِنَّ عَكَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَّى يَوْمِ الرِّيْنِ 35

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِي ٓ إِلَى يُوْمِ يُبْعِثُونَ 36

وَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ (37)

إلى يَوْمِر الْوَقْتِ الْمُعْلُوْمِ 38 وَلاغُويَنَّهُمْ أَجْمُونُنَ (39)

الاعتادك منهم البخلصين (40)

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيْمٌ (4)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنَّ إِلَّا مَن اتَّكَعُكَ مِنَ الْغُويْنَ @

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَيُوعِدُهُمْ آجْمُعِيْنَ (43

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> शैतान ने क़बूल न करने का सबब हजरत आदम का मिट्टी और इंसान होना बताया, जिसका मतलब यह हुआ कि इसान को उस के इसान होने के सबब हीन समझना यह शैतान का (विचार) ख्याल है जो मोमिनों का ईमान नहीं हो सकता ।

सूरतुल हिज-१५

भाग-9४ | 448 |

الجزء١٤

४४. जिसके सात दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा बैटा हआ है ।

४५. बेश्वक परहेजगार लोग बागों और चश्मों में होंगे |

४६. (उन से कहा जायेगा) सलामती और अमन के साथ उस में दाखिल हो जाओ ।

وَنُزُعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِن غِلْ إِخْوانًا عَلِي المَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعالِق عَلى المُعَلَى المُعَلِي المُعَلِيلِ الْخُوانًا عَلى المُعَلِيلِ المُعْلِيلِ المُعَلِيلِ المُعَلِيلِ المُعَلِيلِ المُعْلِيلِ और रंजिञ्च थी हम सब कुछ निकाल देंगे, वे भाई-भाई बने हुए एक-दूसरे के सामने सिंहासन पर बैठे होंगे ।

४८. न तो वहाँ उन्हें कोई दुख छू सकता है और न वह वहां से कभी निकाले जायेंगे |

४९. मेरे बन्दों को ख़बर कर दो कि मैं बहुत माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला हूं।

५०. और साथ ही मेरे अजाब भी बहुत दुखदायी है ।

४१. और उन्हें इब्राहीम के मेहमानों का (भी) हाल सुना दो ।

४२. कि जब उन्होंने उस के पास आकर सलाम किया, तो उस ने कहा कि हम को तो तम से डर लगता है |2

لَهَا سَبْعَهُ ٱبُوابِ ﴿ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزءٌ مُقْسِهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ لَكُ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَّ عُيُونِ ﴿ وَ

أَدْخُلُوهَا بِسَلْمِ أَمِنِيْنَ (46)

سُرُر مُّتَقْبِلِينَ (47

لَا يَبَشُّهُمْ فِيْهَا نَصَتُّ وَمَا هُمْ قِنْهَا بمُخْرَجِينَ (48)

نَبِّيْ عِلَاثِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (4)

وَأَنَّ عَذَانِي هُوَ الْعَنَابُ الْأَلِيْمُ ۞

وَنَيِّنَهُ مُ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيْمَ (أَدَّ

إذْ دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلْمًا ﴿ قَالَ إِنَّا مِنْكُمُ وَجِلُوْنَ (52)

<sup>1</sup> यानी हर दरवाजे खास तरह के लोगों के लिए मुकर्रर होंगे, जैसे एक दरवाजे मूर्तिपूजकों के लिए, एक नास्तिकों के लिए, एक काफिरों के लिए, एक बदकारों, ब्याज खाने वालों, चौरों और डाकुओं के लिए आदि, या सात दरवाजों से मराद सात तह और दर्जे हैं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हजरत इब्राहीम 🚌 को इन फरिश्तों से डर इसलिए हुआ कि उन्होंने हजरत इब्राहीम का तैयार किया भुना हुआ बछड़े का गोश्त नहीं खाया, जैसाकि सुर: हद में बयान हो चुका है । इस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के अजीम पैगम्बर को भी (छिपी बातों) गैब का इल्म नहीं होता, अगर उन्हें गैब का इल्म होता तो हजरत इब्राहीम समझ जाते कि आने वाले मेहमान

**५३**. उन्होंने कहा डर न करो, हम तुम्हे एक इल्म वाले लड़के की खुग्रखवरी देते हैं ।

४४. कहा क्या इस वृद्धापे के छू लेने के बाद तुम मुझे ख़ुशख़वरी देते हो ! ये ख़ुशख़वरी तुम कैसे दे रहे हो?

४४. उन्होने कहा, हम आप को बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल न हों !

४६. कहा अपने रव की रहमत से मायूस तो केवल (भटके और) बहके हुए लोग ही होते हैं।

**५७.** पूछा कि हे अल्लाह के भेजे हुए (फरिश्तो)! तुम्हारा ऐसा क्या ख़ास काम है?

५८. उन्होंने जवाब दिया कि हम पापी लोगों की ओर भेजे गये हैं ।

४९. लेकिन लूत का परिवार कि हम उन सब को जरूर बचा लेंगे ।

६०. सिवाय लूत की पत्नी के कि हम ने उसे रुकने और बाकी रह जाने वालों में मुक्रर्रर कर दिया है!

६१. जब भेजे हुए फरिश्ते लूत परिवार के पास पहुँचे ।

६२. तो लूत ने कहा तुम लोग तो कुछ अंजान से मालूम होते हो |

قَالُوْ الْا تَوْجَلُ إِنَّا نُبْشِرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ 3 قَالُو اللَّهُ وَلَيْمِ 3 قَالُ الشَّرْتُهُونَ عَلَى انْ مَسَّنى الْكِنُّو فَهِمَ

قَالَ اَبَشَّرُتُمُونِيْ عَلَى اَنْ مََسَّنِى الْكِبَرُ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ (٤٠

قَالُوْا بَشَّـَرْنُكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْفَيْطِيْنَ (35) الْفَيْطِيْنَ (35)

قَالَ وَمَنْ تَقْنَطُ مِنْ تَحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الظَّالَّهُونَ ﴿ ﴿ الْعَالَمُ الْمُؤْنَ ﴿ ﴿ الْعَالَمُ الْمُؤْنَ وَ الْعَالُهُ وَالْعَالَمُ الْمُؤْنَ

قَالَ فَمَا خُطْبُكُمْ آيُهَا الْمُرْسَلُونَ (3)

قَالُوْآ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَّى قَوْمٍ مُّجْوِمِيْنَ (58)

إِلَّا أَلَ لُوطٍ ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿ فَيَ

إِلَّا امْرَاتَهُ قَتَّدُ نَآلِانَهَا لَمِنَ الْغَيْدِيْنَ ﴿

فَلَتَاجَآءَ أَلَ لُوطِ إِلْمُرْسَلُونَ (6)

قَالَ اِنْكُمْ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ (٤٤)

(अतिथि) फरिश्ते हैं और उन के लिए खाना तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरिश्ते को इंसानों की तरह खाने-पीने की जरूरत नहीं है !

<sup>े</sup> हजरत इब्राहीम ने इन फरिश्तों की बातचीत से यह अंदाजा लगाया कि यह सिर्फ औलाद की ख़ुशख़बरी देने ही नहीं आये हैं, बल्कि उन के आने की असल वजह कुछ और है, इसलिए उन्होंने पूछा ।

६३. उन्होंने कहा (नहीं) बिल्क हम तेरे पास वह चीज लाये हैं, जिस में ये लोग श्वक कर रहे थे

६४. और हम तो तेरे पास (वाजेह) सच लेकर आये हैं और हम हैं भी पूरे सच्चे |

६४. अब तू अपने परिवार के साथ इस रात के किसी हिस्से में चल दे, तू खुद उन के पीछे रहना, (और होशियार)! तुम में से कोई भी मुड़ कर न देखे और जहाँ का हुक्म तुम्हें किया जा रहा है वहाँ चले जाना।

६६. और हम ने उसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते-होते उन सबकी जड़ें काट दी जायेंगी।

६७. और बहरी लोग ख़ुशियां मनाते हुए आये ।

६८. (लूत ने) कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं तुम मुझे जलील न करो |

६९. और अल्लाह (तआला) से डरो और मुझे अपमानित न करो |

७०. वे बोले कि क्या हम ने तुम्हें संसार भर (की ठीकेदारी) लेने से मना नहीं कर रखा?

७९. (लूत ने) कहा अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बेटिया हाजिर हैं।

**७२**. तेरी उम्र की कसम! वे तो अपने नश्चे में फिर रहे थे |<sup>2</sup> قَالُوْا بَلْ جِئْنُكَ بِمَا كَانُوْا فِيُهِ يَمُثَرُونَ 🚳

وَاتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ 🚇

فَٱسْرِ بِاهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الَّذِٰلِ وَاتِّمِثُ اَدْبَارَهُمُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ اَحَدُّ وَاهْضُوا حَيْثُ تُؤْمِّرُونَ (60

وَقَضَيْنَاً إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْاَمُسُرَانَّ دَابِرَ هَؤُلَا ۗ مَقُطُوعٌ مُصْبِحِيْنَ ۖ

وَجَاءَ ٱهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُونَ 🕝

قَالَ إِنَّ لَمْؤُلِآءٍ ضَيُفِي فَـٰ لِا تَفْضَحُوٰنِ 🛞

وَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخْزُونِ 6

قَالُوْاَ اَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِيْنَ (0)

قَالَ هَوُلاَ إِبَنْتِنَ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ (أَ)

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 🕜

<sup>&#</sup>x27; यानी तुम उन से विवाह कर लो या अपने क्रौम की औरतों को बेटिया कहा, यानी तुम औरतों के साथ विवाह करो या जो विवाहित हैं उन्हें ख्वाहिश्व की तकमील अपनी पत्नियों से करनी चाहिए।

अल्लाह तआला नबी क को मुखातिब कर के उनके जीवन की क्रसम खा रहा है, जिस से आप की फजीलत और इज्जत की वजाहत हो रही है, लेकिन दूसरे किसी के लिए अल्लाह के

451

الجزء١٤

سورة الحجر ١٥

**७३**. फिर सूरज निकलते निकलते उन्हें एक कड़ी आवाज ने पकड़ लिया ।

७४. आखिर हम ने उस (नगर) को ऊपर नीचे कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाये |

७४. बेशक हर एक शिक्षा हासिल करने वालों के लिए इस में बहुत-सी निशानियाँ हैं ।

**७६. और** यह बस्ती ऐसे रास्ते पर है, जिस पर लगातार यातायात होती रहती है ।'

७७. और इस में ईमानवालों के लिए बड़ी निश्चानी है।

७८. और ऐक: बस्ती के रहने वाले भी बड़े जालिम थे  $|^2$ 

७९. जिन से आखिर में हम ने बदला ले ही लिया, ये दोनों नगर खुले (आम) रास्ते पर हैं । ६०. और हिज्ज वालों ने भी रसूलों को सुठलाया। نَاخَذَ تُهُمُ الطَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ 3

فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَٱمْطَوْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً قِنْ سِخِيْلِ ﴿

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰ لِيتٍ لِلْمُتَوَسِّمِهِ بِنَنَ 😚

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيْلِ مُّقِيْمٍ ۞

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ

وَإِنْ كَانَ أَصْحُبُ الْآيْكَةِ لَظْلِيمِيْنَ (8٪

فَانْتَقَمُنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَيَإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿ أَنَّ

وَلَقَلُ كُنَّابَ أَصْحُبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ 60

सिवाय दूसरे किसी की कसम खाना जायेज नहीं है । अल्लाह तआला तो पूरा मालिक है, वह जिसकी चाहे कसम खाये, उस से कौन पूछने वाला है ? अल्लाह तआला फरमाता है कि जिस तरह घराब के नचे में धुत्त इंसान की अक्ल खराब हो जाती है, उसी तरह यह अपनी बुराई और भटकावे में इतने मस्त थे कि हजरत लूत की इतनी ठीक बात भी उनकी समझ में नहीं आ पायी।

- मुराद ख़ास रास्ता है, यानी लूत की क्रौम की बस्तियां मदीने से सीरिया जाते बब्त रास्ते में पड़ती हैं | हर मुसाफिर को उन्हीं रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, कहते हैं ये पांच बस्तियां थीं: सदुम, (यह केन्द्रीय बस्ती थी) साअब:, साव:, असर: और दूमा !
- 2 الحجاب الأيكة घने पेड़ को कहते हैं, इस बस्ती में घने पेड़ होंगे, इसिलए उन्हें الحجاب (वन या अंगल वाले) कहा गया है | मुराद उससे शुऐब की उम्मत है और उनका जमाना हजरत लूत के बाद का है और उनका इलाका मदीना और सीरिया के दरिम्यान लूत की उम्मत की बस्तियों के करीव था, इसे मदयन कहा जाता है |
- कहा गया है, حجر हजरत सालेह की कौम समूद की बस्तियों का नाम था, उन्हें محاب الحجر किहा गया है,

452

सूरतुल हिज-१५

भाग-१४

الجزء ١٤

سورة الحجر ١٥

६१. और उन्हें हम ने अपनी निशानियाँ अता की थीं, लेकिन फिर भी वे उन से गर्दन मोड़ने वाले ही रहे !

**६२**. और ये लोग अपने घर पहाड़ों से काट-काट कर बना लिया करते थे बिना डर के |

५३. आखिर में उन्हें भी सुवह होते-होते कड़ी चीख (आवाज) ने आ दवोचा !

**५४**. इसलिए उन की किसी तरकीय और अमल ने उन्हें कोई फायेदा न दिया |

**५**४. और हम ने आकाशों और धरती को और उनके बीच की सभी चीजों को हक के साथ ही बनाया है, और क्रयामत जरूर-जरूर आने वाली है, वस तू ख़ूवी और अच्छाई से सहन कर ले।

**६६**. वेश्वक तेरा रव ही पैदा करने वाला और जानने वाला है ।

**८७**. और बेशक हम ने आप को सात आयतें दे रखी हैं" जो दुहराई जाती हैं, और महान (अजीम) क़ुरआन भी दे रखा है | وَاتَيْنَاهُمُ الْمِتِنَافَكَانُواعَنَهَا مُعْرِضِيْنَ الْ

وَكَانُوْ اِيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتَا الْمِنِيُنَ (٤٠)

فَاحَنَاتُهُمُ الصِّيحَةُ مُصْبِحِيْنَ (8)

فَمَا اَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (84)

وَ مَاخَلَقُنَا السَّلُوتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِّ لِهِ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَح الطَّفْحَ الْجَيِيْلَ (8)

إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْخَلُّقُ الْعَلِيْمُ (86

وَلَقَدُ اتَيُنْكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْانَ الْمَثَانِي وَالْقُرْانَ الْمَثَانِي وَالْقُرْانَ

यह बस्ती मदीना और तबूक के दरिम्यान थी, उन्होंने अपने पैगम्बर हजरत स्वालेह को झुठलाया, लेकिन यहाँ अल्लाह तआला ने फरमाया : "उन्होंने पैगम्बरों को झुठलाया।" यह इसलिए है कि एक पैगम्बर का झुठलाना वैसे ही है जैसे सारे पैगम्बरों को झुठलाया।

सच से मुराद वे फायदे और हित हैं जो आकाश और धरती के बनाने का मकसद है, या सच से मुराद नेक लोगों को उसके नेक अमल का बदला और बुरे लोगों को उनके बुरे अमल की सजा देना है | जिस तरह एक दूसरे मुकाम पर फरमाया : "अल्लाह ही के लिए हैं जो आकाशों में है और जो धरती में है तािक वह बुरों को उनकी बुराईयों और नेक लोगों को उन के नेक अमल का बदला दे | (सूर: अल-नजम-३१)

<sup>े</sup> سيم طاني से मुराद क्या है ? इस में मुफस्सिरों में इख़्तिलाफ है, सही बात तो यह है कि इस से मुराद सूर: फातिहा है, यह सात आयतें हैं और जो हर नमाज की हर रकअत में पढ़ी जाती हैं।

**८८**. आप कभी अपनी आंखें इस वात की ओर न दौडायें जिसे हम ने उन में से कई तरह के लोगों को अता की है, न उन पर आप गम करें और ईमानवालों के लिए अपनी बाह झकाये रहें।

**८९**. और कह दीजिए कि मैं स्पष्टरूप (वाजेह तौर) से डराने वाला है।

९० जैसाकि हम ने उन तकसीम करने वालों पर उतारा

९१. जिन्होंने इस क़ुरआन के टुकड़े-टुकड़े कर दिये ।

९२. कसम है तेरे रव की! हम उन सब से जरूर पछ करेंगे ।

**९३**. हर उस चीज की जो वह करते थे ।

९४. बस आप! इस हक्म को जो आप को किया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए और मशरिकों से मुंह फेर लीजिए !

९४. आप से जो लोग मजाक करते हैं उनके (सजा) के लिए हम काफ़ी हैं |

९६. जो अल्लाह के साथ दूसरे देवता (माबूद) बनाते हैं, उन्हें जल्द ही मालम हो जायेगा।

९७. और हमें अच्छी तरह मालम है कि उनकी बातों से आप का दिल तंग होता है ।

९८. आप अपने रब की वडाई और तारीफ का बयान करते रहें, और सिर झुकाने वालों में शामिल हो जायें ।

لَاتَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَابِهَ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (88)

وَقُلُ إِنِّي آنَا النَّذِينُو الْمُبِينُنُ (<sup>هِي</sup>َّ

كَمَا ٓ اَنُوَلُنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (وَهُوَ

اتَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِيْنَ (١٠)

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَكَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92)

عَمَّا كَانُوا يَعْمَكُونَ (93) فَاصْدَعْ بِهَا تُؤْمَرُ وَاغْرِضْ عَنِ الْهُشْيِرِكِيْنَ (٩٩)

إِنَّا كُفَيْنُكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿ 35

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرَ عَ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ (٥٥)

وَلَقَدْ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٩٠٠

يَبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنّ مِنَ السِّجِدِينَ (8%)

का मतलब वाजेह करके वयान करना, इस आयत के नाजिल होने से पहले आप 🙊 छुपकर दीन की तब्लीग करते थे, इस के बाद आप 🗽 ने वाजेह तौर से दीन की दावत-तबलीग करना शुरू कर दिया। (फतहल कदीर)

भाग-१४

الجزء ١٤ | 454

سورة النحل ١٦

**९९**. और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आप को मौत आ जाये |

## सूरतुन नहल-१६

सूर: नहल मक्का में उतरी और इसकी एक सौ अटठाईस आयतें और सोलह रूकअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है ।

- 9. अल्लाह (तआला) का हुक्म आ पहुँचा, अव इसकी जल्दी न मचाओ, सारी पाकीजगी उस के लिए है वह सब से बड़ा है उन सब से जिन्हें ये अल्लाह के करीब साझा वतलाते हैं।
- 2. वही फरिश्तों को अपनी वहयी (प्रकाशना) देकर अपने हुक्म के जरिये अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है, कि तुम लोगों को बाख़बर कर दो कि मेरे सिवाय दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं, इसलिए तुम मुझ से डरो |
- ३. उसी ने आकाशों और धरती को सच्चाई के साथ पैदा किया, वह उस से बुलन्द है जो मुश्वरिक (मिश्रणवादी) करते हैं ।
- ४. उस ने इंसानों को वीर्य (नुतफा) से पैदा किया भिरुर वह खुला झगड़ालू बन वैठा ।
- अ. उसी ने जानवर पैदा किये, जिन में तुम्हारे लिए गर्मी के कपड़े हैं, और दूसरे भी वहुत-से फायदे हैं, और कुछ तुम्हारे खाने के काम आते हैं।
- ६. और उन में तुम्हारी शोभा (रौनक) भी है, जब चराकर लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ तब भी ।

وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِيْنُ ( وَ الْمَاكُ الْمَقِيْنُ ( وَ الْمَاكُ الْمَاكِ الْمَاكِ

٩

بسنيد الله الرَّحْين الزَّحِيْمِ

أَتَى آمُرُ اللهِ فَلَا تَسْتَغْجِلُوْهُ السُبْحْنَةُ وَتَعْلِلُهُ السُبْحْنَةُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ []

يُنَزِّلُ الْمَلَيِّكَةَ بِالرُّوْجِ مِنْ آمْدِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٖ آنُ آنُذِرُ وَ آنَكُهُ لَا اِلٰهَ اِلْاَ آنَا فَاتَقُوْنِ (2)

خَنَقَ السَّمْلُوتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ مَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِرُونَ ۞

خَكَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْرٌ مُّمِينٌ ﴿ وَالْإِنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْأُ وَمُنَافِئُ وَمِنْهَا تَاكُمُونَ ﴿

وَ لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْعُونَ وَحِيْنَ تَسْرُحُونَ ﴿فَ 455 الجزء١٤

७. और वह तुम्हारे बोझ उन नगरों तक उठाकर ले जाते हैं जहां तुम विना आधी जान किये पहुँच नहीं सकते थे, बेश्वक तुम्हारा रब बड़ा ही राफीक और बहुत रहम करने वाला है।

और घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को (उस ने पैदा किया) ताकि तुम उनको सवारी के साधन के रूप में इस्तेमाल में ले आओ और वे जीनत का जरिया भी हैं, दूसरे भी वह ऐसी चीजें पैदा करता है जिन का तुम्हें इल्म भी नहीं !!

९. और अल्लाह पर सीधा रास्ता बता देना है, और कुछ टेढ़े रास्ते हैं, और अगर वह चाहता तो तुम सब को सीधे रास्ते पर लगा देता।

१०. वही तुम्हारे फायदे के लिए आकाश से बारिश करता है, जिसे तुम पीते भी हो और उसी से उगे हुए पेड़ों को तुम अपने जानवरों को चराते

११. इसी से वह तुम्हारे लिए खेती और जैतुन और खजूर और अगूर और हर तरह के फल उगाता है । बेशक फिक्र करने वाले लोगों के लिए तो इस में बड़ी निशानियाँ हैं।

१२. और उसी ने रात-दिन और सूरज और चौद को तुम्हारी सेवा में लगा रखा है और सितारे भी उसी के हुक्म के अधीन (ताबे) हैं । बेशक इस में अक्ल वालों के लिए कई तरह की निशानियां मौजद हैं।

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ إِلَى بَكِيهِ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيْهِ ٳڵؖٳؠۺؚؾۣٙٵڶٳٛٮ۬ڡؙؙڛ؞ٳڹؘۜڒؾٙڲؙۄ۬ڵۯٷؙ**ڹ**ٞڗۜڿؽۄٞ<sup>ٛ</sup>ڒ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَيِيْرَ لِتَزْكَبُوْهَا وَ زِيْنَةً 4 وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَبُونَ ﴿

وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ ط وَلُوشَآءَ لَهَلْ كُوْ أَجْمَعِيْنَ ﴿

هُوَانَّذِي كَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تَكُهُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تَسِيْمُونَ (10)

يُنْكِبتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَ الْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّهَرَاتِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ ثَبَتَفَكَّرُونَ ١١

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ ۗ وَالشَّمْسَ وَالْقَبَرَطُ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرْتًا بِأَمْرِةٍ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰلِتٍ

<sup>े</sup> धरती के निचले हिस्से में, इसी तरह समुद्र में, निर्जल मरूस्थल (सहरा) में और जंगलों में अल्लाह तआ़ला जानदार पैदा करता है, जिनका इल्म अल्लाह तआ़ला के सिवाय किसी को नहीं और उसी में इंसान की बनाई चीजें भी आ जाती हैं जो अल्लाह तआ़ला की दी हुई अक्ल और इरादा को इस्तेमाल करते हुए उसी की पैदा की हुई कई चीजों को कई तरह से जोड़कर बनाता है, जैसे बस, कार, रेलगाड़ी, जहाज और वायुयान, और इसी तरह की बेशुमार चीजें और जो मुस्तकबिल में भी आती रहेंगी।

सूरतुन नहल-१६

भाग-१४ 456

الجزء ١٤

سورة النحل ١٦

93. और दूसरे भी (तरह-तरह की) चीजें कई रंग-रूप की उसने तुम्हारे लिए धरती में फैला रखी हैं | वेशक नसीहत हासिल करने वालों के लिए इस में बड़ी भारी निशानियां हैं |

9×. और समुद्र भी उसी ने तुम्हारे वश में कर दिये हैं कि तुम इस में से निकला हुआ ताजा गोश्त खाओ और उस में से अपने पहनने के लिए जेवर निकाल सको, और तुम देखोगे कि नवकायें इस में पानी चीरती हुई (चलती) हैं और इसलिए भी कि तुम उस के फ़ज़्ल की खोज करो, और हो सकता है कि तुम शुक्रिया भी अदा करो।

९४. और उस ने धरती पर पहाड़ गाड़ दिये हैं ताकि तुम्हें लेकर न हिले, <sup>2</sup> और निदया और रास्ते बना दिये ताकि तुम मक्सद तक पहुँचो ।

**१६**. दूसरी भी बहुत-सी निशानियां (मुकर्रर की), और सितारों से भी लोग रास्ता हासिल करते हैं |

१७. तो क्या वह जो पैदा करे उस जैसा है जो पैदा नहीं कर सकता? क्या तुम कभी नहीं सोंचते? وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانَهُ ﴿

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰ يَهُ لِقَوْمٍ يَنَّكُكُّرُونَ 🕕

وَهُوالَّانِيُ سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَاكُلُوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا \* وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَمْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (4)

وَٱلْقَٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَبِيْدَ بِكُمُّ وَٱنْهٰرًّا وَسُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۞

وَعَلَمْتٍ ﴿ وَبِالنَّاجُمِ هُمْ يَهْتُدُونَ ﴿

ٵڣٚؠۜؽ۬ؾۼٛڷؾؙػؽؘڽ؆ؾۼٛڷؿؙ؞ٵؘڤڵٳؾؘڬٛڒؙۯ۫<u>؈</u>ٛ

इसमें समुद्र की तेज धाराओं को इंसान के अधीन (ताबे) कर देने के बयान के साथ, उसके तीन फायदे भी बयान किये गये हैं | एक यह कि उस से मछली के रूप में ताजा गोश्त खाते हो (और मछली मरी भी हो तब भी हलाल है | यहां तक कि एहराम की हालत में भी उसका शिकार हलाल है) दूसरे उस से तुम मोती, सीपियां, (जवाहरात) निकालते हो | तीसरे उस में तुम नाव और जहाज चलाते हो, जिन के जरिये तुम एक देश से दूसरे देश जाते हो, तिजारती सामान भी लाते ले जाते हो, जिस से तुम्हें अल्लाह की नेमतें हासिल होती हैं, जिस पर तुम्हें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह पहाड़ों का फायेदा वयान किया जा रहा है, और अल्लाह का एक वड़ा एहसान भी, क्योंकि अगर धरती हिलती रहती तो धरती पर रहना ही नामुमिकन होता, इसका अंदाजा उन भूकम्पों से लगाया जा सकता है जो पल या कुछ देर के लिए आते हैं, लेकिन किस तरह उच्चे-उच्चे घरों को गिरा कर नगरों को खण्डहर में बदल देते हैं |

95. और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का हिसाव करना चाहों तो तुम उसे नहीं कर सकते । वेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला रहम करने वाला है।

 और जो कुछ तुम छिपाओ या जाहिर करो, अल्लाह सव कुछ जानता है ।

२०. और जिन-जिन को ये लोग अल्लाह (तआला) के सिवाय पुकारते हैं, वे किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वे खुद पैदा किये हुए हैं |

२१. मुर्दा हैं जिन्दा नहीं, उन्हें तो यह भी मालूम नहीं कि कब उठाये जायेंगे ।

२२. तुम सभी का माबूद सिर्फ अल्लाह (तआला) अकेला है और आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दिल मुन्कर (भ्रष्ट) हैं और वे खुद गर्व (तकब्बुर) से भरे हुए हैं।

२३. वेशक अल्लाह (तआला) हर उस चीज को जिसको वे छिपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं अच्छी तरह जानता है। वह घमंडियों को पसन्द नहीं करता।

२४. और उन से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या उतारा है, तो जवाय देते हैं कि पहलों की कथायें हैं।

२४. (इसी का नतीजा होगा) कि कयामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उनके बोझ के भी भागीदार होंगे जिन्हें बिना इल्म के भटकाते रहे, देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं।

२६. उन से पहले के लोगों ने भी छल किया था, (आखिर में) अल्लाह ने उन के (साजिश के) घरों को जड़ों से उखाड़ दिया और उनके (सिरों पर) छतें ऊपर से गिर पड़ी और उनके पास अजाव वहाँ से आ गया जहाँ का उन्हें ध्यान और ख़्याल भी न था। وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعُمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا اللهِ لَا تُحْصُوهَا اللهِ لَا تُحْصُوهَا اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللهِ

وَالَّذِيْنَ يَلْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَخُلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ (20)

آمُواتٌ غَيْرُ آخَيآعٍ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عُرُونَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَشَعُرُونَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَشْعُرُونَ لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَشُعُرُونَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ

اِلهُكُمْ اِلهُ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْالْخِرَةِ اللهِ كُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لَاجَرَمَ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوُنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكُمْ بِرِيْنَ (3)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّا ذَاَ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوَّا اَسَاطِيْرُالْاَقِلِيْنَ (<sup>2</sup>4)

لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيلَمَةِ لاَوْمِنُ اَوْزَارِالَّـنِ بْنَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ<sup>م</sup> اَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ (ثَثَّ

قَنْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّى اللهُ بُنْيَا نَهُمُ فِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوُقِهِمُ وَ أَتْهُمُ الْعَنَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (30) सूरतुन नहल-१६

२७. फिर क्यामत के दिन भी अल्लाह (तआला) उन्हें रुखा करेगा और कहेगा कि मेरे वे साझीदार कहाँ हैं जिन के बारे में तुम लड़ते-झगड़ते थे, जिन्हें इल्म दिया गया था वे जवाब देंगे कि आज तो काफिरों को अपमान और बुराई चिमट गयी।

२८. वह जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, फरिश्ते जब उनकी जान निकालने लगते हैं तो उस वक्त वे झुक जाते हैं कि हम बुराई नहीं करते थे, क्यों नहीं? अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानने वाला है जो कुछ तुम करते थे।

२९. तो अब तुम सदा के लिए नरक के दरवाजों (से नरक) में प्रवेश करो,! तो क्या ही बुरी जगह है धमंड करने वालों की |

30. और परहेजगारों से सवाल किया जाता है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है तो वह जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा। जिन लोगों ने नेक काम किये उन के लिए इस दुनिया में भलाई है, और वेशक आखिरत का घर तो बहुत अच्छा है, और क्या ही अच्छा परहेजगारों का घर है।

३१. सदा रहने वाले वाग में वे जायेंगे जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, जो वह माँग करेंगे वहाँ उन के लिए मौजूद होंगी, परहेजगारों को अल्लाह ऐसे ही बदला अता करता है।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ يُخْزِيُهِمْ وَيَقُوْلُ اَيُنَ شُرَكَاءِي الَّذِيْنَ كُنْتُمُ تُشَا قُوْنَ فِيْهِمُ الْكَالَانِيْنَ ٱوْتُوا الْحِلْمَ إِنَّ الْخِزْى الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَ الْكِفِرِيْنَ ( ۗ ﴿

الَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلْيِكَةُ ظَالِينَ اَنْفُسِهِمْ وَ فَالْقَوُّ السَّلَوَمَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ طَبَلَ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ إِمَا كُنْتُهُ تَعْمَدُوْنَ ﴿

فَادُخُلُوْا اَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا ﴿ فَلَيِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَواْ مَا ذَاۤ اَنْذَلَ رَبُّكُهُ وَقَالُواْ خَيْرًا ولِلَّذِيْنَ اَحْسَنُواْ إِنْ هٰذِهِ وَالدُّنُيَّا حَسَنَةٌ وَ وَلَكَادُ الْاجْرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ (30)

جَنْتُ عَدْنِ يَنْ خُلُونَهَا تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ﴿كَذَٰ لِكَ يَجْزِى اللهُ ٱلْتَقِينُ ﴿إِنِّ

इसाम इब्ने कसीर कहते हैं कि उनकी मौत के बाद तुरन्त उनकी रूहें नरक में चली जाती हैं, और उन की लाश कब (समाधि) में रहती है जहां अल्लाह अपनी कुदरत से जिस्म और रूह में दूरी होते हुए भी एक तरह का लगाव पैदा करके अजाब देता है, तथा सुबह-शाम उन पर आग पेश की जाती है, फिर जब क्यामत आयेगी तो उनकी रूह उनके जिस्मों में फिर आ जायेंगी और वे सदा के लिए नरक में डाल दिये जायेंगे।

459

३२. वे जिनकी जान फरिश्ते ऐसी हालत में निकालते हैं कि वह पाक-साफ़ हों, कहते हैं कि तुम्हारे लिये सलामती ही सलामती है अपने उन अमलों के बदले जन्नत में जाओ जो तुम कर रहे थे ।

३३. क्या यह इसी वात का इंतेजार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जायें या तेरे रब का हुक्म आ जाये? ऐसा ही उन लोगों ने भी किया जो इन से पहले थे, उन पर अल्लाह (तआला) ने कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वह ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे !

३४. तो उन के बुरे कामों का बुरा बदला उन्हें मिल गया और जिसका मजाक उड़ाते थे, उस ने उन को घेर लिया।

३४. और मुश्रिरकों ने कहा कि अगर अल्लाह (तआला) चाहता तो हम और हमारे बाप-दादा उसके सिवाय दूसरे की इबादत न करते न उसके हुक्म के बिना किसी चीज को हराम करते, यही अमल उन से पहले के लोगों का रहा तो रसूलों पर तो केवल खुला पैगाम पहुँचा देना है ।

३६. और हम ने हर उम्मत में रसूल भेजे कि (लोगो)! केवल अल्लाह की इबादत (उपासना) करो, और तागूत (उस के सिवाय सभी झूठे माबूद) से बचो, तो कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत अता किया और कुछ पर गुमराही साबित हो गई, अब तुम ख़ुद धरती पर सैर करके देख लो कि झुठलाने वालों का फल कैसा हुआ |

الَّذِيْنَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَمِّكَةُ طَيِّبِيُنَ ﴿ يَقُوْلُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ 32﴾

هَلْ يَنْظُرُونَ الآآنُ تَأْتِيَهُمُ الْمَلْهِكَةُ ٱوْيَأْقَ ٱمُورُ رَبِكَ مَكَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوۤا ٱنْفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ﴿ 3

> فَاصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَاعَبِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ (فَقَ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشُوَلُوْا لُوْشَاءَ اللهُ مُاعَبَدُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلاّ الْإَقْنَا وَلاَحَرَّمُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ طَكَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيثِنَ مِنْ قَبْلِهِمُ ۚ فَهَلْ عَلَى الزُّسُلِ الِلَّا الْبَلَعُ النَّبِيْنُ (3)

وَلَقَلْ بَعَثْنَا فِئُ كُلِّ أُمَّةٍ زَسُولًا آنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوْتَ ، فَينْهُمْ مَّنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الظَّلْلَةُ ، فَسِيْرُوا فِي الْارْضِ فَانْظُرُوا كَنْفَ كَانَ عَاقِبَهُ

الْمُكَذِّهِ بِينَ 3

<sup>&#</sup>x27; यानी जब रसूल उनसे कहते कि अगर तुम उन पर ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह का अजाब आ जायेगा, तो ये मजाक के तौर पर कहते कि जा अपने अल्लाह से कह दे कि वह अजाब भेज कर हमें बरबाद कर दे, इसलिए उस अजाब ने उन्हें घेर लिया जिसका वह मजाक करते थे, फिर उस से बचाव का कोई रास्ता उन के पास नहीं रहा ।

भाग-१४ | 46

الجزء ١٤ | 460

سورة النحل ١٦

३७. अगर आप उन के हिदायत के इच्छुक (ख्वाहिश्चमंद) रहे हैं लेकिन अल्लाह (तआला) उसे हिदायत नहीं देता है जिसे भटका दे, और न कोई उनका मददगार होता है |

३६. और वे लोग बहुत बड़ी-बड़ी क्रसम खाकर कहते हैं कि मरे हुए लोगों को अल्लाह (तआला) जिन्दा नहीं करेगा, क्यों नहीं, (जरूर जिन्दा करेगा) यह तो उसका सच्चा वादा है, लेकिन ज्यादातर लोग नादानी कर रहे हैं।

३९. इसलिए भी कि ये लोग जिस वात में इष्ट्रितेलाफ करते थे, उसे अल्लाह (तआला) साफ बयान कर दे और इसलिए भी कि काफिर खुद अपना झूठा होना जान लें।

४०. हम जब किसी चीज का इरादा करते हैं तो केवल हमारा इतना कह देना होता है कि हो जा बस वह हो जाती है ।

४१. और जिन लोगों ने जुल्म सहन करने के बाद अल्लाह के रास्ते में देश छोड़ा है हम उन्हें सब से अच्छी जगह दुनिया में अता करेंगे, और आखिरत का बदला तो बहुत बड़ा है, काश! लोग इस से वाकिफ होते।

४२. वं जिन्होंने सब्न किया और अपने रब पर ही भरोसा करते रहे !

४३. और आप से पहले भी हम मर्दों को ही भेजते रहे जिनकी ओर वहयी (प्रकाशना) उतारा करते थे, अगर तुम नहीं जानते तो विद्वानों (इल्म बालों) से पूछ लों।

اِنُ تَخْرِضُ عَلَى هُلْ لِهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَهْدِئُ مَنْ يُّضِلُ وَمَا لَهُمْ قِنْ نُصِرِيْنَ ﴿

وَٱقۡسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ ٱیۡمَانِهِهْ ﴿ لَا یَبْعَثُ اللهُ مَنۡ یَّمُوۡتُ ۚ ﴿ بَلۡ وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقًا وَۤ لَکِنَّ ٱکۡثَوَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ﴿ ۚ ۚ

لِيُبَرِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنُنَ كَفَرُوْاَ اَتَّهُمْ كَانُوا كَذِبِيْنَ ﴿

إِنَّهَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَآ أَرَدُنْهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (﴿

وَانَّنِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَٰلِمُوُا لَنُبَوِّنَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿ وَلَاجُرُ الْاٰخِرَةِ ٱكْبَرُمُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُوْنَ ( ﴿ ﴾

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42)

وَمَاۤ اَرۡسَلۡنَامِنُ قَبۡلِكَ اِلاَرِجَالَانُوٰجِيۡۤ اِلۡيُهِمۡ فَسُعَنُوۡۤاَهۡلَ النِّاكُرِ اِنۡ كُنْتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ۞

पह है कि हम ने जितने भी रसूल भेजे वे इंसान ही थे, इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ﴿ भी अगर इंसान हैं तो यह कोई नई बात नहीं कि तुम उन के इंसान होने के सबब उनकी रिसालत का इंकार कर दो, अगर शक हो तो तुम अहले किताब से पूछ लो कि गुजरे जमाने में सभी नबी इंसान थे या फरिश्ते, अगर वे फरिश्ते थे तो बेशक इंकार कर देना, अगर वे भी सभी इंसान थे तो फिर मोहम्मद रस्लुल्लाह \* की रिसालत का सिर्फ इंसान होने के सबब इंकार क्यों?

461

४४. निश्वानियों और किताबों के साथ, यह जिक्र (किताव) हम ने आप की तरफ उतारी है कि लोगों की तरफ जो उतारा गया है आप उसे बाजेह तौर से बयान कर दें, शायद कि वे सोच विचार करें!

४५. बुरा छल-कपट करने वाले क्या इस वात से बेखीफ हो गये हैं कि अल्लाह (तआला) उन्हें धरती में धसा दे या उन के पास ऐसी जगह से अजाब आ जाये, जहाँ का उन्हें शक और ख्याल भी न हो ।

४६. या उनको चलते-फिरते पकड़ ले, यह किसी तरह से भी अल्लाह (तआला) को मजबूर नहीं कर सकते |

४७. या उन्हें डरा-धमका कर पकड़ ले, फिर बेशक तुम्हारा रव वड़ा करूणाकारी (अफीक) और बड़ा रहीम है।

४८. क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक में से किसी को भी नहीं देखा कि उसकी छाया दायें- बायें झुक-झुक कर अल्लाह (तआला) के सामने सज्दा करती हैं और मजबूरी का प्रदर्शन (इजहार) करती हैं।

४९. और बेशक आकाशों और धरती के सभी जानदार और सभी फरिश्ते अल्लाह (तआला) के सामने सज्दा करते हैं और जरा भी घमंड नहीं करते।

**५०. और** अपने रव से जो उन के ऊपर है कपकपाते (कम्पित) रहते है और जो हुक्म मिल जाये उस के पालन करने में लगे रहते हैं |

४९. और अल्लाह (तआला) कह चुका है कि दो माबूद न बनाओ, माबूद तो वही सिर्फ अकेला है, बस तुम सब केवल मेरा ही डर रखो ।

بِالْبَيِّنْتِ وَالزُّبُرُ ﴿ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلنِّكَ النِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِللَّاسِ مَا لُزِّلَ اِلْيُهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿ اللَّاسِ مَا لُزِّلَ الِيُهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿ اللَّهِ

اَفَامِنَ الَّذِيْنَ مَكُرُوا السَّيِّ أَتِانَ يَّخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (٤٠)

> اَوْ يَاۡخُذَهُمۡ فِي تَقَلِّيهِمۡ فَمَا هُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ ﴿فُهُ

اَوْ يَاٰخُذَهُ هُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ ۚ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَهُ لَوَ يَاٰخُذُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمُ

أَوَلَهُ يَرَوْا إِلَى مَاخَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّوُا ظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّهَآبِلِ سُجَّدًا لِلهُ وَهُمْ طِخْرُونَ (48)

وَلِنَّهِ يَسُجُنُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ وَالْبَهَةِ وَالْمَلَيْكَةُ وَهُمُ لاَ يَسُتَكَلِّرُونَ (4)

> يَخَانُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا وروروسط يؤمرون (30)

وَقَالَ اللهُ لَا تَتَّخِذُهُ وَآ اِلْهَيْنِ اثْنَيْنِ النَّيْنِ النَّالِ وَالْهَا لَهُ مِنْ النَّيْنِ النَّهَا هُوَ اِللهُ قَاحِدٌ عَلَاقِهَا يَ فَالْهَبُونِ (3) وَلَهُمَا فِي السَّبَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الرِّينِ وَاصِيَّاماً अर अाकाशों में और धरती में जो कुछ है सब उसी का है और उसी की इवादत हमेशा फर्ज है, क्या फिर भी तुम उस के सिवाय दसरों से डरते हो?

وَمَا بِكُونِينَ يِغْمَةٍ فِينَ اللَّهِ قُورَ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرِّ | भार तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं, सव उसी की दी हुई हैं, अब भी जब तुम्हें कोई कठिनाई आ जाये तो उसी की तरफ दुआ और विनती करते हो ।

५४. और जहां उसने वह कठिनाई तुम से दूर कर दी, तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ साझीदार बनाने लगते हैं।

५५. कि हमारी दी हुई नेमतों की नाशुक्री करें, (ठीक है) कुछ फायेँदा उठा लो आखिर में तुम्हें मालुम हो ही जायेगा ।

४६. और जिसे जानते बझते भी नहीं उस का हिस्सा हमारी दी हुई चीजों में मुकरर करते हैं। अल्लाह की कसम! तुम्हारे इस इल्जाम का सवाल तुम से जरूर ही किया जायेगा।

५७, और वह पाक अल्लाह (तआ़ला) के लिए लड़किया निर्धारित (मुकर्रर) करते हैं और अपने लिए वह जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो ।

४८. और उन में से जब किसी कोलड़की होने की ख़बर दी जाये तो उसका मुंह काला हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है।

५९. इस बुरी खबर के सबब लोगों से छिपा-छिपा फिरता है, सोचता है क्या इस अपमान (जिल्लत) के लिये ही रहे या इसे मिट्टी में दबा दे। आह ! क्या ही बरे फैसले करते हैं?2

أَفْغُورُ اللهِ تَتَقَوُنَ (52)

فَأَلَيْهِ تَجْغُرُونَ (33)

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ برَبِهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٠)

لِمَكْفُرُوا سِمَّا أَتَيْنَهُمُ وَلَتَهُتَّعُواتَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55)

وَيَجْعَلُونَ لِهَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِنَّا رَزَقُنْهُمُ مِ تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَتَا كُنْتُمُ تَفْتُرُونَ (٥٥)

وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنْتِ سُبْطْنَهُ ﴿ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57)

وَاِذَا بُشِرَاحَكُهُمْ بِالْأُنْثَى ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ (58)

يَتُوَارِي مِنَ الْقُوْمِ مِنْ سُوَّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ﴿ اَيُنْسِكُهُ عَلَى هُوْنِ اَمْ يَكُسُّهُ فِي التُوابِ الاساء ما تخلين (39)

<sup>&#</sup>x27; इसका मतलब यह है कि अल्लाह के एक होने का यकीन दिल की गहराईयों में मौजूद है जो उस वक्त उभर कर सामने आ जाता है, जब हर तरफ से निराश के बादल गहरे हो जाते हैं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी लड़की का जन्म सुनकर उनकी यह हालत होती है जो बयान हुई, और अल्लाह के लिए लड़कियां चुनते हैं, कैसा गलत फैसला है? यहां यह न समझा जाये कि अल्लाह तआला भी

६०. आखिरत पर ईमान न रखने वालों की ही बुरी मिसाल है, अल्लाह के लिए तो बहुत ऊची मिसाल है, वह बड़ा गालिब और हिक्मत वाला है।

६१. और अगर लोगों के पाप पर अल्लाह उनकी पकड़ करता तो धरती पर एक भी जीव न बचता, लेकिन वह तो उन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक ढील देता है, फिर जब उनका वह वक्त आ जाता है तो वह एक पल पीछे नहीं रह सकते और न आगे बढ़ सकते हैं।

६२. और वह अपने लिए जो नापसन्द समझते हैं, उसे अल्लाह के लिए साबित करते हैं, और उनकी जुवानें झूठी वातों का बयान करती हैं कि उन के लिए अच्छाई है । (नहीं-नहीं) हकीकृत में उन के लिए आग है और ये नरक वासियों के अगवा हैं।

६३. अल्लाह की कसम ! हम ने तुझ से पहले की उम्मतों की तरफ भी (अपने रसूल) भेजे लेकिन चैतान ने उन की वुराईयों को उनकी नजर में अच्छा ठहराया, वह चैतान आज भी उनका दोस्त बना हुआ है और उन के लिए दुखदायी अजाब है ।

६४. और इस किताब को हम ने आप पर इसलिए उतारा है कि आप हर उस बात को जाहिर कर दें जिस में वे इख़्तिलाफ कर रहे हैं, और यह ईमानवालों के लिए हिदायत और रहमत है।

६५. और अल्लाह (तआला) आकाशों से बारिश करके उस से धरती को उसकी मौत के बाद जिन्दा कर देता है | बेशक इस में उन लोगों के लिए निशानियां हैं, जो सुनें | لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ مَثَلُ الشَّوْءِ عَ وَيِنْهِ الْمَثَلُ الْأَعْلِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۗ ۗ

وَكُوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ وَالْكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَّى آجَلِ مُسَمَّى ۚ فَإِذَا جَآءَ آجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْيِهُونَ (١٠)

وَيَجْعَلُوْنَ بِنَّهِ مَا يَكُرَهُوْنَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ آنَّ لَهُمُ الْحُسْلَى الْأَجَرَمَ آنَّ لَهُمُ الْكَذِبَ آنَّ لَهُمُ النَّارَةَ آنَّهُمُ مَّهُ فَرَطُوْنَ (62)

تَاللهِ لَقَلُ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِهِ فِنْ تَبْلِكَ فَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَنَابٌ الِيْمُ (6)

وَمَا اَنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ الْآلِكُبَّ بِنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٩٩)

وَاللّٰهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَا ۚ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمِ لَئْسَمُونَ (دُهُ)

लड़कों के मुकाविल लड़िकयों को हकीर समझता है, नहीं, अल्लाह के सामने लड़का-लड़की में कोई फर्क नहीं, न जिन्स की वुनियाद पर किसी की हिकारत (हीनता) और फजीलत का ख्याल उस के यहाँ है । ६६. और तुम्हारे लिए तो जानवरों में भी बड़ी शिक्षा है कि हम तुम्हें उस के पेट में जो कुछ है, उसी में से गोवर और ख़ुन के बीच से ख़ालिस दध पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए आसानी से पचता है।

६७. और खजूर और अंगुर के पेड़ों के फलों से तम मदिरा बना लेते हो और बेहतरीन सामाने रिज्क (उत्तम जीविका) भी, जो लोग अक्ल रखते हैं उनके लिए तो इस में भी बहुत बड़ी निशानी है |

६८. और आप के रब ने मधुमक्खी को यह समझ दिया। कि पहाड़ों में, पेड़ों में और लोगों की बनायी हुई ऊँची-ऊँची टट्टियों में अपने घर (छत्ते) बना ।

६९. और हर तरह के फल खा. और अपने (रव) के आसान रास्तों पर चलती फिरती रह. उन के पेट से (पीने वाला पदार्थ) पेयद्रव (मशरूब) निकलता है, जिस के रंग कई हैं और जिस में लोगों के लिए शिफा है, सोच और फिक्र करने वालों के लिए इस में भी बहुत बड़ी निशानी है।

**७**. और अल्लाह (तआला) ने ही तुम सब को पैदा किया है, वही फिर तुम्हें मौत देगा, और त्म में ऐसे भी हैं जो बहुत बुरी आयु की तरफ लौटाये जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद भी न जानें | वेशक अल्लाह (तआला) जानने वाला और क़ुदरत वाला है।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْإِنْعَامِ لَعِبْرَةً \* نُسْقِيْكُمْ فِهَا فِيُ بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرْلَبَنَّا خَالِصًا سَابِعًا لِلشِّرِبِيْنَ 66

وَمِنْ ثَمَوْتِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُ وْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا وإنّ في ذلك لَابَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 🔞

وَٱوْخِي رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ إِن اتَّخِذِي مِنَ الْحِيَالِ بُيُونَاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِيًّا يَعْدِ شُونَ (68)

ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّهَرْتِ فَاسْلُكِيْ سُيُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلَفُ إِنْهَ انُهُ فِيهُ مِنْفَآةٌ لِلنَّاسِ ﴿ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (6)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوفُّهُ فَيكُمْ وَمِنْكُمْ مِّن يُّرَدُّ إِلَى اَرْذَلِ الْعُبُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْلَ عِلْمِ شَنْئًا وإنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ قَدَيْرٌ (70)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वहयो (प्रकाशना) से मुराद वह एहसास और वह समझ-वूझ है जो अल्लाह तआला ने अपनी जरूरियात के पुरा करने के लिए जानदारों को दी है।

<sup>2</sup> जब इंसान फितरी उम्र से वढ़ जाता है तो फिर उसकी अक्ल भी कमजोर हो जाती है और कई वार अक्ल खत्म हो जाती है और वह बच्चे की तरह हो जाता है । यही बुढ़ापा है जिस से नबी 🔏 ने पनाह मांगी है ।

الجزء ١٤ | 465

७१. और अल्लाह (तआला) ने ही तुम में से एक को दूसरे पर रिज्क में ज्यादा अता कर रखी है, लेकिन जिन्हें ज्यादा अता किया गया है, वह अपनी रोजी को अपने अधीन दास (मातहत) को नहीं देते कि वह और ये उस में बराबर हो जायें तो क्या ये लोग अल्लाह के एहसानों को इंकार कर रहे हैं?

७२. और अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियाँ पैदा की और तुम्हारी वीवियों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किये और तुम्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने के लिए दीं, तो क्या फिर भी लोग वातिल पर ईमान लायेंगे? और अल्लाह तआला की नेमतों की नाशुक्री करेंगे?

७३. और वे अल्लाह (तआला) के सिवाय उनकी इवादत करते हैं, जो आकाशों और धरती से उन्हें कुछ भी तो रिज़्क नहीं दे सकते और न कुछ ताकत रखते हैं।

७४. तो अल्लाह (तआला) के लिए मिसाल न बनाओ, अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता है और तुम नहीं जानते !

७५. अल्लाह (तआला) एक मिसाल को बयान कर रहा है कि एक गुलाम है दूसरे की मिल्कियत का जो किसी वात का हक नहीं रखता, और एक दूसरा इंसान है जिसे हम ने अपने पास से बेहतरीन धन दे रखा है, जिस में से वह छुपे और खुले तौर से खर्च करता है, क्या ये सब बराबर हो सकते हैं? अल्लाह (तआला) ही के लिए सारी तारीफें हैं, बिल्क उन में के ज़्यादातर नहीं जानते।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ اِبْعُضَكُمْ عَلَى اِبْعُضِ فِى الزِزْقِ عَلَى اللّٰهِ فَضَّلُوا بِرَآذِي وَفَكَمُ اللّٰهِ مَا فَصَلَامًا مَلَكُتُ اَيْمَا لُهُمُ مَا فَهُمْ فِيهُ وَمِيهُ اللّٰهِ مَا أَنْهُمُ فَهُمْ فِيهُ وَمِيهُ اللّٰهِ مَا أَنْهُمُ اللّٰهِ يَجُحَدُونَ (17) وَفَهِ مِنْ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ (17)

وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْ مِنْ اَنْفُسِكُو اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُوْ قِنْ اَزْوَاجِكُوْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَ رَزَقَكُو قِنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَيِالْهَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمُويَكُفُرُونَ (٤٠)

وَ يَغْبُكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِذْقًا مِّنَ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ (5)

فَلَا تَضُورُبُوا بِلٰهِ الْأَمْثَالَ وَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَٱنْتُمْ لَا تَعْلَبُونَ (٦٠)

ضَرَبُ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَهْ لُوْكًا لَا يَقْدِدُ عَلَى شَيْء وَمَنْ زَرَقْنُهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًاه هَلْ يَسْتَوْنَ الْ

ٱلْحَمْدُ يِثْلُهِ \* بَلْ ٱكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (3)

कुछ आलिम कहते हैं कि यह गुलाम और आजाद की मिसाल है कि पहला गुलाम और दूसरा आजाद है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते | कुछ कहते हैं कि यह ईमानवालों और काफिरों का मुआजना है, पहला काफिर और दूसरा ईमानवाला है, ये बराबर नहीं | कुछ कहते हैं कि यह अल्लाह तआला और झूठे देवताओं का मुआजना है, पहले से मुराद झूठे देवता और दूसरे से अल्लाह है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते | मतलब यही है कि एक गुलाम और आजाद, इसके बावजूद कि दोनों इंसान है, दोनों अल्लाह की मखलूक हैं और दूसरे भी बहुत-सी बातें दोनों के बीच बराबर है, इस के बावजूद मान-सम्मान, इज्जत और एहतेराम में दोनों को बराबर नहीं समझते, तो अल्लाह तआला और पत्थर की एक मूर्ति या एक कब की देरी ये दोनों किस तरह बराबर हो सकते हैं ?

अौर अल्लाह (तआला) एक दूसरी मिसाल वयान करता है दो इंसानों की जिन में से एक गूँगा है और किसी चीज पर हक नहीं रखता, विल्क वह अपने मालिक पर वोझ है, कहीं भी उसे भेजे वह कोई भलाई नहीं लाता, क्या यह और वह जो इंसाफ का हुक्म देता है और है भी सीधे रास्ते पर, वरावर हो सकते हैं?

99. और आकाशों और धरती का गैब केवल अल्लाह ही को मालूम है, और क्रयामत की बात तो ऐसी ही है, जैसे आंख का झपकना, बल्कि इस से भी ज़्यादा करीब | वेशक अल्लाह (तआला) हर चीज पर कुदरत रखने वाला है |

७६. और अल्लाह (तआला) ने तुम्हें तुम्हारी माताओं के पेट से निकाला है कि उस बक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे, उसी ने तुम्हारे कान और अखें और दिल बनाये कि तुम शुक्रिया अदा कर सको ।

७९ क्या उन लोगों ने पिक्षयों को नहीं देखा जो हुक्म के मुताबिक बैधे हुए आकाश में हैं, जिन्हें अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा नहीं थामे हुए हैं। बेशक इस में ईमान लाने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं।

द0. और अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में रहने की जगह बना दिया है, और उसी ने तुम्हारे लिये जानवरों की खालों के घर बना दिये हैं, जिन्हें तुम हल्का पाते हो अपने प्रस्थान (कूच करने) के दिन और अपने पड़ाब के दिन भी, और उन के ऊन, रोयें और बालों से भी उस ने बहुत-सी चीजें और एक मुकर्रर वक्त तक के लिए फायदे की चीजें बना दीं।

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا زَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا أَبُكُمُلَا يَقْبِ رُعَلَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلَّ عَلْ مَوْلِمُهُ الْمُنْمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ لَا هَلْ يَسْتَوِي هُو وَمَنْ يَاهُرُ بِالْعَدُلِ لَا وَهُوَ عَلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿

وَيِنَّهِ غَيْبُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَمَاۤ اَمُرُ السَّاحَةِ الاَّ كَلَمْتِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (77)

وَاللّٰهُ ٱخُرَجَكُمْ فِنْ بُطُونِ ٱمَلَهَ تِكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ وَجَعَلَ تَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْهِ كَا ۚ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞

ٱلَهُ يَرَوُ اللَّى الطَّنْيِرِ مُسَخَّلْتٍ فِى ْجَوْ السَّمَاءَ ﴿ مَا يُنْسِكُهُنَّ الاَّ اللَّهُ ﴿ اِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ تُؤْمِنُونَ ۞

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ قِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُ ( وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَوْبَارِهَا وَاشْعَارِهَا آفَا ثَاقًا مُتَاعًا اللّحِيْنِ ( 8 **६१.** और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की हुई चीजों में से छाया बनायी है | और उसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गुफा बनायी हैं और उसी ने तुम्हारे लिए कपड़े बनाये हैं जो तुम्हें गर्मी से महफूज रखें और ऐसे कबच भी जो तुम्हें लड़ाई के बक्त काम आयें, बह इसी तरह अपनी पूरी-पूरी नेमत अता कर रहा है कि तुम फरमांबर्दार बन जाओ |

५२. फिर भी अगर ये मुंह मोड़े रहें तो आप पर केवल साफ तौर से पहुंचा देना है ।

**५३**. ये अल्लाह की नेमत जानते-पहचानते हुए भी उन को नकार रहे हैं, बल्कि उन में से ज़्यादातर नाशुक्रे हैं!

**६४**. और जिस दिन हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे फिर काफिरों को न तो इजाजत दी जायेगी और न क्षमा-याचना (तौवा) करने को कहा जायेगा।

**५५.** और जब ये जालिम लोग अजाब देख लेंगे, फिर न तो उन से हल्की की जायेगी और न वे ढील दिये जायेंगे।

५६. और जब मुशिरक अपने शरीकों को देख लेंगे तो कहेंगे कि हे हमारे रब ! यही हमारे साझीदार हैं, जिन्हें हम तुझे छोड़ कर पुकारा करते थे, फिर वे उनको जवाब देंगे कि तुम पूरे ही झूठे हो !

**८७**. और उस दिन वे सब (मजबूर होकर) अल्लाह के सामने आज्ञाकारी (फरमाबरदार) होना कुबूल करेंगे और जो बुहतान लगाया करते थे वह सब उन से खो जायेंगे | وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ قِبَا خَلَقَ ظِلْلاً وَجَعَلَ لَكُمْ قِنَ الْهِبَالِ ٱكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّوَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاسَكُمُ وَكَنْ لِكَ يُتِمَّ نِعْمَةَ هُ عَلَىٰكُمْ لَعَلَّكُمْ شُبْلُونَ ﴿

وَإِنْ تَوَكَّوْا وَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ ﴿

يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَٱكْثَرُهُمُ

الْكُفْرُونَ وَهُا

الْكُفْرُونَ وَهُا

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيْدًا تُقَرَّلاً يُؤُذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ (8)

وَإِذَا رَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَنَابَ فَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ 3 ﴾
وَإِذَا رَا الَّذِينِينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا فَوَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وَٱلْقُوا إِلَى اللهِ يَوْمَهِ فِي إِلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْ إِيفَتُرُونَ (٤٤)

हल्का न करने का मतलब बीच में कोई आराम नहीं होगा, अजाब लगातार बिना किसी तरह की देर के होगा, और न ढील ही दी जायेगी यानी उन्हें तुरन्त कसकर पकड़ लिया जायेगा और जंजीरों से जकड़कर नरक में फेंक दिया जायेगा या माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया जायेगा, क्योंकि आखिरत अमल करने की जगह नहीं वदला हासिल करने की जगह है।

सूरतुन नहल-१६

**८८**. जिन्होनें कुफ़ किया और अल्लाह के रास्ते से रोका हम उन्हें अजाव पर अजाब बढाते जायेंगे, यह बदला होगा उनके फसाद पैदा करने का

**८९**. और जिस दिन हम हर उम्मत में उन्हीं में से उन के ऊपर गवाह खड़ा करेंगे और तुझे उन सव पर गवाह बनाकर लायेंगे, और हम ने तुझ पर यह किताब उतारी है जिस में हर बात का खुला बयान है <sup>2</sup> और हिदायत और रहमत और ख़ुंशखबरी है मुसलमानों के लिए।

९०. बेशक अल्लाह (तआला) इंसाफ का, भलाई का और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक क्रने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों और बुराईयों और जुल्म से रोकता है, वह ख़ुद तुम कों नसीहत कर रहा है, ताकि तुम नसीहत हासिल करो ।

९१. और अल्लाह से किये हुए वादे को पूरा करो, जबिक तुम आपस में वादें और अहद करो और कसमों को उनकी मजबूती के बाद मत तोड़ो, जबिक तुम अल्लाह (तआला) को अपना उत्तरदायी ठहरा चुके हो,3 तुम जो कुछ करते हो अल्लाह

ٱكَّنِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنِ سَيِيْلِ اللهِ زِدْ نَهُمْ عَنَابًا فَوْقَ الْعَنَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُونَ (83 وَيُوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَكِيْهِمْ مِّنْ ٱنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلَى هَوُكَاءِ م وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدُّى وَّرَحْمَةً وَّ بُشُرِى لِلْمُسْلِمِينَ (8)

إنَّ الله يَا مُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآتِي ذِي الْقُرُ فِي وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرُ وَالْبُغَيَّ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٠٠٥)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عُهَالُ أُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُو الله عَلَيْكُمْ كُونِيلًا ما إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (9)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जिस तरह जन्नत में ईमान वालों के कई पद होंगे, उसी तरह जहन्नम में काफिरों के अजाव में भिन्नता होगी, जो भटके हुए होने के साथ दूसरे लोगों को भटकाने का सबब बने होंगे, उनके अजाब दूसरों के मुकाबिल ज्यादा होंगे।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> किताब से मुराद अल्लाह की किताब और नबी 💥 की तफ़सीर यानी हदीस है, अपनी हदीसों को भी अल्लाह के रसूल 🐒 ने अल्लाह की किताव कहा है, जैसािक उसैफ के किस्सा वगैरह में है। (देखिये सहीह बुखारी, किताबुल मुहारेबीन, वाब हल यामुरू इमाम रजुलन फयजरेबुल हद गायबन अन्हें, किताबुल सलात, बाबु जिक्रल बैये वल बराओ अलल मिम्बर फिल मस्जिद) और हर चीज का मतलव हैं माजी और मुस्तकविल की वे खबरें जिनका इल्म जरूरी और फायदेमंद है, उसी तरह अम्र और निषेध (ममानिअत) का बयान और वे बातें जिन का दीन, दुनिया, तिजारत और रोजी के बारे में इसान मजबूर है, क़ुरआन और हदीस दोनों में यह सब बातें वाजेह कर दी गयी हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> क्रसम एक तो वह है जो किसी सुलह या अहद के वक्त उसे पक्का करने के लिए खायी जाती है । दूसरी कसम वह है जो इंसान अपने तौर से किसी वक्त भी खा लेता है कि फ्लॉ काम करूंगा या नहीं करूंगा, यहाँ आयत में पहले बयान कसम का मतलब है कि तुम ने कसम खायी

तआला उसे अच्छी तरह जानता है।

९२. और उस (औरत) की तरह न हो जाना कि जिसने अपना सूत मजबूत कातने के बावजूद टुकड़े-टुकड़े तोड़ दिया कि तुम अपनी कसमों को आपस में छल-कपट का सबब बनाओ, इसलिए कि एक गुट दूसरे गुट से ऊँचा हो जाये, बात केवल यही है कि इस बादे से अल्लाह तुम्हारा इम्तेहान ले रहा है। बेशक अल्लाह तआला तुम्हारे लिए कयामत के दिन हर उस चीज को वाजेह करके बयान कर देगा, जिस में तुम इखितेलाफ कर रहे थे।

**९३. और** अगर अल्लाह (तआ़ला) चाहता तो तुम सब को एक मत बना देता, लेकिन वह जिसे चाहे भटका देता है और जिसे चाहे हिदायत देता है। वेशक तुम जो कुछ कर रहे हो उसकी पूछताछ की जाने वाली है।

९४. और तुम अपनी क्रसमों को आपस के छल-कपट का जरिया न बनाओ, फिर तो तुम्हारे कदम अपनी मजबूती के बाद डगमगा जायेंगे और तुम्हें सख़्त अजाब चखना पड़ जायेगा क्योंकि तुम ने अल्लाह के रास्ते से रोक दिया और तुम्हें ज्यादा सख़्त अजाब होगा।

९४. और तुम अल्लाह के वादे को थोड़े मूल्य के बदले न बेच दिया करो । याद रखो, अल्लाह के पास की चीज़ ही तुम्हारे लिए अच्छी है, अगर तुम में इल्म हो ।

९६. तुम्हारे पास जो कुछ है सब नाश होने वाला है और अल्लाह के पास जो कुछ है हमेशा रहने वाला है, और सब्र रखने वालों को हम अच्छे अमल का अच्छा बदला जरूर अता करेंगे। وَلَا تَكُونُواْ كَالِّقِ نَقَضَتْ غَزُلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ إِنْكَاثًا مَ تَتَغِذُونَ آيُهَانَكُهُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ آن تَكُونَ أُمَّةً هِي آدُبل مِنْ أُمَّةٍ ما إِنَّهَا يَبَلُوكُهُ الله بِه مَ وَلَيْبَتِنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ مَا كُنْتُهُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ (29)

وَلُوْشَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ اُمَّلَةً وَّاحِدَةً وَالْكِنُ يُّضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى مَنْ يَشَآءُ وَلَشُنُائَنَ عَبَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93

وَلَا تَتَخِذُوْاَ أَيُمَانَكُمْ دَخَلًا بَيُنَكُمُ فَتَزِلَّ قَكَ مُرَّابَعْنَ ثُنُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوَّءَ بِمَاصَلَ دُتُّمْ عَنْ سَهِيْلِ اللهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۖ

وَلاَ تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ﴿ إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْرٌ تَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)

مَاعِنْكَكُوْ يَنْفَكُ وَمَاعِنْكَ اللهِ بَأَقِ ا وَكَنَجُوْيَتَ الَّذِيْنَ صَبَرُوْۤا اَجُوهُوُ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿

है, क्योंकि दूसरे वयान क्रसम के वारे में हदीस में हुक्म दिया गया है कि कोई इंसान किसी काम के लिए भी क्रसम खा ले फिर देखे कि ज्यादा नेकी दूसरे अमल में है यानी क्रसम के खिलाफ करने में है, तो वह नेकी का काम करे और क्रसम को तोड़कर उसका क्रफारा (प्रायश्चित) अदा करे।

९७. जो इंसान नेकी के काम करे मर्द हो या औरत, और वह ईमानवाला हो तो हम उसे बेश्वक सब से अच्छी जिन्दगी अता करेंगे, और उन के नेकी के कामों का अच्छा बदला भी उन्हें जरूर देंगे।

९८. क्रुरआन पढ़ते समय धिक्कारे हुए चैतान से अल्लाह की पनाह मांगा करो ।

९९. ईमानवालों और अपने रब पर भरोसा रखने वालों पर उसका कभी जोर नहीं चलता।

**१००**. हो, उसका असर उन पर जरूर है जो उस से दोस्ती करें और उसे अल्लाह का साझीदार बनायें !

909. और जब हम किसी आयत की जगह पर दूसरी आयत बदल देते हैं और जो कुछ अल्लाह (तआला) उतारता है, उसे वह अच्छी तरह जानता है, तो यह कहते हैं कि तू तो बुहतान लगाने वाला है, बात यह है कि उन में से ज्यादातर जानते ही नहीं।

90२. आप कह दीजिए कि उसे आप के रब की तरफ से जिब्रील हक के साथ लेकर आये हैं, तािक ईमानवालों को अल्लाह (तआला) स्थिरता (सबात) अता करे और मुसलमानों के लिए हिदायत और खुशख़बरी हो जाये।

90३. और हमें अच्छी तरह मालूम है जो काफिर कहते हैं कि उसे तो एक आदमी सिखाता है उसकी भाषा जिसकी तरफ यह मुखातिब कर रहे हैं अजमी (खालिस अरबी भाषा नहीं) है, और यह कुरआन तो साफ अरबी भाषा में है |

**१०४**. जो लोग अल्लाह (तआला) की आयतों पर ईमान नहीं रखते, उन्हें अल्लाह की तरफ से भी हिदायत हासिल नहीं होती और उन के लिए दुखदायी अजाब है ।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ آوْ ٱنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَنَّهُ حَلُوةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ آجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿9)

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّهِ مِنَ الشَّهِ مِن

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكِّمُونَ (99)

إِنَّهَا سُلْطُنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ فَيَ الَّذِينَ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَاِذَا بَكَ لَنَآ اَيَةً مَّكَانَ اَيَةٍ ﴿ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۡۤ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفۡتَرٍ ﴿ بَلُ اَكۡتُرُهُمُ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۚ (۞

قُلُ نَزَّلُهُ رُوْحُ الْقُلُوسِ مِنْ دَّتِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَنِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَهُدًى وَّ بُشُرى لِلْمُسُلِدِيْنَ (٠٠٠)

وَلَقَلُ نَعْلَمُ اَنَّهُمُ يَقُوْلُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ ﴿ لِسَانُ الَّذِئ يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَبِيٍّ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٍّ ثُمْهِيْنٌ ﴿ ﴿ اَ

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَيْتِ اللهِ لا لَا يَهُمِ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمُ اللهُ

९०४. झूठा इल्जाम तो वही लगाते हैं जिन्हें अल्लाह (तआला) की आयतों पर ईमान नहीं होता, और यही लोग झूठे हैं ।

90६. जो इंसान अपने ईमान के वाद अल्लाह से कुफ्र करे उसके सिवाय जिसे मजबूर किया जाये और उसका दिल ईमान पर कायम हो, लेकिन जो लोग खुले दिल से कुफ्र करें तो उन पर अल्लाह का गजब है और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है ।

**१०७**. यह इसलिए कि उन्होंने दुनियायी जिन्दगी को आखिरत की जिन्दगी से वेहतर समझा | बेशक अल्लाह (तआला) काफिर लोगों को हिदायत नहीं करता |

१०८. यह वे लोग हैं जिन के दिलों पर और जिन के कानों और जिनकी अखि पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है और यही लोग गाफिल हैं।

90९. कोई शक नहीं कि यही लोग आखिरत में ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हैं |

990. फिर जिन लोगों ने इम्तेहान में डाले जाने के बाद (धार्मिक कारणों से) हिजरत किया फिर जिहाद किया और सब का इजहार किया । बेशक तेरा रब इन बातों के बाद उन्हें माफ करने वाला और रहम करने वाला है।

إِنَّهَا يَفْتُرِى الْكَنِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بأيْتِ اللَّهِ ۚ وَأُولَيْكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ۚ وَأُولَيْكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿ اللَّهِ

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهَ اِلَّا مَنْ ٱكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِتٌ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَلْرًا فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ اللهُ وَلَهُمْ عَذَاكٌ عَظْمُ (١٤٠٠)

ذٰلِكَ بِانَّهُمُ اسْتَحَبُّواالُحَيْوةَ الدُّنْيَاعَىَ الْخِوَةِ وَاَنَّ اللَّهَ لَا يَهُرِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ۞

ٱۅؙڵڹۣڬٲڷڹ۫؞ؽ۬ڽؘڟڹۼٙٲۺؙڡؙۼڶۊؙؙؙؙڰڔٛؠؚۿؚ؞ ۅؘڛؠ۫ۼۿ۪ۄٚۅؘٲؠؙڝٵڔۿؚۄ۫ٷۘٲۅڵؠڬۿؙۄؙ ٲڵۼڣڰؙۅٛؽ (١٩٥)

لَاجَرَمَا نَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُـمُ الْخُسِرُونَ ١٠٠٠

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيثَنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعُدِمَا فُتِنُوُا ثُمَّ جَهَدُوْا وَصَبَرُوْاَ «إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعُهِ هَا لَغَفُوْرٌ ذَّحِيْمٌ (أَنَ

<sup>&#</sup>x27; यह मुर्तद की सजा है कि वह अल्लाह के गजब और सख़्त अजाब के हकदार होंगे और उसकी दुनियाबी सजा क़त्ल है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह मक्के के उन मुसलमानों का बयान है जो कमजोर थे और दीने इस्लाम कुबूल करने के सबब काफिरों के जुल्म और ज्यादती का निश्वाना बने रहे | आखिर उन्हें हिजरत का हुक्म दिया गया तो वे अपने सगे-सम्बन्धियों, देश, धरती, माल और जमीन सब कुछ छोड़कर इथोपिया या मदीना चले गये, फिर जब काफिरों के साथ लड़ाई का मौका आया तो पूरी

999. जिस दिन हर इंसान अपने लिए लड़ता-झगड़ता आयेगा और हर इंसान को उस के किये का पूरा बदला दिया जायेगा और लोगों पर कभी जुल्म न किया जायेगा।

99२. और अल्लाह (तआला) उस बस्ती की मिसाल पेश्व करता है, जो पूरे सुख-शान्ति से थी, उसका रिज़्क उसके पास ख़ुश्वहाली के साथ हर रास्ते से चली आ रही थी, फिर उस ने अल्लाह (तआला) की नेमतों का इंकार किया, तो अल्लाह (तआला) ने उसे भूख और डर का मजा चखा दिया, जो बदला था उन के करतूतों का ।

99३. और उन के पास उन्हीं में से रसूल पहुँचा, फिर भी उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें अजाब ने आ पकड़ा और वे थे भी जालिम ।

99४. और जो कुछ हलाल (उचित) और पाक रोजी अल्लाह ने तुम्हें अता कर रखी हैं, उसे खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करो, अगर तुम उसी की इबादत करते हो।

99%. तुम पर केवल मुर्दा और ख़ून और सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवाय दूसरे का नाम लिया जाये हराम है, फिर भी अगर कोई इंसान मजबूर कर दिया जाये और न वह जालिम हो और न हद से बढ़ने वाला हो, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है।

يَوْمَ تَأَتَىٰ كُنُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُولَٰ كُنُ نَفْسٍ مَّا عَبِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (١١)

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ أَمِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِالْعُمِ اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَضْنَعُوْنَ 10

وَلَقُنُ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَاَخَنَهُمُهُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُونَ ﴿

> فَكُوُّا مِنَا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَاً طَيِّبًا م وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١)

إِنَّمَا حَزَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَرَوَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ، فَمَنِ الْخِلْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ، فَمَنِ الْخُطُرِّ غَيْر بَاغ وَّلا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ عَفْرٌ رَّا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ عَفْرٌ رَّا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ عَفْرٌ رَّا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ

बहादुरी से लड़ने के लिए जिहाद में पूरी तरह से हिस्सा लिया और फिर उस रास्ते की कठिनाईयों और दुखों को सब के साथ सहन किया | इन सभी बातों के बाद बेश्वक उनके लिए तुम्हारा रब मेहरबानी और रहम करने वाला है, यानी रब की मेहरबानी और रहमत को हासिल करने के लिए ईमान और गुनाह के अमल का होना जरूरी है | जैसािक बयान किये गये मुहािजरों ने ईमान और अमल का सब से अच्छा मुजािहरा किया तो रब की मेहरबानी और रहमत से वे कामयाब हुए |

وَرَدَقُونُ إِنِهَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَنْبُ هُذَا إِلَّا عُلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الم न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम है कि अल्लाह पर झुठा आरोप कर दो,1 वेश्वक अल्लाह (तआला) पर झुठा आरोप करने वाले कामयाबी से महरूम ही रहते हैं।

११७. उन्हें बहुत कम फायेदा हासिल होता है और उन के लिए ही दर्दनाक अजाब है।

99 द. और यहदियों पर जो कुछ हम ने हराम किया था उसे हम पहले ही से आप को सना चुके हैं, हम ने उन पर ज़ुल्म नहीं किया बल्कि वे ख़द अपनी जानों पर जुल्म करते रहे।

११९. कि जो कोई जिहालत से बुरे अमल करे, फिर उस के बाद तौवा (क्षमा-याचना) कर ले और सुधार भी कर ले, तो फिर आप का रव वेशक वड़ा माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है।

**१२०**. बेशक इब्राहीम अगुवा<sup>2</sup> और अल्लाह तआला की इताअत करने वाले एक्स बेगर्ज थे. और वह मुश्रिकों में से न थे।

१२१. अल्लाह तआला की अता की हुई नेमतों के शुक्रगुजार थे, अल्लाह (तआला) ने उन्हें निर्वाचित (मन्तखव) कर लिया था और उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत दे दिया था।

وَاتَيْنُهُ فِي النَّانِيَ كَسَنَهٌ مُو إِنَّهُ فِي الْأِخِرَةِ | १२२. और हम ने उन्हें दुनिया में भी अच्छाई दी, और वेशक वह आखिरत में भी नेक लोगों में से हैं।

حَلْلٌ وَ هٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ط إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُغْلِحُونَ (١١٥)

مَتَاعٌ قَلِيْكُ ﴿ وَلَهُمْ عَنَابٌ اَلِيْمُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَعَلَى الَّذِي نِنَ هَادُوْا حَزَمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَيْلٌ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٤)

ثُوَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِي نِنَ عَمِه لُواالسُّوَّة بِجَهَالَةٍ ثُهُ تَاكِرُا مِنْ يَعْبِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْآ إِنَّهُ بَكَ مِنْ بَعْدِهِ مَا لَغَفُورٌ رُّحِيْمُ اللهُ

إِنَّ إِبْرُهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا تِلْهِ حَنِيْفًا ﴿ وَكُورِ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (20)

شَاكِرًا لِإَنْعُيهِ إِجْتَلِمهُ وَهَلْمَهُ إِلْي صِرَاطٍ مُستَقِيْمِ ([2])

لَينَ الصَّلِحِينَ (122)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह इशारा है उन जानवरों की तरफ जो वह मुर्तियों के नाम नजर करके उनको अपने लिए हराम कर लेते थे । जैसे बहीर:, साएब:, बसील: और हाम वगैरह (आदि ) । (देखिये सुर: अल-मायेद:-१०३, सर: अल-अंनाम-१३९ से १४१ तक की तफसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 'उम्मत' का मतलब मिखया और अगवा भी है जैसािक तर्जमा से वाजेह है, और उम्मत का मतलब पैरोकार भी हैं । इस बिना पर हजरत इब्राहीम का अस्तित्व (वजूद) एक उम्मत के बरावर था। (उम्मत के मतलब के लिए सुर: हद-८ की तफसीर देखिये)

१२३. फिर हम ने आप की तरफ वहयी (प्रकाशना) भेजी कि आप इब्राहीम हनीफ के मजहब की इत्तेवा करें, और वह म्हिरकों (अनेकेश्वर के पुजारियों) में न थे।

१२४. श्वनिवार के दिन (की अहमियत) को तो केवल उन लोगों के लिए ही जरूरी किया गया था जिन्होंने उस में इंख्तिलाफ किया था, बात यह है कि आप का रव ख़ुद ही उन में उन के इहितेलाफ का फ़ैसला क्यामत के दिन करेगा।

१२४. अपने रब की तरफ़ लोगों को हिन्मत और अच्छी शिक्षा के साथ बुलायें और उन से अच्छी तरह से बात करें, बेंशक आप का रब अपने रास्ते से भटकने वालों को भी अच्छी तरह जानता है और वह रास्ते पर चलने वालों से भी पूरी तरह से वाकिफ है।

१२६. और अगर बदला लो भी तो विल्कल उतना ही जितना दुख तुम्हें पहुंचाया गया हो, और अगर सब करो तो बेंशक साबिरों के लिए यही बेहतर है।

१२७. आप सब करें बिना अल्लाह की रहमत से आप सब कर ही नहीं सकते और उनकी हालत से दुखी न हों और जो छल-कपट यह करते हैं: उन से तंग दिल न हो |

१२८. यकीन करो कि अल्लाह (तआला) परहेजगारों और नेकी करने वालों के साथ है !

ثُمَّ اَوْحَيْناً إِلَيْكَ إِنِ اثَبِغُ مِلَّهَ إِبْرُهِيْمَ حَنيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (12)

إِنَّهَاجُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَقُوْا فِيهِ مَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُو بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (12)

أَدْعُ إِلَى سَمِيْلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي فِي آحْسَنُ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمُهُتَّدينَ (123)

وَإِنَّ عَاقَبُنُّهُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبُ ثُهُ بِهِ ﴿ وَلَيْنَ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّبرِينَ (126

وَاصْبِرْوَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّهَا يَهْكُرُونَ ②

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ

<sup>&#</sup>x27; 'मिल्लत' का मतलब है ऐसा दीन जिसे अल्लाह तआ़ला ने अपने किसी नबी के जरिये लोगों के लिए जायेज और फर्ज किया है । नवी 🚁 इस के बावजूद कि आप 🖔 सभी नबियों सहित आदम की औलाद के सरदार हैं, आप 🖔 को इब्राहीम के धार्मिक नियमों की इत्तेबा करने के लिए कहा गया है, जिससे हजरत इबाहीमें की अहमियत और फजीलत की तसदीक़ होती है, वैसे मौलिक रूप (अखलाकी तौर) से सभी निबयों के धार्मिक नियम और मजहब एक ही रहे हैं, जिस में रिसालत के साथ तौहीद और आखिरत को बुनियादी हैसियत हासिल है।

सूरतु इम्रा-१७

भाग-१५ | 475 | १०-।

سورة الإسراء ١٧

## सूरतु इसा-१७

सूरतु इसा मक्के में उतरी और इस की एक सौ ग्यारह आयतें और बारह रूक्अ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

9.पाक है वह (अल्लाह तआला) जो अपने वन्दे<sup>1</sup> को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिदे अकसा<sup>2</sup> तक ले गया, जिस के आसपास हम ने वरकतें (विभूतियां) अता कर रखी हैं<sup>3</sup> इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के कुछ जलवे दिखायें! वेशक

## ٩

بسسيم الله الرَّحْسُن الزَّحِيْمِ

سُبْعَٰنَ اتَٰذِئَى ٱسْلَى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا فِنَ الْسَنْجِدِ الْحَوَامِرِ إِلَى الْسَنْجِدِ الْاقْصَا الَّذِئ لِرُكْنَا حَوْلَهُ لِئُورِيَةٍ مِنْ الْبِتِنَا الرَّنَةِ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ( )

<sup>\*</sup> यह सूर: मक्के में नाजिल हुई, इसिलए इसे मक्की कहते हैं | इस सूर: का दूसरा नाम बनी इस्राईल भी है, इसिलए कि इस में बनी इस्राईल के कुछ बाक्नेआत का बयान है | सहीह बुख़ारी में है कि हजरत अब्दुल्लाह विन मसऊद ख़ुद सुनकर कहते हैं कि सूर: कहफ, मरियम और बनी इस्राईल यह इबतदाई सूरतों में से हैं |

<sup>े</sup> إسراء का मतलब होता है रात के वक्त ले जाना | आगे پيُر (रात) इसलिए बयान किया गया ताकि रात की कमी वाजेह हो जाये, यानी रात के एक हिस्से या थोड़े से हिस्से में, यानी चालीस रात का यह सफर, पूरी रात में भी नहीं बल्कि रात के एक थोड़े से हिस्से में पूरी हुई |

रूर को कहते हैं । वैतुल मक्रदिस जो अल-कुदस या इलिया (पुराना नाम) नगर में है और फिलिस्तीन में मौजूद है, मक्का से अल-कुदस तक का सफर ४० दिन का है, इस विना पर मिस्जिदे हराम की तुलना में वैतुल मक्रदिस को मिस्जिदे अक्सा (दूर की मिस्जिद) कहा गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह इलाका कुदरती निदयों और फलों की अधिकता और निवयों की धरती है जहां उनका निवास स्थान और समाधिस्थल (मदफन) होने के सबव बेहतर है, इसिलए इसे मुबारक कहा गया है ।

इस सफर का यह मकसद है तािक हम अपने इस बन्दे को मुखतिलफ और बड़ी निशािनयां दिखायें, जिन में से एक निशानी और मोजिजा यह सफर भी है कि इतना लम्बा सफर रात के एक छोटे से हिस्से में हो गया | नबी करीम के को जो मेराज हुई यानी आकाशों पर ले जाया गया, वहां कई आकाशों पर अंबिया अधि से मिलन हुआ, इसकी तारीख़ में इिस्तिलाफ है, फिर भी इस पर इत्तेफाक है कि यह हिजरत से पहले का बाकेआ है | कुछ कहते हैं कि एक साल पहले की और कुछ कहते हैं कि कई साल पहले यह बाकेआ हुआ | इसी तरह महीना और तारीख़ में भी इिस्तिलाफ है, कोई रवीउल अव्वल १७ या २७, कोई रजब की २७ और कुछ कोई दूसरे महीने और इसकी तारीख़ बताते हैं |

सूरतु इसा-१७

भाग-१५

الجزء ١٥

مورة الإسراء ١٧

अल्लाह (तआला) ही अच्छी तरह सुनने देखने वाला है ।

२. और हम ने मुसा को किताब अता की और उसे इस्राईल की औलाद के लिए हिदायत बना दिया कि तुम मेरे सिवाय किसी दूसरे को कारसाज न बनाना |

३. हे उन लोगों की औलाद! जिन्हें हम ने न<u>ह</u> के साथ सवार किया था, वह हमारा बहुत शुक्रगुजार वन्दा था <sup>[1</sup>

४. और हम ने इस्राईल की औलाद के लिए उनकी किताब में वाजेह फैसला कर दिया था कि तुम धरती पर दो बार फसाद पैदा करोगे और तुम बहुत जुल्म करोगे ।

४. इन दोनों वादों में से पहले के आते ही हम ने तम्हारे सामने अपने बन्दों को उठा खड़ा किया जो वड़े लड़ाकू थे, फिर वह तुम्हारे घरों के अन्दर तक फैल गये और अल्लाह का वादा परा होना ही था।

है. फिर हम ने उन पर तुम्हारा गलवा दे कर من والمُمَادُنكُمُ بِأَمُوالِ إِلَيْ اللَّهُ الْكُرُ الْكُرُ الْكُرُ المُعَالِيةِ किर हम ने उन पर तुम्हारा गलवा दे कर (तम्हारा दिन) फेर दिया और माल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बड़े जत्थे वाला कर दिया !

وَاٰتَيُنَا مُوۡسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدَّى لِبَتْقَ إِنْسَرَآءِ يُلَ اَلاَ تَتَغَيْنُهُ وَا مِنْ دُوْنِي وَكِيْلاً ﴿ ٢

ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3)

وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَاءِيلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَ فِي الْأِرْضِ مَزَّتَيْنِ وَلَتَغَنَّرَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ )

فَلْذَاجَاءَ وَعُنُ أُولِيهُمَا يَعَثَنَّا عَلَيْكُمْ عِمَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْاخِلْلَ الدِّيَارِ ط وَكَانَ وَعَدَّا مَّفَعُولًا 3

وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنُكُوْ أَكْثَرَ نَفِيْرًا ﴿

<sup>ा</sup> नह के बक्त के तुफान (जल-प्रलय) के बाद इंसान का वंघ नुह के उन वेटों के वंघ से है जो नूह की नाव में सवार हुए थे और तुफान से बच गये थे, इसलिए इस्राईल की औलाद को मखातिब करते हए कहा गया कि तुम्हारे पिता नुह अल्लाह का बहुत चुक्रगुजार बंदा था, तुम भी अपने पिता की तरह शुक्रिया का रास्ता अपनाओं और हम ने जो मोहम्मद रसुल अल्लाह 😹 को रसल बनाकर भेजा है, उनको इंकार करके नाशुक्री न करो ।

سورة الإسراء ١٧

७. अगर तुम ने अच्छे काम किये तो ख़ुद अपने फायदे के लिए, और अगर तुम ने बुराईया की तो भी ख़ुद अपने ही लिए, फिर जब दूसरा वादा आया तो (हम ने दूसरे बन्दों को भेज दिया) तािक वे तुम्हारा मुंह विगाड़ दें और पहली बार की तरह फिर उसी मस्जिद में घुस जायें और जिस-जिस चीज पर काबू पायें तोड़-फोड़ कर जड़ से उखाड़ दें।

इ. उम्मीद है कि तुम्हारा रव तुम पर रहम करें हो, अगर तुम फिर भी वही करने लगे तो हम भी फिर ऐसा ही करेंगे, और हम ने नकारने वालों के लिए कैदखाना नरक को बना रखा है।

- ९. बेशक यह कुरआन वह रास्ता दिखाता है जो सब से सीधा है और ईमानदार नेकों को जो नेकी के काम करते हैं, इस वात की ख़ुशख़बरी देता है कि उनके लिए बहुत अच्छा बदला (प्रतिफल) है।
- १०. और वह लोग जो आखिरत पर यकीन नहीं करते, उन के लिए हम ने दुखद अजाब तैयार कर रखा है ।
- **११**. और इंसान बुराई की दुआयें करने लगता है, विल्कुल उसकी अपनी भला**ई की दुआ**ओं की तरह, इंसान बड़ा ही उतावला है |<sup>2</sup>

إِنَ أَحْسَنْتُمُ أَحْسَنْتُمُ لِالْفُصِكُمُ وَانَ اَسَاتُمُ فَلَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَاللهُ اللهِ اللهُ فَاللهُ اللهِ اللهُ فَاللهُ اللهُ ال

عَسٰى َرَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَّكُمْ ۚ وَإِنْ عُنْ ثُمْ عُنْنَام وَجَعَلْنَاجَهَنِّمَ لِلْكَفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهُدِئَ لِلَّتِیْ هِیَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصَّلِحْتِ اَنَّ لَهُمُ اَجْرًا کَہِیْرًا (َفَ

وَّانَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاِحْرَةِ اَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا الِيْبًا ۞

> وَيَنْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرْ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ الْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا اللهِ

<sup>े</sup> यह दूसरी बार उन्होंने फसाद पैदा किया कि हजरत जकरिया को कत्ल कर दिया और हजरत ईसा को कत्ल करने की योजना बनाते रहे जिन्हें अल्लाह तआला ने जिन्दा आकाश पर उठा कर उन से बचा लिया।

इंसान चूँिक उतावला है, इसलिए जब उसे दुख पहुँचता है तो अपनी बरबादी की तमन्ना इस तरह करता है जिस तरह सुख के लिए अपने रब से दुआ करता है | यह तो अल्लाह की रहमत और मेहरबानी है कि उसकी बहुआ को कुबूल नहीं करता, यही विषय सूर: यूनुस आयत ११ में आ चुका है |

9२. और हम ने रात और दिन को (अपनी कुंदरत की) निशानी वनाये हैं, रात की निशानी को हम ने प्रकाशहीन (वेनूर) कर दिया और दिन की निशानी को रौशन दिखाने वाली बनाया है ताकि तुम अपने रव के फज़्ल की खोज कर सको और इसलिए भी कि सालों का गिनती और हिसाब जान सको, और हर विषय का हम ने तफसीली बयान कर दिया है।

९३. और हम ने हर इंसान की बुराई-भलाई को उस के गले डाल दिया है और क्यामत के दिन हम उसके नामा आमाल को निकालेंगे, जिसे वह अपने ऊपर खुला हुआ पा लेगा।

९४. लो ख़ुद ही अपना कर्मपत्र (आमालनामा) आप पढ़ लो | आज तो तू आप ही अपना ख़ुद फैसला करने को काफी है |

9 प्र. जो हिदायत हासिल करता है, वह खुद अपने भले के लिए हिदायत हासिल करता है और जो गुमराह हो जाये उसका बोझ उसी के ऊपर है, कोई बोझ वाला किसी दूसरे का बोझ अपने ऊपर न लादेगा और हमारा नियम ही नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही अजाब भेजें।

9६. और जब हम किसी बस्ती के हलाक करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के ख़ुश्रहाल लोगों को कुछ हुक्म देते हैं और वे उस बस्ती में वाजेह तौर से नाफरमानी करने लगते हैं तो उन पर (अजाब का) फैसला लागू हो जाता है और फिर हम उसे उलट-पलट कर देते हैं। وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَا رَأَيْتَيْنِ فَهَحُوْنَا أَيْهَ الَيْلِ
وَجَعَلْنَا أَيْهَ النَّهَارِ مُنْصِرَةً لِتَبْتَعُوْا فَضْلًا
مِنْ زَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ الْمُنْ فَكُلُّ مَنْ فَيْلِدُ الْ

وَكُلُّ اِنْسَانِ ٱلْزَمْنَٰهُ ظَهِرَةُ فِى عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهٔ يَوْمَ الْقِلِيمَةِ كِتَابًا يَلْقُنهُ مَنْشُورًا ﴿

إِقْرُاْ كِتْبَكَ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَمِينَا الْمُؤْمَ عَلَيْكَ حَمِينَا اللَّهِ

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ٱخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَثَّى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿ ٤٠

وَإِذَاۤ اَرُدُنَاۤ اَنُ ثُهُٰلِكَ قَرْيَةً اَمَرُنَا مُثَرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيُهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكَ مَّرُنْهَا تَذْمِيْرًا ۞

मुफिस्सिरों ने इस से केवल दुनियावी अजाब का मतलब लिया है, यानी आखिरत के अजाब से बच न सकेंगे, लेकिन कुरआन करीम के दूसरे मुकामों से वाजेह है कि अल्लाह तआला लोगों से पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आये थे? जिस पर वे सकारात्मक (मुसबत) जवाब देंगे, जिस से यह महसूस होता है कि रसूलों को भेजने और किताब उतारे विना बह किसी को अजाब नहीं देगा फिर भी इसका फैसला कि किस उम्मत या किस इंसान तक उसका पैगाम नहीं पहुंचा, कयामत के दिन वह खुद ही कर देगा।

**१७.** और हम ने नूह के वाद भी वहुत से समुदाय नष्ट किये और तेरा रब अपने वंदों के गुनाहों से अच्छी तरह वाक्रिफ और अच्छी तरह देखने वाला है |

95. जिसकी तमन्ना केवल इस जल्दी वाली दुनिया की ही हो, उसे हम यहाँ जितना जिस के लिए चाहें जल्दी से अता कर देते हैं, आखिर में उस के लिए हम नरक मुकर्रर कर देते हैं जहाँ वह बदहाल धिक्कारा हुआ दाखिल होगा !

9९. और जिसकी तमन्ता आखिरत की हो और जैसी कोशिश होनी चाहिए वह करता भी हो और वह ईमान के साथ भी हो, फिर तो यही लोग हैं जिनकी कोशिश को अल्लाह के यहाँ पूरा सम्मान किया जायेगा।

२०. हर एक को हम देते हैं, इन्हें भी और उन्हें भी, तेरे रब के उपकार (इन्आम) में से, और तेरे रब का उपकार हका हुआ नहीं है ।

२१. देख ले, उन में एक को एक पर किस तरह फजीलत अता कर रखी है और आखिरत (परलोक) तो दर्जे के ऐतबार से बहुत बेहतर है और फजीलत के ऐतबार से भी बहुत बेहतर है |<sup>2</sup>

२२. अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद न बना कि आखिर में तू निन्दित (जलील) बेमददगार होकर बैठ रहेगा |

وَكُوْ اَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوج هُوَكَفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيُرًا ﴿

مَنْ كَانَ يُويُدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيُهَا مَا لَشَاءُ لِمَنْ ثُونِدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ۚ يَضْلَمُهَا مَنْ مُوْمًا مَلْ حُوْرًا ﴿

وَمَنْ آرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُوْمِنٌ فَأُولَا كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشَكُورًا (9)

كُلَّا نَبُتُهُ هَٰؤُلآءِ وَهَٰؤُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿

أنظُرُ كَيْفُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ الْ

وَلَلْاٰخِرَةُ ٱلْنَبُرُ دَرَجْتٍ وَٱلْنَبُرُ تَفْضِيلًا (٤)

لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ اللهَّا أَخَرَ فَتَقَعُنَ مَذُهُوْمًا مَخُنُولًا (22)

<sup>&#</sup>x27; यानी हर संसार के लालची को दुनिया नहीं मिलती केवल उसको मिलती है जिसको हम चाहें, फिर उसको भी दुनिया उतनी नहीं मिलती जितने की वह तमन्ना करता है, बिल्क उतनी ही मिलती है जितनी हम उस के लिए फैसला कर देते हैं, लेकिन इस दुनिया मांगने का नतीजा नरक का दायमी अजाब और उसका अपमान है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> फिर भी दुनिया की यह चीजें किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलती हैं, अल्लाह तआला अपनी मर्जी और हिक्मत से यह रोजी बाटता है, लेकिन आखिरत में दर्जों का यह फर्क ज्यादा वाजेह और जाहिर होगा और वह इस तरह कि ईमान वाले स्वर्ग में और काफिर लोग नर्क में जायेंगे।

अौर तेरा रब खुला हक्म दे चुका है कि तुम مناقاء وبالوالدين إحساقاء उसके सिवाय किसी दूसरे की इबादत (आराधना) न करना और माता-पिता के साथ अच्छा सुलुक करना. अगर तेरी मौजुदगी में इन में से एक या ये दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनको 'ऊफ' तक न कहना, उन्हें डौटना नहीं बल्कि उनके साथ इज्जतो एहतेराम से वातचीत करना । ।

२४. और नर्मी और मुहब्बत के साथ उन के सामने इन्केसारी के हाथ फैलाये रखना.<sup>2</sup> और दआ करते रहना कि हे मेरे रब ! इन पर ऐसे ही रहम करना जैसाकि इन्होंने मेरे बचपन में मेरा पालने पोसने में किया है।

२४. जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम्हारा रव अच्छी तरह जानता है, अगर तुम नेक हो तो वह तौबा करने वालों को माफ करने वाला है | २६. और रिश्तेदारों का, और गरीबों का, और मुसाफिरों का हक अदा करते रहो,3 और फजल खर्ची से बचो ।

إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَّا أَوْ كِلْهُمَّا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفِ وَلا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا **وَرُوكُرِينًا** ③

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِ ارْحَهُمَا كَمَا رَبَيْنِي صَغِيْرًا ﴿ 2

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴿ إِن تَكُونُواْ صلحين فَانَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُورًا (25) وَأْتِ ذَا الْقُرْنِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّينيلِ وَلَا تُعَيِّنُ رَ تَعَيْنَ يُوا (26)

<sup>।</sup> इस आयत में बहुत रहम करने वाला अल्लाह तआला ने अपनी इवादत के दूसरे हिस्से में माता-पिता के साथ अच्छे सुलूक का हुनम दिया है, जिससे माता-पिता की फरमांबरदारी, उनकी खिदमत और उनकी इज्जती एहतेराम की अहमियत बाजेह होती है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पक्षी जब अपने बच्चों को अपनी प्रेम छाया में लेता है तो उन के लिए अपने पंख नीचे गिरा देता है, यानी तू भी अपने माता-पिता के साथ इसी तरह अच्छा और मुहब्बत भरा सुलुक कर और उनकी इसी तरह देखभाल कर जिस तरह उन्होंने बचपन में तेरा किया |

<sup>3</sup> कुरआन करीम के इन लफ्जों से मालूम हुआ कि गरीब करीबी रिश्तेदारों, गरीबों और किसी तरह की जरूरत वाले मुसाफिरों की मदद करके उन पर एहसान जताना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एहसान नहीं बल्कि माल का वह हिस्सा है जो अल्लाह तआला ने धनवानों के धन में बयान किये इंसानों का रखा है, अगर धनवान यह धन अदा नहीं करेगा तो अल्लाह के सामने गुनहगार होगा. इसके सिवाय करीबी रिश्तेदारों का बयान करने से उन की तरजीह और हक भी बाजेह होता है । करीबी रिश्तेदारों के हक्रों को अदा करना और उनके साथ अच्छा सुलूक करने को रिश्ता जोड़ना कहा जाता है, जिसकी इस्लाम में बड़ी अहमियत है।

२७. फुजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं और बैतान अपने रब का बहुत नाशुक्रा है।

२८. और अगर तुझे उन से मुह फेर लेना पड़े अपने रब की इस रहमत की खोज में जिस की त् उम्मीद रखता है, तो भी तुझे चाहिए कि अच्छी तरह और नर्मी से उन्हें समझा दे।

२९. और अपना हाथ अपनी गर्दन से वंधा हुआ न रख और न उसे पूरी तरह से खोल दें कि फिर धिक्कारा हुआ और पछताया हुआ बैठ जाये 🛚

३०. बेशक तेरा रब जिसके लिए चाहे रोजी का विस्तार (कुशादा) कर देता है और जिस के लिए चाहे तंग कर देता है। बेशक वह अपने बंदों से बाखबर है और अच्छी तरह से देखने वाला है |

وَلاَ تَقْتُلُواۤ اَوُلادَكُمْ خَشۡيَةَ اِمُلاقٍ مُنَحُنُ تَرُزُقُهُمُ إِلَى عَلَى عَالَمَ अार गरीबी के डर से अपनी औलादों को न मार डालो! उन को और तुम को हम ही रिज्क अता करते हैं । बेशक उनका कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है।

३२. और होशियार ! व्याभिचार (जिना) के करीब भी न जाना क्योंकि वह बड़ी बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है।

إِنَّ الْمُبَنِّدِينَ كَانُوْآ إِخْوَانَ الشَّيْطِينِ ﴿ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا (27)

وَاِمَّا تُغْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا (28)

وَلاَ تَحْعَلْ مَن كَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْسُطِ فَتَقَعُلَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29)

إِنَّ رَبُّكَ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُدِدُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ | بعبادة خَبِيرًا بَصِيرًا (30)

وَإِيَّا كُمُواِنَّ قَتَلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ١٠

وَلَا تَقُورُهُوا الزِّنِّي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस में ईमानवालों के लिये तसल्ली है कि उन के पास वसायल रिज्क की कसरत नहीं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह के दरबार में उनकी जगह नहीं है, बल्कि यह रोजी की ज्यादती या कमी का सम्बन्ध (तआल्लक) अल्लाह की उस हिक्मत और फैसले से है, जिसे केवल वही जानता है, वह अपने दुश्मनों को धनवान बना दे और अपनों को इतना ही दे कि जिससे वे कठिनाई से अपना गुजारा कर सकें। यह उसकी मर्जी है जिसको वह ज़्यादा दे, वह उसका प्रिय नहीं और थोड़े रिज्क का मालिक उसका नापसन्दीदा नहीं |

<sup>2</sup> इस्लाम में चूंकि जिना बहुत बड़ा गुनाह है, इतना घोर कि अगर कोई विवाहित (शादीशुदा) मर्द और औरत इसे करे तो समाज में जिन्दा रहने का हकदार ही नहीं है, फिर उसे तलवार के एक वार से मार डालना ही बस नहीं है बल्कि हक्म है कि पत्थर मार-मार कर उसके जीवन का

श्वेर किसी जान को जिसका मारना अल्लाह ने हराम कर दिया है कभी नाजायेज कत्ल न करना, और जो इंसान वेकुसूर मार डाला जाये हम ने उस के वारिस को हक दे रखा है, लेकिन उसे चाहिए कि मार डालने में जल्दी न करे, बेशक उसकी मदद की गयी है ।

३४. और यतीम के माल के करीब न जाओ सिवाय उस तरीक़े के जो ज़्यादा वेहतर हो यहाँ तक कि वह अपनी समझदारी की उम्र को पहुँच जाये<sup>1</sup> और वादा पूरे करो क्योंकि वादा के बारे में पूछ होगी |

३५. और जब नापने लगो तो पूरे नाप से नापो और सीधी तराजू से तौलो, यही अच्छा है और इसका नतीजा भी बहत अच्छा है ।

३६. और जिस बात की तुझे ख़बर ही न हो, उस के पीछे मत पड़, क्योंकि कान और आख और दिल इन में से हर एक से पूछताछ की जाने वाली है ।
३७. और धरती पर अकड़ कर न चलो, क्योंकि न तू धरती को चीर सकता है और न लम्बाई में पहाड़ों को पहुँच सकता है ।²

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطُنَّا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ النَّلاكَانَ مَنْصُورًا (33

وَلاَ تَقُرُبُواْ مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّبِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبُكُغُ اَشُدَّةُ مُ وَاَوْفُواْ بِالْعَهْدِ، عِنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْئُولًا ﴿

وَاوْفُوا الْكَيْلُ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيْدِم فَلِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَأْوِيُلًا (3)
وَلا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وْلِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْقَقْدُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وْلِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (3)
وَلاَ تَنْشِ فِي الْوَرْضِ مَرَحًا عَلِنَّكَ لَنْ تَخْوِقَ
الْوَرْضَ وَلَنْ تَنْلُغُ الْهِبَالُ طُولًا (آ)

अन्त (खात्मा) कर दिया जाये ताकि वह समाज के लिए नसीहत की निशानी बन जाये, इसलिए यहाँ कहा गया कि व्याभिचार (जिना) के करीब न जाओ और उस के सबब और जिरया से ही बचकर रहो, जैसे पराई नारियों को देखना, उन से मिलना और बात करने का जिरया बनाना, इसी तरह औरतों का बन संबर कर बिना पर्दा घर से बाहर निकलना आदि, (वगैरह) इन सभी बातों से बचना जरूरी है ताकि इस बेहयाई से बचा जा सके।

- ' किसी की जान नाहक वर्बाद करने से मना करने के बाद धन के फुजूल खर्ची से रोका जा रहा है और इस में यतीम का माल खास अहमियत रखता है, इसलिए कहा कि यतीम के बालिग होने तक उसके धन को इस तरह से इस्तेमाल करो जिस में उसका फायेदा हो, यह न हो कि बिना सोचे-विचारे ऐसे काम में लगा दो कि वह बरबादी और नुकसान में जाये या जवानी तक पहुँचने से पहले ही तुम उसे खत्म कर दो ।
- <sup>2</sup> इतराकर और अकड़कर चलना अल्लाह तआला को बहुत नापसन्द है । कारून को इसीलिए

सूरतु इस्रा-१७

भाग-१५ | 483

الجزء ١٥

سورة الإسراء ١٧

**३५.** यह सब कामों की बुराई तेरे रव के करीव बहुत नापसन्द हैं।

३९. यह भी उस वहयी (प्रकाश्वना) में से है जिसे तेरे रव ने तेरी तरफ हिक्मत से उतारी है, इसलिए अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद न बनाना कि धिक्कार कर और रूखा (अपमानित) करके नरक में डाल दिया जाये!

४०. क्या वेटों के लिए अल्लाह ने तुम्हें निर्वाचित (मृंतख़व) कर लिया है और ख़ुद अपने लिए फरिश्तों को वेटियां वना लिया? बेशक तुम बहुत बड़ी वोल बोल रहे हो।

¥9. और हम ने तो इस कुरआन में हर तरह से बयान कर दिया कि लोग समझ जायें, लेकिन इस पर भी उनकी नफरत ही ज़्यादा होती है |

¥२. कह दीजिए कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे माबूद (देवता) भी होते जैसािक ये लोग कहते हैं तो जरूर वह अब तक अर्थ के मालिक की तरफ़ रास्ता तलाश लेते।

¥३. जो कुछ ये कहते हैं, उससे वह पाक और महान (अजीम), बहुत दूर और बहुत बलन्द है । كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهَا ﴿ اللهِ المِلم

اَقَاصُهٰكُمُ رَثِكُمُ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَيْكَةِ
إِنَاقًا ﴿ إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا أَثُ

وَلَقَنُ صَرَّفُنَا فِي هٰنَاالْقُزَّانِ لِيَنَّكَّرُوْا ۗ وَمَا يَزِيْدُهُمُ إِلَّا نُفُوْرًا ﴿ ا

قُلْ تَوْكَانَ مَعَةَ الِهَةُ كَنَّا يَقُوْلُونَ اِذًا لَّا بُتَغَوْا اللهِ عَوْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَوْدَ ال

سُبْحْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿

उस के घर और खजाना सहित धरती में धंसा दिया (सूर: अल-कसस-८९) हदीस में आता है: "एक इंसान दो चादरें पहनकर अकड़ कर चल रहा था कि उसको धरती में धंसा दिया गया और वह क्यामत तक धंसता चला जायेगा ।"

इसका एक मतलब तो यह है कि जिस तरह एक राजा दूसरे राजा पर हमला करके जीत हासिल कर लेता है, उसी तरह यह देवता भी अल्लाह पर हक हासिल करने का रास्ता खोज निकालते, और अब तक ऐसा नहीं हुआ जब कि उन देवताओं को पूजते जमाने बीत गये, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, कोई ऐसी ताकत ही नहीं, कोई फायेदा और नुकसान पहुँचाने वाला नहीं | दूसरा मतलब यह है कि वह अब तक अल्लाह की नजदीकी हासिल कर चुके होते और यह मूर्तिपूजक जो यकीन रखते हैं कि उन के जिरये वह अल्लाह की कुरबत हासिल करते हैं, उन्हें भी वह अल्लाह के करीब कर चुके होते |

سورة الإسراء ١٧

४४. सातों आकाश और धरती और जो कुछ उन में है उसी की महिमागान (तस्वीह) करती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो पाकीजगी और बड़ाई के साथ उसे याद न करती हो | हाँ, यह सच है कि तुम उसकी महिमागान समझ नहीं सकते, वह बड़ा सहनशील और माफ करने वाला है |

४५. और तू जब क्रुरआन पढ़ता है हम तेरे और उन लोगों के बीच जो परलोक के प्रति (आखिरत) पर यकीन नहीं रखते एक गुप्त पर्दा डाल देते हैं।

४६. और उन के दिलों पर हम ने पर्दे डाल दिये हैं कि वह उसे समझें और उन के कानों में बोझ, और जब तू केवल अल्लाह ही का बयान उसकी एकता के साथ इस क़ुरआन में करता है तो वे मुंह फेर कर पीठ मोड़कर भाग खड़े होते हैं।

४७. जिस मक्रसद से वे उसे सुनते हैं उन के इरादों से हम अच्छी तरह से वाक्रिफ हैं, जब ये आप की तरफ कान लगाये हए होते हैं तब भी, और जब ये विचार-विमर्च (मश्विरा) करते हैं तब भी, जबिक यह जालिम कहते हैं कि तुम उस की इत्तेबा में लगे हुए हो जिस पर जादू कर दिया गया है |2

تُسَيِّحُ لَهُ السَّمُوتُ السَّبْعُ وَالْرَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَ الْوَلْ قِنْ شَيْءِ الآكِيسَتِحُ بِحَمْدِهِ وَلاَئِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ اللَّهُ كَانَ حَلِيْمًا عَفُوْرًا (4)

وَلِذَا قَرَاْتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّنِينَنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلِخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45)

وَجَعَلْنَا عَلْ قُلُوْبِهِمْ آكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيَ أَذَانِهِمْ وَقُرًا ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْانِ وَحْدَهُ وَتُواْ عَلَى آذَ بَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿

نَحُنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِهَ اِذْ يَسْتَبِعُونَ اِلِيُكَ وَاِذْ هُمْ نَجُوَى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ اِلّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ 4

﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيُّ وَالإِشْرَاقِ)

म्हम ने पहाड़ों को दाऊद के अधीन (ताबे) कर दिया, बस वे सुबह और शाम उस के साथ अल्लाह की पाकीजगी का बयान करते हैं । (सूर: स्वाद-भ⊏)

यानी नबी क को यह जादू से पीड़ित समझते हैं और यह समझते हुए क़ुरआन सुनते और आपस में कानाफूसी करते हैं, इसलिए हिदायत से महरूम ही रहते हैं।

<sup>&#</sup>x27; यानी सब उसी के फरमांबरदार और अपनी-अपनी बोली में उसकी महिमा (तस्बीह) और गुणों का वयान करते हैं, अगरचे हम उनकी महिमा और गुणों के बयान को न समझ सकें, इसकी तसदीक कुरआन की दूसरी आयतों से भी होती है। जैसे हजरत दाऊद के बारे में आता है:

४८. देखें तो सही, वे आप के लिए क्या-क्या मिसाल देते हैं इसलिए वे वहक रहे हैं, अब तो रास्ता पाना उनके वश में नहीं रहा।

¥९. उन्होंनें कहा कि क्या जब हम हिंडुट्यां और धूल हो जायेंगे तो क्या हम नये जन्म में दोवारा उठाकर खड़े कर दिये जायेंगे !

**४०. जवाब दीजिए कि तुम प**त्थर बन जाओ या लोहा ।

४१. या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही महान प्रतीत होती हो, फिर वह पूछें कि कौन है जो दोवारा हमारा जीवन लौटाये? (आप) जवाब दें कि वही (अल्लाह)! जिस ने तुम्हें पहली बार पैदा किया, इस पर वे अपने सिर हिला-हिलाकर आप से पूछेंगे कि अच्छा यह होगा कव? तो (आप) जवाब दें कि क्या ताज्जुब कि वह करीब ही आ लगी हो।

५२. जिस दिन वह तुम्हें बुलायेगा तुम उसकी तारीफ करते हुए इताअत करोगे और अंदाजा करोगे कि तुम्हारा रहना बहुत कम है।

४३. और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वह वहुत ही अच्छी बात अपने मुंह से निकाला करें क्योंकि वैतान आपस में फूट डलवाता है, वेशक वैतान इंसान का खुला दुश्मन है।

५४. तुम्हारा रब तुम्हारे मुक्राबिले तुम से ज़्यादा जानने वाला है, वह अगर चाहे तो तुम पर रहम कर दे, चाहे तुम्हें सजा दे, हम ने आप को उनका उत्तरदायी बनाकर नहीं भेजा ।

५५. और आकाशों और धरती में जो कुछ भी है आप का रब सब को अच्छी तरह जानता है, हम ने कुछ पैगम्बरों को कुछ पर श्रेष्ठता (फजीलत) अता की है, और दाऊद को जबूर हम ने ही अता की है। ٱنْظُرْ كَيْفَ ضَرَّبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيْلًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَقَالُوْآ ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَ إِنَّا اللهِ عَظَامًا وَّرُفَاتًا ءَ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قُلْ كُوْنُوْ احِجَارَةً ٱوْحَدِيْدًا (30)

اَوْ خَلُقًا مِّهَا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمُ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيْدُنَا اللهِ قَلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ عَ فَسَيُنُغِضُونَ اِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَثَى هُوَ اقُلُ عَلَى اَنْ تَيْكُونَ قَوِيْبًا (اَدَ

يَوْمَرَيْنُ عُوْلُمُ فَتَسْتَجِيْبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ الْحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقُلْ لِعِبَادِئْ يَقُوُلُوا الَّتِى هِىَ اَحْسَنُ النَّ الشَّيْطُنَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمُ اِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّهِينًا 33

رَبُكُهُ أَعْلَمُ بِكُمْ اللهِ إِنْ يَشَا يَدِحَمُكُمْ أَوْاِنَ يَشَا يُعَذِّنُكُهُ \* وَمَا آنسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا (3

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَلْ فَضَلُنَا بَعُضَ النَّهِ بَنَ عَلْ بَعْضٍ وَاٰتَيْنَا وَاؤْدَ بِمُومِ

زَبُورًا 🚱

५६. कह दीजिये कि (अल्लाह के) सिवाय जिन्हें तुम [माबूद (वंदनीय)] समझ रहे हो, उन्हें पुकारों लेकिन न तो वह तुम से किसी दुख को दूर कर सकते हैं न बदल सकते हैं ।

४७. जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वे ख़ुद अपने रव की नजदीकी की खोज में रहते हैं कि उन में से कौन ज़्यादा करीब हो जाये, वे ख़ुद उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से डरते रहते हैं, (वात भी यही है) कि तेरे रब का अजाब डरने की चीज है।

५८. और जितनी भी बस्तियों हैं हम क्यामत के दिन से पहले या तो उन्हें तहस-नहस कर देने वाले हैं या बहुत सख़्त सज़ा देने वाले हैं, यह तो किताव में लिखा जा चुका है!

५९. और हमें निञ्चानियां (चमत्कार) उतारने से रोक केवल इसी की है कि अगले लोग इन्हें झुठला चुके हैं, 2 हम ने समूद को बसीरत के तौर पर ऊंटनी दी लेकिन उन्होंने उस पर

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ قِنْ دُوْنِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِ عَنْكُمُ وَلَا تَتْحِوْلِلَا (٥٥)

ٱولَيْكَ الَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ يَنْبَعُوْنَ إِلَّى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَنَّهُمُ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَحْدُوْرًا ﴿ 52 ﴾

وَانْ مِنْ قَرْيُةِ اِلاَ نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِلْمَةِ

اَوْمُعَذِّبُوْهَا عَذَا أَبَاشَدِيْدًا وَكَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتْبِ
مَسْطُوْرًا (33)

وَمَا مَنَعَنَآآنُ نُوْسِلَ بِالْأَيْتِ الِآ آنُ كُنَّ بِهَا الْاَوْلُونَ ۚ وَاتَيْنَا تُمُوْدَ النَّاقَةَ مُنْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴿ وَمَا نُوْسِلُ بِالْأَيْتِ اِلَّا تَنْوِيْقًا (٤٠)

पुजा करते थे या हजरत उजैर और मसीह हैं जिन्हें यहूदी और इसाई अल्लाह का वेटा कहते और उन्हें सिफाते इलाही से युक्त मानते थे या वे जिन्नात हैं जो मुसलमान हो गये थे और मूर्तियुजक उनकी पूजा करते थे, इसलिए कि इस आयत में वताया जा रहा है कि वे ख़ुद भी अल्लाह की क़ुरवत हासिल करने की कोशिश करते और उसकी रहमत की तमन्ना करते और उसके अजाब से डरे हुएं हैं और यह गुण बेजान (पत्थरों) में नहीं हो सकता, इस आयत से वाजेह हो जाता है कि مُن ورونا (अल्लाह के सिवाय जिनकी इवादत की जाती रही है) वे केवल पत्थर की मूर्तिया ही नहीं थीं अल्लाह के वे वंदे भी थे जिन में से कुछ फरिरते, कुछ औलिया, कुछ नबी और कुछ जिन्नात थे । अल्लाह तआला ने सब के वारे में फरमाया कि वह कुछ नहीं कर सकते, न किसी के दुख को दूर कर सकते हैं, न किसी की हालात बदल सकते हैं।

यह आयत उस समय नाजिल हुई जिस समय मक्का के काफिरों ने यह मांग की कि सफा के पहाड़ को सोना बना दिया जाये या मक्का के पहाड़ अपनी जगह से हटा दिये जायें तािक वहां खेती की जा सके, जिस पर अल्लाह तआला ने जिब्रील के जरिये से पैगाम भेजा कि उनकी मांग हम पूरा करने को तैयार हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी वह ईमान न लाये तो फिर उनकी तबाही तय है, फिर उन्हें मौका नहीं दिया जायेगा। नवी ¾ ने भी इसी बात को ठीक समझा कि इनकी मांगें पूरी न की जाये तािक वह यकीनी तबाही से बच जायें।

जुल्म किया, हम तो लोगों को केवल धमकाने के लिए निचानियाँ भेजते हैं।

६०. और याद करो जबिक हम ने आप से कह दिया कि आप के रब ने लोगों को घेर लिया है जो रूयत आप को दिखायी थी, वह लोगों के लिए वाजेह इम्तेहान ही था और उसी तरह वह पेड़ भी जिस से क़ुरआन में नफरत का इजहार किया गया है, हम उन्हें वाखबर कर रहे हैं लेकिन यह उन्हें और ज़्यादा दुश्मनी में बढ़ा रहा है |

६१. और जब हम ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सज्दा करों तो इब्लीस के सिवाय सब ने किया, उस ने कहा कि क्या मैं उसे सज्दा करू जिसे तुने मिट्टी से बनाया है।

६२. अच्छा देख ले उसे तूने मुझ पर फ्रजीलत तो दी है लेकिन अगर तूने मुझे क्रयामत तक मौका दिया तो मैं इसकी औलाद को बहुत कम लोगों के सिवाय अपने वद्य में कर लूगा।

६३. हुक्म हुआ कि जा, उन में से जो भी तेरा पैरोकार हो जायेगा तो तुम सबकी सजा नरक है, जो पूरा बदला है ।

६४. उन में से तू जिसे भी अपनी बात से बहका सके बहका ले और उन पर अपने सवार और पैदल चढ़ा ला, और उन के माल और औलाद में से अपना भी साझा लगा और उन्हें (झूठा) वादा दे ले, उन से जितने भी वचन (वादे) यैतान के होते हैं, सब के सब पूरा धोखा है ।² وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ \* وَمَاجَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّيْقَ آرَيْنَكَ الآفِ فِتُنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمُلُعُوْنَةَ فِي الْقُرْانِ \* وَتُحْزَوْنُهُمْ لِ فَكَا يَزِيْلُ هُمْ الْكُلُعُوْنَةَ فِي الْقُرْانِ \* وَتُحْزَوْنُهُمْ لَا فَكَا يَزِيْلُ هُمْ الْاَطُعُنَانَا كَمِيْرًا (فَيُ

وَاذْ قُلْنَا لِلْمُلَنِّهِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوْا الِآ اِبْلِيْسُ قَالَءَاسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا أَنَّ

قَالَ اَرَهُ يُتَكَ لِهَنَ اللَّذِئ كَرَّمُتَ عَلَىَّ دَلِينَ اَخْرَتَنِ إلى يَوْمِ الْقِيْمَةِ اَرَحْمَنَزِكَنَّ دُرِّيِّتَهُ إِلاَّقَلِيْلًا

قَالَ اذْهَبُ فَنَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَّآذُكُمْ جَزَاءً مِّوْفُورًا ﴿

وَاسْتَفُزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِنْهُمْ ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ الْآغُورُورُ الْ

सहावा और तावेईन ने इस रूया (दर्शन) की तफसीर ज़ाहिरी रूयत से की है और इस से मुराद मेराज का वाक्रेआ है जो बहुत से कमजोर लोगों के लिए भटकावे का सबव बन गया और वे मुर्तद हो गये, और पेड़ से मुराद ज़क्कूम (नरकीय) का पेड़ है, जिसको नबी 3 ने मेराज की रात नरक में देखा ।

अभिमान (धोखा) का मतलब होता है गलत काम को इस तरह जाहिर किया जाये कि वह अच्छा और ठीक लगे ।

६४. मेरे सच्चे बन्दों पर तेरा कोई कावू और वच नहीं, और तेरा रव बड़ा कारसाज काफी है।

६६. तुम्हारा रव वह है जो तुम्हारे लिये नदी में नौकायें चलाता है तािक तुम उस के फज़्ल की खोज करो, वह तुम्हारे ऊपर वड़ा रहम करने वाला है ।

६७. और समुद्र में मुसीबत पहुंचते ही जिन्हें तुम पुकारते थे सब भूल जाते हैं, केवल वही (अल्लाह) बाक़ी रह जाता है, फिर जब वह तुम्हें थल (खुश्की) की तरफ महफूज ले आता है तो तुम मुंह फेर लेते हो, इंसान बहुत ही नाशुक्रा है ।

तुम्हें थल के किसी हिस्से में (ले जाकर धरती में) धंसा देया तुम पर पथराव की अधि भेज दे, फिर तुम अपने लिए किसी साथी को न पा सको ।

६९. क्या तुम इस बात से वेखौफ हो गये हो कि (अल्लाह तआला) दोबारा तुम्हें नदी के सफर में ले आये और तुम पर तेज हवा के झोंके भेज दे और तुम्हारे कुफ़ के सबब तुम्हें डुवा दे, फिर तुम अपने लिए हम पर उसका दावा (पीछा) करने वाला किसी को न पाओगे |

७०. और बेशक हम ने आदम की औलाद को बड़ी इज़्जत दी,¹ और उन्हें थल और जल की सवारिया दीं, और उन्हें पाक चीजों से रिज़्क अता की और अपनी बहुत सी मख़लूक पर उन्हें फजीलत अता की !

اِثَ عِبَادِی لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطُنَّ وَكَفَی بِرَبِّكَ وَكُفَی بِرَبِّكَ وَكُفِی اِلْمَالُونَ فَا اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

رَبُكُوُ الَّذِي يُؤْرِي لَكُو الفُلُك فِي الْبَحْوِ لِتَبْتَعُوا وَ الْبَحْوِ لِتَبْتَعُوا وَ الْبَكُو لِتَبْتَعُوا وَمِنْ فَضُلِهِ \* إِنَّهُ كَانَ بِكُوْ رَحِيْمًا ﴿

وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجْمُكُمُ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمُرُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۞

اَفَامِنْتُمُ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْيُوْسِلَ عَلَيْكُمْ حَالِبَ الْبَرِّ اَوْيُوْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّرَ لا تَجِدُوْ الْكُمْ وَكِيْلًا (68

ٱمْرَامِنْتُمُّ اَنْ يَعِيْدَكُمُ فِيْهِ تَارَةً أُخْلِى فَيُرُسِلَ عَلَيْكُمُ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْجِ فَيُغِرِقَكُمْ بِمَاكَفَرْتُمْ \* ثُمَّ لَا تَجِدُوْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيْعًا ۞

وَلَقَنْ كُزَّمْنَا كَيْنَ ادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقُنْهُمْ مِّنَ التَّلِيّبْتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا (شَ

<sup>।</sup> यह इज़्ज़त और एहतेराम के तौर पर सभी को हासिल है चाहे ईमान वाला हो या काफिर, क्योंकि यह इज़्ज़त दूसरी मखलूक, जान और जमादात और नबातात वगैरह के नहीं है ।

जिस दिन हम हर उम्मत को उस के इमाम के साथ बुलायेंगे। फिर जिनका भी आमाल नामा दाहिने हाथ में दे दिया गया वह तो (ख़ुशी से) अपना आमालनामा पढ़ने लगेंगे, और धागे के वरावर (जर्रा बराबर) भी जुल्म न किये जायेंगे।

७२. और जो कोई इस दुनिया में अंधा रहा, वह परलोक (आख़िरत) में भी अंधा और रास्ता से वहुत ही भटका हुआ रहेगा |²

७३. और ये लोग आप को उस वहयी (प्रकाशना) से जो हम ने आप पर उतारी है वहका देना चाह रहे थे कि आप इस के सिवाय कुछ दूसरी वातें ही हमारे नाम से बना लें, तब तो आप को ये लोग अपना दोस्त बना लेते।

७४. और अगर हम आप को सावित (अडिग) न रखते तो ज़्यादा मुमिकन था कि उनकी तरफ कुछ न कुछ झुक ही जाते !

७४. फिर तो हम भी आप को दुगना अजाब दुनिया का देते और दुगनी ही मौत की, फिर आप तो अपने लिए हमारे आगे किसी को भी मददगार न पाते।

يَوْمَ نَدُعُوا كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنَ أَوْقَ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولَيِّكَ يَقْرَءُونَ كِتْبَهُمْ وَلا يُظْلُونَ فَتِنْلا (17)

وَمَنُ كَانَ فِى لَهٰذِهَ اَعْلَى فَهُو فِى الْاٰخِرَةِ اَعْلَى وَاَضَلُ سَبِيْلًا ۞

وَإِنْ كَادُوْا لِيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيِّ ٱوْحَيْنَاً اِلنِّكَ لِتَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۚ وَإِذَا لَا تَغَذَّرُوْكَ خَلِيْلًا (3<sup>7</sup>)

وَلُوْلَآ اَنْ ثَبَتُنْكَ لَقَدُ كِدُتَّ تَوْكَنُ اِلَدِهِمْ شَيْئًا قَلِيُلًا ( ﷺ

إِذًا لَآذَةُنْكَ ضِعْفَ الْحُيُوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿

इसाम का मतलव मुखिया, नेता और प्रतिनिधि (कायेद) है, यहाँ इस से क्या मुराद है? इस में इिस्तिलाफ है। कुछ आलिम कहते हैं कि इस से मुराद पैगम्बर हैं यानी हर उम्मत को उस के पैगम्बर के नाम से पुकारा जायेगा। कुछ कहते हैं कि इस से मुराद आसमानी किताबें हैं जो निवयों के साथ नाजिल होती रहीं यानी हे तौरात वालो, हे इंजील वालो और हे क़ुरआन वालो आदि कह के पुकारा जायेगा। कुछ कहते हैं कि यहां 'इमाम' से मुराद आमालनामा है यानी हर इंसान को जब बुलाया जायेगा तो उसका आमालनामा उस के हाथ में होगा और उस के अनुसार उसका फैसला किया जायेगा, इसी ख्याल को इमाम शौकानी और इमाम इब्ने कसीर ने वरीयता (तरजीह) दिया है।

अंधा) से मुराद मन का अंधा है, यानी जो दुनिया में सच देखने और समझने और उसे कुबूल करने से महरूम रहा, वह अखिरत में अंधा और अल्लाह की खास नेमत और फज़्ल से महरूम रहेगा |

अत ये तो आप के कदम इस धरती से उखाइने ही लगे थे कि आप को इससे निकाल दें, फिर ये भी आप के वाद बहुत कम ठहर पाते।²

७७. ऐसा ही नियम उनका था, जो आप से पहले रसूल (संदेशवाहक) हम ने भेजे, और आप हमारे नियमों में कभी बदलाव न पायेंगे ।

७८. नमाज क्रायम करें सूरज ढलने से लेकर रात के अधेरे तक<sup>3</sup> और प्रात: (फज़) का कुरआन पढ़ना भी, बेशक प्रात: (फज़) के वक्त का कुरआन पढ़ना हाजिर किया गया है।

७९. और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद (की नमाज में कुरआन) पढ़ा करें, यह ज्यादती आप के लिए है, जल्द ही आप का रब आप को महमूद नाम के मुकाम पर खड़ा करेगा ।<sup>4</sup>

इ0. और विनय किया करें कि हे मेरे रब! मुझे जहां ले जा अच्छी तरह से ले जा और जहां से निकाल अच्छी तरह निकाल और मेरे लिए अपने पास से गल्बा और मदद मुकर्रर कर दे । وَإِنْ كَادُوْ الْيَسْتَغِزُّوْنَكَ مِنَ الْأَرُضِ لِيُغْرِجُوْكَ مِنْهَا وَ لِذًا لاَّ يَلْبَثُوْنَ خِلْفَكَ اِلاَّ قَلِيْلاً ۞

سُنَّةَ مَنْ قَدْ ٱرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ زُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنْتِنَا تَحْوِیْلًا ﴿ثُ

اَقِيمِ الصَّلْوةَ لِلُ لُؤَكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ الَيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ لِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا (3%

> وَمِنَ الَّشِلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴿ عَلَى اَنْ يَبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ ﴿

وَقُلُ زَبِّ اَدُخِلْنِیُ مُدُخَلَ صِدْقِ وََاخْرِجْنِیُ مُخْرَجَ صِدُقِ وَاجْعَلْ لِیْ مِنْ لَکُ نُكَ سُلْطَنَا نَصِیْرًا ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यह उस साजिञ्च की तरफ इंशारा है, जो नवीं <sub>ऋ</sub> को मक्का से निकालने के लिए मक्का के कुरैञ्च ने तैयार किया था, जिस से अल्लाह ने आप ऋ को बचा लिया।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी अगर अपनी साजिश से ये आप ﷺ को मक्का से निकाल देते तो ये भी उस के बाद ज्यादा देर न रहते यानी अल्लाह के अजाब की पकड़ में आ जाते |

का मतलब ढलना और अस غسن का मतलब अधेरा है, सूरज ढलने के बाद जोहर और अस की नमाज और रात के अधेरा तक से मुराद मगरिव और इश्वा की नमाजों हैं और क़ुरआन अल-फ़ज़ से मुराद फ़ज़ की नमाज है, क़ुरआन नमाज के मायने में है, इसको क़ुरआन की मिसाल इसिलए दी गयी है कि फ़ज़ में क़ुरआन की आयतों का पाठ (तिलावत) लम्बा होता है। इस तरह इस आयत में पांचों फ़र्ज नमाजों का बयान आ जाता है जिसका तफ़सीली वयान हदीसों में मिलता है और जो मुसलमानों के अमल से भी सावित है।

<sup>4</sup> यह वह मक्राम है जो क्रयामत के दिन अल्लाह तआला नबी क्क को अता करेगा और उस मक्राम पर ही आप क्क वह सिफारिश करेंगे जिस के बाद लोगों का हिसाव-िकताब होगा।

**८१.** और एलान कर दो कि हक आ गया और बातिल (असत्य) नाबूद हो गया, बेशक बातिल था भी मिट जाने योग्य !!

**६२**. और यह क़ुरआन जो हम उतार रहे हैं ईमानवालों के लिए बहुत शिफा और रहमत है। हाँ, जालिमों को नुकसान के सिवा कोई ज़्यादती नहीं होती।

**६३**. और इंसान पर जब भी हम अपना इंआम (पुरस्कार) करते हैं तो वह मुंह मोड़ लेता है और करवट बदल लेता है और जब भी उसे दुख होता है तो वह मायूस हो जाता है।

**५४**. कह दीजिए कि हर इंसान अपने तरीके के मुताबिक काम करता है जो पूरी तरह हिदायत पर हैं, उन्हें तुम्हारा रब ही अच्छी तरह जानता है।

**६५.** और ये लोग आप से रूह के बारे में सवाल करते हैं, (आप) जवाब दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वह बहुत ही कम है।<sup>2</sup>

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ طَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا ( ﴿

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَشِفَا ۚ وَرَحْبَهُ وَلُنُوْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِينِينَ إِلاَّحْسَارًا ﴿

وَإِذَا اَنْعَمُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّوُكَانَ يَئُوْسًا ﴿

قُلْ كُنُّ يَعْمَلُ عَلْى شَاكِلَتِهِ ۗ فَوَتُكُمُّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْلٰى سَبِيْلًا ﴿ فَا

وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الزُّوْجِ اللَّهِ الزَّوْجُ مِنْ آمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيدُ ثُوْمِ مِنَ الْعِلْمِ الِاَ قَلِيدُلَّا 85

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> रूह (आत्मा) वह छोटी चीज है जो किसी को दिखायी नहीं देती लेकिन हर जानदार की ताकत और कूवत उसी रूह में पोशीदा है, इसकी हकीकत और सच्चाई क्या है? यह कोई नहीं जानता, यहूदियों ने एक बार नबी ई से इस के बारे में पूछा तो यह आयत नाजिल हुई । (सहीह बुखारी) आयत का मतलव यह है कि तुम्हारा इल्म अल्लाह के इल्म के सामने कुछ नहीं, और यह रूह जिस के बारे में तुम पूछ रहे हो इसका इल्म तो अल्लाह ने निवयों सहित किसी को भी नहीं दिया, बस इतना समझों कि यह मेरे रब का हुक्म है और मेरे रब की बड़ाई में से है जिसकी हकीकत केवल वही जानता है।

وَلَيِنْ شِئْنَا لَنَذُهُ هَبَنَّ بِالَّذِي ٓ ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ | वहयी وَحَيْنَا إِلَيْكَ الْحَدِيثَ (प्रकाशना) आप की तरफ हम ने उतारी है सव ले लें, फिर आप को उस के लिए हमारे सामने कोई भी हिमायती न मिल सकेगा

**८७**. सिवाय आप के रब की रहमत के | बेशक आप पर उसका वडा फज्ल है।

**८८.** कह दीजिए कि अगर सभी इंसान और जिन्न मिलकर इस क्राआन के वरावर लाना चाहें तो उन सब से इस की मिसाल लाना नामुमिकन है, अगरचे वे आपस में एक-दूसरे के सहायक (मददगार) भी वन जायें !

**८९.** और हम ने तो इस क़ुरआन में लोगों के समझने के लिए हर तरह से सभी मिसाल वयान कर दिये हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नायुक्री से नहीं रूकते।

९०. और उन्होंने कहा कि हम आप पर कभी ईमान लाने के नहीं, जब तक कि आप हमारे लिए धरती से जलसोत (चश्मा) न निकाल दें ।

९१. या खुद आप के लिए कोई वाग हो खजरों और अंगरों का और उस के बीच आप वहत-सी नहरें बहती हुई निकाल कर दिखायें।

**९२**. या आप आकाश को हम पर टुकड़े-टुकड़े कर के गिरा दें जैसा कि आप का स्थाल है, या आप खुद अल्लाह (तआला) को और फरिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा करें।

९३. या आप के अपने लिए कोई सोने का घर हो जाये या आप आकाश पर चढ जायें और हम तो आप के चढ जाने का भी उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कि आप हम पर कोई किताब न उतार लायें जिसे हम खद पढ लें. आप जवाव दें कि मेरा रव पाक है. मैं तो ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿ اللَّهُ

إِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ﴿إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكُ كَبِيرًا (87)

قُلْ لَا إِن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُواْ بِبِثْلِ هٰنَا الْقُرْأَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ﴿

وَلَقَدُ صَوَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَاالْقُوْانِ مِن كُلِّ مَثَلِ : فَأَنِّى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا: ٥٠٠)

> وَ قَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْئَبُوْعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِنْ نَجِيْلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرُ الْأَنْهُرَخِلْلُهَا تَفْجِيرًا (أَوَ

أَوْ تُسْقِطُ الشِّيَآءَ كَيَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا 

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفِ أَوْ تَرُقُّ فِي السَّهَآءِ ﴿ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّى ثُنَيْلً عَلَيْنَا كِتْبًا نَقْرَؤُهُ ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَوًا رَّسُولًا (وَ) सूरतु इस्रा-१७

भाग-१५

الجزءه ١ | 493

سورة الإسراء ١٧

एक इंसान हूँ जो रसूल (संदेशवाहक) बनाया गया हूँ ।

९४. और लोगों के पास मार्गदर्शन (हिदायत) पहुँच चुकने के बाद ईमान से रोकने वाली केवल यही चीज रही कि उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ने एक इंसान को ही रसूल (अवतार) वनाकर भेजा?

**९५**. (आप) कह दें कि अगर धरती पर फरिश्ते चलते-फिरते और रहते होते तो हम भी उनके पास किसी आसमानी फरिश्ते को ही रसूल बनाकर भेजते।<sup>2</sup>

९६. कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह का गवाह होना वस है, वह अपने बन्दों से अच्छी तरह वाकिफ और अच्छी तरह देखने वाला है ।

९७. और अल्लाह जिसकी हिदायत कर दे वह हिदायत यापता है, और जिसे वह रास्ते से भटका दे नामुमिकन है कि तू उसका दोस्त उस के सिवाय दूसरे को पा ले, ऐसे लोगों को हम क्यामत वाले दिन औंधे मुंह जमा करेंगे, जबिक वे अंधे, गूंगे और बहरे होंगे, उनका ठिकाना नरक होगा, जब कभी वह हल्की होने लगेगी, हम उन पर उसे और भड़का देंगे |

وَمَا مَنْكَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُواۤ اِذْجَآءَ هُمُ الْهُلَّى اللَّهُ ال

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَيِّكَةٌ يُّمَشُّوُنَ مُطْمَيِنِيْنَ لَنَوَّلْنَا عَلَيْهِمْ قِنَ السَّمَا ۚ عَلَكُا زَسُولًا ۞

قُلُ كَفَى بِاللهِ شَهِيْتًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ النَّهُ كَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

وَمَنْ يَهْ بِاللّٰهُ فَهُوَ الْمُهُتَلِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلُ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ مُنْ يُضْلِلُ فَكَنْ تَجِدَ لَهُمُ الْمُهُمَّدُهُمُ يَوْمَ لَيَجِدَ لَهُمُ الْمُحْدَدُمَ الْقِيلَةِ عَلْى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا لا مَا وَلَهُمْ مَعِيدًا ﴿ مَا وَلَهُمْ مَعِيدًا ﴿ مَا وَلَهُمْ مَعِيدًا ﴿ وَاللّٰهِمْ مَعِيدًا ﴿ وَاللّٰهُمْ مَعِيدًا ﴿ وَاللّٰهِمُ مَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

<sup>&#</sup>x27; यानी किसी इंसान का रसूल होना काफिरों और मूर्तिपूजकों के लिए बहुत ताज्जुब की बात थी, वह यह बात मान नहीं रहे थे कि हमारे जैसा इंसान जो हमारी तरह चलता-िफरता है, हमारी तरह खाता-पीता है, हमारी तरह इंसानी रिश्तों से सम्बन्धित है, वह रसूल बन जाये, यह ताज्जुब उन के ईमान लाने में रूकावट था।

अल्लाह तआ़ला ने फरमाया जब धरती पर इंसान बसते हैं, तो उनकी हिदायत के लिए रसूल भी इंसान ही होंगे, गैर इन्सानी रसूल, इंसान की हिदायत का कर्तव्य (फर्ज) पूरा नहीं कर सकता, हाँ अगर धरती पर फरिश्ते बसते होते तो उन के लिए रसूल भी ज़रूर फरिश्ते होते ।

سورة الإسراء ١٧

सूरतु इस्रा-१७

९८. ये सब हमारी निशानियों से इंकार करने और यह कहने का नतीजा है कि क्या जब हम राख और जर्रा-जर्रा हो जायेंगे फिर हम नई पैदाईश्व करके उठा खड़े किये जायेंगे।

९९. क्या उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जिस अल्लाह ने आकाश और धरती को पैदा करने पर पूरी कुदरत रखता है, उसी ने उन के लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर रखा है, जो शक व शुब्हा से खाली है, लेकिन जालिम लोग नाशुक्रे बने बिना रहते नहीं।

900. कह दीजिए कि (अगर मान लिया जाये) अगर तुम मेरे रब की रहमतों के खजाने के मालिक बन जाते तो तुम उस वक्त भी उसके खर्च हो जाने के डर से उस में कंजूसी करते, और इंसान है ही तंग दिल !

**909**. और हम ने मूसा को नौ मोजिजे । बिल्कुल साफ-साफ अता किये, तू ख़ुद इसाईल की औलाद से पूछ ले कि जब वे उन के पास पहुँचे तो फिरऔन बोला कि हे मूसा! मेरे ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمُ بِانَهُمْ كَفَرُوا بِالْتِنَا وَقَالُوٓا مَاذَا كُنَا عِظَامًا وَ رُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُوْثُونَ خَلْقًا جَلِيدًا ﴿ ﴿

ٱوَكَهۡ يَرُوا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي ُ خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَّ اَنْ يَخْلُقَ مِثْنَكُهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُّ اَجَلًا لاَرْيُبَ فِيهُ ۚ فَاَنِى الظّٰلِمُوْنَ اِلاَّ لَفُوْرًا ۖ ۞

قُلُ لَوْ اَنْتُمُ تَمْلِكُوْنَ خَوَّايِنَ رَحْمَةِ دَ إِنَّ اِذًا لَاَمُسَكُنُتُمُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْرًا ۖ

وَلَقَنُ اٰتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ اليتِ بَيِّنْتٍ فَسَنَّلْ بَنِيَ الْمِنْتِ فَسَنَّلْ بَنِيَ الْمِنْ الْمَا اللهِ فِرْعَوْنُ اِنِّيُ الْمُؤْلِدُ اللهِ فِرْعَوْنُ اِنِّيُ الْمُؤْلِدُ اللهِ الْمُؤْلِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>े</sup> बे नी मोजिजे: १- हाथ का रौशन होना, २- लाठी का कई तरह से इस्तेमाल, ३- सूखा, ४- फलों की कमी, ४- तूफान, ६- टिइडी दल का हमला, ७- खटमल और जूं की ज़्यादती होना, ८- मेंढक और खून | इमाम हसन बसरी कहते हैं कि सूखा और फलों की कमी एक ही बात है, और नवां मोजिजा लाठी का जादूगरों के जादू को अजगर बनकर निगल जाना है | हजरत मूसा को इन के सिवाय भी मोजिजे अता किये गये थे, जैसे लाठी का पत्थर पर मारना, जिस से बारह पानी के चश्मे निकल गये थे, बादलों की छाया करना, मन्न और सलवा बगैरह, लेकिन यहां नौ निशानियों से मुराद वही नौ मोजिजे हैं जिन का मुजाहिरा (प्रदर्शन) फिरऔन और उस के पैरोकारों ने भी किया, इसीलिए हजरत इब्ने अब्बास ने समुद्र फटकर रास्ता बन जाने को भी मोजिजा में शामिल किया है, और सूखा और फलों की कम पैदावार को एक ही मोजिजा माना है | तिर्मिजी के एक कौल में नौ मोजिजों का तफसीली बयान इस से अलग किया गया है, लेकिन सुबूत से वह कौल कमजोर है, इसलिए नौ मोजिज से मुराद यही वयान श्रुदा मोजिजे हैं।

सूरतु इस्रा-१७

भाग–१५

الجزء ١٥

سورة الإسراء ١٧

ख़्याल से तेरे ऊपर जादू कर दिया गया है।

902. (मूसा ने) जवाब दिया कि यह तो तुझे मालूम हो चुका है कि आकाशों और धरती के रब ही ने ये मोजिजे दिखाने और समझाने के लिए उतारे हैं, हे फिरऔन! मैं तो समझ रहा हूँ कि तू यकीनन नाश कर दिया गया है।

९०३. आखिर में फिरऔन ने मजबूत इरादा कर लिया कि उन्हें धरती से ही उखाड़ दे तो हम ने खुद उसे और उस के कुल साथियों को डुबो दिया।

90४. और उस के बाद हम ने इस्राईल के बेटों से कह दिया कि उस धरती । पर तुम रहो सहो, ही जब आखिरत का बादा आयेगा, हम तुम सब को समेट और लपेट कर ले आयेंगे ।

**१०५**. और हम ने इस (कुरआन) को सच्चाई के साथ उतारा और यह भी सच के साथ उतरा, और हम ने आप को केवल ख़ुशख़बरी देने वाला और बाख़बर करने वाला बनाकर भेजा है |

१०६. और क़ुरआन को हम ने थोड़ा-थोड़ा कर के इसलिए उतारा है कि आप इसे वक्त पाकर लोगों को सुनायें, और हम ने ख़ुद भी इसे थोड़ा-थोड़ा करके उतारा। قَالَ لَقَدُّ عَلِمْتَ مَا آنُولَ هَؤُلاَ ۚ اِلَّا رَبُ السَّلُوتِ وَالْإَرْضِ بَصَالِهِ ۚ وَالِّيۡ لَاَظُنُّكَ لِفِرْعَوْنُ مَثْهُوْرًا (١٠٠٠)

> فَارَادَ اَنْ يَسْتَفِزَهُ مُونَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا (أَنَّ)

وَّقُلْنَا مِنْ بَعُلِيهٖ لِبَنِيْ اِسُوَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَلَاءَوَعُدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا (ﷺ

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا اَرْسَلْنَكَ لِهِ مَا اَرْسَلْنَكَ اللهِ مُنَالِّ مَا اَرْسَلْنَكَ اللهِ مُنَالِّقِيرًا وَهُ

وَقُرْانًا فَرَقْنُهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلُنُهُ تَنْزِيْلًا ۞

<sup>&#</sup>x27; जैसािक मालूम होता है उस धरती से मुराद मिस्र है, जिस से फिरऔन ने मूसा और उन के पैरोकारों को निकालने का इरादा किया था, लेकिन इसाईल की औलाद का इतिहास (तारीख) गवाह है कि वह मिस्र से निकलने के बाद पुन: मिस्र नहीं गये, बल्कि चालीस साल "तीह" के मैदान में गुजार कर फिलिस्तीन में दाखिल हुए। इसका सुबूत सूर: अल-आराफ वगैरह में कुरआन के बयान से भी मिलता है, इसलिए ठीक यही है कि उस से मुराद फिलिस्तीन की धरती है।

सूरतु इसा-१७

१०७. कह दीजिए तुम इस पर ईमान लाओ या न लाओ, जिन्हें इस से पहले इल्म दिया गया है उन के पास तो जब भी इस को पढ़ा जाता है तो वे ठुडि्डयों के बल सज्दा करने लगते हैं |

90 द. और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रव का वादा वेशक पुरा होकर रहने वाला ही है ।

१०९. और वे ठुड्डियों के बल रोते हुए सज्दा की हालत में गिर पड़ते हैं, और यह क़ुरआन उनकी नमीं और खुशुअ और बढ़ा देता है।

११०. कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान (कृपालु) कह कर | जिस नाम से भी पुकारो सभी अच्छे नाम उसी के हैं। न तो तू अपनी नमाज बहुत ऊँची आवाज से पढ़ और न विल्कुल छिपाकर, बल्कि उस के वीच का रास्ता तलाश ले।

999. और कह दीजिए कि सभी तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं जो न औलाद रखता है और न अपने मुल्क में किसी को भागीदार रखता है, न वह ऐसा कमजोर है कि उसका कोई मददगार हो और त उसकी प्री-परी वडाई का बयान करता रह।

قُلْ أَمِنُوا بِهَ أَوُلَا تُؤْمِنُوا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَرْمِنْ قَبْلِهَ إِذَا يُثْلُ عَلَيْهِمُ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذُقَانِ سُجَّدًا (107) وَّيَقُوْلُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَاۤ لَهَفُعُولًا (108)

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُدِعًا ﴿ الْمُنْ

قُلِ ادْعُوا اللهَ أو ادْعُوا الرَّحْسُ اليَّامَّا تَكُعُوا فَلَهُ الْأُسْيَاءُ الْحُسْنَى ، وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَانْتَعْ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ١٠٠٠

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَكَدًّا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّالِ وَكَيْرُهُ تَكْنِيدُا ١١٠

<sup>&#</sup>x27; जिस तरह पहले गुजर चुका है कि मक्का के मूर्तिपूजकों के लिये अल्लाह के सिफाती नाम 'रहमान (दयालु), या 'रहीम (कृपालु) अपरिचित (नामानूस) थे, और कुछ हदीसों में आता है कि कुछ मूर्तिपूजकों ने नवी 💥 के पाक मुंह से या 'रहमान व रहीम' (हे दयालु और कृपालु) के किलमा सुने तो कहा कि हमें तो यह कहता है कि केवल एक अल्लाह को पुकारो और ख़ुद दो देवताओं को पुकार रहा है, जिस पर यह आयत नाजिल हुई ! (इब्ने कसीर)

सूरतुल कहफ-१८

भाग-१५

497

الجزء ١٥

سورة الكهف ١٨

## सूरतुल कहफ-१८

सूर: कहफ मिक्के में उतरी और इस में एक सौ दस आयतें और वारह रूकूअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- सभी तारीफें उसी अल्लाह के लिए ही लायक हैं, जिस ने अपने बन्दे पर यह कुरआन उतारा और उस में कोई कमी बाक्री नहीं छोड़ी ।
- २. बिल्क सभी कुछ ठीक-ठाक रखा तािक अपने पास की सब्त सजा से वाख़बर कर दे और ईमान लाने वाले और नेक काम करने वालों को ख़ुश-ख़बरी सुना दे कि उन के लिए अच्छे बदले हैं!
- जिस में वे मुस्तिकिल तौर से हमेशा रहाकरेंगे |
- ४. और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह (तआला) औलाद रखता है ।
- ५. हकीकत में न तो ख़ुद उन्हें इसका इल्म है न उन के बुजुर्गों को, यह बुहतान वड़ा बुरा है जो उन के मुंह से निकल रहा है, वह केवल झूठ बक रहे हैं ।

## ٤

بشيم الله الرَّحْيٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُّلُ لِلْهِ الَّذِيِّ ٱنْزُلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا أَنَّ

قَيِناً لِيُنْذِرَ بَالْسَا شَدِيدًا فِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الطِّلِطْتِ اَنَّ لَهُمُ اَجُرًا حَسَنًا (2)

مَّاكِثِيْنَ فِيهِ أَبَدًا ( َ

وَّ يُنُذِدَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًّا 🌯

مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِرَوَّلَالِابَآبِهِمْ الكَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْنُحُ مِنْ أَفُواهِهِمُ وإِنْ يَقُولُونَ الآكَذِبُّا ٤

<sup>\*</sup> कहफ का मतलब है गुफा | इस में गुफा वालों का बयान है, इसलिए इसे सूर: कहफ कहा जाता है | इस की शुरूआती दस आयतों और आखिरी दस आयतों की अहिमयत का हदीस में बयान है जो इन को याद करें और पढ़ेगा वह दज्जाल के फसाद से महफूज रहेगा | (सहीह मुस्लिम, फजल सूर: अल-कहफ) जो इसका पाठ (तिलावत) जुमा के दिन करेगा अगले जुमा तक उस के लिए एक खास तरह की रौशनी का नूर रहेगा | (मुस्तद्रक हाकिम २\३६८ और अलबानी ने इसे सहीह जामे सगीर नं ६४७० में सहीह कहा है) इस के पढ़ने से घर में सलामती और तरक्की होती है, एक बार एक सहावी ने सूर: कहफ पढ़ी, घर में एक जानवर भी था वह बिदकना शुरू हो गया, उन्होंने ध्यान से देखा कि क्या वात है ? तो उन्हें एक बादल दिखायी दिया, जिस ने उन्हें ढांप रखा था, सहावी ने इस वाके आ का वयान नवी ﷺ से किया, आप ﷺ ने फरमाया इसे पढ़ा करो, क़ुरआन पढ़ते समय सलामती उतरती है | (सहीह बुखारी, नं ४७२४, मुस्लिम नं ७९५)

सूरतुल कहफ-१८

भाग-१५

الجزء ١٥

سورة الكهف ١٨

- ६. फिर अगर ये लोग इस बात पर¹ ईमान न लायें तो क्या आप उन के पीछे इसी दुख में अपनी जान को हलाक कर डालेंगे ।
- ७. धरती पर जो कुछ है हम ने उसे धरती की जीनत के लिए बनाया है कि हम उनका इम्तेहान ले लें कि उन में से कौन नेकी के काम को करने वाला है ।
- ब. और इस पर जो कुछ है, हम उसे एक बराबर मैदान कर डालने वाले हैं |
- ९. क्या तू अपने ख्याल में गुफा और श्विलालेख वालों को हमारी निश्वानियों में से कोई बड़ी अजीब निश्वानी समझ रहा है?
- १०. उन नौजवानों ने जब गुफा में पनाह ली तो दुआ की कि हे हमारे रब ! हमें अपने पास से रहमत अता कर और हमारे काम में हमारे लिए रास्ते को आसान कर दे।²
- 99. फिर हम ने उनके कानों पर गिन्ती के कई सालों तक उसी गुफा में पर्दे डाल दिये।
- 97. फिर हम ने उन्हें उठा खड़ा कर दिया कि हम यह जान लें कि दोनों गुटों में से इस वड़ी मुद्दत को जो उन्होंने गुजारे, किस ने अधिक

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِٰنَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۞

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً ثَهَا لِلنَّالُوَهُمُ لِيُعَمَّدُ ثَهَا لِلنَّالُوهُمُ لِيُّهُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا ①

وَإِنَّا لَهُولُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ﴿ اَمُرْحَسِبْتَ اَنَ اَصْحٰبَ الْكَهُفِ وَالزَّقِيْدِ كَانُواْ مِنُ الْتِنَاعَجَبًا ۞

إِذُ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ⑩

فَضَرَبُنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا (أُ)

ثُمَّ بَعَثَنْهُمُ لِنَعْكَمَ أَيُّ الْجِزْبَيْنِ الْجِزْبَيْنِ أَخُصَى لِمَا لَجِئْرِبَيْنِ أَصَدًا (أُنَّ)

<sup>े</sup> بهذالخديث (इस बात) से मुराद क़ुरआन करीम हैं | काफिरों के ईमान लाने की जितनी घदीद इच्छा आप क्क को थी और उन के मुँह मोड़ने और इंकार से आप क्क को जो बहुत ज़्यादा दुख होता था, इस में आप क्क की इसी हालत का बयान है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ये वही नौजवान हैं जिन्हें कहफ वाले कहा गया है | (तफसीली वयान आगे आयेगा) उन्होंनें जब अपने दीन की हिफाजत के लिए गुफा में पनाह ली तो यह दुआ की, कहफ वालों की इस कहानी में नौजवानों के लिए बड़ी नसीहत है, आजकल के नौजवानों का ज़्यादातर बक़्त बेकार में बरवाद होता है और अल्लाह की तरफ जरा भी ध्यान नहीं | काश ! आज का मुसलमान नौजवान अपनी जवानी के बक़्त में माफी मांग कर पैगम्बरों की पैरवी करता और अपनी पूरी ताक़त और कूवत को अल्लाह की इबादत में लगा देता |

याद रखा है?

نَعُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَا هُمْ بِالْحَقِ ﴿ إِنَّهُمْ فِنْيَةً ۗ हम उनकी सच्ची कहानी तेरे सामने बयान कर रहे हैं | ये कुछ नौजवान² अपने रब पर ईमान लाये थे और हम ने उन की हिदायत (मार्गदर्शन) में तरककी अता की थी।

१४. और हम ने उन के दिल मजबत कर दिये थे, जबिक ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि हमारा रब तो वही है जो आकाशों और धरती का रब है, नामुमिकन है कि हम उस के सिवाय किसी दूसरे माबूद को पुकारे, अगर ऐसा किया तो हम ने वहुत नामुनासिब बात कही।

यह है हमारी क्रीम जिस ने उसके सिवाय दूसरे माबूद बना रखे हैं, उन के प्रभुत्व (गल्बे) का कोई वाजेह सुबूत क्यों नहीं पेश करते? अल्लाह पर झठ बात बांधने वाले से ज्यादा जालिम कौन है?

اْمَنُوْا بِرَبِّهِمُ وَ زِدُنْهُمْ هُلَّى <sup>(13)</sup>

وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ لَنْ نَّدْعُواْ مِنْ دُونِهَ الطَّالِّقِدُ قُلُنَّا إِذًا شَطَطًا ١٩

**هَوُلاَّةٍ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُوْنِهَ الِهَدُّ لُولًا** يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ سِلْطِنِ بَيِّنٍ و فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ 15ُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उन दो गुटों का मतलब इख़ितेलाफ करने वाले लोग हैं, यह या तो उसी वक्त के लोग थे जिन के वीच उन के बारे में इष्टितेलाफ हुआ, या रिसालत के वस्त के काफिर और ईमान वाले मुराद हैं, और कुछ कहते हैं कि ये कहफ वाले ही हैं उनके दो गुट बन गये थे, एक कहता था कि हम इतने वक्त तक सोये रहे, दूसरा उसको नकारता और पहले गृट से कम व ज्यादा वक्त बताता ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ये नौजवान, कुछ आलिम कहते हैं कि इसाई धर्म के मानने वाले थे, और कुछ कहते हैं कि उनका जमाना हजरत ईसा से पहले का है | हाफिज इब्ने कसीर ने इसी कौल को प्राथमिकता (तरजीह) दी है, कहते हैं कि एक राजा था दिकयानुस, जो लोगों को मूर्तिपूजा करने और उन के नाम पर भोग-प्रसाद चढ़ाने की शिक्षा देता था। अल्लाह तआला ने इन कुछ नौजवानों के दिल में यह बात डाल दी कि इवादत के लायक तो सिर्फ एक अल्लाह ही है जो आकाश और धरती का खालिक है और सारी दुनिया का रब है । अल्पवाचक बहुवचन (जमा किल्लत) है, जिस से मालूम होता है कि इनकी तादाद नौ या उस से भी कम थी, यह अलग होकर एक जगह पर अल्लाह अकेले की इबादत करते थे, धीरे-धीरे लोगों में उनके तौहीद के यकीन का चर्चा होने लगा तो राजा तक बात पहुँची और उसने उन लोगों को अपने दरबार में बुलाकर उन से पुछा, तो वहाँ उन्होंने वेखौफ अल्लाह के एकेश्वरवाद (तौहीद) का बयान किया । आखिर में राजा और अपनी कौम के मूर्तिपूजकों के डर से अपने धर्म की हिफाजत के लिए आबादी से दर एक पहाड़ की गुफा में छिप गये, जहाँ अल्लाह तआला ने उन्हें गहरी नींद में सला दिया और वे तीन सौ नौ साल वहां सोते रहे।

9६. और जबिक तुम उन से और अल्लाह के सिवाय उन के दूसरे माबूदों से अलग हो गये हो तो अब किसी गुफा में जा बैठो, तुम्हारा रव तुम पर अपनी रहमत करेगा और तुम्हारे काम में आसानी पैदा कर देगा!

9७. और आप देखेंगे कि सूरज निकलने के वक्त उनकी गुफा के दायीं तरफ झुक जाता है और डूबने के वक्त उनकी वायीं तरफ कतरा जाता है और वे उस गुफा के कुशादा मुकाम में हैं । यह अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह (तआला) जिसकी हिदायत करे वे सच्चे रास्ते पर है और जिसे वह भटका दे नामुमिकन है कि आप उसका कोई वली और रहनुमा पा सकें।

१८. और आप विचार करेंगे कि वे जाग रहे हैं अगरचे वे सो रहे थे, और ख़ुद हम उनको दाहिने-बायें करवटें दिलाया करते थे, उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाये हुए था, अगर आप झांक कर देखना चाहते तो जरूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और उन के डर और रोव से आप भर दिये जाते।

99. और उसी तरह हम ने उन्हें जगाकर उठाया<sup>3</sup> कि आपस में पूछताछ कर लें, उन में से एक कहने वाले ने पूछा कि तुम कितनी देर ठहरे रहें? उन्होंनें जवाब दिया एक दिन या एक दिन से भी कम, कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَا اللهَ فَأَوْ الِلَهُ اللهَ فَأُوْ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ الله الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

وَتَحْسَبُهُمْ اَيُقَاظًا وَهُمْ دُوُّدُهُ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّهَاكِ ۚ وَكُلُبُهُمْ بَاسِطٌ ذِدَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لَوَاظَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَادًا وَلَهُلِثْتَ مِنْهُمْ دُعْبًا ﴿ اللَّهِ

فَكُنُّ تَجِدُ لَهُ وَلِيًّا ثُمُونِهُ لَّا (17)

ۅۘػڶ۠ٳڬؘؠؘػؿؖ۬ڶۿؙؗؗؗ؞ڸؾؘۺٵۧٷٛٳؠؽؙڹٛۿؙۮٷٙٲڶٷۧٳٚؠؚڷ۠ ڡؚۣڹ۫ۿؙۮػۮڮؿؙؿؙۮٷٵٛۅٛٵڮؿ۠ٮٵؽۅٛڟٵۉڹۼڞؘؽۅٝڝؖ ڡٙٵڷؙۅ۠ٳڒۘڹٚۘڴۮٵۼۘڶۮؠؠٵڮؿؿؙؿ؞ٷڶڹۼؿؙۏۤٳػؘػڵػ۠ۮ

<sup>&#</sup>x27; यानी सूरज निकलने के वक्त दायीं तरफ को और डूबने के वक्त वायीं तरफ को कतराकर निकल जाता और इस तरह दोनों वक्त में उन पर धूप न पड़ती, अगरचे वह गुफा में कुशादा मुकाम पर अराम कर रहे थे ا فجوة का मतलव है कुशादा मुकाम

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह तआ़ला की तरफ से इंतेजाम था ताकि कोई उन के करीव न जा सके |

यानी जिस तरह हम ने उनको अपनी ताकत से सुला दिया था, उसी तरह तीन सौ नौ साल बाद उनको हम ने उठा दिया और इस तरह उठाया कि उनके जिस्म उसी तरह महफूज थे जिस तरह तीन सौ नौ साल पहले सोते बक्त थे, इसीलिए आपस में एक-दूसरे से उन्होंने सवाल किये !

<sup>4</sup> यानी जिस बक्त वे गुफा में गये. सुबह का पहला हिस्सा था, और जिस बक्त जगे उस बक्त दिन का आखिरी पहर था, इस बिना पर वे समझे कि शायद एक दिन या उस से भी कम दिन

का पूरा इल्म अल्लाह (तआला) को ही है, अब तो तुम अपने में से किसी को अपनी ये चौदी देकर नगर भेजो वह ठीक तरह से देखभाल ले कि नगर का कौन-सा खाना पाक है, फिर उसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आये, और वह बहुत एहतेयात और नमीं का वर्ताव करे और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे!

२०. अगर ये (काफिर) तुम पर अधिकार (गल्वा) पालेंगे तो तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे या दोवारा तुम्हें अपने धर्म में लौटा लेंगे तो फिर तुम कभी कामयावी नहीं पा सकोगे।

२१. और हम ने इस तरह लोगों को उनकी हालत से आगाह कर दिया<sup>2</sup> कि वे जान लें कि अल्लाह का वादा पूरा सच्चा है और क्यामत में कोई शक व शुब्हा नहीं, जबिक वे अपनी बात में आपस में इख़ितेलाफ कर रहे थे, कहने लगे इन की गुफा पर एक घर बना लो, उनका रब ही उन की हालत का ज़्यादा जानने वाला है, जिन लोगों ने उन के बारे में प्रभाव (गल्बा)

بِوَرِقِكُمُ هٰذِهَ إِلَى الْمَكِينَةِ فَلْيَنْظُرُ اَيُّهَاۤ اَذَكُ طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمُ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَّلَطَّفُ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ اَحَدًا اللهِ

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُنُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوكُمُ فِي مِلَيِّتِهِمْ وَكَنْ تُفْلِحُوْآ إِذًا اَبَكًا ﴿ ﴿ ۚ

وَكُذَٰ لِكَ اَعُثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوۤا اَنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقَّ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ إِذْ يَتَنَا زَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمُوهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْ اعَلِيْهِمْ بُنْيَا نَّا ا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ اقَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلَى اَمْدِهِمْ لَنَتَّخِذَنَ نَعْلَيْهِمْ مَّسُجِمًا الْأَ

के कुछ हिस्से में सोते रहे !

एहतेयात और नर्मी पर जोर इस उम्मीद से दिया, जिस के सबब वे नगर से निकलकर निर्जन
(वीरान) जगह पर आये थे !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जिस तरह हम ने उन्हें सुलाया और जगाया, उसी तरह हम ने लोगों को उन के बारे में बाकिफ कर दिया, यह परिचय इस तरह हुआ कि जिस वबत कहफ वालों का एक साथी चांदी का वह सिक्का लेकर नगर में गया जो तीन सौ नौ साल के राजा दिक्रयानूस के जमाने का था, और वह सिक्का एक दूकानदार को दिया तो वह हैरान रह गया, उस ने पास के दुकान वाले को दिखाया, वह भी देखकर हैरान रह गया, जबिक कहफ वालों का साथी कहता रहा कि मैं इसी नगर का बासी हूँ और कल ही यहाँ से गया हूँ, लेकिन इस 'कल' को तीन सदिया गुजर चुकी थीं, लोग किस तरह उसकी बात को मान लेते? लोगों को यह शक हुआ कि कहीं इस इंसान को गड़ा हुआ धन तो नहीं मिल गया | धीरे-धीरे यह बात राजा या उस के अधिकारी तक पहुँची और उस साथी की मदद से वह गुफा तक पहुँचा और कहफ वालों से मिला, उस के बाद अल्लाह तआला ने उन्हें फिर मौत दे दी | (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ये कहने वाले कौन थे? कुछ आलिम कहते हैं कि उस वक्त के ईमान वाले थे, कुछ कहते हैं कि राजा और उस के साथी थे, जब आकर उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर सुला दिया, तो राजा और उस के साथियों ने कहा कि इनकी हिफाजत के लिए एक घर बना दिया जाये ।

सूरतुल कहफ-१८

हासिल किया, वे कहने लगे कि हम तो उन के आसपास मस्जिद बना लेंगे।

२२. कुछ लोग कहेंगे कि गुफा के लोग तीन थे और चौथा उन का कुता था, कुछ कहेंगे कि पांच थे छठां उन का कुता था, गुछ कहेंगे कि पांच थे छठां उन का कुता था, गुछ के बारे में (निशाना देखे चिना) अंदाजे से पत्थर चला देना, कुछ कहेंगे कि वे सात हैं और आठवां उनका कुता है। (आप) कह दीजिए कि मेरा रब उनकी तादाद अच्छी तरह जानने वाला है, उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, फिर आप भी उन लोगों के बारे में केवल मुख्तसर वातचीत ही करें, और उन में से किसी से उन के बारे में पूछताछ भी न करें।

२३. और कभी किसी काम पर इस तरह न कहें कि मैं इसे कल करूँगा।

२४. लेकिन साथ ही इंग्रा अल्लाह (अल्लाह ने चाहा तो) कह लें<sup>2</sup> और जब भी भूलें अपने रब को

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلَاثَةٌ ذَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُوْنَ خَسْهَ ۗ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْبًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُوْنَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ أَثُلُ وَيَنَ اَعْلَمُ بِعِنَّدَتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ الاَّ قَلِيْلٌ مَّ فَلا تُمَادِ فِيْهِمْ الاَ مِرَآءً ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ قِنْهُمْ اَحَدًا (ذِيْ

وَلَا تَقُوْلَنَ لِشَائَ ءِ إِنْ فَاعِلٌ ذَٰ لِكَ غَدًّا ﴿ فَكَ اِلاَّ اَنْ يَشَاءَ اللهُ مَ وَاذْكُرُ زَبَكَ إِذَا نَسِيْتَ

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ الْبِيَانِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدً»

"अल्लाह तआला यहूदियों और इसाईयों पर लानत करे जिन्होंने अपने पैगम्बरों और बुजुर्गों की कबों को मस्जिद बना लिया ि (सहीह बुखारी, किताबुल जनायेज, वाव मायकरह मिन इत्तेखाजिल मस्जिद अलल कबूरे और सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद बत्तेखाजि स्सोवरे फीहा)

हजरत उमर (ﷺ) की खिलाफत (शासनकाल) में ईराक में हजरत दानियाल की कब मालूम हुई तो आप ने हुक्म दिया कि इसे छिपाकर आम कवों जैसी कर दिया जाये ताकि लोगों के इल्म में न आये कि पूर्लों कब पूर्लों पैगम्बर की हैं।(तफसीर इब्ने कसीर)

गुफिस्सिरीन कहते हैं कि यहूदियों ने नवी असे तीन बातें पूछी थीं, रूह की हकीकत क्या है और कहफ वाले और जुल्करनैन कौन थे? कहते हैं कि यही सवाल इस सूर: के नाजिल होने के सबब बने। नबी अने के फरमाया मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, लेकिन उसके बाद पन्द्रह दिन तक जिब्रील बहयी (प्रकाशना) लेकर नहीं आये, फिर जब आये तो अल्लाह तआला ने المعلقة कहने का हुक्म दिया। आयत में المعلقة (कल) से मुराद आने वाला दिन है यानी जब भी मुस्तकबिल करीब या देर से कोई काम करने का इरादा करों तो المعلقة بالمعلقة والمعلقة इसान को तो पता नहीं कि वह जिस इरादे को जाहिर कर रहा है, उसको पूरा करने

यह गल्वा हासिल करने वाले ईमान वाले थे या काफिर और मूर्तिपूजक ? शैकानी ने पहले कौल को मान्यता दी है और इब्ने कसीर ने दूसरे कौल को | क्योंकि नेक लोगों की कब्रों पर मिस्जिदों की तामीर अल्लाह को पसंद नहीं | नवी अ फरमाया :

सूरतुल कहफ-१८

भाग-१५ 503

الجزء ١٥

سورة الكهف ١٨

याद कर लिया करें और कहते रहें कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब इस से भी ज़्यादा हिदायत के करीब की बात की हिदायत करेगा। २४. और वे लोग अपनी गुफा में तीन सौ साल तक रहे और नौ साल और ज़्यादा गुजारे।

२६. आप कह दीजिए कि अल्लाह ही को उनके ठहरें रहने के वक़्त का अच्छी तरह इल्म है, आकाशों और धरती का अन्तिज्ञान (गैब) सिर्फ उसी को है, वह क्या ही अच्छा देखने सुनने वाला है । सिवाय अल्लाह के उनकी कोई मदद करने वाला नहीं, और अल्लाह तआला अपने हुक्म में किसी को शामिल नहीं करता।

२७. और आप की तरफ जो आप के रब की किताब बह्यी (प्रकाशना) की गयी है उसे पढ़ते रहें, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, आप उस के सिवाय हरगिज-हरगिज कोई पनाह न पायेंगे।

२६. और अपने आप को उन्हीं के साथ रखा करें, जो अपने रब को सुबह और शाम पुकारते हैं और उसी के मुंह (अनुग्रह) की चाहना करते हैं। सावधान ! तेरी आंखें उन से न हटने पायें कि दुनियावी जिन्दगी की जीनत की कोशिश में लग जाओ, (देखों) उसका कहना न मानना जिस के दिल को हम ने अपनी याद से विचलित (गाफिल) कर दिया है, और जो अपनी मनोकामना

وَقُلْ عَلَى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِيُ لِأَقْرَبُ مِنْ لَمِنَا رَشَدًا ﴿

وَلَهِ ثُوا فِي كَهُفِهِ مِثَلَثَ مِا ثَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا 3

قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَمِثُواْ عَلَهُ غَيْبُ السَّهُوْتِ وَالْاَرْضِ ﴿ اَبْصِرْ بِهِ وَ اَسْمِعُ ﴿ مَا لَهُمُ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيْ وَلَا يَشْهِ كُ فِي كُلِيهَ آحَدًا (6)

وَاتْلُ مَا اَوْقَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ دَتِكَ \* لَامُبَيِّلَ لِكُولِيْتِهِ \* وَكَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا (2)

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِقِ يُرِيْدُونَ وَجْهَةُ وَلَا تَعْنُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ ۚ ثُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِغْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاشْبَعْ هَوْمُهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا (32)

की खुश्रनसीबी भी उसे अल्लाह की तरफ से मिलनी है या नहीं?

<sup>े</sup> यानी अगर बातचीत और वादा करते बक्त إن عباها कहना भूल जाओ, तो जिस बक्त याद आ जाये في معنى कह लो, या फिर रब को याद करने का मतलब उसकी तारीफ और बड़ाई और उस से माफी की दुआ है !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ज़्यादातर मुफ़िस्सरों ने इसको अल्लाह का क्रौल कहा है, सूरज के हिसाब से ३०० और चाँद के हिसाब से ३०९ साल होते हैं।

504

भाग-१४

الجزء ١٥

سورة الكهف ١٨

(ख़्वाहिश्वात) के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका अमल हद से गुजर चुका है

२९. और एलान कर दे कि यह सरासर हक (क़ुरआन) तुम्हारे रव की तरफ से है, अब जो चाहे ईमान लाये. और जो चाहे कुफ्र करे, जालिमों के लिए हम ने वह आग तैयार कर रखी है जिसकी परिधि (क्रनातें) उन्हें घेर लेंगी, अगर वे फरियाद करेंगे तो उनकी मदद उस पानी से की जायेगी जो तेलछट जैसा होगा जो चेहरे भून देगा, बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ा बुरा आरामगाह (नरक) है |

**३०**. बेशक जो लोग ईमान लायें और नेकी का काम करें तो हम किसी नेकी करने वाले के बदला को बरबाद नहीं करते।

39. उन के लिए हमेशा वाली जन्नत है, उनके नीचे निदयां बह रही होंगी, वहां ये सोने के कड़े पहनाये जायेंगे <sup>2</sup> और हरे रंग के मुलायम और मोटे रेशम के कपड़े पहनेंगे, वहां सिंहासन पर तिकये लगाये होंगे, क्या ही अच्छा बदला है और कितना अच्छा आरामघर है!

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ زَبِّكُوْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ﴿ إِنَّا اَعْتَلُنَا لِلظَّلِمِيْنَ نَازًا ﴿ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيْتُوا يُغَاثُواْ إِمِنَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْقَ ﴿ بِلْشَ الشَّرَابُ ﴿ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا (9)

إِنَّ الَّذِينُ أَمْنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ إِنَّا لَا تُضِيَّعُ ٱجُرَمَنُ أَحْسَنَ عَمَلًا (30)

ٱۅڷؠڮ ڶۿؙؙؙؙؙؗؗؗؗۿؙڔؙڿڵٚؾؙۘۼۮۑؾؘۻ۫ڔؽؙڡؚؽ۬ ؾٙڿؾؚۿؚۮ ٵڵڒؙۿٚۮؙؽؙڿڵۘۏٛڹڣۿٵڡؚؽ۬ٲ؊ٳۅڔڝؽ۬ۮؘۿۑ ۊۜؽڶؠۺؙۅٛڽٛؿؚٵؘؠٵڂؙڞ۫ڒٵڞؚؽۺؙؽؙڛۊٙٳۺؾڹٛۯؾ۪ ڰؙؾڮؽڹۏؽۿٵۼڶٳڵڒٲٳ۪ڮٵ۫ۼؗۿٳڶؿۘٛۅؘڮ<sup>ڽ</sup>ۅؘػۺڶڎ ڰؙڗڮؿ۫ڹٙڣؽۿٵۼڶٳڵڒٲٳ۪ڮٵ۫ۼۿٳڶؿؙۘۅۘڮ<sup>ڽ</sup>ۅؘػۺڶڎ

कुरआन के अंदाजे बयान के मुताबिक नरकवासियों के बयान के बाद जन्नत में जाने वालों का बयान है तािक लोगों के अन्दर जन्नत हािसल करने की तमन्ना और शौक पैदा हो ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कुरआन के नाजिल होने के बक्त और उस से पहले रिवाज था कि राजा, धनवान और कबीलों के मुखिया अपने हाथों में सोने के कड़े पहनते थे जिससे उनकी इज़्जत जाहिर होती थी, स्वर्ग में जाने वालों को भी स्वर्ग में यह कड़े पहनायें जायेंगे |

النشر बारीक रेश्वम إسترق मोटा रेशम | दुनियां में मर्दों के लिए सोने और रेशमी कपड़े हराम हैं, जो लोग इस हुक्म के ऐतवार से अमल करेंगे, दुनियां में इन हराम चीजों के इस्तेमाल से बचेंगे, उन्हें जन्नत में यह सारी चीजें हासिल होंगी, वहां कोई चीज हराम नहीं होगी बिलक जन्नत वाले जिस चीज की इच्छा करेंगे वह मौजूद होगी |

505

३२. और उन्हें उन दो इसानों की मिसाल भी सुना दे जिन में से एक को हम ने दो बाग अगूरों के दे रखे थे, जिन्हें खजूरों के पेड़ों से हम ने घेर रखा था, और दोनों के बीच खेती पैदा कर दी थी।

**३३.** दोनों बाग अपने फल बहुत लाये, और उस में कोई कमी न की, और हम ने उन बागों के बीच नहर जारी कर रखी थी।

३४. और (इस तरह) उसके पास फल थे, एक दिन उसने बातों ही वातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझ से ज्यादा धनवान हूं और जत्थे में भी ज्यादा इज्जत वाला हूं ।

**३४.** और यह अपने वाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला, कहने लगा कि मैं विचार नहीं कर सकता कि किसी वक्त भी यह बरबाद हो जाये।

**३६.** और न मैं क्रयामत के क्रायम होने को मानता हूँ और अगर मान भी लूँ कि मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो बेशक मैं (उस लौटने की जगह को) इस से भी ज़्यादा अच्छा पाऊँगा।

३७. उस के साथी ने उस से बातें करते हुए कहा कि क्या तू उस (माबूद) को नहीं मानता है जिस ने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर मनी से फिर तुझे पूरा इंसान (पुरूष) बना दिया।

रेंद्र. लेकिन मैं (तो अकीदा रखता हूँ कि) वहीं अल्लाह मेरा रब है, मैं अपने रव के साथ किसी को भी साझीदार न बनार्जगा ∣ وَاضْرِبْ لَهُمُ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَئْتَيْنِ مِنْ أَغْنَابٍ وَّحَفَفْنَهُمَا بِنَغْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنُهُمَا زَرْعًا (رُّدُ)

كِلْتَا الْجَلَّتَيْنِ التَّتُ ٱكُلَهَا وَلَمُ تَظْلِمُ مِّنْهُ شَيْئًا لا وَّ فَجَّرُنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ﴿

وَّكَانَ لَهُ ثُمَرُ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ اَنَا ٱلْمُثُرُمِنْكَ مَالًا وَ اَعَزُّ نَفَرًا (3)

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا اَظُنُّ اَنُ تَبِيْدَ هٰنِهَ اَبَدًّا ﴿ إِنَّ

وَمَا آَطُنُ السَّاعَةَ قَالِيمَةً ﴿ وَلَهِن رُّدِدْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَدِدْتُ اللهُ الله

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهَ آكَفَرْتَ بِالَّذِي َ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّرَ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمَّرَ سَوْلِكَ رَجُلًا (ثُنَّ

لْكِنَّاٰهُوَاللَّهُ رَبِّيْ وَلاَ أُشُوكُ بِرَبِّنَ آحَدًا 🛞

<sup>&#</sup>x27; जिस तरह चारदीवारी से हिफाजत की जाती है, उसी तरह इन बागों के चारों तरफ खजूर के पेड़ थे जो वाड़े और चारदीवारी का काम देते थे।

सूरतुल कहफ-१८

भाग-१५ 506

الجزء ١٥

سورة الكهف ١٨

३९. और तूने अपने बाग में जाते वक्त क्यों नहीं कहा कि अल्लाह का चाहा होने वाला है, कोई ताकत नहीं किन्तु अल्लाह की मदद से,! अगरचे तू मुझे माल और औलाद में कम देख रहा है |

४०. लेकिन बहुत मुमिकन है कि मेरा रब मुझे तेरे इस वाग से भी अच्छा अता कर दे और इस पर आकाशीय मुसीबत भेज दे तो यह चटियल और फिसलने वाला मैदान बन जाये

४१. या इसका पानी नीचे उतर जाये और तेरे वश में न रहे कि तू उसे ढूँढ लाये |2

४२. और इसके (सारे) फल घेर लिये गये फिर वह अपने इस खर्च पर जो उसने उस पर किया था अपने हाथ मलने लगा और वह बाग छप्पर सहित औंधा पड़ा था, और (वह इंसान) कह रहा था कि हाय! मैं अपने रब के साथ किसी को भी साझी न बनाता।

¥३. उस के हक में कोई भी जमाअत न उठी कि अल्लाह से कोई उसका बचाव करती और न वह ख़ुद ही बदला लेने वाला बन सका ।

وَكُوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللهُ لاَ لَوُلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللهُ لاَ تُوَوِّا أَنَّا اَقَلَ مِنْكَ مَالًا لَا تُوَقَّا اِلاَّ بِاللّٰهِ ۚ إِنْ تَرْنِ أَنَّا اَقَلَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَكَا ا ( ﴿

فَعَلَى رَبِّنَ أَنُ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنُ جَنَّتِكَ وَيُوسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّهَآءَ فَتُصُبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا (4)

أَوْيُصْبِحَ مَأَوْهُمَا غَوْرًا فَأَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا ١٠

وَٱجِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِىٰ لَـمُ اُشْرِكَ بِرَنِيۡ آحَدًا ۞

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَهُ ۚ يُنْصُرُونَهُ مِنُ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (أَهُ

<sup>े</sup> अल्लाह के एहसानों का शुक्रिया अदा करने का तरीका बताते हुए कहा कि बाग में दाखिल होते वक्त गर्व और घमण्ड को जाहिर करने के बजाय यह कहा होता مناه الله عناه الله عناه الله عناه الله عناه الله والله والله होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, वह चाहे तो उसे बाकी रखे और चाहे तो नाश कर दे | इसीलिए हदीस में आता है कि जिस को किसी का माल, औलाद या हालत अच्छी लगे तो उसे के अंदे पढ़ना चाहिए | (तफसीर इब्ने कसीर, माखूज मुसनद अबु याला)

या दरिम्यान में जो नहर है, जो बाग की हरियाली और पैदावार का सबब है इसके पानी को इतनी गहराई में कर दे कि इस से पानी निकालना ही नामुमिकन हो जाये, और जहां पानी ज्यादा गहराई में चला जाये तो फिर वहां बड़ी-बड़ी ताकतवर मोटरें और मश्रीनें भी पानी ऊपर खींच लाने में नाकाम रहती हैं।

भाग-१५ | 507 | १० - हेर्- ।

سورة الكهف ١٨

यहीं से (साबित है) कि अधिकार (इिंदेतेयारात) उसी अल्लाह (तआला) हक के लिए है, वह बदला अता करने और नतीजा के ऐतबार से बहुत ही बेहतर है।

४५. और उन के लिए दुनियावी जिन्दगी की मिसाल भी बयान कर, जैसे पानी | जिसे हम आकाश से उतारते हैं, उस से धरती की पैदावार मिली-जुली होती है, फिर आख़िर में वह चूर हो जाती है जिसे हवायें उड़ाये लिए फिरती हैं, और अल्लाह (तआला) हर चीज पर कुदरत रखता है।

أَلْبَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوِةِ النَّانِيَاءَ وَالْبِقِيْتُ ﴿ ४६. माल और औलाद तो दुनियावी जिन्दगी की जीनत हैं, वेकिन बाकी रहने वाली नेकी तेरे रब के नजदीक बदला के लिए तथा (मुस्तकबिल की) अच्छी उम्मीद के लिए बहत वेहतर है।

४७. और जिस दिन हम पहाड़ों को चलायेंगे और धरती को तु साफ खुली हुई देखेगा और

هُنَالِكَ الْوَلَابَةُ بِلَّهِ الْحَقِّ طِهُوَخُيْرٌ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا (44)

وَاضِرِبُ لَهُمْ مَّثَكُ الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا كُمَّاءِ أَنْزَلْنْهُ مِنَ السَّمَاءَ فَأَخْتَلُطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَيْشِيمًا تَنْدُرُوهُ الرِّيحُ مُوكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدَادًا ﴿ 45﴾

الطِيلِعْتُ خَيْرٌ عِنْكَ رَبِّكَ ثُوابًا وَّخَيْرٌ امَلًا ١٠

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْحِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً لا وَّحَشَرُ نَهُمُ فَكُمْ نُعَادِرُ مِنْهُمُ آحَدًا (4)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस आयत में दुनिया की हमेशा तब्दीली और अस्थिरता को खेती की एक मिसाल के जरिये वाजेह किया गया है कि खेती में लगे हुए पौधों और पेड़ पर जब आकाश से बारिश होती है तो पानी पाकर खेती लहलहा जाती है और पौधे और पेड़ नई जिन्दगी से प्रफुल्लित (ख़ुश) हो जाते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि खेती सुख जाती है पानी न मिलने के सबब या फसल पक जाने के सबब तो फिर हवायें उसको उड़ाये फिरती हैं। हवा का एक झोंका कभी दायी तरफ कभी बायीं तरफ झुका देता है। दुनियां की जिन्दगी भी हवा के एक झोंके या पानी के बुलबुले या खेती की तरह है जो अपनी कुछ दिन की बहार दिखाकर तवाही के घाट उतर जाती है, और यह सारे काम उसी के हाथों से होता है जो एक है और हर चीज उसके अधीन है। अल्लाह तआ़ला ने दुनिया की यह मिसाल क़ुरआ़न मजीद में कई जगहों पर बयान किया है, जैसे सूर: यूनुस-२५, सूर: जुमर-२९ और सूर: हदीद-५० और दूसरी आयतें ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में दुनिया के उन लालिचयों का खण्डन (तरदीद) है जो दुनिया के माल, सामान, क़बीला, परिवार और औलाद पर घमंड करते हैं, अल्लाह तआला ने फरमाया की फानी संसार की ये चीजें बक्ती जीनत हैं, आख़िरत में यह चीजें कुछ काम नहीं आयेंगी, इसीलिए इस से आगे फरमाया कि आखिरत में काम आने वाले अमल तो वह हैं जो वाकी रहने वाले हैं।

सूरतुल कहफ-१८

भाग-१५

الجزء ١٥ | 508

مورة الكهف ١٨

सभी लोगों को हम जमा करेंगे, उन में से किसी को बाकी न छोड़ेंगे।

४८. और सब के सब तेरे रब के सामने कितारों में हाजिर किये जायेंगे | वेशक तुम हमारे सामने उसी तरह आये जिस तरह हम ने तुम्हें पहली वार पैदा किया था लेकिन तुम तो इसी भ्रम में रहे कि हम कभी तुम्हारे लिए कोई वादे का दिन मुकर्रर नहीं करेंगे |

४९. और आमालनामा आगे में रख दिये जायेंगे, फिर तू देखेगा कि गुनहगार उस के लेख से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारा नाच! यह कैसा लेख है जिसने कोई छोटा-वड़ा विना घेरे नहीं छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब कुछ मौजूद पायेंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म और नाइंसाफी न करेगा।

५०. और जब हम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सज्दा करो तो इब्लीस के सिवाय सब ने सज्दा किया, यह जिन्नों में से था। وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِكَ صَفًّا لِمَ لَقَلُ جِئْتُمُوْنَا كَهَا خَلَقُنْكُمْ اَوَّلَ صَرَّقٍ رَ بَلْ زَعَمْ تُمْ اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ قَوْعِدًا (48)

وَوُضِعُ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْدِمِيْنَ مُشُفِقِيْنَ مِتَافِيْهِ وَيَقُوُلُونَ لِوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ لاَيُعَادِرُصَفِيْرَةً وَلاكِبِيْرَةً إِلاَّ أَحْصُهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ﴿ وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا (فَ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاكَةِ اسْجُنُ وَالِأَدَمَ فَسَجَدُوْ اَلِآ اِبْلِيْسَ طَكَانَ مِنَ الْجِنِّ

## (لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)

"वह अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है | " (सूर: अल-तहरीम-६)

इस हालत में यह चक रहता है, अगर वह फरिश्ता नहीं था तो फिर वह अल्लाह के हुक्म से मुखातिव ही नहीं था क्योंकि इस के मुखातिब तो फरिश्ते थे, उन्हीं को सज्दा करने का हुक्म दिया गया था। 'रूहुल मआनी' के लेखक ने कहा है कि वह फरिश्ता यकीनन नहीं था, लेकिन वह फरिश्तों के साथ रहता था और उन्हीं में चुमार होता था, इसलिए वह भी اسجدوا والا من के हुक्म से मुखातिब था और आदम के सामने सज्दा करने के हुक्म के साथ उसको मुखातिब किया जाना तय है। अल्लाह का आदेश्व है: "जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो फिर तूने सज्दा क्यों न किया। " (सूर: अल-आराफ-१२)

<sup>े</sup> क़ुरआन का यह साफ बयान है कि वैतान फरिश्ता नहीं था, फरिश्ता होता तो अल्लाह तआला के हुक्म की नाफरमानी करने की हिम्मत ही न होती, क्योंकि फरिश्तों के औसाफ अल्लाह तआला ने बयान किया है :

सूरतुल कहफ-१८

भाग-१५

الجزء ١٥ | 509

سورة الكهف ١٨

उस ने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की<sup>4</sup> क्या फिर भी तुम उसे और उसकी औलाद को मुझे छोड़ कर अपना दोस्त बना रहे हो? अगरचे वह तुम सबका दुश्मन है, ऐसे जालिमों का कितना बुरा बदला है।

४१. मैंने उन्हें आकाशों और धरती की पैदाईश के वक़्त मौजूद नहीं रखा था और न ख़ुद उन की अपनी पैदाईश्व में, और मैं भटकाने वालों को अपना मददगार बनाने वाला भी नहीं।

५२. और जिस दिन वह कहेगा कि तुम्हारे ख़्याल से जो मेरे साझीदार थे उन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन उन में से कोई जवाव न देगा, और हम उनके बीच बरवादी का जरिया बना देंगे।

४३. और मुजिरम नरक को देखकर समझ लेंगे कि वे इसी में जाने वाले हैं, लेकिन उससे बचने की जगह न पायेंगे ।

४४. और हम ने इस क़ुरआन में हर-हर तरह से सभी मिसालें लोगों के लिए बयान कर दिये हैं, लेकिन सभी चीजों से ज्यादा झगड़ालू इंसान है ।

४५. और लोगों के पास हिदायत आ जाने के बाद उन्हें ईमान लाने और अपने रब से तौबा करने से केवल इसी बात ने रोका कि बुजुर्गों का सा मुआमला उन के साथ भी हो या उनके सामने खुला अजाब आ जाये। فَهَسَقَعَنَ آمُرِ رَبِّهِ ﴿ أَفَتَتَّخِذُ وُنَهُ وَذُرِّيَّتَهَ آوُلِيَآءَ مِنْ دُونِيْ وَهُمُرَلَكُمُ عَدُوُّ لِمِثْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ®

مَّ اَشُهَالُ تُهُمُ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَنُقَ اَنْفُسِهِمُ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضلَّدُنِ عَضُدًا (١٤)

وَيَوْمَرَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِ يَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ فَلَعُوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْ الهُمُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (32)

وَرَا الْهُجْرِمُوْنَ النَّارَفَظَنُوْآ اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَكُمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ۞

وَلَقَتُ صَرَّفُنَا فِي هَٰذَا الْقُدُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ دَوَكَانَ الْإِنْسَانُ ٱكْثَرَ شَيْءِ حَدَلًا (٩٠)

وَمَامَئَعُ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوۤا اِذْ جَآءَ هُمُ الْهُلٰى وَيَسْتَغُفِرُوۡا رَبَّهُمۡ اِلاَّ اَنْ تَاٰتِيَهُمۡ سُنَّهُ الْاَوَّلِيۡنَ اَوۡ يَاٰتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۚ ۚ ۚ

<sup>े</sup> نسن का मतलब होता है निकलना, चूहा जब अपने बिल से निकलता है तो उसे अरबी भाषा में कहते हैं «فَسَفَتِ الْفَارَةُ مِنْ جُعْرِهَا، चैतान भी इज्जत और एहतेराम बाला सज्दा के हुक्म की नाफरमानी करके रब की इताअत से निकल गया।

भाग-१५ | 510 | १० । हिन्

سورة الكهف ١٨

४६. और हम तो अपने रसूलों को केवल इसलिए भेजते हैं कि वे ख़ुशख़बरी सुना दें और बाख़बर कर दें, काफिर लोग वातिल को सुबूत बनाकर झगड़े चाहते हैं कि इस से सच को लड़खड़ा दें, वह मेरी आयतों (मंत्रों) और जिस चीज से डराया जाये उसे मजाक में उडाते हैं।

४७. और उस से वढ़कर जालिम कौन है जिसे उस के रब की आयतों के जरिये नसीहत दी जाये वह फिर भी मुख मोड़े रहे, और जो कुछ उस के हाथों ने आगे भेज रखा है उसे भूल जाये? बेशक हम ने उन के दिलों पर उसकी समझ से पर्दे डाल रखे हैं और उन के कानों में बोझ है, अगरचे तू उन्हें हिदायत की तरफ बुलाता रहे, लेकिन यह कभी भी हिदायत नहीं पायेंगे

५८. तेरा रब बड़ा बख़्यने वाला और रहम करने वाला है, वह अगर उन के अमलों की सजा में पकड़े तो बेचक उन्हें जल्द ही अजाब करे, लेकिन उन के लिए एक वादे का वक्त मुकर्रर है जिस से वह भागने की कभी जगह नहीं पायेंगे।

४९. और ये हैं वह बस्तियाँ जिन्हें हम ने उन के जुल्म के सबब बरबाद कर दिया और उनकी तबाही का एक वक्त हम ने मुकर्रर कर रखा था।

وَمَا نُوْسِلُ الْمُوْسَلِئُنَ إِلاَّ مُبَشِّدِيْنَ وَمُنْوِدِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ بِالْبَاطِلِ لِيُدُحِضُوا بِــــ الْعَقَّ وَاتَعَفَّدُوۤاْ الْمِيْقِ وَمَاۤ اُنْفِدُوُا هُزُوًا ۖ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِثَنْ ذُكِرَ بِأَلِتِ رَبِّهِ فَاعُرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَنَّ مَتُ يَلَاهُ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ اكِنَّةُ أَنُ يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقَرَّا الْمُعْمُ وَقَرَّا الْمُعَلَّمُ وَالْفَاتِكُوْ وَإِنْ تَلُعُهُمْ إِلَى الْهُلَى فَلَنْ يَهْتَدُوْاً إِذْ الْبُدُا (3)

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ طَلَوْ يُوَّاخِنُهُ هُمْ بِمَا كَسَبُوْ الْعَجَّلَ لَهُمُ الْعَنَابَ طَبَلُ لَّهُمُ تَّفُوعِلٌّ كَنْ يَجِدُوْ ا مِنْ دُوْنِهِ مَوْيِلًا ﴿ 33َ

وَتِلْكَ الْقُرْى آهُلَكُنْهُمْ لَتَنَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ قَوْعِدًا ﴿

पानी यह तो बख़्यने वाले रब की रहमत है कि वह गुनाह पर तुरन्त पकड़ नहीं करता बिल्क मौका अता करता है, अगर ऐसा न होता तो अपने अमलों के सबब हर इंसान ही अल्लाह के अजाबों के पंजों में जकड़ा रहता, लेकिन यह जरूर है कि जब यह मौका की मुद्दत ख़त्म हो जाती है और बरबादी का वह वक़्त आ जाता है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया होता है तो भागने का कोई रास्ता और बचाव का कोई तरीक़ा उनके लिए बाकी नहीं रहता امونل का मतलब है पनाह की जगह, भागने का रास्ता।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मुराद आद, समूद, हजरत शुऐव और हजरत लूत वगैरह की कौम है जो हिजाज के

الجزء ١٥

سورة الكهف ١٨

**६०.** और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा<sup>।</sup> कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहां तक कि दो निदयों के संगम <sup>2</sup> के मुकाम पर पहुंचूंगा चाहे मुझे सालों चलना पड़े।

६१. जब वे दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ दोनों निदयों के संगम की जगह थी, वहाँ अपनी मछली भूल गये जिस ने नदी में सुंरग जैसा अपना रास्ता बना लिया।

६२. जब दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता दे, हमें तो अपने इस सफर से बहुत तक़लीफ उठानी पड़ी |

६३. (उस ने) जवाब दिया कि क्या आप ने देखा भी? जब हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वहीं मैं मछली भूल गया था, हकीकत में जैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं आप से इसकी चर्चा करू, उस मछली ने एक अजीब तरह से नदी³ में अपना रास्ता बना लिया।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْمَهُ لِآ ٱبْنُحُ حَتَّى ٱبْلُغُ مَجْمَعُ الْمَحْرَيْنِ أَوْ ٱمْضِيَ حُقَّمًا (@)

فَلَتَا بَلَغَا مَجُمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَيِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۞

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْمَهُ اٰتِمَنَا غَدَآءَنَا وَ لَقَدُ لَقِيْنَا مِنْ سَفِرِنَا لهٰذَا نَصَبًا ۞

قَالَ اَرَءَيْتَ إِذْ اَوَيْنَا إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ دَوَمَا آنُسْنِيْهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ اَنْ اَذْكُرَهُ \* الْحُوْتَ دَوَمَا آنُسْنِيْهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ اَنْ اَذْكُرَهُ \* الْحُوْتَ دَوَمَا آنُسُنِيْهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ اَنْ اَذْكُرَهُ \* الْحَوْدِ الْمَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْمَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَالِقُ الْحَلْمُ الْحَلَقُ الْحَلْمُ الْمَالِقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُنْ الْحَلْمُ الْمُنْ الْحَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْحَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُنْ الْ

وَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِهُ عَجَبًا @

इलाक़े के क़रीब और उन के रास्तों में आवाद थे |

<sup>&#</sup>x27; नौजवान से मुराद हजरत यूशआ बिन नून हैं जो मूसा की मौत के बाद उनके वारिस बने i

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस जगह का निर्धारण (तअय्युन) किसी सहीह हदीस से नहीं हो सका है फिर भी नजदीकी के बिना पर इस से मुराद सीनाई के सहरा का दक्षिणी किनारा है जहाँ अकबा की खाड़ी और स्वेस की खाड़ी दोनों आकर मिलती और लाल सागर में जाकर मिल जाती हैं, दूसरी जगह जिनका बयान मुफिस्सरों ने किया है उन पर किसी तरह से दो सागरों के संगम का कौल साबित ही नहीं होता ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी मछली जिन्दा होकर समुद्र में चली गयी और उस के लिए अल्लाह तआला ने समुद्र में सुरंग की तरह रास्ता बना दिया | हजरत यूश्वअ ने मछली को समुद्र में जाते और रास्ता बनते हुए देखा, लेकिन हजरत मूसा को बताना भूल गये, यहां तक कि आराम करके वहां से फिर सफर शुरू किया, उस दिन और उस के बाद रात का सफर करके, जब दूसरे दिन हजरत मूसा को थकान और भूख का एहसास हुआ और अपने नौजवान साथी से कहा कि लाओ नाश्ता कर लें, उसने जवाब दिया, मछली तो जहां हम ने पत्थर से टेक लगाकर आराम किया था, वहां जिन्दा होकर समुद्र में चली गयी थी और वहां अजीब तरह से उस ने अपना रास्ता बना

सूरतुल कहफ-१८

भाग-१५ 512

الجزء ١٥

سورة الكهف ١٨

६४. (मूसा ने) कहा यही था जिसकी खोज में हम थे, तो वे वहीं से अपने क़दमों के निशान को ढूँढते हुए वापस लौटे !

६४. फिर हमारे बन्दों में से एक बन्दा को पाया, जिसे हमने अपने पास से ख़ास रहमत 2 अता कर रखी थी और उसे अपने पास से ख़ास इल्म सिखा रखा था।

६६. उससे मूसा ने कहा कि मैं आप का हुक्म मानूँ कि आप मुझे उस सच्चे इल्म को सिखा दें जो आप को सिखाया गया है?

६७. उस ने कहा आप हमारे साथ कभी सब्र नहीं कर सकते।

६८. और जिस चीज को आप ने अपने इल्म में न लिया हो उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं? قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ لَا قَالْتَدُا عَلَى الْمَالِكَ مَا ثَكَا عَلَى الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ المُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالِكُ اللَّهُ اللّ

فَوَجَدَاعَبْدًا مِنْ عِبَادِنَّا أَتَيْنُكُ رَحْمَةً مِنْ عَنْ الْدَيْنُكُ رَحْمَةً مِنْ اللهُ عَلْمًا اللهِ

قَالَ لَهُ مُوْلِى هَلْ آتَبِعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَنِ عَلَى آنَ تُعَلِّمُنِ عَلَى آنَ تُعَلِّمُنِ عَلَى آنَ تُعَلِّمُنَ عَلَى آنَ تُعَلِّمُن عَلَى آنَ تُعَلِّمُن عَلَى آنَ عَلَى آنَ عَلَى آنَ تُعَلِّمُن عَلَى آنَ عَل

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعٌ مَعِي صَبْرًا 6

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلْ مَالَمُ تُحِطْ بِهِ خُبُرًا ١٠٠

लिया था, जिसकी मैं आप से चर्चा करना भूल गया और श्वेतान ने मुझे भुला दिया।

<sup>।</sup> उस बन्दे से मुराद हजरत खिज्र हैं जैसािक सहीह हदीसों में वजाहत है। खिज्र का मतलब हरियाली है, यह एक बार धरती पर बैठे तो वह धरती का टुकड़ा नीचे से हरियाली बनकर लहलहाने लगा, इसी सबब उनका नाम खिज्र पड़ गया । (सहीह बुखारी, तफसीर सूर: अल-कहफ)

रहमत से कुछ मुफिस्सिरों ने वे खास उपहार मुराद लिये हैं जो अल्लाह ने अपने उस खास बन्दे को अता किये और ज्यादातर मुफिस्सिरों ने इस से मुराद नव्यअत लिया है।

उस से नबूअत के इल्म के सिवाय जिस से हजरत मूसा भी वाक्रिफ थे, कुछ कायनात से सम्बन्धित (मुताल्लिक) बातों का इल्म है जिसे अल्लाह तआला ने केवल हजरत खिज्र को अता किया था, हजरत मूसा के पास वह इल्म नहीं था | इस से मतलव निकालते हुए कुछ सूफी (योगी) दाबा करते हैं कि अल्लाह तआला कुछ लोगों को जो नबी नहीं होते علم لله से नवाजता है जो बिना उस्ताद के सिर्फ अल्लाह की रहमत से हासिल होता है और यह पोश्रीदा इल्म धार्मिक नियमों के उल्टा और खिलाफ होता है, लेकिन यह मतलब इसलिए ठीक नहीं कि हजरत खिज्र के बारे में तो अल्लाह तआला ने खुद उन को खास इल्म अता करने की वजाहत कर दी है, जबिक किसी दूसरे के लिए ऐसी वजाहत कहीं नहीं, अगर इसको आम कर दिया जाये तो फिर हर जादूगर इस तरह का दावा कर सकता है, इस सम्प्रदाय (फिर्के) में यह दावे आम हैं, इसलिए ऐसे दावों की कोई हैसियत नहीं |

हैं९. मूसा ने जवाब दिया कि अल्लाह ने चाहा اللهُ صَابِرًا وَّلاَ أَعْمِى اللهِ عَلَى سَتَجِدُ إِنَّ إِنْ شَآءَ اللهُ صَابِرًا وَّلاَ آعْمِينَ तो आप मुझे सब करने वालों में पायेंगे और किसी बात में आप की नाफरमानी नहीं करूगा।

👀. (उस ने) कहा कि अगर आप मेरे साथ ही चलने का इसरार करते हैं तो ध्यान रहे कि किसी चीज के बारे में मुझ से कुछ न पूछना जव तक मैं ख़ुद उस के बारे में न बताऊँ।

भ. फिर वे दोनों चले यहाँ तक कि एक नाव में सवार हुए, (खिज्र ने) उस के पटरे तोड़ दिये, (मुसा ने) कहा क्या आप उसे तोड़ रहे हैं कि नाव वालों को डूबा दें, आप ने तो बड़ा अनुचित (नामुनासिव)। काम किया ।

७२. (खिज ने) जवाव दिया कि मैंने तो पहले ही तुझ से कह दिया था कि तू मेरे साथ कभी सब न कर सकेगा |

७३. (मुसा ने) जवाव दिया कि मेरी भूल पर मुझे न पकडिये और मुझे मेरे बारे में परेशानी में न डालिये |

७४. फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक वालक<sup>3</sup> को पाया, (खिज्र ने) उसे मार डाला, (मुसा ने) कहा कि क्या आप ने एक पाक रूह को विना किसी जान के बदले मार डाला? वेशक आप ने तो वड़ी बुरी बात की ।

لك أمرًا (69)

قَالَ فَإِنِ النَّبَعُتَنِي فَ لَا تَسْعَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا 100

فَأَنْطَلَقًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَكِيا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴿ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْيِرِقَ آهُلَهَا ء لَقَلُ جِئْتَ شُنْعًا إِمْرًا (17)

قَالَ الدُاقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا اللَّهِ

قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا 3

فَأَنْطَلَقَا سَحَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا فَقَتَلَهُ ٧ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زُكِتَةً الغَيْدِ نَفْسِ م لَقَدُ جِئْتَ شَنِئًا ثُكُرًا (1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हजरत मसा को चैंकि इस ख़ास इल्म की ख़बर नहीं थी जिसके विना पर ख़िज़ ने नाव के पटरे तोड़ दिये थे, इसलिए सब न कर सके और अपने इल्म और अक्ल की विना पर इसे बहत "बहुत भयानक काम । الداهية العظيمة का मायेना (अर्थ) है الداهية العظيمة "बहुत भयानक काम الرامية العظيمة

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी मेरे साथ नर्मी का सुलुक करें, सख़्ती का नहीं |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> गुलाम से मुराद वालिग नौजवान भी हो सकता है और नाबालिग बच्चा भी ।

سورة الكهف ١٨

७५. वह कहने लगे क्या मैंने तुम से नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रह कर कभी सब नहीं कर सकते।

(मूसा ने) जवाव दिया अगर अब इस के बाद मैं आप से किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ न रखना, बेशक मेरी तरफ से¹ आप (सीमा) उज्ज को पहुँच चुके |

७७. फिर दोनों चले, एक गांववासियों के पास आकर उन से खाना मांगा, उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी से इंकार कर दिया, दोनों ने वहाँ एक दीवार पायी जो गिरना चाहती थी उस ने उसे सीधी कर दिया, 2 (मूसा) कहने लगे अगर आप चाहते तो इस पर मजदरी ले लेते |

७८. उस ने कहा बस यह जुदाई है मेरे और तेरे बीच, अब मैं तुझे इन वातों की हकीकत भी बताऊँगा जिस पर तुम सब्र न कर सके।

७९. नाव तो कुछ गरीबों की थी जो नदी में काम करते थे, मैंने उस में कुछ तोड़-फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि उन के आगे एक राजा था जो हर अच्छी नाव को जबरदस्ती ले लेता था! قَالَ ٱلَمْمِ اَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَهْرًا (5

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ فَمَا فَلَا اللهِ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ فَمَا فَلَا اللهِ عَنْ مَنْ لَدُقْ عُذُمًا (2)

فَانْطَلَقَا سَحَتَّى إِذَا اَتَكَا اَهُلَ قُرْيَةِ إِسْتُطْعَمَا اَهُلَ قُرْيَةِ إِسْتُطْعَمَا اَهُلَ قَرْيَة اهْلَهَا فَابَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاقَامَهُ طَقَالَ لَوْشِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿ اَلَّهُ

> قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَنْنِيُ وَبَيْنِكَ عَمَانَيَتُكَ بِتَاْوِيُلِمَا لَوُ تَسْتَطِغُ غَلَيْهِ صَبْرًا ﴿

آمَّا التَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَارَدْتُ آنَ آعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمُ

مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿ وَ

<sup>&#</sup>x27; यानी अगर अब सवाल करूँ तो अपने साथ रखने की ख़ुचनसीवी से मुझे महरूम कर दें, मुझे कोई ियकायत नहीं होगी, इसलिए कि आप के पास उचित कारण (सबब) होगा ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हजरत खिज ने उस दीवार को हाथ लगाया और चमत्कारिक रूप (मोजिजाना तौर) से वह सीधी हो गयी, जैसाकि सहीह बुखारी के कौल से वाजेह है !

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> लेकिन बिछड़ने से पहले हजरत खिज्र ने तीनों वाक्रेआत की हक्रीकृत से उन्हें आगाह और बाख़बर करना जरूरी समझा तािक मूसा किसी श्रक के शिकार न हो जायें, और वह यह समझ लें कि नबूअत का इल्म और है जिससे उन्हें सुशोभित (मुजय्यन) किया गया है, और कुछ उत्पत्ति के विषय का इल्म और है जो अल्लाह की मर्जी और इल्म के ताबे है, जिसका इल्म हजरत खिज्र को दिया गया है, और उसी के ऐतबार से उन्होंने ऐसे काम किये जो दीनी ऐतवार से अच्छे नहीं थे, इसीलिए हजरत मूसा उचित रूप (बजा तौर) से उन पर मौन नहीं रह सके थे।

सूरतुल कहफ-१८

भाग-१६ 515 । १२०३५।

سورة الكهف ١٨

फं. और उस नौजवान के माता-िपता ईमान वाले थे, हमें यह डर हुआ कि कही यह उन्हें अपनी सरकशी और वेदीनी से मजवूर और व्याकुल (परेशान) न कर दें।

द१. इसलिए हम ने चाहा कि उन्हें उनका रव उस के बदले इस से वेहतर पाक और उस से ज़्यादा प्यारा और महबूब बच्चा अता कर दे ।

5. और दीवार का किस्सा यह है कि उस नगर में दो यतीम लड़के हैं जिनका खजाना उनकी इस दीवार के नीचे गड़ा है, उन के बाप बहुत ही नेक इंसान थे, तो तेरा रब चाहता था कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में जाकर अपना यह खजाना तेरे रव की रहमत और मेहरबानी से निकाल लें, मैंने अपने इरादे (और ख्वाहिश) से कोई काम नहीं किया, यह हकीकत थी उन वाकेआत की जिन पर आप सब्र न कर सके।

द्र ३. और आप से जुल्करनैन के वाकेआ के बारे में यह लोग पूछ रहे हैं,¹ (आप) कह दीजिए कि मैं उन का थोड़ा-सा हाल तुम्हें पढ़ कर सुनाता हूं ।

६४. हम ने धरती पर उसे ताकृत दी थी और उसे हर चीज² के साधन भी अता कर दिये थे ।

**८४**. वह एक रास्ता के पीछे लगा !

وَاَمَّا الْغُـلَّمُ فَكَانَ آبَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا آنُ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿

فَارَدْنَا أَنْ يُبُدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَالْمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَ

وَامَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ
وَكَانَ تَخْتَهُ كَنُزُّ لَهُمَا وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا ، فَاذَا دَ
رَبُكَ اَنْ يَيْدُفَا اَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اللهُ
رَخْمَةً قِنْ زَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي لَمُ ذٰلِكَ
تَاوِيُكُ مَا لَوْ تَسْطِعْ غَلَيْهِ صَنْبُوا (25)

وَيَسْئَاوُنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ﴿ قُلْ سَاتُلُواْ عَلَيْكُمْ قِنْهُ ذِكْرًا ﴿ وَهُ

إِنَّا مَكْنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَيُنْهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿

فَأَثْبُحُ سَبَبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>े</sup> यह मूर्तिपूजकों के तीसरे सवाल का जवाब हैं जो यहूदियों के कहने पर उन्होंने नबी 🗯 से किये थे ।

<sup>2</sup> का असली मतलब रस्सी है, इसका इस्तेमाल ऐसे साधन (वसायेल) और माध्यम (जिरया) के लिये होता है जो मकसद हासिल के लिये इस्तेमाल किया जाता है, इस आधार पर का मतलब है कि हम ने उसे ऐसे साधन और माध्यम मुहय्या किये, जिन से काम लेकर उस ने जीत हासिल की, दुश्मनों का घमड मिट्टी में मिलाया, जालिम हाकिमों का नाश किया।

द६. यहाँ तक कि सूरज डूबने के मुकाम तक पहुँच गया और उसे एक दलदल के स्रोत (चश्मे) में डूबते हुए पाया और उस स्रोत की जगह पर एक क्रौम को भी पाया, हम ने कह दिया है जुल्करनैन! तू उन्हें सजा दे या उन के वारे में तू कोई अच्छा तरीका निकाले।

५७. उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी अब सजा देंगे, फिर वह अपने रब की तरफ लौटाया जायेगा और वह उसे सख़्त अजाब देगा! ५६. लेकिन जो ईमान लाये और नेक अमल करे उस के लिए बदले में भलाई है, और हम उसे अपने काम में भी आसानी का हक्म देंगे!

९०. यहाँ तक कि जब वह सूरज निकलने की जगह पर पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर

**८९**. फिर वह दूसरे रास्ते की तरफ लगा ।

निकलते पाया कि उन के लिए हम ने उस से कोई पर्दा और आड़ नहीं बनायी।

९१. वाकेआ ऐसा ही है, हम ने उसके आस-पास के कुल समाचारों को घेर रखा है ।²

९२. वह फिर एक दूसरे रास्ते की तरफ लगा।

९३. यहाँ तक िक जब दो दीवारों के वीच पहुँचा उन दोनों के उस तरफ एक ऐसी क्रौम को पाया जो बात समझने के क्ररीब भी न थी। حَتِّى إِذَا بَكَعُ مَغُوبَ الشَّمْسِ وَجَلَاهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِثَاةٍ وَوَجَلَاعِنْلَاهَا قَوْمًا أَهُ قُلُنَا لِذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا اَنْ تُعَرِّبَ وَإِمَّا اَنْ تَتَخِذَ فِيْهِمْ حُسُنًا (8)

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرِدُ

إلى رَبِّهِ فَيُعَنِّبُهُ عَنَاابًا ثُكُراً (8)

وَ أَمَّا مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ آمْرِنَا يُسْرًا (88

ثُمِّ اَثْبَعُ سَبِيًا ﴿ 89

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطَٰلِعَ الشَّبْسِ وَجَلَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلُ لَهُمُ ثِنْ دُوْنِهَا سِتُوَّا ﴿

كَذٰلِكَ ﴿ وَقُدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا (9)

ثُمِّ الْبُعُ سَبَبًا ﴿

حَقَّى إِذَا بَلَغَ بَيُنَ السَّنَّيْنِ وَجَدَ مِنُ دُوْنِهِمَا وَمُعًا ﴿ لَا يَكُادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿ 3

गयानी ऐसी जगह पर पहुँच गया जो पूरव दिशा की आख़िरी आवादी थी, जहाँ उसने ऐसी कौम देखा जो मकानों में निवास करने के बजाय मैदानों और सहराओं में निवास किये हुए, निर्वस्त्र थी, यह मतलब है उन के और सूर्य के बीच पर्दा नहीं था, सूर्य उन के नंगे जिस्मों पर निकलता था!

यानी जुल्करनैन के बारे में हम ने जो बयान किया है वह इसी तरह है कि पहले वह पिश्चम की आखिरी सीमा तक फिर पूरव की आखिरी सीमा तक पहुंचा और हमें उसकी सब सलाहियतों, संसाधनों (अस्वाब) और दूसरी बातों का पूरा इल्म है ।

९४. (उन्होंने) कहा हे जुल्करनैन ! याजूज और माजूज इस देश में वड़े फसाद फैलाते हैं तो क्या हम आप के लिए कुछ माल जमा कर दें? (इस श्वर्त पर कि) आप हमारे और उन के बीच कोई दीवार बना दें।

९५. उस ने जवाब दिया कि मेरे वस में मेरे रब ने जो अता कर रखा है वही बेहतर है, तुम केवल अपनी ताकत और क़ूवत से मेरी मदद करों, तुम्हारें और उन के वीच मैं मजवूत दीवार बना देता हैं।

९६. मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहां तक कि जब उन दो पहाड़ों के बीच दीवार तैयार कर दी तो हुक्म दिया कि फूंको (यानी तेज आग जलाओ) उस वक्त तक कि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया, तो कहा मेरे पास लाओ इस पर पिघला हुआ तांवा डाल दूं।

९७. फिर न तो उन में उस दीवार पर चढ़ने की ताक़त थी और न उस में कोई छेद कर सकते थे।

९५. कहा कि यह केवल मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आयेगा तो उसे टुकड़े-टुकड़े कर देगा | बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है |

९९. और उस दिन हम उन्हें आपस में एक-दूसरे में गुडमुड होते हुए छोड़ देंगे और नर्सिंघा (सूर) फूँक दिया जायेगा, फिर सब को एक साथ हम जमा कर लेंगे। قَالُوْا لِنَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجٌ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا كَنَّ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُوْمُ سَنَّا (9)

قَالَ مَا مَكَنِّىٰ فِيهِ رَبِّىٰ خَيْرٌ فَاعِيْنُوٰنِ بِقُوَّةٍ ٱجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿

> أَكُوْنِي ُ زُبَرَ الْحَدِيْدِ \* حَتَى إِذَا سَاوْى بَيْنَ الصَّدَوَيْنِ قَالَ انْفُخُوا احَتَى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا \* قَالَ الْوُنِيَّ أُفْرِعْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ وَ

فَهَا اسْطَاعُوٓ آنَ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْ اللهِ لَعُهُا وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ لَعُهُمُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا

قَالَ لَهْنَا رَحْمَةٌ قِنْ تَانِي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِيَ جَعَلَهُ دَكَاءَ ۚ وَكَانَ وَعُدُ رَبِي حَقًا ﴿

وَتَرَكُنَا بَعُضَهُمْ يَوْمَيِنِ يَنَهُوُجُ فِي بَعْضِ وَتُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمُعًا ۞

याजूज और माजूज दो सम्प्रदाय (कौम) हैं और सहीह हदीस के बिना पर इंसानों में से ही हैं, और उन की तादाद दूसरे मानव जाति के मुकाबले में अधिक होगी और उन्हीं से नरक ज़्यादा भरेगा ! (सहीह बुखारी)

**900**. और उस दिन हम नरक को (भी) काफिरों के सामने ला खड़ा कर देंगे !

१०१. जिन की आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और (सच बात) सुन भी नहीं सकते थे!

१०२. क्या काफिर यह सोंचे वैठे हैं कि मेरं सिवाय वे मेरे बन्दों को अपना हिमायती बना लेंगे? (सुनो) हम ने तो उन काफिरों की मेहमानी के लिए नरक को तैयार कर रखा है ।

१०३. कह दीजिए कि अगर (तुम कहो तो) मैं तुम्हें बता दूँ कि अपने अमल के सबव सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन है?

qov. वे हैं कि जिनकी दुनियावी जिन्दगी की सभी कोशिय बेकार हो गई और वे इसी भ्रम में रहे कि वे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं !

१०४. यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों से और उस से मिलने से इंकार किया, इसलिए उन के सारे अमल बेकार हो गये, फिर क्यामत के दिन हम उनका कोई भार मुकर्रर न करेंगे।

१०६. हकीकत यह है कि उनका बदला नरक है, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों और मेरे रसुलों का मजाक उड़ाया ।

909. जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम भी किये, वेशक उन के लिए फिरदौस (जन्तत का सब से ऊचा मुकाम)! के बागों में स्वागत हैं। وَّعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِ إِللَّائِفِرِيْنَ عَرْضَا (٥٥) إِلَّذِيْنَ كَانَتُ آغَيْنُهُمْ فِيُ خِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوْا لا يَسْتَطِيْعُونَ سَمْعًا (١٥٠)

ٱفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ أَنْ يَتَّخِذُوْا عِبَادِى مِنْ دُوْنِيَّ الْوَلِيَآءَ مِ إِنَّا ٱعُتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفِدِيْنَ نُوُلًا ﴿100 اللَّهِ مِنَا

قُلْ هَلْ نُنَتِئُكُمْ بِالْكَنْسَرِيْنَ أَعْمَالًا أَنْ

ٱلَّذِيْنَ صَٰلَّ سَعُيُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ٱنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا 10

ٱولَّنِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَذُنًا عِنْ

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّهُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوٓاَ أَلِيتِيُ وَرُسُلِنُ هُزُوًا ﴿١٥﴾

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَيلُوا الضَّلِطَتِ كَانَتَ لَهُمُ الصَّلِطَتِ كَانَتَ لَهُمُ الصَّلِطَةِ كَانَتُ لَهُمُ الصَّلِطَةِ كَانَتُ لَهُمُ الصَّلِطَةِ الْفَارِدُونِ الْمُؤَلِّ (الصَّلِطَةِ الْفَارِدُونِ الْمُؤَلِّ (الصَّلِطَةِ الْمُعَلِّينِ الْمُؤَلِّ (الصَّلِطَةِ الْمُعَلِّينِ اللَّهُ الْمُعَلِّينِ اللَّهُ الْمُعَلِّينِ اللَّهُ الْمُعَلِّينِ اللَّهُ الْمُعَلِّينِ الْمُؤْلِدُ الصَّلِينِ اللَّهُ الْمُعْلَمِينِ اللَّهُ الْمُعْلِينِ الْمُؤْلِدُ الصَّلِينِ اللَّهُ الْمُعْلَمِينِ الْمُؤْلِدُ الْمُعْلِينِ الْمُؤْلِدُ الْمُعْلِينِ الْمُؤْلِدُ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُؤْلِدُ الصَّلِينِ الْمُؤْلِدُ الصَّلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِمِينِ المُعْلِمِينِ المُؤْلِدُ الصَّلِينِ المُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ المُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِ

नंगर का सब से बड़ा दर्जा है। इसलिए नवी क्रूं ने फ़रमाया कि जब भी तुम अल्लाह से जन्नत का सबाल करो तो अल-फ़िरदौस (सर्वोच्च) का सबाल करो, इसलिए कि वह जन्नत का सब से बड़ा दर्जा है और वहीं से जन्नत की नदियों का उदगम (शुरूअ) है। (सहीह बुखारी, किताबुत तौहीद, बाबु व कान अर्शुहू अलल माए)

१० जहाँ वे हमेशा रहेंगे, जिस मकाम को वदलने का कभी भी उनका इरादा ही न होगा।

90९. कह दीजिए कि अगर मेरे रव की वातों को लिखने के लिए समुद्र स्याही वन जाये तो वह भी मेरे रब की वातों के खत्म होने से पहले ही खत्म हो जायेगा, चाहे हम उसी जैसा दूसरा भी उसकी मदद के लिए ले आयें।

990. आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ, (हाँ) मेरी तरफ वहयी (प्रकाशना) की जाती है कि सब का माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, तो जिसे भी अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए कि नेकी के काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को भी शरीक न करे!

## सूरतु मरियम-१९

सूर: मिरियम मिक्के में उतरी और इस में अट्ठानवे आयतें हैं और छ: रूकूअ हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ اللَّهِ ا

ى نوى ق البحر ماد الجيب رقي المون البه قَبُلُ أَنْ تَنْفَدَ كَلِيلْتُ رَكِّيْ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ صَدَدًا (60)

قُلْ إِنْهَا آنَا بَشَرٌ فِثُلُكُمْ يُوْخَى إِنَّ ٱنْهَا الْهُكُمْ اِلدَّوَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَرَتِهِ فَلَيْعَلَىٰ عَمَلًا صَالِحًا وَّلاَ يُشُولُ بِعِبَادَةِ رَتِهِ ٱحَدًا ﴿ ثُنُ

٩

بشيم الله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ

नेक काम वह है जो सुन्तत के ऐतबार से हो, यानी जो अपने रव से मुलाकात का यकीन रखता हो उसे चाहिए कि हर अमल नबी अकि की सुन्तत के मुताबिक करे, और दूसरे यह कि अल्लाह की इवादत में किसी दूसरे को साझीदार न ठहराये, इसलिए कि धर्म में नई वातें मिलाना और मूर्तिपूजा दोनों ही अमलों के वेकार होने का सबब हैं, अल्लाह तआला इन दोनों से हर मुसलमान को महफूज रखें।

<sup>\*</sup> हब्या की हिजरत के किस्से में बताया गया है कि इथोपिया (हब्या) के राजा नजाबी और उस के दरवारी और मंत्रियों (वजीरों) के सामने जब सूर: मरियम के बुरूआती हिस्से को हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने सुनाया तो उसे सुनकर उन सभी की दाढ़ियां आसूंओं से भीग गयीं, और नजाबी ने कहा कि यह क़ुरआन और हजरत ईसा जो आये थे, सब एक ही रौचनी की किरणें हैं । (फतहुल कदीर)

सूरतु मरियम-१९

भाग-9६ 520

الجزء١٦

سورة مريم ١٩

१. काफ<sub>ि</sub>हा•या•ऐन•स्वाद•

२ यह है तेरे रब की उस रहमत का बयान, जो उसने अपने बन्दे जकरिया। पर की थी।

- जब िक उस ने अपने रब से चुपके-चुपके
   दुआ की थी <sup>2</sup>
- ४. कहा कि हे मेरे रव! मेरी हिंड्डयां कमजोर हो गयी हैं और सिर वुढ़ापे के सबब भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझ से दुआ करके महरूम नहीं रहा।
- ४. और मुझे अपने (मरने के) वाद अपने करीवी रिश्तेदारों का डर है, मेरी बीवी भी वाझ है, लेकिन तू मुझे अपनी तरफ से वारिस अता कर ।
- ६. जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के वंश का भी वारिस, और हे मेरे रब! तू उसे मकवूल बन्दा बना लें।
- ७. हे जकरिया! हम तुझे एक लड़के की ख़ुशख़वरी देते हैं जिसका नाम यहया है, हम ने उससे पहले इसका हमनाम भी किसी को नहीं किया ।
- इ. (जकरिया) कहने लगे मेरे रव! मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मेरी पत्नी वाझ और मैं ख़ुद बुढ़ापे की बहुत कमजोर हालत को पहुँच चुका हूँ ।<sup>3</sup>

كَنْهَايْعُضْ 🕦

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَتِكَ عَبْدَهُ ذَكَرِيَّا 🖔

إِذْ نَادٰى رَبُّهُ نِدَآءٌ خَفِيًّا ①

قَالَ رَبِ إِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الزَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيًّا ﴿

وَاِنْي خِفْتُ الْمَوَالِى مِنْ وَّرَآءِى وَكَانَتِ امْرَاقِ عَاقِرًا فَهَبْ لِى مِنْ لَكُ نُكَ وَلِنَّا (\*)

> يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ أَلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿

يْزَكْرِيَّا اِنَّائْبُشِّرُكَ بِغُلْمِ إِسْمُهُ يَخْيَىٰ ۗ كَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا ۞

قَالَ رَبِ آَفَى يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَ كَانَتِ امْوَاتِيْ عَلَمْ وَكَانَتِ امْوَاتِيْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ®

हजरत जकरिया इसाईल के वंश्व में से नवी हैं, यह बढ़ई थे और यही काम उन की आमदनी का जरिया था ! (सहीह मुस्लिम, वावु मिन फजाएले जकरिया)

युपके-चुपके दुआयें इसलिए की कि एक तो यह अल्लाह को ज़्यादा प्यारा है, क्योंिक इस में गिड़िगड़ाना, ध्यान, विनय (आजिजी) और नर्मी ज़्यादा होती है, दूसरे इसलिए कि कमजोर अक्ल वाले न कहें कि यह बूढ़ा अब बुढ़ाएे में औलाद माँग रहा है, जबिक औलाद के सभी जाहिरी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं।

उस औरत को भी कहते हैं, जो अपने वुढ़ापे के सबब जनने की सलाहियत से महरूम हो चुकी हो और शुरू से ही वाझ को भी कहते हैं, यहां यह दूसरे ही मतलब में है ।

९. हुक्म हुआ कि (वादा) इसी तरह हो चुका, तेरे रव ने कह दिया है कि मुझ पर तो यह बिल्कुल आसान है और तू खुद जबिक कुछ न था मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ।

90. कहने लगे हे मेरे रब! मेरे लिए कोई निशानी बना दे, हुक्म हुआ कि तेरे लिए निशानी यह है कि सेहतमंद होने के बावजूद भी तू तीन रातों तक किसी इंसान से बोल न सकेगा।

99. अब जकरिया अपने कमरे (हुजरे) से निकल कर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह और शाम अल्लाह की पाकीजगी वयान करों।

१.२ हे यहया! (मेरी) किताब को मजवूती से थाम ले, और हम ने उसे बचपन ही से इल्म अता किया |

93. और अपने पास से दया (रहम) और पाकीजी भी वह परहेजगार (संत) इंसान था।

9.४ और अपने माता-पिता के साथ नेक था, बह सख़्त और गुनहगार न था।

94. उस पर सलामती है जिस दिन उस ने जन्म लिया और जिस दिन वह मरे, और जिस दिन वह जिन्दा करके उठाया जायेगा।

१६. इस किताव में मिरियम के किस्से भी बयान कर, जबिक वह अपने परिवार के लोगों से अलग होकर पूरव की तरफ आयी | قَالَ كَذْبِكَ قَالَ رَبُكَ هُوَ عَنَ هَيِّنَّ وَقَدْ خَلَقُتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

قَالَ رَبِ اجْعَلْ فِنَ ايَةً عَقَالَ ايَتُكَ الاَّ تُكُلِّمُ النَّاسُ ثُلُثَ لَيَالِ سَوِيًّا <sup>(1)</sup>

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْخَى الِيُهِمُ ٱنُ سَيِّحُوا بُكُرةً وَعَشِيًّا ①

لِيَعْلَىٰ خُلِ الْكِتْبَ بِقُوَّةٍ ﴿ وَالْتَيْنَاهُ الْمُكُمِّ مَا لَكُنْ الْمُكَافِّ الْمُكَلِّمُ مَا الْمُكُلُّمُ مَا مِينًا ﴿ أَنَّ

وَّحَنَانًا مِنْ لَهُ نَا وَزَلُوةً ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿

وَّ بَوَّا بُوَالِدَا يُهِ وَلَمْ يَكُنْ جَنَّادًا عَصِيًّا ۗ وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَرُ وَلِدَ وَيَوْمَ يَنُوْثُ وَيَوْمَ

> وَاذْكُوْ فِي الْكِتْبِ مَوْيَهُ مُ إِذِ انْتَبَكَّتُ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَوْقِيًّا (أَنْ)

يُبْعَثُ حَنَّا (١٥)

तीन मौके इंसान के लिए बहुत डराबने होते हैं १- जब इंसान मा के गर्भ से बाहर आता है, २- जब मौत का पजा उसे अपनी पकड़ में लेता है, ३- जब उसे कब से जिन्दा करके उठाया जायेगा तो बह अपने को मैदान हम्र की भयानकता में धिरा हुआ पायेगा । अल्लाह तआला ने फरमाया इन तीनों जगहों पर उस के लिये हमारी तरफ से हिफाजत और सुकून है !

الجزء ١٦ | 522

سورة مريم ١٩

9७. और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया, फिर हम ने उस के पास अपनी रूह (जिब्रील क्ष्म) को भेजा तो वह उस के सामने पूरा इंसान वनकर जाहिर हुआ।

१८. यह कहने लगीं मैं तुझ से रहमान (दयालु) की पनाह मांगती हैं, अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है ।

१९. (उसने) कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, तुझे एक पाक लड़का देने आया हूं!

२०. कहने लगी कि भला मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी मर्द का हाथ तक मस नहीं हुआ और न मैं बदकार हूँ ।

२१. उस ने कहा बात तो यही है, (लेकिन) तेरे रव का हुक्म है कि वह मुझ पर बहुत आसान है, हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे। और अपनी ख़ास रहमत,<sup>2</sup> यह तो एक निर्धारित (मुकर्ररा) बात है।

२२. फिर वह गर्भवती (हामिला) हो गयीं और इसी वजह से वह यकसू होकर एक दूर जगह पर चली गयीं । فَاتَّخَذَنْتُ مِنْ دُوُنِهِمْ حِجَابًا سَوَالُسَلُنَا لَا اللَّهُ الْمُعَارُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمِنْ اللْمُواللِمُ اللَّالِمُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْم

قَالَتُ إِنْ آعُودُ بِالرَّحْشِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿

قَالَ اِنْتَا اَنَا رَسُولُ رَبِكِ ۖ لِاهَبَ لَكِ عُلْمًا زَكِيًّا ﴿

قَالَتْ اَفْى يَكُونُ لِى غُلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۞

قَالَكُذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَةَ أَيَةً لِّلنَّاسِ وَرَخْمَةً فِنَاءَ وَكَانَ آمُرًّا مَقْضِتًا (2)

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَاتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22)

<sup>े</sup> यानी मैं आम साधनों (वसायलों) के लिए मजवूर नहीं हूं, मेरे लिए यह बिल्कुल आसान है और हम उसे अपने कुदरत की एक निघानी बनाना चाहते हैं, इस से पहले हम ने नुम्हारे बाप आदम को बिना औरत और मर्द के पैदा किया और तुम्हारी मां हव्वा को बिना औरत के केवल मर्द से, और सभी मखलूक के जानदारों को औरत और मर्द के मिलाप से जन्म दिया, और अब ईसा को जन्म देकर चौथी हालत में भी पैदा करके अपनी कुदरत का प्रदर्शन (मुजाहिरा) करना चाहते हैं और वह है केवल औरत के गर्भ से बिना मर्द के पैदा कर देना, हम खिलकत के चारों रूपों पर कुदरत रखते हैं!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मुराद नुवूवत है, जो अल्लाह की खास रहमत है और उन के लिए भी जो इस नुबूवत पर इंमान लायेंगे !

२३. फिर उसे प्रसव पीड़ा (दर्द जिह) एक खजूर के पेड़ के तने के नीचे ले आयी, और मुंह से निकल गया कि हाय! मैं इस से पहले मर गयी होती और लोगों की याद से भूली बिसरी हो जाती!

२४. इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि मायूस न हो, तेरे रव ने तेरे पांव के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है |

२४. और उस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, यह तेरे सामने ताजा पकी खजूरें गिरा देगा।

२६. अब बेखीफ होकर खा पी और अखिं ठंडी रख, अगर तुझे कोई इंसान दिखायी दे तो कह देना कि मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा रखा है, मैं आज किसी इंसान से वात न करूंगी ।

२७. अब (हजरत ईसा) को लिए हुए वह अपने कौम में आयीं, सब ने कहा कि मरियम तूने बहुत कुकर्म (बुरा काम) किया |

२८. हे हारून की बहन ! न तो तेरा बाप बुरा आदमी था न तेरी मां बदकार थी।

२९. (मरियम ने) अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, सब कहने लगे कि लो भला हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करें?

३०. (बच्चा) वोल उठा कि मैं अल्लाह तआला का वंदा हूं, उस ने मुझे किताब अता की है और मुझे अपना दूत (पैगम्बर) बनाया है । فَاجَآءَهَا الْهَخَاصُ إلى حِلْعَ النَّخْلَةِ قَالَتُ لِلْمَاءَهَا الْهَخْلَةِ قَالَتُ لِلْمُتَافِيُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللِي الللِي الللِي الْمُل

فَنَادْىهَا مِنْ تَخْتِهَا اَلَّا تَخْزَنِى قَلْجَعَلَ رَبُكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا (24)

> وَهُزِّئَ الِيُكِ بِجِنُعُ النَّخُلَةِ تُسُقِطُ عَلَيُكِ دُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فَكَ

فَكُولُ وَاشْرَئِي وَقَرِّىٰ عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَوَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا لا فَقُولِ إِنِّ نَذَرُتُ لِلرِّحْلِنِ صَوْمًا فَكَنْ اُكَلَّمَ الْيَوْمُرِ الْسِيَّا ( ﴿ )

> فَلَتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَخْصِلُهُ ﴿ قَالُوا لِمُرْيَمُ ۗ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا فَوْتًا ﴿ 2

يَّاكُخْتَ هُرُوْنَ مَا كَانَ ٱبُوْكِ امْرَا سَوْءٍ وَمَا كَانْتُ أَمَّاكِ بَغِيًّا ( 32)

فَاشَارَتْ اللّهِ وَ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْهُولِ صَدِيتًا ﴿

قَالَ إِنِّى عَبْدُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الْكِتْبَ وَجَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ نَهْنًا شُ

<sup>&#</sup>x27; हारून से मुराद मुमिकन है उनका कोई भाई हो, यह भी मुमिकन है कि हारून से मुराद हारून रसूल (मूसा के भाई) ही हों, और अरवों की तरह उनका रिश्ता हारून की तरफ कर दिया।

भाग-१६

الجزء ١٦ | 524

سورة مريم ١٩

३१. और उस ने मुझे मुबारक वनाया है जहाँ भी मैं रहूँ, और उसने मुझे नमाज और जकात का हुक्म दिया है, जब तक भी मैं जिन्दा रहूँ।

३२. और उस ने मुझे अपनी मा का सेवक वनाया है, और मुझे सख़्त और वदबख़्त नहीं किया।

३३. और मुझ पर मेरे जन्म के दिन और मेरी मौत के दिन, और जिस दिन कि मैं दोबारा जिन्दा खड़ा किया जाऊंगा, सलाम ही सलाम है।

३४. यह है सच्ची कहानी ईसा इब्ने मरियम की, यही है वह सच वात जिस में लोग शक और शुब्हा में लिप्त (मुक्तिला) हैं |

३५. अल्लाह के लिए औलाद का होना जायेज नहीं वह तो वहुत पाक है, वह तो किसी काम के करने का इरादा करता है तो उसे कहता है कि हो जा, वह उसी वक्त हो जाता है।

**३६**. और मेरा और तुम सब का रब अल्लाह तआला ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है |

३७. फिर (ये) गुट आपस में इ़िल्तिलाफ करने लगे, वेकिन काफिरों के लिए (वैल) दुख है एक बड़े दिन के आ जाने से |

**ڎۜڪَيَفَ مُ**لِرَكًا اَيُنَ مَا كُنْتُ ۖ وَٱوْصَٰى فِي بِالصَّلْوَةِ وَ**الْزُلُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّ**ا نَ

وَّبَرُّا بِوَالِدَنِيُ ۚ وَلَمْ يَجْعَلُنِي جَبَّارًا شَقِيًّا 32

وَالسَّلْمُ عَلَىٰ يُوْمَ وُلِلْتُ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيُؤْمَ أَبْعُثُ حَيًّا ﴿ 3

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مُوْلِيَهَ ۚ قُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَمْتُرُونَ ﴿3

وَلِنَّ اللهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ اللهَ وَلِهُ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ اللهَ اللهِ اللهَ

**ۏۜٲڂٛٛٚڷؙڡؘۜ ٱڵڎؙۯ**ٚٳۘۘٛۘۻؽ۬ؠؽ۫ڹۼۣڡٝ؞ٚٙۏۜؽڵٞڷؚڷؚۮؘؽ۬ؽڰڡؙۯؙٵ ڝ**ؙڡٞڞؙۿ**ڔؽؙۅ۫ڝۼڟۣؠؙۄ۞

पहाँ الاحزاب से मुराद अहले किताब के गुट और ख़ुद इसाइयों के गुट हैं जिन्होंने हजरत ईसा के बारे में आपस में इष्टितेलाफ किया | यहूदियों ने कहा कि वह जादूगर और बदकारी से जनमा लड़का है यानी यूसुफ बढ़ई के बेटे हैं, इसाईयों के प्रोटेस्टेन्ट गुट ने कहा कि वह अल्लाह के बेटे हैं, कैथोलिक गुट ने कहा वह तीन मावूदों में से तीसरे हैं, और तीसरे आर्थोडक्स गुट ने कहा वह माबूद हैं | इस तरहन यहूदियों ने निन्दा (हकीर) और जलील किया और इसाईयों ने वहुत गुलू से काम लिया | (ऐसरूतफासीर और फतहुल कदीर)

न्या खूब देखने सुनने वाले होंगे उस दिन والطَّابُون الطَّابُون الطَابُون الطَّابُون الطَابُون الطَّابُون الطَّابُون الطَّابُون الطَّابُون الطَّ जबिक हमारे सामने हाजिर होंगे. लेकिन आज तो ये जालिम लोग खुली गुमराही में पड़े हए हैं।

३९. और तू उन्हे इस दुख और मायुसी के दिन का डर सना दे जबकि काम अंजाम को पहुँचा दिया जायेगा. और ये लोग गफलत और बेईमानी में ही रह जायेंगे

Yo. बेशक धरती के और धरती के रहने वालों के वारिस हम ही होंगे, और सव लोग हमारी तरफ लौटाकर लाये जायेंगे !

४१. इस किताब में इब्राहीम (की कहानी) का वयान कर, वेशक वह बहुत सच्चे पैगम्बर (ईश्रदत) थे ।

४२. जबिक उस ने अपने पिता से कहा के हे पिता! आप उनकी इवादत क्यों कर रहे हैं जो न सुन सकें न देखें न आप को कुछ फायेदा पहुँचा सकें?

४३. हे (मेरे प्यारे) पिता! (आप देखिए) मेरे पास वह इल्म आया है, जो आप के पास आया ही नहीं, तो आप मेरी ही मान लीजिए मैं विल्कल सीधे रास्ते की तरफ आप का पथ-प्रदेशन (रहनुमाई) करूँगा ।

४४. मेरे पिता ! आप शैतान की इवादत करने से एक जायें. बैतान तो रहम और करम करने वाले अल्लाह की बहुत नाफरमानी करने वाला है |

يَابَتِ إِنَّ آخَافُ أَنْ يَبَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرُّحُنِي إِنَّ آخَافُ أَنْ يَبَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرُّحُنِي إِنَّ أَعَافُ أَنْ يَبَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرُّحُنِي إِنَّ أَعَافُ أَنْ يَبَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرُّحُنِي إِنَّ عَلَى الرَّحُنِي الرَّحُنِي الرَّحُنِي الرَّحُنِي الرَّحُنِي الرَّحُنِي الرَّحُنِي الرَّعُنِي الرَّحُنِي الرَّحُنِي الرَّحُنِي الرَّحُنِي الرَّحُنِي الرَّحْلِي الرَّالِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرّحْلِي الرَّحْلِي الرّحْلِي الرّح आप पर अल्लाह का कोई अजाब न आ पड़े कि आप बैतान के दोस्त बन जायें !

الْيَوْمَرُ فِي ضَلِلِ مُبِينِ (38)

وَٱنْذِارْهُمْ يُوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُمُ وَهُمْ فَي غَفُلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (39)

> إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالْكِنْكَا يُرْجَعُونَ (40)

> > وَاذْكُو فِي الْكِتْبِ إِبْرْهِيْمَ أَ إِنَّهُ كَانَ صِينِيقًا نَّبِيًّا (4)

إِذْ قَالَ لِاَهِيْهِ يَاكِبَ لِهَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْبَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيٰ عَنْكَ شَنْعًا ﴿ 4

بَاَبَتِ إِنَّى قَلْ جَاءَئَ مِنَ الْعِلْمِ مَالُمْ يَأْتِكُ فَاتَّبِغُنِيَّ آهُدكَ صِرَاطًا سَوِيًّا 3

لِأَبَتِ لَا تَعُبُّ الشَّيْطُنَ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحُيْنِ عَصِيًّا (44)

فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيًّا (45)

भाग-१६

الجزء 13 | 526

سورة مريم ١٩

४६. (उस ने) जवाव दिया कि हे इब्राहीम! क्या तू हमारे माबूदों से मुंह फेर रहा है, (सुन) अगर तू न रूका तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा, जा एक लम्बी मुद्दत तक मुझ से अलग रह।

४७. कहा अच्छा तुम पर सलाम हो, मैं तो अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दुआ करता रहूँगा<sup>2</sup> वह मुझ पर बहुत मेहरबानी कर रहा है।

४८. और मैं तो तुम्हें भी और जिन-जिन को तुम अल्लाह के सिवाय पुकारते हो उन्हें भी (सब को) छोड़ रहा है, केवल अपने रब को पुकारता रहूँगा, मुझे यकीन है कि मैं अपने रब से दुआ करने में नाकाम नहीं हूँगा।

४९. जव (इव्राहीम) उन सव को और अल्लाह के सिवाय उन के सब माबूदों को छोड़ चुके तो हम ने उन्हें इसहाक और याकूव अता किये और हर एक को नबी बना दिया।

४०. और उन सब को हम ने अपनी बहुत-सी रहमत अता की, और हम ने उन के सच्चे वादे को बुलन्द दर्जा कर दिया ।<sup>3</sup> قَالَ آدَاغِبٌ آنْتَ عَنْ الرَهَتِي يَآبِنْ هِيْدُ ، لَمِنْ لَهُ تَنْتَهِ لَارْجُمَنَكَ وَاهْجُوْنِ مَلِيًّا ﴿

> قَالَ سَلَمُّ عَلَيْكَ ۚ سَاسَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّى ۚ اِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿ ﴾

وَاعْتَزِ لَكُوْ وَمَا تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَادْعُوا رَبِّي اللهِ وَادْعُوا رَبِي اللهِ وَادْعُوا رَبِي اللهِ وَادْعُوا رَبِي اللهِ وَادْعُوا اللهِ وَادْعُوا اللهِ وَادْعُوا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ

فَلَهَا اعْتَزَلَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَهَبْنَا لَنَا إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ ۖ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿

وَوَهَبُنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (وَهُ

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا ﴾

•जब बेवकूफ लोग उन से बातें करते हैं तो वह कह देते हैं कि सलाम है। (सूर: अल- फ़ुरकान-६३)

में ईमानवालों और अल्लाह के बन्दों का तरीक्रा बताया गया है ।

यह सलाम एहतेराम के रूप में नहीं है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को करता है, बिलक यह बात खत्म करने का इजहार है । जैसे :

यह उस वक्त कहा था जब हजरत इब्राहीम को मूर्तिपूजक के लिए मोक्ष (मगिफरत) की दुआ करने के मना होने का इल्म नहीं था, जब यह मालूम हुआ तो आप ने यह दुआ करने का क्रम खत्म कर दिया । (सूर: अल-तौबा-१९४)

सच्चे वादे से मुराद बड़ी बड़ाई और अच्छी बातें हैं । إسانَ صدق

भाग-9६ 527

الجزء١٦

سورة مريم ١٩

४१. इस किताब में मूसा का भी बयान कर, जो चुना हुआ और रसूल और नबी था।

५२. हम ने उसे तूर पहाड़ के दायें किनारे से पुकारा और सरगोशी करते हुए उसे क़रीब कर लिया।

५३. और अपनी रहमत खास से उस के भाई हारून को नबी बना कर अता किया !

४४.और इस किताब में इस्माईल (की कहानी)
भी बयान कर, वह बड़ा ही वादे का पक्का था,
और था भी रसूल और नवी |

४५. और वह अपने परिवार वालों को लगातार नमाज और जकात (धर्मदान) का हुक्म देता था, और था भी अपने रब के दरबार में प्यारा और मक्रवूल ।

४६. और इस किताव में इदरीस को भी वयान कर, वह भी सच्चा पैगम्बर (ईश्रदूत) था।

**५७**. हम ने उसे ऊ<sup>\*</sup>चे मुकाम पर उठा लिया l'

५८. यही वे नबी हैं जिन पर अल्लाह तआला ने दया और कृपा की, जो आदम की औलाद में से हैं और उन लोगों के वंश से हैं, जिन्हें हम ने नूह के साथ नाव पर चढ़ा लिया था और इब्राहीम और याकूब की औलाद से और हमारी तरफ से हिदायत यापता और हमारे प्यारे लोगों में से | इन के सामने जब अल्लाह रहमान की आयतें पढ़ी जाती थीं, ये सज्दा करते और रोते गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे |

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْلَنِي َ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا ﴿ وَنَادَيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الظُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَتَادَيْنُهُ نَجِئًا ﴿

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَاً آخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا (3)

ۅؘۘٵۮ۬ڴۯڣۣ۩ٚڮؾ۬ۑٳۺؠۼؽڶؙٵۣؽۜۘۜؗؗٵػٲؽؘڝؘٳۮڰٙ ٵٮٛۅؙڠڽۅػٵؽؘۯۺؙٷڵٲڹؠؿۜٵ۞ٛ

وَكَانَ يَاْمُوُا هُلَهُ بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ ~ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۞

وَاذْكُوْ فِي الكِتْفِ إِدْرِنْيَسَ النَّهُ كَانَ صِيِّفَةًا تَبِيًّا (56)

وَرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿

أُولَيْكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِينَ النَّذِيْنَ مِنْ ذُرِّيَةِ اْدَمَ فَ وَمِثَنْ حَمَلْنَا صَعَ نُوْجٍ فَوْمِنَ ذُرِّيَةِ اِبْرُهِيْمَ وَاِسُرَآءِيُلَ وَمِثَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا مَاذَا تُشَلَّى عَلَيْهِمْ الْيُتَ الزَّحُسُنِ خَرُوا سُجَدًا وَكِيبًا (35)

<sup>&#</sup>x27; हजरत इदरीस कहते हैं कि हजरत आदम के बाद पहले नबी थे, और हजरत नूह के या उन के बाप के दादा थे, उन्होंने सब से पहले कपड़ा सीना शुरू किया |

४९. फिर उन के बाद ऐसे कपुत पैदा हुए कि उन्होंने नमाज वर्वाद कर दी और मनोकाक्षा (ख्वाहिशात) के पीछे पड़ गये, इसलिए उनका नुकसान उन के सामने आयेगा |

६०. सिवाय उन के जो माफी मांग लें और ईमान ले आयें और नेकी के काम करें, ऐसे लोग जन्नत में जायेंगे और उन के हकों का जरा भी नुकसान न किया जायेगा।

६१. हमेशा रहने वाले स्वर्गी (जन्नतों) में जिन का गैबी वादा अल्लाह रहमान ने अपने वंदों को दिया है | बेशक उसका वादा परा होने वाला ही है|

६२. वे लोग वहाँ कोई बेकार बात न सुनेंगे केवल सलाम ही सलाम सुनेंगे, उन के लिए वहां सबह और शाम उनकी रोजी होगी !

६३. यह है वह जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उन्हें बनाते हैं जो अल्लाह से डरते हों ।

६४. हम तेरे रव के हुक्म के विना उत्तर ही नहीं सकते, हमारे आगे-पीछे और उनके बीच की सभी चीजें उसी की क़दरत में हैं, और तेरा रव भलने वाला नहीं।

فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوعَ وَاتَّبِعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَنَّا (59)

إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَيلَ صَالِحًا فَأُولَيْكَ تَلْخُلُونَ الْحَنَّةَ وَلَا يُظْلَبُونَ شَنْتًا 60

جَنّٰتِ عَذْكِ إِنَّتِي وَعَدَالرَّحْمٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَاٰتِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوَّا إِلاَّ سَلَمًا ﴿ وَلَهُمْ رِذْقُهُمُ فيها بُكْرَةً وَعَشِنًا (62)

> تِلُكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا 🚯

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِٱمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ ٱيْدِينَنَا وَمَا خَلْقَنَا وَمَا يَئِنَ ذَلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> इमाम अहमद ने इसकी तफसीर में कहा है कि जन्नतों में रात और दिन नहीं होंगे, केवल रौशनी और रौशनी होगी | हदीस में है जन्नत में जाने वालों के पहले गुट के मुंह चौदहवीं के चीद की तरह रौशन होंगे, वहाँ उन्हें थूक आयेगा न नाक बहेगी और न पेशाव होगा और न पाखाना ही होगा, उन के वर्तन और किंघयां सोने की होगी, उनका शरीर ख़ुश्वुदार और उनका पसीना कस्तूरी (की तरह) ख़ुश्यूदार होगा। हर जन्नत में जाने वाले की दो वीविया होंगी, उनकी पिंडलियों का गूदा उन के गोरत के पीछे से दिखायी देगा, उनकी खुबसुरती और सुन्दरता के सबव ! उन में आपस में हसद और जलन नहीं होगी, सुबह और चाम अल्लाह की तारीफ करेंगे । (सहीह बुखारी, बदकल खलक बाब माजाअ फी सिफतिल जन्न: व इन्नहा मखलकतन और सहीह मुस्लिम, कितावुल जन्न: बाब फी सिफातिल जन्न: व अहलेहा)

६४. आकाशों का और धरती का और जो कुछ उन के वीच है सब का रब वही है, तू उसी की इबादत कर और उसकी इवादत पर मजबूत हो जा, क्या तेरे इल्म में उसका हमनाम (और बराबर) कोई दूसरा भी है।

६६. और इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिन्दा करके निकाला जाऊंगा?

६७. क्या यह इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने उसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि वह कुछ भी न था।

६८. तेरे रब की क्रसम! हम उन्हें और वैतानों को जमा करके जरूर ही नरक के चारों तरफ घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर कर देंगे ।

६९. हम फिर हर गिरोह से उन्हें अलग निकाल खड़ा करेंगे, जो अल्लाह रहमान से बहुत अकड़े-अकड़े से फिरते थे।

फर हम उन्हें भी अच्छी तरह जानते हैं, जो नरक में दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं |

भी. और तुम में से हर एक वहाँ जरूर हाजिर होने वाला है, यह तेरे रब के जिम्मे कर्तई फैसला है ।

७२. फिर हम परहेजगारों को बचा लेंगे और जुल्म करने वालों को उसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे ।

رَبُّ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا فَاعْبُلُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ \* هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ﴿ ثَعْ

وَيَقُوْلُ الْإِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُ لَسَوْنَ أُخْرَجُ حَيًّا 66

ٱوَلاَيَذَاكُوالإِنْسَانُ آنَا خَلَقَنْهُ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ يَكُ شَيْئًا ۞

فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَ لَهُمْ وَالشَّيْطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمُ حُوْلَ جَهَنَّمَ حِثِيثًا ۞

ثُوَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةِ لَيُهُمُ اَشَنُّ عَلَى الرَّحْلِنِ عِبَيًّا ۞

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ال

وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلاَّ وَارِدُهَا اللَّا كَانَ عَلَى رَبِّكَ ا حُتُمًا مَقْضِيًّا (أَنَّ

ثُوَّ ثُنَتِى الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ الظَّلِيثِينَ فِيهَاجِثِيًّا 2

<sup>&#</sup>x27; इसकी तफसीर सहीह हदीसों में इस तरह बयान है कि नरक के ऊपर एक पुल बनाया जायेगा, जिस पर से हर ईमानवाले और काफिर को गुजरना होगा, ईमान वाले अपने-अपने अमल के ऐतबार से जल्दी और देर से गुजर जायेंगे, लेकिन काफिर उस पुल को पार करने में कामयाव नहीं होंगे और नरक में गिर जायेंगे।

७३. और जब उनके सामने हमारी रौशन आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर मुसलमानों से कहते हैं (बताओ) हम तुम दोनों फरीकों में किसका मान (मर्तवा) ज्यादा है और किस की बैठक (सभा) ञानदार है?

७४. और हम तो उनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर चुके हैं, जो साज व सामान और नाम नमूद में इन से कही ज्यादा थे !

७५. कह दीजिए कि जो भटकावे में होता है अल्लाह रहमान उस को बहत लम्बा मौका देता है. यहाँ तक कि वे उन चीजों को देख लें जिन के वादे किये जाते हैं, यानी अजाब या क्रयामत को, उस वक्त उन्हें ठीक तरह से मालम हो जायेगा कि कौन बुरे पद वाला है और किसका जत्था कमजोर है।

और हिदायत पाये हुए लोगों को हिदायत में अल्लाह और बढ़ाता है, और बाकी रहने वाली नेकी तेरे रब के करीब बदला के अनुरूप (लिहाज से) और नतीजा के अनुरूप बहुत अच्छी हैं ।

७७. क्या तूने उसे भी देखा जिस ने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो माल और औलाद तो जरूर दी जायेगी ।

७८. क्या वह गैब का इल्म रखता है या अल्लाह से कोई वादा ले चका है?

७९. कभी नहीं, यह जो कुछ कह रहा है हम उसे जरूर लिख लेंगे, और उस के लिए अजाब बढाते चले जायेंगे ।

 और यह जिन चीजों के बारे में कह रहा है. उसे हम उस के बाद ले लेंगे. और यह अकेला ही हमारे सामने हाजिर होगा।

وَاذَا تُتُلُ عَلَيْهِمْ الْتُنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لِلَّذِيْنِ أَمَنُوْآ لا أَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْلًا مَّقَامًا وَآحْسَنُ كَنِيًّا (73)

> وَكُمْ اَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ (4) (£) \$\(\frac{1}{2}\) (1)

قُلُمَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ الرَّحُسُ مَنَّا ذَحَقَّى إِذَا رَاوُ مَا يُوعَدُّونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا و اصعف حنال (25)

وَيَزِيْكُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَكَ وَا هُدَّى ﴿ وَالْبِقِيتُ الضَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْكَ رَبُّكَ ثُوابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا 60

ٱفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِأَيْتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَكِنَّ مَالَاؤَوْلُنَا شَ

اَظَّلَعَ الْغَيْبَ ٱمِرِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْنِي عَهْدًا (½)

كُلَّاء سَنَكُتُكُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّكَ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (97)

وَّنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرُدًا (8)

الجزء ١٦ | 531

سورة مريم ١٩

 उन्होंने अल्लाह के सिवाय दसरे देवता बना रखें हैं कि वे उन के लिए इज्जत (सम्मान) का सबब हों।

 लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, वे तो इनकी इबादत से मुकर जायेंगे, और उल्टे इन के दुश्मन बन जायेंगे ।

५३. क्या तुने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास बैतानों को भेजते हैं, जो उन्हें ख़ुब उकसाते हैं ।

**५४**. तु उन के बारे में जल्दी न कर, हम तो ख़ुद ही इन के वक्त का शुमार कर रहे हैं।

**५५**. जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान का मेहमान बनाकर जमा करेंगे |

५६. और मुजिरमों को (बहुत प्यास की हालत में) नरक की तरफ हांक ले जायेंगे |

८७. किसी को सिफारिश का हक न होगा सिवाय उन के जिन्होंने अल्लाह तआ़ला की तरफ से कोई वादा ले लिया है।

**८५. और** उनका कौल तो यह है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद बना रखी है।

**८९**. बेशक तुम बहुत (बुरी और) भारी चीज लाये हो ।

९०. करीव है कि इस कौल के सबब आकाश फट जायें और धरती में दरार हो जाये और पहाड कण-कण हो जायें ।

९१. कि वे रहमान की औलाद साबित करने बैठे हैं।

**९२**. और रहमान के यह लायक नहीं कि वह औलाद रखे ।

وَاتَّخَنُّوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الْهَدُّ لِيَكُونُوا

كَلَّا ﴿ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ

ألَهُ تَدَ أَنَّا آرُسَلْنَا الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَؤُونُهُمُ أَزًّا (8)

فَلَا تَعْجَلْ عَلِيهِمُ ﴿ إِنَّهَا نَعُثُ لَهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَدًّا ﴿ اللَّهُ اللّ

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْينِ وَفُدًّا (8)

وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (86)

لَا يُمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَنَ عِنْكَ الرَّحْلِن عَفِلًا (87)

وَقَالُوااتَّخُذَ الرَّحُلِنُ وَلَكُا (88)

لَقَدُ جِئُتُمُ شَنًّا إِذًّا (89)

تَكَادُ السَّهُوتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْحِيَالُ هَدُّا (90)

أَنُ دَعُوا لِلرَّحْنِ وَلَدُّا (91)

وَمَا يَنْلِغَيُ لِلرَّحْلِنِ أَنْ تَنْتَحْلُ وَلَدًا (92)

سورة طه ۲۰ الجزء ۱۹ | 532

९३. आकाशों और धरती में जो भी हैं सब अल्लाह के गुलाम बनकर ही आने वाले हैं।

९४. उन सब को उस ने घेर रखा है और सब की पूरी तरह गिन्ती भी कर रखा है।

९५. ये सारे के सारे क्रयामत के दिन अकेले उस के सामने हाजिर होने वाले हैं।

९६. बेशक जो ईमान लाये हैं और जिन्होंने नेक अमल किये हैं, उन के लिए अल्लाह रहमान मुहब्बत पैदा कर देगा।

९७. हम ने (कुरआन को) तेरी जुबान में बहुत आसान कर दिया है<sup>1</sup> कि तू उस के जरिये परहेजगारों (सदाचारियों) को ख़ुशख़बरी दे और झगड़ालू लोगों को वाख़बर कर दे |

९८. और हम ने इस सं पहले वहुत सी जमाअतें हलाक कर दी हैं, क्या उन में से एक की भी आहट तू पाता है या उनकी आवाज की भनक भी तेरे कान में पड़ती हैं।

## सूरतु ताहा-२०

सूर: ताहा<sup>\*</sup> मक्के में उतरी और इसकी एक सौ पैतीस आयतें हैं और आठ रूक्अ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلْوِتِ وَالْاَرْضِ الِّلَّ اِنِّي الرَّحُلِنِ عَبْدًا (وُهِ)

لَقُنُ أَخْصُهُمْ وَعَنَّاهُمْ عَنَّا ﴿ 9

وَكُمُّهُمُواٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فَرْدًا <sup>(95)</sup>

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعِيلُوا الضَّلِطِةِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْنُ وُدُّا ۞

فَإِنَّهَا يَشَرْنُهُ بِلِسَائِكَ لِتُبَيَّشِرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنُذِيْدَهِ، قَوْمًا لُذًا ۞

وَكُمْ اَهْلَلْنَا قَبْلَهُمْ قِنْ قَرْنٍ \* هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ قِنْ اَحَدِ اَوْ لَسُنَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿

٩

يشيم الله الرَّحْسُ الرَّحِينِم

मुक्तआन को आसान करने का मतलब उस जुबान में उतारना है जिसको पैगम्बर जानता था यानी अरबी जुबान में, फिर इस के मजामीन का खुला हुआ बाजेह और साफ होना है।

हाजरत उमर के दीने इस्लाम कुबूल करने के कई सवब वयान किये गये हैं, कुछ तारीख़ी कौल में अपनी बहन और बहनोई के घर में सूर: ताहा का सुनना और उस से प्रभावित (मुतास्सिर) होना भी बयान हैं । (फतहुल कदीर)

भाग-१६

الجزء 13 | 533

سورة طه ۲۰

१. ता॰ हा∙

२. हम ने यह कुरआन तुझ पर इसलिए नहीं उतारा कि तू कठिनाई में पड़ जाये।

- बिलक उसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह से डरता है !
- ¥. इसका उतारना उसकी तरफ से है जिस ने धरती को और ऊचे आकाशों को पैदा किया है।
- ४. जो रहमान है, अर्थ पर क्रायम है ।
- ६. जिसकी मिलिकयत आकाशों और धरती और इन के वीच और धरती की सतह से नीचे हर चीज पर है ।
- अगर तू ऊंची बात कहे तो वह हर छिपी,
   और छिपी से छिपी चीज को अच्छी तरह जानता
   है ।
- बही अल्लाह है, जिस के सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं, अच्छे नाम उसी के हैं।
- ९. तुझे मूसा का वाकेआ भी मालूम है?
- 90. जविक उस ने आग देखकर अपने परिवार से कहा कि थोड़ी देर ठहर जाओ मुझे आग दिखाई दे रही है, ज़्यादा मुमिकन है कि मैं उसका अगारा तुम्हारे पास लाऊ या आग के पास से रास्ते की ख़बर पाऊं।

ظهٔ 🕕

مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْقَى (1)

اِلَّاتَلَكُورَةً لِيَهَنْ يَخْشَى كُ

تَنْزِيْلًا مِّمِّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمُوْتِ الْعُلَى ﴿

ٱلرَّحْلُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿ فَ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِي ﴾

وَإِنْ تَجْهُرْ بِالْقَوْلِ فِانَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّوَ اَخْفَى (٢)

اَللهُ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ هُوَ اللهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْلَى ( عَلَيْهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْلَى ( عَ

وَهَلْ اَتُلُكَ حَدِيْتُ مُوْسَى ۚ ﴾ اِذْ زَاْ نَارًا فَقَالَ لِأَهْـلِهِ امْكُثُوْآ اِنِّيۡ اَسَبُّ نَارًا لَعَيۡنَ اٰتِيۡكُوْ مِنْهَا بِقَبَسِ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَّى ۖ (١٥

पह उस समय का बाकेआ है जब मूसा क्ष्य मदयन से अपनी बीवी को लेकर (जो एक कौल के ऐतवार से हजरत शुऐव की बेटी थीं) अपनी मां की तरफ वापस जा रहे थे, अंधेरी रात थी और रास्ता भी अजान था, और कुछ मुफिस्सिरों के अनुसार उनकी वीवी के यच्चा जन्म देने का बक्त करीव था और उन्हें गर्मी की जरूरत थी या ठंड के सबब गर्मी की जरूरत पड़ी हो, इतने में उन्हें दूर से आग के शोले उठते हुए दिखायी दिये, घरवालों से यानी बीवी से (या कछ)

99. जव वह वहाँ पहुँचे तो आकाशवाणी (निदा) हुई कि हे मूसा!

9२. बेशक मैं ही तेरा रव हूं, तू अपने जूते उतार दे। क्योंकि तू पाक मैदान 'तोवा' में हैं ।

१३. और मैंने तुझे चुन लिया हे, अब जो वहयी (प्रकाशना) की जायेगी उसे ध्यानपूर्वक (तवज्जह से) सुन |

**१४**. बेशक मैं ही अल्लाह हूँ मेरे सिवाय इवादत (पूजा) के लायक दूसरा कोई नहीं, इसलिए तू मेरी ही इवादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर |<sup>2</sup>

९५. क्रयामत जरूर आने वाली है, जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर इंसान को वह बदला दिया जाये जो उस ने कोशिश्व किया हो ।

9६. तो अब इस के ईमान से तुझे ऐसा इंसान रोक न दे, जो इस पर ईमान (विश्वास) न रखता हो और अपनी आरजों के पीछे पड़ा हो, वर्ना तुनाश हो जायेगा ।

१७. और हे मुसा! तेरे दाहिने हाथ में क्या है !

فَكَتَا أَتُهَا نُوُدِي يُنُوسِي أَنْ

اِنْ آَثَا رَبُكَ فَاخْلَحْ نَعْلَيْكَ اِنْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى ثُ

وَانَا اخْتُرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْخَى 🕕

إِنَّنِيُّ اَنَا اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اَنَا قَاعُبُدُنِيْ ﴿ وَاقِعِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي ﴿

إِنَّ السَّاعَةُ الِيَّهُ أَكَادُ أُخُفِيْهَا لِتُجُزِّى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا تَشْغَى (٤)

فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَالْبَعَ هَوْمَهُ فَتَرُدُى ﴿

وَمَا تِلُكَ بِيَهِيْنِكَ لِنُوْسَى (1)

मुफिस्सिर कहते हैं कि नौकर और बच्चा भी था इसलिए बहुबचन (जमा) खब्द का इस्तेमाल किया) कहा तुम यही ठहरो ! शायद मैं आग का कोई शोला वहां से साथ ले आऊँ या कम से कम वहां से रास्ते का इशारा मिल जाये !

<sup>े</sup> जूते उतारने का हुक्म इसलिए दिया कि इस में विनम्रता (आजिजी) का इजहार और इज़्जत और एहतेराम का हक ज़्यादा है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इबादत के बाद नमाज का खास तौर से हुन्म दिया, अगरचे इबादत में नमाज भी शामिल थी, तािक उसकी वह अहमियत वाजेह हो जाये जैसािक उसकी है !

१८. जवाब दिया कि यह मेरी लाठी है, जिस पर मैं टेक लगाता हूं और जिस से मैं अपनी बकरियों के लिए पत्तें झाड़ लिया करता हूँ, और दूसरे भी इस में मुझे बहुत फायदे हैं।

98. कहा कि हे मुसा! उसे (हाथ से) नीचे डाल

२०. तो डालते ही साप बन कर दौड़ने लगी |

२१. कहा कि बैखौफ होकर उसे पकड़ ले, हम उसे उसी पहले की शक्ल में फिर ला देंगे।

२२. और अपना हाथ अपनी बगल (कोख) में डाल ले, तो वह सफेद रौधन होता हुआ निकलेगा, लेकिन विना किसी दोप (ऐब) और रोग के यह दूसरा मोजिजा है।

२३. यह इसलिए कि हम तुझे अपनी वडी-वडी निशानियां दिखाना चाहते हैं।

२४. अब तु फिरऔन की तरफ जा उस ने बड़ा फसाद मचा रखा है।

२४. (मूसा ने) कहा कि हे मेरे रब ! मेरा सीना मेरे लिए खोल दे।

२६. और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे।

२७. और मेरी जुवान की गाँठ खोल दे ।

२८. ताकि लोग मेरी वात अच्छी तरह समझ सकें ।

२९. और मेरा वजीर मेरे अहल में से बना दे।

३०. (यानी) मेरे भाई हारून को ।

39. तू उस से मेरी कमर कस दे।

قَالَ فِي عَصَاتَىٰ أَتُولُوا عَلَيْهَا وَأَهُتُ بِهَا عَلَى غَنَيْ وَلِي فِيهَا مَأْدِبُ أَخُرِي ﴿

قَالَ ٱلْقَهَا لِلْمُؤْسِي (١٥)

فَٱلْقُهُا فَأَذَا هِي حَيَّةٌ تَسْغَى (20)

قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيْرَتَهَا الْأُولِي ٤ وَاضْمُوْ يَدُكُ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بِيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءِ أَيَّهُ أُخْرِي (22)

لِذُرِيكِ مِنْ الْيِتِنَا الْكُنْرِي (23)

إِذْ هَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (24)

قَالَ رَبِ اشْرَحُ لِيْ صَدْدِي (2)

وَيَتِيرُ إِنَّ آمُرِي (26)

وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (2)

يَفْقَهُوا قُولِي (28)

وَاجْعَلْ إِنْ وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (وُ2)

هٰرُوْنَ أَخِي (30)

اشُدُدُ بِهَ أَزُرِي (1)

सूरतु ताहा-२०

भाग-१६ 536

الجزءا

سورة طه ۲۰

**३२**. और उस को मेरे काम में सहायक (मददगार) कर दें |

**३३**. ताकि हम दोनों बहुत तेरी तारीफ वयान करें |

३४. और बहुत तेरी याद करें ।

३५. वेशक तू हमें अच्छी तरह से देखने-भालने वाला है ।

**३६**. (अल्लाह तआ़ला ने) कहा हे मूसा! तेरे सभी सवाल पुरे कर दिये गये |

३७. और हम ने तो तुझ पर एक बार और भी इस से भी बड़ा एहसान किया है |

३८. जबिक हम ने तेरी मों के दिल में वह उतारा, जिस का वयान अब किया जा रहा है !

३९. कि तू इसे मंदूक में बंद करके नदी में छोड़ दे, फिर नदी इस को किनारे पर ले जायंगी और मेरा और ख़ुद उसका दुश्मन उसे ले लेगा, अौर मैंने अपनी तरफ की ख़ास मुहब्बत और मकबूलियत तुझ पर डाल दिया, तािक तेरा पालन-पोषण मेरी आखों के सामने किया जाये!

وَالشُّوكُهُ فِنْ اَمْرِي 32)

كَىٰ نُسَبْحَكَ كَثِيْرًا ﴿

وَّنَذُكُوكَ كَتِيْرًا (34)

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا 3

قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤُلِكَ يُمُونِي 36

وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَزَّةً أَخْزَى 37

إِذْ ٱوْحَيْنَا إِلَّ أُمِّكَ مَا يُوْتَى ﴿ 38

آنِ اقْدُوفِيهِ فِي التَّأَبُّونِ فَاقْدُوفِيهِ فِي الْيَرِّ فَلْيُلُقِهِ الْيَمُّ بِالشَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوُّ لِيَّ وَعَدُوُّ لَهُ ا وَالْقَيْثُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي أَهُ وَلِتُصْنَعَ عَلَ عَيْنِي (وَدَ)

मुराद फिरऔन है जो अल्लाह का भी दुश्मन और हजरत मूसा का भी दुश्मन था, यानी लकड़ी का वह संदूक तैरता हुआ जब राजभवन (बाही महल) के किनारे पहुँचा तो उसे बाहर निकाल कर देखा गया तो उस में एक मासूम वच्चा था, जिसे फिरऔन ने अपनी बीबी की तमन्ना पर पालन-पोषण के लिए राजभवन में रख लिया ।

इसिलए अल्लाह की कुदरत और उसकी हिफाजत और संरक्षण (निगरानी) का कमाल और मोजिजा देखिये कि जिस बच्चे के सवव फिरऔन अनिगनत बच्चों का कल्ल करवा चुका है, नािक वह बच्चा जिन्दा न रहे उसी बच्चे को अल्लाह तआला उसकी गोद मे पालन करवा रहा है, और मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लेकिन उसकी मजदूरी भी उसी मूमा के दुश्मन से हािसल कर रही हैं।

¥0. (याद कर) जबिक तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं उसे बता दूँ जो उसका निगहबान बन सके, इस तरह से हम ने तुझे पुन: तेरी माँ के पास पहुँचाया कि उसकी आंखें ठंडी रहे और वह दुखी न हो, और तूने एक इंसान का कत्ल कर दिया था, उस पर भी हम ने तुझे गम से बचा लिया, यानी हम ने तेरी अच्छी तरह आजमाईश कर ली, फिर तू कई साल तक मदयन के लोगों में ठहरा रहा, फिर अल्लाह के लिखे हुए नसीव के अनुसार हे मूसा! तू आया।

¥9. और मैंने तुझे ख़ास तौर से अपने लिए पसन्द कर लिया।

¥२. अव तू अपने भाई सहित मेरी निशानियां साथ ले जा, खबरदार! तुम दोनों मेरी याद में सुस्ती न करना !

¥३. तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ, उस ने बड़ी सरकवी की है।

४४. उसे नर्मी से मसझाओ, शायद वह समझ लेया डर जाये ।

४४. दोनों ने कहा, हे हमारे रब ! हमें डर है कि कही फिरऔन हम पर कोई जुल्म न करे या अपनी सरकशी में बढ़ न जाये |

४६. जवाब मिला कि तुम दोनों कभी डर न करो मैं तुम्हारे साथ हूं और सुनता-देखता रहूंगा। إِذْ تَمْشِئَ اُحْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُكُوْعَلَ مَنْ تَكُفُلُهُ ﴿ فَرَجَعُنْكَ إِلَى اُمِكَ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ أَهُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنُكَ مِنَ الْغَيِّرِ وَفَكَنْكَ فُتُونًا ثَنْ فَلَمِثْتَ سِنِيْنَ فِنْ الْفَيِّرِ وَفَكَنْكَ فُتُونًا ثَنْ فَلَمِثْتَ عِلْ قَدَرٍ يُنْمُونِي فَنَ الْفِلِ مَذْيَنَ أَهُ ثُمَّ جِئْتَ عَلْ قَدَرٍ يُمُونِي فَنَ

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (1)

ٳۮ۬**ڡؘڹۘٲ**نؙ**ؾؘٷٲڂٛۏڮؠٳ۠ڸؿؽؘۅؘ**ۘۘڒػڹؚؽٵ ڣؙ**ۮؚڬ۫ڔؽ**ۛٛ

إِذْ هَبَّا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كُلِّي أَنَّهُ

فَقُولًا لَهْ قُولًا لَئِينًا لَعَـلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْيَخْشَى 🚇

قَالارَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفُوطَ عَلَيْنَآ اَوُ اَنْ يَطْلَى (٤٥)

قَالَ لَا تَخَافَأُ إِنَّنِي مَعَلُمُ أَسْمَعُ وَارى ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह योग्यता (सलाहियत) भी अल्लाह की तरफ तब्लीग करने वालों के लिए बहुत जरूरी है | क्योंकि सख़्ती से लोग भागते हैं, आसानी और नर्मी से करीब आते और प्रभावित (मुतास्सिर) होते हैं, और वे हिदायत हांसिल करने वाले होते हैं |

४७. तुम उस के पास जाकर कहो कि हम तेरे रब के पैगम्बर (ईशदुत) हैं, तुहमारे साथ इस्राईल की औलाद को भेज दे, उन के अजाब खत्म कर, हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानियां लेकर आये हैं, सलामती उसी के लिए है जो हिदायत को मजबती से अपनाये |

४८. हमारी तरफ वहयी (प्रकाशना) की गयी है कि जो झठलाये और मह फेरे उस के लिए अजाब है ।

४९. (फिरऔन ने) पूछा कि हे मुसा! तुम दोनों का रव कौन है।

४०. जवाब दिया कि हमारा रव वह है जिस ने हर एक को उसका ख़ास रूप अता किया फिर हिदायत भी दिया !!

४१. उस ने कहा (अच्छा यह तो बताओ) पहले के लोगों की क्या हालत होनी है?

५२. जवाब दिया कि उनका इल्म मेरे रब के पास किताब में (मौजूद) है, न तो मेरा रव गलती करता है न भूलता है।

الَّذِي جَعَلَ لَكُو الرَّضَ مُهِدًا وَسَاكَ لَكُو فِيهًا विस्तर الَّذِي عَلَى لَكُو الرَّضَ مُهِدًا बनाया है और उस में तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाये हैं. और आकाश से वर्षा (बारिश) भी वही करता है, फिर उस वर्षा के सबव कई तरह की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं।

فَأْتِياهُ فَقُوْلاَ إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَآءِيْكَ هُ وَلَا تُعَيِّبْهُمُ ﴿ قَدْجَنُنْكَ بِأَيَةٍ مِنْ زَيْكَ ﴿ وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبُعَ الْهُرٰي ﴿ \* }

> إِنَّا قُلُ أُوْجِيَ إِلَيْنَا آَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَنْتَ وَتُولِي (48)

> > قَالَ فَمَنْ زَيْكُمَا لِمُوسَى (49)

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آعْظَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ <u> ثُمَّةُ هَالٰي (50)</u>

قَالَ فَهَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي (3)

قَالَ عِلْمُهَا عِنْكَ رَبِّي فِي كِتْبِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلايَنْسَى 😥

سُبُلًا وَآنُولَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً \* فَأَخْرَجُنَا بِهِ أَزُواها مِنْ ثَمَاتِ شَتَّى ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ ثَمَاتِ شَتَّى ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

<sup>&#</sup>x27; जैसे जो घक्लो सुरत इंसान के लिए मुनासिब थी वह उसे जो जानवरों के लायक थी बह जानवरों को अता किया, रास्ता दिखाया का मतलब हर जानदार को उसकी प्राकृतिक (फितरी) जरूरतों के ऐतबार से रहन-सहन, खाने-पीने और चलने-फिरने का तरीका समझा दिया, उसी के ऐतबार से हर जानदार अपनी जीवन सामग्री (सामान) जमा करता है और जिन्दगी के ये दिन गुजारता है !

४४. तुम खुद खाओ और अपने पश्चओं को भी चराओ, वेशक इस में अक्लमदों के लिए बहुत-सी निश्चानियां हैं।

४४. उसी धरती में से हम ने तुम्हें पैदा किया और उसी में फिर वापस लौटायेंगे, और उसी से दोबारा तुम सबको। निकाल खड़ा करेंगे।

४६. और हम ने उसे अपनी सभी निश्चानियाँ दिखा दीं, लेकिन उस ने फिर भी झुठलाया और इंकार कर दिया।

५७. कहने लगा है मूसा! क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें अपने जादू की ताकत से हमारे देश से निकाल दे ।

४८. ठीक है, हम भी तेरा सामना करने के लिए इसी जैसा जादू जरूर लायेंगे, बस तू हमारे और अपने बीच वादा का वक़्त मुकर्रर कर ले कि न हम उस के खिलाफ करें और न तू, खुले मैदान में मुकाविला (प्रतियोगिता) हो |

५९. (मूसा ने) जवाब दिया कि जीनत और समारोह (जश्न) के दिन का वादा है, और यह कि लोग दिन चंढे ही जमा हो जायें ।

६०. फिर फिरऔन लौट गया और उसने अपने हथकंडे जमा किये, फिर आ गया। كُلُوْا وَارْعَوْا ٱنْعَامَكُمْ ﴿ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَلِيتٍ لِآوُلِي النَّهٰلِي ( ﴿ فَعَلَمُ الْمَ

مِنْهَا خَلَقَنْكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْلُكُمْ وَمِنْهَا لَعُيْلُكُمْ وَمِنْهَا لَعُيْلُكُمْ وَمِنْهَا لَعُوْرِهُ

وَلَقُدُ ٱرْمُنْهُ الْمِتِنَا كُنَّهَا فَكُذَّبَ وَ ٱلْ

قَالَ اَجِمُّتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِخْرِكَ يْمُونى ﴿

فَكَنَا ٰتِينَكَ بِسِخْرٍ قِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهٔ نَحْنُ وَلاَ انْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُعَى ﴿ ﴿

فَتُولَىٰ فِرْعُونُ فَجَمَعُ كَيْدَهُ ثُمَّ اللهِ اللهِ

कुछ कौल के ऐतबार से मय्यत को गाइने के बाद तीन लप मिट्टी डालते वक्त इस आयत को पढ़ना नवी क्र से साबित है, लेकिन सुबूतों के ऐतबार से यह कौल जईफ है, लेकिन आयत बिना तीन लप डालने वाला कौल जो इब्ने माजा में है सही है, इसलिए गाइने के बाद दोनों हाथों की लप से तीन-तीन बार मिट्टी डालने को उलमा ने सहीह कहा है | देखिये किताबुल जनायेज, पेज १४२ और इरवाउल गलील न १ २४१, भाग ३, पेज २०० |

भाग-१६

الجزء ١٦ | 540

سورة طه ٢٠

६१. मूसा ने उन से कहा कि तुम्हारी शामत हो, अल्लाह (तआला) पर झूठ और इल्जाम न लगाओ कि वह तुम्हें अजाव से नाश कर दे, याद रखों! वह कभी कामयाव न होगा जिस ने झूठी वात गढ़ी।

**६२.** फिर ये लोग आपस में विचार-विमर्श (महिवरों) में मुख़्तलिफ़ राय हो गये और छुपकर सरगोशी करने लगे ।

६३. कहने लगे ये दोनों सिर्फ जादूगर है और इनका मजबूत इरादा है कि अपने जादू की ताकत से तुम्हें तुम्हारे देश से निकाल दें और तुम्हारे बेहतरीन धर्म को नाश कर दें।

६४. तो तुम भी अपना कोई दाव उठा न रखो, फिर पंक्तिबद्ध (सफवंद) होकर आ जाओ, जो आज गालिब हो गया वही कामयावी ले गया ।

**६४**. वे कहने लगे कि हे मूसा ! या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जायें |

६६. जवाब दिया नहीं तुम ही पहले डालो अब तो मूसा को यह ख़्याल होने लगा कि उन की रिस्सियां और लकड़ियां उन के जादू की ताकत से दौड़ भाग रही हैं |<sup>2</sup> قَالَ لَهُمْ مُوْسِى وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ كَيْرِبًا فَيُسْجِتَكُمْ بِعَذَابٍ \* وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (أَ

**فَكَنَا زُعُوٓا ٱمْرَهُمْ بَا**يْنَهُمْ وَٱسَرُّواالنَّجُوٰى (٤٥

قَالُوْآ اِنْ هٰذُنِ لَسْحِرْنِ يُرِيْدُنِ اَنُ يُخْرِجُكُمْ تِنْ اَدُضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثُلُ ۞ فَاجْمِعُوا كَيْدُكُمْ ثُمَّةَ اثْتُوا صَفَّاء وَقَدْ اَفْتَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْل ۞

قَالُوْا يُلُهُوْنَى إِمَّا اَنْ تُلْقِقَ وَإِمَّا اَنْ نَكُوْنَ اَوَّلَ مَ**نْ اَلْلِي** (٤٤)

قَالَ بَلُ ٱلْقُوْاءَ فَإِذَا حِبَالُهُهُ. وَعِصِيَّهُمُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمُ ٱنَّهَا تَسْغَى ۞

हजरत मूसा ने पहले उनको अपना खेल दिखाने को कहा ताकि उन पर यह बाजेह हो जाये कि वह जादूगरों की इतनी बड़ी तादाद से जो फिरऔन जमा करके लाया है, और उसी तरह उन के जादू के खेल से कभी डरे नहीं हैं। दूसरे उन के जादू के खेल-तमाशे जब अल्लाह के चमत्कार (मोजिजे) से पलक झपकते ख़त्म और बर्बाद हो जायेंगे तो इसका बहुत अच्छा अमर पड़ेगा और जादूगर यह सोचने पर मजबूर हो जायेंगे कि यह जादू नहीं है, हकीकत में इसको अल्लाह की मदद हासिल है कि एक पल में इसकी एक लाठी हमारे सारे खेल तमाशे निगल गयी।

कुरआन के इन लपजों से मालूम होता है कि रिम्सियां और लाठियां हकीकत में साप नहीं बनी थीं, बल्कि जादू की ताकत से ऐसा महनूस हो रहा था जैसे नजरबन्द कर दी जाती है, इसका असर यह होता है कि आरजी और वक्ती तौर से देखने वालों पर डर तारी हो जाता है, असरचे

६७. इस से मूसा अपने मन ही मन में डरने लगेंं

६८. हम ने कहा कि कुछ डर न कर, वेशक तू ही गालिव और ऊँचा होगा।

६९. और तेरे दाहिने हाथ में जो है उसे डाल दे कि उन की सारी कारीगरी को यह निगल जाये, उन्होंने जो कुछ बनाया है यह केवल जादगरों के करतब हैं, और जादूगर कहीं से भी आये कामयाव नहीं होता !

७०. अब तो सारे जादूगर सज्दा में हो गये और पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा के रब पर ईमान लाये ।

(फिरऔन) कहने लगा कि क्या मेरे हुक्म के पहले ही तुम उस पर ईमान ले आये? वेश्वक यही तुम्हारा वह बड़ा (गुरू) है जिस ने तुम सब को जादू सिखाया है, (सुन लो) मैं तुम्हारे हाथ-पांव उल्टे कटवाकर तुम सब को खजूर के तनों में फाँसी पर लटकवा दूंगा और तुम्हें पूरी तरह से मालूम हो जायेगा कि हम में से किस की मार ज्यादा सख्त और स्थाई (देर पा) है।

9२. (उन्होंने) जवाब दिया कि नामुमिकन है कि हम तुम्हें प्रधानता (तरजीह) दें उन दलीलों पर जो हमारे सामने आ चुकीं और उस अल्लाह पर जिस ने हमें पैदा किया, अब तो तू जो कुछ करना चाहे कर ले, तू जो कुछ हुनम चला सकता है वह इसी दुनियावी जिन्दगी में ही है |

فَٱوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوْلِي 6

مُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلُ ١٠٠٠

وَٱلْقِ مَا فِي يَبِينُنِكَ تَلْقَفْ مَاصَنَعُوا وَإِنَّهَا صَنَعُوا كَيْدُ سُجِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاجُرُحَيْثُ آثْ ﴿

فَالْقِىَالسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا أَمَنَا بِرَبِ هُـرُوْنَ وَمُوْسَى ﴿

قَالَ امَنْتُولَهُ قَبْلَ اَنُ اذَنَ لَكُوْ النَّهُ لَكُويُرُكُو الَّذِي عَلَّمَكُو السِّحْرَ فَلاَ قَطِعَنَ اَيْدِيكُو وَارْجُلَكُو قِنْ خِلافٍ قَرَادُوصَلِبَنَكُو فِي جُلُوعَ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَ آيُنَا اَشَكُ عَذَا اً إِلَّا قَالْفُي (1)

قَالُوْا كُنْ نُؤُثِرَكَ عَلَّى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْلَٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ﴿ إِنْهَا تَقْضِىٰ لِمَانِةِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿

षीज की हकीकत तब्दील न हो | दूसरी बात यह मालूम हुई कि जादू चाहे कितना बड़ा हो, बहु षीज की बास्तविकता (हकीकत) नहीं बदस सकता | ७३. हम (इस उम्मीद से) अपने रब पर ईमान लाये कि वह हमारी गलतियाँ माफ कर दे और खास कर) जादूगरी (का पाप) जो कुछ तूने हम से मजबूर करके कराया है, अल्लाह ही सब से बेहतर और हमेशा रहने वाला है |

७४. बात यही है कि जो भी मुजरिम वनकर अल्लाह (तआला) के यहाँ जायेगा, उस के लिए नरक है, जहाँ न मौत होगी और न जिन्दगी।

७५. और जो भी उस के पास ईमान वाला होकर आयेगा और उस ने नेक काम भी किये होंगे उस के लिए ऊचे और अच्छे मरतवे (दर्जे) हैं।

%. दायमी जन्नत जिन के नीचे निदयां बह रही होंगी जहां वे हमेशा रहेंगे, यही बदला है हर उस इंसान का जो पाक है !

७७. और हम ने मूसा की तरफ वहयी (प्रकाशना) उतारी कि तू रातों-रात मेरे बंदों को ले चल, और उनके लिए समुद्र में सूखा रास्ता बना ले, फिर न तुझे किसी के आ पकड़ने का खौफ होगा न डर।

७८. फिरऔन ने अपनी सेना सहित उनका पीछा किया, फिर तो समुद्र उन सब पर छा गया जैसा कछ छा जाने वाला था।

७९. और फिरऔन ने अपनी क्रौम (समुदाय) को भटकावे में डाल दिया और सीधा रास्ता न दिखाया।

६०. हे इस्राईल के पुत्रो ! (देखो) हम ने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से आजाद कर दिया और तुम को तूर पहाड़ के दाहिनी तरफ का वादा दिया और तुम पर मन्ना और 'सलवा' उतारा !' إِنَّا أَمْنَا بِرَيِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطْيِنَا وَمَا ٱلْمُهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ النِيْخِرِ ﴿ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَ ٱبْغُى ﴿

اِنَّهُ مَنْ يَاْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَلُّمَ ۖ لَا يُعُونُ فِنْهَا وَلا يَخِيٰ ۞

وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِطَةِ فَالْوَلِيَةِ الْعُلِيَةِ الْعُلِيِّةِ اللهِ السَّلِيِّةِ اللهِ السِّلِيِّةِ اللهِ السِّلِيِّةِ اللهِ المِلْمِلِي اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمِلْمِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللْمُل

جَنْتُ عَدُنِ تَجْرِئِ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا لِمَوَذَٰلِكَ جَزِّؤُا مَنْ تَوَكَّلْ (ءُرُ

وَلَقَدْاَوْحَيْنَآ اِلْ مُوْسَى لَا اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِيَبَسًا لالاَ تَخْفُ دَرَكًا وَ لا تَخْشِي (77)

> فَٱتَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِمٖ فَعَشِيَهُمْ قِنَ الْيَرِّمَاغَشِيَهُمُ (8)

وَأَضَلَّ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴿

لِبُنِيِّ إِسْرَآءِيْلَ قَدْ انْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوْعَدُ نَكُمْ جَانِبَ الظُّوْدِ الْأَيْسَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى (8)

<sup>&#</sup>x27;मन्न' और 'सलवा' के उतरने का वयान सूर: अल-बकर: के शुरू में गुजर चुका है, 'मन्न' कोई मजेदार मीठी चीज थी जो आकाश से उतरती थी और 'सलवा' से मुराद बंटर पक्षी है जो

۴ لجزء ١٦ | 543

سورة طه ٢٠

६१. तुम हमारी अता की हुई पाक रोजी खाओ, और उस में हद से तजावुज (उल्लंघन) न करो, वरना तुम पर मेरा अजाब उतरेगा, और जिस पर मेरा अजाब उतर जायेगा, वह बेशक नाश्च हुआ ।

इ. और बेशक मैं उन्हें माफ कर देने वाला है, जो माफी माँगें, ईमान लायें, नेकी के काम करें और सीधे रास्ते पर भी रहें।

**८३**. और हे मूसा! तुझे अपनी क्रौम से (गाफिल कर के) कौन सी बात जल्दी ले आयी?

कहा वह लोंग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं, और मैंने हे रब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश्व हो जाये ।

५४. कहा हम ने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाईश्व में डाल दिया और उन्हें 'सामरी' ने भटका (कुमार्ग कर) दिया।² كُلُوْا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَدَقُنْكُمْ وَ لَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۚ وَمَنْ يَتَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدُ هَوْى (١٤)

> وَ إِنْ لَغَفَّادٌ لِنَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ . صَالِحًا ثُمَّ اهْتَلَى (8)

وَمَا آغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِيمُوْسَى (8)

قَالَ هُمُهُ اُولَآءٍ عَلَى اَثَرِىُ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرُّضٰی ﴿

> قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (®

ज्यादा तादाद में उन के पास आते थे और वे जरूरत के ऐतबार से उन्हें पकड़ कर पकाते और खा लेते !

<sup>&#</sup>x27; यानी अल्लाह की माफी का हकदार होने के लिए चार बातें जरूरी हैं, कुफ्र और विमुखता (शिर्क) से पश्चाताप (तौबा), ईमान, नेकी का काम और सच्चे रास्ते पर चलते रहना यानी सीधे रास्ते पर चलते हुए उसे मौत आये, नहीं तो वाजेह बात है कि माफी मौगने और ईमान के बाद अगर उस ने फिर शिर्क और कुफ्र का रास्ता अपनाया, यहाँ तक कि उसकी मौत हो गयी और वह कुफ्र और शिर्क ही पर रहा तो अल्लाह की माफी के बजाय अजाब का हकदार होगा।

हजरत मूसा के बाद 'सामरी' नाम के इंसान ने इस्राईल की औलाद को बछड़ा पूजने पर लगा दिया, जिसकी ख़बर अल्लाह तआला ने तूर पर ही मूसा को दी कि 'सामरी' ने तेरे पैरोकारों को भटका दिया | परीक्षा (इम्तेहान) में डालने को अल्लाह ने अपने से सम्बन्धित (मंसूब) किया है इसलिए की ख़ालिक वही है नहीं तो भटकाने का सबब तो 'सामरी' ही था जैसािक اضليم السامي से वाजेह है |

544

सूरतु ताहा-२०

६. तो मूसा वहत गुस्सा और गमगीन होकर वापस लौटे. और कहने लगे कि हे मेरी कौम के लोगो! क्या तुम से तुम्हारे रव ने अच्छा वादा नहीं किया था? क्याँ उसकी मुद्दत तुम्हें लम्बी माल्म हुई ? या तुम्हारा इरादा ही यह है कि तुम पर तुम्हारे रव का अजाब उतरे, इसलिए तुम ने मेरे वादे को तोड़ दिया।

८७. (उन्होंने) जवाव दिया कि हम ने अपने अधिकार (इंख्तियार) से आप के साथ वादे को नहीं तोड़ा, बल्कि हम पर जो जेवर कौम के लाद दिये गये थे उन्हें हम ने डाल दिया, और उसी तरह 'सामरी' ने भी डाल दिये।

**८८.** फिर उस ने लोगों के लिए एक बछड़ा निकाला, यानी बछड़े की मूर्ति जिसकी गाय जैसी आवाज थी, फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा भी माबूद है और मुसा का भी, लेकिन मुसा भूल गया है।

८९. क्या ये भटके हुए लोग यह भी नहीं देखते कि वह तो उनकी वात का जवाव भी नहीं दे सकता और न उन के किसी बुरे-भले का हक (इंब्लियार) रखता है?।

وَلَقُنُ قَالَ لَهُمُ هٰرُونُ مِنْ تَبُلُ لِقَوْمِ إِنَّهَا उन से إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ कह दिया था कि हे मेरी कौम के लोगो ! इस वछड़े से तो तुम्हारा इम्तेहान किया गया है, तुम्हारा सच्चा रब तो अल्लाह रहमान ही है तो तुम सब मेरा अनुकरण (पैरवी) करो और मेरी बात मानते चले जाओ ।

فَرَجَعَ مُولِنِي إِلْ قُوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا هُ قَالَ يَعْوُمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًّا حَسَنًا وْ أَفْطَالُ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْرَادُدُّهُمْ أَنْ يُحِلُّ عَلَيْكُم غَضَبٌ مِنْ زَيَّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86)

قَالُوْا مَنَّا ٱخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُتِلُنَا آوُزَارًا مِّنُ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَ فَلْهَا فَكُذُيكُ أَنْقَى السَّامِرِيُّ (87)

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هٰذَا الْفُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى لِإِ فَنُسِينَ (88)

ٱفَكَا يَرُونَ ٱلَّا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا هُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ هَدُوا وَلَا نَفْعًا (8)

فْتِنْتُمْ بِهِ ٤ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْلُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوْا أَمْرِي 90

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अल्लाह तआला ने उनकी बेबकूफी और कुबुद्धि (कमअब्ली) का बयान करते हुए फरमाया कि इन अक्ल के अंधों को इतना भी पता नहीं चला कि यह बछड़ा कोई जवाब दे सकता है, न फायेदा-नुकसान पहुँचाने का सामर्थ्य (क्दरत) रखता है, जबकि देवता तो वही हो सकता है जो हर इंसान की विनती सुनने, फायेदा-नुकसान पहुँचाने और जरूरत को पूरा करने का सामर्थ्य (कदरत) रखता हो ।

सूरतु ताहा-२०

भाग-१६ 545 17.

سورة طه ۲۰

९१. (उन्होंने) जवाब दिया कि मूसा के आने तक हम तो इसी के पुजारी रहेंगे ।

**९२.** (मूसा) कहने लगे हे हारून! इन्हें भटकता देखते हुए तुम्हें किस बात ने रोक रखा था?

९३. कि तू मेरे पीछे न आया, क्या तू भी मेरी इताअत का नाफरमान बन बैठा |

९४. (हारून ने) कहा हे मेरे मां जाये भाई! मेरी दाढ़ी न पकड़ और सिर के बाल न खींच, मुझे तो केवल यह ख़्याल आया कि कहीं आप यह न कहें कि तूने इस्राईल की औलाद में इिक्तिलाफ (मतभेद) पैदा कर दिया और मेरी बात की प्रतीक्षा (इंतेजार) न की |

९५. (मूसा ने) पूछा, 'सामरी' तेरा क्या मुआमला है?

९६. (उस ने) जवाब दिया कि मुझे वह चीज दिखायी दी जो उन्हें न दिखायी दी, तो मैंने अल्लाह के भेजे हुए के पदचिन्हों (नक्शे कदम) से एक मुद्री भर ली, उसे उस में डाल दिया। इसी तरह मेरे दिल ने मेरे लिए यह वात बना दी।

९७. कहा ठीक है जा दुनियावी जिन्दगी में तेरी सजा यही है कि तू कहता रहे "मुझे न छूना" और एक दूसरा भी वादा तेरे साथ है जो तुझ से कभी न टलेगा, और अब तू अपने इस देवता को भी देख लेना, जिस पर पुजारी बना हुआ था, हम इसे जला देंगे फिर उसे नदी में कण- قَالُواْ لَنُ نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتَّى يُرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسَى ﴿

قَالَ لِهُرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُوْاً (9)

الا تَتَبِعَن الْفَصَيْتَ المُرِي 33

قَالَ يَبْنَؤُمُّرَ لَا تَأْخُنُ بِلِخِيَتِيْ وَلَا بِرَأْتِئْ الْنَ خَشِيئتُ أَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَنِينَ بَنِئَ اِسُرَآءِيْلَ وَلَمُ تَرُقُّبُ قَوْلِيْ ﴿

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يْسَامِرِي ﴿ وَ

قَالَ بَصُّرُتُ بِمَا لَمْ يَنْصُرُوْا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً قِنْ اَتَّرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذُنَّهُا وَكُنْ لِكَ سَوَّلَتُ لِنُ تَفْيِنُ ﴿ ﴿

قَالَ فَاذْهَبُ قَانَ لَكَ فِى الْحَيْوةِ اَنْ تَقُولَ لامِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَّى الِهِكَ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْءِ عَاكِفًا النُّحَزِقَتَهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَتَهُ فِي الْمَيْقِ نَسُفًا (9)

<sup>ं</sup> ज़्यादा व्याख्याकारों (मुफिस्सिरों) ने الرسول से मुराद जिन्नील लिए हैं और मतलब यह बयान किया है कि जिन्नील के घोड़े को गुजरते हुए सामरी ने देखा और उस के पद चिन्हों के नीचे की मिट्टी उस ने सम्भाल कर रख ली जिस में खिलाफे फितरत असर थे, इस मिट्टी को उसने पिघले हुए जेवरों और वछड़े में डाला तो उस में से एक तरह की आवाज निकलनी शुरू हो गई जो उनको भटकाने का सबब बनी।

सूरतु ताहा-२०

भाग-9६ 546 17-1

سورة طه ۲۰

कण (जर्रा-जर्रा) उड़ा देंगे 🏻

९८. वेशक तुम सब का सच्चा मावूद केवल अल्लाह ही है, उस के सिवाय कोई मावूद नहीं। उसका इल्म (ज्ञान) सभी चीजों पर हावी है !

९९. इसी तरह हम तेरे सामने पहले के गुजरे वाकेआत को वयान करते हैं और वेशक हम तुझे अपने पास से नसीहत अता कर चुके हैं।

१००. इस से जो मुंह फेरेगा वह वेशक क्यामत (प्रलय) के दिन अपना भारी वोझ लादे हुए होगा ।

909. जिस में हमेशा ही रहेगा, और उन के लिए क्यामत के दिन (वड़ा) बुरा भार है !

90२. जिस दिन सुर (नरसिंघा) फूंका जायेगा और मुजरिमों को हम उस दिन (डर की वजह) नीली-पीली आखों के साथ घेर लायेंगे |

१०३. वे आपस में चुपके-चुपके कह रहे होंगे कि हम तो (संसार में) केवल दस दिन ही रहे |

90४. जो कुछ वे कह रहे हैं उसकी हकीकत की खबर हमें है, उन में सब से बेहतर रास्ते वाला कह रहा होगा कि तुम केवल एक ही दिन रहे

१०५. वे आप से पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं तो (आप) कह दें कि उन्हें मेरा रब कण-कण कर के उड़ा देगा। إِنَّهَا إِلْهُكُمُ اللهُ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَ وَسِعٌ اللهَ اللهُ هُولَ وَسِعٌ اللهُ اللهُ عَلَى ا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿

كَذَٰ لِكَ نَقُصُ عَكَيْكَ مِنْ اَثَبَآ مِمَا قَدْ سَبَقَ عَ وَقَدُ اتَيْنَكَ مِنْ لَكُنَا ذِكُوا ﴿ وَقَ

> مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَخْمِلُ يَوْمَرُ الْقِيلِيةِ وِذْرًا :١٠٥٥﴾

خْلِدِيْنَ فِيْهِ فَ وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ حِمْلًا (اللهِ

يَّوْمُرَيُنُفَحَّ فِي الصَّوْرِ وَنَحْشُرُ الْبُجْرِمِيْنَ يَوْمَبِنِ زُرُقًا رِثَّهُ

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ اللَّهِ مُثَالًا اللهِ

نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ آمَٰتُكُهُمُ طَرِيْقَةً إِنْ لَيَنْتُمُو إِلاَ يَوْمًا (فَيُ

وَيَسْعُلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيُ سُمُقًا (وُلُهُ

<sup>ै</sup> इस से मालूम हुआ कि मूर्तिपूजा के चिन्ह ख़त्म करना बल्कि उन के अस्तित्व (वजूद) के चिन्ह मिटा डालना, चाहे उनका सम्बन्ध कितने ही पाक इंसान से हो अपमान नहीं, जैसािक अहले विदअत, क़ब्र पूजक और तािजया पूजक बताते हैं, बिल्कि यह तो तौहीद का उद्देश्य (मक़सद) और धािर्मिक सम्मान (मैरत) की बात है | जैसे इस घटना में उस الراسول को नहीं देखा गया जिस से जािहरी तौर पर रूहानी बरकात का मुशाहदा भी किया गया, उस के बावजूद भी उसकी चिन्ता नहीं की गयी इसलिए कि वह मूर्तिपूजन का जरिया बन गया था |

547

**१०६**. और (धरती) को समतल चटियल मैदान करके छोडेगा ।

१०७. जिस में न तो कहीं मोड़ देखेगा, न उच-नीच !

**१०** इ. जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे जिस में कोई कमी न होगी, और अल्लाह रहमान के सामने सभी आवाजें धीमी हो जायेंगी, सिवाय खुसर-फुसर के तुझे कुछ भी न सुनाई देगा।

**१०९**. उस दिन सिफारिश कुछ काम न आयेगी, लेकिन जिसे रहमान (दयालु) हुक्म दे और उसकी वात को पसन्द करे!

**११०**. जो कुछ उन के आगे और पीछे है, उसे (अल्लाह ही) जानता है, मखलूक का इल्म (ज्ञान) उसे घेर नहीं सकता !

999. और सभी मुंह उस जिन्दा (हमेशा जिन्दा) और क्रायम-दायम अल्लाह के सामने आजिजी से (विनम्रतापूर्वक) झुके होंगे, बेशक वह नाकाम हो गया जिस ने जुल्म लाद लिया।

99२. और जो नेकी का काम करे, और ईमानदार भी हो तो न उसे जुल्म का डर होगा न हकतल्फी का  $^{1}$ 

99३. और इसी तरह हम ने तुझ पर अरबी (भापा में) क़ुरआन उतारा है, और कई तरह से उस में डर का वयान किया है तािक लोग परहेजगार बन जायें या उन के दिलों में सोच-विचार पैदा करे

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠٠

لَّا تَرْى فِيْهَا عِوْجًا وَ لَا آمْتًا أَنَّ

يَوْمَهِنِ يَتَبَّعِمُونَ الدَّاعِيَ لَاعِقِجَ لَهُ عَ وَخَشَعَتِ الْأَصُّوَاتُ لِلرَّحْلُمِن فَلَا تَسْمَعُ الاَّ هَهُسًا ﴿

يُوْمَهِنِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْلُنُ وَدَخِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿ اللَّ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدٍي يُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِينُطُونَ بِهِ عِلْمًا ١١١

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْعَيِّ الْقَيُّوْمِ \* وَقَلْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا إِلَهِ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اللهِ

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِطْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا قَلَا هَضْمًا ﴿

وَكُذٰلِكَ اَنْزَلْنْهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿

<sup>।</sup> जुल्म यह है कि उस पर दूसरे के पापों का बोझ भी डाल दिया जाये, और हकतल्फी यह है कि नेकी का बदला कम दिया जाये, यह दोनों बातें बहां नहीं होंगी।

सूरतु ताहा-२०

भाग-१६

الجزء ١٦ | 548

سورة طه ۲۰

99४. इस तरह अल्लाह (तआला) सब से वड़ा सच्चा और हकीकी मालिक है, तू क़ुरआन पढ़ने में जल्दी न कर इस से पहले कि तेरी तरफ जो वहयी (प्रकाशना) की जाती है वह पूरी की जाये, और यह कह कि रब! मेरा इल्म बढ़ा |2

994. और हम ने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दे दिया था, लेकिन वह भूल गया और हम ने उस में कोई निश्चय (अज़्म) नहीं पाया ।

99६. और जब हम ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सज्दा करो, तो इब्लीस के सिवाय सब ने किया, उस ने साफ इंकार कर दिया।

99७. तो हम ने कहा कि हे आदम ! यह तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, (ध्यान रहे) ऐसा न हो कि वह तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे कि तू मुसीबत में पड़ जाये |

**११** पहाँ तो तुझे यह सहूलत है कि न तू भूखा होता है न नंगा |

999. और न तू यहाँ प्यासा होता है न धूप से कष्ट उठाता है। فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ء وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقُطَى إلَيْكَ وَحُيُهُ ﴿ وَقُلْ زَّتِ زِدُنِيْ عِلْمًا ﴿ اللهِ ا

وَلَقَنُ عَهِدُنَاۤ إِلَى اُدَمَ مِنْ قَبُلُ فَنَسِىَ وَلَقَدُعَهِدُ فَلَسِىَ وَلَكُمُ فَنَسِىَ وَلَ

وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَاللَّهِ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِلْدَمَ فَا لَيْدُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ ا

فَقُلْنَا يَأْدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُلُكُمْ الْحَنَّةِ فَتَشْقَى الْمَ

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرى اللَّهِ

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْعَى ١١١

जिब्रील जब वहयी लेकर आते और सुनाते तो नबी \* भी जल्दी-जल्दी साथ ही साथ पढ़ते जाते कि कहीं कुछ हिस्सा भूल न जायें, अल्लाह तआला ने उस से मना किया और कहा कि ध्यान से पहले वहयी को सुनें, उस के बाद याद कराना और दिल में बिठाना हमारा काम है, जैसािक सूर: क्याम: में आयेगा ।

यानी अल्लाह तआला से इल्म के ज्यादा होने के लिए दुआ करते रहिये, इस में धर्मगुरूओं (आलिमों) के लिए भी नसीहत है कि धार्मिक फैसले में तहक्रीक और गौर से काम करें, जल्दी से बचें और ज्ञान के बढ़ाने के जरियों को अपनाने में कमी न करें, इसके सिवाय इल्म से मुराद कुरआन और हदीस का इल्म है | कुरआन में इसी को इल्म कहा गया है और उन के जानकार को विद्वान (आलिम) | दूसरी चीजों का इल्म जो इंसान जिन्दगी गुजारने के लिए हासिल करता है, वह सभी कला हैं, शिल्प (हुनर) हैं और उद्योग हैं |

9२०. लेकिन चैतान ने उसे वसवसे में डाला, कहने लगा कि हे आदम! क्या मैं तुझे स्थाई (दायमी) जीवन का पड़ और वह राजपाट बतलाऊ जो कभी पुराना न हो |

9२9. इसलिए उन दोनों ने उस पेड़ से कुछ खा लिया फिर उन के गुप्तांग (धर्मगाह) खुल गये और जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे, आदम ने अपने रव की नाफरमानी की और बहक गया।

**१२२.** फिर उस के रब ने उसे नवाजा, उसकी तौबा को कुबूल किया और उसका मार्गदर्शन (रहनुमाई) किया ।<sup>1</sup>

१२३. कहा तुम दोनों यहां से उतर जाओ, तुम आपस में एक-दूसरे के दुश्मन हो, अब तुम्हारे पास जब कभी भी मेरी ओर से हिदायत पहुंचे, तो जो मेरी हिदायत का पालन करेगा, न वह बहकेगा न कठिनाई में पड़ेगा।

9२४. और जो मेरी याद से मुंह फेरेगा उसका जीवन तंग रहेगा और हम क्रयामत के दिन उसे अंधा करके उठायेंगे। قَوَسُوسَ إلَيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَاٰدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلِ شَجَرَةِ الْخُلْبِ وَمُلْكِ لَآيَبُلِي ﴿ عَلَ

فَاكَلَا مِنْهَا فَبَكَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ رَوَعَطَى اَدَمُرَرَبَّهُ فَغَوْى (أُكِنَّ

ثُمَّ اجْتَلِمُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَلَى 22

قَالَ اهْمِطَامِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمُ لِيَغْضِ عَدُوَّ عَلَى وَاللَّهُ الْمَعْضِ عَدُوَّ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىٰ فَإِنَّ لَـٰهُ مَعِيْشَةً ضَفْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعْلَى (12)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस से कुछ लोग मतलब निकालते हुए कहते हैं कि हजरत आदम से मजकूरा (उक्त) भूल नबूअत से पहले हुई, और नबूअत से आप को उसके बाद मुजय्यन किया गया, लेकिन हम ने पिछले पृष्ठ पर इस 'भूल' की जो हकीकत बयान की है, वह गलती से महफूज होने के खिलाफ नहीं, क्योंकि ऐसी भूल और गलती जिसका तआल्लुक दावत और अल्लाह का पैगाम पहुँचाने और श्रीअत से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत (शब्सी) कर्म से हो और उस में भी उसका कमजोर इरादा हो, तो यह हकीकत में वह पाप ही नहीं है जिस के सबव इंसान अल्लाह के गजब का मजस्तहक बने | इस पर जो पाप शब्द बोला गया है वह सिर्फ उसकी बड़ाई और उंचे पद के सबब कि बड़ों की छोटी-सी गलती भी बड़ी समझ ली जाती है, इसलिए आयत का यह मतलब नहीं कि हम ने उसके बाद उसे नबूअत के लिए चुन लिया, बल्कि मतलब यह है कि शर्म और तौबा के बाद हम ने फिर उसे उंचे पद पर फायेज कर दिया जो पहले उन्हें हासिल था, उनको धरती पर उतारने का फैसला, हमारी इच्छा, इल्म व हिक्मत पर (मबनी) आधारित था, इस से यह न समझ लिया जाये कि यह हमारा गजब है जो आदम पर उतरा ।

१२४. (वह) कहेगा रब ! मुझे तूने अंधा बना-कर क्यों उठाया? हालांकि मैं देखता भालता था।

१२६. जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए था, तूने मेरी आयी हुई आयतों को भुला दिया, इसी तरह आज तू भी भुला दिया जाता है ।

१२७. और हम ऐसा ही बदला हर इंसान को दिया करते हैं जो हद से तजावुज करे और अपने रब की आयतों पर ईमान न लाये. और बेशक आखिरत (परलोक) का अजाब बहत कडा और स्थाई (दायमी) है ।

**१२८. क्या** उनका मार्गदर्शन (हिदायत) **इस** बात ने भी न किया कि हम ने उन से पहले बहत-सी बस्तियां हलाक कर दी हैं, जिन के रहने वालों की जगह पर ये चल फिर रहे हैं | बेशक इस में अक्लमंदों के लिए बहुत सी निञ्चानियां है।

१२९. और अगर तेरे रब की बात पहले से मुकरर और समय निर्धारण (मुअय्यन) न होता तो इसी वक्त कजा आ चिमटती।

**१३०**. तो उनकी बातों पर सब कर और अपने रब की पाकी और बड़ाई को बयान करता रह, सूरज निकलने से पहले और उस के इवने से पहले और रात के मुखतलिफ हिस्सों में भी और दिन के हिस्सों में भी तस्बीह करता रह।

قَالَ رَبِ لِيهَ حَشُرُتَانِيَ اَعْلَى وَقَدُ كُنْتُ بَصِيْرًا (23) قَالَ كَذَٰ لِكَ اتَتُكَ الْمِثْنَا فَنَسِيْتُهَا ۗ وَكُنْ لِكَ الْيَوْمُ تُنْسُلِي (126)

وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَهْ يُؤْمِنُ بِأَيْتِ رَبِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَبْقَى (2)

أَفَكُمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا تَبْلَهُمْ مِن الْقُرُونِ يَمْشُوْنَ فِي مَسْكِنِهِمْ لاِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأَيْتِ لِّأُولِي النَّهِي (128)

> وَلُوْ لَا كَلِيمَةُ سَبَقَتْ مِنْ زَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَ آجَلُ مُسَمِّى (29)

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّخ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّبْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، وَمِن أَنَا آيُل فَسَبِّحْ وَٱطْرَافَ النَّهَادِ لَعَلَّكُ تَرُضٰي (130)

कुछ व्याख्याकारों (मुफस्सिरों) के के नजदीक तस्वीह से मुराद नमाज है और वह इस से पांच नमाजें समझते हैं । सूरज के निकलने से पहले फज, सूरज के डूबने से पहले अस, रात के वक्त मगरिब और ईशों और दिन के किनारों से जोहर की नमाज मुराद है, क्योंकि जोहर का वस्त यह दिन के पहले हिस्से का आखिरी और दिन के आखिरी हिस्से का पहला हिस्सा है, और कुछ के नजदीक इन वक्तों में वैसे ही अल्लाह की बड़ाई और तारीफ की जाती है जिस में नमाज, कुरआन का पढ़ना, जिक्र, दुआ और ऐच्छिक (नफली) इबादत सब शामिल हैं। मतलब यह है कि आप (🙀) इन मूर्तिपूजकों के झुठलाने से मायूस न हों, अल्लाह की बड़ाई और तारीफ करते रहें, अल्लाह तआला जब चाहेगा उनको दबोच लेगा |

बहुत सुमिकन है कि तू खुश हो जाये !

१३१. और अपनी निगाह कभी उन चीजों की तरफ न दौड़ाना, जो हम ने उन में से कई लोगों को दुनियावी शोभा (जीनत) के लिये दे रखी हैं ताकि इस में उनकी आजमाईश कर लें, तेरे रब का दिया हुआ ही (बहुत अच्छा और बाक्री रहने वाला है।

१३२. और अपने परिवार के लोगों पर नमाज के लिए हुक्म दे और ख़ुद भी उस पर मजबूत रह, हम तुझ से रोजी नहीं मांगते बल्कि हम ख़ुद तुझे रोजी देते हैं, आख़िर में अच्छा नतीजा परहेजगारों का ही होता है।

१३३. और (उन्होंने) कहा कि यह (नबी) हमारे लिए अपने रब की तरफ से कोई निश्वानी क्यों नहीं लाया? क्या उन के पास पहले की किताबों की वाजेह निश्वानियां नहीं पहुँची?

१३४. और अगर हम इस से पहले ही उन्हें अजाब से हलाक कर देते तो जरूर यह कह उठते कि हे हमारे रब! तूने हमारे पास अपना रसूल (ईश्दूत) क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी आयतों का पालन करते, इस से पहले कि हम अपमानित (जलील) होते और धिक्कारे जाते !

१३४. कह दीजिए कि हर एक नतीजे के इंतेजार में है ता तुम भी इंतेजार में रहो, अभी-अभी पूरे तौर से जान लोगे कि सीधे रास्ते वाले कौन हैं और कौन मार्ग (रास्ता) प्राप्त किये हुए हैं?

وَلَا تَمُنَّانَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهَ اَزُوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَالُا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ﴿ وَرِزْقُ رَبِكَ خَيْرٌ وَ ٱبْقَى (3)

وَأَمُّوْاَهُلُكَ بِالصَّلْوَةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا مَ لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا مَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ مَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى (32)

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاٰتِيْنَنَا بِالْيَةِ مِّنْ تَّتِهِ ﴿ اَوَلَهُ تَأْتِهِهُ بَيْنِنَةُ مَا فِي الضَّحُفِ الْأُوْلِ ۞

وَلُوْ أَنَّا اَهْلَكُنْهُمُ بِعَنَابٍ قِنَ قَبْلِهِ لَقَالُوْارَتَبَنَا لَوْلَاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَتَثَّيْعَ الْبِتِكَ مِن قَبْلِ اَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى ۞

قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ٤ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ أَصْحُبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَلَى (35)

इस ख़िताब में पूरी मुस्लिम कौम नबी क्क के मानने वाले है, यानी हर मुसलमान के लिए फर्ज़ है कि वह ख़ुद भी नमाज पाबंदी से पढ़े और अपने परिवार वालों को भी नमाज पढ़ने पर जोर

सूरतुल अम्बिया-२१

भाग-१७

552 1

الجزء ١٧

سورة الأنبياء ٢١

### सूरतुल अम्बिया-२१

सूर: अल-अम्बिया मक्का में उतरी और इस में एक सौ बारह आयतें और सात रूक्अ हैं।

अल्लाह के नाम से ग्रुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, फिर भी वे गफलत (की हालत) में मुंह फेरे हुए हैं ।
- २. उन के पास उन के रब की तरफ से जो भी नई-नई घिक्षायें (तालिमात) आती हैं, उसे वे खेलकूद में ही सुनते हैं।
- अन के दिल पूरी तरह गाफिल हैं और उन जालिमों ने चुपके-चुपके काना-फूसीयां कीं कि वह तुम ही जैसा इंसान है, फिर क्या वजह है जो तुम अखों देखे जादू में फर्स जाते हो।
- ¥. (पैगम्बर ने) कहा, मेरा रब हर बात को जो आकाश और धरती में है अच्छी तरह से जानता है, वह बहुत सुनने वाला और जानने वाला है |
- ४. (इतना ही नहीं) बिल्क यह तो कहते हैं कि यह क़ुरआन परागन्दा ख़्वाबों का संग्रह (मजमूआ) है, बिल्क उस ने ख़ुद इसे गढ़ लिया है, बिल्क यह शायर है, बरना हमारे सामने यह कोई ऐसी निशानी लाते जैसे कि पहले जमाने के पैगम्बर भेजे गये थे।

## سُولُولُو الْأَنْبِينَ اعْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ إقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُغْوِضُونَ (أَ

مَا يَأْتِيهُمْ مِّنْ ذِكْرِضْ رَبِهِمْ مُثَمَّدُ ثِالاً اسْتَمَعُونُهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2)

لاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَاَسَرُّواالنَّجُوى ۗ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ۗ هَلْ هٰذَاۤ إِلاَّ بَشَرٌّ قِفُلُكُمْ ۚ اَقَتَأْتُونَ السِّخرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٤)

قْلَ رَبِّهُ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَآءِ وَالْأَدْضِ ُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

بَلْ قَالُوْاَ اَضْغَاتُ اَحْلَامِ بَلِ افْتَرْبُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلَمَا ٰ تِنَا بِأَرِيةٍ كَبَا ٱلْسِلَ الْاَوْلُونَ ۞

हिसाब के बक्त का मतलब क्रयामत है जो हर पल क़रीब हो रहा है, और हर वह चीज जो आने वाली है क़रीब है, हर इंसान की मौत ख़ुद उस के लिए क्रयामत है, इस के सिवाय गुजरे हुए वक्त के मुकाबले क्रयामत क़रीब है क्योंकि जितना वक्त गुजर चुका, बाकी रहने वाला वक्त उस से कम है !

553

६. इन से पहले जितनी बस्तियां हम ने हलाक कीं ईमान से खाली थीं, तो क्या अब यह ईमान लायेंगे?

- ७. तुम से पहले भी जितने पैगम्बर हम ने भेजे सभी इंसान थे, जिन की तरफ हम बह्यी (प्रकाशना) नाजिल करते थे, तो तुम इल्म² वालों से पूछ लो अगर खुद तुम्हें इल्म न हो ।
- इ. और हम ने उन्हें ऐसे घरीर न बनाये कि वे भोजन न करें और न वह सदा जिन्दा रहने वाले थे ।

مَا امَنَتُ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ آهُلَكُنْهَا ، وَمَا الْمُنْهَا ، وَهُمُ يُؤْمِنُونَ ﴿

وَمَمَّا اَرْسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْتِيَ الِيُهِمْ فَسُتَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿

وَ مَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لاَ يَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لاَ يَا كُلُونَ الطَّعَامَ

<sup>े</sup> यानी सभी नबी मर्द थे, न कोई मानव जाित के सिवाय कोई नवी आया, और न कोई मर्द के सिवाय, यानी नब्अत इंसानों के साथ और इंसानों में मर्दों के साथ ख़ास तौर से रही है। इस से मालूम हुआ कि कोई औरत नबी नहीं हुई, इसिलए कि नबूअत भी उन कर्तव्यों (फरायेज) में से हैं, जो औरत के फितरी और तबई अमलों के दायरे से बाहर है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अहले जिक्र (ज्ञानी लोग) से मुराद किताब वाले लोग हैं, जो पहले की आसमानी किताबों का इल्म रखते थे, उन से पूछ लो कि पहले निवयों में जो गुजर चुके हैं वह इंसान थे या दूसरे? वे तुम्हें बतायेंगे कि सभी इंसान थे। इस से कुछ लोग "अनुकरण (तकलीद)" का सुवूत पेश करते हैं जो जायेज नहीं। "तकलीद" में क्या होता है? केवल एक ख़ास इंसान और उस से सम्बन्धित (मुताल्लिक) एक निर्धारित (मुतअध्यन) फिक्न को बुनियाद बनाया जाये और उसी के अनुसार काम किया जाये | दूसरा यह कि बिना किसी सुबूत के उसकी बात को क़ुबूल कर लिया जाये | जबिक आयत में "अहले जिक्र" से मतलब कोई खास इसान नहीं है बलिक हर आलिम है जो तौरात और इंजील (बाईबिल) का इल्म रखता था। इस से व्यक्तिगत (शृंख्सी) अनुकरण का खन्डन (तरदीद) होता है? इस में तो आलिमों से पूछने को कहा गया है जो आम लोगों के लिए जरूरी है, जिस से किसी को इंकार नहीं हो सकता न किसी एक इंसान के दामन को पकड़ लेने का हुक्म । इस के सिवाय तौरात और इंजील आसमानी कितावें थीं या किसी इंसान के अपने ख्याल? अगर तौरात और इंजील आसमानी कितावें थीं तो मतलब यह हुआ कि आलिमों के जरिये आसमानी कितावों के नियम मालूम करें जो आयत का उचित (मुनासिब) मायेना है, और अगर वह किसी एक खास इंसान, गुरू, और उस के शिष्यों के उपदेश (अक्रवाल) की संग्रह (मजमूआ) थी तो फिर जरूर फिकही (वैचारिक) तकलीद (अनुकरणवाद) का मतलव इस आयत से निकल आता है, लेकिन क्या आसमानी कितावें और इंसानों के जरिये लिखी गई फिक़ही कितावें दोनों एक ही जगह रखे जाने के लायक हैं?

सूरतुल अम्बिया-२१

भाग-१७ 554 १४०३।

سورة الأنبياء ٢١

९. फिर हम ने उन से किये हुए सभी वादे सच कर दिखाये, उन्हें और जिन-जिन को हम ने चाहा नजात दी और हद से बढ़ने वालों को हलाक कर दिया।

९०. बेशक हम ने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है, जिस में तुम्हारे लिए शिक्षा (नसीहत) हैं । क्या फिर भी तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते?

99. और बहुत सी बस्तियां हम ने हलाक कर दी जो जालिम थीं, और उन के बाद हम ने दूसरी क्रीम पैदा किया।

9२. जब उन लोगों ने हमारे अजाब का एहसास कर लिया तो उस से (प्रकोप से) भागने लगे।

१३. भाग-दौड़ न करो और जहाँ तुम्हें सुख अता किया गया था, वहीं वापस लौटो और अपने घरों की ओर जाओ ताकि तुम से सवाल तो कर लिया जाये।

१४. वे कहने लगे हमारा बुरा हो बेशक हम जालिम थे ।

१४. फिर तो उनका यही कौल रहा, यहाँ तंक कि हम ने उन्हें जड़ से कटी हुई खेती और बुझी पड़ी आग (की तरह) कर दिया।

4६. हम ने आकाश और धरती और उन के बीच की चीजों को खेल के लिए नहीं बनाया।

ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَانْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَٱهۡلَكُنَا الْمُسۡرِفِيْنَ ۞

> لَقَلْ اَنْزَلْنَا النَّكُمْ كِتْبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمُ اللَّ اَفَلَا تَتْقِلُونَ (أَنَ

وَكُمْ قُصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَٱلْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ (١١)

> فَلَتَا أَحَتُوْا بَأْسَنَا إِذَاهُمْ تِنْهَا يَزُكُفُونَ ۞

لَا تَوْلُفُواْ وَالْحِعُواْ إِلَىٰ مَا اَثُوفْتُهُ فِيْهِ وَمَسْكِنِكُهُ لَعَلَكُمُ تُسْتَكُونَ ①

قَالُوا يُويُلِنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيْنَ 🕦

فَهَا زَالَتُ تِلْكَ دَعُولهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيْدًا خِيدِيْنَ (3)

وُما خُلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا لِمُنْ فُمَا يَيْنَهُمَا

कटी हुई खेती और خُبُودُ आग के बुझ जाने को कहते हैं, आखिर वे कटी हुई खेती की तरह हो गये और बुझी हुई आग की तरह राख का ढेर हो गये, कोई ताक़त, जोर और संवेदन उन के अन्दर न रही।

९७. अगर हम इसी तरह तमाशा खेल चाहते, तो उसे अपने पास से ही बना लेते, अगर हम ऐसा करने वाले ही होते ।

१८. बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते हैं, तो सच, झूठ का सिर तोड़ देता है और वह उसी समय नाबूद हो जाता है, तुम जो बातें बनाते हो वे तुम्हारे लिए खराबी का सबब हैं ।

१९. और आकाशों और धरती में जो कुछ है, उसी (अल्लाह) का है, और जो उसके पास हैं' वे उसकी इवादत से न सरकशी करते और न थकते हैं।

२०. वे दिन-रात उसकी पाकीजगी का बयान करते हैं, और जरा भी सुस्ती नहीं करते !

२१. उन लोगों ने धरती (की तख़लीक़ में) से जिन्हें माबूद बना रखा है, क्या वह जिन्दा कर देते हैं?

२२. अगर आकाश और धरती में अल्लाह के सिवाय दूसरे भी माबूद होते तो यह दोनों उलट-पलट हो जाते | वस अल्लाह अर्थ का रव हर उस गुण (सिपत) से पाक है, जो ये मूर्तिपूजक वयान करते हैं |

لَوْ اَرَدُنَا اَنْ تُتَخِذَ لَهُوا لِآ تُخَذَٰنَهُ

مِنْ لَدُنَّا ﴿ إِنْ كُنَّا فَعِدِيْنَ 🕕

بَلْ نَقْنِ فُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِلَّ فَيَدُمَغُهُ فَإِلَّا اللَّهِ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِتَا تَصِفُونَ (١٤)

وَلَهُ مَنْ فِي السَّبُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَنَ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكُمْرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ (أَهُ)

يُسَيِّحُونَ الَيْلَ وَالنَّهَارَلا يَفْتُرُونَ (20)

آمِراتَّخَذُوْا الِهَدُّ مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (2) لَوْكَانَ فِيْهِمَا الِهَدُّ اللهِ اللهُ لَفَسَدَتَا وَ فُسُبْحَنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَبَّا يَصِفُونَ (22)

<sup>&#</sup>x27; इस से मुराद फरिश्ते हैं, वे भी अल्लाह के दास और बंदे हैं | इन श्रब्दों से उनकी इज़्ज़त और एहतेराम जाहिर होती है कि वे अल्लाह के करीब हैं | उसकी (अल्लाह की) पुत्रियां नहीं हैं, जैसाकि मुश्ररिक लोगों का अकीदा (विश्वास) था |

<sup>2</sup> यानी अगर हकीकत में आकाश और धरती के दो ईश्वर होते तो इस दुनिया की हकदार दो ताकतें होती । दो का इरादा, अक्ल और मर्जी काम करती और जब दो की मर्जी और फैसला दुनिया में चलता तो यह दुनिया की व्यवस्था (तदबीर) रह ही नहीं सकती थी जो शुरू से बिना स्कावट के चली आ रही हैं । क्योंकि दोनों की मर्जी में आपसी टकराव होता और दोनों की चाहत एक-दूसरे के विपरीत (मुखालिफ) दिशा में इस्तेमाल होती, जिसका नतीजा बिखराब और बरबादी के रूप में पैदा होता, और अब तक ऐसा नहीं हुआ तो इसका साफ मतलब यह है कि दुनिया में केवल एक ही ताकत है, जिसकी मर्जी और हक्म चलता है, जो कुछ भी होता है सिर्फ उसी के हक्म पर होता है । उस के दिये हुए को कोई रोक नहीं सकता और जिस से वह अपनी दया रोक ले उसको देने वाला कोई नहीं ।

सूरतुल अम्बया-२१

भाग-१७ | 556

الجزء ١٧ | 556

سورة الأنبياء ٢١

२३. वह अपने कामों के लिए (किसी के सामने) उत्तरदायी (जवावदेह) नहीं और सभी (उस के सामने) उत्तरदायी हैं ।

२४. क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवाय दूसरे माबूद बना रखे हैं, उन से कह दो लाओ अपना सुबूत पेश करो, यह है मेरे साथ वालों की किताब और मुझ से पहले वालों का सुबूत वात यह है कि उन में ज्यादातर हक से अंजान हैं, इसी वजह से मुंह मोड़ें हैं।

२४. और हम ने तुम से पहले जो रसूल (संदेशवाहक) भी भेजा, उसकी तरफ यही वहयी (ईशवाणी) नाजिल (अवतरित) की कि मेरे सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं, तो तुम सब मेरी ही इवादत (उपासना) करो ।

२६. और (मुश्रिक) कहते हैं रहमान (कृपालु) की औलादें हैं (गलत है) वह पाक है | वरना वे (जिन्हें ये पुत्र समझ रहे हैं) उसके वाइज्जत बंदे हैं |

२७. उस के (अल्लाह के) सामने बढ़कर नहीं बोलते, और उस के हुक्म पर अमल करते हैं | २८. वह उन के पहले और वाद की सभी हालतों से अवगत (वाकिफ) है, और वे किसी की भी सिफारिश नहीं करते सिवाय उस के जिस से वह (अल्लाह) ख़ुश हो! वे तो ख़ुद कांपते और डरते रहते हैं |

لا يُسْتَلُ عَبَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ (3)

أَمِر اَتَخَذُوا مِنْ دُوْنِهَ الِهَهُ \* قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ \* هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِى وَذِكْرُ مَنْ قَبْلُ \* بَلْ ٱكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ الْحَقَّ فَهُمُ مُعْرِضُونَ ﴿ ٤

وَمَا آَدُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا نُوْجِئَ اِلَيْهِ آنَةُ لَآ اِلْهَ اِلاَّ آنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ 35

وَقَالُوااتَّخَذَالرَّحْمٰنُ وَلَدَّاسُبْخِنَهُ \* بَلْ عِبَادًّ مُكُرِمُونَ (٤٤)

لَا يَسْبِقُوْنَكُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِالْمُورِةِ يَعْمَلُوْنَ (27)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِينِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ لالِلَّا لِمَنِ ادْتَظٰى وَهُمْ قِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (38)

इस से मालूम हुआ कि निबयों और स्वालेह लोगों (पुनीत लोग) के सिवाय फरिश्ते भी सिफारिश करेंगे, सही हदीस से भी इसका समर्थन (ताईद) मिलता है, लेकिन यह सिफारिशें उन्हीं के लिए होंगी जिन के लिए अल्लाह तआला चाहेगा। और जाहिर बात है कि अल्लाह तआला यह सिफारिश अपने नाफरमान बंदों के लिए नहीं विलक केवल पापी, लेकिन फरमांबरदार लोगों यानी ईमान वालों व एकेश्वरवादियों के लिए पसन्द फरमायेगा।

२९. और उन में से कोई कह दे कि अल्लाह के सिवाय मैं इलाह (पूजनीय) हूँ, तो हम उसे नरक की सजा दें, हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं।

**३०.** क्या काफिरों ने यह नहीं देखा कि (ये) आकाश और धरती (सब के सब) आपस में मिले हुए थे, फिर हम ने उन्हें अलग–अलग किया, और हर जानदार को हम ने पानी से पैदा किया | विस्ता यह लोग फिर भी यकीन नहीं करते?

३१. और हम ने धरती पर पहाड़ बना दिये, ताकि वह मखलूक को हिला न सके, और हम ने इस में उन के बीच चौड़े रास्ते बना दिये ताकि वह रास्ता हासिल कर सकें।

३२. और आकाश को हम ने एक महफूज (सुरक्षित) छत बनाया है, लेकिन वह लोग उसकी निशानियों पर ध्यान नहीं देते ।

३३. और वही (अल्लाह) है जिस ने रात-दिन और सूरज-चौद को वनाया । उन में से सभी अपने-अपने मदार (कक्ष) में तैर रहे हैं । وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمُ إِنِّ اللَّهُ قِنْ دُوْنِهِ فَلْالِكَ نَجْزِيْهِجَهَ لَنَمَواكُلْ اللَّهِ تَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿ ثَ

ٱوَكُمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثُقًا فَفَتَقُنْهُمَا ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَى ﴿ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ 3

وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنُ تَبِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمُ يَهْتَكُوْنَ (3)

وَجَعَلُنَا السَّهَاءَ سَقُفًا مَّحُفُوظًا ۗ وَهُمْعَنُ السَّهَا ۗ وَهُمْعَنُ الْيَتِهَا مُغْرِضُونَ (3)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَّرَ ۚ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ ۞

<sup>े</sup> इसका मतलय औंख से देखना नहीं बल्कि दिल की अखिं से देखना है, यानी क्या उन्होंने सोच-विचार नहीं किया या उन्होंने जाना नहीं?

इसका मतलब वर्षा और चश्मों (स्रोतों) के पानी है, तब भी वाजेह रहे कि इससे तरावट होती है और हर जानदार को नई जिन्दगी देता है और अगर इसका मतलब मनी है तो इस में भी कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि हर जानदार के अस्तित्व (वजूद) का सबब वह पानी की बूंदें हैं, जो मर्द की पीठ से निकलता है और स्त्री के गर्भाशय (रिहम) में जाकर एक नये प्राणी (मखलूक) को जन्म देने का सबब बनता है |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी रात को आराम और दिन को काम के लिए बनाया, सूरज को दिन की निश्वानी और चौद को रात की निश्वानी बनाया, ताकि महीनों और सालों का हिसाब लगाया जा सके, जो इंसान के लिए खास जरूरत है ।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> जिस तरह से तैरने वाला पानी के ऊपर तैरता है, उसी तरह से चांद और सूरज अपने मदार (कक्ष) में अपनी मुकर्रर रफ्तार से चलते हैं।

भाग-१७ 558

الجزء ١٧

سورة الأنبياء ٢١

३४. और आप से पहले हम ने किसी भी व्यक्ति को हमेश्वगी नहीं दी, फिर क्या अगर आप मर गये तो यह सदा के लिए रह जायेंगे?¹

३५. हर नप्स (जीव) को मौत का मजा चखना है, और हम इम्तेहान के लिए तुम्हें बुराई-भलाई में डालते हैं<sup>2</sup> और तुम सब हमारी तरफ पलटकर आओगे ।

३६. और जिन लोगों ने कुफ्र (अविश्वास) िक्या वे जब तुम को देखते हैं तो बस तुम्हारी हैंसी उड़ाते हैं, (कहते हैं) िक क्या यही वह है जो तुम्हारे देवताओं (पूज्यों) की चर्चा बुराई से करता है? और वह खुद ही रहमान (कृपाल्) का जिक्र (महिमा) करने से इंकार करते हैं।

३७. इंसान पैदाईशी उतावला है, मैं तुम्हें अपनी निश्चानियां (लक्षण) जल्द ही दिखाऊँगा, तुम मुझ से जल्दी न करों !

३८. और कहते हैं कि अगर सच्चे हो तो बताओ कि वह वादा (यातना) कब पूरा होगा। وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِةِنَ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴿ اَفَاٰمِنْ مِّتَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴿

ڴڷؙٮؘٚڡٛ۬ڛؚۮؘٳؠقةُ الْمَوْتِ ۥٝۅؘنَبْلُو۫كُمْ بِالشَّيرَ وَالْخَيْرِ فِثْنَةً ۥ وَالِيْنَا تُرْجَعُونَ ۞

وَاِذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْآ إِنْ يَتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًّا ﴿ اَهٰنَا الَّذِىٰ يَنْكُرُ اٰلِهَتَكُمُ ۗ وَهُمُ بِذِكْرِ الرَّحْنُنِ هُمْ كِفِرُونَ ﴿ 30

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ السَّاورِيْكُمُ الْيَتِي فَلَا تَسْتَعْجِكُونِ ﴿

> وَيَقُولُونَ مَتَى هٰ لَا الْوَعُ لُونِ كُنُنْتُهُ طبى قِيْنَ (38)

<sup>े</sup> यह काफिरों के जवाब में है जो आप (ﷺ) के बारे में कहते थे कि एक दिन आप को मर ही जाना है | अल्लाह तआला ने फरमाया कि मौत तो हर इंसान को आनी ही है और इस के ऐतबार से बेश्वक मोहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ भी इस नियम से अलग नहीं, क्योंकि वह भी इंसान ही हैं, और हम ने किसी इंसान को हमेशा के लिए इस धरती पर जिन्दा रहने के लिए नहीं छोड़ दिया है | इसका मतलब यह तो नहीं कि क्या यह बात कहने वाले इस धरती पर जिन्दा रहेंगे? इस से मूर्तिपूजकों और कब्र पूजने वालों का भी खण्डन (तरदीद) हो गया, जो देवताओं, निवयों, बुजुर्गों के हमेशा जिन्दा रहने का भ्रम रखते हैं, इसी बिना पर उनको अपना दुखहारी, मुश्किल कुशा समझते हैं, इस गलत ख्याल से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं |

यानी कभी दुख-दर्द में घेरकर, कभी दुनियाबी आसानी से, कभी सेहत और खुश्रहाली से, कभी तंगी और बीमारी से, कभी धन-दौलत देकर और कभी भूख-प्यास देकर हम इम्तेहान (परीक्षा) लेते हैं कि हम देखें कि कौन फिर भी शुक्रगुजार है और कौन नाशुकरा (कृतघन)? कौन सब करता है और कौन सहन नहीं करता? शुक्र व सब (धन्य और धैर्य) अल्लाह को खुश्र करने वाले हैं और नाशुक्री और नासबी उस रब के अजाब की वजह है ।

३९. अगर ये काफिर जानते कि उस समय न तो ये आग को अपने चेंहरों से हटा सकेंगे और न अपनी पीठों से, और न इन की मदद की जायेगी।

¥0. हां, हां! बादा की घड़ी (क्यामत का दिन) उन के पास अचानक आ जायेगी और उन्हें वह हक्का बक्का कर देगी, फिर न तो यह लोग उसे टाल सकेंगे और न ही उन्हें तनिक भी समय दिया जायेगा।

४१. और तुम से पहले रसूलों का भी मजाक किया गया तो जिन्होंने मजाक किया, उन्हें ही उस चीज ने आ घेरा जिसका वे मजाक करते थे।

¥२. उनसे पूछिये कि रहमान (कृपालू) से रात और दिन तुम्हारी रक्षा (हिफाजत) कौन कर सकता है? बल्कि यह अपने रव के जिक्र (महिमा) करने से फिरे हुए हैं |

¥३. क्या हमारे सिवाय उनके कोई और इलाह (पूजनीय) है जो उन्हें मुसीवत से बचाते हों? कोई भी खुद अपनी मदद करने की ताकत नहीं रखता, और न कोई हमारी तरफ से साथ दिया जाता है!

४४. बल्कि हम ने इन्हें और इनके बुजुर्गों को जिन्दगी की सामग्री (आसाईश) दी, यहाँ तक कि उनकी उम्र की सीमा खत्म हो गयी, क्या वह नहीं देखते कि हम जमीन को उस के किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? तो अब क्या वही गालिब हैं?

४४. कह दो कि मैं तो केवल तुम्हें अल्लाह की वहयी के जरिये वाखबर करता है, लेकिन वहरे इंसान पुकार को नहीं सुनते, जबिक उन्हें सचेत

لُوْيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا حِيْنَ لَا يَكُفُونَ عَنْ تُجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهِ

بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَنَبْهُتُهُمُ فَلَا يَسْتَطِيُعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (4)

وَلَقَهِ اسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِنْ تَبْلِكَ فَمَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوْا مِنْهُمْرِمَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ (أَنْ

قُلْ مَنْ يَكُلُوُكُمْ بِالَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْلِينَ ﴿ بِلَهِ مِنَ الرَّحْلِينَ ﴿ بِلَا هُمُ عِنْ وَكُونَ ﴿ إِلَيْ الرَّحْلِينَ ﴿ بِلَا هُمُ عِنْ وَكُونَ ﴾ بَلْ هُمُ عَنْ وَكُونَ ﴾

ٱمْلَهُمُّ الهَهُ تَلَنَّعُهُمْ فِنْ دُوْنِنَا وَلاَيَسُتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ ٱنْفُسِهِمْ وَلاَهُمْ قِنَا يُصْحَبُونَ ﴿

بَلْ مَتَعْنَا هَؤُلاَءِ وَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُّرُ ﴿ اَفَلاَ يَرَوُنَ اَنَا نَاتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِها ﴿ اَفَهُمُ الْغَلَبُونَ (4)

قُلُ إِنْهَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَعِي ﴿ وَلَا يَسْمَعُ الشَّعَ اللَّهُ عَلَّا إِذَا مَا يُنْذَذُ رُوْنَ ﴿

560

सूरतुल अम्विया-२१

भाग-१७

الجزء ١٧

سورة الأنبياء ٢١

किया जा रहा हो ।

४६. और अगर उन्हें तेरे रव के अजाव की भाप भी लग जाये तो पुकार उठें कि हाय हमारी बरबादी! वेशक हम जालिम थे |

४७. और हम क्रयामत के दिन उन के बीच ठीक-ठीक तौल की तराजू ला रखेंगे, फिर किसी पर किसी तरह का जुल्म न क्रिया जायेगा, और अगर एक सरसों के दाने के वराबर भी (अमल) होगा उसे हम सामने लायेंगे, और हम हिसाब करने के लिए काफी हैं।

४८. और यह पूरी तरह से सच है कि हम ने मूसा और हारून को फैसला करने वाली रौशन और नेक लोगों के लिए नसीहत वाली किताब अता की हैं।

¥९. वह लोग जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं और जो क्रयामत के (विचार) से कांपते रहते हैं |

४०. और यह नसीहत व बरकत वाला क्रुरआन हम ने ही उतारा है, फिर भी तुम क्या इस से इंकार करते हो? وَلَهِنْ مَّسَّتُهُمُ نَفُحَةً قِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُويُلِنَّا إِنَّا كُنَّا ظلِمِيْنَ ﴿

وَنَفَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيلَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا لَمُ وَإِنْ كَانَ مِشْقَالَ حَبَّةٍ قِنْ خَرْدَلِ اَتَيْنَا بِهَا لَوَكَفَى بِنَا لَمْسِمِيْنَ (47

وَلَقَلُ اٰتَيْنَا مُوْسَى وَ هٰرُوْنَ الْفُرُقَانَ وَ فَارُوْنَ الْفُرُقَانَ وَضِيَآ ۚ وَخِرًا لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمُ فِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿9

وَهٰنَا ذِكُرُّ مُّلِرَكُ آنْزَلُنهُ \* آفَانْتُولَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ مُنَالِكُ آنْزَلُنهُ \* آفَانْتُولَهُ

तराजू) का बहुवचन (जमा) है । अमलों को तौलने के लिए कयामत के दिन या तो कई तराज़ होंगी या तराज़ू एक ही होगी, लेकिन उसकी ख़ास अजमत के लिए या अमल की तादाद के हिसाब से इसे बहुवचन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है । इसान के अमल तो भौतिक (जिस्मानी) नहीं यानी इनकी ख़ुले तौर से कोई शक्ल तो नहीं है, फिर उसको तौला किस तरह से जायेगा? यह सवाल आज से पहले तक तो शायद कोई अहमियत (विशेषता) रखता था, लेकिन आज के साइंसी अविष्कार (ईजाद) ने इसे मुमिकन बना दिया है । अब इन अविष्कारों के जिरये बिना शक्ल और बिना वजन की चीजों को भी नापा तौला जाने लगा है । जब इंसान यह क़ुदरत रखता है तो अल्लाह तआला के लिए उन अमलों को जो विना शक्ल है, तौलना कौन सा कठिन काम है, उसकी तो शान ही निराली है ।

561

सूरतुल अम्बिया-२१

भाग-१७

الجزء ١٧

سورة الأنبياء ٢١

४१. और बेशक हम ने इस से पहले इब्राहीम को समझ बूझ अता किया था,<sup>1</sup> और उसकी हालत से अच्छी तरह परिचित (वाकिफ) थे ।

५२. जब उस ने अपने पिता और अपनी जाति वालों से कहा कि यह मूर्तिया, जिन के तुम पुजारी बने बैठे हो, ये क्या है ?

**५३.** उन्होंने कहा, हम ने अपने बाप-दादा को इनकी इवादत (पूजा) करते पाया है |<sup>2</sup>

४४. आप ने कहा फिर तो तुम और तुम्हारे बाप-दादा खुली गुमराही में थे।

५५. उन्होंने कहा कि क्या आप हक्रीकृत में हक लाये हैं या यू ही मजाक कर रहे हैं।

४६. आप ने कहा (नहीं) विलक हकीकत में तुम्हारा रव आकाशों और धरती का रव है, जिस ने उन्हें पैदा किया है और मैं तो इसी बात का गवाह (और मानता) है!

४७. और अल्लाह की क्रसम में तुम्हारी मूर्तियों का इलाज जरूर करूँगा जब तुम पीठ फेर कर चल दोगे। وَلَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْهِدُمُ رُشُدَهُ مِنْ قَبُلُ وَكُنَّا بِهِ غُلِمِنُنَ (أَنَّ)

إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقُوْمِهِ مَا لَهَٰنِ وَالتَّمَاثِيْلُ الَّتِيَّ الْمَثَالِيُلُ الَّتِيَّ الْمَثَالِيَ

قَالُوْا وَجَدُنَّا أَبَّاءَنَا لَهَا عَٰهِدِيْنَ 3

قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ أَنْتُمُ وَابَآ وَكُمْ فِي ضَلِلَ مَنْ مُلِلَ مَنْ مُلِلًا فَيُونِ وَاللَّهُ مُنِينِ (فَ

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ 35

قَالَ بَلْ زَبُكُوْرَبُ السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي يُ فَطَرَهُنَ ﴿ وَإِنَا عَلَى ذَٰلِكُمْ قِنَ الشَّهِدِينَ ﴿

وَ تَاللّٰهِ لَا كِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُولُواُ مُذُيرِيْنَ (37

का मतलब या तो यह है कि हजरत इब्राहीम को इल्म (नसीहत और अक्ल) देने का किस्सा हजरत मूसा को तौरात देने से पहले का है, या यह मतलब है कि हजरत इब्राहीम को नबी होने से पहले ही इल्म अता कर दिया गया था।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जिस तरह आज भी जिहालत और गलत अकीदे में फंसे हुए मुसलमानों को विदअत (इस्लाम धर्म में नई बात पैदा करना, जिसका इस्लाम धर्म (दीन) के नियमों से कोई मतलब या सुबूत न मिलता हो) और बेकार की रस्मों से रोका जाता है तो जवाब देते हैं कि हम इन्हें किस तरह छोड़ दें, जबिक हमारे पूर्वजों (बुजुर्गों) को भी यही करते देखा है, और यही जवाब वह लोग भी देते हैं जो किताब व सुन्नत के हुक्म को छोड़कर आलिमों और उनकी तरफ सम्बन्धित फिक्रह (धर्मबोध) से सम्बन्धित (मन्सूब) रहने को ही जरूरी समझते हैं ।

सूरतुल अम्बिया-२१

भाग-१७

الجزء ١٧ | 562

سورة الأنبياء ٢١

४ म. तो उस ने उन सब के ट्रकड़े-टुकड़े कर दिये, बस केवल बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया, यह भी इसलिए कि वह लोग उसकी तरफ पलटें।

४९. वे कहने लगे कि हमारे देवताओं की यह दुर्गत किस ने की, ऐसा इंसान जरूर जालिम होगा।

६०. बोले कि हम ने एक नौजवान को इन के वारे में बात करते हुए सुना था, जिसे इवाहीम कहा जाता है।

६१. उन्होंने कहा, तो उसे सब की अखिं के सामने ले आओ तािक सब देखें।

६२. कहने लगे हे इब्राहीम! क्या तूने ही हमारे देवताओं की यह दुर्गत बनाई है?

६३. आप ने जवाब दिया, बल्कि यह काम तो उन के बड़े देवता ने किया है, तुम अपने देवताओं से पूछ लो अगर वह वोलते हों।

६४. अत: उन्होंने अपने मन में मान लिया और (मन ही में) कहने लगे कि हक्रीकृत में तुम खुद जालिम हो |

६४. फिर औंधे सिर डालकर (कुछ सोच-समझ कर, अगरचे वे कुवूल कर चुके थे फिर भी वे बोले) कि यह तुम जानते हो कि यह नहीं बोलते। فَجَعَلَهُمْ جُذُذًا إِلاَ كَبِنْيَّا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ لِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿

> قَالُوُا مَنْ فَعَلَ لهٰنَا بِالِهَتِنَأَ لِنَّهُ لَيِمِنَ الظّٰلِيدِيْنَ (فِ)

قَالُوْاسَمِعْنَافَتَى يَنْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ الْرَهِيْمُ

قَالُوْافَاتُوْابِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَشُهَدُونَ (آهَ

قَالُوْآءَ ٱنْتَ فَعَلْتَ هٰنَ الْإِلْهَتِنَا يَابُرْهِيْمُرُثُ

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ \* كَبِيرُهُمُ هٰذَا فَسَتَاوُهُمُ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَانُوا يَنْطِعُونَ (63)

فَجَعُوْآ إِنَّ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْآ إِنَّكُمُ أَنْتُمُ

تُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَلْ عَلِيْتَ مَا لَهُولَا ﴿ يُنْطِقُونَ وَهُ }

<sup>े</sup> तो जिस दिन अपनी ईद या कोई त्योहार मनाने के लिए सारी जाित के लोग बाहर चले गये तो हजरत इवाहीम ने अच्छा समय जानकर मूर्तियों को तोड़-फोड़ डाला, केवल एक बड़ी मूर्ति रहने दी, कुछ आलिम कहते हैं कि उन्होंने कुल्हाड़ी उस बड़ी मूर्ति के हाथ में फंसा दी, तािक उस मूर्ति से पूछें।

सूरतुल अम्विया-२१

भाग-१७ | 563

الجزء ١٧ | 563

سورة الأنبياء ٢١

६६. (इब्राहीम ने) उसी समय कहा, हाय! क्या तुम उनकी इवादत करते हो जो न तुम्हें कुछ भी फायेदा पहुँचा सकते हैं और न नुकसान।

६७. थू है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवाय इवादत करते हो, क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं ?

६
 उन्होंने कहा कि इसे जला दो और अपने देवताओं की मदद करो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो।

६९. हम ने कहा, हे आग ! तू ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती [(श्रान्ति) और सुखदायी] वन जा !

**७०**. अगरचे उन्होंने उस (इव्राहीम) का बुरा चाहा, लेकिन हम ने उन्हें ही नाकाम (असफल) कर दिया |

अौर हम (इब्राहीम) और लूत को बचाकर उस जमीन की तरफ ले गये, जिस में हम ने सारी दुनिया के लिये वरकतें रखी थीं।<sup>2</sup>

७२. और हम ने उसे इसहाक अता किया, और उस पर ज़्यादा याकूव, और हर एक को नेक बनाया।

قَالَ اَفَتَعُبُّدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْرُ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ (﴾

قَالُوْا حَرِّقُوٰهُ وَانْصُرُوْۤا الِهَتَكُمُ اِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيُنَ ﴿

قُلْنَا يُنَادُكُونِي بَرُدًا وَسَلْمًا عَلَى اِبْرُهِيْمَ ﴿

وَٱرَادُوْا بِهِ كَيْنَا فَجَعَلْنَهُمُ الْآخْسَرِيْنَ ﴿ أَنَّ

وَنَجَّيْنُهُ وَلُوطًا إِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بْرَكْنَا فِيُهَا لِلُعْلَمِيْنَ (٦)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ ۗ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؞ وَكُلاَّجَعَلُنَاطِيهِ فِينَ ﴿

<sup>1</sup> हजरत इब्राहीम ने जब अपनी दलील पेश्व कर दिया और उनकी गुमराही (विपथा) और बेवकूफी को इस तरह से जाहिर किया कि उन के पास कोई जवाब न रहा, तो चूंकि वे गुमराह थे और कुफ्र और शिर्क ने उन के दिल में अधेरा कर दिया था, इसलिए बजाय शिर्क छोड़ने के उलटे हजरत इब्राहीम की मुखालफत में और कड़े हो गये और अपने देवताओं की दहाई देकर उनको आग में डालने की तैयारी करने लगे।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मुराद बहुत से मुफिस्सरों ने सीरिया देश लिया है, जिसको हरियाली, फलों और नहरों की ज्यादती और निबयों की रिहाईश होने के सबब बरकत (मंगलमय) कहा गया है |

عند ं ज़्यादा को कहते हैं । हजरत इब्राहीम ने तो केवल बेटे की तमन्ना की थी, उनकी तमन्ना के अलावा पौता भी प्रदान (अता) किया ।

564

सूरतुल अम्बिया-२१

भाग-१७

الجزء ١٧

سورة الأنبياء ٢١

७३. और हम ने उन्हें इमाम बना दिया कि हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करें और हम ने उनकी तरफ नेक अमल करने और नमाज कायम करने और जकात देने की वहयी (प्रकाशना) की और वे सब के सब हमारे पुजारी थे।

७४. और हम ने लूत को भी हिक्मत और इल्म अता किया, और उसे उस बस्ती से नजात दिया जहाँ के लोग गन्दे कामों में लिप्त (मुब्तिला) थे और हकीकत में वे बुरे गुनहगार लोग थे

७५. और हम ने उसको (लूत को) अपनी रहमत (कृपा) में शामिल कर लिया, वेशक वह नेक लोगों में से था।

७६. और नूह के उस समय को (याद करो) जब उस ने इस से पहले दुआ (विनय) की हम ने उस की दुआ (विनय) कुबूल की, और हम ने उस को और उस के परिवार को बड़े दुख से आजाद कर दिया।

७७. और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिस ने हमारी आयतों को झुठलाया था, हकीकत में वे बुरे लोग थे तो हम ने उन सब को डुबो दिया। وَجَعَلْمُهُمُ آلِهِنَّهُ يَهُنُونَ بِآمُرِنَاوَ اَوْحَيُنَاۤ اِلِيْهِمُ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاقَامَ الصَّلُوةِ وَايُتَآءَ الزَّكُوةِ = وَكَانُواْ لَنَاغِيدِيْنَ ﴿

وَ لُوْطًا اٰتَيْنَاهُ حُكُمًا وَّ عِلْمًا وَّ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِى كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَّبِثُ النَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فْسِقِيْنَ ﴿ ۖ

وَٱدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ﴿إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ وَأَ

وَلُوْحًا لِذُنَادَى مِنْ قَبَلُ فَاسْتَجَسْنَا لَهُ فَنَجَيْنُهُ وَ اَهُلَهُ مِنَ الْكَرُبِ الْعَظِيْدِ ﴿

وَنَصَرُنٰهُمِنَ الْقَوْمِ الَّـنِينَ كَنَّابُوْا بِالْيَتِنَا ۗ إِنَّهُمْ كَانُوْ اقَوْمَ سَوْءٍ فَاغْرَقْنُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿

हजरत लूत हजरत इबाहीम के भाई के पुत्र (भतीजे) थे, और हजरत इबाहीम पर ईमान लाये ये और उन के साथ ईराक से यात्रा करके सीरिया जाने वालों में से थे, अल्लाह ने उनको भी इन्म व हिक्मत यानी नवूअत अता की थी, वह जिस इलाके के लिए नबी बनाकर भेजे गये थे, उसे अमूर: और सदूम कहा जाता है | यह फिलिस्तीन के मुर्दा सागर से लगा हुआ जार्डन की ओर उपजाऊ इलाका था, जिसका बड़ा हिस्सा अब मृत सागर का एक हिस्सा है, उनकी जाति बाले गुदा मैथुन (लिवातत) जैसे बुरे कामों, रास्तों पर बैठकर राहियों पर आवाजें कसने और उन्हें तंग करने, कंकरिया मारने में मचहूर थे, जिसे अल्लाह तआला ने खवाएस (कुकर्म) कहा है | आखिर में हजरत लूत और उसके पैरोकारों को अपनी रहमत में दाखिल करके यानी उन को बचाकर कौम का सत्यानाञ्च कर दिया |

565

भाग-१७

الجزء ١٧

سورة الأنبياء ٢١

७८. और दाऊद और सुलैमान को 'याद कीजिए। जबिक वे खेत के बारे में फैसला (निर्णय) कर रहे थे कि कुछ लोगों की वकरियाँ रात को उस में चर गयी थी और उन के फैसले में हम मौजूद थे।

७९. तो हम ने उसका सहीह फैसला सुलैमान को समझा दिया, बेशक हम ने हर एक को हिक्मत और इल्म दे रखा था, और दाऊद के अधीन (ताबे) हम ने पहाड़ कर दिये थे जो तस्वीह (महिमा) करते थे और पिक्षयों को भी, ऐसा हम करने वाले ही थे।

**८०**. और हम ने उसे तुम्हारे लिये कपड़ा (कवच) बनाना सिखाया, ताकि लड़ाई (के नुकसान) से तुम्हारा बचाव कर सके, फिर क्या तुम अव وَ دَاوْدَ وَ سُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شهرِيْنَ (﴿

فَفَهَّهٰنهَا سُلَيُمُن عَ كُلُا أَتَيْنَا حُكُمُا وَعِلْمَا رَ وَسَعَّرْنَا مَعَ دَاؤدَ الْجِبَالَ يُسَبِّعُنَ وَالطَّيْرَ \* وَكُنَا فَعِلِيْنَ (79)

وَعَلَيْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَكُمُ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَاسِكُمْ، فَهَلْ اَنْتُمُ شَكِرُوْنَ ®

<sup>!</sup> टीकाकारों (मुफिस्सिरों) ने यह कहानी इस तरह वयान किया है कि एक आदमी की वकिरयाँ रात को दूसरे आदमी के खेत में चली गयीं और खेत को चर गयीं । हजरत दाऊद जो पैगम्बर (ईश्रदूत) के साथ-साथ हाकिम भी थे, उन्होंने फैसला दिया कि वकिरयां खेत वाला ले ले तािक उसका नुकसान पूरा हो सके। हजरत सुलैमान ने इस इंसाफ का विरोध किया और फैसला किया कि कुछ समय के लिए वकिरयां खेत के मािलक को दे दी जायें तािक वह इनका फायेदा उठाए, और खेती वकिरी वाले को दे दी जायें तािक वह खेतों की सिंचाई और देखभाल करके उसे सुधारे, जब वह खेत उस हालत में आ जाये जैसा बकिरयों के चरने से पहले था, तो खेत, खेत के मािलक को और वकिरयां, वकिरयों के मािलक को वापस कर दी जायें। पहले इंसाफ के मुकाविले में दूसरा फैसला इस ऐतवार से उचित (मुनािसब) था कि किसी को अपनी चीज से हाथ नहीं धोना पड़ा, जबिक पहले फैसले में वकिरी वाले को वकिरयों से हाथ धोना पड़ा था, फिर भी अल्लाह ने हजरत दाऊद की तारीफ की कि हम ने हर एक को (यानी दाऊद और सुलैमान को) इल्म और हिक्मत अता किया था।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसका मतलब यह कभी नहीं कि पहाड़ उनकी तस्वीह (प्रशंसागान) की आवाज से गूँज उठते थे (क्योंकि इस में कोई चमत्कार की बात ही बाकी नहीं होती) हर एक छोटी-बड़ी रूह की ऊंची आवाज से गूँज पैदा हो सकती है (आवाज लौटने की शक्ल में) | बल्कि मतलब हजरत दाऊद के साथ पहाड़ों का भी तस्वीह पढ़ना है, यह कहने की वात नहीं थी हकीकत में थी |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पक्षी भी दाऊद की दर्द भरी आवाज को सुनकर अल्लाह की पाकी का वयान करते थे या पक्षी भी उन के अधीन (तावे) कर दिये गये थे।

<sup>4</sup> यानी हम ने दाऊद के लिए लोहे को नरम बना दिया था जिस से वह लड़ाई के लिये कपड़ा

सूरतुल अम्विया-२१

भाग-१७ 566

الجزء ١٧

سورة الأنبياء ٢١

#### शुक्रगुजारी करोगे?

६१. और हम ने सुलैमान के अधीन (ताबे) तेज तुन्द हवा कर दी जो उस के हुक्म पर उस धरती की तरफ चलती थी, जिस में हम ने बरकतें रखी थीं, और हम हर चीज को जानते हैं ।

५२. और (इसी तरह) बहुत से यैतानों को भी (उसका अधीनस्थ बनाया था) जो उस के हुक्म पर डुबकी लगाते थे और इस के सिवाय बहुत से काम करते थे, और उनकी हिफाजत करने वाले हम ही थे।

**८३**. और अय्यूव (की उस हालत को याद करो) जबिक उस ने अपने रव को पुकारा कि मुझे यह रोग लग गया है, और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है |

**६४**. तो हम ने उस की (गुहार) सुन ली और जो दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया और उसे उस का परिवार अता किया, बल्कि उसे अपनी खास रहमत से उन के साथ वैसे ही और दिये ताकि इवादत करने वालों के लिए नसीहत का सबब (स्मरणीय) हो |

وَلِسُنَيْسُ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُرِى بِمَامُوةَ إلَى الْارْضِ الَّتِى لِزَكْنَا فِيْهَا ﴿ وَكُنَا بِكُلِّ شَىٰءٍ عٰلِمِيْنَ (١٤

وَمِنَ الشَّلِطِيْنِ مَنْ يَغُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ٤ وَكُنَّا لَهُمُ خَفِظِيْنَ ﴿ ٤

وَ اَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّةَ اَنِيْ مَسَّنِىَ الظُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرِّحِيدِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَّاتَیْنٰهُ اَهْلَهٔ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعٰبِدِیْنَ (8

और कवचें बनाते थे जो लड़ाई के मैदान में तुम्हारी सुरक्षा (हिफाजत) का सामान हैं | नवी के साथी कतादह का कहना है कि नवी दाऊद से पहले भी कवचें बनती थीं मगर वह सादी थीं उन में कड़ियां नहीं होती थीं, नबी दाऊद पहले इंसान हैं जिन्होंने कड़ियों और कुन्डे वाली कवचें तैयार की | (इब्ने कसीर)

कुरआन मजीद में हजरत अय्यूब को साबिर (धैर्यवान) कहा गया है । (सूर: साद) इसका मतलब यह है कि उनका इम्तेहान लिया गया, जिस में उन्होंने कृतज्ञता और धैर्य (सब्न और शुक्र) का दामन हाथ से नहीं छोड़ा । वे इम्तेहान और कप्ट क्या थे, इसका कोई सहीह बयान नहीं मिलता। फिर भी कुरआन के बयान के ऐतबार से मालूम होता है कि अल्लाह तआला ने उन्हें धन-धान्य और पुत्र दे रखे थे, इम्तेहान के लिए अल्लाह तआला ने यह सभी छीन लिये थे, यहाँ तक कि जिस्मानी ताकत भी कमजोर कर दी थी, इसलिए रोगों से पीड़ित थे। आखिर में कहा जाता है कि १८ साल के इम्तेहान के बाद अल्लाह के सामने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कुबूल की और सेहत (स्वास्थ) के साथ-साथ धन-धान्य और पुत्र पहले से दोगुने दिये। इसका कुछ बयान सहीह इब्ने हिब्बान के एक बयान में मिलता है।

सूरतुल अम्बिया-२१

भाग-१७ | 567

الجزء ١٧

سورة الأنبياء ٢١

**८४**. और इस्माईल और इदरीस, और जुलिकिपल ये सब सब करने वाले थे।

**८६.** हम ने उन्हें अपनी रहमत (दया) में दाख़िल कर दिया, ये सब नेक लोग थे |

८७. और मछली वाले² (यूनुस ﷺ) को (याद करो)! जबिक वह नाराज (क्रोधित) होकर चल दिया और समझता था कि हम उसे न पकड़ेंगे। आखिर में उस ने अधेरों ³ में से पुकारा कि इलाही (पूजनीय) तेरे सिवाय कोई माबूद (पूज्य) नहीं है, तू पाक है | वेशक मैं ही जालिमों में से हूं |

**८८.** तो हम ने उस की पुकार सुन ली और उसे दुखों से आजाद किया, और हम इसी तरह ईमान वालों को बचा लिया करते हैं |

**८९.** और ज़करिया को (याद करो) जब उस ने अपने रब से दुआ की कि हे मेरे रब ! मुझे अकेला न छोड़, तू सब से अच्छा वारिस है ।

وَإِسْلِمِينَلَ وَإِذْرِيْسَ وَذَا الْكِفُلِ ﴿ كُلُّ مِّنَ الضّٰهِرِيْنَ ﴿ وَالْ

وَٱدْخُلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اللَّهُمْ مِنَ الصَّلِحِينَ (6)

وَ ذَا النُّوُنِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَطَنَّانُ لَنْ نَّقُ بِرَعَكَيْهِ فَنَادَى فِى الظُّلُبْتِ اَنُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ سُبُلِخَنَكَ لِآ إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَّلِعِيْنَ ﴿ لَكَّا

فَاسْتَجَبُنَا لَهُ ﴿ وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْغَقِمِ ۗ وَكَذَٰ لِكَ نُكُجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

وَزَكِرِيَّاۤ إِذْ نَادَى رَبَّهٔ رَبِّ لَا تَنَّارُنِیۡ فَرْدًا وَ اَنْتَ خَیْرُ الْوَرِثِیْنَ﴿ۚ ۚ ۚ

मुलिकपल के बारे में इिस्तिलाफ (मतभेद) है कि वह नबी थे या नहीं? कुछ उनकी नबूअत और कुछ विलायत के हक में हैं | इमाम इब्ने जरीर इन के बारे में खामोश्व हैं, इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं: "कुरआन में निवयों के साथ उनका भी बयान उन के नबी होने को जाहिर करता है | अल्लाह अच्छी तरह जानता है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मछली वाले से मुराद हजरत यूनुस हैं जो अपनी कौम से नाराज होकर अल्लाह के अजाब की धमकी देकर, अल्लाह के हुक्म के बिना ही वहाँ से चल दिये थे, जिस पर अल्लाह तआला ने पकड़ा और उन्हें मछली का भोजन (कौर) बना दिया, इसका कुछ बयान सूर: यूनुस में हो चुका है और कुछ सूर: साएफात में आयेगा |

<sup>े</sup> فُلْتُهُ، فُلْمَاتُ का बहुवचन (जमा) हैं, जिसका मतलव अंधेरा होता है । हजरत यूनुस अंधेरों में ि धिरे हुए थे, रात का अंधेरा, समुद्र का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा ।

सूरतुल अम्बिया-२१

भाग-१७

الجزء ١٧ | 568

سورة الأنبياء ٢١

९०. तो हम ने उसकी दुआ कुबूल कर ली और उसे यह्या अता किया, और उनकी पत्नी को उनके लिए सुधार दिया! यह नेक लोग नेक अमल की तरफ जल्दी दौड़ते थे, और हमें रगबत और डर के साथ पुकारते थे, और हमारे सामने विनम्र (आजिजी से) रहते थे।

९१. और वह (पाकवाज औरत) जिस ने अपनी इस्मत (सतीत्व) की हिफाजत की, हम ने उस के अन्दर अपनी रूह (आत्मा) फूँकी और ख़ुद उसको और उस के पुत्र को सारी दुनिया के लिए नियानी (लक्षण) बना दिया।

९२. यह तुम्हारा गिरोह है जो हक्रीकृत में एक ही गिरोह है, और मैं तुम सब का रव हैं | इसलिए तुम सब मेरी ही इबादत (उपासना) करो |²

**९३**. लेकिन लोगों ने आपस में अपने दीन में गुट वना लिये, सब को हमारी तरफ पलटकर आना है  $|^3$ 

قَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴿ وَ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيِى وَاصْلَحْنَا لَهُ ذَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُمُ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِى الْخَيُرْتِ وَيَدُّعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا مُوكَانُواْلِنَا خَشِعِيْنَ ۞

وَالْيَقَ ٱحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَافِيهُا مِنْ زُوْجِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَاۤ أَيْدَةً لِلْعٰلَمِينَ ۞

> اِنَّ هٰذِهَ ٱمَّتُكُمْ ٱمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَانَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۞

وَ تَقَطَّعُوٓا اَمُرَهُمُ بَيْنَهُمْ لِكُلُّ اِلَيْنَا رْجِعُونَ ﴿ فَيَ

गयानी वह बाझ और किसी बच्चे के जन्म देने लायक नहीं थी, हम ने उसके इस कमी को दूर करके उसे एक नेक बेटा अता किया !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उम्म: (गिरोह) का मतलब यहां धर्म या मजहबी जमाअत है, यानी तुम्हारा धर्म और गिरोह एक ही है और वह धर्म तौहीद का धर्म है, जिसकी दावत सभी निबयों ने दिया, और गिरोह इस्लाम का गिरोह है जो सभी निबयों का गिरोह रहा है | जिस तरह नवी ★ ने फरमाया : "हम निबयों की जमाअत अल्लाती औलाद (जिन का पिता एक और मातायें कई हों) हैं, हमारा धर्म एक ही है | " (इब्ने कसीर)

यानी तौहीद (अद्वैत) और अल्लाह की इबादत (उपासना) छोड़कर कई जमाअतों और गिरोहों में वट गये | एक गिरोह मुशिरकों (मूर्तिपूजक वगैरह) और काफिरों का हो गया, और निवयों और रसूलों को मानने वाले भी पीढ़ियां वन गये, कोई यहूदी हो गया, कोई इसाई, और कोई कुछ ! बदनसीवी से मुसलमानों में ख़ुद भी गिरोह बन्दी पैदा हो गयी, और यह भी विसियों गिरोह में बंट गये | इन सब का इंसाफ जब ये अल्लाह के सामने पेश होंगे तब वहीं होगा |

فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا لُفُرَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا لُفُرَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا لُفُرَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الل मोमिन (एकेश्वरवादी) भी हो, तो उसकी कोश्विश की कोई वेकदरी (उपेक्षा) नहीं होगी। हम तो उस के लिखने वाले हैं।

९४. और जिस बस्ती को हम ने हलाक कर दिया, उस के लिए फर्ज है कि वहां के लोग पलटकर नहीं आयेंगे |

९६. यहाँ तक कि याजुज और माजुज खोल दिये जायेंगे और वे हर एक ढलवान से दौड़ते आयें गे|

९७. और सच्चा वादा क़रीब आ लगेगा उस समय काफिरों की अखिं फटी की फटी रह जायेंगी कि हाय अफसोस! हम इस हाल से गाफिल थे. वल्कि हकीकत (वास्तव) में हम जालिम थे।

९८. तुम और अल्लाह के सिवाय जिन-जिन की तुम इवादत (उपासना) करते हो, सब नरक के ईंधन बनोगे, तम सब उस (नरक) में जाने वालं हो |

९९. अगर वे (सच्चे) माबद होते तो नरक में दाखिल नहीं होते, और सब के सब उसी में हमेशा रहने वाले हैं।

لِسَعُيهِ \* وَإِنَّا لَهُ كُتِبُونَ [4]

وَحَامٌ عَلَىٰ قَرْبَةِ ٱهُلَكُنْهَا ٱنَّهُمُ لَا يُرْجِعُونَ (95

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُوْمِ وَهُوْمِن كُلِّ

وَاقْتَرَبَ الْوَعْلُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ ٱبْصَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴿ يُونِكُنَا قَدُ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ خِذَا مَلْ كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَا

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْيُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَلُمُ وَانْتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿

> لَوْ كَانَ هَوُلاَّهِ اللَّهَةُ مَا وَرَدُوهَا ﴿ وَكُلُّ فِنْهَاخِلِدُونَ (99)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> याजुज और माजुज का जरूरी बयान सुर: कहफ के आखिर में गुजर चुका है, हजरत ईसा की मौजदगी में क्यामत के करीब वे जाहिर होंगे और इतनी तेजी से यह हर ओर फैल जायेंगे कि हर ऊची जगह से ये दौड़ते हुए मालम होंगे, उन के फसाद और वरे कामों से ईमान वाले तंग आ जायेंगे । फिर हजरत ईमा के शाप से यह बरवाद हो जायेंगे, उनकी लाओं की बदब हर तरफ फैलंगी, यहाँ तक कि अल्लाह तआला पक्षियों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर समुद्र में फेकेंगे, फिर एक बहुत तेज वर्षा बारिश करेगा जिस से सारी धरती साफ हो जायेगी । एयह परा वाक्रेआ सहीह हदीस में बयान है, तफसील के लिए तफसीर इब्ने कसीर देखें )

सूरतुल अम्बिया-२१

भाग-१७

الجزء ١٧ | 570

سورة الأنبياء ٢١

१००. वे वहाँ चिल्ला रहे होंगे और वहाँ कुछ भी न सुन सकेंगे ।

**909**. लेकिन जिन के लिए हमारी तरफ से पहले से ही नेकी मुकर्रर है, वे सब नरक से दूर ही रखे जायेंगे !!

१०२. वे तो नरक की आहट तक न सुन सकेंगे और अपनी मनचाही चीजों के साथ हमेशा रहने वाले होंगे ।

१०३. वह बड़ी घवराहट भी उन्हें उदासीन न कर सकेगी और फरिश्ते उन्हें हाथों-हाथ ले लेंगे कि यही तुम्हारा वह दिन है जिसका तुम को वादा दिया जाता रहा।

90४. जिस दिन हम आकाश को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह रोल के कागज (पंजिका) लपेट दिये जाते हैं, जैसे हम ने पहली बार पैदा किया था उसी तरह दोबारा करेंगे, यह हमारा मजबूत वादा है और यह हम जरूर करके ही रहेंगे!

**90%**. और हम जबूर में आगाही और नसीहत के बाद यह लिख चुके हैं कि धरती के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे |

**१०६**. इबादत करने वाले बंदों के लिए तो इस में एक वड़ी ख़बर है | لَهُمْ فِيْهَا زُفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠٠

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمُ مِنَّا الْمُسْلَىٰ أُولَتِهِكَ عَنُهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿ أَنْ الْمُسْلَىٰ

لايسمُعُونَ حَسِيْسَهَا عَ هُمْ فِي مَا اشْتَهَتُ اَنْفُسُهُمْ خَلِدُونَ عِنْسَ

لَا يَحُزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْآلْبَرُ وَتَتَلَقَّمُهُمُ الْمَلِّمِكَةُ الْهَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنُنتُمْ تُوعَلُونَ ﴿ الْمَلْمِ

يُؤمُرَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَكَلِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴿ كَمَا بَدَانَا آوَّلَ خَانِق نَعْيِدُهُ ﴿ وَعُدَّا عَلَيْنَا ﴿ إِنَّا كُنَّا فُعِلِيْنَ

وَلَقَدُ كُتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِانَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ ﴿

إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلْغًا لِقَوْمِ عَبِدِيْنَ ١٠٠٠

मुक्छ लोगों के मन में यह श्वक पैदा हो सकता था या मूर्तिपूजकों की तरफ से पैदा कराया जा सकता था, जैसािक हकीकत में हो रहा है कि इबादत (उपासना) तो हजरत ईसा, उजैर, फरिश्तों और बहुत से बुजुर्गों की की जाती है। तो क्या यह भी अपने पुजारियों के साथ नरक (जहन्नम) में डाले जायेंगे? इस आयत में उसका भी बयान कर दिया गया है कि यह लोग तो अल्लाह के नेक बन्दे थे जिनकी नेकी की वजह से अल्लाह की तरफ से नेकी यानी हमेशा मुख्य या जन्नत की खुशख़बरी तय कर दी गयी है, यह नरक से दूर ही रखे जायेंगे।

सूरतुल अम्बिया-२१

भाग-१७

خرء ١٧ | 571

سورة الأنبياء ٢١

**१०७**. और हम ने आप को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है !!

१०६. कह दीजिए कि मेरी तरफ तो बस वहयी की जाती है कि तुम सब का अल्लाह एक ही है, तो क्या तुम भी उसको मानने वाले हो?

**१०९.** फिर अगर वह मुंह मोड़ लें तो कह दीजिए कि मैंने तुम्हें समान रूप से आगाह कर दिया है, मुझे इल्म (ज्ञान) नहीं है कि जिसका वादा तुम से किया जा रहा है वह करीब है या दूर है।

990. बेशक (अल्लाह तआला) तो तुम्हारी खुली बातों को जानता है तथा जिसे तुम छुपाते हो उसे भी जानता है।

999. और मुझे इसका भी इल्म नहीं, मुमिकन है कि यह तुम्हारा इम्तेहान (परीक्षा) हो और एक मुकर्रर वक्त (निर्धारित समय) तक का लाभ हो |

99२. (नवी ने) ख़ुद कहा हे पालनहार! इंसाफ के साथ फैसला कर दे, और हमारा रव वहुत रहम करने वाला है, जिस से मदद मांगी जाती है उन वातों पर जो तम बयान कर रहे हो । وَمَا آرْسَلْنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ 107

قُلْ إِنَّهَا يُوْخَى إِنَّ أَنَّهَا اللَّهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ = فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ \$00

فَإِنْ تَوَلَّوُا فَقُلْ أَذَنْتُكُمُ عَلَى سَوَآءٍ \* وَإِنْ اَدُرِئَ آقَرِيْبٌ آمُ بَعِيْلٌ مَّا تُوْعَلُ وَنَ (6)

إِنَّهُ يُعَلَّمُ الْجَهْرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ

وَإِنْ اَدْرِيْ لَعَلَمْ فِنْتُنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ عِنْنِ إِنَّهَ اللَّهِ مَتَاعٌ إِلَىٰ عِنْنِ إِنَّ

قُلَ رَبِ احْكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (رُأَةً)

<sup>े</sup> इसका मतलब यह है कि जो आप 🗯 की रिसालत पर ईमान ले आयेगा, उस ने मानों इस रहमत को कुबूल कर लिया और अल्लाह के इन एहसानों पर शुक्र अदा किया, वह नतीजतन दुनिया-आखिरत के सुखों को हासिल करेगा, और चूँकि आप की रिसालत पूरी दुनिया के लिए है, इसलिए आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर यानी अपनी नसीहतों (शिक्षाओं) के जरिये दुनिया और आखिरत के सुखों का भागी बनाने के लिए आये हैं।

572 With

سورة الحج ۲۲

#### सूरत्ल हज्अ-२२

सूरतुल हज्ज\* मदीने में उतरी और इसकी अठहत्तर आयतें और दस हक्अ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- 9. ऐ लोगो ! अपने रव से डरो. वेशक क्यामत का जलजला वहत वड़ी चीज है।
- २. जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दध पीते वच्चे को भूल जायेगी और सभी गर्भवितयों (हमल वालियों) के गर्भ (हमल) गिर जायेंगे, और त देखेगा कि लोग मतवाले दिखायी देंगे, अगरचे वे हकीकत में मतवाले नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बडा सख्त (कठोर) है ।
- ३. और कुछ लोग अल्लाह के बारे में बातें बनाते हैं वह भी जहालत के साथ, और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं।
- ४. जिस पर अल्लाह का फैसला लिख दिया गया है कि जो कोई भी उस की दोस्ती करेगा वह उसे भटका देगा और उसे आग के अजाब (यातना) की तरफ ले जायेगा

# 

يشبع الله الزّخين الزّحينير

يَايَتُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ، إِنَّ زَلْزَلَهُ السَّاعَةِ شَيْءُعظنه (1)

يُوْمِ تَرُونَهَا تَذُهِلُ كُنُّ مُرْضِعَةٍ عَنَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتُرَى النَّاسَ سُكُرِي وَمَا هُمْ بِسُكُرِي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ (2) Liui

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِر وَيَثِيعُ كُلُّ شَيْطِن مَرِيدٍ (

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تُولَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِينِهِ إِلَّى عَذَابِ السَّعِيْرِ ()

इस के मक्का और मदीना में उतरने में इिह्तिलाफ है, सही बात यही है इसका कुछ हिस्सा मक्का में और कुछ हिस्सा मदीने में उतरा। यह कुर्तबी का कौल है। (फतहुल क़दीर) यह करआन करीम की एक ही सुर: है जिस में दो सज्दे हैं।

<sup>े</sup> ऊपर आयत में जिस जलजला (भुकम्प) का वयान है, उस के नतीजे दूसरी आयतों में बयान किये गये हैं, जिस का मतलब लोगों पर बहुत भय, डर और घवराहट का होना है, यह क्यामत से पहले होगा और उस के साथ ही दुनिया की तबाही हो जायेगी, या यह कयामत के बाद उस समय होगा, जब लोग कवीं से उठकर हन्न के मैदान में जमा होंगे. ज्यादातर मफिस्सर (व्याख्याकार) पहले विचार से सहमत हैं जबिक कुछ मुफिस्सर दूसरे विचार के हक (पक्ष) में हैं |

الجزء ١٧

\$. हे लोगो! अगर तुम्हें मरने के बाद जिन्दा होने में अक है, तो सोचो हम ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य (मनी) से, फिर खून के थकके से, फिर गोश्त के लोथड़े से जो रूप दिया गया था और बिना रूप था | यह हम तुम पर वाजेह कर देते है और हम जिसे चाहें एक मुकर्रर वक्त (निर्धारित समय) तक मां के रिहम में रखते हैं फिर तुम्हें बच्चे के रूप में दुनिया में लाते हैं, फिर तािक तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो, तुम में से कुछ वे हैं जो मर जाते हैं और कुछ खूसट उम्र (जीर्ण आयु) की तरफ फिर से लौटा दिये जाते हैं कि वह एक चीज से परिचित होने के बाद दोवारा अजान हो जाये | तू देखता है कि धरती वंजर और सूखी है, फिर जब हम उस पर वर्षा करते हैं तो वह उभरती है और फलती है

६. यह इसलिए कि अल्लाह ही हक है और वही मुदों को जिन्दा करता है और वह हर एक चीज पर कुदरत रखने वाला है ।

और हर तरह की सुन्दर वनस्पति उगाती है ।

- ७. और यह कि क्रयामत जरूर ही आने वाली है जिस में कोई शक और शुब्हा नहीं, और बेशक अल्लाह (तआला) क्रव्र वालों को दोबारा जिन्दा करेगा।
- इ. और कुछ लोग अल्लाह के बारे में बिना इल्म के और बिना हिदायत के और बिना किसी रौबन किताब के झगड़ते हैं।
- ९. अपनी पहलू मोइने वाला बनकर इसलिए कि अल्लाह के रास्ते से भटका (गुमराह कर) दे। वह दुनिया में भी अपमानित (जलील) होगा और क्यामत (प्रलय) के दिन भी हम उसे नरक में जलने का अजाब चखायेंगे ।

آلِكُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُهُ فِي رَبْعِ فِنَ الْبَعْثِ

فَإِنَّا حَلَقَنْكُمْ فِمِنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِنْ تُطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ تُكَمَّ مِنْ مُصْفَعَةٍ مُحَلَقَةٍ وَعَيْدٍ

مُحَلَقَةٍ لِنُهُ يَنِى لَكُمْ وَنُقِرُ فِي الْاَرْحَامِ

مَانَشَاءُ إِلَى اَجَلِ مُسْتَى ثُمَةً نُعْذِ فِي الْاَرْحَامِ

مَانَشَاءُ اللَّهُ مَنْ يَرُدُ إِلَى اَرْدَلِ الْعُمُ لِيكَيلا

وَمِنْكُمْ مَنْ يَدُدُ إِلَى اَرْدَلِ الْعُمُ لِيكيلا

هَامِدَةً فَإِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْهَا الْهَ اَهُ تَرْفَى

وَرَبَتُ وَالْبُكَةُ مِنْ كُلْيَ ذَوْجٍ بَهِمُنْجٍ ()

هَامِدَةً فَإِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْهَا الْهَا الْهَ تَرْفَى

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُخِي الْمَوْتُى وَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُرٌ ﴾

وَّانَ السَّاعَةَ أَتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيْهَا ﴿ وَأَنَّ اللهُ لَهُ اللهُ الله

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَّلَا هُدُّى وَلَا كِيْنِ مُنِيْدٍ ﴿

ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ لَهُ فِي اللهِ اللهِ ﴿ لَهُ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

90. यह उन अमलों की वजह से जो तेरे हाथों ने आगे भेज रखे थे, यकीन (विश्वास) करो कि अल्लाह (तआला) अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं ।

99. और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक किनारे पर होकर अल्लाह की इवादत (उपासना) करते हैं, अगर कोई फायेदा मिल जाये तो मुत्मईन होते हैं और अगर कोई दुख आ गया तो उसी समय विमुख हो जाते हैं। उन्होंने दोनों लोक का नुकसान उठा लिया, हकीकत में यह साफ नुकसान है।

१२. वह अल्लाह के सिवाय उन्हें पुकारते हैं जो न नुक्रसान पहुँचा सकें न फायेदा, यही तो दूर का भटकाव है ।

93. उसे पुकारते हैं जिसका नुकसान उस के फायदे से करीब है, बेशक बुरे संरक्षक (निगरी) हैं और बुरे दोस्त ।

९४. वेशक ईमान और नेक काम करने वालों को अल्लाह (तआला) लहरें लेती हुई नहरों वाले जन्नत में ले जायेगा। अल्लाह जो इरादा करे उसे कर के रहता है। ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَذَكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظُلاَمٍ لِلْعَمِيْدِ (أَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلى حَرْفٍ قِالَ اصَابَهُ خَيْرُ إِطْمَانَ بِهِ وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِتْنَهُ السَّهُ عَلَى اللهُ فَيْلَ فِتْنَهُ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجْمِهِ الخَيْرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ اللهُ فَيْلَ وَالْأَخِرَةَ اللهُ فَيْلًا وَالْأَخِرَةَ اللهُ فَيْلًا وَالْأَخِرَةَ اللهُ فَيْلًا وَالْأَخِرَةَ اللهُ فَيْلًا وَالْمُخْرَانُ النّبِينُ اللهِ اللهُ فَيْلًا وَالْمُخْرَةُ اللهُ الل

يَدُهُ عُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ﴿ ذَٰ لِكَ هُوَ الضَّلْلُ الْبَعِيْدُ ۚ ۚ أَ

يَدْعُوْالَمَنْ ضَرُّكَا أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِه وَلَبِئْسَ الْمُوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ١١

إِنَّ اللهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرَ ﴿ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴾

मतलव है किनारा। इन किनारों पर खड़ा होने वाला स्थिर (मुस्तिक्रिल) नहीं होता यानी उसे सुकून और जमाव नहीं होता, उसी तरह जो इंसान दीन के वारे में श्वक और शुब्हा का शिकार रहता है, उसकी भी हालत इसी तरह होती है, उसे धर्म पर स्थिरता नहीं मिलती, उसका मकसद केवल दुनियावी फायेदा होता है, अगर मिलते रहें तो ठीक है, नहीं तो वह दोवारा अपने पुराने धर्म यानी कुफ़ और शिर्क की तरफ लौट जाता है, इस के खिलाफ़ जो सच्चे मुसलमान होते हैं और ईमान और यकीन से भरपूर होते हैं, वे तंगी और देखें विना दीन पर मजवूत रहते हैं, अगरे नेमतें हासिल हों तो शुक्रिया अदा करते हैं और अगर कप्टों से पीड़ित होते हैं तो सब और सहन करते हैं।

9४. जिसका यह ख्याल हो कि अल्लाह (तआला) अपने रसूल की मदद दोनों जहाँ में न करेगा, वह जैचाई पर एक रस्सा बौधकर (अपने गले में फैदा फौस लें) और गला घूंट ले फिर देख ले कि उसकी चालाकी से वह बात हट जाती है, जो उसे तड़पा रही है।

9६. और हम ने इसी तरह इस क़ुरआन को खुली आयतों में उतारा है, और जिसे अल्लाह चाहे हिदायत अता करता है।

99. ईमानवाले और यहूदी और विधर्मी (वहीन) और इसाई और आग के पुजारी 'और मूर्तिपूजक उन सब के बीच क्रयामत के दिन अल्लाह (तआला) खुद फैसला कर देगा, अल्लाह (तआला) हर चीज का गवाह है |

१८. क्या तू नहीं देख रहा है कि अल्लाह के सामने सज्दे में हैं सभी आकाशों वाले और धरती वाले और सूरज और चौद और सितारे और पहाड़ और पेड़ और जानदार 2 और बहुत से इंसान भी | हा बहुत से वे भी हैं जिन पर अजाव साबित हो चुका है, और जिसे रव बेइज़्जत कर दे उसे कोई इज़्जत देने वाला नहीं, अल्लाह जो चाहता है करता है |

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَهُدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّهَاءَ ثُوَّ لَيَقَطَعُ فَلْمَنْظُوْ هَلُ بُذُهِينَ كَنْدُهُ مَا يَغِيُظُ (1)

وَكَذَٰ لِكَ اَنْزَلْنَهُ أَيْتِ بَيِّنْتٍ ﴿ وَ آَنَ اللَّهَ يَهُدِينُ مَنْ يُرِيدُ (هَ) مَنْ يُرِيدُ (هَ)

إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالَعْبِيْنَ وَالنَّطْرِى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِيْنَ اَشُرَكُوا اللهَ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ الِنَّ اللهَ عَلَّ كُلْ شَيْءٍ شَهِيدٌ (آ)

اَلَوْ تَرَانَ اللهَ يَسُجُلُ لَا صَنْ فِي السَّمَاؤِتِ وَصَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالْجِمَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاتُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَلَابُ وَمَنْ يُعْنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُنْكُومِ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاتًا وَاللهَ

<sup>े</sup> برس से मुराद ईरान के अग्निपूजक हैं जो दो देवताओं में यक्रीन रखते हैं। एक अधेरा पैदा करने वाला है दूसरा उजाले का, जिसे वे अहरमन और यजदौ कहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कुछ मुफिस्सरों ने इस सज्दे से उन सभी चीजों को अल्लाह के हुक्म के अधीन (ताबे) होने मतलब लिया है, किसी में ताकत नहीं कि वह अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर सके, उन के क़रीब सज्दा और उपासना और इबादत (वंदना) के मतलब में नहीं जो केवल अक्ल वाले जिंदों के लिए ख़ास है, जबिक कुछ मुफिस्सरों ने इसे ख़्याल के बजाये वास्तविक (हक्रीक्री) मायेना में लिया है कि हर सृष्टि (मख़लूक) अपने-अपने रूप से अल्लाह के सामने सज्दा कर रही हैं!

सूरतुल हज्ज-२२

१९. ये दोनों अपने रब के बारे में इस्तिलाफ रखने वाले हैं. तो काफिरों के लिए आग के कपड़े नाप कर काटे जायेंगे और उन के सिरों के ऊपर से गर्म पानी की धारा बहायी जायेगी।

२०. जिस से उन के पेट की सब चीजें और खालें गला दी जायेंगी।

29. और उन की सजा के लिए लोहे के हथौड़े हैं।

२२. यह जब भी वहां के दुख से निकल भागने का इरादा करेंगे. वहीं लौटा दिये जायेंगे और (कहा जायेगा) जलने के अजाव का मजा च**खो** ।

२३. वेशक ईमानवालों और नेक काम करने वालों को अल्लाह (तआला) उन जन्नत में ले जायेगा जिन के नीचे से नहरें लहरे ले रही हैं. जहाँ उन्हें सोने के कंगन पहनाये जायेंगे और सच्चे मोती भी, वहाँ उनका कपड़ा शुद्ध (खालिस) **रेशम** का होगा ।

२४. और उन्हें पाक कलाम का रास्ता दिखा दिया गया और तारीफ वाले (अल्लाह के) मार्गटर्जन दिया गया ।

२४. जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह के रास्ते से रोकने लगें और वह इज्जत वाली मस्जिद से भी जिसे हम ने सभी लोगों के लिए बराबर कर दिया है, वहीं के वासी हों या बाहर के हों जो भी जल्म के साथ वहां गुमराह होने का विचार करेगा<sup>2</sup> हम उसे दुख वाले अजाब का

هٰنُونِ خَصْلِي اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُوا فَاكَنِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَادٍ ﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقَ رُوُوسِهِمُ الْحَسِيْمُ (أَوَ

يُضْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ 20

وَلَهُمْ مَعَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (1) كُلَّمَا آرَادُوْ آآنُ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمْر أُعِيْدُوا فِيْهَا وَ ذُونُونُوا عَنَابَ الْحَرِيْقِ (22)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِدُوا الطَّلِطْتِ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْإِنْهُرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَادِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْدٌ: 23)

وَهُدُوْا إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ يَتَّهُ وَهُدُوْا إِلَّى صِرَاطِ الْحَمِيْنِ 24

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُنُّ وْنَ عَنْ سَبِيْلِ الله والسبجي الحرام الذي جعلنه للناس سَوَآءَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بالْحَادِ بِظُلُونُنِ قُدُمِنْ عَذَابِ ٱلِيْوِدَءُ

<sup>&#</sup>x27; रोकने वालों से मुराद मक्का के काफिर हैं, जिन्होंने ६ हिजरी में मुसलमानों को मक्का जाकर करने से रोक दिया था, म्सलमानों को हदैविया नाम की जगह से वापस आना पड़ा था ।

का चाव्दिक (लएजी) मायेना तो गुमराह होना है। यहां यह आम है क्फ्र और घिकं से الحادُ लेकर हर तरह के पाप के लिए। यहाँ तक कि कुछ उलेमा क्रआनी लफ्जों की वृतियाद पर

सूरतुल हज्ज-२२

भाग-१७

الجزء ١٧ | 577

سورة الحج ٢٢

मजा चखायेंगे ।

२६. और जब कि हम ने इब्राहीम के लिए कआवा घर की जगह मुकर्रर कर दिया। (इस घर्त के साथ) कि मेरे साथ किसी को घामिल न करना<sup>2</sup> और मेरे घर को तवाफ करने, खड़े होने, झुकने (रूकूअ) और सज्दा करने वालों के लिए शुद्ध (खालिस) और पाक रखना!

२७. और लोगों में हज का एलान कर दे, लोग तेरे पास पैदल भी आयेंगे और दुवले-पतले जेटों पर भी दूर दराज के सभी रास्तों से आयेंगे।

२८. अपना फायेदा हासिल करने के लिए आ जायें और उन मुकर्रर दिनों में अल्लाह के नाम को याद करें उन चौपायों पर जो पालतू हैं, तो तुम आप भी खाओ और भूखे फक़ीरों को भी खिलाओ। وَاذْ بَوَّانَا لِإِبْرُهِ يُمَمَّكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشُولُ فِى شَيْئًا وَطَهِرُ بَيْتِى لِلطَّآبِغِيْنَ وَالْقَآبِمِيْنَ وَالزُّكَعِ السُّجُودِ (26)

ۅؘٳؘڐؚ۬ڽؙڣٳڶڬؘٳڛؠؚٵڶڿۼؚؠؘٲؿؙۅٛڮڔڿٲڵٲۊٛٸڶ ڰڸٚڞؘٳڡڔؿٲڗؽؽؘڡؚ؈۬ڰؙ**ڹ**ڡٛڿ۪ٚۘٚۘۼؽؽؾۣ۞ٚ

لِيَشْهَا ُوُا مَنَا فِي كَهُمْ وَيَنْ كُوُوااسُمَ اللَّهِ فِيَ آيَّا مِرَمَعُ لُوْمُ تِ عَلْ مَا رَزَقَهُمُ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْوَنْعَامِ \* فَكُوُّا مِنْهَا وَٱطْعِبُوا الْبَآسِ الْفَقِيْدِ ( فَكُوُ

इस बात का यकीन करते हैं कि हरम में अगर किसी तरह के गुनाह का इरादा बना लेगा (चाहे उसे अमली तौर पर करे या न करे) तो वह भी इस चेतावनी (तंबीह) में शामिल है। कुछ कहते हैं कि सिर्फ इरादे की वजह से पकड़ नहीं होगी, जैसाकि दूसरे कुरआन के लफ़्जों से मालूम होता है, लेकिन अगर पक्का इरादा कर लिया हो तो पकड़ हो सकती है। (फ़तहुल क़दीर)

- ' यानी वैतुल्लाह (अल्लाह के घर) का मुक्राम बता दिया और वहां इद्राहीम की औलाद को बसा दिया | इस से मालूम होता है कि तूफाने नूह की तबाही के वाद खानये कावा की तामीर सब से पहले हजरत इब्राहीम के हाथों हुई | जैसािक सहीह हदीस से यह बात साबित है, जैसािक नवी \* ने फरमाया : "सब से पहले जो मिस्जिद धरती पर बनायी गयी, मिस्जिद हराम है और उस के चालीस साल बाद मिस्जिद अक्सा बनाई गई | " (मुसनद अहमद)
- <sup>2</sup> यह ख़ानये कावा बनाने का मक्रसद बयान किया गया है कि इस में केवल मेरी इवादत की जाये, इस से यह बताने का मक्रसद है कि मूर्तिपूजकों ने इस में जो मूर्तिया सजा रखी हैं, जिनकी वह यहां आकर पूजा करते हैं, यह खुला जुल्म है कि जहां केवल अल्लाह की इवादत की जानी चाहिए थी, वहां मूर्तियों की पूजा की जाती है!

भाग-१७

الجزء ١٧ | 578

سورة الحج ٢٢

२९. फिर वे अपना मैल-कुचैल दूर करें<sup>1</sup> और अपनी मन्नत पूरी करें और अल्लाह के पुराने घर का तवाफ करें

३०. यह है, और जो कोई अल्लाह की हुरमतों (निपेधाजा) का एहतेराम करे, उसके अपने लिए उस के रव के पास अच्छाई है, और तुम्हारे लिए चौपाये जानवर हलाल (मान्य) कर दिये गये सिवाय उन के जो तुम्हारे सामने बयान किये गये हैं, तो तुम्हें मूर्तियों की गन्दगी से वचते रहना चाहिए² और झूठी वातों से भी परहेज करना चाहिये।

अल्लाह की तौहीय (एकेश्वरवाद) को कुबूल करते हुए उस के साथ किसी को न साझी बनाते हुए ! (सुनो!) अल्लाह का साझी बनाने वाला जैसे आकाश से गिर पड़ा, अब या तो उसे पक्षी उचक ले जायेंगे या हवा किसी दूर दराज जगह पर फेंक देगी !!

ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمُ وَلَيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (29

ذٰلِكَ ﴿ وَمَنُ يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللهِ فَهُو خَيُرٌ لَهُ عَنْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ إِلاَّ عِنْكَ رَبِّهِ ﴿ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُثْلُ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا وَقَالَ الزَّوْرِ ﴿ فَا الزَّوْرِ ﴿ فَلَ

حُنَفَآء بِنه غَيْرَ مُشْوِكِيْنَ بِهِ ﴿ وَمَنْ يَشْوِكُ بِاللّٰهِ فَكَانَّهَا خَرَّمِنَ السَّمَآ وَقَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهُوِيْ بِهِ الزِنْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ( اِنَ

<sup>े</sup> यानी ९० जिलहिज्जा को बड़े जमर: को कंकरियाँ मारने के बाद पूरे बाल कटवा कर या छोटे करा कर एहराम खोल दिया जाता है और पत्नी से सहवास (जिमाअ) करने के सिवाय वे सभी काम उस के लिए जायेज हो जाते हैं जो एहराम की हालत में हराम थे ! मैल-कुचैल दूर करने का मतलब यही है कि वह जालों और नाखूनों वगैरह को साफ कर लें, तेल खुश्बू इस्तेमाल कर लें और सिले हुए कपड़े पहन लें आदि वगैरह !

<sup>े</sup> رجن का मतलव नापाकी और गन्दगी है, यहां इस से मुराद लकड़ी, लोहा या दूसरी किसी चीज की बनी हुई मूर्तियां हैं । मतलब यह है कि अल्लाह के सिबाय किसी दूसरे की पूजा करना अपवित्रता (नापाकी) है और अल्लाह के गजब और नाराजगी की वजह है, इससे बचें।

वहुवचन (जमा) है حناء का | जिसका शाब्दिक अर्थ (लएजी मायने) है आकर्षित (मुतविज्जह) होना, एक तरफ होना, एक पक्षीय (जानिव) होना, यानी श्विक (मूर्तिपूजा) से तौहीद (एकेश्वरवाद) की तरफ और कुफ्र और झूठ से इस्लाम और सच्चे दीन की तरफ आकर्षित होते हुए या एक पक्षीय होकर शुद्ध रूप से अल्लाह की इवादत (उपासना) करते हुए |

<sup>4</sup> यानी जिस तरह बड़े पक्षी, छोटे जीव को बहुत तेजी से झपटकर नोच खाते हैं, या हवाये किसी को दूर दराज जगहों पर ले जाकर फेंक दें और कसी को उसकी ख़बर न मिले, दोनों हालतों में बरबादी उस की तकदीर में हैं। उसी तरह वह इसान जो एक अल्लाह की इवादत करता है,

३२. यह सुन लिया, (और सुनो) अल्लाह की निशानियों (प्रतीकों) का जो इज़्जत और एहतेराम (सम्मान और आदर) करे तो उस के दिल की परहेजगारी की वजह यह है।

३३. उन में तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक के लिए फायेदा है, फिर उन के कुर्बानी करने (बलि चढ़ाने) की जगह खानये काबा है ।²

३४. और हर उम्मत के लिए हम ने कुर्वानी का तरीका मुकर्रर किया है ताकि वे उन चौपाये जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है। (समझ लो) तुम सब का सच्चा माबूद सिर्फ एक ही है, तुम उसी के तावे और फरमांबर्दार वन जाओ, आजिजी करने वालों को खुशख़वरी दे दीजिए।

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَآبِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿

> لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ إِنَّى آجَلٍ مُسَنَّى ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (وَأَ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذَكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلْ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْإَنْعَامِرُ وَالْهُكُمْ إِلَّةً وَّاحِلٌ فَلَةً اَسُلِمُوا ﴿ وَ بَشِّرِ الْهُخْمِتِيْنَ (أَذَّ)

वह सही वरताव और रूहानी पाकी के मुताबिक और इख़्लास पाकीजगी के सिरे पर पहुंचा होता है और जैसे ही वह शिर्क का काम करता है तो जैसे कि अपने आप को ऊंची जगह से नीचे और सफाई से गन्दगी और कीचड़ में गिरा लेता है |

- वहुवचन (जमा) है نعار का, जिसका मतलव इशारा और निशानी है, जैसे लड़ाई में एक इशारा (मख़्सूस लएज निशानी और संकेत के रूप में) इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिस से वे आपस में एक-दूसरे को पहचान लेते हैं। इस आधार पर अल्लाह की निशानियों वे हैं जो दीन के निशान यानी इस्लाम के वाजेह अहकाम हैं, जिस से एक मुसलमान का मुकाम और मर्तवा सावित होता है और दूसरे दीन के मानने वालों से अलग पहचान लिया जाता है। सफा और मरवह पहाड़ों को भी इसीलिए अल्लाह की निशानियों कहा गया है कि मुसलमान हज और उमरह में इनके वीच सई करते (दौड़ते) हैं। यहाँ हज की दूसरी रीतियों (मनासिक) खास तौर से कुर्वानी (विला) के जानवरों को अल्लाह की निशानी कहा गया है, उन के एहतेराम का मतलब उनका अच्छा और मोटा करना है यानी सेहतमंद और मोटे जानवर की कुर्वानी देना। इस एहतेराम को अल्लाह का दिली खौफ कहा गया है यानी यह दिल के उन अमलों में से हैं जिन की वुनियाद (संयम) अल्लाह का डर हैं।
- <sup>2</sup> हलाल (उचित) होने से मुराद जहां इनकी कुर्वानी करना (उचित) है, यानी यह जानवर हज के काम पूरे करने के बाद बैतुल्लाह और मक्का की हरम की सीमा में पहुँचते हैं और वहां अल्लाह के नाम पर कुर्वानी दे दिये जाते हैं, तो उपरोक्त (मजकूरा) फायेदा भी खत्म हो जाता है, और अगर वे बैसे ही हरम के लिए कुर्वान होते हैं तो हरम पहुँचते ही कुर्वानी कर दिये जाते हैं और मक्का के गरीवों में उनका गोश्त बाट दिया जाता है!

भाग-१७ 580

الجزء ١٧ | 580

سورة الحج ٢٢

३५. उन्हें कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाये उन के दिल कौप जाते हैं, उन्हें जो मुसीवत पहुँचे उस पर सब करते हैं, नमाज कायम करने वाले हैं और जो कुछ हम ने उन्हें दे रखा है वे उस में से भी देते रहते हैं।

३६. कुर्बानी के ऊंट को। हम ने तुम्हारे लिए अल्लाह (तआला) के निशान मुकरंर कर दिये हैं उन में तुम्हें फायेदा हैं, तो उन्हें खड़ा कर के उन पर अल्लाह का नाम पढ़ों। फिर जब उन के पहलु (पार्शव) धरती से लग जायें तो उसे ख़ुद भी खाओं और गरीब भिखारी और जो भिखारी न हो उसे भी खिलाओ, इसी तरह हम ने चौपाये को तुम्हारे ताबेदार (अधीन) कर दिया है कि तुम गुक्रिया अदा करों।

३७. अल्लाह (तआला) को कुर्बानी के गोरत नहीं पहुँचते न उन के ख़ून, बल्कि उसे तो तुम्हारी दिली परहेजगारी पहुँचती है | उसी तरह अल्लाह ने उन जानवरों को तुम्हारा आज्ञाकारी (ताबे) कर दिया है कि तुम उस की हिदायत (के खुक्रिया) में उस की बड़ाई का बयान करो और नेक काम करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए | الَّانِائِنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلْوَبُهُمْ وَالصَّيْوِيُنَ عَلْ مَا آصَابَهُمْ وَالْبُقِيْسِ الضَّلُوةِ ﴿ وَمِنَا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾

وَالْبُلُنَ تَعَلَّمُهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآبِ اللهِ لَكُمْ فَ فِيْهَا خَيْرٌ لَ فَاذْكُرُوا السَمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ عَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْقَانِعُ وَالْمُعُتَرَّمُ كَلُولِكَ سَخَّرُنْهَا لَكُمْ لَعَنَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُا لَكُمْ

كَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَدِمَا وَهَا وَلَكِنْ يَنَالُ اللهَ لُحُومُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُولِي مِنْكُمُ اللهِ سَخَرَهَا لَكُمُ لِيَّا لِللهِ سَخَرَهَا لَكُمُ لِيَّا لِللهِ مَا هَلْ لَكُمُ اللهُ وَبَيْنِو اللهُ عَلَى مَا هَلْ لَكُمُ الْوَبَيْنِ (37) الْمُحْسِنِيْنَ (37)

<sup>्</sup>यहुवचन (जमा) है بدؤ का | यह जानवर आम तौर से मोटा-ताजा होता है, इसिलए بدئ कहा जाता है मोटा-ताजा जानवर, भाषाविदों (लुगत वालों) ने इसे केवल ऊंटों के साथ ख़ास तौर से इस्तेमाल किया है, लेकिन हदीस के अनुसार गाय के लिए भी بدئ लएज का इस्तेमाल ठीक है, मतलव यह है कि ऊंट और गाय जो कुर्बानी करने के लिये ले जायें, वह भी अल्लाह की निशानी है, यानी अल्लाह के उन हुक्मों में से है जो मुसलमानों के लिए ख़ास और उनकी निशानी है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مصنونة، صَوَان (सफ़बंद यानी खड़े हुए) के मतलब में है, ऊंट को इसी तरह खड़े-खड़े ज़िब्ह किया जाता है कि वाया हाथ पैर उसका बंधा हुआ हो और तीन पैर पर वह खड़ा होता है ।

अलिमों के करीब यह हुक्म फर्ज है यानी कुर्बानी का गोश्त खाना, कुर्बानी करने वाले के लिए वाजिब (आवश्यक) है और ज़्यादातर आलिमों के करीब यह हुक्म अच्छाई के लिए हैं।

581

रेड. (सुन रखो!) वेशक सच्चे ईमानवालों के दुरमनों को अल्लाह (तआला) ख़ुद हटा देना है, कोई ख़्यानत करने वाला (विश्वासघाती) नाशुक्रा अल्लाह (तआला) को प्यारा नहीं |

**३९.** जिन (मुसलमानों) से (काफिर) लड़ाई कर रहे हैं उन्हें भी लड़ने की इजाजत दी जाती है क्योंकि वे मजलूम हैं, बेशक उनकी मदद के लिए अल्लाह पूरी कुदरत रखता है।

४०. ये वे हैं जिन्हें विला वजह अपने घरों से निकाला गया, केवल उन के इस कहने पर कि हमारा रब केवल अल्लाह है | अगर अल्लाह (तआला) लोगों को आपस में एक-दूसरे से न हटाता रहता तो इवादत की जगह और गिरजाघर, और मिस्जिदें, और यहूदियों की इबादत और वे मिस्जिदें भी ढा दी जातीं, जहां अल्लाह का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी उस की ज़रूर मदद करेगा, बेशक अल्लाह (तआला) बहुत ताकतवर और प्रभावशाली (गालिब) है |

४१. ये वे लोग हैं कि अगर हम इन के पैर धरती पर मजबूत कर दें तो यह पाबन्दी से नमाज अदा करेंगे और जकात देंगे और अच्छे कामों का हुक्म देंगे और बुरे कामों से मना करेंगे। और सभी कामों का नतीजा अल्लाह के अधिकार (इष्टितेयार) में हैं।

¥२. और अगर ये लोग आप को झुठलायें (तो ताज्जुब की बात नहीं) तो इन से पहले नूह की क्रीम और आद और समूद | إِنَّ اللهَ يُلْ فِعُ عَنِ الَّذِيْنَ أَمَنُوا ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ كُلُ خَوَانٍ كَفُوْدٍ ( ﴿ أَنَّ اللهَ لَا يُحِبُ كُلُ خَوَانٍ كَفُوْدٍ ( ﴿ أَنَّ اللهَ

أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِاَنَّهُمُ ظُلِمُوا ﴿ وَ إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَهِ يُمُو<sup>ْنِي</sup>

إِلَىٰ إِنْ الْخَوِجُواْ مِنْ دِيَادِهِمْ بِغَيْدِحَتِّ الْآ اَنْ يَتَقُولُوُ ارَبُّنَا اللهُ اللهُ وَلَوُ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَغْضِ لَهُ يَنْ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوْتٌ وَمَسْجِ لُ يُذْكَرُ فِيهَا السَّمُ اللهِ كَثِيْرًا اللهَ لَقَوِيًّ عَزِيْزٌ (هِ) إِنَّا اللهَ لَقَوِيًّ عَزِيْزٌ (هِ)

اَتَّانِيْنَ إِنْ مَكَنَّتُهُمْ فِي الْأَدْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ واتَوُاالزَّكُوةَ وَاَصَرُوا بِالْمَعُرُونِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِط وَيِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (1)

> وَاِنْ ثُيكَانِابُوكَ فَقَلُ كَلَّابَتْ قَبُلَكُهُمُ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادٌ وَتَنَهُوْدُ ۖ

इस आयत में इस्लामी मुल्क के बुन्यादी मकासिद बयान किये गये हैं, जिन्हें खिलाफते राश्विदा और पहली सदी के दूसरे इस्लामी राज्यों में लागू किया गया और उन्होंने अपने दस्तूर में इन को प्राथमिकता (तरजीह) दी, जिस के सबब उन के राज्यों में श्वान्ति (अमन) थी, प्रेम भावना (खैरखाही) और खुश्वहाली भी रही और मुसलमानों के सिर ऊँचे और इज्ज्वत बाले भी थे।

४३. और इब्राहीम की कौम और लुत की कौम!

४४. और मदयन वाले भी अपने-अपने निवयों को झुठला चुके हैं। मूसा भी झुठलायं जा चुके हैं, तो मैंने काफिरों को थोड़ा सा मौका दिया फिर धर पकड़ा, फिर मेरा अजाव कैसा हुआ?

४४. बहुत सी विस्तियां है जिन्हें हम ने हलाक कर दिया इसलिए कि वे जालिम यी तो वे अपनी छतों के बल औधी पड़ी है, और बहुत से आबाद कुऐं बेकार पड़े हैं और बहुत से पक्के और उच्चे किले सुनसान पड़े हैं।

४६. क्या उन्होंने धरती में सैर करके नहीं देखा, जो उन के दिल इन बातों को समझते या कानों से ही इन (घटनाओं) को सुन लेते, बात यह है कि केवल आखें ही अधी नहीं होती बल्कि वे दिल अधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं!

४७. और वे अजाव की आप से जल्दी मींग कर रहे हैं, अल्लाह (तआला) कभी अपना वादा नहीं टालेगा, हो वेशक आप के रव के करीब एक दिन आप की गिनती के अनुसार मुताबिक। एक हजार साल का है।

४८. और बहुत सी जुल्म करने वाली वस्तियों को हम ने ढील दी, फिर आख़िर में उन्हें पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौटकर आना है।

४९. एलान कर दो कि है लोगो ! मैं तुम्हे खुल्लम-खुल्ला सचेत (आगाह) करने वाला हूँ । وَقَوْمُ اِبْدَاهِمِيْمَ وَقَوْمُرُلُوطٍ ﴿ إِنَّهِ وَاصْحُبُ مَدْيَنَ \* وَكُنْنَ ۖ مُوسَى فَامْلَيْتُ لِلْكَفِيرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْدَ فَامْلَيْتُ لِلْكَفِيرِيْنَ ثُمَّةً اَخَذْتُهُمْدَ فَكَيْفَكَانَ نَكِيْبِرِ إِنِيْ

فَكَايَيْنُ مِنْ قَرْيَةِ اَهْلَكُنْهَا وَهِیَ ظَالِمَةٌ فَهِی خَاوِيَةٌ عَنْ عُرُوثِهَا ﴿ وَ بِنْرِ مُعَظَلَةٍ وَ قَصْرِ مَشِيْدٍ ﴾

ٱفَكَمْ يُسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَآ ٱوْاٰذَانَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَاءَ فَإِنَّهَا لِاتَّعْنَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوْبُ اَنَّتِيْ فِي الصُّدُورِ 46

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهْ ﴿ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ دَنِكَ كَالْفِ سَنَاةٍ هِنَهَا تَعُدُّوْنَ (٤٠

وَكَايَنِنْ فِنْ قَرْيَةٍ آمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهُا ۚ وَإِنَّ الْمَصِيْرُ ۗ

قُلْ يَايَتُهَا النَّاسُ اِنَّهَا آنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُهنِنُّ وَهِي

<sup>े</sup> इस में नबी क्क को सांत्वना (तसल्ली) दी जा रही है कि यह मक्का के काफिर अगर आप को झुठला रहे हैं तो यह कोई नई वात नहीं है। पहले की क्रीमें भी अपने पैगम्बरों के साथ ऐसा ही मुआमला (व्यवहार) करती रही हैं और मैं भी उन्हें मौका देता रहा और जब उन के मौका का समय खत्म हो गया तो उन्हें तबाह कर दिया गया।

**५०**. तो जो ईमान लाये हैं और उन्होंने नेक काम किये हैं उन्हीं के लिए मोक्ष (मगिफरत) है और सम्मानित जीविका (रोजी) |

४१. और जो लोग हमारी आयतों को नीचा देखाने में लगे हैं, वही नरकवासी हैं ।

५२. और हम ने आप से पहले जिस रसूल और नवी को भेजा, (उस के साथ यह हुआ कि) जब वह अपने दिल में कोई ख़्वाहिश्व करने लगा, शैतान ने उसकी कामना में कुछ मिला दिया तो शैतान की मिलावट को अल्लाह (तआला) दूर कर देता है, फिर अपनी वातें मजबूत कर देता है, अल्लाह (तआला) जानने वाला और हिक्मत वाला है ।

५३. यह इसलिए कि चैतानी मिलावट को अल्लाह (तआला) उन लोगों की परीक्षा (इम्तेहान) का सामान वना दे, जिन के दिलों में रोग है और जिन के दिल सख़्त हैं | वेशक जालिम लोग घोर बिरोध (इिंटतेलाफ) में हैं |

४४. और इसलिए भी कि जिन्हें इल्म अता किया गया है, वे विश्वास कर लें कि यह आप के रब ही की तरफ़ से पूरा सच है, फिर वे उस पर ईमान लायें और उन के दिल उस की तरफ़ झुक जायें | वेशक अल्लाह (तआला) ईमानवालों को सच्चे रास्ते की तरफ़ हिदायत करने वाला ही है |

४५. और काफिर उस अल्लाह की वह्यी में हमेशा शक और शुब्हा ही करते रहेंगे यहाँ तक कि अचानक उन के सिर पर क्यामत (प्रलय) आ जाये, या उन के करीब उस दिन का अजाब आ जाये जो भलाई से खाली है। فَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيُمٌ ۞

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِئَ أَيْتِنَا مُعْجِزِيْنَ أُولَلِكَ اَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ آ

وَمَا آَرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَ لَا نَبِيْ الْآ إِذَا تَتَمَثَّى الْقَى الشَّيْطُنُ فِيْ أَمْنِيْتِهِ عَ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْتِى الشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ الْيَتِهِ ﴿ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ ثَ

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّدُطُنُ فِتُنَةً لِلْلَهٰ يُنْ فِى قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَالَّ الظَّلِمِيْنَ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيْدٍ (ثُ

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِكَ فَيُوْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمُ اوَلِنَّ الله لَهَ لَهَا إِلَانِيْنَ امَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (٤٠

وَلا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَثَىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْتِيَهُمْ عَنَابُ يَوْمِ عَقِيْمِ ﴿

<sup>्</sup>वोझ दिन) से मुराद कयामत का दिन है, इसे बोझ इसलिए कहा गया है कि इस दिन के बाद कोई दिन नहीं होगा. जिस तरह बोझ उसको कहा जाता जिस के कोई औलाद न हो ।

सूरतुल हज्ज-२२

भाग-१७ 584 १४ - الجزء ۱۷

سورة الحج ٢٢

५६. उस दिन केवल अल्लाह ही का राज होगा, वही उन के बीच फैसला करेगा, ईमान वाले और नेक लोग तो सुखों से भरपूर जन्नत में होंगे।

४७. और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया, उन के लिए रुखा करने वाले अजाब हैं।

४६. और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में देश छोड़ा फिर वे शहीद कर दिये गये या अपनी मौत से मर गये, अल्लाह (तआला) उन्हें बेहतर रोजी अता करेगा, और वेशक अल्लाह (तआला) सब से अच्छा रिज्क अता करने वाला है |

४९. उन्हें अल्लाह (तआला) ऐसी जगह पर पहुँचायेगा कि वे उस से खुश्व हो जायेंगे | बेशक अल्लाह (तआला) जानने वाला और बरदाश्त करने वाला है |

६०. बात यही है, और जिस ने वदला लिया उसी की तरह जो उस के साथ किया गया था, फिर अगर उस के साथ ज्यादती की जाये तो वेशक अल्लाह (तआला) खुद उसकी मदद करेगा । वेशक अल्लाह (तआला) छोड़ देने

ٱلْهُلُكُ يَوْمَهِنِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فِي جَنِّتِ النَّعِيمُ ﴿

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِأَيْتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِيُنُّ (5)

وَالَّذِيْنَ هَاجُرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّرَ قُتِلُوْآ اَوْ مَاتُواُ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزُقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرِّزِقِيْنَ ﴿ ﴿ آَ

لَيُدُخِلَنَهُمُ مُّلُخَلًا يَّرْضُوْلَهُ ۗ وَاِنَّ اللهُ لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ذٰلِكَ ۚ وَمَنُ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّةَ بُغَى عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ ﴿ إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌ عَفُوْرُ ۚ ( ﴿ ﴾ ﴾

या इसलिए कि काफिरों के लिए उस दिन कोई दया नहीं होगी, यानी उन के लिए भलाई से खाली होगा, जिस तरह तेज चाल की हवाओं को जो अजाब के तौर पर आती रही हैं 'बौझ हवा' कहा गया है |

प्रस सजा या बदले को कहते हैं जो किसी अमल का बदला हो । मतलब यह है कि किसी ने किसी के साथ ज़्यादती की हो तो जिस से ज़्यादती की गयी है, उसे ज़्यादती के समान बदला लेने का हक है, लेकिन बदला लेने के बाद जबिक जालिम और मज़लूम (नृष्ठसित) दोनों समान हो चुके हों, जालिम मज़लूम पर दोबारा जुल्म करे तो अल्लाह तआला उस मज़लूम की ज़रूर मदद करेगा । यानी यह शक न हो कि मज़लूम ने माफ करने के बजाय बदला लेकर गलत काम किया है, नहीं, बलिक उसकी भी इजाजत अल्लाह ने दिया है, इसलिए भविष्य (आइन्दा) में भी वह अल्लाह की मदद का हकदार रहेगा।

सूरत्ल-हज-२२:

भाग-9७ | 585 |

الجزء ١٧

إ سورة الحج. ٢٢

वाला और माफ करने वाला है।

६१. यह इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में प्रवेश (दाखिल) कराता है और दिन को रात में ले जाता है, और बेश्वक अल्लाह (तआला) सुनने वाला देखने वाला है।

६२. यह सब इसलिए कि अल्लाह ही सच है, और उस के सिवाय जिसे भी यह पुकारते हैं वे झूठे (बातिल) हैं, और वेशक अल्लाह (तआला) बलन्द वडाई वाला है।

६३. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह (तआला) आकाश से पानी बरसाता है तो धरती हरी-भरी हो जाती है | बेशक अल्लाह (तआला) मेहरबान और जानने वाला है।

६४. आकाशों और धरती में जो कुछ है उसी का है, और बेशक अल्लाह वही है बेनियाज तरीफ्रों वाला !

६४. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने धरती की सभी चीजें तुम्हारे वश में कर दी हैं, और उस के हुक्म से समुद्र में चलती हुई नावें भी। वही आकाश को थामें हुए है कि धरती पर उस के हुक्म के बिना गिर न पड़े | बेशक अल्लाह (तआला) लोगों पर श्रफकत करने वाला रहम करने वाला है।

६६. और उसी ने तुम्हें जिन्दा किया है फिर वहीं तुम्हें मारेगा, फिर वहीं तुम्हें जिन्दा करेगा, बेंचक इंसान बड़ा नाचुका है।

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ 

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ (62)

ٱلَمْتَوَانَ اللهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّهَاءَ مَاءً نَقَصُمِيحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَمِيرٌ ﴿ أَنَّ

لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ (٢٠٠٠) اَلَهُ تَو اَنَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُومًا فِي الْأَرْضِ

وَ الْفُلْكَ تَجُرِي فِي الْبَحْرِ بِٱمْرِةٍ \* وَ يُمْسِكُ السَّبَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ إِلَّا بِالْذُنِهِ \* إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُونٌ رَّحِيْمٌ (65)

وَهُوَ الَّذِي كَ أَحْيَاكُمْ وَثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يُحْدِينِكُمُ وَانَ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ 6

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> इस में माफ कर देने की फिर श्रिक्षा (तालीम) दी गयी है कि अल्लाह माफ करने वाला है, तुम भी माफी से काम लो । एक दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि बदला लेने में जितना जालिम का जुल्म होगा उतना जुल्म किया जायेगा, इसकी इजाजत चूंकि अल्लाह की तरफ से है, इसलिए इस पर पकड़ नहीं होगी बल्कि वह माफी के क्राबिल है, इसे जुल्म और बुराई उस के समरूप (मुश्राबिह) होने की वजह से कहा जाता है, वरन् इन्तिकाम या वदला असल में जुल्म और गलतों है ही नहीं।

६७. हर एक उम्मत के लिए हम ने इवादत का एक तरीका मुकरंर कर दिया है, जिस का वह पालन करने वाले हैं, तो उन्हें आप से इस सम्बंध (मआमले) में झगड़ा नहीं करना चाहिए ! आप अपने रव की तरफ लोगों को बुलायें, बेशक आप सीधे सच्चे रास्ते पर ही हैं |

६८. और फिर भी अगर ये लोग आप से उलझने लगे तो आप कह दें कि तुम्हारे अमलों से अल्लाह अच्छी तरह वाकिफ है।

६९. तुम्हारे सभी के इंढ़ितेलाफ का फैसला क्यामत के दिन अल्लाह (तआला) ख़ुद करेगा!

 क्या आप ने नहीं जाना कि आकाश और धरती की हर चीज अल्लाह के इल्म में है, यह सव लिखी हुई किताब में महफूज है, अल्लाह (तआला) के लिए यह काम वड़ा आसान है ।

প. और ये अल्लाह (तआला) के सिवाय उन्हें पज रहे हैं जिसका कोई आसमानी सुबत नहीं, और न वे ख़ुद ही इसका कोई इल्म (ज्ञान) रखते हैं, जालिमों का कोई मददगार नहीं।

لِكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَكَ فِي الْإَمْرِ وَ ادْعُ إِلَى رَبِّكَ م إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّي مُسْتَقِيْمِ ﴿ اَ اللَّهُ لَكُ لَعَلَىٰ هُدُى مُسْتَقِيْمِ ﴿

ٱللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا كُنْ تُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ (69)

أكم تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَّاءِ وَالْأَرْضِ \* إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتْبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ (١٠)

وَيُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطُنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴿ وَمَا لِلظُّلِيدِينَ مِنْ نَصِيْرِ ١٦٠

<sup>&</sup>lt;sup>!</sup> इस में अल्लाह तआला ने अपने सारे इल्म और मखलूक को घेर रखने का बयान किया है, यानी उसकी सुष्टि (मखलुक) को जो कुछ करना था उसको इसका इल्म पहले से ही था, वह उनको जानता था। इसलिए उस ने अपने इल्म से यह बातें पहले ही से लिख दी और लोगों को यह बात चाहे कितनी ही कठिन लगे, अल्लाह के लिए यह बहुत आसान है, यह वही तकदीर की समस्या (मसअला) है जिस पर ईमान रखना जरूरी है, जिसे हदीस में इस तरह वयान किया गया है: "अल्लाह तआला ने आकाश और धरती की पैदाईश्व से पचास हजार साल पहले जबिक उसका अर्च पानी पर था, सुष्टि की तकदीर लिख दिये थे 🖟 (सहीह मुस्लिम, किताबुल कद्र, बाब हिजाज आदम व मूसा) और सुनन के कौल में हैं, रसूलुल्लाह 💥 ने फरमाया : "अल्लाह तआला ने सब से पहले कलम पैदा किया, और उस से कहा लिख, उस ने कहा क्या लिखें? अल्लाह तआला ने कहा जो कुछ होने वाला है सब लिख दे, इसलिए उस ने अल्लाह के हक्म से क्रयामत तक जो कुछ होने वाला था सब लिख दिया । अबू दाऊद, किताबुस सुन्न: बाबुन फिल कद्र, तिर्मिजी अबवाबुल कद्र तफसीर सुर: नृन, मुसनद अहमद, भाग ५५३९७)

७२. और जब उन के सामने हमारे कलाम की खुली आयतों को तिलावत (पाठ) किया जाता है, तो आप काफिरों के मुंह पर नाखुशी के आसार साफ तौर पर पहचान लेते हैं, वे तो करीब होते हैं कि हमारी आयतों के सुनाने वाले पर हमला कर बैठ। कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इस से भी ज्यादा बुरी खबर दूं, वह आग है जिस का वादा अल्लाह ने काफिरों से कर रखा है, और वह वहत बुरी जगह है।

७३. हं लोगो! एक मिसाल दी जा रही है, जरा ध्यान में सुनो, अल्लाह के सिवाय तुम जिन-जिन को पुकारते रहे हो वे एक मक्खी तो पैदा नहीं कर सकते अगर सारे के सारे जमा हो जायें, बिल्क अगर मक्खी उन से कोई चीज ले भागे तो यह तो उसे भी उस से छीन नहीं सकते | बड़ा कमजोर है मौगने वाला और बहुत कमजोर है जिस से मौगा जा रहा है |

७४. उन्होंने अल्लाह की वड़ाई के अनुसार (मुताबिक) उसका महत्व (अहमियत) जाना ही नहीं, वेशक अल्लाह (तआला) वड़ा जवरदस्त और प्रभावशाली (गालिव) है ।

७५. फरिश्तों में से और इंसानों में से रसूल को अल्लाह ही चुन लेता है, वेशक अल्लाह (तआला) सुनने वाला देखने वाला है। وَلِذَا تُتُلِ عَلَيْهِمُ الْتُنَابَيِّنْتِ تَعُرِفُ فِي فَحُوْهِ الْنَكَابَيِّنْتِ تَعُرِفُ فِي فَحُوْهِ الْمُنْكَرَّءُ يَكَادُوْنَ يَسُطُوْنَ اللَّهُ فَوَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْم

يَّائِهُا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴿ اِنَّ اللَّهِ لَنَ يَخْلُقُوا اللَّهِ لَنَ يَخْلُقُوا اللَّهِ لَنَ يَخْلُقُوا ذُبَالِكَ لَوَانَ يَسْلَبُهُمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللِّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِم

مَاقَدُرُوااللهَ حَقِّ قَدْرِهِ ﴿ إِنَّ اللهَ لَقُومٌ عَزِيرٌ ﴿ آ

ٱللهُ يُصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْلِيكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ \* إِنَّ اللهُ سَمِيْعٌ بَصِيرُ ( أَنَّ )

रसूल (उतारा, भेजा हुआ संदेशवाहक) का बहुबचन (जमा) है । अल्लाह तआला ने फरिस्तों से भी रिसालत का यानी संदेशवाहन का काम लिया है, जैसे हजरत जिबील को अपनी बहुयी के लिए चुना कि वे रसूलों के पास बहुयी पहुँचायें, या अजाव लेकर कौमों के पास जायें और इसानों में से जिन्हें चाहा रिसालत के लिए चुन लिया और उन्हें लोगों की हिदायत और नमीहत देने के लिए नियुक्त (मुंतखव) किया । सभी अल्लाह के बंदे थे, अगरचे चुने हुए थे, लेकिन किस लिए? अल्लाह के अधिकार (इिल्वियार) में साझीदार बनाने के लिए? जिस तरह कुछ लोगों ने उनको अल्लाह का साझी बना लिया है। नहीं, बिल्क केवल अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए।

सूरतुल–हज–२२

भाग-९७

588

الجزء ١٧

، سورة الحج.٢٢

७६. वह अच्छी तरह जानता है जो कुछ उन के आगे है और जो कुछ उन के पीछे है, और अल्लाह ही की तरफ सब काम लौटाये जाते हैं।

७७. हे ईमानवालो! रूकूअ, सज्दा करते रहो, और अपने रव की इबादत में लगे रहो और नेकी के काम करते रहो, तािक तुम सफल हो जाओ ।

७८. और अल्लाह की राह में वैसे ही जिहाद करों जैसा जिहाद (धर्मयुद्ध) का हक है, उसी ने तुम्हें निर्वाचित (मृंतखव) किया है और तुम पर दीन के बारे में कोई कमी नहीं की, दीन अपने पिता² इब्राहीम का (कायम रखों), उसी (अल्लाह) ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है | इस (कुरआन) से पहले और इसमें भी तािक पैगम्बर तुम पर गवाह हो जाये और तुम सभी लोगों के गवाह बन जाओ, तो तुम्हें चािहए कि नमाजें कायम करों और जकात (धर्मदान) अदा करते रहों और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो, वही तुम्हारा संरक्षक (निगरों) और मािलक है, और कितना अच्छा मािलक और कितना अच्छा मदद करने वाला है |

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِهُ وَمَا خُلْفَهُمُ اللهِ اللهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴿

نَّاَيَّهُا الَّذِيْنُ اَمُنُوا ارْكُعُوا وَاسْجُكُ وَاوَاعْبُكُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِبُونَ (شَيْ

इस जिहाद से मुराद कुछ ने बह जिहाद लिया है जो अल्लाह के नाम के फैलाने के लिए काफिरों और मूर्तिपूजकों से किया जाता है और कुछ ने अल्लाह के हुक्मों के पालन को कहा है, क्योंकि इस में इवाहियों और शैतान का सामना करना पड़ता है, और कुछ ने हर वह कोश्विश्व लिया है जो सच और सच्चाई को गालिव बनाने और झूठ को खत्म करने के लिए करना पड़ता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अरब इस्माईल की औलाद में से थे, इस बिना पर हजरत इब्राहीम अरबों के पिता थे और गैर अरब भी हजरत इब्राहीम की एक महान व्यक्ति (अजीम इंसान) के रूप में इज्जत करते थे, जिस तरह बेटा वाप का करते हैं, इसलिए वह सभी लोगों के पिता थे, इस के सिवाय मुसलमानों के पैगम्बर के (अरब होने के नाते) हजरत इब्राहीम पिता थे, इसलिए मुसलमानों के भी पिता हुए | इसलिए कहा गया कि यह दीन इस्लाम जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन लिया है, तुम्हारे पिता इब्राहीम का दीन है, उसी की इत्तेवा (अनुसरण) करों!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह गवाही क्रयामत के दिन होगी जैसािक हदीस में है । (देखिये सूर: बकर: आयत १४३ की तफसीर)

भाग-१८

الجزء ١٨ | 589

سورة المؤمنون ٢٣

## सूरतुल मोमीनून-२३

सूर: मोमीनून मक्का में नाजिल हुई और इस में एक सौ अट्ठारह आयतें और छ: रूकूअ हैं ।

अल्लाह के नाम से गुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

- वेशक ईमानवालों ने कामयावी हासिल कर ली।
- २. जो अपनी नमाज में खुगूअ (विनम्रता) करते हैं ।
- जो बेकार वातों से मुंह मोड़ लेते हैं।
- ४. जो जकात (धर्मदान) अदा करने दाले हैं |
- जो अपने गुप्तांगों (शर्मगाहों) की हिफाजत (रक्षा) करने वाले हैं |
- ६. सिवाय अपनी बीवियों और मिल्कियत (स्वामित्व) की दासियों (लौडियों) के, वेशक यह निन्दां किये जाने वालों में से नहीं हैं।
- इस के सिवाय जो दूसरे ढूंढें वही सीमा
   उल्लंघन (हद से तजावुज) कर जाने वाले हैं ।³

## ٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

قَلُ ٱفْلَحَ الْنُؤْمِنُونَ أَ

الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ٥

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ( فَ )

وَ اتَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ ﴿ ﴾

وَ الَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ أَ

إِلاَّ عَلَىٰٓ أَزُواجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُمْ فَإِنَّهُمُمْ غَيْرُمَلُومِيْنَ (هُ)

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعُدُونَ ( أَ

का शब्दिक अर्थ (लएजी मायने) है चीरना, काटना, किसान को भी فلاح कहा जाता है कि बह धरती को चीर-फाड़कर उस में बीज बोता है। نثيلغ (कामयाव) भी वह होता है जो दुखों को काटता हुआ निशाने तक पहुँच जाता है।

हर वह काम और हर वह बात है जिसका कोई फायेदा न हो या उस में दुनियावी या धार्मिक नुकसान हों । इन से बचने का मतलब है कि उनकी तरफ़ ध्यान भी न दिया जाये न कि उन्हें अपनायें या उनको किया जाये ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इस से मालूम हुआ कि क्य (मुतआ) की इस्लाम में कभी इजाजत नहीं है, और कामवासना (जिन्सी जरूरत) की पूर्ति के लिए केवल दो ही उचित (मुनासिव) तरीका हैं | बीवी से सहवास (जिमा) कर के या दासियों से कामवासना की तृष्ति (तकमील) कर के, विल्क अब केवल बीवी इस काम के लिए रह गयी है क्योंकि लौंडियों का रिवाज अभी ख़त्म है |

590

सूरतुल मोमीनून-२३

भाग-१८

الجزء ١٨

سورة المؤمنون ٢٣

 जो अपनी अमानत और वादे की रक्षा (हिफाजत) करने वाले हैं।

९. जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं l2

**१०**. यही वारिस (उत्तराधिकारी) हैं |

99. जो फिरदौस (जन्नत का सब से ऊँचा दर्जा) के वारिस होगे, जहाँ वे हमेशा रहेंगे |

१२. और वेशक हम ने इंसान को खनखनाती मिट्टी के सार (खुलासा) से पैदा किया ।

9३. फिर उसे वीर्य (मनी) बनाकर सुरक्षित (महफूज) जगह में रख दिया वि

9४. फिर वीर्य को हम ने जमा हुआ ख़ून बना दिया, फिर उस ख़ून के लोथड़े को गोरत का टुकड़ा बना दिया, फिर गोरत के टुकड़े में हिड्डियों वनायीं, फिर हिड्डियों को गोरत पहना दिया, फिर एक दूसरी शक्ल में उसे पैदा कर दिया। वाबरकत है वह अल्लाह जो सब से अच्छी पैदाईश्व करने वाला है।

१४. इस के बाद फिर तुम सब जरूर मर जाने बाले हो | وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْلَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (8)

وَانَذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الَّذِينَ يَوِثُونَ الْفِرْدَوْسَ مُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَلَقُدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْكَةٍ مِنْ طِيْنٍ (2)

ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَادٍ مُكِيْنِ (أَ) ثُمَّ خَلَقُنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقُنَا الْمُضْغَة عِظْمًا فَكَسُوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا و ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا اخْرَا فَتَبْرَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخِلِقِيْنَ (أَنْ)

تُمَّر إِنَّكُمْ بَعْنَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ وَأَن

<sup>े</sup> अप से मुराद मुकर्रर डियुटी को पूरा करना, छिपी वातों और माल की हिफाजत है और वचनों के पालन में अल्लाह से किये हुए वादे और इंसानों से किये वादे और सिन्ध (मुआहदे) दोनों शिमल हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आखिर में फिर नमाजों की हिफाजत को सफलता के लिए जरूरी कहा है, जिस से नमाज की विशेषता (अहमियत) और महत्व (खुसूसियत) वाजेह होती है, लेकिन आज मुसलमान के करीय दूसरे नेक कामों की तरह इसकी कोई खास अहमियत (महत्व) नहीं रह गया है।

मिट्टी से पैदा करने का मतलव पहले आदमी आदम की मिट्टी ने पैदाईश है या इसान जो भोजन भो खाता है वह सब मिट्टी ही से पैदा होता है, इस विना पर उस बीर्य की असल जो इसान की उत्पत्ति (पैदाईश) की वजह बनती है, मिट्टी ही है !

<sup>4</sup> सुरक्षित (महफूज) स्थान से मुराद माँ का गर्भाग्नय (रिहम) है, जहाँ नौ महीने बच्चा बड़ा महफूज रहता और पलता है ।

सूरतुल मोमीनून-२३

भाग-१८

الجزء ١٨ [ 591

سورة المؤمنون ٢٣

9६. फिर क्यामत के दिन वेशक तुम सव उठाये जाओगे ।

१७. और हम ने तुम्हारे ऊपर सात आकाश बना दिये हैं, और हम सृष्टि (मखलूक) से गाफिल नहीं हैं।

१८. और हम एक उचित मात्रा (तादाद) में आकाश से पानी वरसाते हैं, फिर उसे धरती के कपर रोक देते हैं, और हम उस के ले जाने पर यक्रीनन क्रांदिर हैं।

१९. इसी पानी के जिरये हम तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग उपजा देते हैं कि तुम्हारे लिए उन में बहुत से मेवे (फल) होते हैं, उन्हीं में में तुम खाते भी हों।

**२०**. और वह पेड़ जो सैना नाम के पहाड़ पर उगता है, जो तेल निकालता है और खाने वाले के लिए सालन है  $\mathbb{P}$ 

२१. तुम्हारे लिए चौपाये जानवरों में भी बहुत यड़ी शिक्षा (नसीहत) है, उन के पेटों से हम तुम्हें (दूध) पिलाते हैं और दूसरे भी बहुत से फायदे तुम्हारे लिए उन में हैं, उन में से कुछ को तुम खाते भी हो ।

२२. और उन पर और नावों पर तुम सवार कराये जाते हो ।

ثُمَّ اِنْكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ تُبْعَثُونَ (16)

وَلَقَنْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِنَ ﴿ وَمَا كُنَا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ ١٠

وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَكَرِدِ فَأَسُكَتْهُ فِي الْأَرْضِ الْمَالِيَةُ فِي الْمُرْوِقِ اللَّهِ الْمُرْدُونَ اللَّهُ الْمُرْدُونَ اللَّهُ الْمُرْدُونَ الْمُرْدُونَ اللَّهُ الْمُرْدُونَ الْمُرْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْدُونَ الْمُرْدُونَ الْمُرْدُونَ الْمُرْدُونَ اللَّهُ الْمُرْدُونَ اللَّهُ الْمُرْدُونَ اللَّهُ الْمُرْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْدُونِ اللَّهُ الْمُرْدُونَ اللَّهُ الْمُرْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْدُونَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِيلِيلِيلِيلِيلُونِ الللِّهُ الللِّهُ اللْمُوالِيلُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيلُونِ الللللِّهُ الللِّهُ اللِّهُ الْمُؤْمِنِيلُونُ الْمُؤْمِنِيلُونِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُونِ الللِّهُ الْمُؤْمِنِيلُونِ الْمُؤْمِنِيلُونِ اللللْمُونِ الللِّلِيلِيلِيلِيلِيلُونِ الْمُؤْمِنِيلُونُ الللِّهُ الْمُؤْمِنُ الللِّهُ الْمُؤْمِنِيلُونِ الللِّلْمُ الْمُؤْمِنِيلُونِ الْمُؤْمِنِيلُونُ الْمُؤْمِنِيلُونُ الْمُؤْمِنِيلُونُ الْمُؤْمِنِيلُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيلُونِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

فَانْشَانَا لَكُمُ بِهِ جَنْتٍ ثِنْ نَخِيْلِ وَاعْنَاكِ مُ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿

وَشَجَوَةً تَخُرُجُ مِنْ طُوْرٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِنْجُ لِلْاٰكِلِیْنَ ﴿20

وَلنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَ الْمِلْعِبْرَةَ الْسُقِينَكُمْ مِّمَا فَي الطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهُا مَنَافِعُ كَتِيْرَةً وَمِنْهَا تَا كُنُونَ (آ)

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُحْمَلُونَ (22)

<sup>!</sup> यानी यह प्रवन्ध भी किया कि सारा पानी बरस कर वह न जाये विल्क हम ने चश्मों (स्रोतों), नहरों, निदयों, तालावों और कुओं के रूप में उसे महफूज भी किया है, (क्योंकि उन सब की असल भी आसमानी वारिश्व ही है) ताकि उन दिनों में जब बारिश्व न हो या ऐसे इलाकों में जहाँ वर्षा कम होती हो और पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो, उन से पानी ले लिया जाये।

<sup>े</sup> इस से जैतून का पेड़ मुराद है, जिसका रस तेल के रूप में, फल सालन के रूप में इस्तेमाल होता है।(सालन) के रूप में इस्तेमाल (रंग) कहा है क्योंकि रोटी रस में डूबो कर रंगी जाती है, तूर सीना (पहाड़) और उसका क़रीबी इलाक़ा खास तौर से इसकी अच्छी पैदाबार का इलाका है।

592

२३. वेशक हम ने नूह को उसकी क्रौम की ओर (रसूल बनाकर) भेजा, उस ने कहा हे मेरी जाति के लोगो! अल्लाह की इवादत करो और उस के सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरतं?

२४. उस के समाज के काफिर सरदारों ने साफ कह दिया कि यह तो तुम जैसा ही इंसान है, यह तुम पर फजीलत (और गल्या) हासिल करना चाहता है । अगर अल्लाह ही को क़ुवूल होता तो किसी फरिश्ते को उतारता, हम ने तो इसे अपने बुजुर्गों के समय में सुना ही नहीं।

२४. बेंचक इस इसान को जुनून है तो तुम उसे एक मुकर्रर बक्त तक ढील दो ।

**२६**. नूह ने दुआ की हे मेरे रव! इन के झुठलाने पर तू मेरी मदद कर।<sup>2</sup>

२७. तो हम ने उनकी तरफ वहयी भेजी कि तू हमारी अखों के सामने हमारी वहयी के अनुसार एक नाव बना, जब हमारा हुक्म आ जाये और तन्दूर उबल पड़े<sup>3</sup> तो तू हर तरह के एक-एक जोड़े उस में रख ले, <sup>4</sup> और अपने परिवार को भी, सिवाय उन के जिन के बारे में हमारी बात पहले गुजर चुकी है | खबरदार! जिन लोगों ने

وَلَقُلُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا

الله مَا لَكُونِ إِلَهِ غَيْرُهُ وَافَلَا تَتَقُونَ (33)

فَقَالَ الْمُكَوَّا الَّذِيُنَ كَفُرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هُذَا إِلاَ بَشَرٌ مِثْكُلُونُ يُرِيْدُ انْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُوْ وَكُوْ شَآءَ اللَّهُ لَاَنُوْلَ مَلْمِكُةً ﴾ مَا سَمِعْنَا بِهْذَا فِيَ أَبَالٍمِنَا الْأَوَّلِيْنَ رَجِّكُمُ

> إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُّا بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَقْي حِيْنِ (25

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كُذَّ بُونِ ﴿ ١٩٥

فَاوْحَيْنَا اللهِ آنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاعْيُنِنَا وَوَحْنِنَا فَإِذَاجَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ وَاسُلُكَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ الآ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخَاطِبُنِيْ فَى الْهَانِي ظَلْمُوْا النَّهُمْ مُعْدُونُونَ ﴿

<sup>&#</sup>x27; यानी यह तो तुम्हारे जैसा ही इंसान है, यह किस तरह नबी और रसूल हो सकता है? और अगर यह नबूअत और रिसालत का दावा कर रहा है तो इसका असल मकसद इस से तुम पर फजीलत और उच्चता (वरतरी) हासिल करना है ।

<sup>2</sup> साढ़े नौ सौ साल तक तबलीग करने और दावत देने के बाद आखिर में रब से दुआ की |

<sup>3</sup> तन्दूर पर व्याख्या (तफसीर) सूर: हूद में गुजर चुकी है कि मुनासिब वात यह है कि इस से मुराद हमारे समाज का मश्रहूर तन्दूर नहीं जिस में रोटी पकाई जाती है, बल्कि धरती मुराद है कि सारी धरती ही चश्मों (स्रोतों) में तबदील हो गयी, नीचे धरती से पानी चश्मों की तरह उवल पड़ा, नूह को हुबम दिया जा रहा है कि जब पानी धरती से उवल पड़े ---

<sup>4</sup> यानी जानदार, नवातात और फल सब में से एक-एक जोड़ा (नर और मादा) नाव में रख ले तािक सभी का वंश बाकी रहे ।

सूरतुल मोमीनून-२३

भाग-१८

الجزء ١٨ | 593

سورة المؤمنون ٢٣

जुल्म किया है उनके बारे में मुझ से कोई बात न करना, वे तो सब डुबोये जायेंगे।

२८. जब तू और तेरे साथी नाव में अच्छी तरह बैठ जाना तो कहना कि सभी तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं जिस ने हम लोगों को जालिमों से छुटकारा दिलाया।

२९. और कहना हे मेरे रब! मुझे सुरक्षित (महफूज) उतारना और तू ही बेहतर तरीके से उतारने वाला है ।

३०. बेशक इस में बड़ी-बड़ी निश्वानियां हैं, और हम बेशक इम्तेहान लेने वाले हैं ।

**३१**. फिर उन के बाद हम ने दूसरे समुदाय भी पैदा किये।

३२. फिर उन में ख़ुद उन में से ही रसूल भी भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, उस के सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम क्यों नहीं डरते?

३३. और क्रौम के सरदारों ने जवाब दिया जो कुफ़ करते थे और आखिरत की मुलाकात को झुठलाते थे, और हम ने उन्हें दुनियावी जिन्दगी में सुखी रखा था कि यह तो तुम जैसा इंसान है, तुम्हारे खानों में से खाता है और तुम्हारे पीने का पानी ही यह भी पीता है।

३४. और अगर तुम ने अपने जैसे ही इंसान की इताअत कुबूल कर ली तो बेशक तुम नुकसान (खसारे) में हो ।

وَلِوَا اسْتَوَيْتَ انْتَ وَصَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْعَدُلُ الْفُلُكِ فَقُلِ الْعَدُلُ الْفَلِيدُن ﴿ الْعَدُلُ الْفَلِيدُن ﴿ الْعَدُلُ الْفَالِيدُن ﴿ ﴿

وَقُلْ رَبِّ الْزِلْنِي مُنْزَلًا مُنْزِكًا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (29)

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ وَإِنْ كُنَّا لَهُبْتَلِيْنَ ﴿ وَا

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا أَخَرِيْنَ (1)

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا فِنْهُمْ آنِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ فِنْ اِلْهِ غَيْرُهُ \* اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ( ثُزُّ)

وَقَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفُوُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْأَخِرَةِ وَاتْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لَا مَا هٰذَا إِلاَ شَرَّعِ ثُلُكُمْ لا يَا كُلُ مِمَّا تَأْكُونَ مِنْهُ وَيَشُرَبُ مِمَّا تَشُرَّهُونَ (3)

وَلَهِنَ ٱطَعْتُهُ بَشَرًا قِثْلَكُهُ إِنَّكُمْ إِذًا ٱلْطَيْرُونَ 3

ज्यादातर मुफिस्सिरों के नजदीक नूह की कौम के बाद अल्लाह तआला ने जिस कौम को पैदा किया और उन में रसूल भेजा वह 'आद' की कौम है, क्योंकि ज्यादातर जगह पर नूह की कौम के बारिस के रूप में 'आद' की कौम का ही बयान आया है !

सूरतुल मोमीनून-२३

भाग-१८

الجزء ١٨ | 594

سورة المؤمنون ٢٣

३५. क्या यह तुम्हें इस बात का वादा देता है कि जब तुम मर कर केवल मिट्टी और हड्डी रह जाओगे, तो तुम फिर जिन्दा किये जाओगे?

३६. नहीं नहीं, दूर और बहुत दूर है वह जिस का तुम वादा दिये जाते हो ।

३७. जिन्दगी तो केवल दुनियावी जिन्दगी है जिस में हम मरते-जीते रहते हैं, यह नहीं कि हम फिर उठाये जायेंगे |

३८. यह तो वस वह इसान है जिस ने अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया है, हम तो इस पर ईम्मन लाने वाले नहीं हैं।

**३९.** नबी ने दुआ की कि रब इन के झुठलाने पर तू मेरी मदद कर ।

४०. जवाब मिला कि यह बहुत ही जल्द अपने किये पर पछताने लगेंगे |

४९. आखिर में इंसाफ के मुताबिक (नियमानुसार) चीख <sup>1</sup> ने उन्हें पकड़ लिया और हमने उन्हें कूड़ा करकट कर डाला<sup>2</sup> तो जालिमों के लिए दूरी हो |

¥२. फिर उन के बाद हम ने दूसरी भी कौम पैदा किये |

४३. न तो कोई क्रौम अपने वक्त से आगे बढ़ी और न पीछे रही । آيَعِدُكُمْ آتَكُمُ إِذَا مِثْمُ وَكُنْتُمْ ثُرَابًا وَعِظَامًا آتَكُمْ مُغْرَجُونَ (3)

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِهَا تُوْعَلُونَ 36

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَانَحُنُ بِمَنْعُوثِيْنَ (27)

اِنْ هُوَ<del>الِا رَجُ</del>لُ إِفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ 38

قَالَ رَبِّ انْصُرُنِيْ بِهَا كَذَّبُونِ 39

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نُومِينَ ﴿

فَاغَذَاتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمُ غُثَاً ؟ فَبُعَلِنَهُمُ غُثَاً ؟ فَبُعُدِّنَ اللهِ عَنَ ا

ثُمَّ أَنشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا أَخَدِيْنَ 4

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ ٱجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿

यह "चीख" कहते हैं कि हजरत जिब्रील की थी, कुछ आलिम कहते हैं कि वैसे ही कड़ी चीख थी जिस के साथ तेज अधियां थीं, दोनों ने मिलकर उन को पल भर में तबाही के घाट उतार दिया।

<sup>े</sup> عند उस कूड़े करकट को कहते हैं जो बाद के पानी के साथ होता है।

४४. फिर हम ने लगातार रसूल भेजे, जिस उम्मत के पास जब-जब उसका रसूल आया उस ने झुठलाया, तो हम ने एक को दूसरे के पीछे लगा दिया, और उन्हें कहानी बना दिया, उन लोगों के लिए दूरी हो जो ईमान कुबूल नहीं करते !

४४. फिर हम ने मूसा को और उस के भाई हारून को अपनी निश्वानियाँ और वाजेह दलील के साथ भेजा।

४६. फिरऔन और उस की सेना की तरफ, लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया और थे ही वे घमन्ड करने वाले लोग।

४७. कहने लगे, क्या हम अपने जैसे दो इंसानों पर ईमान लायें? जबिक ख़ुद उनकी क्रौम हमारे गुलाम है।

४८ तो उन्होंने उन दोनों को झुठलाया, आखिर में वे लोग भी हलाक शुदा लोगों में शामिल हो गये।

४९. और हम ने तो मूसा को किताब भी दी कि लोग सच्चे रास्ते पर आ जायें।

५०. और हम ने मरियम के बेटे और उसकी माता को एक निश्चानी बनाया,<sup>2</sup> और उन दोनों को उन्हें, करार वाले और बहते पानी वाली जगह में पनाह दी।

ثُمُّ ٱرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَاء كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّابُوهُ فَاتَبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ اَحَلِدِيْثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لاَ يُؤْمِنُونَ (4)

> ثُمَّ ٱلْسَلْنَا مُوْلَى وَاخَاهُ لِمُرُونَ هُ بِالْتِنَا وَسُلْطِنِ ثُمِينِ ﴿

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَاسْتَكْبَرُوْاوَكَانُواقَوْمًا عَالِيْنَ (45)

فَقَالُوۡۤا اَتُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعْبِدُوۡنَ (47)

فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ (8)

وَلَقَنْ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿

<sup>&#</sup>x27; इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि हजरत मूसा को तौरात फिरऔन और उस के मानने वालों को डुबाने के बाद अता की गयी और तौरात के उतरने के याद अल्लाह तआला ने किसी क्रौम को सामूहिक रूप (मजमूई तौर) से अजाब के जरिये नाश नहीं किया बल्कि मुसलमानों को यह हुस्म दिया जाता रहा कि वह काफिरों से जिहाद (धर्मयुद्ध) करें।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> क्योंकि हजरत ईसा का जन्म बिना पिता के हुआ जो रव की ताकृत का मजहर (प्रतीक) है, जिस तरह आदम को बिना माता-पिता और हव्वा को बिना माता के हजरत आदम से और दसरे सभी इंसानों को माता-पिता के मिलन से पैदा करना उसकी निश्चानियों में से हैं।

सूरतुल मोमीनून-२३

भाग-१८

596 1/

الجزء ١٨

سورة المؤمنون ٢٣

४१. हे पैगम्बर्ग! हलाल चीजें खाओ और नेकी के काम करो | तुम जो कुछ कर रहे हो उस को मैं अच्छी तरह जानता है |

५२. और बेशक तुम्हारा यह दीन एक ही दीन है। और मैं ही तुम सब का रब हूँ, तो तुम मुझ से डरते रहो।

५३. फिर उन्होंने ख़ुद (ही) अपनी बात (धर्म) के आपस में टुकड़े-टुकड़े कर लिए, हर सम्प्रदाय (फिर्का) उस के पास जो कुछ है उसी पर घमंड कर रहा है !

४४. तो आप भी उन्हें उनकी गफलत की हालत में कुछ वक्त पड़ा रहने दें ।

५५. क्या ये (इस तरह) समझ बैठे हैं कि हम जो कुछ भी उनका माल और औलाद बढ़ा रहे हैं।

४६. वे उनके लिए भलाईयों में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, नहीं बल्कि ये समझते ही नहीं |

बेशक जो लोग अपने रव के डर से डरते
 है।

४८. और जो अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं |

४९. और जो अपने रब के साथ किसी को साझी नहीं बनाते। يَّايَّهُا الرُّسُلُ گُلُوا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴿إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ (أَ

وَاِنَّ لِهٰذِهِ **أَمَّتُكُمْ أُمَّةً** وَّاحِدَةً وَّانَارُبُّكُمُ فَ**اتَّقُون** 32

ڡٛۜؾؘڤٙڟؙۼؙۅٞٙٲۿۯۿؙۿڔٛؽؙؿۿؙۿۯؙڹۘۯؖٵ؇ػؙڷؙڿۯ۬ۻۭؠؚڡٵ ڶۮؽۿۮ؋ؘؠٷؙڽ۞

فَلُدُهُمْ فِي عَنْرَتِهِمْ حَتَّى حِيْنٍ 54

ٱيَصْبُونَ ٱلْمَا كُيتُهُمُ مِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِيْنَ ﴿ فَلَ

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَتِ وَبَلْ لاَيَشْعُرُونَ 60

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ قِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (5)

وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيْتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58)

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِزُونَ ﴿

<sup>्</sup>रिं से मुराद दीन है, और एक होने का मतलब यह है कि सभी निषयों ने एक अल्लाह की इबादत की दावत दी है, लेकिन लोग तौहीद को छोड़कर अलग-अलग गुटों और सम्प्रदायों (फिर्कों) में बट गये हैं, और हर गुट अपने ईमान और अमल पर खुब है चाहे वह सच से कितना ही दूर हो।

६०. और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं और उन के दिल कांपते हैं कि वे अपने रव की तरफ लौटने वाले हैं।

६१. यही हैं जो जल्दी-जल्दी नेकी हासिल कर रहे हैं, और यही हैं जो उनकी तरफ दौड़ जाने बाले हैं।

६२. हम किसी जान को उसकी ताकृत से ज़्यादा भार नहीं देते, हमारे पास एक किताब है जो सच ही बोलती है, उन के ऊपर तिनक भी जुल्म न होगा।

६३. बिलंक उन के दिल उस तरफ से गाफिल हैं और उन के लिए इस के सिवाय भी बहुत से कर्म हैं जिन्हें वे करने वाले हैं।

६४. यहाँ तक कि जब हम ने उन के ख़ुशहाल लोगों को अजाब में जकड़ लिया तो वे बिलबिलाने लगे |

६४. आज मत बिलबिलाओ, बेशक तुम हमारे सामने मदद न किये जाओगे।

६६. मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थीं, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते थे।

६७. अकड़ते ऐंठते, कहानी बनाते उसे छोड़ देते थे ।

६५. क्या उन्होंने इस बात पर गौर और फिक्र नहीं किया? बल्कि इन के पास वह आया जो इन के पहलों के पास नहीं आया था?

६९. या इन्होंने अपने पैगम्बर को पहचाना नहीं कि उस के इंकार करने वाले हो रहे हैं। وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا التُوا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً اللهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ لَجِعُونَ 6

اُولَيْكَ يُسْرِعُونَ فِي الْحَيْرَتِ وَهُمُ لَهَا سَبِقُونَ 60

وَلَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِتْبُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُولَا يُظْلَمُونَ ۞

بَلُ قُلُوبُهُمُ فِي عَنْرَةٍ قِنْ هٰذَا وَلَهُمُ اَعْبَالٌ قِنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمُرِلَهَا عِبْدُونَ ۞

حَقِّى إِذَآ أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِمْ بِالْعَنَابِ إِذَا هُمْ يَجْنُوونَ (6)

لَا تَجْنُرُوا الْيَوْمُ الْكُمْ مِنَا لَا تُنْصَرُونَ 60

قَدُ كَانَتُ الِيَّيُ ثُنُلُ عَلَيْكُمُ فَلَنْتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمُ تَنْكِصُونَ ﴿ ﴾

مُسْتَكُيرِيْنَ دَمْ بِهِ سٰبِرًا تَهُجُرُونَ 🕣

ٱفْلَمْ يَكَ بَّرُوا الْقُولَ آمْ جَآءَهُمْ مَّالَمُ يَأْتِ أَبَآءَهُمُ الْأَوْلِيْنَ ﴿ فَا

اَمْرَلَمْ يَعْدِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ <sup>﴿</sup>

भाग-१८ 598

الجزء١٨

سورة المؤمنون ٢٣

७०. या यह कहते हैं कि इसका माथा फिर गया है? बल्कि वह तो उन के पास सच लेकर आया है | हा, इन में से ज्यादातर सच से चिढ़ने वाले हैं |

99. अगर हक ही उनकी इच्छाओं का अनुयायी (पैरोकार) हो जाये, तो धरती और आकाश और उन के वीच जितनी चीजें हैं सब तहस-नहस हो जायें। सच तो यह है कि हम ने उन्हें उन की नसीहत पहुँचा दी है, लेकिन वे अपनी शिक्षा (नसीहत) से मुँह मोड़ने वाले हैं।

७२. क्या आप उन से कोई उजरत (पारिश्रमिक) चाहते हैं? याद रिखये, आप के रब की उजरत बहुत बेहतर है, और वह सब से अच्छी रोजी पहुँचाने वाला है।

७३. वेश्वक आप तो उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं ।

७४. और बेशक जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते वे सीधे रास्ते से मुड़ जाने वाले हैं ।

७५. और अगर हम उन पर रहमत (कृपा) करें और उनकी कठिनाई दूर कर दें तो यह तो अपनी-अपनी सरकत्री पर ज़्यादा मजबूत रहकर ज्यादा भटकने लगेंगे ।

**७६.** और हम ने उन्हें अजाब में भी जकड़ा, फिर भी ये लोग न तो अपने रब के सामने झुके और न विनती (आजिजी) का रास्ता अपनाया |2

ٱمْرِيَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ طَبَلْ جَآءَهُمُ بِالْعَقِّ وَٱلْتُرُهُمُ لِلْعَقِّ كَرِهُونَ ⑩

وَكُوِاتَّبَعَ الْحَقُّ اَهُوَآءَهُمُ لَفَسَدَتِ السَّلَوْتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ \* بِلْ اَتَيْدُنْهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّغْرِضُونَ (1)

ٱۿؙڗۜۺؙٛڰؙۿۿڂؘۯجٵ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ②

وَ إِنَّكَ لَتَكُ عُوْهُمْ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ وَآ

وَاِنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَئِكِبُونَ (74)

وَلَوْ رَجِنْهُمُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ فِينَ ضُرِّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ (75)

وَلَقَلْ اَخَذُنْهُمُ بِالْعَنَابِ فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمُ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ 6

<sup>!</sup> हक से मुराद दीन और दीनी कानून हैं, यानी अगर दीन उनकी इच्छानुसार नाजिल हो तो बाजेह बात है कि धरती और आकाश का सारा प्रबन्ध (निजाम) ही छिन्न-भिन्न हो जाये, जैसे वह चाहते हैं कि एक देवता के बजाय बहुत से देवता हों, अगर ऐसा हकीकत में हो तो क्या मखलूक की तदबीर ठीक रह सकती है? और इसी तरह की दूसरी उनकी तमन्नायें हैं।

<sup>2</sup> अजाब से मुराद यहाँ वह हार है जो बद्र की लड़ाई में मक्का के काफिरों की हुई, जिस में उन

सूरतुल मोमीनून-२३

भाग-१८

الجزء ١٨ و599

سورة المؤمنون ٢٣

७७. यहाँ तक कि जब हम ने उन पर कड़े अजाब के दरवाजे खोल दिया तो उसी वक्त तुरन्त मायूस हो गये।

**७८**. वही (अल्लाह) है जिस ने तुम्हारे लिए कान, अ**खिं** और दिल बनाया, लेकिन तुम बहुत कम शुक्रिया अदा करते हो ।

७९. और वहीं है जिस ने तुम्हें (पैदा कर के) धरती पर फैला दिया और उसी की तरफ तुम जमा किये जाओंगे ।

\$\frac{4}{2}\$. और यह वही है जो जिलाता और मारता है और रात-दिन के फेरबदल करने का मालिक भी वही है, क्या तुम को समझ बूझ नहीं?

५१. बिलक उन लोगों ने भी वही बात कही जो पहले के लोग कहते चले आये हैं ।

६२. कहा कि जब हम मर कर मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे, क्या फिर भी हम जरूर खड़े किये जायेंगे?

**दरे**. हम से और हमारे पूर्वजों (बुजुर्गों) से पहले ही से यह वादा होता चला आया है, कुछ नहीं, यह तो केवल अगले लोगों के ढकोसले हैं।

५४. पूछिये तो कि धरती और उस की कुल चीजें किस की हैं? बताओ अगर जानते हो। حَتِى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيْهِ مُبُلِسُونَ (أُ)

وَهُوَاللَّذِيْ ثَالَثُهُ اللَّهُ السَّنْعَ وَالْأَبْصَارَوَالْأَفْدِنَةَ 4 وَلِيْلًا مَا تَشْكُرُونَ 3

وَهُوَالَّذِي ذَرَاَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالِيُهِ تُحْشُرُونَ ூ

وَهُوَاتَٰذِي يُخِي وَيُبِينُتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

بَلْ قَالُوا مِثْلُ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (8)

قَالُوْآءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا ءَاِنَا لَسُعُونُونَ (82

لَقَدُ وُعِدُنَا نَحْنُ وَالْإَوْنَا لَهُذَا مِنْ قَبُلُ إِنْ لَمُنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

تُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 🐣

के सत्तर आदमी मारे गये थे या वह सूखे का अजाब है जो नवी 🗯 के शाप (बहुआ) के नतीजे में आया था।

इस में अल्लाह की बड़ाई का बयान है कि जिस तरह तुम्हें पैदा करके कई इलाकों में फैला दिया है, तुम्हारे रंग भी एक-दूसरे से अलग हैं, जबानें (भाषायें) भी अलग और मुआमला और संस्कृति (तहजीब) भी अलग | फिर एक वक्त आयेगा कि तुम सब को जिंदा करके वह अपने दरवार में जमा करेगा |

दर्भ. वे तुरन्त जवाब देंगे कि अल्लाह की, कह दीजिए तो फिर तुम नसीहत हासिल क्यों नहीं करते ।

६६. पूछिये, सातों आकाशों का और बहुत सम्मानित (इज्जत वाले) अर्श्व का रब कौन है?

**८७**. वे लोग जवाब देंगे कि अल्लाह ही है । कह दीजिए कि फिर तुम क्यों नहीं डरते?<sup>1</sup>

**दद**. पूछिये कि सभी चीजों का अधिकार (हक) किस के हाथ में है जो पनाह देता है, और जिस की तुलना में कोई पनाह नहीं दिया जाता, अगर तुम जानते हो तो बता दो?

द९. यही जवाब देंगे कि अल्लाह ही है, कह दीजिए फिर तुम पर किधर से जादू हो जाता है?

९०. सच यह है कि हम ने उन्हें सच पहुँचा दिया है, और ये बेशक झूठे हैं ।

९१. न तो अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया और न उसके साथ दूसरा कोई माबूद है, वरना हर देवता अपनी मखलूक को लिए-लिए फिरता और हर एक-दूसरे पर ऊँचा होने की कोश्विश्व करता, जो गुण यह वताते हैं अल्लाह उन से पाक है।

९२. वह छिपी-जाहिर का जानने वाला है और जो शिर्क यह करते हैं उस से बहुत ऊंचा है |

९३. (आप) दुआ (प्रार्थना) करें कि हे मेरे रब! अगर तू मुझे वह दिखाये जिस का वादा इन्हें दिया जा रहा है । سَيَعُوْلُونَ لِلهِ عُلْ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ 65

قُلْ مَنْ رَّبُ السَّلُوتِ السَّبُعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

سَيَقُوْلُونَ لِللهِ ﴿ قُلْ اَفَلَا تَتَقُونَ (87)

قُلْمَنْ بِيَٰنِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيُجِيْرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُورٌ تَعْلَمُونَ ﴿8﴾

سَيَقُوْلُونَ لِلْهُ فَكُنْ فَأَنْى تُسْحَرُونَ (89

بَكُ ٱتَّيْنَاهُمُ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكُلْوِبُونَ 💮

مَا اتَّخَذَا اللهُ مِنْ وَلَي وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلهِ إِذًا لَنَهَبُ كُلُّ اِلهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ \* سُبُعْنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (أَهُ

عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعُلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالشَّهَا لَهُ اللَّهِ الْعَلَّمِ اللَّهُ

قُلْ زَبِ إِمَّا ثُويَتِي مَا يُؤْعَدُونَ (93)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी जब तुम्हें कुबूल है कि धरती का और उस में मौजूद हर चीज का पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह ही है । आकाश्व और महान (अजीम) अर्थ का मालिक भी वही है तो भी तुम्हें यह कुबूल करने में क्यों शक है कि इबादत के लायक भी वही एक अल्लाह है, फिर तुम उस के एक होने को कुबूल करके उस के अजाब से बचने की कोश्विश्व क्यों नहीं करते?

सूरतुल मोमीनून-२३

भाग-१८

الجزء ١٨ | 601

سورة المؤمنون ٢٣

९४. तो हे मेरे रब ! तू मुझे इन जालिमों के गुट में न करना |

९४. और हम जो कुछ वादे उन्हें दे रहे हैं सब आप को दिखा देने की क़ुदरत रखते हैं ।

९६. बुराई को इस तरह से दूर करें जो पूरी तरह भलाई वाला हो, जो कुछ ये बयान करते हैं, उसे हम अच्छी तरह जानते हैं।

९७. और दुआ करें कि हे मेरे रब ! मैं त्रैतानों की त्रंकाओं (वसवसों) से तेरी पनाह चाहता हूं |

९५. और हे मेरे रब! मैं तेरी पनाह चाहता हूं कि वे मेरे पास आ जायें |

९९. यहाँ तक कि जब उन में से किसी की मौत आने लगती है तो कहता है कि हे मेरे रब! मुझे वापस लौटा दे।

**900.** कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर नेकी का काम करू<sup>6</sup>, कभी ऐसा नहीं होने का, यह केवल एक कौल है जिस का यह कहने वाला है | उन के पीठ के पीछे तो एक पट है, उन के दोबारा जिन्दा होने वाले दिन तक |<sup>2</sup> رَبٍّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظّلِينِينَ 🚇

وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقُدِدُونَ 95

إِذْفَعْ بِالَّتِيْ هِى آخْسَنُ الشَيْنَةَ لَمُ نَحْنُ آغَلُهُ بِمَا لَيُونَةً لَمُعْنُ آغَلُهُ بِمَا لَيَعِنُهُ

وَقُلْ زَبِّ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّلِطِيْنِ، ٥٠

وَاعُوْدُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ١٠٠

حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَلَهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٥٠

لَعَلَىٰٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كُلَّا النَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَالِهُهَا الوَمِنَ وَرَآبِهِهُ بَوْزَخٌ اِللَّهُومِ مُعَدُّنَ اللهِ

पह तमन्ना (कामना) हर काफिर मौत के बक्त फिर उठाये जाने के बक्त, अल्लाह के दरबार में खड़े होते बक्त और नरक में ढकेले जाने के बक्त करता है और करेगा, लेकिन इसका कोई फायेदा नहीं होगा, कुरआन करीम में इस विषय को कई जगहों पर बयान किया गया है !

² दो चीजों के बीच पर्दा और आड़ को رزخ कहा जाता है | दुनिया की जिन्दगी और आखिरत की जिन्दगी के बीच की जो मुद्दत है, उसे यहाँ पूर्व कहा गया है | क्योंकि मरने के बाद इंसान का नाता दुनिया से खत्म हो जाता है और आखिरत की जिन्दगी की शुरूआत उस बक्त होगी जब सभी लोगों को दोबारा जिन्दा किया जायेगा, यह वीच की जिन्दगी जो कब में या पक्षी के पेट में या जला देने की हालत में मिट्टी के कणों में गुजरती है, बर्जख की जिन्दगी है | इंसान का यह बजूद जहाँ भी और जिस रूप में भी होगा स्पष्टरूप (वाजेह तौर) से वह मिट्टी बन चुका होगा, या राख बनाकर हवाओं में उड़ा दिया गया या निदयों में बहा दिया गया होगा या किसी जानवर का भोजन बन गया होगा, लेकिन अल्लाह तआला सभी को एक नया रूप अता कर हुन्न के मैदान में जमा करेगा !

सूरतुल मोमीनून-२३

भाग-१८

الجزء ١٨ | 602

سورة المؤمنون ٢٢

909. तो जबं नरसिंघा में फूँक मार दी जायेगी, उस दिन न तो आपस के सम्बन्ध ही रहेंगे, न आपस की पछताछ ।

90२. तो जिनकी तराजू का पलड़ा भारी हो गया वे तो कामयाबी हासिल करने वाले हो गये।

**१०३. और जिनकी तराजू का पलड़ा हल्का रह** गया ये हैं वे जिन्होंने अपना नुक्रसान खुद कर लिया, जो हमेशा के लिए नरक में चले गये।

**१०४**. उन के मुँह को आग झुलसाती रहेगी, वे वहाँ बद बने हुए होंगे ।

१०४. क्या मेरी आयतों का पाठ तुम्हारे सामने नहीं होता था? फिर भी तुम उन को झुठलाते थे।

90६. वे कहेंगे कि हे मेरे रब! हमारी बदनसीबी हम पर प्रभावशाली (गालिब) हो गयी, हकीकत में हम भटके हुए थे ।

१०७. हे मेरे रब ! हम को यहाँ से निकाल दे, अगर अब हम ऐसा करें तो वेश्वक हम जालिम हैं ।

१०८. (अल्लाह तआला) फरमायेगा फटकार है तुम पर यही पड़े रहो और मुझ से बात न करो ।
१०९. मेरे बन्दों का एक गुट था जो लगातार

यही कहता रहा कि हे मेरे रब! हम ईमान ला चुके हैं, तू हमें माफ कर दे और हम पर रहम कर तू सभी रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। وَّاذَا نُفِحُ فِي الصُّوْرِ فَلاَ انْسَابَ بَكِيْنَهُمْ يَوْمَهِنِ وَلا يَتَسَاّءَنُوْنَ (

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (02)

وَمَنْ خَفْتُ مَوَازِيْتُهُ فَأُولَيْكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْآ اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنْمَ خَلِدُونَ ﴿أَنَ

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ التَّارُ وَهُمْ فِيهَا كُلِحُونَ 🚇

اَكُوْ تَكُنُّ الْمِيْ تُثُلُّ عَلَيْكُوْ فَكُنْتُوْ بِهَا كُلَوْبُوْنَ ﴿

> قَانُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَا قَدُمًا ضَآلِيْنَ ﴿١٥

رَبَّنَا ٱخْرِجْنَامِنْهَافَانْعُدْنَافَإِنَّاظْلِمُونَ 100

قَالَ اخْسَنُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّبُونِ ﴿

اِنَّهُ كَانَ فَرِيْقُ ثِنُ عِبَادِئُ يَقُوْلُونَ رَبَّنَاً اُمَنًا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ خَـيْرُ الرِّحِينِنَ رَقِّقَهُ

<sup>े</sup> ضَمَّا मतलब है होंठ सिकुड़ कर दौत निकल आयें, होंठ दौतों के वस्त्र (लिबास) के रूप में हैं, जब यह नरक की आग से सिकुड़ और सिमट जायेंगे तो दौत दिखायी देने लगेंगे, जिस से इंसान का रूप बद्सूरत और डरावना हो जायेगा।

990. (लेकिन) तुम उनका मजाक ही उड़ाते रहे यहाँ तक कि (उन के पीछे) तुम मेरी याद भुला बैठे और तुम उन की हैसी ही उड़ाते रहे।

999. मैंने आज उन के सब (और तक्वा) का बदला दे दिया है, कि वे अपनी मुराद को पहुँच चुके हैं।

**११२**. (अल्लाह तआला) पूछेगा कि तुम धरती पर वर्षों की गिनती से कितने दिन रहे?

99३. (वे) कहेंगे एक दिन या एक दिन से भी कम, गिनती करने वालों से भी पूछ लीजिए !!

99४. (अल्लाह तआला) फरमायेगा हकीकत यह है कि तुम वहाँ बहुत कम रहे हो, काश! इस को तुम पहले ही से जान लेते।

994. क्या तुम यह समझ बैठे हो कि हम ने तुम्हें बेकार ही पैदा किया है, और यह कि तुम हमारी ओर लौटाये ही नहीं जाओगे?

99६. अल्लाह तआला सच्चा बादशाह है, वह बुलन्द है, उस के सिवाय कोई माबूद नहीं, वही बाइज्जत अर्थ का रब है |

999. और जो इंसान अल्लाह के साथ किसी दूसरे देवता को पुकारे जिस का उस के पास कोई सुबूत नहीं तो उस का हिसाब उस के रब के ऊपर ही है | वेश्वक काफिर लोग कामयाबी से महरूम (वंचित) हैं |<sup>2</sup> فَاتَخَذُنُ تُنُوهُمُ سِخْرِيًّا حَثَى ٱنْسُوْلُمُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ قِنْهُمْ تَضْحَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا صَدُونًا ﴿ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَا صَدُونًا ﴿ اللَّهُمُ

إِنْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْآ اللَّهُمُ الْفَيْرِ وَالْآلَهُمُ الْفَا إِرْوَنَ اللَّا

قُلُ كُمْ لَمِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ 🕮

قَالُوا لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُنَلِ الْعَآذِينَ

قُلَانُ لَبِنْتُهُ إِلاَّ قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمُ لَنْتُمُ تَعْلَمُونَ اللهِ

ٱفَصِيبْتُمُ اَنَهَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَٱنَكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (11)

وَمَنْ يَنْعُ مَعَ اللهِ إلهَا اخْرَ الاَبْرُهَانَ لَهُ إِلهُ فَإِنَّهَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكِيْرُونَ ١٠٠

इस से मुराद फरिश्ते हैं, जो इंसान के अमल और उम्र लिखने पर तैनात हैं, या वह इंसान मुराद है जो हिसाब-िकताब में महारत रखते हैं | क्रयामत की भयानकता उन के दिमाग से दुनिया की सुख-सुविधा को मिटा देगी और दुनिया की जिन्दगी उन्हें ऐसी लगेगी जैसे दिन या आधा दिन, इंसलिए वह कहेंगे कि हम तो एक दिन या उस से भी कम वक्त दुनिया में रहे | बेशक तू फरिश्तों से या गिनती करने वालों से पूछ ले |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मालूम हुआ कि भलाई और कामयाबी आखिरत में अल्लाह के अजाब से बच जाना है, सिर्फ दुनिया के माल और आराम की ज्यादती कामयाबी नहीं, यह तो दुनिया में काफिरों को भी मिली है, लेकिन अल्लाह तआला उन से भलाई को नकार रहा है, जिसका साफ मतलब है

सूरतुन नूर-२४

भाग-9⊏ 604

الجزء ١٨

سورة النور ٢٤

99 द. और कहो कि हे मेरे रब ! तू माफ कर और रहम (कृपा) कर और तू सभी रहम करने वालों से अच्छा रहम करने वाला है |

## सूरतुन नूर-२४

सूर: नूर मदीने में उतरी और इसकी चौंसठ आयतें और नौ रूक्अ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

 यह है वह सूर: जो हम ने उतारी है<sup>1</sup> और मुकर्रर कर दी है और जिस में हम ने खुले हुक्म उतारे हैं ताकि तुम याद रखो।

२. जिना करने वाली औरत-मर्द में से हर एक को सौ कोड़े लगाओं । उन पर अल्लाह के नियमों के मुताबिक सजा देते हुए तुम्हें कभी तरस नहीं खानी चाहिए अगर तुम्हें अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान हो । उन की وَقُلْ زَبِ اغْفِرُوَ الْرَحَهُ وَٱلْتَ خَيْرُ الزَّحِيدِينَ (١٤)

٤

لَعَلَكُمُ تَذَكُّرُونَ 1

ٱڵڒۢٳڹۑڎؙۘۘۊۘٵڵڒٛٳؽٞڡٞٵڿؙڸۯۘۏٵڴڷۜۉٳڿؠ؋ڹ۫ۿؠٵڝٲڰٙ ڿڵۮۊ؆ۊۘۘۘڰ؆ڴؙڂؙڷڴۯۑۿؠٵۯٲڣڎٞڣٛۮۼڹٵۺ۠ۼٳڬ ڴؙڹؙؿؙۯؙٷؙڡۣڹؙۏٛؽؠٵۺ۬ۼؚۉٲؽؿ۫ۄۣٵڵڂۣڎۣٷڶؽۺؙۿڽؙ عَذَابَهُمَا طَٳٚۿةٞٛ قِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

कि असल तौर से भलाई आखिरत की भलाई है, जो ईमानवालों के हिस्से में आयेगी न दुनियावी धन और साधन (वसायल) का ज़्यादा होना, जो कि बिना भेद के ईमानवालों और काफिर सब को ही मिलती है |

- \* सूर: नूर, सूर: अहजाब और सूर: निसा यह तीनों सूर: ऐसी है जिन में औरतों की खास परेश्वानियां समाजिक जीवन के बारे में अहम तफसीली जानकारियों का बयान है।
- कुरआन करीम की सभी सूरतें अल्लाह की उतारी हुई हैं, लेकिन इस सूर: के बारे में जो यह
   कहा तो इस से इस सूर: में बयान किये गये हुक्मों की अहमियत को उजागर करना है ।
- <sup>2</sup> व्याभिचार (जिना) की शुरूआती सजा जो इस्लाम में बक़्ती तौर से बतायी गयी थी, वह सूरः निसा की आयत नं १५ में गुजर चुकी है, उस में कहा गया था कि जब तक इस के लिए कोई स्थाई दण्ड निर्धारित (मुस्तिकल सजा मुकर्रर) न कर लिया जाये, उन बदकार औरतों को घरों में बन्द रखों | फिर जब सूरः नूर की यह आयत उतरी तो नबी क्व ने फरमाया कि अल्लाह ने जो वादा किया था, उस के ऐतबार से बदकार मर्द-औरत का स्थाई दण्ड निर्धारित कर दिया गया है वह तुम मुझ से सीख लो, और वह है कि अविवाहित मर्द-औरत के लिए हर एक को सौ-सौ कोड़े और विवाहित (श्वादी श्वदा) मर्द-औरत को सौ-सौ कोड़े और पत्थरों से मार कर मार डालना | (सहीह मुस्लिम, किताबुल हुदूद)

भाग-१८ 605 । १४०३८।

سورة النور ٢٤

सजा के वक्त मुसलमानों का एक गट मौजद होना चाहिए ।

- व्याभिचारी (जिना) मर्द सिवाय बदकार औरत या मूर्तिपूजक औरत के दूसरे से विवाह नहीं करता और व्याभिचारिणी औरत भी सिवाय व्याभिचारी मर्द या मूर्तिपूजक मर्द के सिवाय दूसरे से विवाह नहीं करती । और ईमानवालों को यह हराम (निषेध) कर दिया गया 🏻
- और जो लोग पवित्र स्त्री पर जिना का इल्जाम लगायें, फिर चार गवाह पेश न कर सकें तो उन्हें अस्सी कोड़े लगाओ और कभी भी उनकी गवाही कुबुल न करो, ये दुराचारी लोग 青 |2
- हौ, जो लोग इस के बाद माफी माँग कर सुधार कर लें तो अल्लाह (तआला) माफ करने वाला और रहम करने वाला है।
- और जो लोग अपनी बीवियों पर व्याभिचार (बदकारी) का इल्जाम लगायें और उन का गवाह सिवाय उन के दूसरे कोई न हो तो ऐसे लोगों में से हर एक का सब्त यह है कि चार बार अल्लाह की क्रसम खा कर कहे कि वह सच्चों में से है !

ٱلزَّانِيُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ٱوُمُضْرِكَةً ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا مَنْكُحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 3

وَالَّذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّالُمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَكَاآءً فَاجْلِدُوهُمْ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً آبَكًا ٤ وَأُوتِيكَ هُمُ الْفِسِقُونَ (4)

الاالذين تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواه فَانَ اللهَ غَفُورٌ رُحِيْمٌ 3

وَالْذِينَ يَرْمُونَ ازْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَلَاءُ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ ٱحَدِهِمُ أَنْكُمُ شَهْلَتٍ بِاللَّهِ \* انَّهُ لِينَ الصُّدِقِينَ (٥)

<sup>&#</sup>x27; इस के मतलब में मुफिस्सिरों में इ़ब्तिलाफ (मतभेद) है । कुछ कहते हैं कि यहाँ विवाह से मुराद मञहर विवाह नहीं है बल्कि जिना के अर्थ (मायेना) में है और मकसद व्याभिचार (जिना) के वरे नतीजे और बरा काम को बयान करना है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में . Air (इल्जाम लगाने) की सजा बयान की गई है कि जो इंसान किसी पाक दामन औरत या मर्द पर व्याभिचार (जिना) का इल्जाम लगाये (उसी तरह जो औरत किसी पवित्र पुरूष या औरत पर व्याभिचार का इल्जाम लगाये। और सबूत में चार गवाह पेश्व न कर सके, तो उन के लिए तीन हक्म बयान किये गये हैं (१) उन्हें अस्सी कोड़े लगाये जायें, (२) उनकी गवाही कभी कुबुल न की जाय और (३) वह अल्लाह के सामने और लोगों के सामने दराचारी (फासिक) है |

सूरतुन नूर-२४

भाग-१८ 606 १४-३३।

سورة النور ٢٤

७. और पाँचवी बार यह कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वह झुठों में से हो।

इ. और उस (औरत) से सजा इस तरह ख़त्म की जा सकती है कि वह चार बार अल्लाह की क़सम खा कर कहे कि वेश्वक उसका पित झूठ बोलने वालों में से हैं ।

९. और पाँचवी बार कहे कि उस पर अल्लाह का मजब (क्रोध) हो अगर उस का पित सच्चों में से हो ।

९०. और अगर अल्लाह (तआला) का फज़्ल और रहमत (दया) तुम पर न होती (तो तुम पर दुख उतरते) और अल्लाह (तआला) माफी को कुवूल करने वाला हिक्मत वाला है !

99. जो लोग यह बहुत बड़ा बुहतान (आक्षेप) खड़ा कर लाये हैं यह भी तुम में से एक गुट है 3 तुम उसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि यह तो तुम्हारे हक में बेहतर है | हा, उन में से हर एक पर उतना गुनाह है जितना उस ने وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَزِيئِينَ ﴿ وَيَنْدَوُّا عَنُهَا الْعَنَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَذْبَعَ شَهْلَيْ بِاللهِ اللهُ لِنَ الْكَزِيدُ الْكَزِيدُنِ ﴿

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ (9

وَكُوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ۚ وَاَنَ اللهَ تَوَّابُ حَكِيْمُ (أُ)

إِنَّ الَّذِينُنَ جَآءُوبِالْإِ فَكِ عُصْبَةً مِّنَكُمُو لَا تَحْسَبُوهُ شَوَّا لَكُوْ وَبَلْ هُوَ خَيْرُ لَكُوْ وَلِكُلِّ الْمِنِيُّ مِنْهُمُ

رضي لله मुराद वह इल्जाम का वाके आ है जिस में मुनाफिकों ने हजरत आयेशा (رضي لله) की इज्जत और एहतेराम को कलंकित (दागदार) करना चाहा था, लेकिन अल्लाह तआला ने क़ुरआन करीम में हजरत आयेशा (رضي الله عنه) के ऊपर लगे इल्जाम का खण्डन (तरदीद) करने के लिए आयत उतार के उन के पाक संतीत्व (इस्मत) और इज्जात को और बहुत साफ कर दिया।

उ एक गुट या समूह को غيب कहा जाता है क्योंिक वे एक-दूसरे की ताकत और मदद की वजह से होते हैं।

<sup>!</sup> इस में نه (लिआन) के मसअले का वयान है जिस का मतलब यह है कि किसी पित ने अपनी पत्नी को अपनी अखिं से किसी दूसरे के साथ बुरा काम करते हुए देखा, जिसका वह तो गवाह है, लेकिन चूंकि जिना के कानून को साबित करने के लिए चार गवाहों की जरूरत है, इसलिए जब तक वह अपने साथ दूसरे तीन गवाह न पेश्व करे, उसकी पत्नी पर जिना का कानून लागू नहीं हो सकता, लेकिन अपनी आंखों से देख लेने के बाद ऐसी गलत पत्नी को सहन करना भी नामुमिकन है | दीनी कानून ने इसका यह हल पेश्व किया है कि यह इंसान अदालत में या अदालत के हािकम के सामने चार बार अल्लाह की कसम खाकर यह कहेगा कि वह अपनी पत्नी पर जिना का इल्जाम लगाने में सच्चा है या यह बच्चा या गर्भ (हमल) उसका नहीं है, और पांचवी वार कहेगा कि अगर वह झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत!

607

कमाया है, और उन में से जिस ने उस के बहुत बड़े हिस्से को अंजाम दिया है, उस के लिए सजा भी बहुत बड़ी है।

97. उसे सुनते ही मुसलमान मर्दों और औरतों ने अपने हक में अच्छा ख़्याल क्यों नहीं किया और क्यों न कह दिया यह तो खुला इल्जाम (आरोप) है |<sup>2</sup>

9३. वह इस पर चार गवाह क्योनही लाये? और जव गवाह नहीं लाये तो यह बुहतान लगाने वाले लोग बेशक अल्लाह के क़रीब केवल झूठे हैं।

१४. और अगर तुम पर अल्लाह (तआला) का फज़्ल और रहमत दुनिया और आखिरत में न होता तो बेशक तुम ने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे उस बारे में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब पहुँचता।

१४. जबिक तुम अपने मुंह से इस की चर्चा लगातार करने लगे और अपने मुंह से वह बात निकालने लगे जिस की तुम को कभी ख़बर नहीं थी, अगरचे तुम उसे आसान वात समझते रहे, लेकिन अल्लाह के करीब वह बहुत बड़ी बात थी।

१६. और तुम ने वात सुनते ही क्यों न कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी अच्छी नहीं? हे अल्लाह! तू पाक है, यह तो बहुत बड़ा बहुतान है । مَّا ٱلْتَسَبَمِنَ الْإِنْهُوَ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَةُ مِنْهُمُ لَكُ عَدَابٌ عَظِيْمٌ ال

لَوْ لَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُكُ بِانْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴿ وَقَالُوا هَٰذَاۤ اِفْكُ مُّبِيْنُ ۖ

كُولَاجَاءُ وُعَلَيْهِ بِهَ وَبَعَةِ شُهَلَاآةَ ۚ فَاذَ لَمْ يَأْتُوا لَوَلَاجَاءً ۚ فَاذَ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاآةِ فَالُونِ وَاللَّذِي وَاللْمُوالْمُوالْمُولِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالْمُولِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَالْمُوالِي وَاللَّذِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالْمُولِي وَاللِي وَالْمُوالِي وَالْمُوالْمُولِي وَاللِي وَالْمُوالْمُولِي وَاللِي وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِيِي وَالْمُولِي وَالْمُولِ

وَلُوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ نِيَا وَالْاِخِرَةِ لَسَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (1)

اِذْتَلَقُّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمُّهُ وَتَقُوْلُونَ بِاَفْوَاهِكُمُ مَّا لَيْسَ كَكُمْ بِهِ عِلْمُّ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَعِنُدَ اللهِ عَظِيمُ (١٤)

وَلَوْلَاَ [ذَسَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْرَمَّا يَكُونُ لَنَا آنُ لَتَكَلَّمَ بِهٰذَا تَ سُبُحٰنَكَ هٰذَا بُهُمَّانٌ عَظِيْمٌ ۞

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस से मुराद अब्दुल्लाह विन उवैय मुनाफिकों का सरदार है जो इस साजिञ्च (पड्यन्त्र) का मुखिया था |

यहाँ से प्रशिक्षण (तरिवयत) का वह पहलू जाहिर हो रहा है जो इस वाकेआ में छुपा है । इन में सब से पहली बात यह है कि ईमानवाले एक जान की तरह हैं, जब हजरत आयेश पर इल्जाम लगाया गया तो तुम ने अपने ऊपर समझकर इसका खण्डन (तरदीद) क्यों नहीं किया और उसे खुला बहुतान (आक्षेप) क्यों नहीं कह दिया?

**१७**. अल्लाह (तआला) तुम्हें नसीहत करना है कि फिर कभी ऐसा काम न करना, अगर तुम सच्चे ईमानवाले हो ।

१८. और अल्लाह (तआला) तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान कर रहा है, और अल्लाह (तआला) जानने वाला हिक्मत वाला है ।

99. जो लोग मुसलमानों में बुराई फैलाने की आरजू रखते हैं, उन के लिए दुनियां और आखिरत में दुखदायी अजाब है, और अल्लाह (तआला) सब कुछ जानता है और तुम कुछ नहीं जानते।

२०. और अगर तुम पर अल्लाह (तआला) का फज़्ल और रहमत न होती, और यह भी कि अल्लाह (तआला) बहुत प्रेम करने वाला रहम करने वाला है (तो तुम पर अजाब आ जाता)।

२१. हे ईमानवालो! यैतान के पदिचन्हों (नियाने कदम) पर न चलो, जो इंसान यैतान के पदिचन्हों पर चले, तो वह बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म देगा, और अगर अल्लाह (तआला) का फज़्ल और रहमत तुम पर न होती तो तुम में से कोई भी कभी पाक और साफ न होता। लेकिन अल्लाह (तआला) जिसे पाक करना चाहे कर देता है, और अल्लाह (तआला) सब सुनने वाला और सब जानने वाला है।

يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُ وَالِمِثْلِهَ اَبَدًا إِنْ كَنْتُمُ مُؤْمِنِينَ (17)

وَيُهِينِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكَيْمٌ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكَيْمٌ اللَّه

إِنَّ الَّذِيْنَ يُعِبُّرُنَ اَنْ تَشِيُّعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اَمْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ الِيُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ <sup>ط</sup>َّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞

وَلُوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَوُونُ رَّحِيْمٌ (2)

يَّا يُنْهَا الَّذِيْنَ امَنُوالا تَتَبَعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِينُ وَمَنْ يَتَبَعْ خُطُوتِ الشَّيْطِينَ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُثْكَرِ \* وَلَوْ لَا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكِي مِنْكُمْ مِنْ احَدٍ آبَدُ الْوَلايَ اللهَ يُؤَكِّيْ مَنْ يَشَادُ وَوَاللهُ مَعِنْعٌ عَلِيْمٌ (12)

<sup>ें</sup> का मतलब है निर्लज्जा (बेहयाई) और क़ुरआन ने जिना को बेहयाई कहा है (बनी इसाईल) और यहाँ जिना के एक झूठी ख़बर के प्रचार को भी अल्लाह तआला ने बेहयाई कहा है और इसे दुनिया और आखिरत के दुखदायी अजाबों का कारण (सबब) बताया है, जिस से असभ्यता (बेहयाई) के बारे में इस्लाम की प्रकृति (मिजाज) और अल्लाह तआला की मर्जी का अंदाजा होता है कि सिर्फ असभ्यता (बेहयाई) की झूठी ख़बर का फैलाना अल्लाह के सामने कितना बड़ा गुनाह है, तो जो लोग रात-दिन एक इस्लामी समाज में अख़बारों, रेडियों, टी॰ बी॰ और फिल्मी ड्रामों के जिरये बेहयाई का प्रचार कर रहे हैं और घर-घर उसे पहुंचा रहे हैं अल्लाह के यहाँ ये लोग कितने बड़े गुनहगार होंगे?

२२. और तम में से जो भी बड़े और कशादगी वाले हैं, उन्हें अपने करीबी रिश्तेदारों और गरीबों और मुहाजिरों को अल्लाह के रास्ते में देने से क्सम न खा लेनी चाहिए, बल्कि माफ कर देना चाहिए और जाने देना चाहिए, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह (तआला) तुम्हारी गॅल्तियों को माफ कर दे? अल्लाह (तआला) गल्तियों को माफ करने वाला रहम करने वाला है।

२३. जो लोग पाक दामन भोली-भाली ईमान-वाली औरतों पर इल्जाम लगाते हैं वे दनिया और आख़िरत में धिक्कारे जाने वाले लोग हैं और उन के लिए वहत सख्त अजाब है।

२४. जब कि उनके सामने उन की जबान और उनके हाथ-पैर उन के अमलों की गवाही देंगे।

२४. उस दिन अल्लाह (तआला) उन्हें पूरा-पूरा बदला हक और इंसाफ के साथ अता करेगा और व जान लेंगे कि अल्लाह (तआला) ही सच है, वही जाहिर करने वाला है।

२६. खबीस औरतें खबीस मर्दों के लायक हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लायक है और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं | ऐसे पाक लोगों के वारे में जो कछ बकवास ये (आक्षेप धरने वाले) कर रहे हैं वह उन से निर्दोष है, उन के लिए बिश्विय है और इज्जत वाला रिज्क है।

يَايِّنُهَا الْذِينِ أَمَنُوا لا تَلْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ हे ईमानवालो! अपने घरों के सिवाय दूसरे घरों में न जाओ जब तक कि इजाजत न ले लो. और वहाँ के निवासियों को सलाम न कर लों यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो ।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْغَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوْآ أولى الْقُرْنِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهْجِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوا ﴿ الْإِنَّا يُحِبُّونَ أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (22)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَلْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ " وَلَهُمْ عَنَى ابٌ عَظِيمٌ (2)

يَوْمُ تَثْنَهُو عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَٱيْدِيْهِمْ وَٱرْجُلُهُمْ بها كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)

يَوْمَهِنِ يُوفِيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُدِينُ (3)

ٱلْخَبِيْتُكُ لِلْخَبِيْتِيْنَ وَالْخَبِينُونَ لِلْخَبِيْتُونَ لِلْخَبِيْتُاتِ ؟ وَالطَّيِّبِٰتُ، لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِاتِ، ٱۅڵٙؠڬ مُبَرَّءُونَ مِهَا يَقُولُونَ ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّرِزُقُّ كَرِيمٌ (26)

حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَكِّمُوا عَلَّى اَهْلِهَا ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرُنَكُمْ لَعَلَكُمْ تَنَكَّرُونَ ٢

पहले की आयतों में व्याभिचार (जिना) और उस की सजा का बयान हुआ, अब अल्लाह तआला घर में दाखिल होने के कानूनों का बयान कर रहा है ताकि मर्द-औरत मिश्रण (इस्तेलात) न हो जो हमेशा व्याभिचार (बेहर्याई) और इल्जाम का सबब बनता है ।

सूरतुन नूर-२४

२८. अगर वहाँ तुम्हें कोई न मिल सके तो फिर इजाजत मिले बिना अन्दर न जाओ, और अगर तुम से लौट जाने को कहा जाये तो तुम लौट ही जाओ, यही तुम्हारे लिए सुथराई है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता है।

२९. हाँ, जिन में लोग न रहते हों ऐसे घरों में जहाँ तुम्हारा कोई फायेदा या सामान हो, जाने में कोई गुनाह नहीं, तुम जो कुछ भी जाहिर करते हो और जो छुपाते हो अल्लाह (तआला) सब कुछ जानता है।

३०. मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाह नीची रखें, और अपनी धर्मगाह (गुप्तांग) की हिफाजत करें, यही उन के लिए पाकीजगी है, लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह (तआला) सब जानता है |

३१. और मुसलमान औरतों से कहा कि वे भी अपनी निगाह नीची रखें और अपने सतीत्व (इस्मत) की हिफाजत करें, और अपनी जीनत का इजहार न करें<sup>3</sup> सियाय उस के जो जाहिर

وَانُ لَمْ تَجِدُوا فِيهُمَّا آحَدًا فَلَا تَدُخُلُوْهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَذْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ (3)

كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَكَّ أَنْ تَكُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مُسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ تَكُمُّهُ وَاللهُ يَعُلَمُ مَا تُنْدُونَ وَمَا تَكْتُونَ ﴿ 29

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَادِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ﴿ ذٰلِكَ اَزْكَى لَهُمْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۗ بِهَا يَصْنَعُوْنَ (30)

وَقُلُ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَادِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلْجُيُوْنِ

<sup>!</sup> इस से मुराद कौन से घर हैं, जिन में बिना इजाजत लिये दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है | कुछ आलिम कहते हैं कि इस से मुराद वे घर हैं जो ख़ास तौर से मेहमानों के लिए अलग तैयार किये गये हों, उन में घर के मालिक से पहली बार इजाजत लेना ही काफी है | कुछ कहते हैं कि इस से मुराद सराय (धर्मश्राला) है, जो यात्रियों (मुसाफिरों) के लिए होता है या व्यापारिक घर हैं कि का मतलब है फायदेमंद, यानी जिन में तुम्हारा फायेदा हो |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में उन लोगों के लिए चेतावनी (तबीह) है जो दूसरे लोगों के घरों में दाखिल होते वक्त बयान किये गये कानुनों की पैरवी करने पर ध्यान नहीं देते |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जीनत (श्रोभा) से मुराद कपड़ा और जेवर है जो औरतें अपनी ख़ूबसूरती और सुन्दरता में निखार लाने के लिए पहनती हैं, जिसको अपने पित के लिए करने पर जोर दिया गया है, जब कपड़ा और जेवर का इजहार दूसरे मर्दों के सामने औरतों के लिए हराम है तो श्रिर नग्न (नंगा) और जाहिर करने की इजाजत इस्लाम में कब हो सकती है? यह तो वहुत हराम और नाजायेज होगा!

हैं। और अपने गरेबान पर अपनी ओढ़िनयों को पूरी तरह से फैलाये रहें <sup>2</sup> और अपनी जीनत का इजहार किसी के सामने न करें सिवाय अपने शैहर के या अपने पिता के या अपने ससुर के या अपने बेटों के या अपने शौहर के बेटों के या अपने शौहर के बेटों के या अपने भौजों के या अपने भौजों के या अपनी सिखयों के या गुलामों के या नौकरों में ऐसे मर्दों के जिन को कामुकता (शहवत) न हो या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्द की बातों के बारे में न जानते हों <sup>5</sup> और इस तरह से जोर-जोर से पैर मार कर न चलें कि उन के छुपे सिंगार का पता लग जाये | और हे मुसलमानो! तुम सब के सब अल्लाह के दरबार में माफी मौगो तािक तुम कामयाबी पाओ |

وَلاَيُبُدِيْنَ زِيُنَكَهُنَّ الآلِبُعُولَتِهِنَّ اَوْابَآهِقِنَّ اَوْابَآهِقِنَّ اَوْابَآهِقِنَّ اَوْابَآهِقَ آوْابَآءِ بُعُولَتِهِنَ اَوْ بَنِنَ اِخْوانِهِنَّ اَوْبَنَآء بُعُولَتِهِنَّ اَوْلِخُوانِهِنَّ اَوْبَنَآء بُعُولَتِهِنَّ اَوْلِيَقِنَ اَوْلَيْقِنَ اَوْلَيْقِينَ اَوْلِيَقِينَ اَوْلِيَقِينَ الْمُولِيقِينَ الْمُولِيقِينَ اللهِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمُ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرُتِ النِسَآءَ وَلا يَضْرِبْنَ بِالرَّجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُعْفِينَ فَي اللهِ اللهِ جَوِيْهًا مَا يُخْوِلُونَ اللهِ جَوِيْهًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

<sup>&#</sup>x27; इस से मुराद वह जीनत और जिस्म का अंग है जिसका छिपाना और पर्दा करना नामुमिकन हो, जैसे किसी को कोई चीज पकड़ाते या उस से लेते वक्त हथेलियों का या देखते वक्त अखों का जाहिर हो जाना | इस वारे में हाथ में जो अंगूठी पहने हुए या मेंहदी लगी हुई, अखों में सुर्मा या काजल हो या कपड़ा और जीनत को छिपाने के लिए जो नक़ाब या चादर ली जाती है वह भी एक जीनत ही है, फिर भी यह जीनतें ऐसी हैं जिनका इजहार ज़रूरत के वक्त या ज़रूरत के सबय ठीक है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तािक सिर, गर्दन और छाती का पर्दा हो जाये क्योंकि उन्हें भी नग्न करने की इजाजत नहीं है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पिता में दादा, दादा के पिता, नाना और नाना के पिता और उस से ऊपर सभी श्वामिल हैं | इसी तरह ससुर में ससुर का पिता, दादा, दादा के पिता ऊपर तक | पुत्रों में पोता, परपोता, नाती, परनाती नीचे तक | पित के पुत्रों में पोतों और परपोतों नीचे तक, भाईयों में तीनों तरह के भाई (सगे पिता की तरफ से, माता की ओर से) और उनके पुत्र, पोते, परपोते, नाती, नीचे तक, भतीजों में उन के बेटे नीचे तक और भाजों में तीनों तरह की बहनों की औलाद शामिल हैं |

<sup>4</sup> इन से मुराद मुसलमान औरतें हैं जिन को इस वात से रोक दिया गया है कि वह किसी औरत की जीनत, ख़ूबसूरती, और सौन्दर्य और जिस्म की बनावट का अपने शौहर के सामने वयान करें । कुछ ने इस से वे ख़ास औरते मुराद ली हैं जो ख़िदमत वगैरह के लिए हर वक्त साथ रहती हैं जिन में दासियां भी शामिल हैं ।

उन से ऐसे लड़के अलग होंगे जो बालिय हों या वालिय होने के करीव हों, क्योंकि वे औरतों की श्वर्मगाह (गुप्ताँग) को जानते हैं।

३२. और तुम में से जो मर्द-औरत जवानी को पहुँच गये हों उन का विवाह कर दो और अपने नेक दास-दासियों का भी, अगर वे गरीब भी होंगे तो अल्लाह (तआला) अपनी रहमत से धनवान बना देगा, अल्लाह (तआला) कुश्चादगी वाला और इल्म (ज्ञान) वाला है |

३३. और उन लोगों को पाक रहना चाहिए जो अपना विवाह करने का सामर्थ्य (कुदरत) नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह (तआला) अपने फज्ल से उन्हें धनवान बना दे, तुम्हारे दासों में से जो कोई तुम्हें कुछ देकर आजादी का लेख कराना चाहे तो तुम उन्हें ऐसा लेख दे दिया करो, अगर तुम को उन में कोई भलाई दिखती हो² और अल्लाह ने जो माल तुम्हें दे रखा है, उस में से उन्हें भी दो, तुम्हारी दासियाँ जो पाक रहना चाहती हैं, उन्हें दुनियावी जिन्दगी के फायदे के सबब बुरे काम पर मजबूर न करो ।³ और जो उन्हें मजबूर कर दे तो अल्लाह (तआला) उन के मजबूर किये जाने के बाद माफ कर देने वाला और रहम करने वाला है।\*

وَٱلْكِحُوا الْآيَا لَى مِنْكُمْ وَالضّلِحِيْنَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَا لِهُكُمْ لِمِانَ يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعُ كَلِيْمٌ 32

وَلْيَسْتَعْفِدِ الَّذِيْنَ لَا يَجِهُونَ نِكَامَّا حَتَّى يُغْنِيهُمُ الله مِنْ فَضُلِهِ \* وَ إِلَّذِيْنَ يَبْتَغُونَ الْكِثْبَ مِمَّا مَلَكَتُ آيُمَا نُكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمُ تُمُ فِيهِمُ مَمَّا مَلَكَتُ آيُمَا نُكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمُ تَتُمُ فِيهِمُ خَيْرًا \* وَ اَتُوهُمُ فَتَيْنِ كُمْ عَلَى اللّهَ اللّهِ الذِي آنِ فَيَ اللّهُ مُنْ وَلا تُكْمِهُوا فَتَيْنِ تَكُمْ عَلَى اللّهَ اللهِ الذَّهَ الذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ اللهِ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

<sup>े</sup> यानी सिर्फ गरीबी और धन की कमी विवाह में रूकावट नहीं होनी चाहिए, मुमिकन है कि विवाह के बाद अल्लाह उन की गरीबी को अपने फज़्ल और रहमत से ख़ुत्रहाली में बदल दे !

उस गुलाम को कहा जाता है जो अपने मालिक से सुलह कर लेता है कि मैं इतनी राशि अमा करके भुगतान कर दूँगा तो आजादी का हक़दार हूँगा।

अज्ञानकाल (जाहीलियत) में लोग सिर्फ दुर्नियावी माल जमा करने के लिए अपनी दासियों को व्याभिचार (जिना) पर मजबूर करते थे, चाहे न चाहे उसे यह अपमान का कलंक बरदाश्त करना पड़ता था, अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ऐसा करने से रोका है ।

<sup>4</sup> यानी जिन दासियों से जबरदस्ती व्याभिचार (जिना) करवाया जायेगा तो जालिम मालिक होगा, यानी मजबूर करने वाला, न कि दासी जो अबला है | हदीस में आता है, मेरे सम्प्रदाय (उम्मत) से मलती, भूल और ऐसे काम जो जबरदस्ती कराये गये हों, माफ हैं | (इब्ने माजा, किताबुत तलाक, वाब तलांकिल मुकरहे बन्नासी)

भाग-१८ الجزء ١٨

३४. और हम ने तुम्हारी तरफ खुली और रोशन आयतें उतारी हैं और उन लोगों की कहावतें जो त्म लोगों से पहले गुजर चुके हैं और परहेजगारों के लिए नसीहत ।

३४. अल्लाह नुर है आकाशों का और धरती का उस के नूर की मिसाल एक ताक़ की है जिस पर दीप (चिराग) है और दीप शीशे की झाड़ में हो और श्रीश चमकते हुए रोशन सितारे की तरह हो और वह दीप पाक पेड़ जैतन के तेल से जलाया जाता हो, जो पेड़ न पूर्वी हैं न परिचमी और वह तेल ही करीब (मुमिकन) है कि रौशनी देने लगें, अगरचे उसको कभी आग न छुई हो, न्र पर न्र है, अल्लाह (तआला) अपने न्र की तरफ हिदायत करता है जिसे चाहे | लोगों को समझाने के लिए ये मिसाल अल्लाह (तआला) दे रहा है, और अल्लाह (तआला) हर चीज की हालत अच्छी तरह जानता है।

३६. उन घरों में जिन के ऊँचा करने का और वहाँ अपना नाम लिये जाने का अल्लाह ने हक्म दिया है, वहाँ सुबह और श्वाम अल्लाह (तआला) की तस्बीह बयान करते हैं।

३७. ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फरोख़्त अल्लाह के जिक्र से और नमाज कायम करने और जकात अदा करने से गाफिल नहीं करती. उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट-पलट हो जायेंगी ।

وَلَقَدُ أَنْزُلُنَّ اللَّهُ كُمْ اللَّهِ ثُمُيِّينَتِ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقَانِينَ (34)

اَللَّهُ نُوْرُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ مَثَكُ نُوْرِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيْهَامِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةُ كَانْهَا كُوْكَبُّ دُرِئُ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرِكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَشَرْقِيَةِ وَلاَغَرْبِيَةٍ ‹ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ الْوُرْعَلْ نُورِ اللَّهِ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمُّ (35)

فَيُ بُيُونِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُنْ كُرَفِيهَا اسْمُ فَال يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُرِةِ وَالْإِصَالِ (30)

رِجَالٌ ۚ لَا تُلْهِيمُهِمْ رَبِجَارَةً ۚ وَلَا بَشِعُ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلْوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكُوةِ لِي يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلُّ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْإِيصَارُ (3)

का मतलब है शाम | यानी أصل है أصل कहुवचन (जमा) है أصل का मतलब है शाम | यानी ईमानवाले, जिन के दिल ईमान और हिदायत से रोशन होते हैं, सुबह और शाम मस्जिदों में अल्लाह की खर्री के लिए नमाज पढ़ते और उस की इवादत (उपासना) करते हैं !

रेद. इस मकसद से कि अल्लाह तआला उन्हें उन के अमल का अच्छा वदला दे और अपने फज़्ल से कुछ ज़्यादा ही अता करे, और अल्लाह (तआला) जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क (जीविका) देता है।

३९. और काफिरों के अमल उस चमकती रेत की तरह हैं जो खुले मैदान में हो जिसे प्यासा इंसान दूर से पानी समझता है, लेकिन जब उस के करीब पहुँचता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता। हाँ, अल्लाह को अपने करीब पाता है जो उस का हिसाब पूरा-पूरा चुका देता है। और अल्लाह (तआला) जल्द ही हिसाब कर देने वाला है।

¥0. या उन अंधेरों की तरह है जो बहुत गहरे समुद्र में हों जिसे ऊपर-नीचे की धाराओं ने ढक लिया हो, फिर ऊपर से बादल छाये हों, यानी अधेरे हैं जो ऊपर-नीचे एक के ऊपर एक हों | जब अपना हाथ निकाले तो उसे भी मुमिकन है न देख सके, और (बात यह है कि) जिसे अल्लाह (तआला) ही नूर न दे, उस के पास कोई नूर नहीं होता |

¥9. क्या आप ने नहीं देखा कि आकाश्व और धरती की सभी मख़लूक और पंख फैलाये उड़ने वाले सभी पक्षी अल्लाह की तस्वीह में लीन है, हर एक की नमाज और तस्वीह उसे मालूम है, और लोग जो कुछ करें उसे अल्लाह अच्छी तरह जानता है। لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُواْ وَيَزِيْدَهُمُ رَقِّنُ فَضُلِهِ ۚ وَاللهُ يَرُدُقُ مَنُ يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَالٍ 38

وَالَّذِيْنَ كَفُرُوٓ اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّهُاٰنُ مَآ عُدَّتِّى إِذَا جَآءَةُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَّوَجَنَ اللهَ عِنْدَةُ فَوَقْهُ حِسَابَةُ لَا وَاللهُ سَرِيْحُ الْحِسَابِ ﴿ وَأَ

ٱوْكَظُلُتِ فِي بَحْرِ لَيْتِي يَغْشَمُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ﴿ ظُلُمُكُ بَعُضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ﴿إِذَاۤ اَخْرَجَ يَكَ هُ لَمْ يَكُنْ يَرُنهَا ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ نُّوْرٍ ۚ هَٰۚ

ٱلَهُ تَرَانَ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّلُوٰتِ وَالْأَرُضِ وَالطَّيْرُ ضَفَٰتٍ مُّكُنَّ قَلُ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِينَحَهُ ﴿ وَاللهُ عَلِيْمُ ﴿ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿ ﴾

पानी धरती वाले और आकाश वाले जिस तरह अल्लाह के हुक्मों का पालन और उसकी तारीफ करते हैं सब उस के इल्म में है, यह जैसािक इसानों और जिन्नों को चेतावनी है कि तुम्हें अल्लाह ने अक्ल और शकर की आजादी दी है तो तुम्हें दूसरे मखलूक के मुकािबले ज्यादा तस्बीह और तारीफ का वयान और उसकी पैरवी करना चािहए, लेकिन हकीकत इस के खिलाफ है | दूसरे मखलूक तो अल्लाह की तस्वीह में लगे हैं, लेकिन अक्ल और समझ से सुशोभित सृष्टि (मुजय्यन मखलूक) इस में सुस्ती कर रही है, जिस पर बेशक वे अल्लाह की पकड़ के

४२. धरती और आकाश का मुल्क अल्लाह ही का है और अल्लाह (तआला) ही की तरफ लौट कर जाना है |

¥३. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह (तआला) बादलों को चलाता है, फिर उन्हें मिलाता है, फिर उन्हें तह पर तह कर देता है। फिर आप देखते हैं कि उन के बीच से वर्षा होती है, वही आकाश की तरफ से ओलों के पहाड़ से ओले बरसाता है, फिर जिन्हें चाहे उन्हें उन के पास बरसाये और जिन से चाहे उन से उन्हें हटा दें | बादलों से ही निकलने वाली विजली की चमक ऐसी होती है कि जैसे अब अखों की नजर ले चली |

४४. अल्लाह तआला ही दिन-रात का उलट-फेर करता रहता है, आखों वालों के लिए बेशक इस में बड़ी-बड़ी शिक्षायें (नसीहतें) हैं |

४५. सभी के सभी चलने-फिरने वाले जानदार को अल्लाह (तआला) ने पानी से पैदा किया है, उन में से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं,² कुछ दो पैर के बल चलते हैं³ कुछ चार पैरों पर चलते हैं,⁴ अल्लाह (तआला) जो चाहता है पैदा करता है |⁵ वेशक अल्लाह (तआला) हर चीज पर कुदरत रखता है | وَيِثْهِ مُلُكُ السَّنْوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (42)

اَلَهُ تَوَانَ الله يُؤْمِنُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ دُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهُ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصُّرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآءُ مْيَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَنُهَبُ بِالْاَبْصَارِ (أَنْ

> يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَالِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِرُّولِي الْاَبْصَادِ ۗ

وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءً ۚ فَيِنْهُمُ مَّنْ يَّالْتِي عَلَى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمُ مَّنْ يَنْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ، وَمِنْهُمُ مَّنْ يَنْشِي عَلَى اَرْبَعِ لِيَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ لِ إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَا

#### हबदार होंगे !

<sup>&#</sup>x27; यानी कभी दिन बड़े, रातें छोटी और कभी इस के खिलाफ या कभी दिन की रोशनी को बादलों के अंधेरे से और रात के अंधेरों को चांद की रोशनी से बदल देता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जिन तरह साप, मछली और दूसरे धरती पर चलने वाले कीड़े मकोड़े हैं ।

<sup>े</sup> जैसे इंसान और पक्षी हैं |

<sup>4</sup> जैसे सभी चौपाये और दूसरे जानदार है।

<sup>े</sup> यह इञ्चारा इस बात की तरफ़ है कि कुछ जानदार ऐसं भी हैं जो चार से भी ज़्यादा पैर रखते हैं, जैसे केकड़े, मकड़ी, खंखजूरा और बहुत से धरती के कीड़े |

४६. बेशक हम ने रौशन और खुली आयतें नाजिल की हैं | अल्लाह (तआला) जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखा देता है |

¥७. और कहते हैं कि हम अल्लाह (तआला) और रसूल पर ईमान लाये और फरमाबर्दार हुए, फिर उन में से एक गुट उस के वाद भी मुह मोड़ लेता है, ये ईमानवाले हैं ही नहीं |<sup>2</sup>

४८. और जब ये इस बात की तरफ बुलाये जाते हैं कि अल्लाह और उस का रसूल (उन के झगड़ों) का फैसला कर दे, तो भी उन का एक गुट मुंह मोड़ने वाला वन जाता है |

¥९. और अगर उन्हीं को हक पहुँचता हो तो फरमाँबर्दार होकर उस की तरफ चले आते हैं ।

**५०.** क्या उन के दिलों में रोग है? या ये शक और शुब्हा में पड़े हुए हैं? या उन्हें इस बात का डर है कि अल्लाह (तआला) और उस का रसूल उन के हक का ख़ात्मा न कर दें? बात यह है कि ये लोग ख़ुद ही बड़े जालिम हैं।

४१. ईमानवालों का कहना तो यह है कि जब उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और उस का रसूल उन में फैसला कर दे तो वह कहते हैं कि हम ने सुना और मान लिया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। لَقَدُ اَنْزَلْنَا الْيِ مُبَيِّنْتِ مُوالله يَهْدِي

وَيَقُوُلُونَ أَمَنًا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعُنَا ثُمَّ يَتَوَلَىٰ فَرِيْقُ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدٍ ذٰلِكَ وَمَا أُولَلِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ (47)

وَإِذَا دُعُوَّا إِلَى اللهِ وَرَسُّوْلِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا وَإِنِيُّ قِنْهُمْ مُغْرِضُونَ ﴿

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوْا الِّيهِ مُذْعِنِينَ ﴿

اَفِيْ قُلُوبِهِمْ مَّرَضَّ اَمِرارْتَا اَبُوَّا اَمْرِيَخَا فُوْنَ اَنْ يَجِيْفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ طَبَلُ اُولَلِمِكَ هُمُ الظّٰلِبُوْنَ (50)

إِنْهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوۤآ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا سَهِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ وَاُولَٰتِهِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ 1

<sup>े</sup> باتُ بينات से मुराद क़ुरआन करीम है, जिस में हर उस चीज का वयान है जिसका सम्बन्ध (तआल्लुक) इंसान के धर्म (दीन) और अखलाक से है, जिस पर उसकी भलाई और कामयाबी की बुनियाद है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह मुनाफिकों (द्वयवादियों) का बयान है, जो मुंह से इस्लाम जाहिर करते थे, लेकिन दिल में कुफ और हसद रखते थे, यानी 'सच्चे ईमान' से महरूम (वंचित) थे, इसलिए मुंह से ईमान जाहिर करने के बावजूद उन के ईमान का इंकार किया गया है।

४२. और जो भी अल्लाह (तआला) और उस के रसूल के हक्म की पैरवी करें, अल्लाह का डर खें और (उस के अजाब से) डरते रहें, वही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं ।

४३. और वे बहुत मजबूती के साथ अल्लाह (तआला) की कसम खा-खाकर कहते हैं कि आप का हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे, कह दीजिए कि बस कसम न खाओ, तुम्हारी इताअत (की हकीकत) मालूम है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह (तआला) उसे जानता है ।

१४. कह दीजिए कि अल्लाह (तआला) के हुक्म की पैरवी करो, रसूल की पैरवी करो, फिर भी अगर तुम ने मुँह मोड़ा तो रसूल का कर्तव्य (फर्ज) तो केवल वही है, जो उस पर वाजिब कर दिया गया है, और तुम पर उस की जिम्मेदारी है जो तुम पर रखी गयी है, हिदायत तो तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब रसूल की इताअत कुबूल करोगे, (सुनो) रसूल का कर्तव्य केवल साफ-साफ पहुँचा देना है।

४४. तुम में से जो ईमान लाये हैं और नेकी का काम किया है अल्लाह (तआला) वादा कर चुका है कि उन्हें मुल्क (धरती) का अधिकारी बनायेगा, जैसाकि उन लोगों को अधिकारी बनाया था जो उन से पहले थे और बेशक उन के लिए उन के इस धर्म को मजबूती के साथ कायम कर देगा जिसे उन के लिए वह पसन्द कर चुका है, और उन के इस डर और खौफ को शान्ति व अमन में बदल देगा, वे मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ

وَمَنْ يُطِحَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَاُولِيْكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ

وَ اَقْسَبُوا بِاللّٰهِ جَهْنَ اَيْنَا نِهِمْ لَئِنَ اَمُوتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ ۗ قُلُ لَا تُقْسِبُوا ۚ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ خَهِيْرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَكَ

قُلُ اَطِيْعُوا اللهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّواْ فَإِنْهَا عَلَيْهِ مَا حُتِلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُتِلْتُهُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوهُ تَهْتَدُواْ لا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ الآ الْبَلغُ الْهُدِيْنُ ﴿ ٤٠

وَعَدَ اللّٰهُ الّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُواالطّٰلِطْتِ
لَيَسْتَخُلِفَةَهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الّذِي انْتَضْى
لَهُمْ وَلَيُبَكِّ لَنَهُمُ مِنْ يَعْلِ خَوْفِهِمُ اَمْنَا الْهِيكُونَ فِي عَلْمَ الْفَيْقُونَ فِي مَنْ كَفَرَبَعْنَ
يَعْبُدُ وَنَوْنَ لَا يُشْوِرُونَ فِي شَيْئًا لَمْ وَمَنْ كَفَرَبَعْنَ
ذٰلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ الْفَيْقُونَ (35)

मुंकुछ ने इस अल्लाह के वादे को सहाबा कराम के साथ या खुलफाये राञ्चदीन के साथ खास तौर से सम्बन्धित किया है, लेकिन इसकी इस फजीलत का कोई सुबूत नहीं है | कुरआन के लफ़्ज आम हैं और ईमान और नेकी के काम के साथ प्रतिबन्धित (मञ्चलत) हैं | लेकिन यह बात जरूर है कि खिलाफते राश्चिदा के जमाने में और नेकी के जमाने में, यह अल्लाह का बादा जाहिर हुआ, अल्लाह तआला ने मुसलमानों को जमीन पर गालिब बनाया, अपने प्यारे दीन

किसी को श्रीक नहीं करेंगे | उस के बाद भी जो लोग नाशुक्री करें और कुफ्र करें तो वे बेशक नाफरमान हैं |

४६. और नमाज कायम करो, जकात अदा करो और अल्लाह (तआला) के रसूल की पैरवी में लगे रहो ताकि तुम पर दया की जाये ।

५७. यह ख़्याल आप कभी न करना कि काफिर लोग धरती पर (इधर-उधर फैल कर) हमें पराजित कर देनें वाले हैं, उनका मूल ठिकाना तो नरक है, जो बेशक बहुत बुरा ठिकाना है।

४६. हे ईमान वालों ! तुम से तुम्हारी मिल्कियत के दासों को और उन्हें भी जो तुम में से बुलूगत (वयस्क) उम्र को न पहुँचें हों (अपने आने के) तीन समयों में आज्ञा प्राप्त करना जरूरी है | फज्र की नमाज से पहले और जोहर (मध्यान्ह) के वस्त जब तुम अपने कपड़े उतारे रखते हो और ईशा (रात) की नमाज के बाद' ये तीनों वस्त तुम्हारे (अकेले) और पर्दे के हैं,² इन वस्तों के सिवाय न तो तुम पर कोई गुनाह है न उन पर | तुम सब आपस में ज्यादातर एक-दूसरे के पास आने-जाने वाले हों (ही) अल्लाह इस तरह

وَاَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ لَعَكَمُو تُرْحُونَ (56)

لَا تَعْسَبَنَ الَّذِيْنَ كَفُرُواْ مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَاْوْسُهُمُ النَّالُ<sup>رِ</sup> وَلَهِئْسَ الْبَصِيْرُ (5)

يَايُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُو الذِيْنَ مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُوْ وَالَّذِيْنَ لَوْيَبْلُغُوا الْحُلُومِنْكُو ثَلَثَ
مَوْتٍ وَمِنْ قَبْلِ صَلَوقِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ
فَيْكَابُكُو قِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوقِ الْحِشَاءِةُ
ثَلَثُ عُوْدَتٍ لَكُو لَيْسَ عَلَيْكُو وَلاَ عَيْهُهُ وَحَنَى الْعَيْقَ الْحَبْلَ عَلَيْكُو وَلاَ عَلَيْهُم وَجَنَاحًا ثَلَثُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُو وَلاَ عَلَيْهُم وَجَنَاحًا ثَلَثَ اللهُ عَلَيْكُو وَلاَ عَلَيْهُم وَجَنَاحً اللهُ عَلِيْكُو اللهُ عَلِيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ اللهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلِيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلِيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلِيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَاكُونَ عَلَيْكُونَاكُونَ عَلَيْكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاكُونَاك

इस्लाम को तरक्की अता की और मुसलमानों के डर को श्वान्ति में बदल दिया।

दासों से मुराद दास-दासिया दोनों हैं الله عند عند का मतलब तीन वक्त हैं, यह तीन वक्त ऐसे हैं
कि इंसान अपनी बीवी के साथ घर में ख़ास तौर से रहता या ऐसे कपड़े में हो सकता है कि
जिस में किसी दूसरे का देखना जायेज नहीं, इंसलिए इन तीन वक्तों में घर के सेवकों को इंस
बात की इंजाजत नहीं है कि वह बिना इंजाजत लिये घर में दाखिल हों।

वहुवचन है عورات का, जिसका असली मायना कमी और दोष के हैं, फिर इसका इस्तेमाल ऐसी चीज पर किया जाने लगा जिसका जाहिर करना तथा देखना प्रिय न हो । स्त्री को भी इसी लिए औरत कहा जाता है कि उसका इजहार और नग्न होना और देखना धार्मिक रूप से नापसन्द है। यहां बयान तीन वक्तों को औरात कहा गया है यानी ये तुम्हारे पर्दे और तहाई के वक्त हैं, जिन में तुम अपने खास कपड़ों और हालत के जाहिर करने को प्रिय नहीं समझते हो ।

619

खोल-खोल कर अपने हुक्म तुम से बयान कर रहा है, और अल्लाह (तआला) जानने वाला और हिक्मत वाला है।

४९. और तुम में से जो बच्चे बुलूगत (वयस्क) को पहुँच जायें तो जिस तरह उन से पहले के (बड़े) लोग इजाजत मौगते हैं, उन्हें भी इजाजत मौग कर आना चाहिए | अल्लाह (तआला) तुम से इसी तरह अपनी आयतों का बयान करता है | अल्लाह (तआला) ही जानने वाला और हिक्मत वाला है |

६०. और बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें विवाह की उम्मीद (और मर्जी) ही न रही हो वह अगर अपने कपड़े (पर्दे के लिए इस्तेमाल किये गये) उतार रखें तो उन पर कोई बुराई नहीं, अगर वह अपनी जीनत दिखाने वाली न हों। लेकिन उनसे भी बची रहें तो उन के लिए बहुत बेहतर है, और अल्लाह (तआला) सुनता और जानता है।

६१. अंधे पर, लंगड़े पर, रोगी पर और ख़ुद तुम पर कभी कोई हरज नहीं कि तुम अपने घरों से, खालो या अपने पिताओं के घरों से, या अपनी माताओं के घरों से, या अपने भाईयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चाचाओं के घरों से, या अपनी बुआओं के घरों से, या अपने मामाओं के घरों से, या अपनी मौसियों के घरों से, या उन घरों से जिन की चाभियों के मालिक तुम हो या अपने दोस्तों के وَإِذَا لِلَكُمُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأَدِنُوا كَمَا اسْتَاذَنَ اللهُ الْمُتَاذَنَ اللهُ الْمُتَاذَنَ اللهُ عَلِيْدٌ حَكِيْدٌ (3)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الْتِيُ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَكَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ غَيْرَ مُتَبَرِّخِتٍ بِزِيْنَةٍ ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرً لَهُنَ ﴿ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ( 6)

لَيْسَ عَلَى الْاَعْلَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوْتِكُمْ آوْبُيُوْتِ الْإَلْهَكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمَهْتِكُمْ أَوْبُيُوْتِ اِخْوَائِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ اَخَوْتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ أَوْبُيُوْتِ عَمْتِكُمْ أَوْبُيُوْتِ

<sup>े</sup> इन से मुराद बूढ़ी औरतें और बांझ औरतें हैं जिनका मासिक धर्म (हैज) आना बन्द हो गया हो और विलादत के लायक न रह गयी हों | इस उम्र में आम तौर से औरत के अन्दर मर्द की तरफ़ ख़्वाहिश्व की प्राकृतिक (फ़ितरी) इच्छा ख़त्म हो चुकी होती है, न वह किसी मर्द से विवाह की इच्छा रखती है और न ही कोई मर्द इस भावना से उनकी तरफ़ आकर्षित (मायल) होता है, ऐसी औरतों को पर्दे में कमी के लिए इजाजत दे दी गयी है |

घरों से | तुम पर इस में भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब साथ बैठकर खाना खाओ या अलग—अलग, ' पर जब तुम घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो, ' शुभकामना है जो मुवारक और पाक अल्लाह की तरफ से नाजिल है | इसी तरह अल्लाह (तआला) खोल-खोल कर अपने हुक्मों को बयान कर रहा है ताकि तुम समझ लो |

६२. ईमानवाले लोग तो वही हैं जो अल्लाह (तआला) पर और उस के रसूल पर ईमान रखते हैं, और जब ऐसे मसले में जिस में लोगों के जमा होने की जरूरत होती है नबी के साथ होते हैं, तो जब तक आप से इजाजत न ले लें कहीं नहीं जाते, जो लोग (ऐसे मौका पर) आप से इजाजत ले लेते हैं, हक्रीकत में वह यही हैं जो अल्लाह (तआला) पर और उस के रसूल पर ईमान ला चुके हैं, तो ऐसे लोग जब आप से अपने किसी काम के लिए इजाजत मांगें तो आप उन में से जिसे चाहें इजाजत दें और उन के लिए अल्लाह (तआला) माफ करने वाला रहम

اخُوَالِكُهُ أَوْبِيُوْتِ خَلْتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُمْ مَفَاتِحَةَ أَوْ صَدِيْقِكُمْ لَكُسُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آنُ تَأْكُوا جَيِيعًا أَوْ اَشْتَاتًا لَا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَعِيَّةً فِن عِنْدِ اللهِ مُلْرَكَةً طَلِيبَةً لَا لَذَ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللهِ يَعْلَى اللهِ مُلْمَدًا فَا فَاللّهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْفَقَالُونَ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَكُمُ اللهِ اللهِ مَنْفَقَالُونَ اللهِ اللهِ مَنْفَقَالُونَ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِنْهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَةَ عَلَى اَمْدِ جَامِع لَمْ يَنُ هَبُوا حَتَّى يَسُتَا فِنُونُ وَلَا إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَا فِرُنُونَكَ اولا إِنَّ اللهِ اللهِ وَرَسُولِه وَ فَإِذَا اسْتَأْذَنُونَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنُ لِمَنْ شِنْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللهَ طَانَ اللهَ عَلَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>&#</sup>x27;इस में एक परेश्वानी को हल किया गया है | कुछ लोग अकेले खाना खाना अच्छा नहीं समझते थे और किसी को साथ विठाकर खाना खाना जरूरी समझते थे | अल्लाह तआला ने फरमाया, जमा होकर खा लो या अलग-अलग, दोनों तरह से मान्य (जायेज) है गुनाह किसी में नहीं, लेकिन जमा होकर खाना अधिक श्रुभ (ज्यादा बरकत) का कारण है, जैसािक कुछ हदीसों से मालूम होता है | (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में अपने घरों में दाखिल होने के आदाब का बयान है, और वह यह है कि दाखिल होते वक़्त घर वालों को सलाम (अभिवादन) करो, इंसान के लिए अपनी वीवी और औलाद को सलाम करने में आम तौर से तकलीफ महसूस होती है, लेकिन ईमान वालों के लिए जरूरी है कि वे अल्लाह के हुक्म के अनुसार ऐसा करें, अपनी वीवी और औलाद को सलामती की दुआ से क्यों महरूम रखा जाये।

सूरतुन नूर-२४

भाग-१८ 621 १८०३।

سورة النور ٢٤

करने वाला है ।

६३. तुम (अल्लाह के) नवी के बुलावे को ऐसा आम बुलावा न समझो जैसा आपस में एक का दूसरे को होता है, तुम में से उन्हें अल्लाह अच्छी तरह जानता है जो औख बचा कर चुपके से निकल जाते हैं ! (सुनो) जो लोग रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई बहुत सख़्त फित्ना न आ पड़े या उन्हें कोई दुख की मार न पड़े !

६४. वाख़वर हो जाओ कि आकाश और धरती पर जो कुछ है सब अल्लाह (तआला) का ही है, जिस रास्ते पर तुम लोग हो वह उसे अच्छी तरह जानता है और जिस दिन यह सब उसी की तरफ लौटाये जायेंगे, उस दिन उन को उन के किये हुए से वह अवगत (आगाह) करा देगा, और अल्लाह (तआला) सब कुछ जानने वाला है। لا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُوْ كَدُعَآءَ بَعْضِكُمُ بَعْضًا ﴿ قَلْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّنِيْنَ يَتَسَلَّكُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۗ فَلْيَحْنَرِ الَّنِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنَ اَمْرِ قَانَ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةً ۗ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۞

ٱلآ إِنَّ يِلْهِ مَا فِي السَّنْوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلُمُ مَا ٱنْتُمُّوْعَكَيْهِ ﴿ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَتِّمُّهُمُ بِمَا عَمِدُواْ ﴿ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيْمٌ ﴿ فَيَ

..जिस ने ऐसा काम किया जो हमारे आदेश अनुरूप (मुताविक) नहीं है, वह वेकार है । । (अल-बुख़ारी, किताबुस्सुलह बाब इजा स्तलहू अला सुलहं जोरिन और मुस्लिम, किताबुल अकजिया बाब नक्रजिल अहकामिल बातिल: व रिंद्द मुहदसातिल उमूर वस्सुनन)

<sup>े</sup> इस मुसीबत से मुराद दिलों का वह टेढ़ापन है जो इंसान को ईमान से महरूम करती है | यह नबी ﷺ के हुक्मों की नाफरमानी और उन की मुखालफत का नतीजा है, और ईमान से महरूम होकर कुफ़ पर ख़ात्मा, नरक की स्थाई यातना (दायमी सजा) की वजह वनती है, जैसािक आयत के अगले वाक्य (जुम्ले) में फरमाया, अतः नवी ﷺ के अखलाक और सुन्नत (चिरित्र) को हर वक्त सामने रखना चािहए, इसिलए जो कथनी और करनी उसके ऐतवार से होगी वहीं अल्लाह के दरवार में कुबूल और बाकी सभी नाकुबूल होंगी | आप ﷺ का कौल है:

<sup>«</sup>مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدُّ»

सूरतुल फुरक्रान-२५

भाग-१८ 622

الجزء١٨

سورة الفرقان ٢٥

#### सूरतुल फुरकान-२४

सूर: फ़ुरकान मक्का में नाजिल हुई और इस में सतहत्तर आयतें और छ: रूकूअ है ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- १. बड़ी बरकत वाला है वह (अल्लाह तआला) जिस ने अपने बंदे पर फ़ुरकान' नाजिल किया ताकि वह सभी लोगों के लिए² सतर्क (आगाह) करने वाला बन जाये |
- २. उसी अल्लाह की मिल्कियत है आकाशों और धरती पर, और वह कोई औलाद नहीं रखता, न उस के मुल्क में उसका कोई साझीदार है, और हर चीज को उस ने पैदा कर के एक निर्धारित (मुनासिब) रूप दे दिया है ।
- ३. और उन लोगों ने अल्लाह के सिवाय जिन्हें अपने देवता (इलाह) बना रखे हैं, वे किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते बल्कि वे खुद (किसी के जरिये) पैदा किये जाते हैं, यह खुद अपने फायदे-नुकसान का इख़्तियार नहीं रखते और न जिन्दगी-मौत का, और न दोबारा जी उठने के वे मालिक हैं।
- ¥. और काफिरों ने कहा यह तो बस उसका खुद बनाया झूठ है, जिस पर दूसरे लोगों ने भी उस की मदद की है<sup>3</sup> हक़ीक़त में यह काफिर

## ٩

بِسْدِ الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ تَبْرَكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلْ عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعُلَمِيْنَ نَزِيْرًا ( )

اِلَّذِ نُ لَهُ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَلَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَلَدَهُ تَقْدِيْرًا (2

وَاتَّخَذُوْامِنْ دُوْنِهَ الِهَ ۗ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمُ يُخْلَقُونَ وَلايَمْلِكُونَ لِآنَفُسِهِمْضَرَّا وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاحَيْوةً وَلا نُشُورًا ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِنْ هَٰذَاۤ اِلَّآ اِفَٰكُ إِفۡتَرْبُهُ وَاَعَانَهٔ عَلَيْهِ قَوْمُ اٰخَرُوْنَ ۚ

फुरकान का मतलब है सच और झूठ, तौहीद व शिक्कं और इंसाफ-नाइंसाफी के बीच फर्क करने वाला, इस कुरआन ने खोलकर इन बातों को वाजेह कर दिया है, इसलिए इसे फुरकान कहा गया है।

इस से भी मालूम हुआ कि नबी क की नब्अत सारी दुनिया के लिए है और आप \*\* सभी इंसान और जिन के लिए पथप्रदेशक (रहनुमा) और पैगम्बर वनाकर भेजे गये !

मूर्तिपूजक कहते थे कि मोहम्मद (大大大大) ने यह किताब गढ़ने में यह दियों या उन के कुछ आजाद किये हुए गुलाम (जैसे अबू फ़िकहा यसार, अदांस और जबर वगैरह) से मदद ली है, जैसािक सूर: अन-नहल-१०३ में इस का जरूरी बयान गुजर चुका है। यहां कुरआन ने इस इल्जाम को जािलम और झूठा बताया है, भला एक अनपढ़ इंसान दूसरों की मदद से ऐसी किताब पेश कर

623

भाग-१८

الجزء١٨

سورة الفرقان ٢٥

बड़े ही जालिम और निरे झूठ के लाने वाले हुए हैं ।

- ४. और यह भी कहा कि यह तो पहलों की झूठी कहानियां हैं जो उस ने लिख रखी हैं, बस बही सुबह-शाम उस के सामने पढ़ी जाती हैं ।
- ६. कह दीजिए कि इसे तो उस अल्लाह ने नाजिल किया है जो आकाश और धरती की सभी छिपी बातों को जानता है। बेशक वह बड़ा बख़्शने वाला और रहम करने वाला है।
- ७. और उन्होंने कहा कि यह कैसा रसूल है कि भोजन करता है और बाजारों में चलता फिरता है, उस के पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जाता कि वह भी उस के साथ होकर डराने वाला बन जाता?
- मा उस के पास कोई खजाना ही डाल दिया जाता, या उस का कोई बाग ही होता जिस में से यह खाता, और उन जालिमों ने कहा कि तुम तो ऐसे इंसान के पीछे हो लिये जिस पर जादू कर दिया गया है ।
- ९. जरा सोचिए तो! ये लोग आप के बारे में कैसी-कैसी बातें करते हैं कि जिस से ख़ुद ही बहक रहे हैं, और किसी तरह से भी रास्ते पर नहीं आ सकते ।
- **90.** अल्लाह (तआला) तो ऐसा बाबरकत है कि चाहे तो आप को बहुत से ऐसे बाग अता कर दे जो उनके कहे हुए बागों से बहुत अच्छे हों, जिनके नीचे नदिया लहरें मार रही हों और आप को बहुत से पक्के महल भी अता कर दे।

فَقَدُ جَآءُوْ ظُلْمًا وَ زُوْرًا ﴿

وَ قَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ الْمُتَكَبَّهَا فَهِيَ

تُهْلِي عَلَيْهِ بُكُرَةً وَآمِينِلًا ③

قُلْ ٱلْزَلَهُ الَّذِي يَعُلَمُ السِّرِّ فِي السَّلُوٰتِ وَالْكَرُفِ السَّلُوٰتِ وَالْاَرْضِ النَّالُوٰتِ وَالْاَرْضِ النَّالُ اللَّامُوٰتِ عَفُوْدًا تَحِيْمًا ﴿

وَ قَالُوْا مَا لِ هٰذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَ قَالُوْا مَا لِهٰذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَ يَنْشِقُ فِي الْإَسْوَاقِ لَا لَوْ لَآ النَّهِ لَا الْمَيْدِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا ( ﴿ فَيَ

اَوْ يُلُقِّى إِلَيْهِ كَنْزُ اَوْتَكُونُ لَهُ جَنَهُ يَّا كُلُ مِنْهَا لَا وَقَالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8)

ٱنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَنُّوا فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ سَبِيلًا ﴿ فَ

تَبْرَكَ الَّذِي آنَ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنَ ذَلِكَ جَنُوا مِّنَ ذَلِكَ جَنُوا مِّنَ ذَلِكَ خَيْرًا مِّنَ ذَلِكَ جَنْتٍ تَجُرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ لا وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُوْرًا (0)

सकता है जो सफाई और भाषा शैली और फसाहत में बेमिसाल हो | हकीकत और मारफत के बयान में भी अकेला, इंसान की जिन्दगी के लिए आवश्यक हुक्म और नियम के तफसीली बयान में भी लाजवाब हो और भूत की खबरें और भविष्य (मुस्तकबिल) में होने वाली घटनाओं (बाकेआत) का पता देने और बयान करने में भी उस की सच्चाई साबित हो |

सूरतुल फुरकान-२४

भाग-१८

الجزء ١٨ | 624

سورة الفرقان ٢٥

११. बात यह है कि लोग क्रयामत को झूठ समझते हैं, और क्रयामत को झुठलाने वालों के लिए हम ने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है ।

१२. जब वह इन्हें दूर से देखेगी तो यह उसका गुस्से से विफरना और चिंघाइना सुनेंगे ।

१३. और जब यह नरक के किसी तंग जगह में बौध कर फेंक दिये जायेंगे, तो वहाँ अपने लिए मौत ही मौत पुकारेंगे ।

9४. (उन से कहा जायेगा) आज एक ही मौत को न पुकारो बल्कि बहुत-सी मौतों को पुकारो ।

94. आप कह दीजिए क्या यह अच्छा है<sup>2</sup> या वह दायमी जन्नत जिसका वादा परहेजगारों (सदाचारियों) को दिया गया है, जो उन का बदला है और उनके लौटने का मूल स्थान है | 96. वे जो चाहेंगे उन के लिए वहाँ मौजूद होगा हमेशा रहने वाले | यह तो आप के रब का वादा है जिस की मांग की जानी चाहिए |

९७. और जिस दिन अल्लाह (तआला) उन्हें और अल्लाह के सिवाय जिन्हें ये पूजते रहे उन्हें जमा करके पूछेगा, क्या मेरे इन बंदों को तुम ने بَلْ كَذَّبُوا بِالشَّاعَةِ وَآغَتَّدُنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالشَّاعَةِ سَعِيْرًا أَنَّ

إِذَا رَائَهُمْ قِنْ مَكَانٍ بَعِيْهِ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَ زَفِيْرًا ﴿

وَإِذَآ الْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَتَرِيْنَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا (أُنَّ

لَا تُكُونُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاحِدًا وَادْعُوا الْمَعُوا وَادْعُوا وَادْعُوا الْمُؤْرَا كَانِيرًا

قُلْ اَذْلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْبِ الَّتِي مُعِدَّ الْخُلْبِ الَّتِي مُعِدَّ الْمُتَّقُونَ وَعَلَيْرًا وَا

لَهُمْ فِيهُا مَا يَشَاءُونَ خَلِويُنَ وَكَانَ عَلَى رَبِكَ وَعُدًا مَّسُتُولًا ﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُولُ ءَانْتُمُ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىٰ هَوُلاَء اللهِ فَيَقُولُ ءَانْتُمُ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِیْ هَوُلاَء امُهُمُ هُضَالُوا الضّهِيْلَ (أَلُ

ग्यानी जहन्तमी जब जहन्तम के अजाब से घबरा कर तमन्ता करेंगें कि उन्हें मौत आ जाये, वे तबाही के घाट उतर जायें, तो उन से कहा जायेगा कि अब एक मौत को नहीं कई मौतों को पुकारों । मतलब यह है कि अब तुम्हारी तकदीर में कई तरह के अजाब हैं, यानी मौत ही मौत है, तुम कहाँ तक मौत की माँग करोगे!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "यह" इशारा है नरक के बयान अजाबों की तरफ, जिन में नरकवासी जकड़े हुए होंगे कि यह अच्छा है जो कुफ और मूर्तिपूजा का बदला है, या वह स्वर्ग जिसका वादा अल्लाह से डरने वालों को उन के अल्लाह से डर और अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने पर दिया गया है, यह सवाल जहन्नम में किया जायेगा, लेकिन उसे यहां इसिलए बयान किया गया है कि शायद नरकवासियों के इस नतीजे से नसीहत हासिल कर के लोग अल्लाह का डर और उस के हुक्म की पैरवी का रास्ता अपना लें और इस बुरे अंजाम से बच जायें जिस का जिक्र यहां किया गया है।

भटकाया या यह खुद भटक गये।

१८. वे जवाब देंगे तू पाक है, खुद हमें यह
मुनासिब नहीं था कि तेरे सिवाय दूसरों को
अपना वली बनाते, हकीकत यह है कि तूने इन्हें
और इन के बुजुर्गों को खुशहाली अता की, यहाँ
तक कि यह नसीहतें भुला बैठे, यह लोग थे ही
हलाकत के लायक।

९९. तो उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी सारी बातों में सुठलाया, अब न तो तुम में अपनी सजा फेरने की ताकत है न मदद करने की,² तुम में से जिस-जिस ने जुल्म किया है³ हम उसे सख़्त अजाब का मजा चखायेंगे |

२०. और हम ने आप से पहले जितने भी रसूल भेजे सब के सब खाना भी खाते थे और बाजारों में भी चलते-फिरते थे, और हम ने तुम में से हर एक को दूसरे के इम्तेहान का जरिया बना दिया क्या तुम सब करोगे? और तेरा रब सब कुछ देखने वाला है। قَالُوْاسُبُحْنَكُ مَا كَانَ يَهُنَبُغَىٰ لَنَاۤ اَنَ تَتَخِلُنَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ وَلَكِنْ مَتَّعُتَهُمُ وَابَآءَهُمُ حَتَّى نَسُواال إِلَّى كَرَ ۚ وَكَالُوْا قَوْمُنَا لُهُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ كَلَ ۚ وَكَالُوْا

فَقَىٰكَأَ بُوْكُمْ بِمَاتَقُوْلُونَ ٚفَهَاتَسُتَطِيْعُونَ صَرْفًا وَلانصْرًا ۚ وَمَنْ يَظٰلِمْ مِنْكُمُ نُنِ قُهُ عَدَابًا كَهِيْرًا ۞

وَمَآ اَدُسَلُنَا قَبُلُكَ مِنَ الْمُدُسَلِيْنَ الْآ إِنَّهُمُ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَشُمُّونَ فِي الْاَسُواقِ ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَهُ ﴿ اَتَصْبِرُوْنَ ﴾ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا (وَيْ)

<sup>े</sup> दुनिया में अल्लाह के सिवाय जिनकी इबादत की जाती रही है और की जाती रहेगी, उन में खिनिज पदार्थ (पत्थर, लकड़ी और दूसरे धातुओं की मूर्तियां) भी हैं, जो बेजान हैं और अल्लाह के नेक बन्दे भी हैं जो जानदार हैं, जैसे हजरत उजैर और हजरत मसीह और दूसरे नेक लोग! इसी तरह फरिश्तों और जिन्नातों के पुजारी भी होंगे। अल्लाह तआला बेजान चीजों को भी अक्ल और समझ और बोलने की ताकत अता करेगा, और उन सभी देवताओं से पूछेगा कि बताओं मेरे बंदों को तुम ने अपनी इबादत का हुक्म दिया था या ये अपनी मर्जी से तुम्हारी इबादत करके भटके थे?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह अल्लाह तआ़ला का कौल है जो मूर्तिपूजकों को मुख़ातिब करके अल्लाह तआ़ला कहेगा कि तुम जिन को अपना देवता समझते थे उन्होंने तो तुम्हें तुम्हारी बातों में झूठा कह दिया है, और तुम ने देख लिया कि उन्होंने तुम से अलग होने का एलान कर दिया है, यानी जिन को तुम अपना समझते थे वे मददगार साबित नहीं हुए, अब क्या तुम्हारे अन्दर यह ताकत है कि तुम मेरे अजाब को अपने ऊपर से टाल सको और अपनी मदद कर सको?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जुल्म से मुराद वही शिर्क (मिश्रणवाद) है, जैसािक पहले कौल से वाजेह है, और कुरआन में दूसरी जगह पर शिर्क (अल्लाह से अलावा की इबादत को) बहुत बड़ा जुल्म कहा गया है !

<sup>4</sup> यानी हम ने उन निबयों की और उन के जिरये उन पर ईमान लाने वालों का इम्तेहान लिया, तािक खरे-खोटे में भेद स्पष्ट (वाजेह) हो जाये, जिन्होंने इम्तेहान में सब किया वे कामयाब और दूसरे नाकाम रहे | इसीिलए आगे फरमाया : "क्या तुम सब करोगे?"

626 19-541

سورة الفرقان ٢٥

२१. और जिन्हें हम से मिलने की उम्मीद नहीं उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते? या हम (अपनी अखों से) अपने रब को देख लेते? उन लोगों ने खुद अपने को ही बहुत बड़ा समझ रखा है और बहुत नाफरमानी कर ली है।

२२. जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन इन पापियों को कोई ख़ुश्री नहीं होगी। और कहेंगे कि ये वंचित (महरूम) ही वंचित किये गये।

२३. और उन्होंने जो-जो अमल किये थे हम ने उन की तरफ बढ़ कर उन्हें कणों (जर्रा) की तरह तहस-नहस कर दिया।

२४. (लेकिन) उस दिन जन्नत में रहने वालों की जगह बहुत अच्छी होगी और ख्वावगाह भी सुखद होगा।<sup>2</sup>

२४. और जिस दिन आकाश वादल सांहत फट जायेगा और फरिश्ते लगातार उतारे जायेंगे !

२६. उस दिन उचित (सहीह) रूप से मुल्क केवल रहमान का ही होगा और यह दिन काफिरों पर बड़ा भारी होगा ।

२७. और उस दिन जालिम अपने हाथों को चबा-चबा कर कहेगा कि हाय! अच्छा होता अगर मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता। وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَدُجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَيِّكَةُ أَوْ لَزَى رَئِبَا ﴿ لَقِي اسْتَكُبُواْ فِنَ الْفُيهِمْ وَعَتَوْعُتُواْ لَكِيْرًا ﴿ آ

يُوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَيِّكَةَ لَا بُشْرَى يُوْمَهِنِ لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُولُوْنَ حِجْرًا مُحْجُورًا (2)

وَقَيْهِ مُنَا ۚ إِلَىٰ مَا عَبِلُواْ مِنْ عَبَلِ فَجَعَلْنَهُ هَآ اللَّهُ مُنْكُورًا ﴿2]

ٱڞڂُ الْجَنَّةِ يُوْمَوِنٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَّٱحْسَنُ مَقِيُلًا (24)

وَيَوْمَ لَشَقَقُ السَّمَاتُهُ بِالْغَمَّامِرَوُنُزِّلَ الْمَلَيِّكَةُ تَنْزِيْلًا (25)

ٱلْمُلُكُ يَوْمَ إِن إِنْحَقَّى لِلرَّحْلِي ۗ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَلِفِرِيْنَ عَسِيُرًا (26)

وَيُوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَّى يَكَنِّهِ يَقُوْلُ لِلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّمُوْلِ سَبِيْلًا 273

उस दिन से मुराद मौत का दिन है, यानी यह काफिर फरिश्तों को देखने की तमन्ना करते हैं,
 लेकिन मौत के वक्त फरिश्तों को देखेंगे तो उन के लिए कोई खुश्री और शुभ नहीं होगा।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कुछ ने इस से यह मतलब निकाला है कि ईमानवालों के लिए क्यामत का यह भयानक दिन इतना कम और उनका हिसाब इतना आसान होगा कि दोपहर तक यह आजाद हो जायेंगे और जन्नत में यह अपने परिवार वालों और हूरों के साथ दोपहर में आराम कर रहे होंगे, जिस तरह हदीस में है कि ईमानवालों के लिए वह दिन इतना आसान होगा कि जितने में दुनिया में एक फर्ज नमाज अदा कर लेना। (मुसनद अहमद, हिस्सा ४, पेज ७५)

भाग-१९

الجزء ١٩ | 627

سورة الفرقان ٢٥

२८. हाय अफसोस! काश्र मैंने फ्लॉ को दोस्त न बनाया होता।

२९. उस ने तो मुझे उस के बाद भटका दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी और शैतान तो इंसान को (बक्त पर) धोखा देने बाला है।

३०. और रसूल कहेगा कि हे मेरे रब! बेशक मेरी क्रौम ने इस कुरआन को छोड़ रखा था ।

३१. और इस तरह हम ने हर नबी के दुश्मन कुछ मुजिरमों को बना दिया है, और तेरा रब ही हिदायत देने वाला और मदद करने वाला काफ़ी है ।

३२. और काफिरों ने कहा कि उस पर पूरा कुरआन एक साथ ही क्यों न उतारा गया? इसी तरह (हम ने थोड़ा-थोड़ा करके उतारा) ताकि इस से हम आप के दिल को मजबूती अता करें, और हम ने उसे ठहर-ठहर कर ही पढ़ सुनाया है।

**३३.** और ये आप के पास जो कोई भी मिसाल लेकर आयेंगे हम उस का सच जवाव और ठीक तफसीर बता देंगे |<sup>2</sup>

३४. जो लोग अपने मुंह के बल जहन्नम की तरफ जमा किये जायेंगे, वही बुरी जगह वाले और भटके हुए रास्ते वाले हैं। ڸؘۅؙڽ۠ڬؿ۬ ێؽؙؾؽ۬ ڵۿؗٳٲؾۧڿڹٛ؋ؙڵٲٵٚڂڸؽڰ ٛڡٛؿؙؙۯٲڞؘڐؽ۬ۼؘؽٵڶؽؙؚڬ۠ڕؠؘۼۮٳۮ۫جۘڵٷڹٛ<sup>ۄ</sup>ۅؘػٵؽ

لقد اصلين عن الذكر بعد إذجاءَ في وكا الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿ 29

وَقَالَ الرَّسُولُ لِيُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَاالُقُتٰانَ مَهْجُوْرًا ٥٥.

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً عُكُنْ لِكَ عَلِنُثَيِّتَ بِهِ فُوَّا دَكَ وَرَتَّلُنْهُ تَرُتِينُكُ 21.

وَلَا يَاٰتُوْنَكَ بِمَثَلِ اِلْأَجِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَ ٱخْسَنَ تَفْسِيُرًا ۚ ثَنَّ

ٱلَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوْهِهِمْ اِلْجَهَنَّمَ ۗ ٱولَّلِكَ شَرُّ مُكَانًا وَاضَلُّ سَبِيْلًا ﴿

<sup>े</sup> इस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नाफरमानों से रिश्ता और दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि सञ्जन इंसान की संगत से इंसान सञ्जन और बुरे इंसान की संगत इंसान को बुरा बनाती है।

यह कुरआन को ठहर-ठहर कर उतारे जाने की नीति (हिक्मत) और बजह को बयान किया जा रहा है कि ये मूर्तिपूजक जब भी कोई मिसाल या मुश्किल और शक पेश्व करेंगे तो कुरआन के जरिये हम उस का जवाब या बजाहत पेश्व करेंगे और इस तरह उन्हें लोगों को भटकाने का मौका नहीं मिलेगा ।

सूरतुल फुरकान-२५

भाग-१९

الجزء ١٩ 628

سورة الفرقان ٢٥

३४. और वेशक हम ने मूसा को किताब दी और उन के साथ उन के भाई हारून को उनका सहायक (वजीर) बनाया ।

عَدُنَا اذْهَبَا إِلَى انْقَوْمِ الَّذِينَى كَذَّبُوا بِأَيْتِنَاء की वाम दोनों उन लोगों की مِنْ مُن الْمُوا بِأَيْتِنَاء اللَّهُ الْمُعَالَق الْمُعَالَق الْمُعَالِقِينَاء اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ ع तरफ जाओ जो हमारी नियानियों को झुठला रहे हैं, फिर हम ने उन्हें बिल्कल ही हलाक (ध्वस्त) कर दिया ।

३७. और नूह की क़ौम ने भी जब रसुलों को झूठा कहा तो हम ने उन्हें डुबो दिया और लोगों के लिए उन्हें शिक्षा (इबरत) हासिल करने का प्रतीक (मजहर) बना दिया और हम ने जालिमों के लिए संख्त अजाब तैयार कर रखा है।

३८. और 'आद' जाति और 'समृद' जाति और क्यें वालों को। और उन के बीच के बहुत से सम्प्रदाय (फ्रिकीं) को (नाञ्च कर दिया)।

३९. और हम ने हर एक के सामने मिसालों को बयान किया, फिर हर एक को पूरी तरह से नाञ्च कर दिया ।

४०. और ये लोग उस बस्ती के पास से भी आते-जाते हैं जिन पर बुरी तरह की बारिश की गयी,2 क्या यह फिर भी उसे देखते नहीं? हकीकत यह है कि उन्हें मरकर दोबारा जिन्दा होकर खंडे होने पर यकीन ही नहीं।

وَلَقَلُ الرَّيْنَا مُوسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَا مَعَةً أَخَاقُهُ هٰرُونَ وَزِيْرًا ﴿ 35 }

فَنَ مِنْ نَهُمْ تُكُمِينُوا (36)

وَقُوْمَزُوْجٍ لَّهَا كُنَّ بُواالرُّسُلَ اَغُرَقُنْهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ أَيَهُ لُواَعْتَدُنَا لِلظُّلِدِينَ عَذَا بِٱللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَّعَادًا وَّثَهُودَاْ وَأَصْحٰبَ الرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذلك كَثنرًا (38)

وَكُلًّا صَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ۚ وَكُلًّا تَبَّرُنَا تَثْبِيْرًا ﴿

وَلَقَكْهَا تَوْا عَلَى الْقَرْبِيةِ الَّبَتَى ٱمْطِرَتْ مَطَرَالسُّوءِ ۖ أَفَكُمْ بَكُوْنُوا يَرُونَهَا عَبِلُ كَالُوا لَا يَرْجُونَ نَشُورًا (٤٠)

का मतलब हुआ कुएँ वाले । इस के निर्धारण (ताईन) में رسَ का मतलब हुआ कुएँ वाले । इस के निर्धारण (ताईन) मुफिस्सरों में इिंक्तिलाफ है, इमार्म इब्ने जरीर तबरी ने कहा है, इस से मुराद खाई वाले हैं, जिनका बयान सूर: अल-बुरूज में है । (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> बस्ती से लूत की कौम की बस्तियां सदूम और अमूरा वगैरह मुराद हैं और बुरी वारिश्व से पत्थरों की बारिश मुराद है, इन बस्तियों को उलट दिया गया था, उस के बाद उन के ऊपर कंकड़-पत्थर की बारिंश की गई थी, जैसािक सूर: हूद-८२ में वयान किया गया है, ये बस्तिया सीरिया और फिलिस्तीन के रास्ते में पड़ती हैं, जिन से गुजर कर मक्कावासी आते-जाते थे ।

وَإِذَا رَاوُكَ إِنْ يَتَّخِذُ وَنَكَ اِرَّا مُزُواً الْفَنَا الَّذِي كُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل मजाक करने लगते हैं, कि क्या यही वह इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ने रसल बनाकर भेजा है।

४२. (वह तो कहिए) कि हम डटे रहे नहीं तो इन्होंने तो हमें हमारे देवताओं (माबदों) से भटका देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और जब ये अजाबों को देखेंगे तो उन्हें वाजेह तौर से मालूम हो जायेगा कि परी तरह से रास्ते से भटका हुआ कौन था?

¥३. क्या आप ने उसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश्वात को अपना देवता बनाये हए है, क्या आप उस के जिम्मेदार हो सकते हैं।

४४. क्या आप इसी सोंच में है कि उन में से ज्यादातर सुनते या समझते हैं, वह तो निरे जानवर की तरह हैं, बल्कि उन से भी ज्यादा भटके हुए !

४५. क्या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने छाया को किस प्रकार वसीअ (विस्तृत) कर दिया है? अगर चाहता तो उसे ठहरा हुआ कर देता, फिर हम ने सरज को उस पर दलील बनाया ।

४६. फिर हम ने उसे धीर-धीरे अपनी तरफ खींच लिया।

بَعَثُ اللهُ رَسُولًا [4]

إِنْ كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ أَلِهَتِنَا لَوْ لَاۤ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسُوْنَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ يَرُونَ الْعَنَابَ مَنْ اَضَلُّ سَيِيلًا ﴿ إِنَّ ا

أَرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَا فَوْلِهُ لَا أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا (43)

اَمْ تَحْسَبُ أَنَّ ٱكْثَرُهُمْ يَسْمُعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ ﴿إِن هُمُّ إِلَّا كَالْاَنْعَامِ بِلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيلًا (44)

اَلَمْ تَوَ إِلَى رَبِّكَ كُيْفَ مَنَّ الظِّلَّ وَكُوشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا : ثُعَّ جَعَلْنَا الشَّهْسَ عَلَيْهِ وَلِيْلًا (هُ

ثُدُّ قَيْضُنهُ النَّنَا قَيْضًا يَسِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी ये चौपाये जिस मकसद के लिए पैदा किये गये हैं, उसे वे समझते हैं | लेकिन इंसान जिसे एक अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया था, वह रसूलों के बाख़बर कर देने के बावजूद अल्लाह के साथ विक करता है और दर-दर पर अपना माथा टेकता फिरता है, इस बिना पर ये बेशक चौपाये से भी ज्यादा बुरे और भटके हए हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यहाँ से दोनारा तौहीद के दलायल शुरू होते हैं | देखो, अल्लाह तआला ने दुनिया में किस तरह छाया फैलायी है जो सबह के बाद से स्रज के निकलने तक रहती है, यानी उस वस्त धूप नहीं होती धूप के साथ यह सिमटना और सिक्डना शुरू हो जाता है।

भाग-१९

الجزء ١٩ | 630

سورة الفرقان ٢٥

४७. और वही है जिस ने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया और नींद सुखमय बनायी, और दिन को उठ खड़े होने का वक्त ।

४८. और वही है जो रहमत (कृपा) की बारिश्व से पहले ख़ुशख़बरी देने वाली हवा को भेजता है और हम आकाश्व से पाक पानी बरसाते हैं।

४९. तािक उस के जिरिये मरे हुए नगर को जिन्दा कर दें और उसे हम अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को पिलाते हैं।

५०. और बेशक हम ने इसे उन के बीच कई तरह से बयान किया तािक वह नसीहत हािसल करें, लेिकन फिर भी ज्यादातर लोगों ने नाशुक्री के सिवाय माना नहीं।

**५९. और** अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते ।

५२. तो आप काफिरों का कहना न करें और कुरआन के जरिये उन से पूरी ताक़त से महा धर्मयुद्ध (जिहाद) करें |

५३. और वही है जिस ने दो समुद्रों को आपस में मिला रखा है, यह है मीठा मजदार और यह है खारी कडुवा, और इन दोनों के बीच एक पर्दा और मजबूत ओट कर दी।

५४ और वह है वही जिस ने पानी से इसान को पैदा किया, फिर उसे वंश वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया <sup>P</sup> बेशक आप وَهُوَالَّذِي بَعَمَلَ لَكُمُ الَّيْلُ لِبَاسًا قَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا 17

وَهُوَ الَّذِيِّ فَى اَتُسَلَ الرِّيْحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى ُ رَحْمَتِهِ \* وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿\* ا

لِنُعُيْ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسُقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَ اَلْمُعَامًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّا الل

وَلَقُنُ صَوَّفُنْهُ بَيْنَهُمْ لِيَنَّكُرُوا ۗ فَاتِّنَ أَكُثُرُ النَّاسِ الِآلُفُورُا ۚ ﴿

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيْرًا أَنَّ

فَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًاكُمْ يُوا ﴿ 52َ

وَهُوَالَذِي مُرَجُ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهٰذَا مِنْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بُرُزَخًا وَحِجْرًا مَّحُجُورًا (33)

> وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًّا فَجَعَلَهُ نَسَمًّا قَصِهُرًا ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿

<sup>े</sup> मींठे पानी को فُرات कहते हैं, فُرات का मतलब है काट देना, तोड़ देना, मीठा पानी प्यास को काटता है यानी ख़त्म कर देता है, أَجَاع बहुत खारी या कड़ुवा पानी ا

वंश (नसल) से मुराद वह रिश्ता है, जो माता-पिता की तरफ से हो, और के से मुराद वह करीबी रिश्ता है जो विवाह के बाद वीवी की तरफ से हो, जिस को हमारे समाज में ससुरासी रिश्ता कहा जाता है | इन दोनों रिश्तों का बयान सूर: अन-निसा-२३ और सूर: अन-निसा-२२

631

का रब हर चीज पर कादिर है।

४.४. और यह अल्लाह को छोड़ कर उन की इबादत करते हैं, जो न तो उन्हें कोई फायेदा पहुँचा सकें न कोई नुकसान पहुँचा सकें, काफिर तो है ही अपने रब के खिलाफ (शैतान) की मदद करने वाला ।

४६. और हम ने तो आप को ख़ुशख़बरी और डर (त्रासिक) सुनाने वाला (नबी) बना कर भेजा है।

४७. कह दीजिए कि मैं (क़ुरआन के पहुँचाने पर) तुम से कोई उजरत नहीं चाहता लेकिन जो इंसान अपने रब की तरफ रास्ता पकड़ना चाहे |

४.द. और उस हमेशा रहने वाले अल्लाह (तआला) पर पूरा यकीन करें जिसे कभी मौत नहीं, और उसकी तारीफ़ के साथ पवित्रता (तस्बीह) का बयान करते रहें, वह अपने बंदों के गुनाहों को अच्छी तरह जानता है।

४९. वही है जिस ने आकाशों और धरती और उनके बीच की चीजों को छ: दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर बुलन्द हुआ, वह रहमान है, आप उस के बारे में किसी जानकार से पूछ लें।

६०. और उन से जब भी कहा जाता है कि दयालु (रहमान) को सज्दा करो, तो वे कहते हैं कि रहमान है क्या? क्या हम उस को सज्दा करें जिस का तू हमें हुक्म दे रहा है और (इस दावत से) उन की नफरत ही बढ़ती है।

وَيَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمُو وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا وَيَ

وَمَا ٱرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ﴿ وَهَ

قُلُ مَا آسَنُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ ٱنُ يَتَعَفِذَ إِلَى رَبِّهِ سَهِيْلًا (37)

وَتُوَكَّلُ عَلَى الْعَيِّ الَّذِي لَا يَمُوْتُ وَسَتِحُ بِحَمْدِهِ \* وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوْبٍ عِبَادِةٍ خَبِيْرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِبَادِةٍ خَبِيْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

> إِلَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتَّة آيَاهِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ثَ الرَّحْنُ فَنَعْلُ بِهِ خَيْدًا (35)

وَاذَا قِيْلَ لَهُمُ السُجُكُو الِلرَّحْنِي عَ قَالُوا وَمَا الرَّحْنُ اللَّهُ مُلِياً تَأْمُونَا وَزَادَهُ هُو نُفُورًا (6)

में बयान किया गया है, और एक ही औरत से दो के दूध पीने से जो रिश्ता होता है, हदीस के ऐतबार से वह वंशीय सम्बन्धों (नसबी रिश्तों) में शामिल है | ६१. बहुत बाबरकत (शुभ) है वह जिस ने आसमान में बुर्ज बनाये और उस में सूरज वनाया, और रौशन चौद भी ।

६२. और उसी ने रात और दिन को एक-दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया, उस इंसान की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रिया अदा करने का इरादा रखता हो।

६३. और रहमान (दयालु) के सच्चे बंदे वह हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उन से बातें करने लगते हैं तो वह कह देते हैं कि सलाम है |

६४. और जो अपने रब के सामने सज्दा करते और खड़े होकर रात गुजारते हैं।

६५. और जो ये दुआयें (विनय) करते हैं कि हे हमारे रब! हम से नरक (जहन्नम) का अजाब दूर ही रख क्योंकि उसका अजाब चिमट जाने वाला है |<sup>2</sup>

६६. वह स्थाई (मुस्तकिल) जगह और रहने के ऐतवार से बरी जगह है |

६७. और जो खर्च करते वक्त भी न तो इसराफ करते हैं, न कजूसी, बल्कि इन दोनों के बीच का दरिमयानी रास्ता होता है। تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِ السَّبَآءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيهُا سِرْجًا وَجَعَلَ فَيْدُوا ﴿

وَهُوَ الَّذِي يَجَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّبَنَّ أَرَادَ أَنْ يَكُنَّ كُورًا وُ أَرَادَ شُكُورًا (٤٥)

وَعِبَادُ الرَّحْلِي الَّذِيْنَ يَنْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوا سَلْمًا ۞

وَالَّذِينَ يَهِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا 🚳

وَالَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ خَرَامًا (وَعَ

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ٨

وَالَّذِيْنَ لِذَا اَلْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَرَامًا ﴿

<sup>।</sup> सलाम से मुराद यहाँ मुँह मोड़ना और विवाद को छोड़ देना है, यानी ईमानवाले जाहिल लोगों और कटबहस करने वालों से उलझते नहीं, बल्कि ऐसे मौक्रे पर टाल जाते हैं और उन से बचने की कोश्विश्व करते हैं और बिना फायदे के बहस नहीं करते।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मालूम हुआ कि दयालु (रहमान) अल्लाह के बंदे वह हैं जो एक तरफ रातों को जागकर अल्लाह की इवादत करते हैं और दूसरी तरफ डरते भी हैं कि कहीं किसी गलती या सुस्ती की वजह से अल्लाह की पकड़ में न आ जायें इसीलिए वे नरक के अजाब से छुटकारा मांगते हैं । यानी अल्लाह की इबादत और आज्ञाकारिता (इताअत) पर किसी तरह का गर्व और धमण्ड नहीं होना चाहिए ।

الجزء ١٩ | 633

سورة الفرقان ٢٥

६८. और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे देवता (माबूद) को नहीं पुकारते और किसी ऐसे इंसान को जिस का कत्ल करना अल्लाह तआला ने हराम किया हो, सिवाय हक के वह कत्ल नहीं करते न वह बदकार होते हैं। और जो कोई यह अमल करे वह अपने ऊपर कड़ी यातना (बबाल) लेगा।

६९. उसे क्रयामत के दिन दुगुना अजाब दिया जायेगा और वह अपमान और अनादर (रुसवाई) के साथ हमेशा वहीं रहेगा।

**90.** उन लोगों के सिवाय जो माफी मांग लें और ईमान लायें और नेक काम करें<sup>2</sup> ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह (तआला) नेकी में बदल देता है, अल्लाह तआला बड़ा बड़्शने वाला और रहम करने वाला है।

. और जो इंसान माफी मांग ले और नेकी के काम करे तो वह हकीकत में अल्लाह (तआला) की तरफ सच प्रवृति (झुकाव) रखता है। وَالَّذِينُنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلهَا أَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسُ الَّذِي حَرَمِ اللهُ إِلَّا بِالْعَقِّ وَلَا يَزُنُونَ أَ وَمَنْ يَّفْعُلُ ذِلِكَ يَلْقَ اَتَّامًا ﴿ إِلَيْ يَقْعُلُ ذِلِكَ يَلْقَ اتَّامًا ﴿ إِلَيْ

يُّطْعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا (6)

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلُاصَالِحًا فَأُولَيْكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّأْتِهِمْ حَسَنْتٍ الآكَانَ اللهُ عَهُوْدًا رَّحِيْمًا ۞

> وَمَنْ تَابَوَعَمِلَ صَالِحًا فَانَّهُ يَتُوْبُ لِلَ اللهِ مَتَابًا (آ)

हदीस में रसूलुल्लाह ॐ से सवाल किया गया, कौन सा गुनाह सब से बड़ा है? आप ﷺ ने फरमाया: यह कि तू अल्लाह के साथ किसी को शामिल करे, जबिक हकीकत में उस ने तुझे पैदा किया, उस ने पूछा कि उस के बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फरमाया अपनी औलाद को इस डर से कत्ल करना कि वह तेरे साथ खायेगी | उस ने पूछा फिर कौन सा? आप ﷺ ने फरमाया यह कि तू अपने पड़ोसी की बीवी से व्याभिचार (जिना) करे | फिर आप ﷺ ने फरमाया कि इन बातों की तसदीक इस आयत से होती है | फिर आप ¾ ने इसी आयत को पढ़ा | (अल-बुखारी, तफसीर सूर: अल-बकर:, मुस्लिम किताबुल ईमान, बाबु कौनिश्च-श्विकें अकबहुज जुनुबा)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मालूम हुआ कि दुनिया में साफ मन से माफी मांगने से हर गुनाह से माफी मिल सकती है, चाहे वह कितना बड़ा हो |

634

७२. और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते, और जब वे किसी व्यर्थ (लग्व) के क़रीब से गुजरते हैं तो इज्जत से गुजर जाते हैं |2

७३. और जब उन्हें उन के रब (के कौल और वादे) की आयतें सुनाई जाती हैं तो वे अंधे-बहरें होकर उन पर नहीं गिरते !

७४. और वह यह दुआ (विनय) करते हैं कि हे हमारे रब! तू हमें हमारी पित्नयों और सन्तानों से अखों को ठंडक अता कर और हमें परहेजगारों का अगुवा बना दे।

७५. यही वे लोग हैं जिन्हें उन के सब (सहन) के बदले (जन्नत की ऊंची) अटारियाँ अता की जायेंगी, जहाँ उन्हें आर्थीवाद और सलाम पहुँचाया जायेगा।

५. इस में वे हमेशा रहेंगे, वह बहुत ही अच्छी जगह और आराम की जगह है।

७७. कह दीजिए! अगर तुम्हारी नर्म दुआ (प्रार्थना) न होती तो मेरा रब तुम्हारी कभी फिक्र न करता, तुम तो झुठला चुके अब जल्द ही उसकी सजा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी । وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَا لُوْنَ الزُّوْرُ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِزَامًا ﴿22

وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرُوا بِأَيْتِ دَبِّهِمْ لَمُ يَخِزُوا عَلَيْهَا صُمُّا وَعُمْيَانًا ﴿3

ۉٵڵٙڹؽؙؽؘڲٷٞڶۅ۠ڹۘۯؾٛڹٵؘۿؠ۫ڶڬٵڝؙ۠ٲۯٞۉٳڿؚڬٵۅۘۮ۠ڗؾ۠ؾؚڬٵ ڰٛڗٛڰٵڠؙؿؙؿٷڶڿڝٞڵڹٵڸڵؠؙؾۜۼؽؽٳڝٵڝؙٵ<sup>۞</sup>

أُولَهِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبُرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيهُا تَحِيَّةً وَسَلْمًا ﴿ ثُنَ

طلبدنت فيها وحسنت مستقرًا وَمُقامًا (٥٥) فلم ما يَعْبُوا بِكُورَن نَوْلا دُعَا وَكُورُ فَقَلْ كُذَابِتُمُ فَلَ مَا يَعْبُوا بِكُورَن نَوْلا دُعَا وَكُورُ فَقَلْ كُذَابِتُمُ فَسُونَ بِكُونُ لِوَامًا رَبْ

رور ا (ज़ूर) का मतलब है झूठ | हर झूठी चीज भी झूठ है, इसीलिए झूठी गवाही से लेकर कुफ्र, िशक और हर तरह की गलत बातें जैसे खेल-कूद, गाना और दूसरे बेकार रीति-रिवाज इसी में शामिल है और अल्लाह की इबादत करने वालों की यह भी विश्वेषता (ख़ुसूसियत) है कि वे किसी भी झूठ में और झूठी सभा में उपस्थित (हाजिर) नहीं होते ।

वेकार (व्यर्थ) हर वह बात और काम है जिस में धर्मानुसार कोई फायेदा न हो, यानी ऐसे कामों और बातों में भी वह हिस्सा नहीं लेते बल्कि श्वान्ति (खामोशी) के साथ और इज़्ज़त के साथ निकल जाते हैं।

### सूरतुश्ञुअरा-२६

सूर: शुअरा मक्का में नाजिल हुई और इस में दो सौ सत्ताईस आयतें और ग्यारह रूक्अ है |

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है!

- **१**. ता सीन मीम •
- २. ये आयतें रौशन किताब की हैं।
- उन के ईमान न लाने पर शायद आप तो अपना प्राण (जान) त्याग देंगे |
- ¥. अगर हम चाहते तो उन पर आकाश से कोई ऐसी निशानी उतारते कि जिस के सामने उन की गर्दनें झुक जाती |
- ४. और उन के पास रहमान की तरफ से जो भी नई विक्षायें (नसीहतें) आयीं यह उस से मुंह फेरने वाले बन गयें।
- ६. उन लोगों ने झुठलाया है अब उन के पास जल्द ही उसकी ख़बरें आ जायेंगी, जिस के साथ वे मजाक कर रहे हैं |
- भ्या उन्होंने धरती की तरफ नहीं देखा? कि हम ने उसमें हर तरह के ख़ूबसूरत जोड़े कितने उगाये हैं।
- बेशक उस में बड़ी निश्वानी है, और उन में के ज्यादातर लोग ईमान (विश्वास) वाले नहीं है।
- और तेरा रब बेश्वक वही प्रभावशाली (गालिब) और रहम करने वाला है।

# ٩

بسمير الله الرّحمن الرّحينير

طسق (آ)

تِلُكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ (2)

لَعَلَكَ بَاخِعُ لَفْسَكَ الَّا يَكُوْنُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿ ا

إِنْ نَشَأَ نُكُولَ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّهَاءِ أَيَةً فَظَلَّتُ اعْدَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ( 4)

وَمَا يَأْتِيهُ هُ فِينَ ذِكْرِقِنَ الرَّحْلِينَ مُعْلَاثٍ الدَّكَالُواْعَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ﴿ ٤

> فَقَدُكَذُّهُواْ فَسَيَأْتِيهِمُ أَنْكِؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزُوُونَ ( 6)

ٱۅٛڵۄ۫ێڒۉٳٳڶ؞ٳڵڒۺڮۮؙۯٲڹٛڹؾؙڹٵڣؽۿٵڝؙػؙڷؚ ڒؿ۫ۼڲڔؽؠۅ۞

اِنَّ فِيُ ذٰلِكَ لَايَةً ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْثَرُّهُمْ

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ( 9

636

सूरतुरशुअरा-२६

भाग-१९

الجزء ١٩

سورة الشعراء ٢٦

**१०.** और जब आप के रब ने मूसा को पुकारा कि तु जालिम लोगों के पास जा।

**११**. फिरऔन की कौम के पास, क्या वह सदाचार (तकवा) न करेंगे |

१२. मूसा ने कहा मेरे रब ! मुझे तो डर है कि कहीं वह मुझे झुठला (न) दें ।

**१३**. और मेरा सीना (हृदय) तंग हो रहा है, मेरी जबान चल नहीं रही, इसलिए तू हारून की तरफ भी बहुयी (प्रकाशना) भेज ।

९४. और उन का मुझंपर मेरी एक गलती का (दावा) भी है, मुझे डर है कि कहीं वह मुझे मार न डालें।

१४. (बारी तआला ने) कहा कि कभी ऐसा न होगा, तुम दोनों हमारी निञ्चानियां लेकर जाओ, हम ख़ुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं।

१६. तुम दोनों फिरऔन के पास जाकर कहो कि बेशक हम सारी दुनिया के रब के भेजे हुए हैं।

**१७**. कि तू हमारे साथ इसाईल की औलाद को भेज दे।

१८. (फिरऔन ने) कहा कि क्या हम ने तुझे तेरे बचपन में अपने यहाँ पोषण (परवरिश्व) नहीं किया था? और तूने अपनी उम्र के बहुत से وَإِذْ نَالَاى رَبُّكَ مُوْسَى اَنِ اثْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (أُ)

قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَمُ أَلَّا يَتَقُونَ اللَّهِ

عَالَ رَبِ إِنِّي آخَافُ أَنْ يُكُذِّ بُونِ أَنْ

وَيَضِيْقُ صَدْدِیْ وَلاَيَنْطَلِقُ لِسَانِیْ فَٱدْسِلْ اِلیٰ هٰرُوْنَ ﴿

وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنُكُ فَاخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ إِلَّهُ

قَالَ كُلاَ عَ فَاذْهَبَا بِأَيْتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَبِعُونَ (٤٥)

فَأْتِيّا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَيدِينَ (16)

اَنُ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ (1)

قَالَ أَلَوُ ثُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلَيْدًا وَلَيْثًا

<sup>े</sup> यह रब की उस वक्त की पुकार है जब हजरत मूसा मदयन से अपनी बीवी के साथ बापस आ रहे थे, रास्ते में उन्हें तापने के लिए आग की जरूरत महसूस हुई तो आग की खोज में तूर पहाड़ तक पहुँच गये, जहाँ से आकाशवाणी (आसमानी आवाज) ने उनका स्वागत किया और उन्हें नबूअत के पद से सुश्चोभित (सरफराज) किया गया और जालिमों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का कर्तव्य (फर्ज) उनको सौंपा गया।

सूरतुरञ्जुअरा-२६

भाग-१९

الجزء ١٩ | 637

سورة الشعراء ٢٦

साल हम में नहीं गुजारे?।

 और फिर तू अपना वह काम कर गया जो कर गया और तू नाशुकों में से हैं ।

२०. (हजरत मूसा ने) जवाब दिया कि मैंने इस काम को उस वक्त किया था, जबकि मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था |2

२१. फिर तुम से डर खाकर मैं तुम से भाग गया, फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म अता किया और मुझे अपने पैगम्बरों में से कर दिया।

२२. और मुझ पर क्या तेरा यही वह एहसान है? जिसे तू जाहिर कर रहा है कि तूने इस्राईल की औलाद को गुलाम (दास) बना रखा है |

२३. फिरऔन ने कहा कि सारी दुनिया का रब क्या है?

२४. (हजरत मूसा ने) कहा वह आकाशों और धरती और उन के बीच की सभी चीजों का रब है, अगर तुम ईमान रखने वाले हो |

२४. (फिरऔन ने) अपने निकटवर्तियों (करीबी लोगों) से कहा कि क्या तुम सुन नहीं रहे?

२६. (हजरत मूसा ने) कहा वह तुम्हारा और तुम्हारे पूर्वजो (पहलों) का रब है |

وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَانْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ (9)

قَالَ فَعَلْتُهَا ٓ إِذًا وَاَنَامِنَ الضَّالِينَ 20

فَقَرَرْتُ مِنْكُوْرَلَتَاخِفْتُكُوْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ خُلْبًا وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (2)

> وَتِلْكَ نِعْمَةً تُمَثُّهَا عَنَى آنْ عَبَّدُتَ بَنِي اِسُرَآهِ يُل (22)

> قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَيدِينَ 3

قَالَ رَبُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَالَ لِمَنْ حَوْلَةَ الا سُنتَبِعُونَ 3

قَالَ رَبُكُمْ وَرَبُ ابَآيِكُمُ الْأَوْلِينَ (2)

¹ कुछ कहते हैं कि १८ साल फिरऔन के महल में गुजारे, कुछ के क़रीब ३० और कुछ के क़रीव ४० वर्ष ! यानी इतनी उम्र गुजारने के बाद कुछ साल इधर-उधर रहकर अब तू नबूजत का दावा करने लगा है?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी यह कत्ल की कोशिश नहीं थी बल्कि एक घूंसा ही था जो उसे मारा था, जिस से उस की मौत हो गई | इसके सिवाय यह वाकेआ (घटना) भी नबूअत से पहले की है, जबिक मुझे इल्म का यह तूर नहीं दिया गया था |

२७. (फिरऔन ने) कहा (लोगो)! तुम्हारा यह रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, यह तो बिल्कल ही दीवाना है ।

२८. (हजरत मूसा ने) कहा वही पूरव और पिरचम का और उन के बीच की सभी चीजों का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो ।

२९. (फिरऔन) कहने लगा (सुन ले) अगर तूने मेरे सिवाय किसी को देवता (माबूद) बनाया तो मैं तुझे बन्दियों में डाल दूँगा |

३०. (मूसा ने) कहा चाहे मैं तेरे पास कोई खुली चीज ले आऊँ?

३१. (फिरऔन ने) कहा अगर तू सच्चों में से हैं तो उसे पेश कर ।

३२. आप ने (उसी वक्त) अपनी छड़ी डाल दी जो अचानक खुल्लम-खुल्ला (बहुत बड़ा) अजगर बन गई ।²

३३. और अपना हाथ खींच निकाला तो वह भी उसी वक्त हर देखने वाले को सफेद रोशनी वाला दिखायी देने लगा।

३४. (फिरऔन) अपने निकटवर्ती (क्ररीबी) सरदारों से कहने लगा कि यह तो कोई बहुत बड़ा माहिर जादूगर है। قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِئِ أُرْسِلَ الِيُكُمُ لَمُجُنُونٌ (2)

قَالَ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللهُ الل

قَالَ لَيِنِ اتَّخَذْتَ اللهَّا غَيْرِي لَاجْعَلَتَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ (29) الْمُسْجُونِينَ (29)

قَالَ اَوَلَوْجِنْتُكَ شِشَى \* مُبِيْنٍ (30)

قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ (3)

فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِيْنٌ ﴿ 32 }

وَّنَزَعَ يِنَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآ أُو لِلنَّظِرِيْنَ 👸

قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَةَ إِنَّ لَهَذَا لَلْحِرُّ عَلِيْمٌ (﴿

<sup>े</sup> फिरऔन ने जब देखा कि मूसा क्ष्म कई तरह से सारी दुनिया और अखिरत के रब के पूरे मालिक की बजाहत (स्पष्टीकरण) कर रहे हैं जिस का कोई ठीक जवाब उस से नहीं बन पा रहा है तो उस ने दलीलों को छोड़ कर धमकी देना शुरू कर दिया और मूसा को जेल में डालने के लिए डराया।

<sup>े</sup> कई जगह पर غَبِنَ (साप) को ﴿ (नाग) और कई जगह पर عَنِي कहा गया है ا عَبِنَ बह साप होता है जो बड़ा हो और عَنِي छोटे साप को कहते हैं और ﴿ छोटे वड़े दोनों तरह के साप को बोला जाता है । (फत्हुल, कदीर) यानी यह मोजिजा देते वक्त लाठी ने पहले छोटे साप की चक्ल धारण (अख़्तियार) किया फिर देखते ही देखते अजगर बन गया । والفاعلم ا

३४. यह तो चाहता है कि अपने जादू के बल से तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल दे, बताओ अब तुम क्या राय देते हो?

३६. उन सब ने कहा आप इसे और इस के भाई को स्थगित (मुहलत) दीजिए और सभी नगरों में जमा करने वालों को भेज दीजिए।

३७. जो आप के पास माहिर जादूगरों को ले आयें ।

३८. फिर एक मुकर्रर दिन के वक्त पर सभी जादूगर जमा किये गये ।

३९. और आम लोगों से भी कह दिया गया कि तुम भी जमा हो जाओगे !

 तािक अगर जादूगर गािलब हो जायें तो हम उन्हीं की पैरवी करेंगे ।

¥9. जादूगर आकर फिरऔन से कहने लगे कि अगर हम जीत गये तो हमें कुछ उपहार (इन्आम) भी मिलेगा !

४२. (फिरऔन ने) कहा हाँ! (बड़ी ख़ुशी से) बल्कि ऐसी हालत में तुम मेरे ख़ास दरवारी वन जाओगे ।

४३. (हजरत) मूसा ने जादूगरों से कहा जो कुछ तुम्हें डालना है डाल दो ।

**४४.** उन्होंने अपनी रिस्सिया और उन्डे डाल दिये और कहने लगे फिरऔन की इज़्ज़त की क्रसम! हम ज़रूर विजयी (गालिव) होंगे |

४५. अब (हजरत) मूसा ने भी अपनी छड़ी डाल दी, जिस ने उसी पल उन के झूठ के बनाये खेल को निगलना शुरू कर दिया।

४६. यह देखते ही जादुगर सज्दे में गिर गये ।

يُّرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَكُوْ فِنْ اَرْضِكُوْ لِيحْوِهِ ۖ فَهَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿35

قَالُوْآ اَرْجِهُ وَلَخَاهُ وَالْبَعَثُ فِي الْمَدَآلِينِ خِيْرِيُنَ (36)

يَأْتُونَ بِكُلِّ سَخَّادٍ عَلِيْمِ

فَجُعُ السَّحَرَةُ لِبِيْقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ (38)

وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ ٱنْتُكُرُ مُعْجَتِبِعُونَ ﴿ 39

لَعَلَنَا لَئَتِيعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَلِمِينَ ﴿

فَلَتَا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجُمَّرًا إِنْ كُنَا نَحْنُ الْعَلِيئِينَ (1)

قَالَ نَعَمْ وَالْكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّمِينَ (4)

قَالَ لَهُمْ مُولِنَى ٱلْقُوا مَا آنَتُمْ مُلْقُونَ (4)

فَالْقُواْحِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ الْقَوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ الْمُ

فَالْقُ مُوْسِى عَمَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَافِئُونَ رَحِّهُ

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِينُنَ (هُهُ)

भाग-१९

الجزء ١٩ أ 640

سورة الشعراء ٢٦

४७. और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हम तो सारे लोक के रब पर ईमान ले आये!

४८. यानी मूसा और हारून के रब पर ।

४९. (फिरऔन ने) कहा कि मेरी इजाजत से पहले तुम उस पर ईमान ले आये | बेशक यही तुम्हारा सरदार (बड़ा गुरू) है जिस ने तुम सब को जादू सिखाया है। तो तुम्हें अभी-अभी मालूम हो जायेगा | कसम है, मैं भी तुम्हारे हाथ-पैर उल्टे तौर से काट दूँगा और तुम सब को फांसी पर लटका दूँगा |

**५०**. उन्होंने कहा कि कोई फिक्र नहीं हम तो अपने रब की तरफ लौटकर जाने वाले ही हैं।

४१. इस बिना पर कि हम सब से पहले ईमान बाले बने हैं, हमें आशा है कि हमारा रब हमारी सभी गल्तियाँ माफ कर देगा।

**५२**. और हम ने मूसा को वहयी (प्रकाशना) की कि रातों-रात मेरे बंदों को निकाल ले जा, तुम सब पीछा किये जाओगे |<sup>2</sup>

قَالُوٓا أَمَنَّا لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿

رَتٍ مُوْسَى وَ لَهُرُونَ ﴿ اللَّهِ مُوْسَى وَ لَهُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قَالُواْ لَا ضَيْرَ لَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿

إِنَّا نَفْمَتُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطْلِينَا أَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ (أَنَّ

وَٱوْحَيْنَاً إِلَى مُوْسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِثَى اَلْكُومُنْنَاً إِلَى مُوْسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِثَى ال

फिरऔन के लिए यह वाकेआ अजीब और बहुत आश्चर्यजनक (ताज्जुब वाला) था कि जिन जादूगरों के जिरये वह जीत और कामयाबी की उम्मीद लगाये बैठा था, वही न केवल हार गये बल्कि उसी समय वे उस रब पर ईमान ले आये जिस ने हजरत मूसा और हारून को निश्वानी और मोजिजा देकर भेजा था, लेकिन बजाय इस के कि फिरऔन भी गौर व फिक्न करके ईमान ले आता, उस ने तकब्बुर घमण्ड का रास्ता अपनाया और जादूगरों को डराना धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि तम सब के सब इस के शिष्य (चेले) हो ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जब मिस्र देश में हजरत मूसा का निवास ज्यादा वक्त तक हो गया और हर तरह से उन्होंने फिरऔन और उस के दरबारियों पर साबित कर दिया, लेकिन उस के बावजूद वे ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हुए तो अब इसके सिवाय कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया था कि उन्हें सजा और अजाब से पीड़ित (दोचार) किया जाये | इसलिए अल्लाह तआला ने मूसा को हुक्म दिया कि रातों-रात इस्राईल की औलाद को लेकर यहां से निकल जायें, और कहा कि फिरऔन तुम्हारे पीछे आयेगा, घवराना नहीं |

सूरतुश्बुअरा-२६

भाग-१९

الجزء ١٩ | 641

سورة الشعراء ٢٦

५३. फिरऔन ने नगरों में जमा करने वालों को भेज दिया।

**५४. कि बेशक यह गुट** बहुत ही कम तादाद में है।

४४. और उस पर ये हमें वहुत क्रोधित (गजबनाक) कर रहे हैं।

४६. और बेशक हम बड़ी तादाद में हैं, उन से सावधान (चौकन्ना) रहने वाले |

**५७. आखि**रकार हम ने उन्हें बागों और चश्मों से निकाल बाहर किया |

५८. और खजानों से और अच्छे-अच्छे जगहों से ।

५९. इसी तरह हुआ, और हम ने उन (सभी चीजों) का वारिस इस्राईल की औलाद को बना दिया।

**६०**. इसलिए फिरऔन के पैरोकार सूरज निकलते ही उन का पीछा करने निकल पड़े |

६१. इसलिए जब दोनों ने एक-दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा, हम तो बेश्वक पकड़ लिये गये |

६२. (मूसा ने) कहा कभी नहीं | यकीन करो, मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे रास्ता दिखायेगा !

६३. हम ने मूसा की तरफ वहयी (प्रकाशना) भेजी कि समुद्र के पानी पर अपनी छड़ी मार, तो उसी वक्त समुद्र फट गया और हर एक हिस्सा पानी के बड़े पहाड़ के बराबर हो गया |<sup>2</sup> فَأَدْسُلَ فِرْعَوْنُ فِي الْهَدَآيِنِ خَشِرِيْنَ (53)

إِنَّ هَوُّلَا ﴿ لَشِرْدِ مَهُ عَلِينُكُوْنَ ﴿ فَ

وَانَّهُمْ لَنَا لَغَا إِظُونَ 33

وَإِنَّا لَجَمِنِيعٌ لَمْ إِنَّ وَأَنَّا لَجَمِنِيعٌ لَمْ إِنَّ اللَّهِ فَيَ

فَأَخْرَجْنُهُمْ مِنْ جَنْتٍ وَعُيُونٍ (37)

وَّلُنُوْزٍ وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ (58)

كَنْ إِكَ ﴿ وَٱوْرَفُنْهَا بَنِي إِسْرَآءِيْلَ (50)

فَٱتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ 6

فَلَتَا تَرَآءُ الْجَمُعُنِ قَالَ اَصْحُبُ مُوْسَى إِنَّا لَهُدُرَكُوْنَ (أَهُ)

قَالَ كَلاَ اِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِيْنِ @

فَاوْحَيْنَا إلى مُوْلَى إنِ الْهَوِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ لَهُ فَانْفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِي كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ (أَنَّ

<sup>&#</sup>x27; यह बेइज्जत करने के लिए कहा, वर्ना उनकी तादाद छ: लाख बतायी जाती है I

का मतलब है समुद्र का हिस्सा, طرد का मतलब है पहाड़ | यानी पानी का हर एक हिस्सा فرق

सूरतुरशुअरा-२६

भाग-१९

الجزء ١٩ أ 642

سورة الشعراء ٢٦

६४. और हम ने उसी जगह पर दूसरों को करीब ला खड़ा कर दिया।

६५. और मूसा को और उसके सभी साधियों को मुक्ति प्रदान (नजात अता) कर दी |

६६. फिर दूसरे सभी को डुबो दिया।

६७. वेशक इसमें वड़ी शिक्षा (नसीहत) है, और उन में के ज़्यादातर लोग ईमान वाले नहीं |

६८. और वेशक आप का रब वड़ा प्रभावशाली (मालिव) और रहम करने वाला है |

 और उन्हें इब्राहीम का वाक्रेआ भी सुना दो।

जबिक उन्होंने अपने वाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किस की इबादत करते हो ।

७१. उन्होंने जवाब दिया कि हम 'मूर्तियों की' इबादत करते हैं, हम तो बराबर उन के पुजारी बने बैठे हैं !

७२. आप (ﷺ) ने फरमाया कि जब तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वह सुनते भी हैं?

७३. या तुम्हें फायेदा-नुक्रसान भी पहुँचा सकते हैं।

७४. उन्होंने कहा यह (हम कुछ नहीं जानते) हम ने तो अपने पूर्वजों (बुजुर्गों) को इस तरह करते पाया | وَ ٱزْلَفْنَا ثُمَّ الْأَخْدِيْنَ 🙆

وَٱنْجَيْنَا مُوْسَى وَمَنْ مَّعَةً أَجْمَعِيْنَ (6)

فُوَ اَغَرَفُنَا الْاَخْدِيْنَ ﴿ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰيَةً \* وَمَا كَانَ ٱلْتَرَّهُمُ مُؤْمِنِيُنَ ۞

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ ۗ

وَاللُّ عَلَيْهِمُ نَبَا اللَّهِيْمَ 6

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ 🔞

قَالُوا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَلِفِينَ 10

كَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلْعُونَ (12)

اَوْ يَنْفَعُوْنَكُوْ اَوْ يَضُرُونَ 3

قَالُوا بِلُ وَجَدُنَا أَبَاءَنَا كُذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ 🕑

बड़े पहाड़ के रूप में खड़ा हो गया। यह अल्लाह तआ़ला की तरफ से मोजिजा का इजहार था ताकि मूसा और उनकी क़ौम फिरऔन से छुटकारा पा ले, अल्लाह के इस समर्थन (ताइद) के विना फिरऔन से छुटकारा मुमकिन नहीं था।

643

सूरतुश्चुअरा-२६

भाग-१९

الجزء١٩

سورة الشعراء ٢٦

७५. (आप ने) कहा कुछ जानते भी हो, जिन्हें तुम पूज रहे हो !

. तुम और तुम्हारे अगले बाप-दादा,

७७. वे सभी मेरे दुश्मन हैं सिवाय सच्चे अल्लाह (तआला) के जो सारे जहाँ का पालनहार है |

७८. जिस ने मुझे पैदा किया है और वही मेरी हिदायत करता है ।

७९. वही है जो मुझे खिलाता-पिलाता है।

तथा जब मैं रोगी हो जाऊ तो मुझेनिरोग (चिफा अता) करता है ।

६१. और वही मुझे मार डालेगा, फिर जिन्दा कर देगा !

**६२.** और जिस से उम्मीद बंधी हुई हैं कि वह बदला देने वाले दिन मेरे गुनाह को माफ कर देगा !

**द**३. हे मेरे रव ! मुझे समझ अता कर <sup>!</sup> और मुझे पाक लोगों में मिला दे |

प्रे. और मेरी पाक याद आने वाले लोगों में भी बाकी रख ।

**८५**. और मुझे सुखों वाली जन्नत के वारिसों में से बना दे।

**८६**. और मेरे पिता को माफ कर दे, बेशक वह भटकने वालों मे से था |<sup>2</sup> قَالَ اَفْرَءَ يُنْتُمُ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (3)

اَنْتُمُ وَابَالْأَكُمُ الْأَقْلَمُ وَالْكُونَ 6

فَالَّهُمْ عَنُدٌّ لِنَّ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ 💮

الَّذِي خَلَقَفِي فَهُو يَهْدِيْنِ (8)

وَالَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِ 79

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ (80)

وَالَّذِي يُعِيدُنِّن ثُعَر يُحِيدُنِن (18)

وَ الَّذِئِ كَى اَطْلَحُعُ اَنْ يَغُفِوَ لِى خَطِيَنَكِي يَوْمَ الدِّيْنِ (20)

رَبٍ هَبُ إِنْ حُكُمًا وَ ٱلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِيْنَ (8)

وَاجْعَلُ نِي لِسَانَ صِدُقٍ فِي الْاِخِدِيْنَ 🖽

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ (8)

وَاغْفِرُ لِإِنِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّمَّ آنِينَ 86

<sup>े</sup> हुक्म और हिक्मत से मुखद इल्म और समझ या नबूअत और रिसालत या अल्लाह के हुक्म और विधान (शरीअत) की जानकारी है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह दुआ उस समय की थी, जब उनको मालूम नहीं था कि मुश्वरिक (अल्लाह का दुश्मन) के लिए मगिफरत की दुआ करना हराम है, जब अल्लाह तआला ने यह साफ कर दिया तो उन्होंने अपने पिता से भी अलगाब का इजहार कर दिया ! (सर: अल-तौबा-१९४)

सूरतुरत्रुअरा-२६

भाग-१९ 644 19-14

\_\_\_\_

८७. और जिस दिन कि लोग दोबारा जिन्दा किये जायें मुझे अपमानित (जलील) न कर । ८८. जिस दिन कि माल और औलाद कुछ काम न आयेगा ।

**८९.** लेकिन (फायदेमंद वही होगा) जो अल्लाह तआ़ला के सामने निर्दोष (बेऐब) दिल लेकर जाये।

 और प्रहेजगारों (सदाचारियों) के लिए जन्नत बृहत करीब ला दी जायेगी |

९१. और भटके हुए लोगों के लिए नरक (जहन्नम) जाहिर कर दिया जायेगा।

९२. और उन से पूछा जायेगा कि तुम जिन की इबादत करते रहे वह कहाँ हैं ।

९३. जो अल्लाह (तआला) के सिवाय थे, क्या वह तुम्हारी मदद करते हैं? या कोई बदला ले सकते हैं।

९४. इसलिए वह सभी और कुल भटके हुए लोग नरक में ऊपर-नीचे डाल दिये जायेंगे |

९४. और इब्लीस की सभी की सभी सेना भी।

**९६**. वहाँ वे आपस में लड़ते-झगड़ते हुए कहेंगे।

९७. अल्लाह की कसम! बेशक हम तो खुली गलती पर थे।

९८. जबिक तुम्हें सारी दुनिया के रब के बराबर समझ बैठे थे। وَلَا تُعْفِرْ فِي يُومُ يُبْعَثُونَ (8)

يُوْمُرُ لَا يَنْفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُوْنَ 🚳

إِلَّا مَنُ آقَ اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِينِمٍ (اللهُ عِلْمُ اللهُ إِلَّهُ مَا اللهُ إِلَّهُ مِنْ اللهُ إ

وَٱزُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغُوِيْنَ (1)

وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَهَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (2)

مِنْ دُوُنِ اللهِ ﴿ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ( وَهُ

فَكُبُكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوٰنَ ﴿ 9

وَجُنُودُ اِبُلِيسَ اَجْمَعُونَ 95

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِبُونَ ﴿

تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَغِيْ ضَلْلٍ مُّهِيْنٍ (9)

إِذْ نُسَوِّيُكُمُ بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ (98

<sup>!</sup> साफ दिल या निर्दोष (बेऐब) दिल से मुराद वह दिल जो शिर्क से पाक हो, यानी ईमानवाला दिल, इसलिए कि काफिर और मुश्विरक का दिल रोगी होता है | कुछ कहते हैं : बिदअत से खाली और सुन्तत से मुतमईन दिल, कुछ के करीब खबाहिशात से पाक दिल और कुछ के करीब बेवकूफी के अधेरे और नैतिक पतन (अखलाकी गिरावट) से साफ दिल, यह सभी मतलब ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ईमानवाले का दिल ऊपर बयान किए सभी बुराईयों से पाक होता है।

सूरतुरशुअरा-२६

भाग-१९

الجزء ١٩ أ 645

سورة الشعراء ٢٦

९९. और हमें तो सिवाय मुजिरमों के किसी दूसरे ने गुमराह नहीं किया था।

**१००**. अब तो हमारी कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं |

**१०**१. और न कोई (सच्चा) ख़ैरख़ाह दोस्त ।

**१०२**. अगर हमें एक बार दोवारा जाने को मिलता तो हम पक्के सच्चे ईमान वाले बन जाते।

**१०३**. यह वात बेशक एक बहुत वड़ी निशानी हैं, उन में के ज्यादातर लोग ईमान लाने वाले नहीं।

**१०४**. और वेशक आप का रब ही प्रभावशाली (गालिव) रहम करने वाला है |

**१०५**. नूह की कौम ने भी नवियों को झुठलाया।<sup>2</sup>

**१०६**. जबिक उन के भाई नूह ने कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं?

**१०७**. (सुनों) मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार रसूल हूं।

**१०**८. इसलिए तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए । وَمَا آصَٰلُناً إِلَّا الْهُجْرِمُونَ 9

فَهَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ 🔞

وَلَا صَدِيْقٍ حَيِيْمٍ ١٠٠٠

فَلُوْاَنَ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ١٠٠

إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَةً لَا وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوالْعَنِيْرُ الرَّحِيْمُ ﴿

كَنَّ بَتْ قُوْمُ نُوْحٍ إِلْمُرْسَلِينَ (105

إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْمُمْ نُوحٌ الا تَتَقُونَ ١٠٠٠

اِنْ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنُ (10)

فَأَتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (08)

गुनाहगार मुसलमानों की सिफारिश्व तो अल्लाह की इजाजत के बाद अंबिया, नेक लोग खास तौर से नबी करीम \*\* करेंगे, लेकिन काफिर और मुशरिक की सिफारिश्व करने की इजाजत किसी को भी न होगी और न वहाँ दोस्ती ही काम आयेगी ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नूह की कौम ने अगरचे केवल अपने पैगम्बर हजरत नूह को झुठलाया था, लेकिन चूिक एक नबी को झुठलाना सभी निवयों को झुठलाने के वराबर है, इसलिए फरमाया कि नूह की कौम ने पैगम्बरों को झुठलाया ।

646

सूरतुरञ्जुअरा-२६

भाग-१९

الجزء ١٩

سورة الشعراء ٢٦

90९. और मैं तुम से उस पर कोई वदला नहीं चाहता, मेरा बदला तो केवल सारी दुनिया के रव के पास है |

**११०. इ**सलिए तुम अल्लाह का डर रखो और मेरी इताअत करो |

999. (कौम ने) जवाब दिया कि क्या हम तुम पर ईमान लायें? तेरी इताअत करने वाले तो नीच लोग हैं |

११२. आप ने फरमाया, मुझे क्या पता कि वह पहले क्या करते रहे?

993. उन का हिसाव तो मेरे रब के ऊपर है अगर तुम्हें समझ हो तो।

99४. और मैं ईमानदारों को धक्के देने वाला नहीं |

११४. मैं तो वाजेह तौर से डरा देने वाला हूं।

99६. उन्होंने कहा कि हे नूह! अगर तू न रूका तो जरूर तुझे पत्थरों से मारकर मार दिया जायेगा |

१९७. (आप ने) कहा हे मेरे रब! मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया।

99 द. इसलिए तू मुझ में और उन में कोई निश्चित (कतई) फैसला कर दे और मुझे और मेरे ईमानवाले साथियों को नजात अता कर दे

99९. इसलिए हम ने उसे और उस के साथियों को भरी हुई नाव में (सवार कर के) नजात अता की |

**१२०**. फिर उस के वाद वाकी सभी लोगों को हम ने डुवो दिया। وَمَا اَنشَلَکُمُ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرِ ۚ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلَٰ رَبِ الْعَلِینِینَ ﴿ثَنَ

فَأَتَّعُواالله وَ أَطِيْعُونِ (10)

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَكُوْنَ 👘

قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (112)

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١)

وَمَا آنًا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ 10

إِنْ آنَا إِلاَّ نَذِيرُ مُعَيِينٌ (أَ) عَالُوا لَهِنُ لَكُو تَنْتَهِ يَنُوُحُ لَتَكُوْنَنَ مِنَ الْمُرْجُومِينَ (أَلُهُ

قَالَ رَبِ إِنَّ قَوْمِي كُذَّبُونِ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَافَتُحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُعَا وَنَجِنِي وَمَنْ فَيِي مِنَ الْيُؤْمِنِيْنَ (١١٤)

فَانْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشْعُونِ (19

ثُمَّ اَغُرَقُنَا بَعُدُ الْبِلْقِينَ (120)

सूरतुश्युअरा-२६

भाग-१९

الجزء ١٩ أ 647

سورة الشعراء ٢٦

**१२१.** वेशक इस में वहुत बड़ी नसीहत (शिक्षा) है, और उन में के ज़्यादातर लोग ईमान लाने वाले थे भी नहीं ।

**१२२. और** वेशक आप का रब वही है बहुत रहम करने वाला।

१२३. 'आद' (क्रौम) ने भी रसूलों को झुठलाया !'

**१२४. जब** कि उन से उन के भाई हूद<sup>2</sup> ने कहा कि क्या तुम डरते नहीं?

**१२५.** मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर (संदेश-बाहक) हूं ।

**१२६**. इसलिए अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो ।

9२७. और मैं उस पर तुम से कोई उजरत नहीं मागता, मेरी मजदूरी सारी दुनिया के रव के पास ही हैं।

9२८. क्या तुम एक-एक टीले पर खेल (क्रीडा) के रूप तमाबे का नियान (चिन्ह) बना रहे हो |

१२९. और बड़े उद्योग (सन्अत) वाले (मजबूत महल निर्माण) कर रहे हो, जैसािक तुम हमेशा यहीं रहोगे । إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَةً لَا وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (22)

كَنَّ بَتْ عَادُ إِلْمُرْسَلِينَ (23)

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ ٱلا تَتَقُونَ (124

إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ (23)

فَأَتَّقُوا اللهَ وَ ٱطِيعُونِ 126

وَمَا آَسَنُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُدٍ ۚ إِنْ ٱجُوِى وِلاَّ عَلْى دَبِّ الْعُلَيِيْنَ (2ً2)

اَتَبُنُونَ بِكُلِّ رِيْجِ أَيَةً تَعْبَثُونَ (128)

وَسَّخِذُ وْنَ مَصَائِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَيَ

<sup>े &#</sup>x27;आद' उन के पर दादा का नाम था, जिन के नाम पर उन की कौम का नाम पड़ा, यहाँ आद को क़बीला मानकर نذيت (स्त्रीलिंग रूप) लाया गया है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हूद को भी आद का भाई इसलिए कहा गया है कि हर नवी उस कौम का इंसान होता था और उसी बिना पर उन्हें उस कौम का भाई कहा गया है, जैसािक आगे भी आयेगा और निवयों और रसूलों का यह इंसानी चक्ल भी उन के ईमान लाने में हकावट रही है। उनका ख्याल था कि नबी इंसान नहीं, इंसान से ऊँचा होना चािहए। आज भी इस पूरे सच से अंजान लोग इस्लाम के पैगम्बर नवी करीम ई को इंसान से ऊँचा साबित करने पर तुले हैं, अगरचे वह भी कुरैंच कबीले के एक इंसान थे, जिनकी तरफ पहली बार उनको पैगम्बर बनाकर भेजा गया था।

१३०. और जब किसी पर हाथ डालते हो तो कड़ाई और सख्ती से पकड़ते हों |

**१३**१. तो अल्लाह से डरो और मेरी वात मानो ।

१३२. और उस से डरो जिस ने उन चीजों से तुम्हारी मदद की जिन्हें तुम जानते हो ।

9३३. उस ने तुम्हारी मदद की माल और औलाद (सन्तान) से ।

१३४. और वागों से और चश्मों से ।

१३४. मुझे तो तुम्हारे ऊपर वड़े दिन के अजाब का डर है |

१३६. (उन्होंने) कहा कि आप नसीहत करें या नसीहत करने वालों में न हों हम पर वराबर है।

**१३७**. यह तो पुराने जमाने के लोगों का दीन है।

**१३**८. और हम कभी अजाव पाने वाले न होंगे ।

१३९. चूंिक 'आद' की क़ौम ने (हज़रत) हूद को झुठलाया, इसलिए हम ने उन्हें हलाक कर दिया, बेशक उस में निशानी है, और उन में के ज्यादातर ईमान वाले न थे

**१४०**. और बेश्वक आप का रब वही गालिब रहम करने वाला है ।

**१४१**. 'समूद' के समुदाय वालों ने<sup>।</sup> भी पैगम्बर को झुठलाया । وَإِذَا بَكُشُتُمْ بَكَشْتُمْ جَبَّادِيْنَ (130)

فَأَثَّقُوا اللَّهُ وَ اَطِيْعُونِ (31)

وَ الْتُقُوا الَّذِي آمَلَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132)

أَمَّتَكُمُ بِٱلْعَامِرِ وَهَنِيْنَ (33)

وَجَنْتِ زَعْيُونٍ 13

اِنْيَ آخَانُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ عَظِيْمٍ (35)

قَالُوْاسُوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَ عَظْتَ اَهْ لَهُ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِيْنَ ﴿ (3)

اِنُ هٰذَاۤ اِلْاَحُلُقُ الْاَوَّالِينَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ الْاَوَّالِينَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْاَوْلِينَ ﴿ وَمَا نَعْنُ بِهُعُمَّا بِئِنَ ﴿ وَمَا نَعْنُ بِهُعُمَّا بِئِنَ ﴿ وَمَا نَعْنُ بِهُمُعَلًّا بِئِنَ ﴿ وَمَا نَعْنُ لِهُمُعِمَّا بِئِنَ ﴿ وَمَا نَعْنُ لِهُمُعِمَّا بِئِنَ لَا اللّهِ اللّهُ اللّه

فَكُذَّابُوهُ فَاهْلَكُنْهُمْ الَّانَ فِي ذَٰلِكَ لَا يَدُّ

وَمَا كَانَ ٱلْتُرْهُمُ مُؤْمِنِيْنَ (13)

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (140)

كَذَّبَتْ ثَنُودُ الْمُرْسَلِيْنَ أَنَّ

<sup>!</sup> समूद का निवास स्थान हिजर का इलाका था जो हिजाज की उत्तर दिशा में है, आजकल उसे 'मदायन स्वालेह' कहते हैं । ऐसरूसफासीर) यह अरव थे। नबी 💥 तवूक जाते वक्त उन बस्तियों के बीच से गये थे. जैसाकि पहले वयान हो चुका है।

१४२. जब उन के भाई 'स्वालेह' ने उन से कहा कि क्या तम अल्लाह से नहीं डरते?

१४३. मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार पैगम्बर है।

१४४. तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा करो ।

१४५. और मैं उस पर तम से कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो सारी दनिया के रव के ऊपर ही है।

१४६. क्या उन चीजों में जो यहाँ हैं तम शान्ति के साथ छोड दिये जाओगे?

१४७. (यानी) उन बागों और उन चरमों में !

१४८. और उन खेतों और उन खजरों के बागों में जिन के गच्छे (बोझ की वजह) टटे पड़ते हैं।

१४९. और तुम पहाड़ों को काट-काट कर आकर्षक (सन्दर) भवनों का निर्माण (तामीर) कर रहे हो।

१५०. इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी इत्तेबा करो ।

१४१. और सीमा उल्लंघन (तजावज) करने वालों के अनुकरण (पैरवी) से रूक जाओ |

१५२. जो धरती में फसाद फैला रहे हैं और सुधार नहीं करते ।

१५३. (वे) बोले कि तु तो बस उन में से है जिन पर जाद कर दिया गया है।

إِنَّ لَكُورُ رَسُولٌ آمِينٌ (43)

فَأَتَّقُوا اللَّهُ وَ أَطِيعُونِ (144)

وما أَشْتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ انْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَمِينَ (145)

اَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَمُنَا أَمِنِينَ (14)

في جَنْتِ وَعُيُونِ (147)

وَّزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلُعُهَا هَضِيْمٌ (48)

وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِيَالِ بُيُوتًا فَرِهِيْنَ (٩٠)

فَأَتَّقُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ (١٥٥)

ولا يُطِيعُوا أَمُو الْمُسْرِفِينَ (15)

الَّذِيْنَ يُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ وَ لَا يُصَالِحُونَ (152)

قَالُوْآ إِنَّكَا ٱنْتَ مِنَ الْسُحَدِينَ (🕄

१४४. तू तो हम जैसा ही इंसान है, अगर तू सच्चों में से है तो कोई मोजिजा ले आ

१४४. (आप ने) कहा यह है ऊंटनी, पानी पीने की एक वारी इसकी और एक मुकर्रर दिन को पानी पीने की वारी तुम्हारी।

१४६. (और खबरदार!) इसे बुराई से हाथ न लगाना, बरन् एक बड़े दिन का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा।

१५७. फिर भी उन्होंने उस के हाथ-पैर काट डाले, फिर वह पछताने वाले हो गये।

१४८. तो अजाब ने उन्हें आ दवोचा<sup>2</sup> वेशक इस में शिक्षा (नसीहत) है, और उनमें से ज़्यादातर लोग ईमानवाले न थे !

१५९. और वेशक आप का रब बहुत गालिब (श्वक्तिशाली) और रहम करने वाला है।

9६०. लूत की क्रौम<sup>3</sup> ने भी नवियों को झुठलाया।

9६9. जब उन से उन के भाई लूत ने कहा कि तुम अल्लाह से डर नहीं रखते?

مَا آنْتَ إِلَّا بَشُرٌ مِثْلُنَا اللَّى كَأْتِ بِأَيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّهِ قِيْنَ ﴿ قَالَ لِهٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمُ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوْمٍ (وَقَ)

وَلاَ تَنَشُوٰهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذُكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿

فَعَقُرُوهَا فَأَصْبَحُوا نْدِيمِيْنَ (57)

فَكَخَذَهُمُ الْعَذَابُ لِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَاٰيَةً ﴿ وَمَا كَانَ أَلْتُرْهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ 58

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (159)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ إِلْمُرْسَلِينَ 60

إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ لُؤُمُّ اللَّا تَتَّقُونَ (١٥١)

<sup>&#</sup>x27; यह वही ऊटनी थी, जो उनकी मांग पर पत्थर की चट्टान से मोजिजे की शक्ल में निकली थी, एक दिन ऊटनी के लिए और एक दिन उन के लिए पानी मुकर्रर कर दिया गया था, और उन से कह दिया गया था कि जो दिन तुम्हारा पानी लेने का होगा उस दिन ऊटनी घाट पर नहीं आयेगी और जो दिन ऊटनी के पानी पीने का होगा, तुम्हें घाट पर आने की इजाजत नहीं है ।

यह अजाब धरती से भूकम्प (जलजला) और ऊपर से बहुत तेज चिंघाड़ के रूप में आया, जिस से सब मर गये ।

<sup>े</sup> हजरत लूत, हजरत इब्राहीम के भाई हारान विन आजर के पुत्र थे, उनको हजरत इब्राहीम की जिन्दगी में ही नवी बना कर भेजा गया था, उनकी कौम 'सदूम' और 'अमूरा' में निवास करती थी, यह बस्तियां सीरिया के इलाके में थीं।

सूरतुश्चुअरा-२६

भाग-१९

الجزء ١٩ | 651

سورة الشعراء ٢٦

9६२. मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूं।

**१६३. इसलिए** तुम अल्लाह (तआला) से डरो और मेरी इत्तेबा करो |

9६४. और मैं तुम से उस का कोई वदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो केवल सारी दुनिया के रब पर है।

**१६५. क्या तुम दु**निया वालों में से मर्दों के पास जाया करते हो |

**१६६. और** तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह (तआला) ने तुम्हारी बीबी बनाया है, उन को छोड़ देते हो, बात यह है कि तुम हो ही सीमा लाघने वाले |

**१६७.** (उन्होंने) जवाब दिया कि हे लूत! अगर तू न रुका तो अवस्य निकाल दिया जायेगा !!

**१६**८. (आप ने) कहा कि मैं तुम्हारे अमल से बहुत नाख़ुञ्च हूँ |

**१६९.** मेरे रब! मुझे और मेरे परिवार को इस (दुष्कर्म) से बचा ले, जो यह करते हैं |

**१७०. इ**सलिए हम ने उसे और उस के सम्बन्धियों को सभी को वचा लिया।

९७९. सिवाय एक बुढ़िया के कि वह पीछे रह जाने वालों में हो गयी |

**१७२.** फिर हम ने (बाक्री) दूसरे सभी को नाश कर दिया | اِنَّىٰ لَكُمْ رَسُولٌ آمِيْنٌ 162

فَاتَّقُوا اللهُ وَاطِيعُونِ (163)

وَمَا اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِانْ اَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعُلَمِيْنَ (اَهُ اَ)

اَتَأْتُونَ الذُّكُوانَ مِنَ الْعُلَمِينَ (63)

وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزُواجِكُمْ لَهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

قَالُوْالَهِنِ لَوْ تَنْتَهِ لِلُوْطُ لَتَكُوْنَنَ مِنَ الْمُغْرَجِيْنَ (16)

قَالَ إِنَّ لِعَمَلِكُمْ فِنَ الْقَالِينَ 68

رَبِّ نَجِنِي وَالْمِلْ مِنَا يَعْمَلُونَ (69)

فَنَجَّيْنَهُ وَاهْلَهُ آجُمعِينَ (170)

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِيْنَ (17)

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْأَخْرِيْنَ (172)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी हजरत लूत की दावत और नसीहत के जवाब में उन्होंने कहा तू बड़ा पाक बना फिरता है, याद रख! अगर तू अपने इस काम से नहीं रका तो हम तुझे बस्ती में नहीं रहनें देंगे, आज भी कुकर्मियों का इतना असर है कि नेक लोग मुंह छिपाये फिरते हैं और नेक लोगों के लिए जिन्दगी गुजारना मुश्किल बना दिया गया है।

9७३. और हम ने उन के ऊपर एक ख़ास तरह की वारिश्व की, वह वड़ी बुरी वारिश्व थी जो डराये गये लोगों पर वरसी।

१७४. वेशक इस में भी बड़ी निशानी है, उन में से भी ज्यादातर मुसलमान नहीं थे।

१७५. बेशक तेरा रब वही है गालिव रहम करने वाला!

१७६. एयका वालों ने भी रसूलों को झुठलाया।

१७७. जविक उन से शुऐब ने कहा कि क्या तुम्हें (अल्लाह का) डर और भय नहीं?

१७८. मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूं।

१७९. तो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो ।

9 = 0. और मैं उस पर तुम से कोई उजरत नहीं मौगता, मेरा बदला सारी दुनिया के रव पर है ।

**१६१**. नाप-तौल पूरा करो और कम देने वालों में शामिल न हो |

१८२. और सीधे (सही) तराजू से तौला करो ।

954. और लोगों को उनकी चीज़ें कमी से न दो, और (निभर्य होकर) धरती पर फसाद मचाते न फिरों |

१६४. और उस (अल्लाह) का डर रखो जिस ने खुद तुम्हें और पहले की मख़्लूक को पैदा किया। १६४. (उन्होंने) कहा तू तो उन में से है जिन पर जादू कर दिया जाता है। وَٱمْطُونَا عَلَيْهِمْ مَطَوًّا وَسَاءَ مَطُوالْمُنْدُونِينَ (اللهُ

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهً ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْتُرَهُمُو مُؤْمِنِيْنَ (٦٦)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ إِنَّ

كُنَّبَ أَصْحُبُ لَعَنِكَةِ الْمُرْسَدِينَ ( 50 أَ

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ الا تَتَّقُونَ اللَّهُ

إِنِّي لَكُوْ رَسُولٌ آمِينٌ (178

فَأَلَقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (179)

وَمَا آسُكُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِ ان آجُرِي . إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَلِيدِينَ (80)

أَوْلُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ (اللهُ)

وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْهُسْتَقِيْمِ ﴿ اللَّهِ الْكَرُضِ وَلاَ تَهْخَمُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ هُمْ وَلاَ تَعْتَوُا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ فَيْ ﴿ قَالَ

وَاتَّقُواالَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اللَّهِ

قَالُوْآ إِنَّهَا ۖ ٱلْمُتَّ مِنَ الْمُسَخِّدِيْنَ ﴿ اللَّهِ الْمُسَخِّدِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

भाग-१९

الجزء ١٩ أ 653

سورة الشعراء ٢٦

**१८६**. और तु तो हम ही जैसा एक इंसान है और हम तो तुझे झुठ बोलने वालों में से ही समझते हैं।

१८७. अगर तुम सच्चे लोगों में से हो तो हम पर आकाश का कोई ट्रकड़ा गिरा दो ।

१८८. (उन्होंने) कहा कि मेरा रब अच्छी तरह से जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो |

१८९. इसलिए उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें छाया वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया, वह बड़े भारी दिन का अजाब था।

१९०. बेशक उस में बड़ी निशानी है और उन में के ज्यादातर मुसलमान नहीं थे।

१९१. और बेशक तेरा रब वही गालिब दया वाला है ।

१९२. और बेशक यह (क़ुरआन) पूरी दुनिया के रव का नाजिल किया हुआ है।

9९३. इसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है।

१९४. आप के दिल पर (नाजिल हुआ है) कि आप सतर्क (आगाह) कर देने वालों में से हो जायें |

**१९५**. साफ अरवी भाषा में है।

9९६. और अगले निबयों की किताबों में भी इस (क़ुरआन) की चर्चा है ।

وَمَا آنْتَ إِلَّا بَشُرُّ مِثُلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَينَ، الكذينين (186)

فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا فِينَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيقِينَ (187)

قَالَ رَبِّي أَعُلُمُ بِهَا تَعْمَلُونَ (188)

فَكُذُبُوهُ فَأَخَذُ هُمْ عَنَابُ بَوْمِ الظُّلَّةِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَنَابَ يُومِ عَظِيْمِ (18) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ ٱلْتُرْهُمُ

وَ أَنَّ رَبُّكُ لُكُ الْعَانَةُ النَّحِيْمُ (أُوْلَ)

مُؤْمِنِيْنَ (190)

وَإِنَّهُ لَتَأْنِرِيلُ رَبِّ الْعَلَيْمِينَ (192)

نَوْلَ بِهِ الزُّوْحُ الْأَمِيْنُ (3) عَلَى قَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِيدِيْنَ ﴿

بِلِسَانِ عَرَقٍ مُعِينِ ١٠٠٠

وَإِنَّهُ لَغِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (١٩٥

<sup>ं</sup> यानी जिस तरह दुनिया के आखिरी पैगम्बर (रसूलुल्लाह 🐒 के आने और आप 🗯 की सिफात का बयान दूसरी किताबों में है, उसी तरह इस कुरआन के नाजिल होने की ख़ुशख़बरी उन किताबों में दी गयी थी । एक दूसरा मायेना यह लिया गया है कि यह क़ुरआन मजीद उन हुक्मों के अनुसार जिन पर सभी वरीअतों में एकता रही है, पिछली किताबों में भी मौजूद रहा है।

सूरतुरबुअरा-२६

भाग-१९ 654 19 - हे

مورة الشعراء ٢٦

१९७. क्या उन्हें यह नियानी काफी नहीं कि (करआन की सच्चाई को) तो इस्राईल की औलाद के विदान (आलिम) भी जानते हैं।

१९८. और अगर हम इसे किसी (अरबी भाषी के सिवाय) किसी अजमी पर नाजिल करते ।

१९९. तो वह उन के सामने उस का पाठ करता तो यह उसे नहीं मानते ।

२००. इसी तरह हम ने पापियों के दिलों में (इंकार) को दाख़िल कर दिया है I

२०१. वे जब तक दुखदायी अजाब को देख न लेंगे ईमान न लायेंगे !

२०२, इसलिए वह (अजाब) अचानक आ जायेगा और उन्हें उसका अंदाजा भी न होगा।

२०३. उस समय कहेंगे कि क्या हमें कछ मौका दिया जायेगा?

२०४. तो क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं?

२०४. अच्छा यह भी बताओ, कि अगर हम ने उन्हें सालों फायेदा उठाने दिया।

२०६. फिर उन्हें वह (अजाब) आ लगा जिस से उन्हें डराया जाता था ।

२०७. तो जो कुछ भी यह फायदे दिये जाते रहे उस में से कछ भी उन्हें काम न दे सकेगा

२०८. और हम ने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया है, लेकिन उसी हालत में कि उस के लिए इराने वाले थे ।

أَوْلُمْ يَكُنَّ لَهُمْ أَيَّةً أَنْ يَعْلَيهُ عُلِّبُوا بَغِي إِسْرَاءِيلَ (١٥٦

وَلَا نُؤَلِّنُهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْصَانَ (98)

فَقُراَةُ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

كُذَالِكَ سَكَكُنْكُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ 200

لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ

فَيَأْتِيهُمْ يَغْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (202)

فَيُقُالُ إِ هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203)

أَفْبِعَذَا إِنَّا يُسْتَعْجِلُونَ (204)

أَوْرُونِتُ إِنْ مُتَعَنَّهُمُ سِنَانِي (205

لَتُو حَا وَهُمْ مَا كَالُوا يُعْمَدُونَ ١٤٠٠

مَا أَغُونُ عَنْهُمْ مَا كَانُوْ لِنَتُعُونَ (207

وَمَا الْفُلُكُنَا مِن قَرْيَةِ إِلَّا لَهَا مُنْذِن رُونَ (20%

भाग-१९

الجزء ١٩ | 655

سورة الشعراء ٢٦

२०९. शिक्षा (नसीहत) के रूप में, और हम जुल्म करने वाले नहीं हैं |

२१०.और इस (क़ुरआन) को बैतान नहीं लाये |

२११. और न वह इस लायक है, न उन्हें इस की ताकत है।

२१२. बल्कि वे तो सुनने से भी महरूम (वंचित) कर दिये गये हैं।

२१३. इसलिए तू अल्लाह के साथ किसी दूसरे देवता को न पुकार कि तू भी सजा पाने वालों में से हो जाये।

२१४. और अपने क़रीबी रिश्तेदारों को हरा दे।

२९४. और उस के साथ नरमी से पेश्व आ, जो भी ईमान लाने वाला होकर तेरे आधीन (ताबे) जो जाये।

२१६. अगर ये लोग तेरी नाफरमानी करें तो तू एलान कर दे कि मैं इन कामों से अलग हूँ जो तुम कर हे हो |

२९७. और अपना पूरा भरोसा मालिब रहीम अल्लाह पर रख ।

२१८. जो तुझे देखता रहता है, जबिक तू खड़ा होता है ।

२९९. और सज्दा (नमन) करने वालों के बीच तेरा धूमना-फिरना भी । ذِكُرِى ثُومَا كُنَّا ظُلِمِينَ 200

وَمَالَّنَوَّلَتُ بِهِ الشَّيْطِينُ ﴿ 20

وَمَا يَنْكِنِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ (1)

إِنَّهُمْ عَنِ السِّنْعِ لَهُ عُزُولُونَ (212)

فَلَا تَنْعُ مَعُ اللهِ إِلهَا أَخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (أَنَّ

وَٱنْذِدْعَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿ ﴿ ۗ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ أَيْ

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِثَيٌّ مِنَّا تَعْمَلُونَ (10)

وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ (2)

الَّذِي يَرْبِكَ حِيْنَ تَقُومُ (218)

وَ تَقَلَّبُكَ فِي السَّجِدِينَ (19)

<sup>ं</sup>यानी रसूल के भेजे और सावधान (खबरदार) किये बिना अगर हम किसी बस्ती को हलाक़ करते तो यह जुल्म होता, हम ने ऐसा जुल्म नहीं किया, बल्कि इंसाफ के नियमानुसार (मुताबिक) पहले उन्हें उराया और उस के बाद जब उन्होंने पैगम्बर की बात नहीं मानी, तो हम 'ने उन्हें नाच कर दिया | यही विषय सूर: बनी इस्राईल - १८ और सूर: अल - कसस - ५९ वगैरह में भी वयान किया गया है |

सूरतुरशुअरा-२६

भाग-१९ 656

الجزء١٩

سورة الشعراء ٢٦

२२०. बेशक वह बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है।

२२१. क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि चैतान किस पर उतरते हैं।

२२२. वह हर झूठे पापी पर उतरते हैं ।

२२३. वे (उचटती हुई) सुनी सुनाई पहुँचा देते हैं और उन में के ज़्यादातर झूठे हैं |

२२४. और कवियों (श्वायरों) की पैरवी वहीं करते हैं जो बहके हुए हों !

२२४. क्या आप ने नहीं देखा कि किव (शायर) एक-एक वादी में सिर टकराते फिरते हैं |2

२२६. और वह कहते हैं जो करते नहीं |

२२७. सिवाय उन के जो ईमान लाये और नेकी के काम किये और ज़्यादा तादाद में अल्लाह तआला की प्रशंसा (तारीफ) का बयान किया और अपनी मजलूमी के बाद इन्तिकाम लिया, और जिन्होंने जुल्म किया है वह भी अभी जान लेंगे कि किस करवट उलटते हैं।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220)

هَلُ ٱنَيِمَنُكُمُ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ 20

تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ ٱفَّالِهِ ٱللَّهِ ١

يُلُقُونَ السَّمْعَ وَ ٱلْمُرْهُمْ لَنِ بُونَ (23)

وَالشَّعَوَّاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوَٰنَ 224

اَلُمْ تَرُ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ 225

وَالَّهُمُ يُقُوْلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ 20 َ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>े</sup> यानी इस क़ुरआन के नाज़िल होने में बैतान का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि बैतान तो झूठे और पापियों (यानी काहिनों और नजूमियों वगैरह) पर उतरते हैं न कि निवयों और नेक काम करने वालों पर !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ज़्यादातर किव (शायर) ऐसे होते हैं जो प्रश्नसा (तारीफ) और भर्त्सना (मुजम्मत) में नियम का पालन करने के बजाये मनमाने ख़्यालों का प्रदर्शन (इजहार) करते हैं, इस के सिवाय उस में मुबालगा का इस्तेमाल करते हैं और किवता की कल्पना (तसव्वुर) में इधर-उधर भटकते हैं, इसलिए फरमाया कि इन के पीछे लगने वाले भी भटके हुए हैं ।

इस से उन कवियों (श्रायरों) को अलग कर दिया गया है, जिनकी कविता सच और सच्चाई पर आधारित (मबनी) है, और ऐसे लफ्जों से अलगाव किया है जिन से यह बाजेह हो जाता है कि ईमानदार, नेक और अल्लाह को ज्यादातर याद करने वाला किव वेकार कविता (श्रायरी) जिस में झूठ और मुवालगा की मिलावट हो, कर ही नहीं सकता, यह उन ही लोगों का काम है जो ईमान की सिपत से खाली हो ।

भाग-१९ 657

الجزء١٩

سورة النمل ٢٧

## सूरतुन नमल-२७

सूर: नमल मनका में उतरी और इसकी तिरानवे आयतें और सात रूकुऊ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- ता॰ सीन॰, ये आयतें हैं क़ुरआन की (यानी वाजेह) और रौशन किताब की ।
- २. हिदायत (मार्गदर्शक) और ख़ुश्रखबरी ईमान वालों के लिए |
- ३. जो नमाज क्रायम (स्थापित) करते हैं, और जकात अदा करते हैं और आखरित पर ईमान रखते हैं ।
- ४. जो लोग क्रयामत पर ईमान नहीं लाते हमने उन के लिए उन के आमाल को मुजय्यन कर दिखाया है, इसलिए वे भटकते-फिरते हैं।
- यही वह लोग हैं जिन के लिए बुरा अजाब है और आखिरत में भी वह बहुत नुक्रसान वाले हैं।
- ६. और वेशक आप को क़ुरआन सिखाया जा रहा है अल्लाह हिक्मत वाले और जानने वाले की तरफ से l
- ७. (याद होगा) जबिक मूसा ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से या तो कोई खबर लेकर या आग का कोई जलता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ

## ٩

بسميم الله الرَّحْسُنِ الرَّحِيْمِ

طُلَسَ " تِلْكَ أَيْتُ أَلْقُرُأْنِ وَكِتَابٍ ثُمِيْنِ أَنْ

هُدًى وَ بُشُرى لِلْمُؤْمِنِيْنَ 2

الَّذِيْنُ يُقِينُهُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ

اِتَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاِخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ الْخَمْرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ الْمُعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4)

ٱولَيْكَ الَّذِيْنَ لَهُمُ سُوِّءُ الْعَدَابِ وَهُمْ فِي الْاخِرَةِ هُمُّ الْاَخْسَرُونَ ﴿

وَإِنَّكَ لَتُكَفَّى الْقُرْانَ مِنْ نَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ 6

اِذْ قَالَ مُوْسَى لِاَهْلِهَ اِنْ آَ أَنَسْتُ نَادًا الْسَاٰتِيَكُمُ مِنْهَا بِخَبْرِ ٱوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَاپِ قَبَسٍ لَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞

<sup>ैं</sup> नमल अरबी भाषा (जवान) में चीटी को कहते हैं । इस सूर: में चीटियों के वाक्रेआ का बयान है, जिस की वजह से इस को सूर: नमल कहते हैं ।

भाग-१९ 658 १९०३।

سورة النمل ٢٧

जाऊँगा, ताकि तुम सेंक-ताप कर लो ।

मुबारक है वह जो उस आग में है और मुवारक है वह जो उस आग में है और मुवारक है वह जो उस के आस-पास है, और पाक है अल्लाह जो सारी दुनिया का रब है।²

 मूसा! (सुन) बात यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ जबरदस्त और हिक्मत वाला ।

90. और तू अपनी छड़ी डाल दे, (मूसा ने) जब उसे हिलता-डुलता देखा, इस तरह कि जैसे सौप है, तो मुंह मोड़ कर पीठ फेरकर भागे और पलट कर भी न देखा, हे मूसा! डरो नहीं, मेरे सामने पैगम्बर डरा नहीं करते।

99. लेकिन जो लोग जुल्म करें, फिर उस के बदले नेकी करें उस बुराई के पीछे, तो मैं भी माफ करने वाला रहम करने वाला है।

9२. और अपना हाथ अपनी जेव (गरिबान) में डाल वह सफेद (और रौशनी वाला) होकर निकलेगा बिना किसी रोग के । (तू) नौ निश्चानियां लेकर फिरऔन और उस के पैरोकारों के पास (जा) वेशक वह फासिकों का गुट है।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُوْدِى اَنُ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴿ وَسُبُحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

لِمُوْسَى إِنَّهَ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

وَٱلٰۡتِ عَصَاكَ ۗ فَلَتَا رَاٰهَا تَهُتَزُ كَانَهَا جَآتُ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمۡ يُعَقِّبُ ۗ لِيُوۡلِى لَا تَخَفُّ إِنِّى لَا يَخَاكُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ (وَأَنَّ

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَنَّالَ حُسْئًا بَعْدَ سُوِّءٍ فَإِنِّى عَفُورٌ تَحِيْمُ ال

وَٱدْخِلُ يَدَكَ فِي جَنْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءُ مِنْ غَيْرِ سُوَّةٍ \* فِي تِنْج الِتِ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴿ اِنَّهُمُ كَانُوْا قَوْمًا فْمِقِيْنَ ۞

<sup>&#</sup>x27; यह उस समय की घटना (वाकेआ) है जब आदरणीय (हजरत) मूसा मदयन से अपनी पत्नी को साथ लेकर वापस लौट रहे थे, रात के अंधेरे में रास्ते का ज्ञान (इल्म) नहीं था और सर्दी से बचाव के लिए आग की ज़रूरत थी |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यहां अल्लाह की बड़ाई और पकीजगी का मतलब यह है कि इस आसमानी पुकार से यह न समझ लिया जाये कि इस आग या पेड़ों में अल्लाह ने प्रवेश किया हुआ है, जिस तरह बहुत से मूर्तिपूजक समझते हैं, यह सत्य प्रदर्शन (मुशाहिदा) की एक किस्म है जिससे नबूअत के शुरू में निवयों को आम तौर पर सुशोभित (सरफराज) किया जाता है, कभी फरिश्ते के जिरये और कभी खुद अल्लाह तआला अपनी तजल्ली और खुद बात से, जैसािक मूसा के साथ घटित हुआ।

<sup>3</sup> इस से मालूम हुआ कि पैगम्बर को छिपी बातों का इल्म नहीं होता, वरना मूसा अपने हाथ की लाठी से न डरते दूसरी बात यह कि पैगम्बर को भी प्राकृतिक (फितरी) डर हो सकता है क्योंकि वह भी तो एक इंसान ही होते हैं।

भाग-१९ | 659 | ११० हेर्न

سورة النمل ٢٧

१३. इसलिए जब उन के पास अखिं खोल देने वाले हमारे मोजिजे पहुँचे तो वह कहने लगे कि यह तो साफ (निरा) जादु है |

9¥. और उन्होंने इंकार कर दिया, अगरचे उन के दिल यकीन कर चुके थे केवल जुल्म और घमण्ड के कारण । अतः देख लीजिए उन फसादियों का अंजाम क्या कछ हुआ |

१४. और हम ने वेशक दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है, जिस ने हमें अपने बहुत से ईमानवाले बंदों पर फजीलत अता की है।

**9६**. और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, और कहने लगे हे लोगो! हमें पक्षियों की बोली सिखायी गयी है और हम सब कुछ में से दिये गये हैं । बेशक यह बड़ा खुला हुआ (अल्लाह का) उपकार (फज्ल) है ।

१७. और सुलेमान के सामने उनकी सभी सेना जिन्नात और इंसान और पक्षी जमा किये गये<sup>2</sup> (हर एक क्रिस्म को) अलग-अलग खड़ा कर दिया गया ।

فَلَتَاجَآءَتُهُمُ الْتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هٰذَا

وَجَحَنُ والهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا النَّفُسُهُمْ ظُلْمًا وْعُلُوًّا ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَنَ (١٩)

وَلَقَدُ اتَّيْنَا دَاؤَدَ وَسُلَيْئُنَ عِلْمًا \* وَقَالًا الْحَمْدُ يِلْهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيْرِ مِّن عِمَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٥)

وَوَدِثَ سُلَيْهُنُ دَاؤَدَ وَقَالَ يَآيَتُهَا النَّاسُ عُلِّهُنَا مَنْطِقَ الظَّيْرِ وَ أُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ١٠٠

وَكُشِوَ لِسُلَيْمُ فَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٦)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस से मुराद नबूअत और मुल्क की विरासत है, जिस के वारिस केवल सुलेमान ही हुए, वरना हजरत दाऊद के दूसरे पुत्र भी थे, जो इस विरासत से वंचित (महरूम) रहे, वैसे भी निवयों की विरासत इल्म में ही होती है, जो धन-सम्पत्ति वे छोड़ जाते हैं वह दान होता है, जैसािक नबी 🔏 ने फरमाया । (अल-बुखारी, किताबुल फरायेज और मुस्लिम किताबुल जिहाद)

इस में हजरत सुलेमान की व्यक्तिगत विशेषता (जाती खुसुसियत) और अहमियत का बयान है, जिस में वह पूरे मानव इतिहास में सब से बेहतर हैं, कि उनका राज्य (मुल्क) केवल इंसानों पर ही नहीं था, बल्कि जिन्नातों,जानवरों और पक्षियों यहाँ तक कि हवा को भी उन के ताबे कर दिया गया था, इस में कहा गया है कि सुलेमान की पूरी सेना यानी जिन्नों, इंसानों और पक्षियों को जमा किया गया, यानी कही जाने के लिए यह सेना जमा की गयी।

१८. जब वे चीटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चीटी ने कहा, हे चीटियो! अपने-अपने घरों में घुस जाओ, (ऐसा न हो कि) वेखवरी (असावधानी) की वजह से सुलेमान और उन की सेना तुम्हें रौंद डाले |

१९. उस की इस वात पर (हजरत सुलेमान)
मुस्करा कर हैंस दिये और दुआ करने लगे कि
हे रब! तू मुझे तौफीक अता कर कि मैं तेरे इन
नेमतों (उपकारों) का शुक्रिया अदा करूँ जो तूने
मुझ पर नेमत की हैं, और मेरे माता-पिता पर
और मैं ऐसे नेकी के काम करता रहूँ जिस से तू
खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत (कृपा) से
अपने नेक बन्दों में शामिल कर ले

२०. और आप ने पक्षियों का निरीक्षण (मुआयना) किया और कहने लगे यह क्या वात है कि मैं हुद हुद को नहीं देख रहा हूँ? क्या हकीकृत में वह मौजूद नहीं है?

२१. बेशक मैं उसे कड़ी सजा दूंगा, या उसे जिब्ह कर डालूंगा या मेरे सामने कोई उचित (मुनासिब) वजह बताये।

२२. कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि (आकर) उस ने कहा मैं ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे उसकी खबर ही नहीं, मैं 'सवा' की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ।

२३. मैंने देखा कि उन की बादशाहत एक औरत कर रही है, जिसे हर तरह की चीज से कुछ न कुछ अता किया गया है और उसका सिंहासन

حَتَّى إِذَا آتَوُا عَلَى وَادِ النَّمُلِ ﴿ قَالَتُ نَمُلَةٌ يَّاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ ۚ لَا يَخْطِمَنَّكُمُ سُلِيْمُنُ وَجُنُودُهُ ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ

فَتَبَسَّمُ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ دَبُ اَوْزِعْنِیَ اَنْ اَشُکُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِیْ اَنْعُمْتَ عَلَیْ وَعَلٰ وَالِدَیْ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تُوضْمهُ وَاَدُخِلْیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصَّلِحِیْنَ ﴿ آَنَ

وَتَقَقَّدُ الطِّيْرِ فَقَالَ مَا لِى لَاّ اَرَى الْهُدُهُدَ \* اَمْكَانَ مِنَ الْغَالِبِيْنَ ۞

لَاُعَذِّبَنَّهُ عَنَابًا شَيِهِيُّهُا اَوْ لَاَ اَدْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطِن مُبِيْنٍ (12)

فَمَّلَتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَهُ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإِ يَقِيْنِ ۞

اِنِّهُ وَجَلُتُ امْرَاةً تَمْلِكُهُمُ وَأُوْتِيَتْ مِنُ كُلِّ شَيْءً وَلَهَاعُرُشُ عَظِيْمٌ ﴿ 33

सबा एक इंसान के नाम पर एक कौम का नाम भी था और एक नगर का भी, यहाँ नगर मुराद
 है | यह सनआ (यमन) से तीन दिन की यात्रा (सफर) की दूरी पर है और मआरिब यमन के नाम से मशहर है | (फतहल कदीर)

भाग-१९

الجزء ١٩ أ 661

سورة النمل ٢٧

भी बड़ा अजीम (भव्य) है।

२४. मैंने उसे और उसकी क्रौम को अल्लाह को छोड़ कर सूरज को सज्दा करते हुए पाया, शैतान ने उनके काम उन्हें भने करके दिखाकर सच्चे रास्ते से रोक दिया है, इसलिए वे हिदायत पर नहीं आते।

२४. कि सिर्फ उसी अल्लाह को सज्दा करें जो आकाशों और धरती की छिपी चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छिपा रखते हो और जाहिर करते हो वह सभी कुछ जानता है।

२६. (यानी) अल्लाह! उस के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं, वही विशाल (अजीम) अर्श का रव है |

२७. (सुलेमान ने) कहा कि अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा या तू झूठा है |

२८. मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उन के पास से हट आ और देख कि वे क्या जवाब देते हैं।

२९. वह कहने लगी हे प्रमुखो (सरदारो)! मेरी तरफ एक अहम खत डाला गया है |

३०. जो सुलेमान की तरफ से है, और जो रहम (दया) करने वाले वड़े मेहरवान अल्लाह के नाम से शुरू है ।

२१. यह कि तुम मेरे सामने सरकशी मत करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ।

३२. उस ने कहा हे मेरे दरबारियो ! तुम मेरी इस समस्या में मुझे मिश्वरा दो, मैं किसी बात का आखिरी फैसला जब तक तुम्हारी मौजदूगी और राय न हो नहीं किया करती । وَجَنْ ثُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّهُسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اَعْمَا لَهُمُ فَصَلَّا هُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَكَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِيَا لَهُمْ عَنِ

ٱلَّا يَسُجُكُوا لِلَهِ الَّذِي يُخْتِحُ الْخَبُّ فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ 23َ

اللهُ لاَ اللهَ الاَّهُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (26)

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمُركَنْتَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ 2

اِذْهَبْ بِكِتْنِي هٰذَا فَٱلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ (28)

قَالَتْ يَآيَنُهَا الْمَكَوَّا إِنِّ أَنْقِى اِنَّ كِثْبٌ كَرِيْمُ (فَ)

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْنُنَ وَإِنَّهُ بِسُعِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ (30)

اَلَّا تَعْلُواْ عَلَّ وَأَتُونِيْ مُسْلِمِينَ (3)

قَالَتْ لِيَانِّهَا الْمَلُوَّ الْفُتُونِي فِي آمُرِي مَا كُنْتُ قَالِمَةُ أَمُولِي اللَّهُ مَا كُنْتُ قَالِمَةً أَمُرًا حَتَى تَشْهَدُون (32)

भाग-१९

الجزء ١٩ | 662

سورة النمل ٢٧

३३. उन सभी ने जवाब दिया कि हम मजबूत और ताकत वाले बहुत लड़ने-भिड़ने वाले हैं, आगे आप को हक है आप खुद ही विचार कीजिए कि आप हमें क्या हुक्म देती हैं।

३४. उसने कहा कि वादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं, और वहाँ के बाइज्जत लोगों को बेइज्जत करते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे |

३४. और मैं उन्हें एक तोहफा भेजने वाली  $\xi$ , फिर देख लूंगी कि सफीर (राजदूत) क्या जवाब लेकर लौटते हैं  $\parallel$ 

३६. इसलिए (राजदूत) जब (हजरत) सुलेमान के पास पहुँचा तो आप ने कहा, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इस से ज़्यादा दे रखा है जो उस ने तुम्हें दिया है, इसलिए तुम ही अपने तोहफे से खुश्व रहो !

३७. जा उनकी तरफ लौट जा हम उन के पास ऐसी सेना लायेंगे जिस के सामने आने की उन में ताकत नहीं और हम उन्हें जलील और पराजित करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। قَالُوانَحُنُّ ٱولُوا تُوَةٍ وَّاُولُوا بَأْسٍ شَهِييُهِ لَا وَالْإَمْرُ اللَيْكِ فَانْظُرِى مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ﴿ 33

قَالَتُ اِنَّ الْمُلُولُكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةٌ ٱفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْاَ اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَةً ۚ وَكُذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ (34)

وَا نِنْ مُوْسِلَةٌ النَّهِمُ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ إِسمَ يَرُجِعُ الْمُوْسَكُونَ (35)

فَلَتَاجَآءَ سُلَيْمُنَ قَالَ آثِيثُونِي بِمَالِ ۚ فَمَا ۗ التَّنِّ اللهُ خَيْرٌ مِّنَا اللَّمُ عَبْلُ الْنُكُمُ عِلَى الْنُكُمُ بِهَدِيَّتِكُمُ تَفُرَحُونَ ﴿ ٤٤

اِرْجُ اللّهِمُ فَلَنَا تِيَنَهُمُ بِجُنُوْدٍ لاَ قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخُرِجَنَّهُمُ مِّنُهَا اَذِلَّةً وَهُمُ صُغِرُونَ ﴿ ﴿

¹ इस से अंदाजा हो जायेगा कि सुलेमान कोई दुनियावी राजा है या अल्लाह के भेजे हुए नवी हैं, जिसका मकसद अल्लाह के दीन का प्रभुत्व स्थापित (गलवा साबित) करना है, अगर तोहफा कुवूल नहीं किया तो बेशक उसका दीन का प्रचार-प्रसार (दावत-तबलीग) है, फिर हमें भी पैरवी किये बिना कोई उपाय नहीं होगा !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हजरत सुलेमान केवल मुल्क से सम्बन्धित नहीं थे, अल्लाह के पैगम्बर भी थे | इसलिए उन की तरफ से लोगों को अपमानित करना मुमिकन नहीं था, लेकिन लड़ाई का नतीजा यही होता है क्योंकि लड़ाई नाम ही ख़ून-ख़राबा और बन्दी बनने बनाने का है, और अपमान और अनादर से मुराद यही है, वर्ना अल्लाह के पैगम्बर लोगों को अचानक लज्जित और जलील नहीं करते | जिस प्रकार नबी \* का मुआमला और अच्छा अखलाक लड़ाई के मौके पर रहा |

663

**३८.** (आप ने) कहा है सरदारो! तुम में से कोई है जो उन के मुसलमान होकर पहुँचने से पहले ही उसका सिंहासन मुझे लाकर दे।

३९. एक शक्तिशाली जिन्न कहने लगा, आप के अपने इस जगह से उठने से पहले ही मैं उसे आप के पास ला देता हूँ, यकीन कीजिए मैं इसकी ताकृत रखता हूँ और हूँ भी अमानतदार ।

¥0. जिस के पास किताब का इल्म था वह बोल उठा कि आप पलक झपकायें उस से भी पहले मैं उसे आप के पास पहुँचा सकता हूं। जब आप ने उसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने लगे यह मेरे रब का उपकार (फज़्ल) है, ताकि वह मुझे परखे कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ या नाशुक्री | शुक्रिया अदा करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब वेनियाज और महान (मेहरबान) है।

¥9. हुक्म दिया कि उस के सिंहासन में कुछ बदलाव कर दो, हम देखेंगे कि यह रास्ता पा लेती हैं या उन में से होती हैं जो रास्ता नहीं पाते ।

¥२. फिर जब वह आ गयी तो उस से पूछा गया कि ऐसा ही तेरा सिंहासन है? उस ने जवाब दिया कि यह जैसाकि वही है | हमें इस से पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे | قَالَ يَايَتُهَا الْمَلَوُّا اَيُكُمُّهُ يَأْتِيْنِي بِعَرْشِهَا قَبُلُ اَنْ يَاتُونِي مُسُلِيئِنَ ﴿

قَالَ عِفْرِنْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا أَتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوُمُ مِنْ مَقَامِكَ \* وَإِنْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ (39)

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتْبِ آنَا الِيْكَ بِهِ قَبْلُ آنُ يَرْتَدُ الِيْكَ طَرْفُكَ ﴿ فَلَمَّارَاهُ مُسْتَقِدًّا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي سِلِيبُلُونِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِيْ غَنِّ كَرِيْمُ ﴿

قَالَ نَكِرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيكَ آمْر تَكُوُنُ مِنَ اتَّذِيْنَ لَايَهْتَكُونَ (1)

> فَلَيّا جَاءَتُ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرُشُكِ ا قَالَتُ كَانَهُ هُوَ وَ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنُ قَيْلِهَا وَلُنَا مُسْلِينِنَ ﴿

<sup>&#</sup>x27; यह कौन इंसान था जिस ने यह कहा, यह किताब कौन सी थी, और यह इल्म क्या था जिसकी ताकत पर यह दावा किया गया? इस में मुफिस्सिरों के कई कौल हैं, इन तीनों की पूरी हकीकत तो अल्लाह तआला ही जानता है। यहां कुरआन करीम के लफ्जों से जो मालूम होता है, वह इतना ही है कि वह कोई इंसान ही था, जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, अल्लाह तआला ने मोजिजा और अप्राकृतिक रूप (गैरिफितरी) से उसे यह ताकत अता की कि पलक झपकते ही वह सिंहासन ले आया।

سورة النمل ٢٧

وَصَنَّهَا مَا كَانَتُ تَعُبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿ إِنَّهَا जिन की اللَّهِ ﴿ إِنَّهَا لَا عَالَمَ बह अल्लाह के सिवाय पूजा करती रही थी। वेशक वह काफिर लोगों में से थी।

४४. उससे कहा गया कि महल में चली चलो जिसे देखकर यह समझकर कि जलाश्वय (हौज) है उस ने अपनी पिंडलिया खोल दी, फरमाया यह तो शीशे से बना हुआ है, कहने लगी मेरे रब! मैंने अपनी जान पर जुल्म किया । अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह सारे जहां के रब की फरमांबर्दार बनती है ।

४४. और वेशक हम ने 'समुद' की तरफ उन के भाई 'स्वालेह' को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इवादत करो, फिर भी वे दो गुट बनकर आपस में लड़ने लग गये।

४६. (आप ने) कहा कि हे मेरी कौम के लोगो! तुम भलाई से पहले वुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? तुम अल्लाह (तआला) से माफी क्यों नहीं माँगते? ताकि तुम पर रहम किया जाये !

४७. (वे) कहने लगे कि हम तो तुझ से और तेरे साथियों से अपश्रगुन (वदशगूनी) ले रहे हैं, (आप ने) जवाब दियां कि तुम्हारा अपश्रगुन अल्लाह के पास है, वल्कि तुम तो इम्तेहान में पड़े हए लोग हो

४८. इस नगर में नौ (मुखिया) इंसान थे जो धरती में फसाद फैला रहें थे और सुधार नहीं करते थे।

كَانَتُ مِنْ قُوْمِ كَفُرِيْنَ 3

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِ الضَّرْحَ ، فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيْهَا مِ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيْرَهُ قَالَتْ رَبِّ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَٱسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمُنَ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ (44)

وَلَقَنْ أَرْسُلْنَأَ إِلَىٰ ثَمُوْدَ أَخَاهُمُ صَٰلِحًا أَنِ اعُبُنُ وااللهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيْقِن يَخْتَصِبُونَ ﴿

قَالَ يُقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيْئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَـٰ لَكُمْ موريون ترحمون (46)

قَالُوااظَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ م قَالَ ظَيرُكُمْ عِنْدُ اللهِ بِلُ أَنْتُمْ قُوْمٌ ثُفْتَنُونَ (4)

وَكَانَ فِي الْمَدِينَيَةِ تِسْعَةً رَهُطٍ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِلَّهِ اللَّهُ وَنَ ﴿ إِلَّهِ

महारानी सवा (विलकीस) के मुसलमान होने के बाद क्या हुआ? क़ुरआन में या किसी सहीह हदीस में इसकी तफसीली जानकारी नहीं मिलती, तफसीरी रिवायत में जरूर मिलता है कि उन का आपस में विवाह हो गया था, लेकिन जब क़रआन और हदीस इस विषय में खामोच हैं तो इस बारे में खामोश रहना ही बेहतर है।

भाग-१९

الجزء ١٩ أ 665

سورة النمل ٢٧

४९. उन्होंने आपस में अल्लाह की क्सम खाकर अहद (प्रतिज्ञा) किया कि रात ही को 'स्वालेह' और उस के परिवार वालों पर हम छापा मारेंगे, और उस के उत्तराधिकारी (वली) से कह देंगे कि हम उस के परिवार के कत्ल के वक्त मौजद न थे. और हम सच बोल रहे हैं।

५०. और उन्होंने चाल चली और हम ने भी और वह उसे समझते ही न थे।

४१. अव देख लो कि उनकी साजिञ्च (पड्यन्त्र) का नतीजा (परिणाम) क्या हआ? हम ने उन को और उन की कौम को सभी को हलाक कर दिया ।

فَتِلُكَ بُيُونُهُمْ خَاوِيَةً البِمَا ظُلُبُوا اِنَ فِي ذَٰلِكَ عِلَمُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَى ٤٦. यह है उन के घर जो उन के जुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं, जो लोग इल्म रखते हैं उन के लिए उस में वड़ी निशानी है।

 और हम ने उन को जो ईमान लाये थे. और नेक काम करते थे बाल-बाल बचा लिया ।

४४. और लुत की (चर्चा कर) जबिक उस ने अपनी क्रौम से कहा कि देखने-भालने के बावजुद भी तम ककर्म (बदकारी) कर रहे हो?

४४. यह क्या बात है? कि तुम औरतों को छोडकर मर्दों के पास काम वासना (शहवत) से आते हो? सच यह है कि तुम बड़ी जिहालत कर रहे हो।

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَٱهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَ لِوَلِيتِهِ مَا شَهِدُنَا مَهْلِكَ أَهُلِهِ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ (49)

وَ مَكَهُ إِمَاكُ إِذَّ مَكَهُ نَا مَكُواً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50)

فَانْظُوْ كُنُفَ كَانَ عَاقِبَةً مَكُدِ هِمْ ﴿ أَنَّا دَمَّرُ نِهُمْ وَ قُوْمُهُمْ أَجْمُعِينَ (51)

لَأَيَّةً لِقَدُمِ تَعْلَمُونَ (52)

وَٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (33)

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54)

أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّحَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النَسَاء ولكُ النُّمُ قَوْمٌ تَحْمَدُنَ اللَّهُ النَّسَاء 666

सूरतुन नमल-२७

४६. उन की कौम का जवाव इस कहने के अलावा दूसरा कुछ न था कि लूत के परिवार वालों को अपने नगर से निकाल दो, यह लोग तो बड़ी पाकी दिखा रहे हैं।

५७. और हम ने उसे और उसके परिवार को, उसकी पत्नी के सिवाय सब को बचा लिया, इसका अंदाजा तो बाकी रह जाने वालों में हम लगा चुके थे।

४८. और उन के ऊपर एक (खास तरह की) बारिश कर दी, इसलिए उन डराये गये लोगों पर बुरी बारिश हुई |

५९. तो आप कह दें कि सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है और उस के चुने हए बन्दों पर सलाम है, क्या अल्लाह (तआला) बेहतर है या वह जिन्हें ये लोग साझीदार बना रहे हैं।

**६०**. (भला बताओं तो) आकाशों को और धरती को किसने पैदा किया? किसने आकाश से बारिश्व की, फिर उस से हरे-भरे बारौनक बाग उगाये? इन बागों के पेड़ों को तुम कभी नहीं उगा सकते, क्या अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई इबादत के लायक भी है? बल्कि ये लोग हट जाते हैं (सीधे रास्ते से)!

६१. क्या वह जिस ने धरती को निवासस्थल (करारगाह) बनाया, उस के बीच निदया जारी कर दीं, उस के लिये पहाड़ बनाये और दो समुद्रों के बीच रोक बना दी, क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा इवादत के लायक भी है? बल्कि उन में से ज्यादातर कुछ जानते ही नहीं।

فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ اِلآ اَنْ قَالُوْاَ اَخُوِجُوَا اَلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمُ ۚ اِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَصَفَّرُونَ ﴿ وَهِ مِنْ عَرْيَتِكُمْ ۖ اِنَّهُمْ أَنَاسٌ

> فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَةَ إِلَّا امْرَاتَهُ لَ قَدَّرُنْهَا صِنَ الْغَيْدِيْنَ (57)

وَ ٱمُطَرِّنَا حَكِيْهِمْ مَطَرًّا ۚ فَسَاءَ مَطَرُّ الْمُنْذَرِيْنَ (﴿ فَاللَّهِ مَا الْمُنْذَرِيْنَ (﴿ فَال

قُلِ الْحَمْدُ بِلَّهِ وَسَلَمَّ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيثَ اصْطَفَى ﴿ غَاللّٰهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُورُكُونَ ﴿ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ

اَمِّنُ خَلَقَ السَّلْوْتِ وَالْأَرْضُ وَاَنْزَلَ لَكُمُّمُ قِنَ السَّهَاءِ مَاءً ۚ فَانْبُتُنَا بِهِ حَدَآيِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبُتُواْ شَجَرَهَا هُ عَالِلَهُ مَعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اَمَّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْلَهَا آنُهُرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِدًّا ﴿ عَالِلهُ مَعَ اللهِ ﴿ بَلْ أَكْثُرُهُمُ لاَيْعُلَمُوْنَ (أَنْ

<sup>े</sup> उन पर जो अजाव आया, उसकी तफसील पहले गुजर चुकी है कि उन बस्तियों को उन पर पलट दिया गया और उस के बाद उन पर तह पर तह कंकड़-पत्थरों की वारिश हुई।

يُجِيْبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوِّةِ विबस की पुकार को जबिक वह पुकारे कौन ويُجِيْبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوِّةِ السُّوِّةِ عَامِ السُّوِّةِ السُّوْةِ السُولِقِ السُّوْةِ السُّوْءِ السُّوْةِ السُلْمُ السُّولِةِ السُلْمُ الْمُ السُلْمُ السُلِمُ السُلْمُ السُلِمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ السُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ क़्बूल करके तकलीफ को दूर कर देता है, और तुम्हें धरती का खलीफा बनाता है?। क्या अल्लाह (तआला) के साथ दूसरा कोई इबादत के लायक है? तुम बहुत कम विक्षा ग्रहण (हासिल) करते हो |

६३. कौन है वह जो तुम को थल और जल के अंधेरों में रास्ता दिखाता है और जो अपनी रहमत से पहले ही ख़ुशखबरी देने वाली हवा चलाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दसरा देवता भी है? जिन्हें ये साझी बनाते हैं, उन सब से अल्लाह (तआला) बुलन्द है ।

६४. कौन है वह जो मखलूक की पहली बार पैदाईश करता है फिर उसे लौटायेगा और जो तुम्हें आकाश और धरती से रिज्क अता कर रहा हैं, क्या अल्लाह के साथ दूसरा कोई देवता भी है? कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो अपना सुबृत लाओ ।

६४. कह दीजिए कि आकाश वालों में से और धरती वालों में से अल्लाह के सिवाय कोई भी गैब (की बातें) नहीं जानता<sup>2</sup> उन्हें तो यह भी وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ الْأَرْضِ ﴿ ءَالِكُ مَّعَ اللَّهِ ﴿ قَلِيْلًامَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ 62

أَمِّنْ يَهُن يُكُورُ فِي ظُلُلتِ الْبَرْ وَالْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشُوَّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِه و ءَاللهُ مَعَ اللهِ تَعْلَى اللهُ عَبَّا يُشْرِكُونَ (63)

اَمَّنْ يَبْنَ وَأَالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لا وَمَنْ يَزُزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ فَ وَإِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ فَكُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صِيقِينَ (64)

قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلاَّ اللهُ طُومَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यानी एक सम्प्रदाय के बाद दूसरा सम्प्रदाय, एक क़ौम के वाद दूसरी क़ौम और एक जाति के बाद दूसरी जाति पैदा करता है, वर्ना अगर वह सबको एक ही वब्त में पैदा करता तो धरती भी तंगी की श्विकायत करती, तिजारत में भी कठिनाई होती और ये सब एक-दूसरे की टांग खींचने में ही व्यस्त (मञ्जूल) रहते। यानी एक के बाद दूसरे इंसानों को पैदा करना और एक को दूसरे का वारिस बनाना, यह भी उसकी अति कृपा (बड़ी रहमत) है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जिस तरह ऊपरी विषयों में अल्लाह तआ़ला अकेला (अद्वितीय) है, उसका कोई साझी नहीं उसी प्रकार ग़ैब के इल्म में भी वह अकेला है, उस के सिवाय किसी को भी ग़ैब का इल्म नहीं | निबयों और रसुलों को भी उतना ही इल्म (ज्ञान) होता है जितना अल्लाह तआला बहयी और ईश्वरीय प्रेरणा (इल्हाम) के जरिये उनको बता देता है और जो इल्म किसी के वताने से हासिल हो उस के जानने वाला को गैव का इल्म जानने वाला नहीं कहा जाता। गैव का इल्म तो वह है जो बिना किसी माध्यम के ख़ुद हर एक चीज का इल्म रखे, हर हकीकत को जानता हो और छिपी से छिपी चीज भी उस के इल्म के दायरे से वाहर न हो। यह विशेषता

भाग-२० 668

الجزء٢٠

سورة النمل ۲۷

मालूम नहीं कि वे कब दोबारा जिन्दा किये जायेंगे ।

६६. विल्क आखिरत के बारे में उनका इल्म खत्म हो चुका है, बिल्क यह उस की तरफ से श्वक में है विल्क यह उस से अंधे हैं।

६७. काफिरों ने कहा कि क्या जब हम मिट्टी हो जायेंगे और हमारे बाप-दादा भी क्या हम फिर निकाले जायेंगे !

६८. हमें और हमारे पूर्वजों (बुजुर्गों) को बहुत पहले से ये वादे दिये जाते रहे हैं | कुछ नहीं, यह तो सिर्फ पूर्वजों की काल्पनिक कथायें (ख़्याली अफसाने) हैं |

**६९.** कह दीजिए कि धरती में तिनक चल-फिर कर देखो तो सही कि मुजिरमों का कैसा अंजाम हुआ?

 और आप उन के बारे में फिक्रमंद न हों और उनकी साजिशों से तंग दिल न हों।

अोर कहते हैं कि यह वादा कब है, अगर सच्चे हो तो बतला दो ।

७२. जवाब दीजिए कि शायद कुछ वे चीजें जिन की तुम जल्दी मचा रहे हो, तुम से बहुत करीब हो गई हों।

بَكِ الْأُرْكَ عِلْمُهُمْ فِي الْإِخِرَةِ ﴿ بَلَ هُمُ فِي شَالِيَ قِنْهَا ﴿ بَلُهُمُ فِنْهَا عَبُونَ ﴿ ﴿ ﴾

وَقَالَ اثَٰذِیۡنَ کَغَرُوۡاَ ءَاِذَا کُنّا ثُرٰبًا وَ اٰبَآؤُنَا اَبِـنَّا لَمُخْرَجُوۡنَ ﴿۞

> لَقُلُ وُعِلُنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ تَبْلُ ﴿ اِنْ هٰذَاۤ اِلآ اَسَاطِيْرُ الْاَوّلِيْنَ ﴿ اَهُۥ

قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً الْمُجُومِيْنَ (69)

> وَلاَ تُحُوَّنُ عَلِيْهِمْ وَلاَ تُكُنُ فِي هَيْنِ فِهَا يَهْ كُوُونَ ۞

وَيَقُوْلُونَ مَنَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُهُ صَٰدِقِيْنَ ﴿ اَ قُلْ عَلَى اَنْ يَكُونَ دَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسُتَعْجِلُونَ ﴿ 2

(ख़ुसूसियत) सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की है, इसलिए केवल वही छिपी बातों (गैब) का जानने वाला है, उस के सिवाय पूरी दुनिया में कोई भी छिपी वातों (गैब) का जानने वाला नहीं है । हजरत आयेशा (رضى الله عنها) फरमाती हैं कि जो इंसान यह ख़्याल रखता है कि नबी \*\*
भविष्य (मुस्तिकिबल) में होने वाले वाकेआ (घटनाओं) का इल्म रखते हैं, उस ने अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान लगाया, इसलिए कि वह फरमा रहा है कि "आकाश और धरती में गैब (छिपी बातों) का इल्म केवल अल्लाह को है ।" (सहीह बुखारी, नं ४८५५, सहीह मुस्लिम नं २६७, और अल-तिर्मिजी नं २०६८)

<sup>।</sup> इस से मुराद वद्र की लड़ाई का वह अजाव है, जो क़त्ल औ**र कैद किये जाने के रूप** में

भाग-२० 669 १०- होने

سورة النمل ٢٧

**७३. और** बेशक आप का रब सभी लोगों पर वड़ा फज़्ल (कृपा) वाला है, लेकिन ज़्यादातर लोग शुक्रिया अदा नहीं करते हैं |

७४. और वेशक आप का रव उन बातों को भी जानता है जिन्हें वे अपने दिल में छिपा रहे हैं और जिन्हें जाहिर कर रहे हैं।

७५. आकाश और धरती की कोई छिपी चीज भी ऐसी नहीं है जो रौशन खुली किताब में न हो।

**७६.** बेशक यह कुरआन इस्राईल की औलाद के सामने ज्यादातर उन वातों का बयान कर रहा है जिन में ये इंडितेलाफ (मतभेद) करते हैं |<sup>2</sup>

७७. और यह (क़ुरआन) ईमानवालों के लिए बेशक हिदायत और रहमत है ।

७८. आप का रब उन के बीच अपने हुक्म से (सभी) फैसला कर देगा, वह बड़ा प्रभावशाली (गालिब) और जानने वाला है |

وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُهُ فَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَالْكِنَّ ٱلْتُرَهُمُ مُ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ 3 }

> وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُلُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٦٠)

وَمَا مِنْ غَآبِهَ فِي السَّهَآءِ وَالْأَرْضِ اِلاَّ فِيُ كِنْبِ مَّهِيْنِ 37

إِنَّ هٰذَا الْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيْ إِسْرَآءِ يُلَ آكُتُرُ اللَّهِ الْمُدَانِي اَكُتُرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلِي الللِّلْمُ اللَّلْمُ الللِّلْمِلْمُ الللِّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلِي الللْمُوالِمُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّالِمُ الللِي اللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ الل

وَإِنَّهُ لَهُنَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 17

اِتَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمُ بِحُكِّبِهَ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ (%َ

काफिरों को पहुँचा और कब्र का अजाब है।

<sup>!</sup> इस से मुराद 'लौहे महफूज' (सुरक्षित पुस्तक) है | उन ही छिपी चीजों में उस अजाब का इल्म भी है जिस के लिए यह काफिर लोग जल्दी मचाते हैं, लेकिन उसका समय भी अल्लाह ने लौहे महफूज' में लिख रखा है, जिसे केवल वही जानता है और जब वह वक़्त आ जाता है जो उस ने किसी कौम की तबाही के लिए लिख रखा है तो फिर उसे नाश कर दिया जाता है, यह मुकर्रर वक्त के आने से पहले जल्दी क्यों करते हैं?

अहले किताब यानी यहूदी और इसाई कई सम्प्रदायों और गुटों में बट गये थे, उन के विश्वास (ख़्याल) भी एक-दूसरे से अलग थे । यहूदी हजरत ईसा का निरादर (जलील) और अपमान (बेइज्जत) करते थे और इसाई उन के एहतेराम में गुलू (अतिश्योक्ति), यहाँ तक कि उन्हें अल्लाह या अल्लाह का बेटा बना दिया ! क़ुरआन करीम ने उन्हीं के बारे में ऐसी बातें बयान की हैं, जिन से सच वाजेह हो जाता है और अगर वे क़ुरआन की वयान की हुई सच्चाई को क़ुबूल कर लें तो उनका अकीदा से सम्बन्धित विरोध का ख़ात्मा और उन के इख़्तिलाफ और फूट में कमी हो जाये !

भाग-२० | 670 | ४० होने

७९. इसलिए आप अल्लाह पर ही भरोसा रखें, बेशक आप सच और खुले दीन पर हैं।

८०. बेशक आप न मुर्दों को सुना सकते हैं और न बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं। जब कि वे पीठ फेर कर मुँह मोड़े जा रहे हों।

५१. और न आप अंधों को उन की गुमराही से हटाकर हिदायत दे सकते हैं, आप तो सिर्फ उन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाये हैं फिर वे फरमाँबर्दार हो जाते हैं।

**६२**. और जब उन के उपर अजाब का वादा साबित हो जायेगा, हम धरती से उन के लिए एक जानवर निकालेंगे जो उन से बातें करता होगा<sup>2</sup> कि लोग हमारी आयतों पर यक्रीन नहीं करते थे |3

**८३**. और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों के गुटों को जो हमारी आयतों को झुठलाते थे घेर-घार कर लायेंगे. फिर वे सब فَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ النَّهِ فِي (9)

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْثَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مُنْ بِرِيْنَ 🚳

وَمَا آنْتَ بِهٰدِي الْعُثِيعَنِ ضَلَلَتِهِمْ ﴿ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِأَلِتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (8)

وَإِذَا وَتَكُعُ الْقُولُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَانَّهُ قِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِأَيْتِنَا

وَيَوْمَ نَحْشُرُمِنَ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكُلِّبُ بِالْتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह उन काफिरों की फिक्र न करने और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा न रखने की दूसरी वजह है, कि ये लोग मुर्दे हैं जो किसी की बात को सुन कर फायेदा नहीं उठा सकते या बहरे हैं, जो न सुनते हैं न समझते हैं और न रास्ता पाने वाले हैं, यानी काफिरों की मिसाल मरे हुए इंसान से दी जिन में संवेदन (बेऊर) नहीं होता है न अक्ल और बहरों से, जो बात और नसीहत सनते हैं न अल्लाह की तरफ दावत को क़ुबूल करते हैं ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह दाव्व: (अजीब जानवर) वही है जो क्रयामत के करीव होने की निश्वानी में से है, जैसािक हदीस में है । नबी 💥 ने फरमाया : "क्रयामत उस वक्त तक नहीं आयेगी जब तक तुम दस निशानियां न देख लो उन में एक जानवर का निकलना है। अधिहास मुस्लिम, किताबुल फेतन, बाबु फी आयातिल-लती तकूनु कब्लस्साअह) दूसरा कौल है, "सव से पहले जो निशानी जाहिर होगी वह है सूरज का पूरवे के बजाय परिचम से निकलना और दोपहर से पहले जानवर का निकलना 🖟 इन दोनों में से जो पहले जाहिर होगा दूसरा उस के फौरन बाद ही जाहिर हो जायेगा ! (सहीह मुस्लिम)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह जानवर के निकलने की वजह है, यानी अल्लाह तआ़ला अपनी यह निश्वानी **इसलिए** दिखायेगा कि लोग अल्लाह की निशानियों या आयतों (आदेशों) पर यकीन नहीं करते । कुछ कहते हैं कि यह वाक्य (कलाम) वह जानवर अपने मुंह से कहेगा, फिर भी उस जानवर के इंसानों से बात करने में कोई शक नहीं क्योंकि कुरआन ने इसको साफ तौर से कहा है !

भाग-२० 671

الجزء٢٠

سورة النمل ٢٧

के सब अलग कर दिये जायेंगे

**६४**. जब सब के सब आ पहुँचेंगे तो अल्लाह (तआला) फरमायेगा कि तुम ने मेरी आयतों को **इस के** बावजूद कि तुम्हें उन का पूरा इल्म न था, क्यों झुठलाया? और यह भी बताओं कि तुम क्या कुछ करते रहे?

**५**४. और इसकी वजह कि उन्होंने जुल्म किया था, उन पर बात साबित हो जायेगी और वे कुछ न बोल सकेंगे ।

इस्. क्या वे देख नहीं रहे हैं कि हम ने रात को इसलिए वनाया है कि वे इस में आराम कर सकें और दिन को हम ने दिखलाने वाला बनाया है, बेशक इस में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान (और विश्वास) रखते हैं।

**८७**. और जिस दिन नरसिंघा (सूर) फूँका जायेगा तो सब के सब आकाशों वाले और धरती वाले घबरा उठेंगे लेकिन जिसे अल्लाह चाहे | <sup>2</sup> और सारे के सारे आजिज (और मजबूर) होकर उस के सामने हाजिर होंगे |

حَتَى إِذَا جَآءُوْ قَالَ ٱكَذَبْتُهُ بِإِينِي وَلَوْتُحِيطُوْابِهَا عِلْهًا آفَاذَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿

> وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوافَهُمْ لَا يُنْطِقُونَ (85

ٱلمُرْيَرُوا آنًا جَعَلْنَا الَيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُنْصِرًا اللهِ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ (86) مُنْصِرًا اللهِ فِي ذَلِكَ لاليتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (86)

وَيُوْمَرُيُنْفَحُ فِي الصَّوْرِ فَفَنِ عَمَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَامَنْ شَاءَ اللَّهُ \* وَكُنُّ ٱتَوْهُ دُخِرِيْنَ (8

भे मुराद वही नरसिंघा है जिस में इसाफील क्ष्म अल्लाह के हुक्म से फूंक मारेंगे, यह फूंक दो या दो से ज़्यादा होंगी ! पहली फूंक में सारी दुनिया घवराकर बेहोश हो जायेगी, दूसरी फूंक में मर जायेगी और तीसरी फूंक में सभी लोग कब्रों से जिन्दा होकर खड़े हो जायेंगे और कुछ के करीव चौथी फूंक होगी जिस से सभी लोग हम्न के मैदान में जमा हो जायेंगे ! यहां कौन सी फूंक मुराद है? इमाम इब्ने कसीर के करीव यह पहली फूंक और इमाम शौकानी के करीव तीसरी फूंक है जब लोग कब्रों से उठेंगे !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह छूट हासिल करने वाले लोग कौन होंगे? कुछ के करीब नबी और शहीद, कुछ के करीब फरिस्ते और कुछ के करीब सभी ईमानवाले हैं | इमाम शौकानी फरमाते हैं कि शायद सभी वयान किये गये लोग इस में श्रामिल हों, क्योंकि ईमानवाले वास्तिवक (हकीकी) घबराहट से महफूज होंगे | (जैसांकि आ रहा है)

**८८.** और आप पहाड़ों को अपनी जगह पर जमा हुआ समझते हैं लेकिन वे भी वादल (मेघ) की तरह उड़ते फिरेंगे । यह है पैदाईश्व अल्लाह की जिस ने हर चीज को मजबूत वनाया है, जो कुछ तुम करते हो उस से वह अच्छी तरह जानताँ है ।

**८९**. जो इंसान नेकी के काम लायेगा उसे उस से भी अच्छा बदला मिलेगा, और वह उस दिन की घबराहट से बेख़ौफ होंगे |

<o और जो वुराई लेकर आयेंगे वे औंधे मुंह आग में झोंक दिये जायेंगे, केवल वर्हा बदला दिये जाओगे जो तुम करते रहे ।

९१. मुझे तो केवल यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस नगर के रब की इबादत करता रहे जिसने इसे <u>ह</u>रमत (पवित्रता) वाला बनाया है।<sup>।</sup> जिसकी मिल्कियत हर चीज है और मुझे यह भी हुक्म दिया गया है कि मैं आज्ञाकारियों (फ़रमांबरदारों) में हो जाऊँ ।

९२. और मैं कुरआन की तिलावत करता रहूं, तो जो हिदायत पर आ जाये वह अपने फायदे के लिए हिदायत पर आयेगा, और जो भटक जाये तो कह दीजिए कि मैं तो केवल सतर्क (आगाह) करने वालों में से हैं।

९३. और कह दीजिए कि सारी तारीफों अल्लाह ही के लिए हैं, वह तुम्हें करीब में ही अपनी निशानिया दिखायेगा जिन्हें तुम खुद पहचान लोगे, और जो कुछ तुम कर रहेँ हो उस से आप का रब गाफिल नहीं।

وَتُرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَنُوُمَوَ السَّحَابِ وصُنْعَ اللهِ الَّذِي كَي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ انَّهُ خَبِيرٌ بِهَا تَفْعَلُونَ (88)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يُوْمَعِنِ أَمِنُوْنَ (89)

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِتَاةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّادِ ا هَلْ تُجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا آهُونُ أَنْ آغُبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرِّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْسِيلِينَ ( 19)

وَأَنُ أَتُلُوا الْقُوْانَ عَنِين اهْتَدٰى فَانْهَا يَهُتَدِينُ لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّكَأَ أَنَا مِنَ الْمُنْذِي رِيْنَ (92)

وَقُلِ الْحَمْلُ لِلهِ سَيُرِنِيكُمْ أَيْتِهِ فَتَغْرِفُونَهَا ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَيَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَوَ

<sup>।</sup> इस से मुराद मक्का नगर है, इसका ख़ास तौर से बयान इसलिए किया गया है कि इस में खानये कअबा है और यही रस्लुल्लाह 🐒 को भी बहुत प्यारा था। "हुरमत बाला" का मतलब है कि इस में खून-खराबा करना, जुल्म करना, श्विकार करना, पेड़ काँटना, यहाँ तक कि कीटा तोड़ना भी हराम है। (बुखारी, किताबुल जनायेज, मुस्लिम किताबुल हज बाबु तहरीमे मक्का व सैदहा, व अलसुनन)

सूरतुल कसस-२८

भाग-२० 673

الجزء ٢٠

سورة القصص ٢٨

## सूरतुल-कसस-२८

सुर: क्रसस मिक्का में नाजिल हुई और इस में अटठासी आयतें और नौ रूकअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता है, जो वड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

- 9. ता सीम मीम •
- २. ये आयतें हैं रौशन वाली किताव की ।
- ३. हम आप के सामने मुसा और फिरऔन का सच्चा वाकेआ वयान करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं।
- ४. बेशक फिरऔन ने धरती पर फसाद मचा रखा था, और वहाँ के लोगों का गुट बना रखा था, उन के एक गुट को कमजोर (दुर्बल) बना रखा था. उन के बालकों को तो मार डालता था और लडिकयों को जिन्दा छोड देता था। बेशक वह था ही फसादियों में से ।
- وَنُوِيْدُ أَنْ نَتُنَ عَلَى الَّذِيْنِ اسْتُضُعِفُوا فِي الْأَرْضِ अर फिर हम ने चाहा कि उन पर दया करें जिन्हें धरती पर बेहद कमजोर (दुर्वल) कर दिया गया था और हम उन्हें ही प्रमुख और (धरती) का वारिस बनायें ।

## يُنوُرُهُ الْقِطَاعِنَا

يشيمر الله الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ 2 نَتُلُواْ عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوسى وَفِرْعُونَ بِالْحَقِ لِقَوْمِر يُؤْمِنُونَ 3

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ ٱبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَغَى نِسَاءَهُمُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾

وَنَحْعَلَهُمْ آيِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ( 5 )

सर: अल-कसस की तफसीर :यह वाकेआ इस वात का सुबत है कि आप अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं, क्योंकि अल्लाह की वहयी के बिना सिदयों पहले के वाक्रेओं को ठीक उसी तरह से बयान कर देना जिस तरह हुआ नामुमिकन है । फिर भी उस के वावजूद इस से फायेदा केवल ईमानवालों ही को होगा, क्योंकि वहीं आप की वातों को मानेंगे।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस से मुराद इस्राईल की औलाद है जो उस वक्त की सब से अच्छी उम्मत थी, लेकिन इम्तेहान के रूप में फिरऔन की गलामी और उस के जल्म और सख्ती का निशान बनी हुई थी।

स्रतुल कसस-२८

भाग-२० 674 ४००५।

سورة القصص ٢٨

 और यह भी कि उन्हें धरती पर ताकत और | इस्तेयार अता करें। और फिरऔन और हामान और उन की सेनाओं को वह दिखायें जिस से वे द्धर रहे हैं।

७. और हम ने मसा की माँ को वहयी (प्रकाशना) की <sup>2</sup> कि उसे दुध पिलाती रह और जब तझे उस के बारे में कोई डर महसस हो तो उसे नदीं में बहा देना, और कोई डर, गम और दुख न करना हिम बेशक उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे अपने पैगम्बरों में से बनाने वाले हैं।

🖒 आखिर में फिरऔन के लोगों ने उस बालक को उठा लिया<sup>3</sup> कि आख़िरकार यही बालक उन का दुश्मन हुआ और उन के दुखों का सबब बना, कोई शुक नहीं कि फिरऔन और हामान और उन की सेना थे ही अपराधी ।

९ और फिरऔन की बीवी (पत्नी) ने कहा कि यह तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इस को कत्ल न करो प्यादा मुमिकन है कि यह हमें कोई फायेदा पहुँचाये या हम इसे अपना ही

وَنُهُكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُوكَ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ

وَٱوْحَيْنَاۤ إِلَى أَيْرِمُوْسَى اَنْ أَرْضِعِيْهِ ۚ فِاذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيْهِ فِي الْيَمْ وَلَا تَخَافِيُ وَلا تَحْزَنْ اللَّا رَآدُونهُ النُّك وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُوسَلِينَ (7)

فَالْتَقَطَةَ الُّ فِرْعَوْنَ لِنَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا ط انَّ فِرْعُوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُّودَهُمَا كَانُواخِطِينَ 8

وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ط لا تَقْتُلُوهُ مِنْ عَلَى إِنْ يَنْفَعَنَآ أَوْنَتَخِنَهُ وَلِدًا وَّهُمُ لَا يَشُعُرُونَ (9)

<sup>&#</sup>x27; यहां धरती से मुराद सीरिया की धरती है, जहां वे कनआनियों की धरती के वारिस बने, क्योंकि والله أعلم | मिस से निकलने के बाद इसाईल की औलाद मिस वापस नहीं गयी

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वहयी से मुराद यहाँ दिल में बात डालना है, वह वहयी नहीं है जो निबयों पर फरिश्ते के जरिये नाजिल की जाती थी, और अगर फरिश्ते के जरिये भी आयी हो तब भी मुसा की माँ का नबी होना साबित नहीं होता, क्योंकि फरिश्ते कई बार आम लोगों के पास भी आते हैं । जैसे हदीस में गंजे. कोढी और अंधे के पास फरिश्तों का आना साबित है। (सहीह बखारी, किताबु अहादीसिल अंबिया)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह सन्दक बहता-बहता फिरऔन के राजमहल तक पहुंच गया जो नदी के तट ही पर था और वहां फिरऔन के कर्मचारियों ने पकड़ कर बाहर निकाला |

<sup>4</sup> यह उस वक्त कहा जब उन्होंने सन्दूक में एक ख़ूबसूरत बच्चा देखा। कुछ कहते हैं कि यह उस वक्त का कौल है जब मुसा ने फिरऔन की दाढ़ी के बाल नोच लिये थे तो फिरऔन ने उन को कत्ल करने का हुक्म दें दिया था। (ऐसरूत्तफासीर) बहुवचन (जमा) का शब्द (लपज) या तो अकेले फिरऔन के लिए ऐहतराम के तौर पर कहा गया है या मुमकिन है कि वहां उस के कछ दरबारी मौजद रहे हों !

सूरतुल क्रसस-२८

भाग-२०

675 الجزء٢٠ مورة القصص ٢٨

बेटा बना लें और यह लोग अक्ल ही नहीं रखते थे ।

وَأَصُبَحُ فُوَّادُ أُورِمُوْسِي فَرِغًا لِمِنْ كَادَتُ لَتُبْدِي عُلَا إِنْ كَادَتُ لَتُبْدِي وَالْ गया, करीब था कि इस (हकीकत) को बिल्कल साफ (स्पष्ट) कर देतीं अगर हम उन के दिल को ढारस न देते, यह इस लिए कि वह यकीन करने वालों में रहे।

99. मुसा (अक्ष) की माने उस की बहन² से कहा कि तू इसके पीछे-पीछे जा, तो वह उसे दूर ही दूर से देखती रही और फिर औनियों को इसका एहसास भी न हुआ !

**१२**. और उस के पहुँचने से पहले हम ने मूसा पर दाईयों का दुध हराम (निपेध) कर दिया था,4 यह कहने लगी कि क्या मैं तुम्हें 5 ऐसा परिवार बताऊँ जो इस बच्चे का पालन-पोषण (परवरिश) तुम्हारे लिए करें और हों भी इस बच्चे के शुभचिन्तक (ख़ैरख्वाह) |

بِهِ لَوْ لَا أَنْ زُبُطْنَا عَلَى قَلْمِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْبُؤْمِنِيْنَ (10)

وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُضِيهِ ﴿ فَبَصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنُبِ

وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ ٱدُّتُكُمْ عَلَى ٱهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُوْنَهُ لَكُمُّ وَهُمْ لَهُ نْصِحُونَ (١٤)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यानी बहुत दुख की वजह से यह जाहिर कर देतीं कि यह उनका पुत्र है, लेकिन अल्लाह (तआला) ने उन के दिल को मजबूत कर दिया, जिस पर उन्होंने सब्र किया और यकीन कर लिया कि अल्लाह ने इस मुसा को सकुञ्चल (खैरियत से) वापस लौटाने का जो वादा दिया है वह पुरा होगा ।

<sup>2</sup> मुसा की वहन का नाम मरियम बिन्ते इमरान था, जिस तरह हजरत ईसा की माँ का नाम मरियम बिन्ते इमरान था, नाम और पिता के नाम दोनों में बराबर थी।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इसलिए वह नदी के किनारे-किनारे देखती रही यहाँ तक कि उसने देख लिया कि उसका भाई फिरऔन के महल में चला गया है।

<sup>4</sup> यानी हम ने अपनी ताकत और क़दरत के जरिये मुसा को अपनी मां के सिवाय किसी दूसरी दाया का दुध पीने से रोक दिया, इसलिए बहुत कोशिश के बावजूद कोई दाया उन्हें दूध पिलाने और खामोश करने में कामयाव नहीं हो सकी।

<sup>ं</sup> यह सारा नजारा उनकी बहन खामोश्री से देख रही थीं, आखिर में बोल पड़ीं कि मैं तुम्हें ऐसा परिवार बताऊ जो इस बच्चे का तुम्हारे लिए पालन-पोषण (परवरिश्व) करे ।

सूरतुल क्रसस-२८

भाग-२०

الجزء ٢٠ | 676

سورة القصص ٢٨

**१३**. तो हम ने उसे उस की माँ की तरफ वापस पहुँचा दिया, तािक उस की आंखें ठंडी रहें और दुखी न हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है,<sup>2</sup> लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते।

१४. और जब मूसा (अक्ष) अपनी जवानी को पहुँच गये और पूरे ताकतवर हो गये, हम ने उन्हें हिक्मत (बुद्धि) और इल्म अता किया, नेकी करने वालों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं।

94. और (मूसा) एक ऐसे वक्त में नगर में आये जबिक नगर के लोग सोये हुए थे | यहाँ दो इसानों को लड़ते हुए पाया, यह एक तो उस के गुटों में से था और यह दूसरा उस के दुश्मनों में से, उस की जमाअत वाले ने उस के खिलाफ़ जो उस के दुश्मनों में से था उस से मदद मांगी, जिस पर मूसा ने उसे धूसा मारा जिस से वह मर गया, मूसा कहने लगे कि यह तो शैतानी काम है | 3 बेशक शैतान दुश्मन और खुले तौर से बहकाने वाला है | فَرَدُدُنْهُ إِنَّى أُمِّهِ كَنْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَثَّ وَلكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لا يَعْلُمُونَ (1)

وَلَهَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوْى اتَيْنَهُ حُلُمًا وَعِلْمًا ﴿ وَعِلْمًا ﴿ وَعِلْمًا ﴿ وَكُنْ لِكَ عَلَمُا ا

وَدَخَلَ الْمَلِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ قِنَ اَهْلِهَا فَوَجَلَ فِيهُا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلِنَ هَلَ الْمِنْ شِيُعَتِهِ وَهٰذَا مِنْ عَدُوّةٍ عَ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّةٍ لاَ فَوَكُورَهُ مُوْلَى فَقَضَى عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَى الشَّيْطِيِّ إِلَّهُ عَدُوَّهُ مُضِلٌ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِيِّ إِلَّهُ عَدُوَّهُ مُضِلٌ مَعْمِيلًا الشَّيْطِيِّ إِلَّهُ عَدُوَّهُ مُضِلٌ

इसिलए उन्होंने मूसा की बहन से कहा कि जा उस औरत को ले आ, वह दौड़ी-दौड़ी गयीं और अपनी मा को, जो मूसा की भी मा थीं साथ ले आयीं ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जब हजरत मूसा ने अपनी मां का दूध पी लिया तो फिरऔन ने मूसा की मां से महल में रहने की गुजारिश्व की तािक बच्चे का अच्छी तरह से परविश्व हो सके, लेिकन उन्होंने कहा कि मैं अपने पित और बच्चों को छोड़कर यहां नहीं रह सकती, आखिर में यह तय हुआ कि वह अपने साथ बच्चे को अपने घर ले जायें और वहीं इसका परविश्व करें और इसकी उजरत (पािरश्रामिक) उन्हें राज्य खजाने से दी जायेगी। अल्लाह की ही सारी तारीफें हैं, अल्लाह की कुदरत का क्या कहना, दूध अपने पुत्र को पिलायें और वेतन फिरऔन से हािसल करें, अल्लाह ने मूसा को वापस लौटाने का वादा किस अच्छे तरीके से पूरा कर दिखाया।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इसे शैतानी (दानव का) काम इसिलए कहा गया है कि क्रत्ल एक वहुत बड़ा गुनाह है, और हजरत मूसा का मकसद कभी कत्ल करने का नहीं था।

सूरतुल कसस-२८

भाग-२०

الجزء ٢٠ | 677

سورة القصص ٢٨

9६. फिर वह दुआ करने लगे कि है रब ! मैंने तो ख़ुद अपने ऊपर जुल्म किया, तू मुझे माफ कर दें। अल्लाह (तआला) ने उसे माफ कर दिया, वेश्वक वह माफ करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है।

९७. कहने लगे हे मेरे रव ! जैसे तूने मुझ पर यह नेमत की, मैं भी अव किसी मुजरिम का मददगार न वनूंगा |

९८. फिर सुबह ही सुबह डरते हुए ख़बर लेने को नगर में गये कि अचानक वही इंसान जिस ने कल उन से मदद माँगी थी उन से विनती कर रहा है। मूसा ने उस से कहा कि इस में चक नहीं कि तू तो ख़ुले तौर से गुमराह है।

9९. फिर जब अपने और उस के दुश्मन को पकड़ना चाहा, वह फर्यादी कहने लगा कि हे मूसा! क्या जिस तरह तूने कल एक इंसान को कत्ल कर दिया है मुझे भी मार डालना चाहता है, तू तो देश में जालिम और फसादी बनना ही चाहता है और तेरा यह इरादा ही नहीं कि सुलह करने वालों में से हो!

२०. और नगर के दूर के किनारे से दौड़ता हुआ एक इंसान आया<sup>2</sup> और कहने लगा कि हे मूसा! यहाँ के मुखिया तेरे कत्ल का परामर्श्व (मिरिवरा) कर रहे हैं, इसलिए तू (बहुत जल्द) قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْمِينُ فَاغْفِرْ لِى فَغَفَرَلَهُ اللهِ اللهِ فَعَفَرَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ فَعَفُرُ الرَّحِيْمُ (ال

قَالَ رَبِّ بِهَا اَنْعَمْتَ عَلَىٰٓ فَكُنُ اَكُوْنَ ظَهِيُرًا لِكُهُومِومِيْنَ (17)

فَاصَيَحَ فِي الْمِدِينَةِ خَآمِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي الْمُنْصَرَةُ بِالْرَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَاللَّذِي السَّنْصَرَةُ بِالْرَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَاللَّهُ مُوْسَى النَّكَ لَعَوَيَّ مُّمِينً اللَّهُ مُوْسَى النَّكَ لَعَوَيًّ مُّمِينً اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَكَمَّا أَنْ اَدَادَ اَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوَّ لَهُمَا ﴿
قَالَ يُمُوُلَى اَتُونِدُ اَنْ تَقْتُكَنِىٰ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا

إِلْاَهُسِ وَإِنْ تُونِيلُ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ جَبَارًا فِي

الْاَهْسِ وَمَا تُونِيلُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿
الْوَرْضِ وَمَا تُونِيلُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿
(الْوَرْضِ وَمَا تُونِيلُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أَصُّا الْمَهِ يُنَةِ يَسُعَى ﴿ قَالَ يُمُوْسَى إِنَّ الْمَلَا يَأْتَهِدُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إِنِّيْ لَكَ مِنَ النِّهِجِيْنَ (20)

¹ यह अचानक कत्ल अगरचे बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े गुनाह से अल्लाह तआला अपने पैगम्बर को महफूज रखता है । फिर भी यह ऐसा गुनाह हर तरह से था जिस के लिये बहुत माफी मांगना उन्होंने जरूरी समझा | दूसरे उन्हें डर था कि अगर फिरऔन को इसकी खबर मिली तो इस के बदले उन का कत्ल न कर दे ।

यह आदमी कौन था? कुछ के करीब यह फिरऔन के बंश से था जो छिपे तौर से हजरत मूसा का शुभिचन्तक (खैरख़्वाह) था, और साफ बात है कि सरदारों के ख़्यालों की ख़बर ऐसे ही आदमी से आना ज्यादा अनुमानित (मुनासिब) बात है, कुछ के करीब यह हजरत मूसा का रिश्तेदार और इस्राईली था | दूर के किनारे से मुराद मुन्फ है जहाँ फिरऔन का महल और राजधानी थी और यह नगर के आखिरी सिरे पर था |

सूरतुल क्रसस-२८

भाग-२० 678

الجزء٢٠

سورة القصص ٢٨

चला जा, मुझे अपना शुभचिन्तक (खैरख्वाह) मान

२१. इसलिए मूसा वहाँ से डर कर बचते-बचाते निकल भागे, कहने लगे हे रब! मुझे जालिमों के गुट से बचा ले ।

२२. और जब 'मदयन' की तरफ जाने लगे तो कहने लगे कि मुझे यक्रीन है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता ले चलेगा।

२३. और 'मदयन' के पानी पर जब आप पहुँचे तो देखा कि लोगों का एक समूह वहाँ पानी पिला रहा है। और दो महिलायें (औरतें) अलग खड़ी (अपने जानवरों को) रोकती हुई दिखाई दी, पूछा कि तुम्हारा क्या मसला है, वे वोली कि जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जायें हम पानी नहीं पिलाते और हमारे पिता बहुत बूढ़े हैं।

२४. इसलिए आप ने ख़ुद उन (जानवरों) को पानी पिला दिया फिर छाया की तरफ हट आये और कहने लगे हे रब! तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उस का मुहताज हूँ |2

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ نَقَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظِّلِمِيْنَ (1)

وَلَنَّا اَتَوَجَّهُ تِلْقَاءَمُ لُمِنَ قَالَ عَلَى دَقِّ اَنْ يَهْدِيَنِي سَوَّاءُ السَّبِيلِ (22)

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ أَهُ وَ وَجَلَامِنُ دُوْنِهِمُ الْمَوَاتَيْنِ تَذُوْدِنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمًا ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِىٰ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ \*\* وَٱبُونَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ (3)

هَسَفَى لَهُمَا ثُمَّرَ تَوَنَّى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ دَبِ إِنْ لِهَا اَنْزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿

<sup>&#</sup>x27; यानी जब मदयन पहुँचे तो देखा कि उस के घाट (कुए) पर लोगों की भीड़ है, जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं | मदयन यह कवीले (प्रजाति) का नाम था और हजरत इब्राहीम की औलाद में से था, जब कि हजरत मूमा याकूब के खानदान से थे जो हजरत इब्राहीम के पोते (हजरत इसहाक के बेटे) थे | इस तरह मदयनवासियों और मूसा के बीच खानदानी सम्बन्ध भी था | (ऐसरूत्तफासीर) और यही हजरत श्रुऐब का निवास स्थान (मकाम) और नबूअत (दुतत्व) का इलाका भी या |

हजरत मूसा इतनी लम्बी यात्रा (सफर) करके मिस्र से मदयन पहुँचे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था जबिक यात्रा की थकान और भूख से निढ़ाल थे। अत: जानवरों को पानी पिलाकर एक पेड़ की छाया में आकर दुआ करने लगे। कई बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाने के लिये, अच्छे कामों के लिये, इवादत के लिये, तक्त, बल और माल के लिये। (ऐसरूतफासीर) यहाँ इसका इस्तेमाल खाने के लिये हुआ है, यानी मुझे इस बब्त खाने की जरूरत है।

भाग-२०

الجزم ٢٠ أ 679

سورة القصص ٢٨

२४. इतने में उन दोनों औरतों में से एक उन की तरफ धर्म के साथ चलती हुई आयी और कहने लगी कि मेरे पिता आप को बुला रहे हैं ताकि आप ने जो हमारे (जानवरों) को पानी पिलाया है उस की उजरत दें, जब (हजरत मूसा) उन के पास पहुँचे और उन से अपनी सारी कहानी सुनाई तो वह कहने लगे कि अब न डर, तूने जालिम (अत्याचारी) कौम से छुटकारा पा लिया।

२६. उन दोनों में से एक ने कहा कि हे पिताजी! आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए क्योंकि जिन्हें आप मजदूरी पर रखें उन में से सब से अच्छा वह है जो बलवान (ताकतवर) और ईमानदार हो |

२७. उस (बूढ़े) ने कहा कि मैं अपनी इन दो बेटियों में से एक को आप के विवाह में देना चाहता हूँ, इस [महर (स्त्रीधन)] पर कि आप आठ साल तक मेरा काम-काज करें | हाँ अगर आप दस साल तक करें तो यह आप की तरफ से एहसान के तौर पर है, मैं कभी यह नहीं चाहता कि आप पर किसी तरह का कष्ट डालूँ | अल्लाह को कुबूल हुआ तो आगे चलकर आप मुझे भला इंसान पायेंगे |

२८. (मूसा अध्य ने) कहा कि ठीक है यह बात तो मेरे और आप के बीच मुकर्रर (निर्धारित) हो गयी, मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा कर लू मुझ पर जुल्म न हो | हम यह जो कुछ कह रहे हैं उस पर अल्लाह (गवाह और) निगरां है |

فَجَآءَتُهُ إِحْلُ بِهُمَا تَمُثِنِي عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۚ قَالَتُ إِنَّ اَئِنُ عِلَى اسْتِحْيَآءٍ ۚ قَالَتُ إِنَّ اَئِنُ عِلَى اسْتِحْيَآءٍ ۚ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْنًا جَاءَهُ وَلَكَمَّا جَاءَهُ وَقَضَ عَلَيْهِ الْقُطِيمِينَ ﴿ قَالَ لَا تَخَفُ سَانَعُوْتُ الْقُلِمِينَ ﴿ 25﴾ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ 25﴾

قَالَتُ اِحْلَامُهُمَا لِيَّابَتِ اسْتَأْجِرُهُ لَاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِثُى الْاَمِيْنُ ﴿ ٤٠

قَالَ إِنِّ أَوْيُدُ آنُ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَتَيُنِ عَلَىٰآنُ تَأْجُرَفِى ثَمْنِي حِجَجٍ عَ فَإِنْ ٱتُهَمَّتَ عَشُرًّا فَمِنْ عِنْدِكَ ءَمَا أَرْيُدُ آنُ ٱشُقَّ عَلَيْكَ لَا سَتَجُدُنِيْ إِنْ شُاءَاللهُ مِن الطَيْحِيْنَ (2)

قَالَ ذَلِكَ بَنْهِ فَ وَبَيْنَكَ لَا أَيْسَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُوانَ عَلَى لَوَاللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ﴿ ثُ सूरतुल क्रसस-२८

२९. जब (हजरत) मूसा (ﷺ) ने मुद्दत पूरी कर ली और अपने परिवार वालों को लेकर चले तो 'तूर' नाम के पहाड़ की तरफ आग देखी, अपनी पत्नी से कहने लगे, ठहरो ! मैंने आग देखी है, ज़्यादा मुमिकन है कि मैं वहाँ से कोई खबर लाऊं या आग का कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम ताप लो !

३०. इसलिए जब वहाँ पहुँचे तो उस मुबारक धरती के मैदान के दायें किनारे के पेड़ में से आवाज दी गयी कि हे मूसा! बेशक मैं ही अल्लाह हूँ सारी दुनिया का रब।

३१. और यह (भी आवाज आयी) कि अपनी छड़ी डाल दे, फिर जब उसे देखा कि वह सीप की तरह फनफना रही है, तो पीठ फेर कर वापस हो लिये और मुड़कर मुंह भी नहीं किया, हम ने कहा कि हे मूसा! आगे आ भयभीत (खौफजदा) न हो, बेचक तू हर तरह से शान्ति वाला (सुरक्षित) है।

३२. अपने हाथ को अपनी जेब में डाल वह बिना किसी प्रकार के दाग के पूरा सफेद चमकता हुआ निकलेगा, और डर से बचने के लिए अपनी वाह अपनी तरफ मिला ले | बस ये दोनों मोजिजे तेरे रव की तरफ से हैं फिरऔन فَلَمَّا قَطْى مُوسَى الْجَحَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهَ اٰسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْدِ نَارًا ٤ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْآ اِنِّيَ انسَّتُ نَادًا لَعَلِّنَ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبْرِ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ ﴿

فَلَتَّا اَتُهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْآيْمَنِ فِى الْبُقُعَةَ الْمُلزَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَٰمُوْسَى إِنْ آنَا اللهُ رَبُّ الْعَلِمِينَ ﴿ آ

وَ أَنْ أَنْقِ عَصَاكَ ۗ فَلَمَا رَأَهَا تَهْمَّزُ كَانَهَا جَانٌ وَنَى مُدُبِرًا وَلَمُر يُعَقِّبُ م يُمُوْلَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفْ سَانِكَ مِنَ الْأَمِنِيْنَ النَّ

ٱسُلُكْ يَدَكَ فِي جَيِّبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ ۚ وَّاصُّهُمُ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهُبِ فَذَٰنِكَ بُوْهَانِٰنِ مِنْ دَّبِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاْبِهِ ط اِنْهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فِيقِيْنَ (32)

<sup>े</sup> यह मूसा क्ष्म का वह मोजिजा है जो तूर पहाड़ पर नवूअत से सुशोभित (सरफराज) किये जाने के बाद उन्हें मिला, चूंकि मोजिजा आदत (व्यवहार) के खिलाफ मामले को कहा जाता है यानी जो सामान्य (आम) आदत और जाहिरी असवाव (साधनों) के खिलाफ हो, ऐसी बात चूंकि अल्लाह के हुक्म और मर्जी से जाहिर होती है किसी इंसान की ताकत से नहीं चाहे वह बुजुर्ग पैगम्बर और निकटवर्ती (मुकर्रव) नबी ही क्यों न हो | इसलिए जब मूसा के अपने हाथ की लाठी धरती पर फेंकने से चलती, दौड़ती और फूंकारती सांप बन गई तो हजरत मूसा भी डर गये, जब अल्लाह ने बताया और तसल्ली दी तो हजरत मूसा का डर खत्म हुआ और यह बाजेह हुआ कि अल्लाह तआला ने सच्चाई के सबूत के तौर पर यह मोजिजा उन्हें अता किया है |

और उस के गुट की तरफ, वेश्वक वे सब के सब नाफरमानी करने वाले नाफरमान लोग हैं। ३३. (मूसा अध्य ने) कहा कि हे रब! मैंने उनका एक आदमी मार दिया था, अब मुझे डर है कि वे मुझे भी मार डालेंगे।

३४. और मेरा भाई हारून मुझ से ज्यादा साफ जवान वाला है, तू उसे भी मेरा सहायक (मददगार) बनाकर मेरे साथ भेज कि वह मुझे सच्चा माने, मुझे तो डर है कि वे सब मुझे झुठला देंगे।

३४. (अल्लाह तआला ने) कहा कि हम तेरे भाई के जरिये तुझे मजबूत बाजू अता करेंगे और तुम दोनों को प्रभावशाली (गालिय) करेंगे तो फिरऔनी तुम तक पहुंच ही न सकेंगे | हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों और तुम्हारे पैरोकार ही कामयाब रहेंगे |

३६. इसलिए जब उन के पास मूसा (ﷺ) हमारे दिये हुए खुले मोजिजे लेकर पहुँचे तो वे कहने लगे कि यह तो केवल गढ़ा-गढ़ाया जादू है, हम ने अपने पहलों के जमाने में कभी यह नहीं सुना।

३७. और (हजरत) मूसा कहने लगे मेरा रव उसे अच्छी तरह जानता है जो उस के पास की हिदायत लेकर आता है, और जिस के लिए आखिरत का अच्छा अंजाम (परिणाम) होता है।' वेशक जालिमों का भला न होगा। قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاخَافُ آنُ يَقْتُلُونِ ﴿ 3

وَٱتِیٰ هٰرُونُ هُوَافُصَحُ مِنِی لِسَانًا فَارْسِلْهُ مَعِیَ دِدْاً یُصَیِّ قُنِیۡ ﴿ إِنِّیۡ اَخَافُ اَنْ یُکیِّنٖ بُونِ ﴿ ﴿

قَالَ سَنَشُكُ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجُعَلُ لَكُبَا سُلُطُنًا فَلَا يَصِلُونَ اِلْيُكُمَا عَٰ إِلَٰ يِتَآعَ اَنَتُهَا وَصَنِ اتَّبَعَكُهَا الْفَلِبُونَ ﴿ 3

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسَى بِأَلِيْتِنَا بَيِّنْتِ قَالُوْا مَا هٰنَآ اِلاَسِحْرُّ مُفْتَرُّى وَمَا سَبِعُنَا بِهٰنَا فِيَّ ابَالِهَا الْاَوْلِيْنَ ﴿۞

وَقَالَ مُوسَى دَنِّقَ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ الدَّادِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظِّلِمُونَ (١٤)

<sup>े</sup> अच्छे अंजाम (परिणाम) से मुराद आखिरत में अल्लाह की ख़ुशी और उस की माफी और रहमत के मुस्तिहक हो जाना है, और यह सौभाग्य (ख़ुशनसीबी) केवल एकेश्वरवादियों (तौहीद वालों) के हिस्से में आयेगा |

३८. और फिरऔन कहने लगा कि हे दरबारियो! मैं तो अपने सिवाय किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता | सुन, हे हामान ! तू मेरे लिए मिट्टी को आग में पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तैयार कर तो मैं मूसा के इलाह (देवता) को झौंक लूं, उसे मैं तो झूठों में से ही समझ रहा हूं |

३९. उस ने और उस की सेना ने नाहक देश में घमण्ड किया, और समझ लिया कि हमारी तरफ़ लौटाये ही नहीं जायेंगे |

**४०**. आख़िर में हम ने उसे और उस की सेना को पकड़ लिया और समुद्र में डूबो दिया, अब देख ले कि उन जालिमों का अंजाम कैसा कुछ हुआ?

४१. और हम ने उन्हें ऐसे अगुवा बना दिये कि लोगों को नरक की ओर बुलायें और क्रयामत के दिन भी मदद न किये जायें |

४२. और हम ने इस दुनिया में भी उन के पीछे अपनी लानत लगा दिया, और क्रयामत के दिन भी वह बुरी हालत वाले लोगों में से होंगे।

४३. और उन अगले जमानें के लोगों को हलाक करने के बाद हम ने मूसा को ऐसी किताब अता की जो लोगों के लिए दलील और हिदायत और रहमत (कृपा) होकर आयी थी ताकि वे नसीहत हासिल कर लें।

४४. और तूर की पिश्चमी दिशा की तरफ जब कि हम ने मूसा को हुक्म की वहरी (प्रकाशना) पहुँचायी थी, न तो तू मौजूद था न तू देखने वालों में से था।

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَايَّهُمَا الْهَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ فِنْ اللهِ غَيْرِیْ ۚ فَاوْقِدْ لِیُ يَهَا مِنْ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِیْ صَرْحًا تَعَلِّلَ اَطَلِحُ اِلَّى اللهِ مُوْسَى ۚ وَافِیْ لَاَظْنُهُ مِنَ الْكَذِبِیْنَ ﴿3

وَاسْتَكُلْبَرَهُوَ وَجُنُوْدُهُ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ ظَلْنُوْآ اَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ 39

فَاخَذُنْهُ وَجُنُودَ ةَفَنَبَنْ نَهُمْ فِي الْمِيَّ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الظّٰلِمِينَ ﴿

وَجَعَلْنُهُمْ إَيِنَةً يَّدُعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ لَا يُنْصَرُونَ (4)

وَٱتْبَعْنْهُمْ فِي هَٰ هِنِهِ التَّانِيَا لَعْنَةً ٤ كَيُومَ الْقِيْمَةِ
هُمُ فِنَ الْمَقْبُوعِينَ (٤٠)

وَلَقُنْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ مِنْ بَعْنِ مَا اَهْلَكُنَا الْقُرُوْنَ الْأُوْلَىٰ بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَعَنَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْنِيِّ إِذْ قَصَيْنَاً إِلَّى مُؤْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِيْنَ (﴿

धरती से मुराद मिस्र की धरती है जहाँ फिरऔन राज्य करता था और घमंड का मतलब विना हक के अपने को ऊँचा समझना है, यानी उन के पास कोई सुबूत ऐसा न था जो मूसा की दलीलों और मोजिजो का खण्डन (तरदीद) कर सकता, लेकिन घमंड बल्कि दुश्मनी का प्रदर्शन (इज्जहार) करते हुए उन्होंने हठधमी और इंकार का रास्ता अपनाया।

भाग-२०

الجزء ٢٠ | 683

سورة القصص ٢٨

४४. लेकिन हम ने बहुत सी नसलों को पैदा किया जिन पर लम्बी मुद्दत गुजर गयी, और न तू मदयन का रहने वाला था कि उन के सामने हमारी आयतों का पाठ करता, बल्कि हम ही रसूलों को भेजने वाले रहे ।

४६. और न तू तूर की तरफ था जबिक हम ने आवाज दी बल्कि यह तेरे रब की तरफ से एक रहमत है, इसलिए कि तू उन लोगों को सतर्क (आगाह) कर दे जिन के पास तुझ से पहले कोई डराने वाला नहीं पहुँचा,² क्या ताज्जुब कि वह नसीहत हासिल कर लें।

४७. और अगर ये बात न होती कि उन्हें उन के अपने हाथों आगे भेजे हुए कर्मों (आमाल) के सबब कोई तकलीफ पहुँचती तो यह कह उठते कि हे हमारे रब! तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी आयतों का पालन करते और ईमान वालों में हो जाते!

४८. फिर जब उन के पास हमारी तरफ से सच आ पहुँचा, तो कहते हैं कि यह वह क्यों नहीं दिया गया जैसे दिये गये थे मूसा। अच्छा, तो क्या मूसा को इस से पहले जो कुछ दिया गया था उस के साथ लोगों ने कुफ़ (इंकार) नहीं किया था? (खुलकर) कहा था कि ये दोनों जादूगर हैं, जो एक-दूसरे के मददगार हैं और हम तो उन सब को इंकार करने वाले हैं।

وَلَكِئَآ اَنْشَانَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ \* وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيَّ آهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ الِيْنَا ﴿ وَلَكِئَا كُنَا مُرْسِلِيْنَ ﴿ ﴿

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ زَحْمَةً فِنْ زَبِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اللهُمُومِّنْ نَذِيرُمِّنْ قَرْبِكَ لَعَنَّهُمُ يَتَذَكَرُونَ ﴿

وَكُوْلَاۤ اَنْ تُصِيْبَهُهُمُّ مُّصِيْبَةٌ ْبِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيْقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ الِيُنَارَسُُولًا فَنَتَّيِعً إِيْنِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

فَكَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْالُوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوْسَى ﴿ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أَوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرْنِ تَظَاهَوَا سَوَقَالُوَا إِنَّا بِكُلِّ كِفْرُونَ ﴿ ٤٩

<sup>े</sup> غُرونٌ (कुरून) बहुवचन (जमा) है غُرَنٌ (कर्न) का, जिसका मतलब है युग (जमान) l लेकिन यहाँ नसलों, जमाअतों के मतलब में है, यानी हे मोहम्मद (﴿عُنَا)! आप के और मूसा के घीच जो जमाना है उस में हम ने कई सम्प्रदाय पैदा किये l

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मुराद मक्कावासी और अरब हैं जिनकी तरफ नबी क्क से पहले कोई नबी नहीं आया, क्योंकि हजरत इब्राहीम के बाद नब्बत का सिलसिला इब्राहीम के परिवार ही में रहा और उनका नुजूल इस्राईल की औलाद की तरफ ही होता रहा | इस्माईल की औलाद यानी अरबों में नबी क्क पहले नबी थे और नब्बात के सिलसिले को पूरा करने वाले थे |

सूरतुल कसस-२८

भाग-२० | 684 |

الجزء ٢٠ | 684

سورة القصص ٢٨

४९. कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली हो, मैं उसी की इत्तेबा करूंगा।

५०. फिर अगर ये तेरी न मानें तो तू यकीन कर ले कि यह केवल अपनी इच्छाओं (ख़्वाहिशों) की पैरवी कर रहे हैं और उस से ज़्यादा भटका हुआ कौन है जो अपनी इच्छाओं के पीछे पड़ा हुआ हो बिना अल्लाह की हिदायत के? बेशक अल्लाह तआला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता।

४१. और हम मुसल्सल लोगों के लिए अपना कलाम (वाणी) भेजते रहे ताकि वे शिक्षा ग्रहण (नसीहत हासिल) कर लें |

**५२**. जिस को हम ने इस से पहले किताब अता की वह तो इस पर ईमान रखते हैं।

४३. और जब (उसकी आयतें) उन के सामने पढ़ी जाती हैं तो वे यह कह देते हैं कि इस के हमारे रब की तरफ से सच होने पर हमारा ईमान (विश्वास) है, हम तो इस से पहले ही मुसलमान हैं।²

قُلُ فَأَتُواْ بِكِتْبِ قِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَاَهُدى مِنْهُمَاً اتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمُ صٰهِ قِيْنَ ﴿

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوا لَكَ فَاعْلَمْ اَنْهَا يَتَبِعُوْنَ اَهُوَآءَهُمْ ﴿ وَمَنْ اَضَلُّ مِنْنِ اتَّبَعَ هَوْمِهُ بِغَيْرٍ هُنَّى قِنَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ (وَعَ)

> وَلَقُنُ وَضَّلُنَا لَهُمُ الْقُوْلَ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ (أَدُّ)

الَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (32)

وَإِذَا يُثِنَّى عَلَيْهِمُ قَالُوْاَ أَمَنَّا بِهَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِينِنَ ﴿

इस से मुराद वे यहूदी हैं जो मुसलमान हो गये थे, जैसे अव्दुल्लाह विन सलाम वगैरह, या वे इसाई हैं जो इथोपिया से नबी \* की सेवा में आये थे और आप के पाक मुंह से क़ुरआन करीम सुन कर मुसलमान हो गये थे। (इब्ने कसीर)

यह उसी हक्रीकृत की तरफ इशारा है जिसे क़ुरआन करीम में कई जगहों पर बयान किया गया है कि हर जमाने में अल्लाह के पैगम्बरों ने जिस धर्म का प्रचार (तब्लीग) किया है, वह इस्लाम ही था और उन निवयों की दावत पर ईमान लाने वाले मुसलमान ही कहलाते थे । यहूदी या इसाई वगैरह के किलमात लोगों के अपने गढ़े हुए हैं जिन की खोज बाद में हुई । इसी बुनियाद पर नबी करीम अपर इमान लाने वाले अहले किताब (यहूद या इसाईयों) ने कहा कि हम तो पहले से ही मुसलमान चले आ रहे हैं यानी पहले के निवयों के मानने वाले और उन पर ईमान रखने वाले हैं ।

४४. यह अपने किये हुए सब्र के वदले में दो गुने बदले अता किये जायेंगे, यह नेकी से गुनाह को दूर कर देते हैं और हम ने जो इन्हें दे रखा है उस में से देते रहते हैं ।

४४. और जब बंकार वात कान में पड़ती है तो उस से अलग हो लेते हैं और कहते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से (उलझना) नहीं चाहते !

४६. आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, बिल्क अल्लाह तआला ही जिसे चाहे हिदायत देता है | हिदायत पाये लोगों को वही अच्छी तरह जानता है |

४७. और कहने लगे कि अगर हम आप के साथ होकर हिदायत के पैरोकार बन जायें तो हम अपने देश से उचक लिये जायें, क्या हम ने उन्हें शान्त और महफूज और शान्ति-सम्मान (हुरमत) वाले 'हरम' में जगह नहीं दिया, जहां हर तरह के फल खिंचे चले आते हैं जो हमारे पास से रिज़क के रूप में हैं ?² लेकिन उन में से ज़्यादातर कुछ नहीं जानते !

४६. और हम ने बहुत सी वे वस्तिया हलाक कर दी जो अपनी सुख-सुविधा में इतराने लगी थी । यह हैं उन के निवास स्थान जो उन के बाद बहुत ही कम आबाद किये गये, और हम ही हैं अन्तत: (आख़िरकार) सब कुछ के वारिस। أُولَيْكَ يُؤْتُونَ إَجْرَهُمُ مُّزَتَيْنِ بِمَا صَبَرُوُا وَيَلْدَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةَ وَمِتَا رَزُقْنُهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿

وَإِذَا سَبِعُوا اللَّغُوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَأَ اَعْمَالُنَا وَلَكُمُ اَعْمَالُكُمْ نَسَلْمٌ عَلَيْكُمُ لِا تَبْتَغِي الْجَهِلِيْنَ 35

اِنَّكَ لَاتَهُدِئُ مَنْ اَخْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ مَنْ يَشَكَ عُرُبُتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ مَنْ يَشَآءُ وَهُو اَعْلَمُ بِالْهُهُ تَدِيْنَ ﴿ اَلَٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَقَالُوٓآ إِنْ نَتَّتِعَ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ الْرِضْنَا ﴿ اَوَ لَوَنُكِّنِ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا يُجْنَى الْرَضْنَا ﴿ اَوَ لَوَنُكِنَّ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا يُجْنَى اللَّهُ اللَّهِ فَكُنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّه

وَكُمْ اَهُلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمُ لَوْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعُدِهِمُ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿ وَكُنَا نَحْنُ الْوَرِثِيْنِ (30)

यह सलाम एहतेराम वाला सलाम नहीं हैं बिल्क पीछा छुड़ाने वाला सलाम है, यानी हम तुम जैसे जाहिल नासमझ इंसानों से वातचीत करने को तैयार ही नहीं, जैसे हिन्दी में कहते हैं, "जाहिलों को दूर से सलाम", वाजेह है सलाम से मुराद बातचीत को टालना ही है!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह मक्का नगर की वह फजीलत है जिसका हर साल लाखों हाजी और उमरा करने वाले प्रत्यक्ष दर्शन (मुशाहिदा) करते हैं कि मक्का नगर में पैदावार न होने के बावजूद ज़्यादा तादाद में हर तरह के फल बल्कि दुनिया भर के सामान सुलभ (मुहय्या) होते हैं ।

सूरतुल क्रसस-२८

५९. और तेरा रब कसी एक बस्ती को भी उस वक्त तक हलाक नहीं करता, जब तक कि उन की किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगम्बर न भेज दे जो उन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुना दे, और हम बस्तियों को उस वक्त हलाक करते हैं जब कि वहाँ के रहने वाले जालिम हो जायें।

६०. और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह केवल दुनियावी जिन्दगी का सामान है और उसकी जीनत (शोभा) है, हाँ, अल्लाह के पास जो है वह सब से अच्छा और बाकी रहने वाला है. क्या तुम नहीं समझते?

६१. क्या वह इंसान जिसे हम ने अच्छा वादा दिया है जिस को वह निश्चित (यकीनी) रूप से पाने वाला है, उस इंसान के बराबर हो सकता है जिसे हम ने दुनियावी जिन्दगी के कुछ सुख यें ही अता कर दिये, दोबारा आखिर में बह क्रयामत के दिन (पकड़ा बाँधा) हाजिर किया जायेगा?

६२. और जिस दिन अल्लाह (तआला) उन्हें पुकार कर कहेगा कि तुम जिन्हें अपनी समझ से मेरा साझीदार ठहरा रहे थे कहाँ हैं?

६३. जिन पर बात आ चकी वे जवाब देंगे कि हे हमारे रब! यही वे हैं जिन्हें हम ने बहका रखा था.' हम ने उन्हें इसी तरह भटकाया जिस तरह हम भटके थे, हम तेरी सेवा में अपने आप को इन से अलग करते हैं, यह हमारी इबादत नहीं करते थे।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِنْ أَمِنِهَا رَسُولًا يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْبِي إِلَّا وَآهُلُهَا ظِلِبُونَ (39)

وَمَا أُوتِينَتُمُ قِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتُهَا ۚ وَمَاعِنُدَ اللهِ خَيْرٌ وَّٱبْقَى ۗ ٱفَلَا

أَفَيَنْ وَعَنْ لَهُ وَعَنَّا حَسَنًّا فَهُو لَا قِيْهِ كُمِّنْ مَّتَّعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيُومَ الْقِلِمَةِ مِنَ الْمُحْضَدِينَ (6)

وَيُوْمَ يُنَادِيْهِمُ فَيَقُوْلُ آيُنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُبُونَ (62)

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُكُ إِ الَّذِيْنَ ٱغُولِنَا ٤ آغُويُنْهُمْ كَيَاغُولْنَا ٤ تَبَرَّأُنَا اِلَيْكُ نَمَا كَانُوْآ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ 💮

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह उन जाहिल लोगों की तरफ इशारा है जिन को कुफ़ और गुमराही के प्रचारकों और श्रैतानों ने भटका दिया था।

687

भाग-२०

الجزء ٢٠

سورة القصص ٢٨

६४. और कहा जायेगा कि अपने साझीदारों को बुलाओ तो वे बुलायेंगे, लेकिन वे उन्हें जवाब तक नहीं देंगे और सब अजाब देख लेंगे, काश ये लोग हिदायत पा लेते!

६५. और उस दिन उन्हें बुलाकर पूछेगा कि तुम ने निवयों को क्या जवाब दिया था?।

६६. फिर तो उस दिन उन के सारे समाचार (अखबार) अंधे हो जायेंगे और एक-दूसरे से सवाल तक न करेंगे।

६७. हा, जो इंसान माफी मांग कर ईमान ले आये और नेकी के काम करे, यक्रीन है कि वह कामयाबी हासिल करने वालों में से हो जायेगा।

६ म. और आप का रव जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है उन में से चुन लेता है, किसी को कोई हक नहीं, अल्लाह के लिए ही पाकी है, वह उनचा है हर उस चीज से जिसे लोग साझा करते हैं।

६९.. और आप का रव सब कुछ जानता है जो कुछ वे अपने सीने में छिपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं। وَقِيْلَ ادْعُواْشُرَكَاءَكُمْ فَنَ عَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُواْ لَهُمْ وَرَاّوُاالْعَنَابَ ۚ لَوْاَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَكُونَ ۖ ﴿

> وَيُوْمَ يُنَادِيْهِمُ فَيَقُولُ مَا ذَآ اَجَبْتُمُ الْدُسُلِةِ، (63)

فَعَيِيَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَأَةُ يَوْمَهِنِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَنُونَ ۞

فَامَّا مَنْ تَابَ وَ اَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَلَى اللهَا فَعَلَى اللهُ المَّعَلَى اللهُ المَّفِيدِينَ آن

وَرَبُّكَ يَخُنُّ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ الْمَاكَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ اللهِ مَاكَانَ لَهُمُ اللهِ وَيَخْلَى عَمَا يُشْرِكُونَ (®)

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞

इस से पहले की आयतों (मंत्रों) में तौहीद से सम्बन्धित (मृतअल्लिक) सवाल था | यह दूसरा एलान रिसालत के बारे में है यानी तुम्हारी तरफ हम ने रसूल भेजे थे, तुम ने उन के साथ क्या सुलूक किया, उन की दावत कुबूल किया था? जिस तरह कब्र में सवाल होता है कि तेरा पैगम्बर कौन है और तेरा दीन कौन सा है? ईमान वाले तो ठीक जवाब दे देते हैं लेकिन काफिर कहता है مَا مَا مَا الله و (हाय! मुझे तो कुछ मालूम नहीं) | उसी तरह क्रयामत के दिन भी उन्हें इस सवाल का जवाब समझ में न आयेगा | इसीलिए आगे फरमाया उन पर सभी खबरें अंधी हो जायेंगी यानी कोई दलील उनकी समझ में न आयेगी जिसे वे पेश्व कर सकें, यहां दलीलों को खबरों से मुकाबला कर के इस तरफ इश्वारा किया गया है कि उनके झूठे ईमान के लिए हकीकत में उन के पास कोई दलील है ही नहीं सिर्फ कहानियां और कहावतें हैं, जैसे आज भी कब्र पूजकों के पास मनगढ़न्त मोजिजों की कहानियों के सिवाय कुछ भी नहीं |

सूरतुल कसस-२८

भाग-२० 688

الجزء٢٠

سورة القصص ٢٨

 और वही अल्लाह है उस के सिवाय इबादत के लायक कोई दूसरा नहीं, दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है, उसी के लिए हुक्म है और उसी की तरफ तुम सब लौटाये जाओगे 🕴

७१. कह दीजिए कि देखो तो सही, अगर अल्लाह तआ़ला रात ही रात क्रयामत तक मुसल्सल कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन माबुद है जो तुम्हारे पास दिन का प्रकाश (रौशनी) लाये? क्या तुम सुनते नहीं हो?

७२. पुछिये कि यह भी बता दो कि अगर अल्लाह (तआला) तुम पर लगातार क्रयामत तक दिन ही दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह (तआला) के कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात लाये, जिस में तुम आराम कर सको, क्या तुम देख नहीं रहे हो?

७३. और उसी ने तो तुम्हारे लिए अपनी रहमत और मेहरबानी (दया) से दिन-रात मुकर्रर कर दिये हैं कि रात को तुम आराम कर सको और दिन में उस की (भेजी हुई) रोजी की खोज करो। यह इसलिए कि तुम शुक्रिया अदा करो।

وَيُوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ ﴿ अौर जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह (तआला) कहेगा कि जिन्हें तुम मेरा साझीदार समझते थे वे कहाँ हैं?

وَهُوَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّهُوا طَلُهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِي وَ الْإِخِرَةِ رَوَلَهُ الْحُكُمُ وَ اللَّهِ تُرْجَعُونَ 🔞

قُلْ ارْءَيْتُمُ إِنْ جَعَلِ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلُ سَرِّمَنَّ ا إِلِّي يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بضياً و الله تَسْمَعُونَ (٦١)

قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَوْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيلِيةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمُ بِكَيْلِ تَسُكُنُونَ فِيهِ لَا أَفَلَا تُبْصِرُونَ 2

وَمِنْ زَحْبَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلُ وَالنَّهَارَ لِتَسُكُنُواْ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (3

كُنْتُمْ تَزْعُبُونَ (٦٠)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> दिन और रात, यह दोनों अल्लाह के बहुत वड़े वरदान (इंआम) से हैं, रात को **अंधे**री बनाकर लोगों के लिए आराम का वक्त अता किया, इस अधेरे की वजह सारी सृष्टि (मखलूक) सोने और आराम करने के लिए मजबूर है, वर्ना अगर आराम करने और सोने के अपने-अपने वक्त होते तो कोई भी पूरी तरह से सोने का मौका न पाता जबकि कारोबार और व्यवपार (तिजारत) को अच्छे ढंग से चलाने के लिए नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है, इस के विना चुस्ती हासिल नहीं होती |

भाग-२० | 689 | ४० = हेर्-

سورة القصص ٢٨

७५. और हम हर उम्मत से एक गवाह अलग कर लेंगे<sup>1</sup> और कह देंगे कि अपनी दलील पेश करो, तो उस वक्त जान लेंगे कि सच अल्लाह की तरफ है और जो कुछ झूठ वे गढ़ रहे थे सब उन के पास से खो जायेंगे !

७६. क्रारून था तो मूसा की क्रौम से, लेकिन उन पर जुल्म करने लगा था, हम ने उसे इतना ज्यादा खजाना दे रखा था कि कई-कई चित्रचाली लोग कठिनाई से उसकी चाभियां उठा सकते थे। एक बार उस की क्रौम ने उस से कहा कि इतरा मत, अल्लाह (तआला) इतराने वालों से मुहब्बत नहीं करता।

99. और जो कुछ अल्लाह (तआला) ने तुझे अता कर रखा है उस में से आखिरत के घर की खोज भी रख और अपने दुनियावी हिस्से को भी न भूल, और जैसािक अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है तू भी अच्छा सुलूक कर और देश में फसाद की इच्छा न कर, यकीन कर कि अल्लाह तआला फसािदयों से मुहब्बत नहीं रखता है।

७८. क्रारून ने कहा कि यह सब कुछ मुझे मेरे अपने इल्म के सबब दिया गया है, क्या अब तक उसे यह नहीं मालूम हुआ कि अल्लाह (तआला) ने उस से पहले बहुत सी बस्ती वालों को हलाक कर दिया, जो उस से ज्यादा चिक्तिवाली और ज्यादा धनवान थे,² और

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أَمَّةٍ شَهِينًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ فَعَلِمُواۤ اَنَّ الْحَقَّ لِلْهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُوْنَ (75)

إِنَّ قَادُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسَى فَبَغَى عَيْمِهُمُ مَوْسَى فَبَغَى عَيْمِهُمُ عَلَيْهِمْ وَاتَيْسَٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِمَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْآ بِالْعُصُبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ وَإِذْ قَالَ لَهُ قُوْمُهُ لَا تَفْرِحِيْنَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿

وَانْتَعْ فِيمُا أَشْكَ اللهُ الدَّادَ الْأَخِرَةَ وَلاَتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ كَمَا آحُسَنَ اللهُ إِلْيُكَ وَلاَ تَبْغُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴿ إِنَّ اللهُ لا يُحِبُ المُفْسِينِينَ (٣)

قَالَ اِنْمَا ۗ أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ُ اَوَلَهُ يَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَاشَكُ مِنْهُ قُوَّةً وَاَكْثَرُ جَمْعًا ﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ 3

इस गवाह से मुराद पैगम्बर हैं, यानी हर उम्मत के पैगम्बर को उस उम्मत से अलग खड़ा
 कर देंगे ।

यानी कूबत और माल की ज़्यादती यह फजीलत का सबब नहीं, अगर ऐसा होता तो पहले के लोग हलाक (नष्ट) न होते | इसलिए कारून का अपने धन पर घमण्ड करने और उसे अपनी फजीलत का सबब बताने का कोई औचित्य (जवाज) नहीं |

सूरतुल कसस-२८

भाग-२०

الجزء ٢٠ | 690

سورة القصص ٢٨

मुजरिमों से उन के गुनाहों की पूछताछ ऐसे बक़्त नहीं की जाती।

७९. इसलिए (क्रारून) पूरी जीनत के साथ अपनी कौम के जमघट में निकला,² तो दुनियावी जिन्दगी के मतवालों ने कहा कि काश हमें किसी तरह वह मिल जाता जो क्रारून को दिया गया है, यह तो बड़ा ही नसीब वाला है।

**50.** और आलिम लोग उन्हें समझाने लगे कि अफसोस की वात है, अच्छी चीज तो वह है जो नेकी के रूप में उन्हें मिलेगी जो अल्लाह पर ईमान लायें और नेकी के काम करें। यह वात उन्ही के दिल में डाली जाती है जो धैर्यवान (सब करने वाले) और सहनचील (वर्दाश्त करने वाले) हों।

६१. (आखिरकार) हम ने उसे उस के महल के साथ धरती में धंसा दिया, और अल्लाह के सिवाय कोई गिरोह उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ न वह ख़ुद अपने को बचाने वालो में से हो सका। فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِى زِيْنَتِهِ \* قَالَ الَّذِيْنَ يُويِنُهُ وْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا لِلْكِيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْقِيَ قَارُوْنُ لَوْنَهُ لَنُوْ حَظِّ عَظِيْمٍ ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ) أَوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمُ ثُوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ امَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ۚ وَلا يُلَقَّهُ اللهِ الصَّيِرُونَ (8)

فَخَسَفُنَا بِهِ وَ بِكَالِرَةِ الْاَرْضَ ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهٔ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيُنَ ( 8)

<sup>।</sup> यानी जब गुनाह इतनी ज़्यादा तादाद में हो कि उन के सबब वह अजाब का मुस्तिहक हो जाये तो उन से पूछताछ नहीं की जाती बस अचानक उनको पकड़ लिया जाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ये कहने वाले कौन थे? कुछ के निकट ईमानवाले ही थे जो उस के धन और शान-शौकत के प्रदर्शन (इजहार) से प्रभावित हो गये थे और कुछ के क़रीय काफिर थे।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी जिन के पास दीन का इल्म था और दुनिया और उस के प्रदर्शन (इजहार) की असल हकीकत जानते थे, उन्होंने कहा कि यह क्या है, कुछ भी नहीं | अल्लाह ने ईमानवालों और परहेजगारों के लिए जो बदला और नेकी रखी है, वह इस से कहीं ज़्यादा अच्छा है | जैसे हदीस कुदसी में है, अल्लाह तआला फरमाता है : "मैंने अपने परहेजगार बन्दों के लिए ऐसी-ऐसी चीजें तैयार कर रखी हैं जिन्हें किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और न किसी के ख़्याल में आया ।" (अल-बुखारी, किताबुत तौहीद, मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अदना अहलिल जन्न: मंजिलतन)

सूरतुल कसस-२८

**८२**. और जो लोग कल तक उस के पद तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे, वे आज कहने लगे कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह (तआला) ही अपने यंदों में से जिस के लिए चाहे रोजी ज्यादा कर देता है और कम भी, अगर अल्लाह (तआला) हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता. क्या देखते नहीं हो कि नायुक्रों को कभी कामयावी नहीं हासिल होती।

८३. आखिरत का यह (भला) घर हम उन्हीं के लिए मकर्रर कर देते हैं जो धरती पर घमन्ड और गरूर नहीं करते, न फसाद की तमन्ना रखते हैं, और परहेजगारों (संयमियों) के लिए बहुत अच्छा वदला है ।

**८४** जो इंसान नेकी लायेगा उसे उस से बेहतर मिलेगा और जो बुराई लेकर आयेगा तो ऐसे पाप करने वालों को उन के उसी अमल का बदला अता किया जायेगा जो वे करते थे।

**८५**. जिस (अल्लाह) ने आप पर क़ुरआन नाजिल किया है वह आप को दोवाराँ पहली जगह पर लाने वाला है। कह दीजिए कि मेरा रब उसे भी अच्छी तरह जानता है जो हिदायत पाये हैं और उसे भी जो खले भटकावे में है |

**८६**. और आप ने तो कभी यह सोचा भी न था कि आप की तरफ़ किताव नाजिल की जायेगी. लेकिन यह आप के रब की रहमत से (नाजिल हुआ। अव आप को कभी काफिरों का सहायक (मददगार) न होना चाहिए ।

وَ أَصْبَحُ الَّذِي بِنَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَانَ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْبِرُ عَلُولًا أَنْ مِّنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا ﴿ وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ (82)

تِلْكَ النَّارُ الْإِخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيُكُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ا وَالْعَاقِيهُ لِلْمُتَّقِينَ (83)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَاءُومَنْ كَآءَ بِالسَّيْئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيَّأْتِ إلا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 🚇 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْأَنَ لَرَآذُكَ إِلَى

مَعَادِ اللَّهُ اللَّ وَمَنْ هُوَ فِي ضَللٍ مُبِينٍ (١٤)

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا آنُ يُتُلُقِّي إِلَيْكَ الْكِتْبُ إلاَّ رَحْمَةً مِنْ زَبِكَ فَلاَ تَكُوْنَنَ طَهِيْرًا لِلْكُفِرِيْنَ ﴿86

<sup>े</sup> यानी भलाई का बदला तो बढ़ा-चढ़ाकर दिया जायेगा लेकिन बुराई का बदला बुराई के बराबर ही मिलेगा, यानी भलाई के बदले में अल्लाह की रहमत और नेमत का और बुराई के बदले में उस के इंसाफ का प्रदर्शन (इजहार) होगा !

सूरतुल अनकवूत-२९

भाग-२०

الجزء ٢٠ | 692

سورة العنكبوت ٢٩

५७. (ध्यान रहे कि) ये काफिर आप को अल्लाह तआला की आयतों के प्रचार (तबलीग) करने से रोक न दें, उस के बाद कि यह आप की तरफ नाजिल की गयीं, तो अपने रब की तरफ बुलाते रहें और शिर्क करने वालों (मुरिरकों) में से न हों |

**६६**. और अल्लाह (तआला) के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारना, सिवाय अल्लाह (तआला) के कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं, हर चीज फना होने वाली है, लेकिन उसी का मुंह<sup>2</sup> उसी का शासन है और तुम उसी की तरफ लौटाये जाओगे।

## सूरतुल अनकबूत-२९

सूर: अनकवूत मक्का में नाजिल हुई और इस की उनहत्तर आयतें और सात रूकूअ हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। 9. अलिफ • लाम • मीम • وَلا يَصُٰدُنَّكَ عَنْ أَيْتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ وَ أَذْعُ إِلَىٰ دَبِّكَ وَلاَ تَتُكُوْنَنَ مِنَ الْهُشْرِكِيْنَ ﴿

وَلَا تَنْءُعُ مَنَّ اللهِ إِلَهُمَّا أَخَرَ مُلاَ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هُوَ سُكُلُّ ثَنَىءٍ هَالِكُ اِلاَّوْجُهَهُ \* لَكُ الْحُكُمُ وَ اِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ﴿

٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْسُنِ الزَّحِيْمِ

الغر (أ

﴿كُنُ مَا عَلَيْهَا فَانِ ٥ وَيَتَغَى وَجَهُ رَبُكَ ذُوالْجَلَالُ وَالإِخْرَامِ﴾ "धरती पर जो हैं सब खत्म होने वाले है, सिर्फ़ तेरें रव का मुंह जो महानता (अजमत) और सम्मान (इकराम) वाला है, बाकी रह जायेगा ।" (सूर: अर्रहमान-२६, २७)

गानी किसी दूसरे की इबादत न करना, न दुआ के जिरये, न भोग-प्रसाद (नजर) से, न कुर्बानी के जिरये, कि ये सभी इबादतें हैं, जो केवल एक अल्लाह के लिए खास हैं । कुरआन करीम में कई जगहों पर अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की इबादत को पुकारना कहा गया है, जिसका मकसद इसी बिन्दु को वाजेह करना है कि अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे को माध्यमों (असबाब) से परे मानकर पुकारना, उन से मदद मागना, विनय (फिरियाद) और दुआयें करना यह उनकी इबादत ही है जिस से इसान मुशरिक (अनेकेश्वरवादी) बन जाता है ।

<sup>ें (</sup>उसका मुंह) से मुराद अल्लाह की जात है, अंश बोल कर कुल मुराद है यानी अल्लाह के सिवाय हर चीज ख़त्म हो जाने वाली है।

भाग-२०

الجزء ٢٠ 693

سورة العنكبوت ٢٩

२. क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उन के केवल इस कौल पर कि हम ईमान लाये हैं वे बिना इम्तेहान लिये हुए ही छोड़ दिये जायेंगे?1

 उन से पहले के लोगों को भी हम ने अच्छी तरह जीचा, बेशक अल्लाह (तआला) उन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं और उन्हें भी जान लेगा जो झुठे हैं।

 वया जो लोग बुरे काम कर रहे हैं, उन्होंने विंगुं ग्रें ग्रें ग्रें श्रें कि लोग बुरे काम कर रहे हैं, उन्होंने विंगुं ग्रें ग्रें श्रें श यह समझ रखा है कि वे हमारे काव से बाहर जायेंगे? यह लोग कैसा बरा ख्याल कर रहे हैं |

 जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है, वह सब कुछ सुनने वाला, सब कछ जानने वाला है ।

وَمَنْ جَاهَى فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَالَنَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ के लिए कोशिश करता है । बेशक अल्लाह (तआला) सभी दुनिया वालों से बेनियाज है ।

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُرَّزُوْا اَنْ يَقُولُوْا اَمْنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2)

وَلَقُلُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمُنَّ الْكُذِيثِينَ 3

سَاءَ مَا يَخُكُونَ ﴿

مَنْ كَانَ يَرُجُوْا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَأْتِ طَ وَهُوَ السَّيِيعُ الْعَلِيْمُ (٤)

لَغَنِي عَنِ الْعَلَيْنِ (6)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सुर: अल-अनकबुत की तफ़सीर : यानी यह ख़्याल कि सिर्फ़ मुंह से ईमान ले आने के बाद विना इम्तेहान लिए उन्हें छोड़ दिया जायेगा सही नहीं, बल्कि उन्हें जान और माल के दुख और दूसरी परीक्षाओं के जरिये जाँचा परखा जायेगा ताकि खरे खोटे का, झठ-सच का, ईमानवाले और मुनाफिक का पता चल जाये।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जिसे आख़िरत पर यकीन है और वह बदले और नेकी की उम्मीद से नेक काम करता है अल्लाह तआला उसकी उम्मीदें पूरी करेगा और उसे उस के अमल का परा बदला अता करेगा. क्योंकि क्यामत यक्रीनी तौर से होकर रहेगी और अल्लाह की अदालत का क्रयाम (स्थापना) जरूर होगा ।

<sup>े</sup> इसका मतलब वही है जो (مَرْعَمَلُ صَالِحًا نَلِيَّا عَلَيْكُ مِن مَا أَصُلِحًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَى عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَاكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْ करेगा उसका फायेदा उसीं को होगा, वरन अल्लाह तआला को तो बंदों के अमल की कोई जरूरत नहीं है । अगर सारी धरती के लोग अल्लाह से डर खाने वाले (परहेजगार) हो जायें तो उस के राज्य में चिन्त (ज्यादती) और विस्तार (इजाफा) न होगा और सभी नाफरमानी करने वाले हो जायें तो उस के राज्य में तिनक भी कमी नहीं आयेगी | लफ्जों के बिना पर इन में

सूरतुल अनकबूत-२९

भाग-२०

الجزء ٢٠ | 694

سورة العنكبوت ٢٩

७. और जिन लोगों ने यक्रीन किया और (सुन्नत के ऐतवार से) अच्छे अमल किये, हम उन के सभी गुनाहों को उन से दूर कर देंगे और उन की नेकी का अच्छा वदला देंगे।

इ. हम ने हर इंसान को अपने माता-पिता से अच्छा सुलूक करने की शिक्षा (तालीम) दी हैं। लेकिन अगर वे यह कोशिश करें कि तुम मेरे साथ उसे शामिल कर लो जिस का तुम को इल्म नहीं तो उनका कहना न मानों? तुम सब को लौटकर मेरी ही ओर आना है, फिर मैं हर उस वात से जो तुम करते थे, तुम्हें आगाह (अवगत) कराऊंगा ।

९. और जिन लोगों ने ईमान क़बूल किया और नेकी के काम किये, उन्हें हम अपने नेक बंदों में शामिल कर लेंगे !

90. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो (मुंह से) कहते हैं कि हम ईमान लाये हैं लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में कोई दुख आ पड़ता है तो लोगों के कष्ट देने को अल्लाह तआला के अजाव के समान बना लेते हैं, लेकिन अगर अल्लाह की मदद आ जाये तो पुकार उठते हैं कि हम तो तुम्हारे साथी ही हैं, क्या सभी संसार (इंसानों) के दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह तआला जानता नहीं हैं?

وَالَّذِيْنَ المَنُواوَعَمِلُوا الطَّلِطَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّالِتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوْ اَيَعْمَلُوْنَ (7)

وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴿ وَإِنْ جَاهَلُكَ لِتُشْوِكَ بِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴿ إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَغْمَلُوْنَ ﴿ ٤)

وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الطّيلِحْتِ لَنُكْخِلَتَهُمُ فِي الصّيلِحِيْنَ (9)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أَوْذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ لَعَذَابِ اللهِ طُولَيِنَ جَآءَ نَصُرٌّ مِنْ دَيِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ مُ اَوَكَيْسَ اللهُ بِاعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْدِ الْعَلَمِيْنَ (ال

काफिरों से जिहाद करने का भी हुक्म शामिल है कि वह भी एक तरह का नेक काम ही है !

मुरआन करीम के कई जगहों पर अल्लाह तआला ने अपनी एकता और इवादत का हुक्म देने के साथ ही साथ माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने पर जोर दिया है, जिस से इस बात की वजाहत होती है कि एकेश्वरवाद (तौहीद) की मांगों को सही तरीके से वही समझ सकता और उन्हें निभा सकता है जो माता-पिता के हुक्म की पैरवी और सेवा (खिदमत) की मांगों को समझता है और निभाता है ।

यानी माता-पिता अगर शिर्क का हुक्म दें (और उसी में दूसरे गुनाहों का हुक्म भी शामिल है) और उस के लिए खास कोशिश भी करें तो उनकी इताअत नहीं करनी चाहिए।

सूरतुल अनकबूत-२९

भाग-२०

الجزء ٢٠ 695

سورة العنكبوت ٢٩

99. और जो लोग ईमान लाये अल्लाह उन्हें भी जानकर (जाहिर कर के) रहेगा और मुनाफिकों को भी जानकर (जाहिर कर के) रहेगा !

१२. और काफिरों ने ईमानवालों से कहा कि तुम हमारे रास्ते की इत्तेबा करो तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे, जबिक वह उन के गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाने वाले, यह तो केवल झूठे हैं।

१३. हा, ये अपने बोझ ढो लेंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बोझ भी² और जो कुछ झूठ गढ़ रहे हैं उन सब के लिए उन से पूछताछ होगी ।

9 ४. और हम ने नूह (ﷺ) को उनकी कौम की तरफ भेजा, वे उन के बीच साढ़े नौ सौ साल तक रहे, फिर तो उन्हें तूफान ने धर पकड़ा और वे थे भी जालिस |

९४. फिर हम ने उन्हें और नाव वालों को मुक्ति (नजात) दी और हम ने इस वाक्रेआ को पूरी दुनिया के लिये शिक्षा की निशानी बना दिया।

9६. और इब्राहीम (ﷺ) ने भी अपनी क्रौम से कहा कि अल्लाह (तआला) की इबादत करो और उस से डरते रहो, अगर तुम में अक्ल है तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है । وَلَيُعْلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا الَّبِعُوا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطْلِكُمُّ وَمَا هُمْ بِطِيلِيْنَ مِنْ خَطْلِهُمْ قِنْ شَيْءً وْإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (1) وَلَيُحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاتَّقَالًا شَعَ اَثْقَالِهِمْ لَوَ وَلَيُعْمِلُنَّ اَثْقَالِهُمْ فَاتَّقَالًا شَعَ اَثْقَالِهِمْ لَ

وَلَقَنُ اَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيْهِمُ اَلْفَ سَنَةٍ اِلاَّخَسِٰمِينَ عَامًا ﴿ فَاَخَٰنَ هُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمُ ظٰلِمُوْنَ (۩)

فَأَنْجَيْنُهُ وَ أَصُحْبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلُنْهَا آيَةً لِلْعَالِمِيْنَ ﴿

وَ اِبُرْهِمْمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوااللَّهَ وَاتَّقُوهُ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ اللّ ذٰلِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنْ كُنْتُو تَعْلُونَ (16)

<sup>&#</sup>x27; इसका मतलब है कि अल्लाह तआला सुख और दुख देकर इम्तेहान लेगा तािक मुनािफकों और ईमानवालों में फर्क वाजेह हो जाये, जो दोनों हालतों में अल्लाह के हुक्म की पैरवी करेगा वह ईमान वाला है और जो केवल खुशी और सुख में आजापालन करेगा तो इसका मतलब यह है कि वह केवल अपने मतलब को पूरा करने का ताबे है, अल्लाह का नहीं !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी यह कुफ्र के अगुवा और बेदीन के प्रचारक अपना ही बोझ नहीं उठायेंगे, बल्कि उन लोगों के गुनाहों का बोझ भी उन पर होगा जो उनकी कोशिशों की वजह से गुमराह हुए थे ! यह विषय सूर: अन-नहल: २४ में भी गुजर चुका है !

भाग-२०

الجزء ٢٠ 696

سورة العنكبوت ٢٩

99. तुम तो अल्लाह तआला के सिवाय मूर्तियों की पूजा कर रहे हो और झूठी बातें मन से गढ़ लेते हो । (सुनो!) जिन-जिन की तुम अल्लाह (तआला) के सिवाय पूजा-पाठ कर रहे हो, वे तो तुम्हारे रिज़्क के मालिक नहीं, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अल्लाह तआला से ही रोजी मांगो और उसी की इवादत करो और उसी का युक्रिया अदा करो, और उसी की तरफ तुम लौटाये जाओगे।

१८. और अगर तुम झुठलाओ तो तुम से पहले के लोगों ने भी झुठलाया है, अौर रसूल का कर्तव्य (फर्ज) तो सिर्फ साफ-साफ प्रकार से पहुँचा देना ही है।

9९. क्या उन्होंने नहीं देखा कि मख़लूक की पैदाईश किस तरह अल्लाह ने की फिर अल्लाह उस को लौटायेगा, यह तो अल्लाह के लिए बहुत आसान है।

२०. कह दीजिए कि धरती पर चल-फिर कर देखो तो<sup>2</sup> कि किस तरह से अल्लाह (तआला) ने सब से पहले मखलूक की पैदाईश की फिर अल्लाह तआला ही दूसरी नई पैदाईश करेगा। अल्लाह तआला हर चीज पर सामर्थ्य (कुदरत) रखने वाला है।

إِنَّهَا تَعُبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْثَانًا وَ تَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لايمْلِكُونَ لَكُمْ رِزُقًا فَائْتَغُواْ عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاغْبُكُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ آ

وَاِنْ تُكَذِّبُواْ فَقَلْ كَذَّبَ أُمَوَّ مِنْ قَبْلِكُمُ ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ الِاَ الْبَلْخُ الْسِّينُ ﴿

ٱۅؙۘڶۄ۫ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيْلُهُ الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيْلُهُ اللهُ الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيْلُهُ اللهُ الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيْلُهُ اللهِ يَسِيْرُ (9)

قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّالِلْهُ يُنْشِقُ النَّشَاةَ الْاٰخِرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ 25

<sup>े</sup> यह हजरत इब्राहीम ﷺ का भी कौल हो सकता है, जो उन्होंने अपने समुदाय (कौम) से कहा था या अल्लाह तआला का कौल है, जिस में मक्कावासियों को सम्बोधन (खिताव) है और इस में नबी ﷺ को तसल्ली दी जा रही है कि अगर मक्का के काफिर आप ﷺ को झुठला रहे हैं तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैगम्बरों के साथ यही होता चला आया है | पहले की उम्मतें भी रसूल को झुठलाते और उसका नतीजा भी हलाकत और वर्बादी के रूप में भुगतते रहे हैं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी दुनिया में फैली हुई अल्लाह की निश्चानिया देखो धरती पर ध्यान दो, किस तरह उसे बिछाया, उस में पर्वत, घाटिया, निदया और समुद्र बनाये | उसी से कई तरह की रोजी व फल पैदा किये, क्या यह सब चीजें इस बात का सुबूत नहीं है कि उन्हें पैदा किया गया है और उन का कोई बनाने वाला है?

697

२१. जिसे चाहे अजाब दे, और जिस पर चाहे रहम करे, सब उसी की तरफ लौटाये जाओगे |

२२. तुम न तो धरती पर अल्लाह (तआला) को मजबूर कर सकते हो न आकाश में, अल्लाह (तआला) के सिवाय तुम्हारा कोई संरक्षक (वली) है न सहयोगी (मददगार) |

२३. और जो लोग अल्लाह (तआला) की आयतों और उसकी मुलाकात को झुठलाते हैं, वे मेरी रहमत से निराच हो जायें और उन के लिए दुखदायी अजाब है |

२४. उन की कौम का जवाब इस के सिवाय कुछ न था कि कहने लगे कि इसे मार डालो या इसे जला दो | आखिरकार अल्लाह (तआला) ने उन्हें आग से बचा लिया, इस में ईमानवालों के लिए तो बहत-सी निशानियाँ हैं |

२४. (हजरत इब्राहीम ﷺ ने) कहा कि तुम ने जिन मूर्तियों (देवताओं) की पूजा अल्लाह के सिवाय की है, उन्हें तुम ने अपनी दुनियावी दोस्ती का सबब बना लिया है, तुम सब क्यामत के दिन एक-दूसरे से इंकार करने लगोगे और एक-दूसरे को धिक्कारने लगोगे, और तुम सबका ठिकाना नरक में होगा और तुम्हारी कोई मदद करने वाला न होगा।

يُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ

وَ إِلَيْهِ ثُقْلَبُونَ (1)

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعُجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّهَاءَ لَا وَمَا لَكُمْرِ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَلْقٍ وَّلَا نَصِيْرٍ (2)

وَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا بِالْمِتِ اللهِ وَلِقَالِهَ ٱللَّهِ لَهُ يَهِمُوُا مِنْ زَخْمَتِى وَاللَّهِ وَلِقَالِهَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلاَّ آنَ قَالُوا اقْتُلُوهُ اَوُ حَرِقُوهُ فَانْجُهُ اللهُ مِنَ النَّارِ لَا اَنَّ فِى ذٰ لِكَ لَاٰ لِنِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (42

وَقَالَ إِنَّهَا اتَّخَذُتُهُ قِنْ دُوْنِ اللهِ آوْثَانًا ﴿
مُودَةَ بَيْنِكُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ
يَكُفُرُ بَعْضُكُمُ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا ﴿
يَكُفُرُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا ﴿
وَمَا وَلَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ قِنْ نَصِرِيْنَ ﴿ 25 \*

﴿وَرَحْمَتِيْ وَمِمَتَ كُلُّ شَيْءٍ﴾ •भेरी रहमत ने हर चीर्ज को घेर लिया है । (सूर: अल-आराफ-१५६) लेकिन आखिरत चूँकि बदला देने की जगह है, इसलिए वहाँ मुआमला दूसरा होगा ।

अल्लाह तआला की रहमत (दया) दुनिया में आम लोगों के लिए है, जिस से काफिर और ईमानवाले, छली और मक्कार, अच्छे और बुरे सभी आम तौर से फायेदा उठा रहे हैं । अल्लाह तआला सभी को दुनिया के सुख और धन-धान्य अता कर रहा है, यह अल्लाह तआला की रहमत की वह तफसील है जिसे अल्लाह तआला ने दूसरी जगह पर फरमाया :

सूरतुल अनकबूत-२९

भाग-२०

الجزء ٢٠ 896

سورة العنكبوت ٢٩

२६. तो उस (हजरत इब्राहीम ﷺ पर) (हजरत) लूत (ﷺ) ईमान लाये<sup>।</sup> और कहने लगे कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हैं, वह बड़ा गालिब (प्रभावशाली) और हिक्मत वाला है।

२७. और हम ने उसे (इब्राहीम को) इसहाक और याकूब अता किये और हम ने नबूअत और किताब उनकी औलाद में ही कर दी<sup>2</sup> और हम ने दुनिया में भी उसे अच्छा बदला दिया, और आख़िरत में तो वह परहेजगारों में से हैं।

२८. और (हजरत) लूत (ﷺ) की भी (चर्चा करो) जब कि उन्होंने अपनी क्रौम से कहा कि तुम तो उस बेहयाई पर उतर आये हो<sup>3</sup> जिसे तुम से पहले पूरी दुनिया में से किसी ने भी नहीं किया।

२९. क्या तुम मर्दों के पास (कुकर्म के लिए) आते हो और रास्ता वन्द करते हो और अपनी आम सभाओं (मजिलसों) में बेशमी का काम करते हो? तो उस के जवाब में उस की कौम ने इस के सिवाय कुछ नहीं कहा कि बस जा, अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह का अजाब ले आ!

🔾 (हजरत) लूत (🏨) ने दुआ की कि रव!

فَأَمَنَ لَهُ لُوُمٌّ م وَقَالَ اِنِّى مُهَاجِرٌ اِلْ رَبِّى اللهِ اللهِ وَقَالَ اِنِّى مُهَاجِرٌ اِلْ رَبِّى ا اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ 6

وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُونُهَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَالتَيْنَاهُ اَجْرَةً فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْأِخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ (2)

وَكُوطًا اِذْقَالَ لِقَوْمِهَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ َ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنْ اَحَدٍ فِنَ الْعَلَمِيْنَ ﴿ ٤

أَيِثُكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلُ هُ وَتَأْتُونَ فَى نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَّ فَهَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا آنْ قَالُوا اغْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّهِ قِيْنَ (٩٠)

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ (3)

<sup>।</sup> हजरत लूत, हजरत इब्राहीम क्ष्म के भाई के बेटे थे, यह हजरत इब्राहीम पर ईमान लाये, उस के बाद उन को भी 'सदूम' के इलाके में नवी बनाकर भेजा गया ।

यानी हजरत इसहाक से याकूब हुए, जिन से इस्राईल की औलाद का वंश चला और उन्हीं में सारे नबी हुए और किताबें आयी | आखिर में हजरत नबी करीम क्क हजरत इब्राहीम के दूसरे (बड़े) पुत्र हजरत इस्माईल के वंश में नबी हुए और आप क्क पर क़ुरआन नाजिल हुआ |

उस कुकर्म (बेहयाई) से मुराद वही मर्द से लिवात (सिम्लन) है जिसको लूत की कौम वालों ने सब से पहले किया, जैसाकि कुरआन ने वाजेह किया है ।

सूरतुल अनकवृत-२९

भाग-२०

الجزء ٢٠ و699

سورة العنكبوت ٢٩

इस फ़सादी क़ौम पर मेरी मदद कर !

39. और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते (हजरत) इब्राहीम (ﷺ) के पास ख़ुशखबरी लेकर पहुँचे, कहने लगे कि हम इस बस्ती वालों को नाश करने वाले हैं। बेशक यहाँ के निवासी जालिम हैं।

३२. (हजरत इव्राहीम ने) कहा कि उस में तो लूत (अड) हैं, फरिश्तों ने कहा कि यहाँ जो हैं हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, लूत और उस के परिवार को सिवाय उसकी बीवी के हम बचा लेंगे, येशक वह औरत पीछे रह जाने वालों में से हैं।

३३. और फिर जब हमारे भेजे हुए लूत (क्ष्म) के पास पहुँचे तो वह उन के सवव दुखी हुए और दिल में गम करने लगे । संदेशवाहकों ने कहा कि आप डरें नहीं न दुखी हों, हम आप को आप के परिवार सहित महफूज कर लेंगे, सिवाय आप की बीवी कि वह अजाब के लिए बाकी रह जाने वालों में से होगी ।

**३४**. हम इस वस्ती वालों पर आसमानी अजाव ढाने वाले हैं<sup>2</sup> इस वजह से कि ये फ़ासिक हो रहे हैं |

وَلَتَّا جَاءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَاهِيُمَ بِالْبُشُوٰى ۗ قَالُوۡۤ اِنَّا مُهۡلِكُوۡۤ اَهۡلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَ اَهۡلَهَا كَانُوۡا ظٰلِيئِنَ ۚ ۚ

قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ﴿ قَالُوا نَحْنُ اعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَلْنَجِيَنَةُ وَ اَهْلَةً إِلَا امْرَاتَهُ لَكَانَتُ مِنَ الْغُيدِيْنَ ﴿

وَ لَهُمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْظًا سِنَّ ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالُوا لاَ تَخَفُ وَلا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوْكَ وَ اَهْلَكَ إِلَّا امْرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰهِرِيْنَ ﴿ إِلَّا الْمُرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ

اِنَّامُنْزِنُونَ عَلَى ٱلهٰلِ لهٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا قِنَ السَّهَآءِ بِمَا كَانُواْ يَغْسُقُونَ ﴿ [3]

<sup>े</sup> यानी हजरत लूत की दुआ कुवूल हुई और अल्लाह ने फरिश्तों को हलाक करने के लिए भेज दिया, वे फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अक्षा के पास गये और उन्हें इसहाक अक्षा और याकूब अक्षा की खुशखबरी दी और साथ ही बताया कि हम लूत अक्षा की बस्ती को नाश करने आये हैं।

इस आसमानी अजाब से मुराद वही अजाब है जिस के जरिये लूत की क्रौम को धंसा दिया गया। कहा जाता है कि जिब्रील अब्ब उन की बस्तियों को धरती से उखाड़कर आकाश की उचाई तक ले गये फिर उनको उन ही पर उलटा दिया गया, उस के बाद कंकड़-पत्थर की वर्षा की गयी और उस जगह को बहुत बदबूदार झील में बदल दिया गया। (इब्ने कसीर)

700

सूरतुल अनकवूत-२९

भाग-२०

الجيزء ٢٠

سورة العنكبوت ٢٩

३४. और हम ने इस बस्ती को खुली शिक्षा ग्रहण (हासिल) करने के लिए निशानी (लक्षण) वना दिया, उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं।

३६. और मदयन की' तरफ (हम ने) उन के भाई शुऐब (ﷺ) को (भेजा) उन्होंने कहा कि हे मेरी कौम के लोगो! अल्लाह की इबादत (बंदना) करो, क्यामत के दिन की उम्मीद रखों और धरती में फसाद न फैलाते फिरों |

३७. फिर भी उन्होंने उन्हें झुठलाया, आख़िर में उन्हें जलजला ने पकड़ लिया और वे अपने घरों में बैठे के बैठे मुर्वा होकर रह गये ।

३८. और हम ने 'आद वालों' और 'समूद वालों' को भी (हलाक किया) जिन के कुछ खण्डहर तुम्हारे सामने मौजूद हैं और शैतान ने उन के बुरे काम को सुसज्जित (मुजय्यन) करके दिखाया था और उन्हें रास्ते से रोक दिया था, इस के बावजद कि यह आंखों वाले और चालाक थे।

39. और क्रारून, फिरऔन और हामान को भी, उन के पास (हजरत) मूसा खुले-खुले मोजिजे लेकर आये थे, फिर भी उन्होंने धरती पर घमण्ड किया, लेकिन हम से आगे वढ़ने वाले न हो सके । وَلَقَنْ ثَرُكْنَا مِنْهَآ اينةٌ ابَيْنَةٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ٤٤}

وَ إِلَىٰ مَدُينَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا لا فَقَالَ يُقُومِ اعْبُدُوااللهُ وَارْجُواالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَلا تَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿

> فَكُنَّابُوهُ فَاَخَلَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَادِهِمْ جُثِيئِنَ ﴿أَنَ

وَعَادًا وَثَكُوْدَا وَقَلْ تَبَرَيْنَ لَكُمْ مِّنْ مَسْكِيْهِمُ " وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوا مُسْتَهْصِرِيْنَ ﴿ ﴿ ﴿

وَقَادُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامْنَ ۗ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ مُوْسَى بِالْبَيِّنْتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُواسْبِقِيْنَ (وَدِّ)

मदयन हजरत इब्राहीम अप के बेटे का नाम था, कुछ के करीव यह उन के पोते का नाम है, बेटे का नाम मदयान था, उन ही के नाम पर उस कबीले (गोत्र) का नाम पड़ गया, जो उन ही के वंश पर शामिल था। इसी मदयन कबीले की तरफ हजरत शुऐब को नवी बनाकर भेजा गया। कुछ कहते हैं कि मदयन नगर का नाम था यह कबीला या नगर लूत अप की बस्ती के करीब ही था।

अाद की क्रौम की बस्ती अहकाफ, हद्रमूत (यमन के लाल सागर का तटीय भाग) के करीब और समूद की बस्ती हिन्न जिसे आजकल मदायन स्वालेह कहते हैं, हिजाज के उत्तर में हैं । इन इलाकों से अरबों की व्यवपारिक यात्रायें (तिजारती सफर) हुआ करती थीं, इसलिए ये बस्तियाँ उन के लिए अंजान नहीं बल्कि जानती थीं ।

४०. फिर तो हम ने हर एक को उस के पाप की सजा में धर लिया, उन में से कुछ पर हम ने पत्थरों की बारिश की<sup>।</sup> उन में से कछ को तेज चीख ने दबोच लिया, उन में से कुँछ को हम ने धरती में धंसा दियां और उन में से कछ को हम ने पानी में डुबो दिया।⁴ अल्लाह तऑला ऐसा नहीं कि उन पर ज़ुल्म करे बल्कि वही लोग अपनी जानों पर जुल्म करते थे।

४१. जिन लोगों ने अल्लाह (तआला) के सिवाय दूसरे को वली (देवता) मुक्ररर कर रखा है, उन की मिसाल (उदाहरण) मकड़ी की तरह है कि वह भी एक घर बनाती है, अगरचे (यद्यपि) सभी घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का घर ही है,5 काश, कि वे जान लेते।

فَكُلاً آخَةُنَا بِذَنْهِهِ فَيِنْهُمُومِّنَ ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ قُنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ ۗ وَمِنْهُمْ مَّنُ خَسَفُنَا بِهِ الْأَرْضَ ، وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقُنَا عَ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ (4)

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱوْلِيَّاءَ كَمَثْلِ الْعَنْكَبُونِ ، إِتَّخَنَاتْ بَيْتًا ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ مَ لَوْ كَانُوْا يَعُلُمُونَ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यह आद की क्रौम थी, जिस पर तेज चीख़ और हवाओं का अजाब आया, ये हवायें धरती से कंकरियां उड़ाकर उन पर बरसाती, आखिर में उन की तेजी इतनी बढ़ी कि उन्हें उड़ाकर आकाश तक ले जाती और उन्हें सिर के बल दे मारती, जिस से उन के सिर अलग और धड़ अलग हो जाते जैसेकि वे खजूर के खोखले तने हैं । (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह हजरत स्वालेह की कौम समूद है, जिन्हें उन के कहने पर पत्थर की एक चट्टान से ऊटनी निकाल कर दिखायी गयी, लेकिन उन जालिमों ने ईमान लाने के बजाये उस ऊँटनी को ही मार डाला, जिस के तीन दिन के बाद उन पर तेज चीख़ का अज़ाब आया, जिस ने उन की आवाज और चाल को श्वान्त (खामोश) कर दिया |

<sup>3</sup> यह का़रून है, जिसे दौलत के खजाने अता किये गये थे, लेकिन यह इस घमंड में मगन हो गया कि वह धन-धान्य इस बात का सुबूत है कि मैं अल्लाह के यहाँ सम्मानित (बाइज्जत) और आदरणीय (मुअज़्जिज) है, मुझे मूसा की बात को कुबूल करने की क्या जरूरत है? इसलिए उसे उस के खजानों और महलों सहित धरती में धंसा दिया गया।

<sup>4</sup> यह फिरऔन है जो मिस्र देश का राजा था, लेकिन हद से तजावुज करके अपने आप को भगवान (उपास्य) एलान कर दिया, हजरत मूसा पर ईमान लाने से और उन की कौम इम्राईल की औलाद को, जिसको उसने गुलाम बना रखा था, आजाद करने से इंकार कर दिया, आखिर में एक सुबह उस को उस की पूरी सेना सहित लाल सागर (कुल्जुम) में डुबो दिया गया ।

<sup>े</sup> यानी जिस तरह मकड़ी का जाला (घर) बहुत कमजोर और अस्थाई (आरजी) होता है, हाथ के जरा से इशारे से वह नष्ट हो जाता है, अल्लाह के सिवाय दूसरों को अपना वली और मददगार समझना भी बिल्कुल उसी की तरह है, यानी कमजोर और वेकार है, क्योंकि वे भी किसी के काम नहीं आ सकते, इसलिए अल्लाह के सिवाय दूसरों के सहारे भी मकड़ी के जाले के समान कमजोर और बेकार हैं, अगर यह मजबूत और फ्रायदेमंद होते तो यह देवता पहले की उम्मतों

सूरतुल अनकबूत-२९

भाग-२०

الجزء ٢٠ 702

سورة العنكبوت ٢٩

४२. अल्लाह (तआला) उन सभी चीजों को जानता है जिन्हें वह उस के सिवाय पुकार रहे हैं, और वह वड़ा जबरदस्त और हकीम है।

¥३. और हम इन मिसालों को लोगों के लिए वयान कर रहे हैं, और इन्हें केवल इल्म वाले ही समझते हैं।

४४. अल्लाह तआला ने आकाशों और धरती को हक और सच के साथ पैदा किया है, ईमान वालों के लिए तो इसमें वड़ी भारी निशानी है।

४४. जो किताब आप की तरफ वहयी की गयी है उसे प्रदिये<sup>2</sup> और नमाज कायम कीजिए (पाबन्दी से पदिये)<sup>3</sup> वेशक नमाज वेहयाई और बुराई से रोकती है<sup>4</sup> और वेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी वात है | तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह (तआला) जानता है | إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يَهُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ ثَمَىٰءٍ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

وَ تِلْكَ الْاَمُثَالُ نَضُرِ بُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَغْقِلُهَاۤ اِل**اَّالُعٰلِمُوُنَ** (٤٠)

خَلَقَ اللهُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللهُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللهُ اللهُ

أَتُلُ مَا أَوْجِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَاقِمِ الصَّلْوَةَ \* إِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَدِ الصَّلْوَةَ مَا تَصُنَعُونَ وَالْمُنْكِدِ اللهِ وَلَيْمُ مَا تَصُنَعُونَ ﴿ 3 }

को बचा लेते लेकिन दुनिया ने देख लिया कि वे उन्हें नहीं वचा सके ।

<sup>!</sup> इस इल्म से मुराद अल्लाह का, उस के धार्मिक विधानों (घरीअतों) का और उन आयतों और दलीलों का इल्म है जिन पर ख़्याल और सोच-फ़िक्र करने से इंसान को अल्लाह का इल्म हासिल होता है और हिदायत का रास्ता प्रचस्त (वाजेह) होता है |

कुरआन करीम की तिलावत के कई मकसद हैं, सिर्फ वदला और नेकी के लिए, उस के माने और मतलब पर ख़्याल और फिक्र के लिए, शिक्षा-दीक्षा (तालीम) के लिए और तफसीर के लिए, तिलावत के हुक्म में ये सभी किस्में शामिल हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> क्योंकि नमाज से (अगर नमाज हो) इंसान का ख़ास तौर से सम्बन्ध अल्लाह से हो जाता है, जिस से इंसान को अल्लाह तआला की मदद हासिल होती है, जो जिन्दगी के हर मोड़ पर उसकी मजबूती और स्थिरता (पायेदारी) का सबब और हिदायत का जिरया साबित होती है !

<sup>4</sup> यानी बेहयाई और वुराई को रोकने का जिर्या बनती है, जिस तरह दवाओं के कई असर हैं, और कहा जाता है कि पला दवाई पला रोग को रोकती है और हक्रीकत में ऐसा होता है, लेकिन कव? जब दो बातों को ध्यान में रखा जाये, एक तो दवाई को तरीक़े से उस नियम और श्वर्त के साथ इस्तेमाल किया जाये, जो वैद्य, हकीम या डाक्टर ने बताया है | दूसरा परहंज यानी ऐसी चीजों का इस्तेमाल न किया जाये जो उस दवा के असर को कम करे या खत्म कर दे | इसी तरह नमाज में भी अल्लाह तआला ने ऐसा असर रखा है कि यह इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है, लेकिन उसी समय जब नमाज सुन्नते नववी हैं के अनुसार उन तरीकों और श्वर्तों के साथ पढ़ी जाये जो उसकी कुबूलियत और मान्यता (सिहत) के लिए फर्ज हैं |

الجزء ٢١ | 703

سورة العنكبوت ٢٩

४६. और अहले किताब के साथ बहत अच्छे तरीके से वाद-विवाद करो। सिवाय उन के साथ जो उन में जालिम हैं। और साफ एलान कर दो कि हमारा तो उस किताव पर भी ईमान है, जो हम पर नाजिल की गयी है और उस पर भी जो तुम पर नाजिल की गयी | हमारा-तम्हारा रब एक ही है, हम सब फरमांबरदार हैं।

४७. और हम ने उसी तरह आप की तरफ अपनी किताब नाजिल की है, इसलिए जिन्हें हम ने किताब अता की है, वे उस पर ईमान लाते हैं और उन में से कुछ उस पर ईमान रखते हैं, और हमारी आयतों का इंकार केवल काफिर ही करते हैं।

४८. और इस से पहले तो आप कोई किताब पढ़ते न थे. और न किसी किताब को अपने . हाथ से लिखते थे कि यह असत्य (बातिल) के पुजारी लोग चक और चुब्हे में पड़ते।

४९. वरन यह (करआन) तो रौशन आयतें (सूत्र) हैं जो आलिमों (ज्ञानियों) के दिल में महफूज हैं। हमारी आयतों को इंकार करने वाला सिवाय जालिमों के कोई दसरा नहीं |

وَقَالُوا لَوْلاَ انْذِلَ عَلَيْهِ النَّ مِن رَّبِّهِ طَقُلُ إِنَّهَا اللَّهِ عَلَى إِنَّهَا اللَّهِ عَل إِنَّهُ عَل إِنَّهُ اللَّهِ عَل إِنَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن رَّبِّهِ طَقُلُ إِنَّهَا الْحَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُواللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَ इसके रब की तरफ से क्यों नहीं उतारी गयीं। (आप) कह दीजिए निशानियाँ तो सभी अल्लाह के पास हैं मेरी हैसियत तो केवल वाजेह तौर से सचेत (आगाह) कर देने वाले की है |

وَلا تُحَادِلُوْا الْهُلَ الْكِتْبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ رَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ وَقُولُوٓا أَمَنَّا بِالَّذِينَ ٱنُبْزِلَ إِلَيْنَا وَٱنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلْهُنَا وَإِلْهُكُمْ وَاحِبُّ وَنَحْنُ لَهُ مُسِلِّهُونَ (46)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلُنَاۤ إِلَيْكَ الْكِتٰبُ ۖ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنُهُمُ الْكِتْكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَؤُلآءِ مَنْ يُؤُمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَخُحُدُ بِأَلْتَنَا إِلَّا الْكَفِرُونَ (4)

وَمَا كُنْتَ تَتْكُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَخُطُلهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48)

بِلُ هُوَ الْيَّا بَيِّنْتُ فِي صُرُودِ الَّذِينَ ٱوْتُوا الْعِلْمَ أَ وَمَا يَخُحُدُ بِأَنْتِنَا إِلَّا الظِّلِيُّونَ (49)

الْإلِثُ عِنْدَالله لا وَإِنَّهَا آنَا نَذِيْرٌ مُّبِينٌ (٥٥)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इसलिए कि वे आलिम और अक्लमंद हैं, वात को समझने की योग्यता और क्षमता (सलाहियत) रखते हैं, इस वजह से उन से बहस और वातचीत में सख्ती और तेजी मनासिव (उचित) नहीं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मुराद अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि (वगैरह) हैं | किताब देने से मुराद है उस के अनुसार अमल करना, जैसांकि उसके अनुसार जो अमल नहीं करते, उन्हें यह किताब दी ही नहीं गयी।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी क़ुरआन मजीद के हाफिजों (गैब याद करने वालों) के दिल में, यह क़ुरआन का मोजिजा है कि करआन मजीद हर्फ-हर्फ दिल में महफूज (सुरक्षित) हो जाता है |

भाग-२१ | ७०४ | ४ १ ।

سورة العنكبوت 29

४१. क्या उन्हें यह काफी नहीं कि हम ने आप पर अपनी किताब नाजिल कर दी जो उन पर पढ़ी जा रही है | इस में रहमत (भी) है और नसीहत (भी) है. उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं |

५२. कह दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह तआला का गवाह होना काफी हैं, वह आकार और धरती की हर चीजों का जानने वाला है, जो लोग असत्य (बातिल) को मानने वाले हैं और अल्लाह (तआ़ला) से कुफ्र करने वाले हैं, वे बहत ज्यादा नकसान में हैं |

 और ये लोग आप से अजाब की जल्दी मचा रहे हैं, अगर मेरी तरफ से मुकर्रर वक्त न होता, तो अभी तक उन के पास अजाब आ चुका होता, यह तय बात है कि अचानक उनके अनजाने में उन के पास अजाब आ पहुँचेंगा |

५४. ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं और (इतिमेनान रखें) नरक काफिरों को घेर लेने वाला है।

४४. उस दिन उनके ऊपर-नीचे से उन्हें अजाब ढाँक रहा होगा और अल्लाह महान कहेगा कि अब अपने बुरे कामों का मजा चखो ।

५६. हे मेरे ईमानवाले बन्दो! मेरी धरती बहुत क्शादा है, तो तुम मेरी ही इबादत करो ।

५७. हर जान को मौत का मजा चखना है और तम सब हमारी ही तरफ लौटाये जाओगे !

४८. और जो लोग ईमान लाये और नेकी के काम भी किये उन्हें हम यकीनी तौर से जन्नत के उन ऊचे मकानों में जगह देंगे जिनके नीचे से नदियां बह रही हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे । (अच्छे) काम करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है।

أَوَلَهُ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ النَّ فِي ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ مۇرۇق **ئۇمئون** (51)

قُلْ كَفْي بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا \* يَعْلَمُ مَا فِي السَّبُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَالَّذِينِ الْمَنُوْا بِالْمَاطِلِ وَكَفَرُواْ بالله لا أوليك هُمُ الْخُسِرُونَ (32)

وَيُسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ ﴿ وَلُولَا آجَلُ مُسَنَّى لَجَاءَهُمُ الْعَنَابُ مُولَيَاتِينَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمُ لَا يَشْعُرُونَ (33)

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ ﴿ وَإِنَّ جَهَلَٰمَ لَهُحَيْطَةٌ ۖ بالْكُفِرِينَ (34)

يَوْمَ يَغْشُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (55) يْعِبَادِي الَّذِيْنَ أَمَنُوْآ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَهُ عَ فَايَاكَ فَاعْبُدُونِ 60

كُلُّ نَفْسِ ذَا بِعَدُ الْمَوْتِ ثَنْ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 3

وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خْلِدٍبُنَ فِيْهَا ﴿ نِعْمَ اَجْرُ الْعِيلِينَ ﴿ 58 सूरतुल अनकबूत-२९

भाग-२१

الجزء ٢١ | 705

سورة العنكبوت ٢٩

५९. वे जिन्होंने सब्ब किया और अपने रब पर भरोसा रखते हैं ।

- ६०. और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज़्क लादे नहीं फिरते, उन सब को और तुम्हें भी अल्लाह तआला ही रिज़्क अता करता है | वह बड़ा सुनने जानने वाला है |
- ६१. और अगर आप उनसे पूछें कि धरती और आकाश का ख़िलक़ और सूरज और चौद को काम में लगाने वाला कौन है तो उन का जवाब यही होगा कि अल्लाह तआला, तो फिर किधर उल्टे जा रहे हैं |
- ६२. अल्लाह तआला अपने बंदों में से जिसे चाहे ज़्यादा रिज़्क (जीविका) अता करता है और जिसे चाहे कम, बेशक अल्लाह तआला हर चीज का जानने वाला है |
- ६३. और अगर आप उन से सवाल करें कि आकाश से पानी बरसा कर धरती को उसकी मौत के बाद जिन्दा करने वाला कौन है, तो वेशक उनका जवाब यही होगा कि अल्लाह तआला । आप कह दें कि सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए है, बल्कि उन में ज़्यादा लोग नाअक्ल (निर्बोध) हैं |2
- ६४. और दुनिया की यह जिन्दगी तो सिर्फ मनोरंजन और खेल-कूद है, हाँ सच्ची जिन्दगी तो आखिरत का घर है, अगर ये जानते होते।

الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّاوُنَ 9

وَكَايِّنْ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴿ اللَّهُ

يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُمْ ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ 60

وَلَمِنْ سَالُتُهُمُ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ فَاَلَٰى يُؤْفِكُونَ (6)

اَللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ وَمَدُّ مِنْ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِ

وَيَقْدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ 62

وَكَبِنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْنِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللَّلِمُ الللْمُواللِمُ اللْمُواللِمُ اللْمُواللَّلِمُ اللْمُواللَّلْمُ اللَّلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُ

وَمَا لَهٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُوُّ وَلَوِبُ لَوَانَّ الدَّادَ الْاَحْةَ لَهُمَ الْحَدَانُ لَوْكَانُهُ الْعُلْدُونَ (4)

<sup>&#</sup>x27; यानी ये मूर्तिपूजक मुसलमानों को सिर्फ एकेश्वरवाद (तौहीद) में यक्रीन करने के सबब तकलीफें पहुँचा रहे हैं, उन से अगर पूछा जाये कि आकाश और धरती को नास्ति (अदम) से पैदा करने वाला और सूरज-चाँद को अपनी परिधि (दायरे) में चक्कर कराने वाला कौन है, तो वहाँ यह क़ुबूल करने के लिए मजबूर हैं कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> क्योंकि अक्ल होती तो अपने रब के साथ पत्थरों को, मुर्दों को रब न बनाते, न उन के अन्दर यह सलाहियत होती कि अल्लाह तआला को ख़ालिक (सुष्टा) और पैदा करने वाला और रब मानते हुए भी बुतों (मूर्तियों) को संकटहारी (मुश्चिकल कुशा) और पूज्य समझ रहे हैं।

६५. जब यह लोग नाव में सवार होते हैं तो अल्लाह (तआला) को ही पुकारते हैं उस के लिए इबादत को ख़ास कर के, फिर जब वह उन्हें थल (ख़ुश्की) की तरफ महफूज ले आता है तो उसी वक्त शिर्क करने लगते हैं।

६६. तािक हमारे अता िकये हुए उपकारों (एहसानों) से मुकरते रहें और फायेदामंद होते रहें | अभी-अभी उन्हें पता चल जायेगा |

६७. क्या ये नहीं देखते कि हम ने हरम को अमन की जगह बना दिया, जब कि उन के करीवी इलाक़े से लोग अपहृत (उचक) कर लिये जाते हैं। क्या ये असत्य (बातिल) पर तो यकीन रखते हैं और अल्लाह (तआला) की नेमतों पर नाशुक्री करते हैं।

६६. और उस से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह (तआला) पर झूठा बुहतान लगाये या जब हक उसके पास आ जाये, वह उसे झूठ बताये, क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना नरक में न होगा?

६९. और जो लोग हमारे रास्ते में दुख सहन करते हैं, हम उन्हें अपना रास्ता जरूर दिखा देंगे | वेशक अल्लाह (तआला) नेकी करने वालों का साथी है |<sup>2</sup>

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ةَ فَلَتَا تَجْمُهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ (دَى

أَوَلَهُ يَرَوُا اَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنًا قَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ الْفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿

وَمَنُ ٱظْلَمُ مِنْنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ٱوَكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَيَّا جَآءَةُ ﴿ ٱلَيُسَ فِي جَهَلَا مَثْوًى لِلْكَفِينِينَ (٩٠)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُ وَا فِيْنَا لَنَهْدِينَكُهُمْ سُبُلَنَا طَ وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ (6)

अल्लाह तआला उस नेमत का बयान कर रहा है जो मक्कावासियों पर उसने किया है कि हम ने उन के हरम को शान्ति वाला बनाया है, जिस के रहने वाले कत्ल और अपहरण, लूटमार वगैरह से महफूज हैं, जबिक अरब के दूसरे इलाके इस तरह की शान्ति-सुरक्षा (अमन व अमान) से महरूम हैं | लूट और कत्ल उन के यहां आम और हर दिन का काम है |

<sup>2</sup> एहसान से मुराद अल्लाह को श्वाहिद मानकर हर नेकी के काम साफ दिल के साथ करना, नवी कि सुन्नत के अनुसार करना, बुराई के बदले एहसान करना, अपना हक छोड़ कर दूसरों को उन के हक से ज़्यादा देना, यह सब एहसान के परिधि (दायरे) में शामिल हैं।

सूरतुर्रूम-३०

भाग-२१ 707 ४१ - إ

سورة الروم ٣٠

## सूरतुर्रूम-३०

सूर: रूम मक्का में नाजिल हुई, इस में साठ आयतें और ६ रूक्अ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- ९. अलिफ॰ लाम॰ मीम॰
- २. रोमन पराजित (मगलूब) हो गये ।
- करीबी धरती पर और वह पराजित होने के वाद करीब मुस्तकविल में गालिब हो जायेंगे ।
- ¥. कुछ सालों में ही, इस से पहले और इस के बाद भी हक अल्लाह (तआला) ही का है, और उस दिन मुसलमान खुश होंगे |
- ४. अल्लाह (तआला) की मदद से,¹ वह जिसकी चाहता है मदद करता है, और असल फातेह और प्रभावशाली (गालिब) और रहीम वहीं है ।
- ६. अल्लाह का वादा है, अल्लाह (तआला) अपने वादे तोड़ा नहीं करता, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते!

## ٤

بسبيد الله الرَّحْلِن الزَّحِيْمِ

الغر 🛈

غُلِبَتِ الرُّوْمُ (2)

فِيَّ اَدُنَى الْاَرْضِ وَهُمُّرُقِنَ بَعْدِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُوْنَ ﴿ آ

فِي بِضْعَ سِنِيْنَ أَهُ لِلْهِ الْأَمْرُ مِنْ فَبُلُ وَمِنُ بَعْدُ لَا وَيَوْمَهِنِ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

> ؠڹڞڔ الله ِ مُنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ( ﴿

وَعْدَاللّٰهِ ﴿ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَ لَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

<sup>े</sup> रिसालत के जमाने में दो बड़ी ताकतें थीं, एक फारस (ईरान) की और दूसरी रोम की । पहला बयान किया गया मुल्क अग्निपूजक और दूसरा ईसाई यानी अहले किताब था। मक्का के मूर्तिपूजकों की हमदर्दी ईरान के साथ थीं, क्योंकि दोनों अल्लाह के सिवाय दूसरों के पुजारी थे, जबिक मुसलमानों की हमदर्दी रोम के इसाई राज्य के साथ थीं, इसलिए कि इसाई भी मुसलमानों की तरह अहले किताब थे। वहयी और रसूलों पर ईमान रखते थे, उनकी आपस में ठिनी रहती थी। नवी ﷺ की नबूअत के एलान के कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि ईरान का राज्य (मुल्क) रोम के इसाई राज्य के ऊपर विजयी (फातेह) हो गया, जिस पर मूर्तिपूजकों को खुची हुई और मुसलमानों को दुख हुआ, उस मौका पर कुरआन की ये आयतें नाजिल हुई, जिन में ये भविष्यवाणी (पेदीनगोई) की गयी कि कुछ साल के अन्दर रूमी दोबारा विजयी हो जायेंगे और विजयी पराजित और पराजित विजयी हो जायेंगे।

सूरतुर्रूम-३०

भाग-२१

الجزء ٢١ | 708

سورة الروم ٣٠

७. वह तो (केवल) दुनियावी जिन्दगी के जाहिर को (ही) जानते हैं, और आख़रित से तो बिल्कुल ही बेखवर हैं ।

इ. क्या उन लोगों ने अपने दिल में यह गौर नहीं किया कि अल्लाह (तआला) ने आकाशों को और धरती और उनके बीच जो कुछ है सबको बेहतर अंदाजा से<sup>1</sup> मुकर्रर वक्त तक के लिए (ही) पैदा किया है, हाँ ज़्यादातर लोग बेशक अपने रब की मुलाकात का इंकार करते हैं ।

९. क्या उन्होंने धरती पर सैर करके नहीं देखा कि उनसे पहले के लोगों का परिणाम (अंजाम) कैसा (बुरा) हुआ? वे उन से ज्यादा ताकतवर (और बलवान) धे, और उन्होंने भी धरती जोती-बोयी थी और उन से ज्यादा आबादी बनाई थी और उन के पास उन के रसूल मोजिजे लेकर आये थे, यह तो नामुमिकन था कि अल्लाह (तआला) उन पर जुल्म करता, लेकिन (हकीकत में) वे खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे !

90. फिर आखिर में बुरों का बुरा अंजाम हुआ, इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों को झुठलाते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ التَّانِيَا ۗ وَهُمْ عَنِ الْإِخْرَةِ هُمْ غَفِلُوْنَ ۞

ٱۅؘۘڬۘۄؙؗؠؾۜڡٞڬۘۯؙۅٳڣٛٙٱنْفُسِهِمْ مَاخَكَ اللهُ السَّلُوتِ ۅؘٱلۡاَرۡضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ اِلاَ بِالْحَقِّ وَٱجَلٍ مُُسَمَّى ۖ وَ اِنَّ كَثِيْرًا قِنَ النَّاسِ بِلِقَآ تِّى دَبِّهِمُ لَكُفِرُوُنَ ۞

ٱۅۘٙڵۿ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النَّنِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْ اَشَدَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَاتَارُواالُارْضَ وَعَبَرُوْهَاۤ اللَّرَ مِنَّا عَبَرُوْهَا وَجَاءَتُهُمُرُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنِيْتِ ۚ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( ﴿

ثُكُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ اَسَاءُواالشُّوْآَى اَنُ كُذَّبُوا بِأَيْتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ (أَنَّ)

या एक मकसद और सच के साथ पैदा किया है बेकार नहीं, और वह मकसद यह है कि नेक लोगों को नेकियों का बदला और बुरे लोगों को उनकी बुराई की सजा दी जाये, यानी क्या वे अपने वज्द पर ख्याल नहीं करते कि किस तरह उसे हकीर से बुलन्द किया और पानी की एक हकीर यूंद से उनकी तखलीक (सृष्टि) की | फिर आकाश और धरती को एक खास मकसद के लिए लम्बा-चौड़ा किया, इसके अलावा उन सब के लिए एक वक्त मुकर्र किया, यानी कयामत का दिन जिस दिन ये सब कुछ खत्म हो जायेगा | मतलब यह है कि अगर वे इन सब वातों पर ख्याल करते तो निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) से अल्लाह के वजूद, उस के रब और लायके इवादत होने और उसकी कुदरत का उन्हें संवेदन (एहसास) और इल्म हो जाता और उस पर इमान ले आते |

सूरतुरूम-३०

भाग-२१

الجزء ٢١ | 709

سورة الروم ٣٠

११. अल्लाह (तआला) ही मखलूक को पैदा करता है, फिर वही उन्हें दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम सब उसी की तरफ लौटाये जाओगे ।

१२. और जिस दिन क्रयामत क्रायम होगी तो मुजरिम हैरान रह जायेंगे |²

93. और उन के सभी साझीदारों में से एक भी उन की सिफारिश नहीं करेगा<sup>3</sup> और ख़ुद ये भी अपने देवताओं (शरीकों) का इंकार करेंगे |

९४. और जिस दिन क्रयामत क्रायम होगी, उस दिन (सभी गुट) वॅट जायेंगे । 4

9x. फिर जो ईमान लाकर नेक काम करते रहे, वे तो जन्नत में ख़ुश कर दिये जायेंगे ।

9६. और जिन्होंने कुफ़ किया था और हमारी आयतों को और आखिरत के मिलन को झूठा ठहराया था, वे सब अजाव में पकड़ कर हाजिर किये जायेंगे | اَللهُ يَبْدَا وُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجُعُونَ (١١)

وَيُوْمَرَ تَقُوُمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12)

وَكَمْ يَكُنْ تَهُمْ مِّنْ شُرَكَآيِهِمْ شُفَعَّةًا وَكَانُوا بشُرَكَآيِهِمْ كِفِرِيْنَ [1]

وَيُوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَدِنٍ يَتَفَرَّقُونَ (1)

فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَهُمْ فَي رُوْضَةِ تُتُحَبِّرُونَ (15)

وَاهَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْيَتِنَا وَلِقَآئِي الْاٰخِرَةِ فَأُولِيكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٠

<sup>।</sup> जिस तरह अल्लाह तआला पहली बार पैदा करने की कुदरत रखता है, उसी तरह मरने के बाद दोबारा जिन्दा करने की कुदरत रखता है, इसलिए कि दोवारा जिन्दा करना पहली वार पैदा करने से ज़्यादा कठिन नहीं।

ग्री का मतलब है अपने हक की तसदीक के लिए कोई दलील पेश न कर सकना और हैरान होकर चुप खड़े रहना, और بيلس वह होगा जो मायूस होकर चुप खड़ा हो और उसे कोई दलील समझ में न आ रही हो ।

<sup>3</sup> साझीदारों से मुराद वे झूठे देवता हैं, जिन्हें मूर्तिपूजक यह समझकर पूजते थे कि यह अल्लाह के यहाँ उनकी सिफारिश करेंगे और उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंग, लेकिन यहाँ अल्लाह ने वाजेह कर दिया कि अल्लाह के साथ साझीदार बनाने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा!

इस से मुराद हर एक इंसान का हर एक इसान में अलग होना नहीं है बल्कि मतलब इंमानबालों का काफिरों से अलग होना है। ईमानबाले जन्नत में और काफिर और मूर्तिपूजक नरक में चले जायेंगे और उन के बीच स्थाई (मुस्तिकिल) अलगाब हो जायेगी और ये दोनों फिर कभी भी जमा न होंगे, यह हिसाब के बाद होगा, इस अलगाब की बजाहत (स्पष्टीकरण) अगली आयत में आ रहा है।

सूरतुर्रूम-३०

भाग–२१

الجزء ٢١ | 710

سورة الروم ٣٠

१७. तो अल्लाह (तआला) की तारीफ किया करो, जबिक तुम शाम करो और जब सुबह करो ।

१८. और सभी तारीफों के लायक आकाश और धरती में वही है, तीसरे पहर और दोपहर के समय भी उसकी पकीजगी को बयान करों

99. वही जिन्दा को मुर्दा से निकालता है, । और मुर्दा को जिन्दा से निकालता है, और वही धरती को उस की मौत के बाद जिन्दा करता है, इसी तरह तुम (भी) निकाले जाओगे ।

२०. और अल्लाह की निचानियों में से है कि तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब इंसान बनकर (चलते-फिरते) फैल रहे हो ।

२१. और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जाति से पित्नयां पैदा की <sup>2</sup> तािक तुम उन से सुख पाओ, <sup>3</sup> उस ने तुम्हारे वीच प्रेम और दया भाव पैदा कर दिये, <sup>4</sup> वेशक गौर व फिक्र करने वालों के लिए इस में वहुत-सी निशानियां (लक्षण) हैं। فَسُبُحْنَ اللهِ حِيْنَ تُسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ (٦٦)

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُونَ (®

يُخُرِجُ الْعَنَّ مِنَ الْمَتِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَيُغِي الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا ۖ وَكَذْلِكُ تُعْذَرْجُوْنَ (وَأَ

وَمِنُ اٰيِتِهَ اَنْ خَلَقَكُمْ فِنْ ثُرَابِ ثُمَّ اِذَا َ اَنْ تُمْ بَشَدٌ تَنْتَشِيرُونَ ﴿ ٤٠

وَمِنْ أَيْتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمُّرُ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا لِتَسْكُنُوْٓ آلِيُهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مِّوَدَةً وَرَحْمَةً \* إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰمِتِ آقِهُمِ يَتَفَكَّرُوْنَ آنِ

<sup>&#</sup>x27; जैसे मुर्गी को अंडे से, अंडे को मुर्गी से, इंसान को वीर्य (मनी) से, वीर्य को इंसान से और ईमान वाले को काफिर से, काफिर को ईमानवालों से पैदा करता है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी तुम्हारे ही लिंग (जाति) से औरतें पैदा की तािक वे तुम्हारी बीवियां हों और तुम जोड़ा-जोड़ा हो जाओ, हुं अरबी भाषा में जोड़ा को कहते हैं। इस विना पर मर्द, औरत के लिए और औरत, मर्द के लिए जोड़ा है, औरतों के मानव (इंसानी) लिंग होने का मतलव है कि दुनिया की पहली औरत हजरत हव्वा को हजरत आदम की वायें पहलू से पैदा किया गया, फिर उन दोनों से इंसानों का खानदान चला।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मतलब यह है कि अगर मर्द और औरत की जाति एक-दूसरे से अलग होती, मिसाल के तौर पर औरतें जिन्नात या जानवरों में से होती तो उन से वह सुकून कभी हासिल न होता जो इस समय दोनों के एक ही जाति होने की वजह से होता है बल्कि एक-दूसरे से नफरत और डर होता, यह अल्लाह तआला की रहमत ही है कि इंसान की वीविया इंसानों में से ही बनायी।

यह है कि पित, पत्नी से बहुत मुहब्बत करता है और ऐसे ही पत्नी, पित से । जैसािक आम तौर से देखने में आया है, ऐसी मुहब्बत जो पित-पत्नी में होती है, दुनिया में किसी दो इंसानों के बीच नहीं होती ।

भाग-२१

الجزء ٢١ [ 711

سورة الروم ٣٠

२२. और उस की (कुदरत) की निशानियों में से आकाशों और धरती की पैदाईश और तुम्हारी जुबानों और रंगो का इख़्तिलाफ (भी) है। अक्लमंदों के लिए अवस्य (यक्रीनन) उस में बड़ी निशानियां हैं।

२३. और (दूसरे भी) उसकी (कुदरत) की निशानियां तुम्हारे रात और दिन की नींद में है और उसका फज़्ल (यानी रोजी) को तुम्हारा खोजना (भी) है, जो लोग कान लगाकर सुनने वाले हैं उन के लिए इसमें वडी निशानियां हैं।

२४. और उसकी निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि वह तुम्हें डराने और उम्मीद वाला बनाने के लिए तिड़त (विजलियों) दिखाता है, और आकाश से बारिश करता है, और उस से मुर्दा धरती जिंदा करता है, इस में (भी) अक्लमंदों के लिए वड़ी निशानियां हैं।

२४. और उसकी एक नियानी यह भी है कि आकाश और धरती उस के हुक्म से कायेम हैं, फिर वह जब तुम्हें आवाज देगा, केवल एक बार की आवाज से ही तुम सब धरती से निकल आओगे।

وَمِنْ الْمِيْهِ خَلْقُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمُ انَ فِى ذَٰلِكَ لَاٰلِتِ تِلْعَلِمِهِ مِنْ (22)

وَمِنْ الِبَهِ مَنَا مُكُوْ بِالْيُلِ وَالنَّهَادِ وَالْبَعَا وَكُوُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالِيتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (23)

وَمِنْ أَلِيَّةِ أَنْ تَقُوْمَ السَّهَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴿ تُثَمَّ إِذَا دَعَا كُوْ دَعُوَةً ﴾ في ألاَرْضِ إِذَا أَنْتُكُمْ تَخُرُجُونَ (٤٤)

¹ दुनिया में इतनी जुवानों का पाया जाना भी अल्लाह तआला की क़ुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है: अरबी है, तुर्की है, अंग्रेजी है, उर्दू है, हिन्दी है, पश्तां, फारसी, सिन्धी, बलूची, तिमल, तेलगू और बंगला वगैरह हैं | फिर एक-एक जुवान की आवाज और शैलिया हैं | एक इंसान अपनी जुवान और उच्चारण (लहजे) के सबय लाखों की भीड़ में पहचान लिया जाता है कि फ्ला देश के फ्ला इलाके का रहने वाला है, सिर्फ जुबान ही उसकी पूरी तारीफ करा देती है | इसी तरह एक ही माता-पिता (आदम और हक्वा) से होने के वावजूद भी रंग एक-दूसरे से अलग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है तो कोई गेहुंआ रंग का, फिर काले और गोरे रंग में भी इतने दर्जे हैं कि ज्यादातर आबादी दो रंगों में वटने के वावजूद भी उन की कई किस्में हैं, और एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग-अलग | फिर उन के मुंह की बनावट, शारीरिक रचना (जिस्मानी रूप) और ढांचे में ऐसा फर्क रख दिया गया है कि एक-एक देश का इंसान अलग से पहचान लिया जाता है |

सूरतुर्रूम-३०

भाग-२१

الجزء ٢١ [712

سورة الروم ٣٠

२६. और आकाश और धरती की सारी चीजों का वही मालिक है और हर एक उस के हुक्म के ताबेह (अधीन) हैं।

२७. और वही है जो पहली वार सृष्टि (मखलूक) को पैदा करता है, वही फिर से दोवारा पैदा करेगा और यह तो उस पर बहुत आसान है, उसी की अच्छी और उच्च विशेषता (सिफत) है। आकाशों में और धरती में भी, वही जवरदस्त हिक्मत वाला है।

२८. अल्लाह तआला ने एक मिसाल ख़ुद तुम्हारी ही वयान की, जो कुछ हम ने तुम्हें अता कर रखा है क्या उस में तुम्हारे दासों (गुलामों) में से कोई तुम्हारा साझीदार है कि तुम और वह इस में बराबर पद के हो ?² और तुम उनका डर इस तरह रखते हो जैसे कि ख़ुद अपनों का, हम अक्लमंदों के लिए इसी तरह वाजेह तौर (स्पष्ट रूप) से आयतें वयान करते हैं।

وَكَهُ مَنْ فِي السَّمَانِيَ وَالْأَرْضِ \* كُنُّ لَهُ فَيْتُونَ (26)

وَهُوَالَّذِي يَبْكَ وُّاالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَاهُونُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِى السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ( 2 عَ

ضَرَبَ لَكُمْ مَّشُلًا مِنْ اَنْفُسِكُمْ ﴿ هَلَ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَدَقْنُكُمْ فَانْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُونْهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذْلِكَ نُفَصِّلُ الْآلِتِ لِقَوْمِ يَّغْقِلُونَ ﴿ 2

## ंلَيْنَ كَمِنْهِ شَنَّ ، "उसकी कोई तुलना नहीं l» त्सूर: बूरा-१९।

<sup>2</sup> यानी जब तुम को यह प्यारा नहीं कि तुम्हारे दास और काम करने वाले जो तुम्हारे ही तरह इंसान हैं, वे तुम्हारे धन-दौलत के साझीदार ओर तुम्हारे बराबर हो जायें, तो फिर यह किस तरह हो सकता है कि अल्लाह के दाम (भक्त), चाहे वे फरिश्ते हो, रसूल हों, वली, हों या पेड़ और पत्थर के बनाये हुए देवता, वे अल्लाह के साझीदार हो जायें, जबिक वे भी अल्लाह के दास हैं और उसकी मखलूक हैं, यानी जिस तरह पहली बात नहीं हो सकती दूसरी भी नहीं हो सकती, इसलिए अल्लाह के साथ दूसरों की भी इवादत करना और उन्हें भी कष्टिनवारक (मुश्किलकुशा) और संकट-मोचन (फिरियाद सुनने वाला) समझना हमेशा गलत है ।

<sup>ै</sup> यानी इतने गुणों (सिफत) और महान सामर्थ्य (अजीम कुदरत) का मालिक, तमाम तुलनाओं (तस्बीहों) से महान (बेनियाज) और ऊंचा है |

२९. सहीह बात यह है कि ये जालिम बिना इत्म के ख़्वाहिशात के पुजारी हैं उसे कौन रास्ता दिखाये जिसे अल्लाह रास्ते से हटा दे?! उनकी एक भी मदद करने वाला नहीं।

३०. तो आप एकाग्र (एकसू) होकर अपना मुंह दीन की तरफ केन्द्रित (मरकूज) कर दें, अल्लाह (तआला) की वह फितरत जिस पर उस ने लोगों को पैदा किया है | अल्लाह तआला के वनाये को वदलना नहीं, यही सच्चा दीन है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं समझते |

**३१**. (लोगो!) अल्लाह (तआला) की तरफ आकर्षित होकर उससे डरते रहो और नमाज को कायम रखो और मूर्तिपूजकों में से न हो जाओ।

37. उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को छिन्न-भिन्न कर दिया और ख़ुद भी गुटों में वैट गये, हर गुट उस चीज पर जो उसके पास है मगन है |<sup>2</sup>

३३. और लोगों को जब कोई दुख पहुँचता है तो अपने रब की तरफ यक्सू होकर दुआयें करते हैं और जब वह अपनी तरफ से रहमत का मजा चखा देता है, तो उन में का एक गुट अपने रव के साथ शिर्क करने लगता है। بَلِ النَّبَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهُوَآ اَهُمُ بِغَيْرِ عِلْمِهُ فَهُنَ يَهُدِئُ مَنْ اَضَلَّ اللهُ لَا وَمَا لَهُمُ قِمِنْ نَصِيرِيْنَ (29)

فَاقِهُ وَجُهُكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ﴿فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴿ لَ تَبُّدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ خُلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لاَّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (ثَّهُ

مُنِيْدِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَلَا تَكُوْنُواْ مِنَ النِّشُرِكِيْنَ (لَآ)

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُواْ دِيْنَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَمُكُنُ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ (32)

وَلِذَا مَسَّ النَّاسَ صُرُّ دَعُوا رَبَّهُمْ مُّنِيئِينَ لِلَيْهِ ثُمَّ إِذَاۤ أَذَا قَهُمْ مِّنْـهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (﴿ \* )

मयोंकि अल्लाह की तरफ से हिदायत उसे ही मिलती है, जिसके अन्दर हिदायत हासिल करने की इच्छा और कामना (ख्वाहिश्व) होती है, जो इस इच्छा से महरूम होते हैं उन्हें गुमराही में भटकते छोड़ दिया जाता है।

<sup>े</sup> यानी हर गुट और गिरोह यह समझता है कि वह सच पर है और दूसरे झूठे, और जो सहारे उन्होंने खोज रखे हैं, जिन को वे दलील और सुवृत कहते हैं उन पर ख़ुझ और मगन हैं। वद्नसीवी से इस्लामी उम्मत का भी यही हाल हुआ कि वह भी कई गुटों में बैट गई और उनका भी हर गुट इसी झूठे ईमान पर मजबूत है कि वह सच पर है, जबिक सच पर केवल एक ही गुट है, जिसकी पहचान नबी \* ने बतायी है कि मेरे और मेरे सहाबा के रास्ता पर चलने वाला होगा।

३४. ताकि वे उस चीज की नाशुक्री जाहिर करें जो हम ने उन्हें अता की है, अच्छा, तुम फायेदा उठा लो, वहुत जल्दी तुम्हें मालूम हो जायेगा ! ३४. क्या हम ने उन पर कोई प्रमाण (सवूत) नाजिल किया है, जो उसे बयान करता है जिसे ये अल्लाह के साथ साझीदार बना रहे हैं !

३६. और जब हम लोगों को रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वे बहुत ख़ुश हो जाते हैं, और अगर उन्हें अपने हाथों के करतूत के सबब कोई दुख पहुँचे तो अचानक वे मायूस हो जाते हैं।

३७. क्या उन्होंने यह नहीं देखा कि अल्लाह (तआला) जिसे चाहे बहुत रिज्क देता है और जिसे चाहे कम, इस में भी उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, निशानिया है ।

३६. तो क्ररीबी रिश्तेदार को, गरीब को, मुसाफिर को, हर एक को उसका हक दो, यह उन के लिए बेहतर है, जो अल्लाह (तआला) के मुंह की जियारत (दर्शन) करना चाहते हों, ऐसे ही लोग नजात हासिल करने वाले हैं।

३९. और तुम जो ब्याज पर देते हो कि लोगों के माल में बढ़ता रहे, वह अल्लाह (तआला) के यहां नहीं बढ़ता' और जो कुछ (सदका और) जकात तुम अल्लाह (तआला) के मुंह देखने

لِيَكُفُرُواْ بِمَا اتَيُنْهُمُ ﴿ فَتَكَتَّعُوا مَا فَسَوْنَ تَعْلَمُونَ ﴿ 3

ٱمُمَ ٱلْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِـ4 يُشْرِكُونَ ﴿ 33

وَإِذَآ اَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً أَبِمَا قَنَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ 36

ٱوَكَمْ يَرَوْا اَنَّ اللَّهَ يَنِسُطُ الزِّذْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِدُ اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَالْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

قَاْتِ ذَاالْقُرْ لِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّمِيْلِ ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلْكِرِيْنَ يُونِيُهُ وَنَ وَجْهَ اللهِ ﴿ وَاُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾

وَمَا اَتَّيْتُمُوْتِنْ زِبَالِيَرْبُواْ فِنَ اَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُواْعِنْكُ اللَّهِ وَمَا اَتَيْتُمُ فِنْ زَكُوةٍ تُويْدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْبُضْعِفُونَ ﴿ ﴿

<sup>्</sup>यानी ब्याज से खुले तौर से बढ़ोत्तरी तो दिखायी देती है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी बद्नसीवी आखिर में इस दुनिया और अख़िरत में तवाही का सबव है | हजरत इब्ने अब्बास और कई सहावा और ताबईन ने इस आयत में ं में मुराद ब्याज नहीं बल्कि वह उपहार (तोहफा) लिया है जो कोई गरीब किसी धनवान को या जनता का कोई इंसान राजा या राजा के अधिकारी (मुलाजिम) को या एक सेवक अपने मालिक को इस इरादे से देता है कि वह उस के बदले में उस से ज्यादा देगा, उसे मुइसलिए कहा गया है कि देते समय ज्यादती का ध्यान होता है | यह अगरचे ठीक है फिर भी अल्लाह के यहाँ इसका बदला नहीं मिलेगा, "अं दुर्भ अधिकारी अखिरत के बदले का खण्डन (तरदीद) होता है | इस बिना पर तर्जुमा होगा जी तुम तोहफा दो इस इरादे से कि वापसी की हालत में ज्यादा मिले तो अल्लाह के यहाँ उसका अज नहीं | इब्ने कसीर, ऐसरूत्तफासीर)

(रिज़ा) के लिए दो, तो ऐसे ही लोग हैं अपना बढ़ाने वाले !

४० अल्लाह (तआला) वह है जिस ने तुम्हें पैदा किया, फिर रिज़्क दिया, फिर मार डालेगा, दोबारा जिन्दा कर देगा, बताओ! तुम्हारे साझीदारों में से कोई भी ऐसा है जो इन में से कुछ भी कर सकता हो। अल्लाह (तआला) के लिए पाकीजगी और फजीलत (विशेषता) है हर उस साझीदार से जो यह लोग गढ़ते हैं।

४१. जल-थल में लोगों के कुकर्मी (बुरे कामों) के सबब फसाद फैल गया, इसलिए कि उन्हें उन के कुछ करतूतों का फल अल्लाह (तआला) चखा दे, (बहुत) मुमकिन है कि वह रूक जायें।

¥२. आप कह दीजिए, धरती में चल-फिर कर देखो तो सही कि पहले के लोगों का अंजाम क्या हुआ जिन में ज़्यादातर लोग मूर्तिपूजक थे। ¥३. तो आप अपना मुंह उस सीधे और सच्चे दीन की तरफ ही रखें, पहले इस के कि वह दिन आ जाये जिसकी वापसी अल्लाह (तआला) की तरफ से है ही नहीं, उस दिन सब अलग-अलग हो जायेंगे।

४४. कुफ्र करने वालों पर उनका कुफ्र होगा और नेक काम करने वाले अपने ही विश्रामगृह (आरामगाह) को सुन्दर (ख़ूबसूरत) बना रहे हैं। الله الذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُويِئْتُكُمْ ثُمَّ يُويِئْتُكُمْ ثُمَّ يُويِئْتُكُمْ ثُمَّ يُخِيئِكُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكُمْ فَي يُغْتِكُمُ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ فِي ثَنِي عَلَيْ مُنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكُمْ فِي ثَنِي عَلَيْ مُنْ يَعْلَمُ مِنْ فَي عَلَيْ مُنْ يَعْلَمُ عَمَّا يُشْفِرُ كُونَ (هُ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْدِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُنِيُقَهُمُ بَعْضَ اتَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (1)

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةً الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ \* كَانَ اكْتُوهُمُ مُّشْرِكِيْنَ ﴿ فَاقِهْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لِاَمْرَدُ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَ بِذِي يَصَّدِدْ يَصَّدُعُونَ ﴿

> مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِانْفُيهِمْ يَهُمَّاُونَ (4)

<sup>&#</sup>x27; थल से मुराद इंसानी आबादियां और पानी से मुराद समुद्र और समुद्री रास्ते और समुद्र के किनारों की आबादियां हैं | फसाद से मुराद हर वह फसाद है जिस से इंसान के समाज और बिस्तियों में अमनो अमान बरबाद और उन के सुख-चैन में रूकावट पैदा हो |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शिर्क का ख़ास तौर से बयान किया गया है कि यह सब से बड़ा गुनाह है | इस के सिवाय इस में दूसरे गुनाह और गल्तियाँ भी आ जाती हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल भी इंसान अपनी ख़्वाहिशों की गुलामी को कुबूल करके ही करता है, इसीलिए कुछ लोग इसे अमली शिर्क कहते हैं |

(कृपा) से उन्हें फल दे, जो ईमान लाये और नेक काम किये. वह काफिरों को दोस्त नहीं रखता है।

४६. और उसकी निशानियों में ख़ुशख़बरी देने वाली हवाओं को चलाना भी है, इसलिए कि तुम्हें अपनी रहमत का मजा चखाये. और इसलिए कि उस के हुक्म से नावें चलें और इसलिए कि उस के फर्न्ल को तुम खोजो और इसलिए कि तुम शुक्रिया अदा करों।

४७. और हम ने आप से पहले भी (अपने) रस्लों को उनकी कौम की तरफ भेजा वे उन के पास प्रमाण (दलायेल) लाये, फिर हम ने पापियों से बदला लिया | हम पर ईमानवालों की मदद फर्ज है ।

४८. वह अल्लाह (तआला) है जो हवायें चलाता है, वे बादलों को उठाती हैं फिर अल्लाह (तआला) अपनी मर्जी से उसे आसमान में फैला देता है, और उस के टुकड़े-टुकड़े कर देता है, फिर आप देखते हैं कि उस के अंदर से ब्दें निकलती हैं,। और जिन्हें अल्लाह चाहता है उन बंदों पर वह बारिश करता है तो वे खन्न हो जाते हैं।

४९. और यक्रीन (विश्वास) करना कि वारिश (वर्षा) उन पर बरसने से पहले तो वे मायस हो रहे थे।

إِنَّهُ لَا رُحِتُ الْكُفِرِيْنَ (45)

وَمِنُ أَيْتِهَ أَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحُ مُبَشِّرْتِ وَلِيُن نِقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَنْتَغُوا مِنْ فَضٰلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46)

وَلَقُنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبِيِّنْتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ أَجْرَهُوا لَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ 4]

ٱللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُسَحَا بَا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ فَاذًا اصَابَ بِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِيَادِةَ إِذَا هُمْ لِيسْتَبْشِرُونَ (48)

وَانْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ آنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِ مُقِنْ قَبْلِهِ كېپلىدان 🙉

<sup>ें</sup> का मतलब बारिश्व है, यानी उन बादलों से अल्लाह अगर चाहता है तो बारिश्व हो जाती है. जिस से बारिश के चाहने वाले खश हो जाते हैं।

५०. तो आप अल्लाह की रहमत के निशान देखें कि धरती की मौत के बाद किस तरह अल्लाह तआला उसे जिन्दा कर देता है | वेशक वही मुर्दों को जिन्दा करने वाला है, और वह हर चीज पर क्रादिर है |

४९. और अगर हम तेज हवा चला दें और ये लोग उन्हीं खेतियों को (मुरझायी हुई) पीली पड़ी देख लें, तो फिर उस के बाद कृतघ्नता (नाशुक्री) जाहिर करने लगें ।

५२. बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को (अपनी) आवाज सुना सकते हैं, जबिक वे पीठ फेरकर मुझ गये हों।

५३. और न आप अंधों को उनकी गुमराही से मार्गदर्शन (हिदायत) देने वाले हैं । आप तो केवल उन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते है और हैं भी वे फरमांबरदार।

४४. अल्लाह (तआला) वह है, जिस ने तुम्हें कमजोर हालत में पैदा किया,² फिर उस कमजोरी के बाद ताकत अता (प्रदान) किया, फिर उस ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा कर दिया,³ जो चाहता है पैदा करता है, वह

فَانُظُرُ إِلَى الْخُورَحُمَتِ اللهِ كَيْفَ يُعْمِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَمِ إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْمِ الْمَوْتُ وَهُوَعَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيْرُ (30)

> وَلَمِنُ اَرْسَلُنَا رِيْحًا فَرَاوُهُ مُصْفَرًّا لَّطَلُّوًا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُونَ (3)

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْهَوْلَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّعَ الصُّعَ الدُّعَآءَ إِذَا وَتَوْا مُدُهِدِيْنَ (2)

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُنِي عَنْ ضَلَاتِهِمْ ۗ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْمِيْنَا فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴿ ثَ

ٱللهُ ٱلذِي خَلَقَكُمُ مِنْ ضُعُفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً لِيَخْلُقُ مَا يَشَاءٌ وَهُوَالْعَلِيْمُ الْقَرِيْدُ الْفَرِيْدُ (٤٠)

पे सुराद वे अनाज, पैदाबार और मेवे हैं जो बारिश्व से पैदा होते हैं और सुख-सुविधा और खुश्रहाली के सबब होते हैं। देखने से मुराद नसीहत हासिल करने की नजर से देखना है तािक इंसान अल्लाह की ताकत और क़ुदरत और इस बात को क़ुबूल कर ले कि वह क्रयामत के दिन उसी तरह मुदों को जिन्दा करेगा।

यहाँ से अल्लाह (तआला) अपनी कुदरत का एक दूसरा मोजिजा वयान कर रहा है, और वह है कई तरीकों से इंसान की पैदाईश | निर्बल (कमजोरी की हालत) से मुराद वीर्य (मनी) यानी पानी की बूंद है या वचपन |

<sup>3</sup> कमजोरी से मुराद उम्र की वह हालत है जब दिमागी और जिस्मानी कमजोरी की शुरूआत होती है और बुढ़ापे से मुराद उम्र की वह मुद्दत है जिस में कमजोरी बढ़ जाती है।

सभी को अच्छी तरह जानता और सभी पर पूरी कुदरत रखता है |

५५. और जिस दिन क्रयामत आ जायेगी' पापी लोग क्रसम खायेंगे कि (दुनिया में) एक पल के सिवाय नहीं ठहरे, इसी तरह ये वहके हुए ही रहे !

५६. और जिन लोगों को इल्म और ईमान अता किया गया, वे जवाब देंगे कि तुम तो जैसािक अल्लाह की किताब में है कयामत (प्रलय) के दिन तक ठहरे रहे । आज का यह दिन कयामत का ही दिन है, लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं करते थे ।

५७. तो उस दिन जालिमों को उनकी दलील कुछ काम न आयेगी और न उन से माफी मंगवायी जायेगी न अमल मांगा जायेगा ।

५८. और बेचक हम ने इस कुरआन में लोगों के सामने सब मिसालें बयान की हैं । आप उन के पास कोई भी निचानी लायें, ये काफिर तो यही कहेंगे कि तुम (बकवासी) झुठे हो ।

५९. अल्लाह (तआला) उन के दिलों पर जो समझ नहीं रखते, इसी तरह मोहर लगा देता है।

६०. तो आप सब करें, वेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, आप को वे लोग हल्का (अधीर) न करें जो यक्रीन नहीं करते । وَيَوْمَ تَقُوْمُ الشَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ لَهُ مَا لَيِثُواْغَيُّرَسَاعَةٍ لِمَكْلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ 30

وَقَالَ الَّذِيْنَ ٱوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيْمَانَ لَقَدْ لَهِنَّهُمْ وَالْإِيْمَانَ لَقَدْ لَهِنَّتُمُ فِي كِتْنِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَلَهُنَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمُ مُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ 30

فَيَوْمَهِنِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (37

وَلَقَلُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَهِنْ جِئْتَهُمُ بِأَيَةٍ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوَّا إِنْ ٱنْتُمُ إِلاَّ مُبْطِلُونَ (39

> كَذٰلِكَ يَظْئَحُ اللهُ عَلَى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لا يَعْلَمُونَ ۞

فَاصْهِرْ إِنَّ وَعُنَ اللهِ حَثَّى وَلا يَسُتَخِفَّنَكَ الَّذِيثِينَ لا يُوْقِئُونَ ۞

<sup>े</sup> साअत का मतलब है घड़ी, पल (क्षण), मुराद कयामत है, उसको पल इसलिए कहा गया है कि उसका घटित (बाकेअ) होना जब अल्लाह चाहेगा एक पल में हो जायेगा, या इसलिए कि यह उस पल में होगी जो दुनिया का आखिरी पल होगा।

### सूरतु लुकमान-३१

सूर: लुकमान मक्का में नाजिल हुई, इस में चौतीस आयतें और चार रूकूअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- 9. अलिफ · लाम · मीम ·
- २. यह हिक्मत (दिव्यज्ञान) वाली किताब की आयतें हैं |
- **३.** जो परहेजगारों के लिए हिदायत और (सर्वथा) रहमत हैं |
- ¥. जो लोग पाबन्दी से नमाज पढ़ते हैं और जकात (धर्मदान) देते हैं और आखिरत पर (पूरा) यकीन करते हैं |
- ४. यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग नजात हासिल करने वाले हैं।
- ६. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनायास (लग्व) बातों को मोल लेते हैं कि अज्ञानता (जिहालत) के साथ लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटकायें और उसे मजाक बनायें, यही वे लोग हैं जिनके लिए अपमानित (जलील) करने वाला अजाब है।

# ٩

ينسير الله الزّخين الزّحيني

الغزل

تِلْكَ الْمُثُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِرِ ۗ

هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (

الَّذِيْنَ يُقِيِّمُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْلِخِرَةِ هُمْ يُدْقِنُونَ ( 4)

اُولَیْكَ عَلَىٰ هُدَّى قِنْ زَیْبِهِمْ وَاُولَیْكَ هُمُالْمُفْلِحُونَ ﴿

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَدِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ ۚ وَيَتَخِذَ هَا هُزُوالا أُولِيكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿

माज, जकात और परलोक (आखिरत) पर ईमान, ये तीनों बहुत अहम हैं, इसलिए इनका खास तौर से वयान किया, वर्ना नेक, सदाचारी और अल्लाह से डरने वाले सभी अनिवार्य आदेश (वाजिवात) और सुन्नत वल्कि नेक काम तक लगातार मजबती से पुरा करते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इन सभी चीजों से निश्चित रूप (यकीनी तौर) से इंसान अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं और दीन को मजाक और हंसी का निश्चाना भी बनाते हैं !

सूरतु लुक्रमान-३१

भाग-२१ | 72

الجزء ٢١ | 720

سورة لقمان ٢١

9. और जब उस के सामने हमारी आयतों का पाठ (तिलावत) किया जाता है तो घमंड के साथ इस तरह मुँह फेर लेता है कि जैसे उस ने सुना ही नहीं, जैसे कि उस के दोनों कानों में डाट हैं। आप उसे कठिन अजाब की खबर दीजिए।

बेशक जिन लोगों ने ईमान क़ुबूल कर लिया
 और काम भी नेक (सुन्नत के अनुसार) किया
 उन के लिए सुखों वाली जन्नत हैं।

९. जहाँ वे हमेशा रहेंगे, अल्लाह का सच्चा वादा है, वह बड़ा महिमा (गल्बा) वाला और पूरा हिक्मत वाला है |

९०. उसी ने आकाशों को बिना खंभे (स्तम्भ) के बनाया हैं, तुम उन्हें देख रहे हो, और उस ने धरती पर पहाड़ों को डाल दिया तािक वे तुम्हें कंपित (जुम्बिश) न कर सकें, और हर तरह के जानदार धरती में फैला दिये, और उस ने आकाश से बारिश करके धरती से हर तरह के सुन्दर जोड़े उपजा दिये ।²

99. यह है अल्लाह की सृष्टि (मखलूक) अब तुम मुझे इस के सिवाय दूसरे किसी की कोई सृष्टि तो दिखाओ (कुछ नहीं), यह जालिम खुली गुमराही में हैं। وَإِذَا تُتُعْلَ عَلَيْهِ إِلِتُنَا وَلَى مُسْتَلَٰهِوًا كَانَ لَهُ يَسْمَعُهَا كَانَ فِي أَذُنَيْهِ وَقُوا ۗ فَبَشِّرُهُ بِعَنَابٍ اَلِيْهِ

> إِنَّ الَّذِينِينَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِطِتِ لَهُمُّ جَنِّتُ النَّعِيْمِ ( ﴿

خْلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ وَعُنَ اللَّهِ حَقًّا ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

خَلَقَ السَّهٰؤْتِ بِغَيْدِ عَهَدٍ تَرَوْنَهَا وَٱلْفَى فِى الْاَرْضِ دَوَاسِى آنُ تَبِيدُدِبُكُمُ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ ﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّهَاءَ مَآءٌ فَالْبُتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَئِحٍ كَرِيْدٍ (11)

هٰذَا خَلْقُ اللهِ فَارُوُنِيْ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ ﴿ بَلِ الظّٰلِمُونَ فِى صَلْلٍ تُمِينٍ أَ

यह उस इंसान की हालत है जो ऊपर वयान किये गये खेलकूद के साधनों (वसायलों) में मग्न रहता है, वह क़ुरआन की आयतों (सूत्रों) और अल्लाह के रसूल की वातों को सुनकर बहरा बन जाता है, जबिक वह बहरा नहीं होता और इस तरह मुंह फेर लेता है जैसे उस ने सुना ही नहीं, क्योंकि उस के सुनने से वह तकलीफ महसूस करता है, इसलिए उसे इस से कोई फायेदा नहीं होता।

<sup>2</sup> رَحِي यहाँ किस्म के मतलब में है, यानी हर तरह के अनाज और मेवे (फल) पैदा किये, इनका अच्छी सिएत, इन के रंग की ख़ूबसूरती और ज़्यादा फायदे की तरफ इश्वारा करता है।

भाग-२१

الجزء ٢١ | 721

سورة لقمان ٢١

9२. और हम ने बेशक लुकमान को हिक्मत दिया। कि तू अल्लाह (तआला) का शुक्रिया अदा कर, हर शुक्र करने वाला अपने ही फायदे के लिए शुक्रिया अदा करता है, जो भी नाशुक्री करे वह जान ले कि अल्लाह (तआला) बेनियाज तारीफ वाला है।

9३. और जब लुक्रमान ने नसीहत करते हुए अपने पुत्र से कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्र! अल्लाह (तआला) के साथ साझीदार न बनाना, बेशक अल्लाह का साझीदार बनाना बहुत बड़ा जुल्म है |

**१४**. हम ने इंसान को उस के माता-पिता के बारे में शिक्षा (तालीम) दी है<sup>2</sup> उसकी माता ने तकलीफों पर तकलीफ उठाकर<sup>3</sup> उसे गर्भ में रखा और उसकी दूध छुड़ायी दो साल में है कि तू मेरी और अपने माता-पिता का शुक्रिया अदा कर, मेरी ही तरफ लौटकर आना है।

وَلَقَدُ اتَيْنَا لَعُنْ الْحِكْمَةَ آنِ اشْكُرُ يِنْ فِي وَمَنْ يَشْكُرُ وَإِنْهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ \* وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ حَمِيدًا (12)

وَادْ قَالَ لُقُمْنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يُبُنَّىَ لَا تُشُورِكَ بِاللَّهِ ۚ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌّ عَظِيْمٌ ۚ ①

وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَّ فِصْلُهُ فِى عَامَيْنِ آنِ اشْكُرُ لِى وَلِوَالِدَيْكَ لِلَّا لِلَهِ لِلْكَ الْمَصِيْرُ (1)

हजरत लुकमान अल्लाह के परहेजगार बंदे थे, जिन्हें अल्लाह तआला ने अक्ल और हिक्मत और धार्मिक मुआमले में उंचा मुकाम अता किया था, उन से किसी ने पूछा कि तुम्हें यह इल्म और अक्ल किस तरह हासिल हुआ, उन्होंने फरमाया: सीधे रास्ते पर रहने, ईमानदारी को अपनाने और बेकार बातों से बचने से और खामोश रहने के सबब | यह गुलाम थे, उन के मालिक ने कहा कि बकरी काट कर के उस के सब से अच्छे दो हिस्से लाओ, आखिर में वह जुबान और दिल निकालकर ले गये | एक दूसरे मौका पर मालिक ने उन से कहा कि बकरी काट कर के उस के सब से बुरे दो हिस्से लाओ, वह फिर वही जुबान और दिल लेकर चले गये, पूछने पर उन्होंने बताया कि जुबान और दिल अगर ठीक हों तो यह सब से बेहतर हैं, और अगर बिगड़ जायें तो उन से बुरी कोई चीज नहीं | (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तौहीद और अल्लाह की इबादत के साथ ही माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने पर जोर दिया गया है, इस से इस शिक्षा (तालीम) की अहमियत मालूम होती है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इसका मतलब यह है कि माता के गर्भ में बच्चा जिस तरह बढ़ता है, मा पर बोझ बढ़ता जाता है, जिस से मा कमजोर होती चली जाती है, मा की इन तकलीफों के बयान से उस तरफ भी इशारा मिलता है कि मा-वाप के साथ अच्छा सुलूक करते वक्त मा को प्राथमिकता (तरजीह) दी जाये जैसाकि हदीस में भी है |

९४. और अगर वे दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ साझीदार बना जिसका तुझे इल्म न हो तो तू उनका कहना न मानना, लेकिन दुनिया में उन के साथ भलाई से निर्वाह (बसर) करना और उस के रास्ते पर चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ हो | तुम्हारा सब का लौटना मेरी ही तरफ है, तुम जो कुछ करते हो उस से फिर मैं तुम्हें बाखवर कर दूंगा।

9६. प्यारे बेटे! अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो, फिर वह भी अगर किसी पत्थर के नीचे हो या आकाशों में हो या धरती में हो, उसे अल्लाह (तआला) जरूर लायेगा, अल्लाह (तआला) बड़ा बारीक देखने वाला और जानने वाला है।

१७. हे मेरे प्यारे बेटे! तू नमाज कायम रखना, अच्छे कामों के लिए हुक्म देना और बुरे कामों से रोकना, अगर तुम पर मुसीबत आये तो सब्र करना, (यकीन करो) कि यह बड़े ताकीदी कामों में से है ।

१८. और लोगों के सामने अपने गाल न फुला, और धरती पर अकड़ कर घमंड से न चल, किसी अहंकारी (तकब्बुर) घमंडी इंसान को अल्लाह (तआला) पसन्द नहीं करता। وَإِنْ جَاهَلُ كَعَلَى اَنْ تَشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَ اتَّبِعْ سَدِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَّ عَثْمَةً إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَانْبِتْكُمْ بِمَا كُنْتُمُ

يُبُئَنَّ اِنَّهَآ اِنُ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ قِنْ خُرُدَلٍ فَتَكُنُ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّلْوْتِ اَوْفِى الأَرْضِ يَاْتِ بِهِاَ اللَّهُ طَانَ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ١٠

لِبُئِنَّ )قِهِ الصَّلَوةَ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُونِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَآ اَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْدِ (1)

ۅؘڵٲؿؙؙڝۜۼؚۯڂؘؽٙڬڸڶؾٞٵڛۅؘڵٲؾٛۺۣڣۣ۬ٱڵٲۯؙۻ ڝؘرؘۓٵ؞ٳڹٞٵڶڷؗۿٙڵٳۑؙڝؚۘٞػؙڷؘؙۜٛڡؙڂٛؾؘٳڸ؋۫ڂؙۅ۫ڕؚٟ۩ٛ

पानी घमंड न करो कि लोगों को तुच्छ (हक्रीर) समझो, और जब वे तुझ से बात करना चाहें तो तुम उन से मुँह फेर लो या वातचीत करते वक्त उन से मुँह फेरे रखो | بسر एक रोग है, जो ऊँट के सिर या गर्दन में होता है, जिस से उसकी गर्दन मुड़ जाती है, यहाँ घमंड के रूप में मुँह फेर लेने के अर्थ (मायेना) में इस्तेमाल हुआ है |

९९. और अपनी चाल में दिरमयानापन रख,¹ और अपनी आवाज धीमी रख,² बेशक बहुत बुरी आवाज गधे की आवाज है ।

२०. क्या तू नहीं देखता कि अल्लाह (तआला) ने धरती और आकाश की हर चीज को हमारी सेवा में लगा रखा है और तुम्हें अपनी खुले और छिपे एहसान पूरे तौर पर कर रखी हैं, और कुछ लोग अल्लाह के बारे में बिना इल्म, बिना हिदायत और बिना रौशन किताब के झगड़ा करते हैं |

२१. और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह (तआला) की नाजिल की हुई वहयी (प्रकाशना) की पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम ने तो जिस रास्ते पर अपने बुजुर्गों को पाया है उसी की इत्तेबा करेंगे, चाहे शैतान उन के बुजुर्गों को नरक के अजाब की तरफ बुलाता हो |

२२. और जो इंसान अपने चेहरे को (ख़ुद को) अल्लाह के ताबे कर दे और वह है भी परहेजगार, तो बेशक उस ने मजबूत कड़ा थाम लिया, सभी अमल का नतीजा अल्लाह की तरफ है।

२३. और काफिरों के कुफ़ से आप दुखी न हों, आखिर में उन सभी का लौटना हमारी तरफ ही है, उस समय उन के किये को हम उन्हें बता देंगे, बेशक अल्लाह दिलों कि भेदों (राज) तक जानता है।

وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِنَ صَوْتِكَ مِ إِنَّ ٱنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (أَ

اَلَهُ ثَرُوا اَنَّ اللهُ سَخَرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً \* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْهِ وَلاهُدَّى وَلا كِتْبِ مُنينُوِنَ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اللَّهُ عُوامَا آنُوْلَ اللهُ قَالُوالِلْ نَتِّيعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْإَوْنَا اللهُ قَالُوالِلْ وَعَنْ اللهِ مِنْ مُوْمُونُ وَلا مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاءَةُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ عَل

الشَّيْطُنُ يَنْ عُوْهُمُ إلى عَنَابِ السَّعِيْرِ (1

وَمَنْ يُشْلِمُ وَجُهَةَ إِلَى اللهِ وَهُوَمُحُسِنٌ فَقَالِ اسْتَهْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَٰ ﴿ وَإِلَى اللهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ ۞

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَخُزُنْكَ كُفُرُهُ ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ فَنُنَيِّتُهُمُ بِمَا عَمِلُوْا ﴿ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْدٌ ۚ إِنَّالِتِ الصُّلُورِ (2)

यानी चाल इतनी धीमी न हो कि जैसे कोई रोगी हो और न इतनी तेज चाल से हो कि मान-सम्मान के खिलाफ हो !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी चीख्र-चिल्लाकर बात न कर, इसलिए कि अगर ऊंची आवाज में बात करना प्यारा होता तो गधे की आवाज सब से अच्छी समझी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि गधे की आवाज सब से बुरी और घृणित (नापसंदीदा) है | इसलिए हदीस में आता है कि गधे की आवाज सुनों तो बैतान से पनाह मांगो (बुखारी, किताब बदयिल खलिक और मुस्लिम वंगैरह)

भाग-२९

الجزء ٢١ | 724

سورة لقمان ٢١

२४. हम उन्हें कुछ यूँ ही फायेदा पहुँचा देते हैं, लेकिन आखिर हम उन्हें बहुत मजबूरी की हालत में सख़्त अजाब की तरफ हाँक ले जायेंगे।

२५. और अगर आप उन से पूछें कि आकाश और धरती का पैदा करने वाला कौन है? तो ये जरूर जवाब देंगे अल्लाह, तो कह दीजिए कि सारी तारीफों के लायक अल्लाह ही है, लेकिन उन में से ज़्यादातर लोग अंजान हैं।

२६. आकाशों में और धरती में जो कुछ है वह सब अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह (तआला) बड़ा बेनियाज और महिमा (हम्द) और तारीफ के लायक है।

२७. और सारी धरती के पेड़ों की अगर क़लमें हो जायें और सारे समुद्रों की स्याही हो, और उन के बाद सात समुद्र दूसरे हों फिर भी अल्लाह की तारीफ ख़त्म नहीं हो सकती। बेशक अल्लाह (तआला) प्रभावशाली और हिक्मत वाला है।

२८. तुम सब की पैदाईश और मरने के बाद जिन्दा करना ऐसा ही है, जैसे एक जान का, बेशक अल्लाह (तआला) सुनने देखने वाला है । نُمَيِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضُطَرُهُمْ إِلَّى عَنَابٍ غَلِيُظٍ ﴿ وَعَلَيْظٍ ﴿ وَعَلَيْظٍ ﴿ وَعَل

ۅؘڵڽۣڹ۫ڛؘٲڶؿٙۿؙۄؙٞڡؙۧڹؙڂؘڷؘٙٵڶۺۜؠؗۏؾؚۅٙۘٳڵڒۯۻؘڵؽڠؙۅؙڵؾۧ ٳٮڵۿ<sup>ؙ</sup>ٷ۫ڮٳڶؙڿؠؙؽؠڵؚڶۼ<sup>ڂ</sup>ؠڵٲڴؿٚۯؙۿؙۄؗڒێۼۘڵؠؙۏۛڹ<sup>ٷ</sup>

يِثْلِهِ مَا فِي السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ لِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ (36)

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اقْلَامٌ وَّالْبَحُرُ يَمُنُّهُ ۚ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرِمَّا نَفِى َتُ كَلِمْتُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ ﴿ (٤٠)

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ الْمَالَةُ اللَّهِ مَنْفُسٍ وَاحِدَةٍ الْم

इस में अल्लाह तआला की तारीफ, बड़ाई, जलाल, उस के सब से अच्छे नामों, सब से अच्छे गुणों (अवसाफ) और उस के वे किलमा जो उसकी तारीफ से आगाह कराते हैं उनका बयान हैं, वे इतने हैं कि किसी के लिए उनका घेरना या उनकी जानकारी या उन के असल और हकीकत तक पहुंच पाना मुमिकन नहीं है । अगर कोई इसकी गिनती करना और लिखित तौर में लाना चाहे तो दुनिया के सभी पेड़ के कलम बना लिये जायें और सारे समुद्र के पानी की स्याही बनाकर लिखना चाहें और वे ख़त्म हो जायें, लेकिन अल्लाह के इल्म, उसकी तख़लीक और सिफ़त की ज़्यादती और उसकी अजमत और जलाल के प्रतीकों (मज़ाहिर) की गिनती नहीं की जा सकती । सात समुद्र अतिश्योक्ति (गुलू) के रूप में है, दायरे में लेने का मकसद नहीं है, इसीलिए कि अल्लाह की आयतों और किलमा को सीमित (महदूद) कर लेना मुमिकन ही नहीं है। (इब्ने कसीर) इस मायना की आयत सूर: कहफ के आख़िर में गुज़र चुकी है ।

भाग-२१

الجزء ٢١ | 725

سورة لقمان ٢١

२९. या आप नहीं देखते कि अल्लाह (तआला) रात को दिन में और दिन को रात में खपा देता है । सूरज और चाँद को उसी ने फरमाँवर्दार बना रखा है कि हर एक मुकर्रर बक़्त (निर्धारित समय) तक चलता रहे, अल्लाह (तआला) हर उस अमल को जो तुम करते हो जानता है।

३०. यह सब (इन्तिजाम) इस सबब है कि अल्लाह (तआला) सच है और उस के सिवाय जिन-जिन को लोग पुकारते हैं सब झूठे (वातिल) हैं, और बेशक अल्लाह (तआला) बहुत आला (ऊचा) और बहुत बड़ा है |

**३१.** क्या तुम इस पर ख़्याल नहीं करते कि पानी में नावें अल्लाह की नेमत से चल रही हैं, इसलिए कि वह तुम्हें अपने निशान देखा दे, वेशक इस में हर सब करने वाले और शुक्रगुजार के लिए बहुत सी निशानियां हैं।

३२. और जब उन पर धारायें उन छत्रों (साइबानों) की तरह छा जाती हैं, तो वे (बहुत) यकीन कर के अल्लाह (तआला) ही को पुकारते हैं और जब अल्लाह (तआला) उन्हें छुटकारा दिलाकर थल (ख़ुश्की) की तरफ पहुंचाता है, तो कुछ उन में से संतुलित (ऐतदाल पर) रहते हैं, और हमारी आयतों का इंकार वही करते हैं, जो वादा तोड़ने वाले और नाशुक्रे हों!

ٱلُوْتُوَانَّ اللَّهُ يُوْلِحُ الَيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِحُ النَّهَا وَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّهْسَ وَالْقَبَرُ كُلُّ يَجْدِتَى إِنَّى اَجَلِ مُّسَنَّى وَ اَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَهِيُرٌ ﴿ وَإِ

ذٰلِكَ بِاتَّ اللهُ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْمَالِلُ اللَّهِ يُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْمَالِلُ اللَّهِ يُوْنَ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيُونَ اللَّهِ مُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيُونَ اللَّهِ مُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيُونَ اللَّهِ الْعَلِيُّ الْكَبِيُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُولِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولَى اللَّهُ الللْمُولِمُ اللْمُولِ

ٱلَـُهُ تَرَآنَ الْفُلْكَ تَجُوى فِى الْبَحْرِ بِنِعْسَتِ اللهِ لِيُرِيَّكُمْ صِّنْ المِتِهِ ﴿ إِنَّ فِى لَالِكَ لَالْمِتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُوْرٍ ( ۞

وَإِذَا غَشِيَهُمُ مُّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوااللهُ مُخْلِصِينِ لَهُ البِّينَ مَّ فَلَبَّا نَجْهُمُ لِلَ الْبَرِ فَهِنْهُمُ مُّقْتَصِلُ الْ وَمَا يَجُحَدُ بِالْلِتِنَا الآكُلُّ خَتَّادٍ كَفُوْدٍ (32)

यानी रात का कुछ भाग लेकर दिन में शामिल करता है, जिस से दिन बड़ा और रात छोटी हो जाती है, जैसे गर्मी के मौसम में होता है, फिर दिन का कुछ भाग लेकर रात में शामिल कर देता है जिस से दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है, जैसे सदी के मौसम में होता है |

३३. लोगो! अपने रब का भय (डर) रखो और उस दिन का भय करो, जिस दिन पिता अपने पुत्र को कोई लाभ (फायेदा) न पहुँचा सकेगा और न पुत्र अपने पिता को तिनक भी लाभ पहुँचाने वाला होगा, याद रखो! अल्लाह का वादा सच्चा है, देखो! तुम्हें सांसारिक जीवन धोखे में न डाले और न धोखेबाज (शैतान) तुम्हें धोखे में डाल दे।

३४. वेशक अल्लाह (तआला) ही के पास कयामत का इल्म है, वही बारिश करता है और मां के गर्भ में जो है उसे जानता है | कोई (भी) नहीं जानता कि कल क्या कुछ कमायेगा? न किसी को यह मालूम है कि किस धरती पर मरेगा। याद रखो! अल्लाह (तआला) ही पूरे जान (इल्म) वाला और सच्चाई जानने वाला है।

يَّايَّهُمَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَكُمْ وَاخْشُوا يَوْمًا لَا يَجُزِى وَالِنَّاعَنَ قَلَبِهِ ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنُ وَّالِبِهِ شَيْئًا النَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ فَلَا تَعُرَّلُكُمُ الْحَيُوةُ الدُّنْيُ الْآُورِيَّةُ وَلَا يَغُرَّلُكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (3)

لِنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُلَزِّلُ الْفَيْثَ ، وَيُكَزِّلُ الْفَيْثَ ، وَيُعَلِّرُ لُ الْغَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ \* وَمَا تَدُرِي لَفْسُ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا ﴿ وَمَا تَدُرِي لَفْسُ بِاَيِّ اَرْضِ تَمُونُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ خَبِيْدٌ ﴿ فَهُ

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> हदीस में आता है कि पाँच चीजें अप्रत्यक्ष (गैव) की कुंजियाँ हैं, जिन्हें अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता । (सहीह बुखारी, तफसीर सुर: लुकमान और किताबुल इस्तिस्का) (१) क्रयामत के करीब होने की निशानी तो नबी # ने बयान किये हैं, लेकिन क्यामत के आने का निश्चित ज्ञान (यकीनी इल्म) अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं, किसी फरिश्ते को नहीं और किसी भेजे गये रसूल को नहीं ! (२) बारिश्व का मसअला ऐसा ही है, निश्वानी और इश्वारे से अंदाजा तो लगाया जा सकता है लेकिन यह बात हर इसान के अनुभव (तर्जुबा) और दर्शन में है कि यह अंदाजे कभी सही होते हैं कभी गलत । यहां तक मौसम विभाग का एलान भी ठीक नहीं होता, जिस से मालुम होता है कि बारिश का भी निश्चित ज्ञान (इल्म) अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं | (३) मा के गर्भ में मशीन के जरिये लिंग (जिन्स) का अध्रा अंदाजा तो शायद मुमिकन है कि लडका है या लडकी? लेकिन मां के गर्भ में पलने वाला यह बच्चा नसीब वाला है या बदनसीब और पुरा है या अधुरा, ख़ुबसुरत होगा या बदुसुरत, काला होगा या गोरा वगैरह वातों का इल्म अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं | (४) इंसान कल क्या करेगा? वे दीनी काम होगा या दुनियावी? किसी को आने वाले कल के बारे में इल्म नहीं है कि वह उस की जिन्दगी में आयेगा भी या नहीं? और अगर आया भी तो वह उस में क्या कुछ करेगा? (४) मौत कहाँ आयेगी? घर में या घर से बाहर, अपने देश में या परदेश में, जवानी में आयेगी या बुढ़ापे में, अपने दिल की तमन्ना (इच्छा) परी होने के बाद या पहले? किसी को इल्म नहीं ।

727

सूरतुस्सज्दा-३२

भाग-२१

الجزء ٢١

سورة السجدة ٢٢

### सूरतुस्सज्दा-३२

सूर: सज्दा मिक्का में नाजिल हुई और इस में तीस आयतें और तीन रूकुऊ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

- 9. अलिफ · लाम · मीम ·
- बेशक इस किताब का नाजिल करना सारी दुनिया के रव की तरफ से हैं।
- इ. क्या यह कहते हैं कि इस ने उसे गढ़ लिया है?¹ नहीं-नहीं, बल्कि यह तेरे रव की तरफ से सच है, ताकि आप उन्हें डरायें जिन के पास आप से पहले कोई डराने वाला नहीं² आया, मुमिकन (संभव) है कि वे सच्चे रास्ते पर आ जायें ।

### ٤

ينسير الله الرَّحْين الرَّحِينِم

الق (أ

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ لَارَيْبَ فِيهُ مِنْ ذَبِ الْعُلَمِيْنَ (2)

اَمُ يَقُوْلُونَ افْتَرْلُهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ زَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اَتْهُمُ مِّنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَكُنُورَ قَوْمًا مَّاۤ اَتْهُمُ مِّنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ

<sup>ें</sup> सूर: अलिफ लाम मीम अस्सज्दा : हदीस में आता है कि नबी अ जुमे (शुक्रवार) के दिन फिज (भोर) की नमाज में अलिफ लाम मीम अस्सज्दा (और दूसरी रकअत में) सूर: दहर पढ़ा करते थे। (सहीह बुखारी और मुस्लिम कितावुल जुमा) उसी तरह यह भी सहीह सनद से सावित है कि नबी आ रात को सोने से पहले सूर: अलिफ लाम मीम अस्सज्दा और सूर: मुल्क पढ़ा करते थे! (तिर्मिजी नं ६९२ और मुसनद अहमद ३४०)३)

¹ यह फटकार के तौर पर है कि क्या सारी दुनिया के रब की उतारी हुई इस अहम किताब (ग्रन्थ) के बारे में कहते हैं कि इसे ख़ुद (मोहम्मद 🐒 ने गढ़ लिया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह क़ुरआन के नाजिल होने का सबब हैं, उस से भी मालूम हुआ (जैसािक पहले भी बयान गुजर चुका है) कि अरबों में नबी \* पहले नबी थे | कुछ लोगों ने हजरत शुऐब को भी अरबों में भेजा हुआ माना है, इस बिना पर उम्मत से मुराद फिर खास तौर से कुरैश होंगे जिनकी तरफ कोई नबी आप \* से पहले नहीं आया |

सूरतुस्सज्दा-३२

भाग-२१ | 728 |

الجزء ٢١

سورة السجدة ٢٢

¥. अल्लाह (तआला) वह है जिस ने आकाशों और धरती को और जो कुछ उन के बीच है सब कुछ छ: दिन में पैदा किया, फिर अर्थ पर बुलन्द हुआ, तुम्हारे लिए उस के सिवाय कोई मदद करने वाला सिफारिशी नहीं, क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते?

४. वह आकाय से धरती तक कामों का इंतेजाम करता है, फिर (वह काम) एक ऐसे दिन में उसकी तरफ चढ़ जाता है जिसका अंदाजा तुम्हारे हिसाब के एक हजार साल के बरावर है ।

 यही है हाजिर और गैब का जानने वाला जबरदस्त गालिब, वड़ा मेहरवान ।

७. जिस ने बड़ी ख़ूबसूरत बनाई जो चीज भी बनायी और इंसान की पैदाईश मिट्टी से शुरू की|<sup>2</sup>

 फर उसका वंश एक तुच्छ (हंक्रीर) पानी के निचोड़ से बनाया ।<sup>3</sup>

९. जिसे ठीक-ठाक कर के उस में अपना प्राण (रूह) फूँका, और उसी ने तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाये, (उस पर भी) तुम वहुत ही थोड़ा शुक्रिया करते हो । ٱللهُ الَّذِي كَ خَلَقَ السَّمَا وَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيُنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَامِ ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ ط مَا لَكُمُ قِنُ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيْعِ ط اَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ ﴿

يُدَيِّرُ الْاَمْرَمِنَ السَّبَآءِ إِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعُومُجُ اِلَيْهِ فِى يَوْمِ كَانَ مِقْدَادُةَ الْفَ سَنَةِ مِّنَا تَعُدُّونَ ﴿

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ 6

الَّذِئَ ٱحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَرَاخَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ﴿

> ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنْ سُللَةٍ قِنْ مَآءٍ مُهِذِينٍ ﴿

ثُمَّ سَوْمُهُ وَ نَفَحَ فِيهُ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ نَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْإِنَ قَاطَ قِلِيلًا مَا تَشُكُونَ (9)

<sup>&#</sup>x27; यानी वहां कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जो तुम्हारी मदद कर सके और तुम उस के जरिये अल्लाह के अजाब को टाल सको, न वहां कोई सिफारिश करने वाला ही ऐसा होगा जो तुम्हारी सिफारिश कर सके।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी पहले इंसान आदम को मिट्टी से बनाया, जिन से इंसानों का आगाज हुआ और उनकी बीबी हजरत हौवा को आदम की बायीं पसली से पैदा किया, जैसांकि हदीस से मालूम होता है |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी वीर्य (मनी) की बूद से | मतलब यह है कि एक इंसान का जोड़ा बनाने के बाद, उस के खानदान के लिए यह तरीक़ा मुकर्रर किया कि औरत-मर्द आपस में विवाह (शादी) करें, उन के मिलन से जो पानी की बूद, स्त्री के गर्भाश्य (रिहम) में जायेगी, उस से हम एक इंसान का जिस्म बनाकर बाहर भेजते रहेंगे |

الجزء ٢١ | 729

سورة السجدة ٢٢

90. और उन्होंने कहा कि क्या हम जब धरती में खो जायेंगे क्या फिर नये जीवन में आ जायेंगे? विल्क (बात यह है) कि उन लोगों को अपने रेव के मिलन का यकीन ही नहीं।

99. कह दीजिए ! कि तुम्हें मौत का फरिश्ता (यमदूत) मारेगा जो तुम पर तैनात किया गया है, फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाये जाओगे |

१२. और काच कि आप देखते जब कि पापी लोग अपने रव के सामने सिर झुकाये हुए होंगे, कहेंगे कि हे हमारे रव! हम ने देख लिया और सुन लिया, अव तू हमें वापस लौटा दे तो नेकी के काम करेंगे, हम ईमान वाले हैं।

93. और अगर हम चाहते तो हर इंसान को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी यह बात पूरी तरह सच हो चुकी है कि मैं जरूर जहन्नम को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा।

१४. अब तुम अपने उस दिन के मिलन को भूल जाने का मजा चखो, हम ने भी तुम्हें भुला दिया, अपने किये हुए अमल के (बुरे नतीजे) से स्थाई यातना (मुस्तकिल अजाब) का मजा लो |

१५. हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं, जिन्हें जब कभी शिक्षा (नसीहत) दी जाती है तो सज्दे में गिर पड़ते हैं, और अपने रव की तारीफ़ के साथ उसकी महिमागान (तस्बीह) करते हैं और तकब्बुर से अलग रहते हैं |

१६. उनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को डर और उम्मीद के साथ पुकारते हैं,¹ और जो कुछ हम ने उन्हें दें

وَقَالُوْٓا عَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ َّالِّنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ ہُلُ هُمُ بِلِقَآئِي دَتِبِهِمُ لَفِرُوْنَ ۞

قُلُ يَتَوَفَّىٰكُمُ مِّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيٰ وُكِّلَ بِكُمُّ ثُمَّةً إِلَىٰ رَتِبِكُمُ تُوْجَعُوْنَ أَنْ

وَكُوْ تَزَى إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ ﴿ رَبَّنَاۤ ٱبْصَرْنَا وَسَبِعْنَا فَالْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۞

وَلُوْشِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُمَا بِهَا وَلَكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَامُلَتَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ إَجْمَعِيْنَ (3)

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيْتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ أِنَّا لَسِيْنَكُمُ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ا

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَلِيْتِنَا الَّذِينَنَ إِذَا ذُكِرُوُا بِهَا خَزُوا سُجَّدًا وَسَتَكُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَشْتَكُبُووُنَ (دَأَ

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعَ يَدْ عُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا نَ وَمِتَا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यानी उसकी रहमत और नेमत के साथ उसके एहसान और इंआम की उम्मीद भी रखते हैं और

सूरतुस्सज्दा-३२

भाग-२१

الجزء ٢١ أ 730

سورة السجدة ٢٢

रखा है, वह खर्च करते हैं।

9७. कोई प्राणी (नएस) नहीं जानता जो कुछ हम ने उनकी अखों की ठंडक उन के लिए छिपा रखी है,<sup>2</sup> जो कुछ करते थे यह उसका बदला है ।

९८. क्या वह जो ईमानवाला हो उसके वराबर है जो भ्रष्टाचारी (फ़ासिक) हो?³ ये बराबर नहीं हो सकते |

99. जिन लोगों ने ईमान कुबूल किया और नेकी के काम किये, उन के लिए दायमी जन्नत है, मेहमानी है, उन के अमल के बदले जो वह करते थे !

२०. और लेकिन जिन्होंने हुक्म की नाफरमानी की उनका ठिकाना नरक है, जब कभी भी उस से निकलना चाहेंगे उसी में लौटा दिये जायेंगे, और कह दिया जायेगा कि अपने झुठलाने के बदले आग का मजा चखो।

فَلَا تَعُلُمُ نَفْسٌ مِّنَا ٱخْفِي لَهُمْ فِينَ قُرَّةِ اَعُيُنٍ ۚ جَزَّاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

ٱفَىنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَنَنَ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتُونَ (B

اَمَّا الَّذِيثِّنَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِطِتِ فَلَهُمُ جَنَّتُ الْمَاْوَى: نُوُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوا فَهَا وْلهُمُ النَّارُ الْكُلَّمَا آرَادُوْآ آنْ يَخْرُجُوْامِنُهَا أَعِيْدُوْا فِيهَا وَقِيْلَ لَهُمُ ذُوْقُوا عَنَابَ النَّادِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ (20

उस के गजब और अजाब और पकड़ और सजा से डरते भी हैं, सिर्फ़ उम्मीद ही उम्मीद नहीं रखते हैं, कि अमल से वेफिक्र हो जायें (जैसािक वे अमल और वेअमलों का काम है) और न अजाब का इतना डर ही रखते हैं कि उसकी रहमत और नेमत से मायूस हो जायें क्योंकि यह मायूसी भी कुफ्र और गुमराही की सूचक (निशानी) है |

- खर्च में जकात (आवश्यक दान) आम सदका (सत्कार) नेकी दोनों शामिले हैं, ईमानवाले दोनों का अपनी ताकत भर प्रयोजन (इस्तेमाल) करते हैं ।
- <sup>2</sup> यानी उस को अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता, उन उपहारों (इंआमों) को जो उक्त ईमान वाले के लिए छिपा रखी हैं, जिन से उनकी अखिं ठंडी हो जायेंगी | इसकी तफसीर में नबी \*\* ने यह हदीस कुदसी बयान की है कि अल्लाह तआला फरमाता है कि मैंने अपने नेक बदों के लिए वे चीजें तैयार कर रखी हैं जो किसी आख ने देखी और न किसी कान ने सुनी, न किसी इंसान के ध्यान में आयी | (सहीह बुखारी, तफसीर सूर: सज्दा)
- <sup>3</sup> यह प्रश्न नकारात्मक (मन्फी) है, यानी अल्लाह के सामने ईमान वाले और काफिर बराबर नहीं हो सकते हैं, बिलक उन के बीच बहुत फासला और दूरी होगी, ईमान वाले अल्लाह के मेहमान होंगे और मान-सम्मान (इज्जत-एहतेराम) के हकदार होंगे ।

२१. और वेशक हम उन्हें करीब के छोटे से कुछ अजावों को। उस बड़े अजाब के अलावा चखायेंगे ताकि वह लौट आयें।

२२. और उस से बढ़कर जालिम कौन है जिसे अल्लाह की आयतों से भाषण (वाज) दिया गया, फिर भी उस ने उन से मुख फेर लिया, निश्चय हम भी पापियों से बदला लेने वाले हैं।

२३. और हकीकत में हम ने मूसा को किताब (ग्रन्थ) अता की, तो आप को कभी उस के मिलन में शक नहीं करनी चाहिए, और हम ने उसे इसाईल की औलाद की हिदायत का जरिया बनाया।

२४. और हम ने उन में से, चूंकि उन लोगों ने सब किया, ऐसे अगुवा बनाये जो हमारे हुक्म से लोगों की हिदायत करते थे और हमारी आयतों पर यकीन रखते थे।<sup>2</sup>

२४. बेशक आप का रव उन सब के वीच इन सारी वातों का फैसला क्रयामत के दिन करेगा, जिन में वे इष्टितेलाफ कर रहे हैं। وَلَنُكِٰزِيْقَنَّهُمُّ مِّنَ الْعَنَابِ الْاَدْ فَى دُوْنَ الْعَنَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُوْنَ (12

وَمَنْ اَظْلُمُ مِتَنْ ذُكِرَ بِأَيْتِ رَبِّهِ ثُمَّرَ اَعْرَضَ عَنْهَا \* إِنَّامِنَ الْمُجُرِمِيْنَ مُنْتَقِبُونَ (2)

ۘۅؘڵقَڷؙٲؿؙؽؘٵڡؙۅٚڝٙٵٮڮؾ۠ڹؘ؋ؘڵۘڰػؙؽ۬؋ۣٛڡؚۯؚؽۊٟ ڞؚڵؚٙڲٙٳٚڿٟ؋ۅؘجَعَلْنٰهُ هُدَّىڵؚؽڹؿٙٳۺڗۜٳۧ؞ؽڶ<sub>ڎ</sub>ٞٞ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آلِِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا شَا وَكَانُوْ الْمِالِيَنَا يُوْقِئُونَ (4)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِينِهُ الْقِيْمَةِ فِينُمَ الْقِيْمَةِ فِينُمَ الْقِيْمَةِ فِينُمَ الْقِيْمَةِ فَيْمَا كَانُوْا فِينِهِ يَخْتَلِفُوْنَ (25)

मिकरीबी अजाब (निकट की कुछ यातनाओं) से दुनियाबी अजाब या दुनियाबी दुख और रोग वगैरह मुराद हैं, कुछ के करीब वे कत्ल इस से मुराद हैं, जिस से बद्र के युद्ध में काफिर पीड़ित हुए, या वह सूखा है जो मक्कावासियों पर पड़ा था | इमाम शौकानी फरमाते हैं ये सारी हालतें और परिस्थितिया (कवाएफ) इस में श्वामिल हो सकती हैं |

दस आयत से सब्र की अहमियत जाहिर होती है, सब्र और तकवा का मतलव है कि अल्लाह के हुक्म का पालन करने और पाप को छोड़ने में और अल्लाह के रसूलों की तसदीक्र और उन की पैरवी में जो कष्ट सहन करने पड़ें, उन्हें ख़ुशी से सहन करना । अल्लाह ने फरमाया: उन के सब्र करने और अल्लाह की आयतों पर यकीन करने के सबब हम ने उन्हें इमामत और प्रतिनिधित्व (पेश्ववाई) की जगह पर नियुक्त (मुतअय्यन) कर दिया, लेकिन जब उन्होंने उस के खिलाफ परिवर्तन (तहरीफ) और संशोधन (तावील) का काम शुरू कर दिया तो उन से यह पद छीन लिये गये । इसलिए उस के बाद उन के दिल कड़े हो गये, फिर न उनका अमल सदाचारी (तकवा वाला) रहा न उनका ईमान ठीक ।

الجزء ٢١ | 732

سورة السجدة ٢٢

२६. क्या इस बात ने भी उन्हें मार्गदर्शन प्रदान (हिदायत) न किया कि हम ने उन से पहले के बहुत सी जमाअतों को हलाक कर दिया, जिन के आवासों में ये चल फिर रहे हैं । उस में तो बड़ी-बड़ी नसीहतें हैं, क्या फिर भी यह नहीं सुनते।

२७. क्या यह नहीं देखते कि हम पानी को उसर (निर्जन) धरती की तरफ बहाकर ले जाते हैं, फिर उस से हम खेतियाँ उपजाते हैं जिसे उन के जानवर और वे खुद खाते हैं, ' क्या फिर भी यह नहीं देखते?

२८. और कहते हैं कि यह फैसला कब होगा? अगर तुम सच्चे हो तो वतलाओ?<sup>2</sup>

२९. जवाब दे दो कि फ़ैसले के दिन ईमान लाना बेईमानों को कुछ काम न आयेगा और न उन्हें ढील दी जायेगी |3

 अब आप इनका ख़्याल भी छोड़ दीजिए और इंतेजार में रहें यह भी इंतेजार कर रहे हैं। أُوَلَمْ يَهُٰ إِلَهُمْ كُمْ أَهُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَهْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ النَّ فِي ذَٰلِكَ الْمُرُونِ يَهْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ النَّ فِي ذَٰلِكَ الْمِيتِ الْفَكَرِيسُمُعُونَ (26)

آوَ لَهُ يَرُوْا آنَا نَسُوْقُ الْمَآءَ إِلَى الْاَرْضِ الْجُرُّزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ الْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ الْعَامُهُمْ ا اَفَلَا يُبْصِرُونَ (2)

> وَيَقُونُونَ مَتَّى هٰذَا الْفَتْحُ إِنُ كُنْتُهُ صِيدِقِيْنَ (28)

قُلُ يُوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوْاَ إِيْمَا نُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿

فَٱغْدِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُونَ 30

पानी से मुराद आकाशीय बारिश और श्रोतों (चश्मों), नालों और घाटियों का पानी है, जिसे अल्लाह तआला बंजर और बेजान जगह की तरफ बहाकर ले जाता है और उस से पैदाबार होती है जो इंसान खाता है, और जो भूसा और चारा होता है वह जानवर खा लेते हैं। इस से मुराद कोई ख़ास इलाका और जमीन नहीं है, बल्कि आम है जो हर बेजान, बंजर समतल जमीन को श्वामिल करता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस फ्रैसले (विजय) में मुराद अल्लाह तआ़ला का वह अज़ाब है जो मक्का के काफिर नबी क्र से मांगा करते थे और कहा करते थे कि ऐ मोहम्मद (क्रू) तेरे अल्लाह की मदद तेरे लिए कब आयंगी, जिस से तू हमें डराता रहता है? अभी तो हम यही देख रहे हैं कि तुझ पर ईमान लाने. वाले छुपे फिरते हैं।

<sup>े</sup> इस फैसले के दिन से मुराद आखिरत के फैसले का दिन है, जहां ईमान कुबूल किया जायेगा और न मौका दिया जायेगा, मक्का फत्ह का दिन नहीं है, क्योंकि उस दिन مُلَقاء का इस्लाम कुबूल कर लिया गया था जिनकी तादाद लगभग दो हजार थी। (इंटने कसीर)

भाग-२१

الجزء ۲۱ م

سورة الأحزاب ٢٣

### सूरतुल अहजाब-३३

सूरं: अहजाब मदीने में नाजिल हुई और इस में तिहत्तर आयतें और नौ रूकुऊ हैं।

अल्लाह के नाम से गुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- १. हे नबी! अल्लाह तआला से डरते रहना और काफिर और मुनाफिकों की बातों में न आ जाना, अल्लाह तआला बहुत इल्म वाला बहुत हिक्मत वाला है ।
- २. और जो कुछ आप की तरफ आप के रब की तरफ से वहयी (प्रकाशना) की जाती है। उसकी इत्तेबा करें (यकीन करो) कि अल्लाह तुम्हारे हर अमल से वाकिफ है।
- और आप अल्लाह ही पर भरोसा रखें अल्लाह काम बनाने के लिए काफी है।
- ४. किसी इंसान के सीने में अल्लाह ने दो दिल नहीं रखे, और अपनी जिन बीवियों को तुम माता कह बैठते हो उन्हें अल्लाह ने तुम्हारी (सचमुच) मातायें नहीं बनाया और न तुम्हारे गोद लिये हुए बालकों को (हक्रीकृत में) तुम्हारे पुत्र बनाये हैं । यह तो तुम्हारे अपने मुह की बातें हैं, अल्लाह (तआला) सच बात कहता है3

## ٩

بِسْمِهِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ يَاكِنُهُمَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَ لا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا أَ

وَّاتَّبِغُ مَا يُوْخَى اِلَيْكَ مِنْ زَتِكَ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَدُوْنَ خَبِيْزًا ﴿

وَّتُوَكِّلُ عَلَى اللهِ ﴿ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلًا ③

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّنْ تَلْبَيْنِ فِي جُوْفِهِ عَوَمَا جَعَلَ اَذْوَاجَكُمُ الْئِ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَ اُتَهْتِكُمْ عَلَا اَذُعِيآ عَلَمُ الْبَنَاءَكُمُ الْخَكَمُ ا وَمَاجَعَلَ اَدْعِيآ عَلَمُ اَبْنَاءَكُمُ الْخَقَ وَهُو يَهُدِي بِافْوَاهِكُمُ هُ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي

पानी कुरआन की और हदीसों की भी, इसलिए कि हदीसों के शब्द यद्यपि (अगरचे) नबी \* के पाक मुंह से निकले हुए हैं, लेकिन उसका मतलब और तफ़सीर अल्लाह की तरफ़ से ही हैं, इसीलिए उनको गुप्त प्रकाशना (बहयी गैर मतलू) या पाठ न की जाने वाली (अपाठ्य) वहयी कहा, जाता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी किसी को मां कह देने से वह मां नहीं बन जायेगी, न पुत्र कहने से पुत्र बन जायेगा, यानी उन पर मां और बेटे का धार्मिक विधान (शरई कानून) लागू नहीं होंगे |

<sup>3</sup> इसलिए उसकी पैरवी करो और मुंह वोली औरत को मां और गोद लिए वच्चे को पुत्र न कहो, ध्यान रहे िक किसी को प्यार-मोहब्बत में पुत्र कहना अलग बात है और गोद लिये बच्चे को हकीकी बेटा मान कर येटा कहना दूसरी बात है, पहली बात मान्य है, यहां मकसद दूसरी बात का हराम करना है ।

सूरतुल अहजाब-३३

भाग-२१

الجزء ٢١ | 734

سورة الأحزاب ٢٣

और वही (सीधी) राह सुझाता है।

४. गोद लिए वच्चों को उन के (हकीकी) पिताओं की तरफ मंसूब करके बुलाओ, अल्लाह के करीब पूरा इंसाफ यही है, फिर अगर तुम्हें उन के (हकीकी) पिता का इल्म ही न हो तो वे तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं | तुम से भूल चूक से जो कुछ हो जाये उस में तुम पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन गुनाह वह है जिसका तुम इरादा करो और इरादा दिल से करो | अल्लाह (तआला) बड़ा माफ करने वाला रहम करने वाला है |

६. पैगम्बर ईमानवालों पर खुद उन से भी ज्यादा हक रखने वाले हैं, और पैगम्बर की बीवियां ईमानवालों की मातायें हैं और रिश्तेदार अल्लाह की किताब के आधार पर दूसरे ईमानवालों और मुहाजिरों के मुकाबले ज्यादा हकदार हैं | (हां) तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करने की इजाजत हैं | यह हुक्म 'सुरक्षित पुस्तक' (लौहे महफूज) में लिखा हुआ है |

ٱدْعُوُّهُمُ لِأِبْآلِيهِمْ هُوَ ٱقْسَطُ عِنْدَ اللَّهُ ۚ فَانَ لَمْ تَعْلَمُوْۤ أَبَاءَهُمْ فَإِخُوانَكُمْ فِي النِّيْنِ وَمَوَالِيكُمُ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدُ لَتُ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

ٱلنّبِقُ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُكَّ ٱمَّهَٰتُهُمْ ﴿ وَاُولُوا الْاَزْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ فَى كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ الآَ اَنْ تَفْعَلُوْاَ اِلْى اَوْلِيْبِهِكُمْ مَعْرُوفًا ﴿ كَانَ ذَٰلِكَ فِى الْكِتْبِ مَسْطُورًا ﴿ ۞

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नबी <sub>\$\frac{\pi}{2}\$</sub> अपनी उम्मत के जितने ख़ैरख़्वाह और भलाई चाहने वाले थे, स्पष्टीकरण (वजाहत) की जरूरत नहीं | अल्लाह तआला ने आप <sub>\$\frac{\pi}{2}\$</sub> की इस मुहब्बत और ख़ैरख़्वाही को देखकर इस आयत में आप (\$\frac{\pi}{2}\$) को ईमानवालों को अपनी जानों से भी ज्यादा मुहब्बत करने लायक और आप <sub>\$\frac{\pi}{2}\$</sub> की मुहब्बत दूसरी सभी मुहब्बत से बड़ी और आप का हुक्म अपनी सभी इच्छाओं से बेहतर बताया है, इसलिए मुसलमानों के लिए जरूरी है कि आप <sub>\$\frac{\pi}{2}\$</sub> जिस माल की मांग अल्लाह के लिए करें, वह आप <sub>\$\frac{\pi}{2}\$</sub> पर निछावर कर दें, चाहे उन्हें ख़ुद कितनी ही जरूरत हो, आप <sub>\$\frac{\pi}{2}\$</sub> को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करें | (जैसे हजरत उमर का बाक्रेआ है)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी इज़्जतो एहतेराम के करने में और उन से विवाह (श्वादी) न करने में मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों की मातायें भी हैं।

सूरतुल अहजाब-३३

भाग-२१

الجزء ٢١ | 735

سورة الأحزاب ٢٣

9. और जबिक हम ने सभी निवयों से अहद लिया (खास तौर से) आप से और नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और मिरयम के बेटे ईसा से और हम ने उन से वादा भी पक्का और मजबूत लिया।

द्र ताकि अल्लाह तआला सच्चों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछे, और न मानने वालों के लिए हम ने दुखद सजायें तैयार कर रखी हैं।

९. हे ईमानवालो! अल्लाह तआला ने जो उपकार तुम पर किया, उसे याद करो जबिक तुम्हारा सामना करने के लिए सेनाओं पर सेनायें आयी फिर हम ने उन पर तेज गति वाली औधी और ऐसी सेना भेजी जिन्हें तुम ने देखा ही नहीं,² और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह (तआला) सबको देखता है ।

१०. जबिक (दुश्मन) तुम्हारे ऊपर से और नीचे से आ गये<sup>3</sup> और जबिक आंखें पथरा गयीं और कलेजा मुंह को आने लगा, और तुम अल्लाह के बारे में मुख़्तलिफ विचार करने लगे।<sup>4</sup> وَإِذْ اَخَذُنَا مِنَ النَّبِةِنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ وَّالِبُوهِيْمَ وَمُوْلَى وَعِيْسَى ابْنِ مَوْيَمَ وَاخَذُنَا مِنْهُمْ مِّيْتَاقًا عَلِيْظًا (\*)

لِيَسُعَلَ الطَّيِ قِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمُ وَاعَثَ لِلْكَفِرِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمُ وَاعَثَ لِلْكَفِرِيْنَ عَنْ مِنْ قِهِمُ وَاعَثَ لِلْكَفِرِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمُ وَاعَثَ لِلْكَفِرِيْنَ عَنْ عِنْدَابًا اللهُمُّا (8)

يَائِهُمَا الَّذِينَ امْنُوا اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ ثُكُمْ جُنُوْدٌ قَارُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا وَجُنُودًا كُمْ تَرَوْهَا لا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴿

إِذْ جَآءُوُكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَادُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَطُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا (أَ)

इस बादे से क्या मुराद है? कुछ के क्रिश्व यह वह वादे है जो एक-दूसरे की मदद और तसदीक का रसूलों से लिया गया था, जैसांकि सूर: आले इमरान की आयत नं प्रिमें हैं | कुछ के नजदीक यह वह वादा है जिसका बयान सूर: शूरा की आयत नं प्रिमें है कि दीन को कायम क्रिंगा और उस में भेद (इिस्तिलाफ) न डालना, यह वादा अगरचे सभी निबयों से लिया गया था, लेकिन यहाँ पर खास तौर से पाँच रसूलों का नाम है, जिन से उन की अहमियत और फजीलत का अंदाजा होता है और उन में भी नवी ﷺ का बयान सब से पहले है, जबिक रसूलों के बिना पर आप ﷺ आखिरी हैं, इस से आप ﷺ की इज्जत और एहतेराम की जिस तरह वजाहत हो रही है, उसकी व्याख्या (तफसील) करने की जरूरत नहीं है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस आयत में अहजाब की लड़ाई की मुख्तसर जानकारी है जो ५ हिजरी में वाकेअ हुई, इसे अहजाब इसलिए कहते हैं कि इस मौका पर सभी इस्लाम के दुश्मन इकट्ठा होकर मुसलमानों के केन्द्र मदीने पर हमला करने के लिए आये | अहजाब अरबी जुबान में हिजब (गिरोह) का बहुवचन है, इसे ख़न्दक की जग भी कहते हैं, इसलिए कि मुसलमानों ने मदीने के बचाओं के लिए मदीने की तरफ ख़न्दक (खाई) खोद दी थी, तािक दुश्मन मदीने के अन्दर न आ सकें |

<sup>3</sup> इस से मुराद यह है कि हर तरफ से दुश्मन आ गये या ऊपर से मुराद गत्फान हवाजिन और दूसरे नज्द के मूर्तिपूजक हैं और नीचे के तरफ से कुरैश और उन के साथी और सहयोगी।

<sup>4</sup> यह मुसलमानों की उस हालत का बयान है जिस से वे उस वक्त परेशान थे।

736

भाग-२१

الجزء٢١

سورة الأحزاب ٢٣

99. यहीं ईमानवालों का इम्तेहान लिया गया और पूरी तरह से वे झिझोड़ दिये गये ।

9२. और उस वक्त द्वयवादी (मुनाफिन्ट) और रोगी दिल वाले कहने लगे कि अल्लाह (तआला) और उस के रसूल ने हम से सिर्फ छल और कपट के ही वादे किये थे।

१३. और उन ही के एक गुट ने आवाज लगायी कि हे यथरिव वालो ! तुम्हारे ठहरने का (यह) मुकाम नहीं चलो लौट चलो, और उनका एक दूसरा गुट यह इजाजत नदी से मांगने लगा कि हमारे घर खाली और असुरक्षित (गैर महफूज) हैं । हकीकत में वे (मुले हुए) असुरक्षित न थे, (लेकिन) उनका मजबूत इरादा भाग खड़े होने का हो चुका था।

9४. और अगर मदीने के चारों तरफ से उन पर (सेनायें) दाखिल करायी जातीं, फिर उन से फसाद की मांग की जाती तो ये जरूर फसाद मचा देते और कुछ लड़ते भी तो थोड़ी सी ।

१४. और इस से पहले तो उन्होंने अल्लाह से वादा किया था कि पीठ न फेरेंगे और अल्लाह (तआला) से किये गये वादे की पूछताछ जरूर है।

9६. कह दीजिए कि अगर तुम मौत या कत्ल के डर से भागों तो यह भागना तुम्हें कुछ काम न आयेगा, और उस वक्त तुम बहुत कम लाभान्वित (फायदेमंद) किये जाओगे | هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ زُلْزِلُوْا ذِلْزَالَا شَيِيْدًا (١١) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مِّاوَعَدَنَا اللهُوَرَسُولُةَ إِلاَّغُوْرَا

وَاِذْ قَالَتُ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمُ يَاهُلُ يَثُوبَ لَا مُقَامَلَكُمُ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَذِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيّ يَقُوْلُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ثُومَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِنْ يُرِيْدُونَ إِلَّا فِرَارًا (1)

وَكُوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ قِنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُهِلُوا الْفِتُنَةَ كَاتُوْهَا وَمَا تَلَبَّكُوا بِهَآ اِلاَيَسِيْرًا ﴿

وَلَقِهُ مِن اللهِ عَامَدُوا الله صَن قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْاَدْبَازُّهِ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْتُولًا 13

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْهِوَادُ إِنْ فَرَدْتُمْ قِنَ الْمَوْتِ اَدِ الْقَتْلِ وَ إِذًا لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيْلاً ﴿

यथिब उस पूरे इलाके का नाम था, मदीना उसी का एक हिस्सा था, जिसे यहाँ यथिब का नाम दिया गया है | कहा जाता है कि इसका नाम यथिरव इसलिए पड़ा कि किसी बक्त अमालिका में से किसी ने यहाँ पड़ाव डाला था जिसका नाम यथिरव विन अमील था । (फतहुल कदीर)

१७. पुछिये तो कि अगर अल्लाह (तआला) तुम्हें कोई बुराई पहुँचाना चाहे या तुम पर कोई रहमत (कपा) करना चाहे तो कौन है जो तम्हें बचा सके (या तुम से रोक सके)? अपने लिए अल्लाह (तआला) के सिवाय न कोई बली पायेगा न मदद करने वाला ।

95. अल्लाह (तआला) तुम में से (अच्छी तरह) जानता है जो दूसरों को रोकते हैं और अपने भाई-बन्धुओं से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ और कभी-कभी ही लड़ाई में आ जाते हैं।

**९९**. तुम्हारी मदद में (पुरे) कंजस हैं, फिर जब डर. भय का मौका आ जाये तो आप उन्हें देखेंगे कि वह आप की तरफ नजर जमा देते हैं और उन की आंखें इस तरह घुमती हैं, जैसे उस इसान की जिस पर मौत की बेहोशी हो । फिर जब डर जाता रहता है तो तुम पर अपनी तेज जवान से बड़ी बातें बनातें हैं। माल के बड़े लालची हैं. यह लोग ईमान लाये ही नहीं हैं ! अल्लाह (तआला) ने उन के सारे अमल बेकार कर दिये हैं. और अल्लाह (तआ़ला) पर यह वडा आसान है।

२०. समझते हैं कि अब तक सेनायें चली नहीं गयीं और अगर सेनायें आ जायें तो ये तमन्ना करते हैं कि काश कि वह वनवासियों में बजारों के साथ होते कि तुम्हारी ख़बर लेते रहते, अगर वे तम में मौजद होते (तब भी क्या)? ये ही बात

قُا صُنْ ذَاالَّذِي يَعْصِمُكُمْ قِنَ اللَّهِ إِنْ اَرَادَ كُنُّمْ سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْبَةً ﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ فِنْ دُون الله وَلِمَّا وَلا نَصِيْرًا (1)

قَدُ يَعُلَمُ اللهُ الْمُعَوقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَابِلِينَ الاخرانهم هَلُم إلينناء وَلا يَأْتُونَ الْيَأْسَ إِلَّا قَلِينًا لا (١٤)

ٱشخّةً عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَأَفَاذَا حَآءَ الْخُوفُ رَايْتُهُمْ يَنْظُرُونَ النَّكَ تَكُورُ أَغِينُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَاذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ اَشِحَةً عَلَى الْحَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاحْبَطَ اللَّهُ

أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِبُرًا (9)

يَحْسَبُونَ الْكُوزَابَ لَمْ يَنْ هَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَخْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْأَغْرَابِ يَسُالُونَ عَنِ اَنْكِمَ إِلَى مُرْطِ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمُ مَّا قُتَكُوۡۤ إِلاَّ قِلْمُلا (20)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यानी दिल से बल्कि ये फसादी हैं, क्योंकि उनके दिल कुफ़ और बैर से भरे हुए हैं ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसलिए कि वे मूर्तिपूजक और नास्तिक (बेदीन) ही हैं, और नास्तिक और मूर्तिपूजक के अमल बेकार हैं, जिन पर कोई बदला या नेकी नहीं |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी अगर मान भी लिया कि अगर वे काफिरों के गिरोह दोबारा लड़ाई के इरादे से वापस आ जायें तो फ़सादियों की इच्छा यही होगी कि वे मदीना नगर में आने के बजाय, बाहर रेगिस्तान में बहुओं के साथ हों और वहां लोगों से तुम्हारे वारे में पूछते रहें कि मोहम्मद (🚁) और उसके साथी नाश हए या नहीं? या कौफिरों की सेना कामयाब रही या नाकाम।

सूरतुल अहजाब-३३

भाग-२१

الجزء ٢١ | 738

سورة الأحزاب ٢٣

रखने के लिए तनिक लड़ लेते ।

२१. यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में अच्छा नमूना हैं | हर उस इंसान के लिए जो अल्लाह (तआला) की और क्यामत के दिन की उम्मीद रखता है और बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करता है | 3

२२. और जब ईमानवालों ने (काफिरों की) सेनाओं को देखा तो (अचानक) कह उठे कि इन्हीं का वादा हमें अल्लाह ने और उस के रसूल ने दिया था और अल्लाह (तआला) और उस के रसूल सच्चे हैं, और उस (चीज) ने उन के ईमान में और इताअत में और भी बढ़ोत्तरी कर दी। لَقَنُ كَانَ لَكُمُ فِيْ رَسُولِ اللهِ ٱسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَتِنْيرًا (2)

وَلَمَّا اَرَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ ﴿ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللهُ وَ رَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمُ اِلْآ إِيْمَانًا وَ تَشْلِينُمًا ﴿ ثَ

<sup>!</sup> सिर्फ अपमान के डर से या स्वदेशी (हमवतनी) के हक की वजह से, इस में उन लोगों के लिए घोर (सड़त) चेतावनी है जो जिहाद से पीठ मोइते हैं या उस से पीछे हटते रहते हैं ।

यानी हे मुसलमानों और मुनाफिकों! तुम सब के लिए रसूल अल्लाह \* में नामूना है तो तुम जिहाद में और सब और तकवा में उसकी पैरवी करो | हमारा रसूल जिहाद के वक्त भूखा रहा यहां तक कि पेट पर पत्थर वांधने पड़े, उसका मुंह जख्मी हो गया उसका दांत टूट गया, खदक अपने हाथों से खोदी और लगभग एक महीने दुश्मन के सामने उटा रहा | यह आयत अगरचे अहजाब की लड़ाई के बारे में नाजिल हुई है, जिस में लड़ाई के मौके पर खास तौर से रसूलुल्लाह \* की सीरत को सामने रखने और पैरवी करने का हुक्म दिया गया है | लेकिन यह हुक्म आम है यानी आप \* की सारी कथनी, करनी हर हालत में मुसलमानों के लिए पैरवी फर्ज है चाहे उसका सम्बन्ध इबादत से हो या सामाजिक, अर्थव्यवस्था (मआश्वियत) से या राजनीति (सियासी) से, जिन्दगी के हर मोड़ में आप \* की हिदायत की पैरवी फर्ज है |

<sup>3</sup> इस से यह वाजेह हो गया कि रसूल के इखलाक की पैरवी वही करेगा जो आखिरत में अल्लाह के मिलन पर ईमान रखता और बहुत ज़्यादा अल्लाह का बयान और जिक्र करता है । आज मुसलमान भी आम तौर से इन दोनों गुणों (अवसाफ) से वंचित (महरूम) हैं, इसलिए रसूलुल्लाह क अखलाक की भी कोई अहमियत उनके दिलों में नहीं है, उन में जो धार्मिक (दीनी) लोग हैं उन के नेता, मुखिया, गुरू और आलिम हैं और जो दुनियावी लोग और राजनैतिक (सियासी) लोग हैं उन के गुरू और नेता पश्चिमी देश के स्वामी हैं । रसूल अल्लाह के मे मुहब्बत के मौखिक (ज्वानी) दावे बड़े हैं, लेकिन आप क्र को मुखिया और गुरू मानने के लिए उन में से कोई तैयार नहीं है ।

भाग-२१

الجزء ٢١ | 739

سورة الأحزاب ٢٣

२३. ईमानवालों में (ऐसे) लोग भी हैं जिन्होंने जो अहद अल्लाह (तआला) से की थी, उन्हें सच्चा कर दिखाया, कुछ ने तो अपना वादा पूरा कर दिया<sup>2</sup> और कुछ (मौका की) इंतेजार में हैं और उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया।

२४. तािक अल्लाह (तआला) सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे दे और अगर चाहे तो मुनािफकों को सजा दे या उन की भी तौबा कुबूल करे, अल्लाह (तआला) बड़ा क्षमाचील (बड़्शने वाला) और बड़ा रहम करने वाला है।

२५. और अल्लाह (तआला) ने काफिरों को गुस्से में भरे हुए ही (नाकाम) लौटा दिया कि उनकी कोई कामना (तमन्ना) पूरी न हुई <sup>3</sup> और उस लड़ाई में अल्लाह (तआला) ख़ुद ही ईमानवालों को काफी हो गया | अल्लाह (तआला) बड़ा ताकतवर और गालिब है |

२६. और जिन अहले किताब ने उन के साथ सीठ-गाँठ कर ली थी उन्हें (भी) अल्लाह तआला ने किलों से निकाल दिया और उन के दिलों में (भी) डर डाल दिया कि तुम उन के एक गुट को कत्ल कर रहे हो और एक गुट को बंदी बना रहे हो ।

مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ \* فَعِنْهُمُ مَنْ قَطْى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ يَنْتَظِوُ \* وَمَا بَدَّنُواْ تَبْنِينُلا (2)

لِيَجُزِىَ اللهُ الصَّدِقِيْنَ بِصِدُقِهِمُ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَاءَ أَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمُ النَّااللَّهَ كَانَ عَفُودًا رَحِيْمًا (24)

وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَى كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوُا خَيْرًا اللهُ وَكَانَ اللهُ تَوِيًّا وَكَانَ اللهُ تَوِيًّا مَنْ اللهُ تَوْمِيًّا مَنْ اللهُ تَعْمِيُّوا (25)

وَانْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمُ قِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَلَافَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَدِيْقًا ﴿ أَيْ

यह आयत उन कुछ सहाबा के बारे में नाजिल हुई है, जिन्होंने इस मौके पर अपनी जानों की कुर्बानी देने के अजीब और आश्चर्यजनक (ताज्जुब खेज) करतब दिखाये थे और उन्हीं में वे सहाबा भी शामिल थे जो बद्र की लड़ाई में शामिल न हो सके थे, लेकिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा (अहद) कर रखी थी कि अगर अब दोबारा कोई मौका आया तो जिहाद में भरपूर हिस्सा लेंगे, जैसे नजर बिन अनस वगैरह जो आखिर में लड़ते हुए ओहद की लड़ाई में श्रहीद हुए, उन के श्ररीर पर तलवार, भाले और तीरों के ८० से ऊपर घाव थे, श्रहादत के बाद उनकी बहन ने उन्हें उनकी ऊंगली के पोर से पहचाना (मुसनद अहमद, हिस्सा ४, पेज नं १९३)

<sup>े</sup> का मतलब वादा, मनौती (मन्नत) और मौत किये गये हैं | मतलब यह है कि उन नेक लोगों में से कुछ अपना वादा या मन्नत पूरी करते हुए शहीद हो गये |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी मूर्तिपूजक जो कई इलाके से जमा होकर आये थे ताकि मुसलमानों का वजूद ही ख़त्म कर दें । अल्लाह ने उन्हें अपने गजब और बुरे इरादे के साथ वापस लौटा दिया न तो दुनियावी धन दौलत उन के हाथ लगी और न आख़िरत में बदला या नेकी हासिल करने के हकदार होंगे, किसी भी तरह की नेकी उन्हें हासिल न होगी ।

740

सूरतुल अहजाव-३३

भाग-२१

الجزء ٢١

سورة الأحزاب ٢٣

२७. और उस<sup>1</sup> ने तुम्हें उनकी भूमि का और उन के घरों का और धन-सम्पत्ति का मालिक बना दिया<sup>1</sup> और उस भूमि का भी जिस पर तुम्हारे पग ही नहीं गये,<sup>2</sup> अल्लाह तआला सब कुछ कर सकने की कुदरत रखता है |

२ म. हे नबी! अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम्हारी इच्छा दुनियावी जिन्दगी और दुनियावी जीनत की है, तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूँ और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूँ।

२९. और अगर तुम्हारी इच्छा अल्लाह और उसका रसूल और आख़िरत का घर है तो (यक्रीन करो कि) तुम में से नेकी का काम करने वालियों के लिए अल्लाह (तआला) ने बड़ा अच्छा बदला रख छोड़ा है |3

३०. हे नबी की बीवियो! तुम में से जो भी खुली बेहयाई करेगी उसे दुगुना अजाब दिया जायेगा,⁴ अल्लाह तआला के करीब यह बड़ी आसान बात है | وَٱوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَٱمْوَالَهُمْ وَٱرْضًالَمُ تَطَّنُّوْهَا ﴿ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِن شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿ ثُ

يَّاتُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ الْحَلُوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَسْلًا (﴿٤)

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُوِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّاارَ الْاِخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيمًا (2

يْنِسَآءَالنَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّمَيِّنَةٍ يُّضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيُنِ \* وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَ اللهِ يَسِيُرًا (30)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस में बनी कुरैजा की लड़ाई का बयान है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कुछ ने इस से ख़ैबर की जमीन मुराद लिया है, क्योंिक उसके बाद ही हुदैविया सुलह के वाद मुसलमानों ने ख़ैबर पर फत्ह हासिल की है, कुछ ने कहा कि मक्का की जमीन है और कुछ ने फारस और रोम की जमीन को इसका मतलब बताया है और कुछ ने उन सारी धरती को बताया जो मुसलमान क्रयामत तक फत्ह के जिरये हासिल करेंगे । (फतहल क़दीर)

फत्ह हासिल होने के नतीजे में जब मुसलमानों की हालत पहले के मुक्राबिले कुछ सुधर गयी थी तो असार और मुहाजिरों की महिलाओं को देखकर पाक पित्नयों ने भी अपने घरेलू खर्च को बढ़ाने की मांग की | चूंिक नबी \* सादगी वाले थे, इसीलिए पाक पित्नयों की इस मांग पर बहुत दुखी हुए और पित्नयों से अलग रहने लगे, जो एक महीने तक लगातार रहा आखिर में अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल की | इसके बाद आप ने सब से पहले हजरत आयेशा को यह आयत सुनाकर उन्हें हक दिया फिर भी उन्हें कहा कि ख़ुद फैसले करने के बजाय अपने माता-पिता से राय के बाद ही कोई फैसला लेना | हजरत आयेशा ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि मैं आप के बारे में मिश्वरा करूँ, बित्क मैंने अल्लाह और रसूल \* को छोड़ कर दुनियावी सुख-सुविधा को तरजीह नहीं दिया | (सहीह बुखारी, तफसीर सूर: अहजाब)

को व्याभिचार (बदकारी) के अर्थ (मायना) में इस्तेमाल किया गया है लेकिन فاصنة को बुराई के लिए, यहाँ इसका मतलब बुराई और बुरा सुलुक के हैं ।

**३१.** और तुम में से जो कोई भी अल्लाह और उस के रसूल की फ़रमांबरदारी करेगी और नेक काम करेगी हम उसे दोगुना बदला देंगे, और उस के लिए हम ने बेहतरीन रोजी (जीविका) तैयार कर रखी है |

३२. हे नबी की बीवियो! तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुम परहेजगारी वरतो तो नर्म लहजे से बात न करो कि जिस के दिल में रोग हो वह कोई बुरा इरादा करे, लेकिन कायदे के मुताबिक बात करो ।

३३. और अपने घरों में करार से रहो,² और पहले की जाहीलियत के जमाने की तरह अपने श्रृंगार (सौंदर्य) का इजहार न करो, और नमाज कायम करती रहो और जकात देती रहो और अल्लाह और उस के रसूल के हुक्म की पैरवी करो, अल्लाह (तआला) यही चाहता है कि है नबी की घरवालियों तम से वह हर

**ۅؘڡؖ؈ؙڲڨ۬ڗؙؿٛ** مِنْكُنَّ يِلْهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّوُنِتِهَا ٱجْرَهَامَرَتَيْنِ ٚوَاعْتَدُنَالَهَا رِزْقًاكَدِيْمًا ۚ آنَ

لِنِسَآءَ النَّبِقِ اَسْتُنَ كَاحَهِ قِنَ النِّسَآءِ اِن اتَّقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْلَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَ تُلْنَ قَوْلًا مَعُرُوفًا (فَيَ

وَقُرْنَ فِي الْمُؤْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَكَثَّحُ الْجَاهِلِيَةِ الْأُوْلَى وَاَقِنْنَ الصَّلُوةَ وَاتِينَ الزَّلُوةَ وَاَعِنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ النَّهَ لِينَا لَيْرِيْدُ اللهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَلِيَاقِهِ رَكُو تَطْهِيدًا (3)

पानी तुम्हारी हालत और मुकाम आम औरतों की तरह नहीं है विल्क अल्लाह ने तुम्हें रसूल \* की पत्नी होने की जो ख़ुशनसीवी अता की है, उस के सबब तुम्हें ख़ास मुकाम हासिल है और रसूलुल्लाह की तरह तुम्हें भी मुसलमानों के लिए नमूना बनना है, इसलिए उन्हें उन के मुकाम और पद से वाख़बर करके उन्हें कुछ अहकाम (निर्देश) दिये जा रहे हैं, इस से सम्बोधित (मुखातिब) अगरचे पाक बीवियों हैं, जिन्हें ईमानवालों की माताऐं कहा गया है लेकिन शैली (जुमले) के अनुसार साफ जाहिर है कि मकसद सभी मुसलमानों की औरतों को समझाना और चेतावनी (आगाही) देना है, इसलिए यह निर्देश सभी मुसलमान औरतों के लिए है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी टिक कर रहो और विला सबब घर से बाहर न निकलो, इस में वाजेह कर दिया कि औरत के काम का दायरा सियासत और हुकूमत नहीं, आर्थिक (मआशी) झमेले भी नहीं बिलक घर के अन्दर रहकर गृहस्थी के काम पूरा करना है ।

अहले बैत से मुराद कौन हैं? इस बारे में कुछ इ़िल्लिलाफ है, कुछ ने पाक बीवियां मुराद लिया है, जैसािक यहां क़ुरआन करीम के लफ्जों से वाजेह हो रहा है, क़ुरआन ने यहां पाक बीवियों को ही अहले बैत कहा है | क़ुरआन के दूसरे मुकाम पर भी बीवी को अहले बैत कहा है, जैसे सूर: हूद आयत नं ७३ में, इसिलए पाक बीवियों का अहले बैत होना क़ुरआन के लफ्जों से वाजेह है | कुछ लोग, कुछ कौल के बिना पर अहले बैत का सम्बन्ध (तआल्लुक) केवल हजरत

भाग-२२

الجزء ٢٢ | 742

سورة الأحزاب ٣٣

(तरह की) नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें बहुत पाक कर दे ।

३४. और तुम्हारे घरों में अल्लाह (तआला) की जो आयतें और रसूल की हदीसें पढ़ी जाती हैं उन को याद करती रहो, बेशक अल्लाह (तआला) लतीफ बाखबर हैं।

३५. बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतें, इताअत (आज्ञापालन) करने वाले मर्द और इताअत करने वाली औरतें, सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, सब करने वाले मर्द और सच्ची औरतें, सब करने वाले मर्द और सब करने वाली औरतें, विनती करने वाले मर्द और विनती करने वाली औरतें, दान (सदका) करने वाले मर्द और दान करने वाली औरतें, रोजे (ब्रत) रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाले मर्द और अपनी श्रमगाह की हिफाजत करने वाले औरतें, और बहुत ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले और करने

وَاذْكُونَ مَا يُتُل فِي مُيُوتِكُنَّ مِنَ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّ

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِلْتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقُنِتِيْنَ وَالْقُنِتْتِ وَالصَّيرِةِيْنَ وَالصَّيرِةْتِ وَالصَّيرِيْنَ وَالصَّيرِاتِ وَالْخُشِعِيْنَ وَالْخُشِعْتِ وَالْمُتَصَيِّقِيْنَ وَالصَّيرِاتِ وَالصَّيْمِيْنَ وَالصَّيمِاتِ وَالْخِفْلِيْنَ فُرُّوجَهُمْ وَالْخَفِظْتِ وَالشَّيمِاتِ وَالْخِفْلِيْنَ فُرُّوجَهُمْ وَالْخَفِظْتِ

अली, हजरत फातिमा और हजरत हसन और हुसैन से मानते हैं और पाक बीवियों को इस से अलग समझते हैं, जबिक पहले लोग इन चार सहचरों (सहाबा) को इस से अलग समझते हैं जबिक दरिमयानी रास्ता और संतुलित (मुनासिब) बात यह है कि दोनों ही अहले बैत हैं | पाक बीवियां तो पाक कुरआन के इन लफ्जों के सबब और दामाद और औलाद उन कौल के बिना पर जो सहीह हदीस से साबित हैं, जिन में नबी \* उनको अपनी चादर में लेकर फरमाया कि हे अल्लाह! ये मेरे अहले बैत हैं, जिसका मतलब यह होगा कि यह भी मेरे अहले बैत से हैं या यह दुआ है कि हे अल्लाह इन्हें भी पाक बीवियों की तरह मेरे अहले बैत में शिमल कर ले। इस तरह सभी दलीलों और सुबूतों में मुवाफिकत हो जाती है | (और जानकारी के लिए देखिए फत्हल कदीर शौकानी)

! यानी इन के ऐतबार से अमल करों | हिक्म: से मुराद हदीस हैं, इस आयत से दलील देते हुए ज्ञानियों (आलिमों) ने कहा है कि हदीस भी कुरआन की तरह नेकी के इरादे से पढ़ी जा सकती है, इस के सिवाय यह आयत पाक बीवियों के अहले बैत होने को साबित करती है, इसलिए कि वहयी का नुजूल जिसकी चर्चा इस आयत में है पाक बीवियों के घरों में ही होता था, खास तौर से हजरत आयेशा के घर में, जैसािक हदीस में है |

743

वालियां, इन सब के लिए अल्लाह (तआला) ने बड़ी मगफिरत और वड़ा अज (पुण्य) तैयार कर रखा है |

**३६.** और (देखो) किसी मुसलमान मर्द और औरत को अल्लाह और उस के रसूल के फैसले के बाद अपनी किसी बात का कोई हक बाकी नहीं रह जाता । (याद रखो!) अल्लाह (तआला) और उस के रसूल की जो भी नाफरमानी करेगा वह खुली गुमराही में पड़ेगा।

३७. और (याद करो) जबिक तू उस इसान से कह रहा था जिस पर अल्लाह ने भी नेमत किया और तूने भी कि तू अपनी पत्नी को अपने पास रख और अल्लाह से डर, और तू अपने दिल में वह बात छिपाये हुए था जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था और तू लोगों से डर खाता था, हालांकि अल्लाह (तआला) इस का ज्यादा हकदार था कि तू उस से डरे, तो जबिक जैद ने उस औरत से अपनी जरूरत पूरी कर ली, हम ने उसे तेरे विवाह में दे दिया तािक मुसलमानों पर अपने लेपालकों की वीवियों के बारे में किसी

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا اَنُ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَلُ ضَلَّ ضَلًا مَبِيْنًا ﴿

وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِنِ فَى اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَللهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَللهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ اَتْقِ اللهُ وَتُخْفَى فِى النّاسَ وَاللهُ اَحَقُ اَنْ النّاسَ وَاللهُ اَحَقُ اَنْ النّاسَ وَاللهُ اَحَقُ اَنْ النّاسَ وَاللهُ اَحَقُ اَنْ النّاسَ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَمُ اللهُ وَمِنْ يُنَ حَتَّ الْمُعَلِّمُ اللهُ وَمِنْ يُنَ حَتَّ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ ال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह आयत हजरत जैनब के विवाह के बारे में नाजिल हुई थी | हजरत जैद बिन हारिसा असल में अरब थे, लेकिन किसी ने उन्हें बचपन में ही पकड़ कर गुलाम (दास) बनाकर बेच दिया था | नबी ﷺ से हजरत ख़दीजा के विवाह (शादी) के बाद हजरत ख़दीजा ने उन्हें ख़रीद कर रसूलुल्लाह ﷺ को तोहफा के तौर पर दिया था, आप ॠ ने उन्हें आजाद करके अपना पुत्र बना लिया था | नबी ¾ ने उनके विवाह का मुआमला अपनी फूफी की पुत्री हजरत जैनब के साथ रखा था, जिस पर उन्हें और उन के भाई को अपने ख़ानदानी इज्जत के बिना पर संकोच (तरहुद) हुआ कि जैद एक आजाद किये हुए गुलाम हैं और उनका रिश्ता एक उच्चे इज्जतदार घराने से हैं | इस पर यह आयत नाजिल हुई, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह और रसूल ¾ के फैसले के बाद किसी ईमानवाले मर्द और औरत को यह हक नहीं कि वह अपने हक का इस्तेमाल करे बिल्क उस के लिये यह है कि वह अपनी स्वीकृति (रजामंदी) दे दे, इसलिए इस आयत को सुनने के बाद हजरत जैनब वगैरह ने अपने इरादों पर हठ (जिद) नहीं किया और उनका विवाह हो गया |

सूरतुल अहजाव-३३

भाग-२२ 744 १४ - १५

سورة الأحزاب ٣٣

तरह का संकोच (तरहुद) न रहे, जबिक वह अपनी जरूरत उन से पूरी कर लें, <sup>1</sup> अल्लाह का (यह) आदेश होकर ही रहने वाला था।

३६. जो चीजें अल्लाह (तआला) ने अपने नवी के लिए जायेज (मान्य) की हैं, उन में नबी पर कोई हर्ज नहीं | (यही) अल्लाह का कानून उन में भी रहा जो पहले हुए और अल्लाह (तआला) के काम अंदाजे से निर्धारित (मुकर्रर) किये हुए हैं |

३९. ये सब ऐसे थे कि अल्लाह (तआला) के आदेश (अहकाम) पहुँचाया करते थे और अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के सिवाय किसी से भी नहीं डरते थे, और अल्लाह (तआला) हिसाब लेने के लिए काफी है।

४०. (लोगो), तुम्हारे मर्दों में से किसी के पिता मोहम्मद ( $\frac{1}{2}$ ) नहीं, वेिकन आप अल्लाह (तआला) के रसूल हैं और सारे निवयों में आखिरी हैं,  $^3$  और अल्लाह (तआला) हर चीज को

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ السُّنَةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ ا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَتْدُورًا ( ﴿ أَنَ

ٳڷ۪ۜڹؚؽ۬ڽؘؽؠۜڵۼؙۅؙؙٛ؈ٛڔۣڛڶؾؚٳٮڵؗڡۣۅؘؽڂٛۺؙٛۅ۬ٮؘۿؙۅؘڵ ؽڂ۫ۺٛۅ۫ڹٵڂ؉ٞٳٳڵٵڵۿٷڴؘۼ۬ۑٳڶڷۄػڛؽڹٵؚٞ(۞

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ اَحَى قِنْ تِجَالِكُمْ وَلَكِنْ زَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيتِّنَ ۚ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا نَهُ

पह हजरत जैनब से नवी क्क के विवाह की वजह है कि भिवप्य (मुस्तक्रबिल) में कोई मुसलमान इस बारे में संकोच का एहसास न करे और जरूरत पड़ने पर गोद लिये पुत्र की तलाक दी हुई बीवी से विवाह किया जा सके |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसलिए वह जैद बिन हारिसा के भी पिता नहीं हैं, जिस पर उन्हें निन्दा (मजम्मत) का निशाना बनाया जा सके कि उन्होंने अपनी बहू से विवाह क्यों कर लिया ? बिल्क एक जैद ही क्या वह किसी भी मर्द के पिता नहीं हैं, क्योंकि जैद तो हारिसा के पुत्र थे, आप क्रू ने तो उन्हें मुंह बोला पुत्र बना रखा था और जाहिलियत के रिवाज के अनुसार उन्हें जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था । हकीकृत में वह आप क्रू के सगे पुत्र नहीं थे । इसीलिए مَنْ مُنْ اللهِ اللهِ के नाजिल होने के बाद उन्हें जैद पुत्र हारिसा ही कहा जाता था, इसके सिवाय हजरत खदीजा والمنافق से आप क्रू के दो पुत्र कासिम और अब्दुल्लाह हुए और एक इब्राहीम मारिया किव्तिया के पेट से हुए । लेकिन ये सभी बचपन में ही मर गये, उन में से कोई भी पूरी जवानी को नहीं पहुँचा, इस बिना पर आप क्रू की अपनी औलाद में कोई भी मर्द नहीं रहा जिस के आप क्रू पिता हो । (इब्ने कसीर)

अरवी जुबान में मोहर (मुद्रा) को कहते हैं और मोहर आखिरी काम को कहा जाता है आप \* पर नबूअत और रिसालत का खात्मा हो गया, आप \* के बाद जो भी नबूअत या रिसालत का दावा करेगा वह झूठा और दज्जाल होगा | हदीसों में इस बारे में तफसील से बयान किया गया है और इस पर सारी उम्मत राजी है | क्रयामत के करीब हजरत ईसा धरती पर आयेंगे

सूरतुल अहजाब-३३

भाग-२२

الجزء ٢٢ | 745

سورة الأحزاب ٣٣

अच्छी तरह जानने वाला है |

**४९**. हे मुसलमानो! अल्लाह तआला का जिक्र बहुत ज़्यादा करो ।

४२. और सुबह-शाम उसकी पकीजगी का बयान करों |

४३. वही है जो तुम पर अपनी रहमत भेजता है और उस के फरिश्ते (तुम्हारे लिए दया की दुआ करते हैं। ताकि वह तुम्हें अंधेरे से नूर की तरफ़ ले जाये, और अल्लाह (तआला) मुसलमानों पर वड़ा रहम करने वाला है।

४४. जिस दिन ये अल्लाह (तआला) से मिलेंगे उनका स्वागत (इस्तेक्रवाल) सलाम से होगा, <sup>1</sup> उन के लिए अल्लाह (तआला) ने बाइज्जत बदला तैयार कर रखा है |

४५. हे नबी ! हकीकृत में हम ने ही आप को (रसूल) गवाह, ख़ुशख़बरी देने वाला और बाख़बर करने वाला बनाकर भेजा है |2

४६. और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला और रौंघन चिराग |<sup>3</sup> يَاكَتُهَا لَّذِيْنَ أَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيْرًا (أَهُ

وَسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَآصِيلًا @

هُوَ الَّذِي يُصِلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَيْكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ فِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِنُمًا ﴿ ﴾

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ سَلَمٌ اللَّهِ الْوَاعَدَ لَهُمْ اَجَرًا كَرِيْمًا ١٩٠٠

يَّايَّهُا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِمًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرُا (٤٠)

وَّدَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿

जो सही और निरन्तर (मुसल्सल) हदीस से साबित है, वह नबी के रूप में नहीं आयेंगे विलक नबी \* के पैरोकार बनकर आयेंगे, इसलिए उनका धरती पर आना नबूअत के खात्मा के खिलाफ नहीं है।

- । यानी जन्नत में फरिश्ते ईमानवालों को या ईमानवाले एक-दूसरे को सलाम करेंगे ।
- 2 कुछ लोग عبد (शाहिद) का मतलब मौजूद करते हैं जो क़ुरआन के मायेना में तबदीली है । नबी अ अपनी उम्मत की गवाही देंगे, उनकी भी जो आप पर ईमान लाये और उनकी भी जो आप को झुठलाते रहे । आप अ ईमानवालों को उन के वजू के अंगों से पहचान लेंगे जो चमकते होंगे, इसी तरह आप अ अन्य निबयों (सन्देण्टाओं) की गवाही देंगे कि उन्होंने अपनी—अपनी उम्मत को अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया था और यह गवाही अल्लाह के दिये हुए यकीनी इल्म की बिना पर होगी, इसलिए नहीं कि आप असी रसूलों को अपनी नजर से देखते रहे हैं, यह ईमान तो क़ुरआन के सूत्रों (आयतों) के खिलाफ है ।
- <sup>3</sup> जिस तरह चिराग से अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह आप क्क्रू के जिरये कुफ्र और शिर्क (मूर्तिपूजा) के अंधेरे दूर हुए, इस के सिवाय इस चिराग से रीशनी ले कर जो इज्जत व

सूरतुल अहजाब-३३

भाग-२२

الجزء ٢٢ | 746

سورة الأحزاب ٣٣

४७. और आप ईमानवालों को ख़ुशख़बरी सुना दीजिए कि उन के लिए अल्लाह (तआला) की तरफ़ से बहुत बड़ा फ़ज़्ल (अनुग्रह) है ।

४८. और काफिरों व मुनाफिकों का कहना न मानिए, और जो दुख (उन की तरफ से) पहुँचे उसकी फिक्र न कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिये, अल्लाह काम वनाने के लिए काफी है।

४९. हे मुसलमानो! जब तुम मुसलमान औरतों से यादी करो, फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो उन पर तुम्हारा कोई (हक) इद्दत (तलाक के बाद मुकर्रर वस्त तक की मना की हुई मुद्दत) का नहीं जिसकी तुम गिन्ती करो । तो तुम उन्हें कुछ न कुछ दे दो और अच्छी तरह उन्हें विदा कर दो ।

५०. हे नबी! हम ने तेरे लिए तेरी वे बीवियां हलाल (वैध) कर दी हैं, जिन्हें तू उनकी महर (स्त्री-दान) दे चुका है, और वे दासियां भी जो अल्लाह (तआला) ने लड़ाई में तुझे दी हैं और तेरे चाचा की पुत्रियां, फूफी की पुत्रियां तेरे मामा की पुत्रियां और तेरे मौसी की पुत्रियां भी जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की हैं, और वह ईमानवाली औरत जो खुद को नबी को दान कर दे, यह उस हालत में कि खुद अगर नबी भी उस से विवाह करना चाहे,² यह खास तौर से

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ قِنَ اللهِ فَضَلًا كَبِيدًا ﴿

وَلَا تُطِعُ الْكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَدَعُ اَذْنَهُمُ وَتَوَكِّلُ عَلَى اللّٰهِ \* وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا \*

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِذَا نَكُمْتُهُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّةَ طَلَّقْتُهُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَسَّهُوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَكُونَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَ وَسَلِّحُوْهُنَ سَرَاحًا جَمِيْلًا (4)

يَّايَّهُا النَّبِيُّ إِنَّا اَحُلُنَا لَكَ اَزُوَاجِكَ الْبِيِّ اتَّيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِثَاً اَفَاءَ اللهُ عَيْلُكَ وَبَنْتِ عَتِكَ وَبَنْتِ عَنْتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ

एहतेराम हासिल करना चाहे कर सकता है, इसलिए कि यह चिराग क्रयामत तक रौधन है।

श्वादी के बाद जिन औरतों से सहवास (जिमाअ) किया जा चुका हो और वह अभी जवान हो, ऐसी औरतों को अगर तलाक मिल जाये तो उनकी "इहत" तीन माहवारी है | (अल-वकर:-२२८) यहाँ उन औरतों का कानून बताया जा रहा है जिनका विवाह हुआ हो लेकिन पित-पत्नी के बीच जिमाअ नहीं हुआ, उनको अगर तलाक मिल जाये तो कोई इहत नहीं है | यानी ऐसी बिना जिमाअ तलाक श्रुदा औरत बिना इहत गुजारे, तुरन्त कहीं विवाह करना चाहे तो कर सकती है | हाँ, अगर सहवास से पहले पित की मौत हो जाये तो फिर उसे चार महीने दस दिन इहत गुजारनी पड़ेगी |

थानी अपने आप को दान करने वाली औरत, अगर आप ¾ उस से विवाह करना चाहें तो बिना महर के आप ¾ के लिए उसे अपने निकाह में लेना जायेज है ।

सरतल अहजाब-३३

भाग-२२ | ७४७ | ४४ - हेर्-

سورة الأحزاب ٣٣

तेर लिए ही है और दूसरे मुसलमानों के लिए नहीं । हम उसे अच्छी तरह जानते हैं जो हम ने जन पर जनकी वीवियों और दासियों के वारे में (आदेश) मकर्रर कर रखे हैं. यह इसलिए कि तुझ पर कोई मुसीबत पैदा न हो अल्लाह (तआला) बडा माफ करने वाला और बडा रहम करने वाला है।

५१. उन में से जिसे तू चाहे दूर रख दे और जिसे चाहे पास रख ले, और अगर तुउन में से भी किसी को अपने पास बुला ले जिन्हें तूने अलग कर रखा था तो तुझ पर कोई हर्ज नहीं, इस में इस बात की अधिक उम्मीद है कि इन (औरतों) की अखिं ठंडी रहें और वे दुखी न हों और जो कुछ भी तु उन्हें दे दे उस से वे सब खुश रहे, तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह (अच्छी तरह) जानता है । अल्लाह (तआला) ज्यादा इल्म वाला सहनशील (हलीम) है ।

خْلَتِكَ اللَّهِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَاةً مُّؤْمِنَةً انْ وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِي إِنْ آزَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكُحَهَا وَ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْكَالِمِينَ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي آزُواجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَا نَهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفْدُرًا رَحِيبًا (90) تُرجى مَن تَشَاء مِنْهُنَ وَتُونِي إليك مَن تَشَاء ا وَمَنِ ابْتَغَنْتَ مِنْنُ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ لِذِكَ ٱدْنَى آنْ تَقَرَّ اعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ

بِمَا اتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فَي قُلُوبِكُمْ

وَكَانَ اللهُ عَلِنْيًا حَلِيًّا (3)

<sup>ै</sup> यह इजाजत केवल आप 🟂 के लिए है, दूसरे मुसलमानों को लाजिम है कि वे महर के हक अदा करें तब विवाह (शायद) जायेज होगा ।

<sup>2</sup> यानी विवाह के जो हकूक और शर्ते हैं जो हम ने फर्ज किये हैं, जैसे चार से ज्यादा वीविया एक ही समय में कोई इसान नहीं रख सकता, विवाह के लिए वली, गवाह और महर जरूरी है, लेकिन दासिया जितनी भी कोई चाहे रख सकता है, किन्तु दासियों का प्रचलन (रिवाज) अब खत्म हो गया ।

<sup>े</sup> यानी तुम्हारे दिल में जो कुछ है उन में यह बात भी निश्चित रूप से है कि सब पित्नयों का प्रेम दिल में बरावर नहीं है, क्योंकि दिल पर किसी का बस नहीं है, इसलिए पितनयों के बीच बारी में, पालन-पोपण और दूसरे जीवन हेतु (उमूर जिन्दगी) और सुविधाओं में बरावरी जरूरी है, जिसका एहतेमाम इसान कर सकता है। दिलों के झुकाव में बरावरी चूकि बस ही में नहीं हैं, इसलिए अल्लाह तआ़ला उस पर पकड़ भी नहीं करेगा अगर दिली मुहब्बत किसी एक बीवी से उसके साथ ख़ास सुलूक की वजह न हो | इसीलिए नवी 🍇 फरमाया करते थे "हे अल्लाह! यह जो मेरा बटवारा है जो मेरे बस में है, लेकिन जिस पर तैरा बस है मैं उस पर बस नहीं रखता, उस में मुझे लिज्जित (शर्मिन्दा) न करना । अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसाई, इब्ने माजा और मुसनद अहमद ६/१४४)

**५२. इसके बाद दूसरी औरतें आप** के लिए हलाल नहीं और न यह (जायेज है) कि उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों से (विवाह करें) अगरचे उन का रूप अच्छा भी लगता हो ने लेकिन जो तेरी दासियाँ हो, अल्लाह हर चीज का (पूरा) निगरा है।

१३. हे मुसलमानो ! जब तक तुम्हें इजाजत न दी जाये तुम नवी के घरों में न जाया करो, खाने के लिए ऐसे समय में कि खाना पकने का इंतेजार करते रहे, बिल्क जब बुलाया जाये तो जाओ और जब खा चुको तो निकल खड़े हो, वहीं वातों में मश्यूल न हो जाओ | नबी को तुम्हारे इस काम से कष्ट होता है, लेकिन वह तुम्हारा आदर (एहतेराम) कर जाते हैं और अल्लाह (तआला) सच का बयान करने में किसी की फिक्र नहीं करता,² और जब तुम नबी की वीवियों से कोई चीज मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो | 3 तुम्हारे और उन के दिलों के लिए पूरी

لا يَحِلُ لَكَ النِّمَاءُ مِنْ بَعُنُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَذْوَاجَ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسُنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِيْنُكَ الْوَاجَ وَكَانَ اللهُ عَل كُلِّ شَيْءً زَوْيْبًا ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَوْيْبًا ﴿ إِنَّ

<sup>।</sup> इिंदियार की आयत के नाजिल होने के बाद पाक बीवियों ने दुनियावी सुख-सुविधा (ऐश्व-आराम) के साधनों (जिरिया) को छोड़कर कठिनाई से नबी क्व के साथ रहना पसन्द किया था | इसका बदला अल्लाह ने यह दिया कि उन पाक बीवियों के अलावा (जिनकी तादाद उस समय नौ थी) दूसरी औरतों के साथ विवाह करने या उन में से किसी को तलाक दे कर उस की जगह पर किसी दूसरे से विवाह करने से रोक दिया | कुछ कहते हैं कि बाद में आप क्व को यह हक दे दिया गया था, लेकिन आप क्व ने कोई विवाह नहीं किया | (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस आयत के नाजिल होने की वजह यह है कि नबी कि वावत पर सहाबा केराम हाजिर हुए, जिन में से कुछ खाने के बाद भी बैठे हुए वार्त करते रहे जिस से आप कि बास तकलीफ हुई, लेकिन आप कि आदाब और अखलाक के सबब उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। (सहीह बुखारी, तफसीर सूरतुल अहजाब) इसिलए इस आयत में खाने के आदाब सिखाये गये कि पहले तो तब जाओ जब खाना तैयार हो जाये, पहले ही से धरना देकर न बैठे रहो | दूसरे खाना ख़त्म करने के तुरन्त बाद घरों को चले जाओ, वहाँ बैठे हुए वार्ते न करो, खाने का बयान तो नाजिल होने के सबब किया गया है, नहीं तो मतलब यह है कि जब भी तुम्हें बुलाया जाये चाहे खाने के लिए या किसी दूसरे काम के लिये इजाजत के बिना घर में दाखिल न हो |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह हुक्म हजरत उमर की मर्जी के मुताबिक नाजिल हुआ | हजरत उमर ने रसूलुल्लाह असे से दरखास्त किया कि हे रसूलुल्लाह (%)! आप के के पास अच्छे बुरे बहुत से लोग आते हैं, काश आप आप विवास की विवयों को पर्दे का हुक्म दें तो क्या अच्छा हो | इस तरह यह हुक्म अल्लाह ने

749

भाग-२२

الجزء ٢٢

سورة الأحزاب ٣٣

पाकीजगी यही है, न तुम्हं मुनासिब है कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ दो और न तुम्हें यह वैध (उचित) है कि आप के बाद किसी वक्त भी आप की पत्नियों से विवाह करों | (याद रखों) अल्लाह के नजदीक यह बहुत बड़ा (पाप) है |

४४. अगर तुम किसी चीज को जाहिर करो या छिपाये रखो तो अल्लाह हर चीज का अच्छी तरह इल्म रखने वाला है |

४४. उन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वह अपने पिताओं, अपने पुत्रों और भाईयों, अपने भतीजों, भाजों और अपनी (मेलजोल की) औरतों और जिन के वे मालिक हैं (दासी, दास) के सामने हों<sup>2</sup> (औरतो!) अल्लाह से डरती रहो, अल्लाह तआला बेशक हर चीज पर गवाह है।

**५६**. अल्लाह (तआला) और उस के फरिश्ते इस नवी पर दरूद भेजते हैं | हे ईमानवालो! तुम (भी) इन पर दरूद भेजो और ज़्यादा सलाम (भी) भेजते रहा करो | 3 إِنْ تُبُدُّوْا شَيْئًا ٱوْتُخْفُوهُ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْإِلَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ النَّاكِيُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

नाजिल किया (सहीह बुखारी, किताबुस्सलात व तफसीर सूर: अल-बक्रर:, मुस्लिम बाबु फजाईले उमर बिन खताब)

यह पर्दे का राज और सबब है कि इस से औरत-मर्द दोनों के दिल शक्र और शुब्हा से और लगातार फसाद में पड़ने से महफूज रहेंगे।

<sup>्</sup>रे जब औरतों के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, तो फिर घर में मौजूद क़रीबी या हर समय आने-जाने वाले रिश्तेदारों के बारे में सवाल हुआ कि उन से पर्दा किया जाये या नहीं? इस आयत में उन रिश्तेदारों का वयान है जिन से पर्दे की जरूरत नहीं है। इसका तफ़सीली बयान सूर: नूर की आयत ३१ ﴿﴿ الْمُعْمَالِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

अहस आयत में नवी क्क के उस मर्तबा का वयान है, जो आकाशों में आप क्क को हासिल है, और वह यह है कि अल्लाह (तआला) फरिश्तों में आप क्क की तारीफ और वड़ाई करता और शांति (रहमत) भेजता है और फरिश्ते भी आप क्क के लिए ऊचे मुकाम की दुआ करते हैं, साथ ही साथ अल्लाह तआला ने धरती वालों को हुक्म दिया कि वह भी आप क्क पर सलात व सलाम भेजें ताकि आप कि की तारीफ में धरती और आकाश दोनों शामिल हो जायें ।

सूरतुल अहजाब-३३

भाग-२२ 750 ४४ - الجزء

سورة الأحزاب ٣٣

४७. जो लोग अल्लाह और उस के रसूल को तकलीफ देते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है और उन के लिए बड़ा अपमानित (जलील) करने वाला अजाब है।

४८. और जो लोग ईमानवाले मर्दो और ईमानवाली औरतों को तकलीफ दें बिना किसी अपराध (जुर्म) के जो उन से हुआ हो, वह (बड़ा) आक्षेप (बुहतान) और खुले गुनाह का बोझ उठाते हैं।

५९. हे नबी! अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें,<sup>3</sup> इस से तुरन्त उनकी पहचान हो जाया करेगी फिर न कष्ट पहुँचायी जायेंगी, <sup>4</sup> إِنَّ الَّذِيْنِيَ يُؤِذُونَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي النُّ نْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَنَّ لَهُمْ عَذَا أَبَاهُمِيْنًا 37

وَالَّذِيْنَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَلِ احْتَمَلُوا بُهْتَانَّا وَ إِثْبًا مُهِيْنًا (53)

يَّايَّهُا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُواجِكَ وَبَلْتِكَ وَنِسَاءً الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ اللَّهُ ذٰلِكَ اَذْنَى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْهًا ﴿ وَ

अल्लाह को तकलीफ देने का मतलब उन सभी कामों का करना है जिसको उसने नापसन्दीदा कहा है, वर्ना अल्लाह को तकलीफ देने की कौन क़ुदरत रखता है ? जैसे मूर्तिपूजक, यहूदी और इसाई वगैरह अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं या जिस तरह हदीस कुदसी में है कि अल्लाह तआला फरमाता है : "आदम की औलाद मुझे तकलीफ देती हैं, जमाना को गाली देती है जबिक मैं ही जमाना हूँ, उस के दिन और रात का चक्र मेरे ही हुक्म से चलता है ।" (सहीह बुखारी, तफसीर सूर: अल-जासिया)

यानी उन को बदनाम करने के लिए उन पर बुहतान लगाना, उन की इज्जत घटाना और अपमान (जलील) करना, जैसे कुछ गुमराह लोग सुबह-श्राम सहाबा केराम को गालिया देते हैं और उन से ऐसी बातें सम्बन्धित करते हैं जिन को उन्होंने किया ही नहीं।

अ جَدِيْبِ वहुवचन (जमा) है جَدِيْبِ का जो ऐसी बड़ी चादर को कहते हैं जिससे पूरा शरीर (जिस्म) छिप जाये । अपने ऊपर चादर लटकाने से मुराद यह है कि अपने मुंह पर इस प्रकार घूंघट निकाला जाये कि जिस से मुंह का ज़्यादातर हिस्सा छिप जाये और अखिं झुकाकर चलने पर उसे रास्ता भी दिखायी दे ।

<sup>4</sup> यह पर्दे के राज और उस के फायदे का बयान है कि इस से एक सम्मानित (बाइज्जत) और सभ्य (बावकार) औरत और बेहया औरत के बीच पहचान होगी। पर्दे से मालूम होगा कि यह सम्मानित परिवार की औरत है जिस से छेड़छाड़ की किसी को हिम्मत नहीं होगी, इस के विपरीत, बेपर्दा औरतें गलत लोगों की निगाह का केन्द्र (मरकज) और उनकी कामवासना (ख्वाहिश्वात) का निशाना बनेंगी।

सूरतुल अहजाव-३३

भाग-२२ 751

الجزء ۲۲

سورة الأحزاب ٣٣

और अल्लाह (तआला) बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है |

६०. अगर (अब भी) ये मुनाफिक (मिथ्याचारी) और वे जिन के दिलों में रोग है और मदीना के वे वासी जो गलत अफवाहें उड़ाने वाले हैं, रूक न जायें तो हम आप को उन के (हलाक करने) पर लगा देंगे फिर तो वे कुछ ही दिन आप के साथ इस (नगर) में रह सकेंगे।

६१. उन पर धिक्कार (लानत) बरसायी गयी, जहाँ भी मिल जायें पकड़े जायें और ख़ूब टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायें।

६२. उन से पहले के लोगों में भी अल्लाह का यही कानून लागू रहा, और तू अल्लाह के कानून में कभी भी बदलाव नहीं पायेगा।

६३. लोग आप से क्रयामत के बारे में सवाल करते हैं, (आप) कह दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है आप को क्या पता, बहुत सुमिकन है कि क्यामत बहुत करीब हो !

६४. अल्लाह (तआला) ने काफिरों पर लानत (धिक्कार) भेजी है, और उन के लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है ।

**६५.** जिस में वे हमेशा रहेंगे, वह कोई पक्षधर (वली) और मदद करने वाला न पायेंगे |

لَهِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُاوُبِهِمْ مَّرَضٌّ وَّالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَهِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّرَ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيْهَا َ لِلاَّ قَلِيلًا (شُّ

> مَّلُعُونِيْنَ أَ أَيْنَهَا ثُوَقُونَا أَخِنُ وَا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا (6

سُنَّكَةَ اللهِ فِي الَّذِينِيَ خَكُوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَهُدِيدُ لِسُنَّةِ اللهِ تَهُدِيدُ لِللهِ ٢

يُسْكُلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدُولِكُ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (6)

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَفِرِيْنَ وَاعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64)

خْلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدُ عَلَيْجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا وَفَ

पह हुक्म नहीं है कि उनको पकड़-पकड़ कर मार डाला जाये बल्कि यह शाप (बहुआ) है कि वे अपने गुमराह ख़्यालात और इन गतिविधियों (हरकात) से न रूके तो उनका बड़ा नसीहत वाला अंजाम होगा | कुछ कहते हैं कि यह हुक्म है, लेकिन ये मुनाफिक आयत के नाजिल होने के वाद रूक गये थे, इसलिए उन के खिलाफ यह कार्यवाही नहीं की गयी जिसका हुक्म इस आयत में दिया गया था | (फतहल कदीर)

सूरतुल अहजाब-३३

भाग-२२ 752

الجزء ٢٢

سورة الأحزاب ٣٣

६६. उस दिन उन के मुँह आग में उलटे-पलटे जायेंगे । (पछतावा और अफसोस से) कहेंगे कि काश! हम अल्लाह (तआला) और रसूल के हुक्म की इताअत करते।

६७. और वे कहेंगे, हे हमारे रब! हम ने अपने सरदारों और बड़ों की मानी जिन्होंने हमें सीधे रास्ते से भटका दिया !¹

६ द. हे हमारे रब! तू उन्हें दोगुना अजाब दे और उन पर बहुत बड़ी लानत भेज ।

**६९.** हे ईमानवालो! उन लोगों जैसे न बन जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी, तो जो बात उन्होंने कही थी अल्लाह ने उन्हें उस से आजाद कर दिया,<sup>2</sup> और वह अल्लाह के पास बाइज़्जत थे। يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّادِيَقُونُونَ يَلَيُتَنَّا اَطَعُنَا اللَّهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولا 6

وَقَالُوْارَبُّنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاضَنُّوْنَا السَّبِيْلا ۞

رَبَنَا اَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَنَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيُرًا (68)

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَكُوْنُواْ كَالَّذِيْنَ اَذَوْا مُوْسَى فَبَرَّاهُ اللهُ مِنَّا قَالُوا ﴿ وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهًا ۞

<sup>&#</sup>x27; यानी हम ने तेरे संदेष्टाओं (रसूलों) और उलमा के बजाय अपने उन बड़ों और बुजुर्गों की पैरवी किया, लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि उन्होंने हमें तेरे संदेष्टाओं से दूर रखकर सीधे रास्ते से भटकाये रखा | बुजुर्गों का अनुसरण और बाप-दादा के अनुकरण (पैरवी) आज भी लोगों में भटकावे की बजह है | काश! मुसलमान अल्लाह की आयतों पर गौर करके इन पगडंडियों से निकलें और कुरआन व हदीस के सीधे रास्ते को अपना लें कि नजात केवल अल्लाह और अल्लाह के रसूलुल्लाह के अनुसरण में ही है न कि धर्मगुरूओं (मजहबी पेशवाओं) और बड़ों के अनुसरण में या बुजुर्गों की पुराने रीति-रिवाजों को अपनाने में |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसकी तफसीर हदीस में इस तरह आई है कि हजरत मूसा क्ष्म बहुत श्रमीले थे, अत: अपना श्ररीर कभी उन्होंने किसी के सामने नंगा नहीं किया | इसाईली वंश्व के लोग कहने लगे कि शयद मूसा के शरीर पर सफेद दाग या दूसरा इसी तरह का रोग है, इसलिए हर समय कपड़े पहनकर ढका-छिपा रहता है | एक बार अकेले में हजरत मूसा गुस्ल करने लगे, कपड़े उतार कर एक पत्थर पर रख दिये, पत्थर (अल्लाह के हुक्म से) कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ, हजरत मूसा उस के पीछे-पीछे दौड़े यहाँ तक कि इसाईलियों की एक मजलिस में पहुंच गये, उन्होंने हजरत मूसा को नरनवस्था में देखा तो उन के सारे शक दूर हो गये, मूसा बहुत खूबसूरत, जवान और हर तरह के दाग से पाक थे | इस तरह अल्लाह तआला ने मोजिजाती तौर से पत्थर के जरिये उन के इस इल्जाम और शक को दूर कर दिया जो इसाईल की औलाद की तरफ से उन पर लगाया जाता था | (सहीह बुखारी, किताबुल अम्बिया)

भाग-२२ | 753 | ४४ - إ

سورة سبأ ٣٤

 हे ईमानवालो! अल्लाह (तआला) से डरो और सीधी-सीधी (सच) बातें किया करो ।

ताकि अल्लाह (तआला) तुम्हारे काम सुधार दे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, और जो भी अल्लाह और उस के रसूल के हुक्म की इत्तेवा करेगा उस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली ।

७२. हम ने अपनी अमानत को आकाशों पर और धरती पर और पहाड़ों पर पेश किया (लेकिन) सभी ने उस के उठाने से इंकार कर दिया और उस से डर गये. (लेकिन) इंसान ने उसे उठा लिया, वह बड़ा जालिम और जाहिल है।

७३. (यह इसीलिए) कि अल्लाह (तआला) मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मूर्तिपूजक मर्दों और मूर्तिपूजक औरतों को सजा दे और ईमानवाले मर्दे और ईमानवाली औरतों की तौबा कुबूल कर ले, और अल्लाह तआला बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है।

#### स्रत् सबा-३४

सूर: सबा मक्का में नाजिल हुई इस में चौवन आयतें और छः रूकअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

 सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसकी (मिल्कियत में) वह सब कुछ है जो आकाशों और धरती में है और आखिरत में भी तारीफ उसी के लिये है, वह (बड़ा) हिक्मत वाला और (प्री) खबर रखने वाला है।

نَاكِتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَدُلُا سَدِينًا (٥٠٠)

يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللهُ وَرُسُولُهُ فَقَلْ فَازَفُوزًا عَظِيمًا (٦)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيَالِ فَأَبَانِينَ أَنْ يَجِيلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ منْهَا وَحَمَلَهَا الْانْسَانُ وإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (12)

لِيُعَيِّ بَاللهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَتِ وَيَتُوْبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا زَحِيبًا ﴿

مُعُورَةً النِّكِياً ا

بشيم الله الرّحلن الرّحينير

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّهٰوتِ وَمَا فِي الْإِرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيرُ ( ) सूरत् सबा-३४

२. जो धरती में जाये और जो उस से निकले, जो आकाश से उतरे और जो चढ़ कर उस में जाये वह सब से बाख़बर है, और वह वड़ा रहम करने वाला बड़ा माफ करने वाला है।

3. और काफिर कहते हैं कि हम पर कयामत कायेम नहीं होगी । आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब की कसम! जो गैब का जानने वाला है कि वह बेचक तुम पर कायेम होगी, अल्लाह (तआला) से एक कण (जर्रा) की तरह की चीज भी छिपी नहीं, न आकाशों में और न धरती में, बल्कि उस से भी छोटी और बड़ी सभी चीज खुली किताब में मौजूद है।

४. तािक वह ईमानवालों और नेक लोगों को अच्छा बदला अता करे, यही लोग हैं जिन के लिए बिछिश्व और बाइज़्जत रिज़्क है।

४. और हमारी आयतों को नीचा दिखाने में जिन्होंने कोशिश किया है ये वे लोग हैं जिन के लिए बड़ी बुरी तरह का सख़्त अजाब है ।

इ. और जिन्हें इल्म है वे देख लेंगे कि जो कुछ आप की तरफ आप के रब की तरफ से नाजिल हुआ है वह (सरासर) सच है,² और अल्लाह प्रभावशाली तारीफ वाले के रास्ते की हिदायत करता है । يُعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا الْ وَهُوَ الزَّحِيْدُ الْعَقُوْرُ 2

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَنَا السَّاعَةُ ﴿ قُلْ بَلْ وَرَقْ لَتَأْتِينَكُمُ عَلِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَدَّةٍ فِي السَّلُوتِ وَلا فِي الْاَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاّ فِي كِتْبِ مُّمِينِ ( َ

لِيَجْزِى الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الضَّلِطَتِ الْوَلْمِكَ لَهُمُ مَّغُوْرَةً وَرِذْقٌ كَرِيْمٌ ﴿

وَالَّذِيْنَ سَعَوْقَ الْيِتَنَامُعْجِزِيْنَ أُولِيِّكَ لَهُمُ عَذَابٌ مِنْ رِّخْزِ النِيُمُّ ٤

وَيَدَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيِّ أُنُوْلَ اِلَيْكَ مِنْ تَبِكَ هُوَ الْحَقَّ ﴿ وَيَهْدِئَى إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ⑥

<sup>&#</sup>x27; यह कयामत होने का सबब है, यानी कयामत इसिलए क्रायम होगी और सभी इन्सानों को अल्लाह इसिलये दोबारा जिन्दा करेगा कि उन की नेकी का बदला अता करे, क्योंकि बदला ही के लिए उसने यह दिन रखा है अगर यह बदले का दिन न हो तो फिर इसका मतलव यह होगा कि नेक लोग और पापी बराबर हैं, और यह बात इंसाफ के बहुत ख़िलाफ है और बन्दों ख़ास तौर से परहेजगारों पर जुलम होगा। (وماريك بقلام للميد)

यहाँ देखने से मुराद दिल से देखना यानी यकीनी इल्म है, सिर्फ आंख से देखना नहीं आलिमों से मुराद सहाबा (नबी के सहाबा) या सभी मुसलमान हैं, यानी इंमानवाले इस बात को जानते और इस पर यकीन करते हैं।

भाग-२२

الجزء ٢٢ | 755

سورة سبأ ٣٤

७. और काफिरों ने कहा, आओ हम तुम्हें एक ऐसा इंसान बतायें जो तुम्हें यह खबरें पहुँचा रहा है कि जब तुम पूरी तरह से कण-कण (जर्रा-जर्रा) हो जाओगे तो तुम फिर से एक नई जिन्दगी में आओगे।

इ. (हम नहीं कहते) कि ख़ुद उसने ही अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया है या उसे जुनून हो गया है, बल्कि (हकीकत यह है) कि आखिरत पर ईमान न रखने वाले ही अजाब में और दूर के भटकावे में हैं।

९. तो क्या वे अपने आगे-पीछे आकाश्व और धरती को देख नहीं रहे हैं? अगर हम चाहें तो उन्हें धरती में धैसा दें या उन पर आकाश्व के टुकड़े गिरा दें, वेशक इस में पूरा सवृत है हर उस बंदे के लिए जो (दिल से) ध्यानमग्न (मृतविज्जह) हो |

90. और हम ने दाऊद पर अपना फज़्ल किया,² हे पहाड़ो! उस के साथ मेरी तस्बीह किया करो और पिक्षयों को भी (यही हुक्म है) और हम ने उस के लिए लोहे को मुलायम कर दिया। وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَوُوْا هَلْ نَدُ لُكُمُ عَلَى رَجُكِ يُنَتِقُكُمُ إِذَا مُزِقْتُمُ كُنَّ مُمَّزَّقٍ إِنَّكُمُ لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿

ٱفْقَرَٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِيبًا ٱمْرِيهِ جِنَّةٌ \* بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْخِثَرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ ۞

ٱفَلَمْ يَدُوْالِلْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ قِنَ السّهَاءَ وَالْأَرْضِ اللّهُ نَشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْنُسُوْط عَلَيْهِمْ كِسَفًا قِنَ السّهَاءِ اللّهَ فَا ذٰلِكَ لَأَيّةً لِكُلّ عَبْهِ مُنِيْبٍ ﴿

وَلَقَدُ اتَيْنَا دَاؤَدَ مِنَّا فَضُلَا الْحِبَالُ اَذِبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۚ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ (اللهِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी यह आयत दो वातों पर आधारित (मबनी) है, एक अल्लाह की पूरी कुदरत की चर्चा पर जिसका अभी बयान हुआ | दूसरी, कुपफार के लिए चेतावनी (तंबीह) और धमकी पर कि जो अल्लाह आकाश्व और धरती की रचना पर इस तरह कुदरत वाला है कि उन पर और उन के बीच हर चीज पर उस का हक और कुदरत है, वह जब चाहे उन पर अपना अजाब भेजकर उन को बरबाद कर सकता है, धरती में धंसाकर भी, जैसे कारून को धंसाया या आकाश्व के टुकड़े गिरा कर, जैसे ऐका वालों को तबाह कर दिया गया ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी नबूअत के साथ मुल्क और दूसरे कई खास सिपतों से सम्मानित (वाइज्जत) किया l

19. कि तू पूरी-पूरी कवचें बना और जोड़ों में السَّدُوووَاعُمَكُوا कि तू पूरी-पूरी कवचें बना और जोड़ों अंदाजा रख, और तुम सब नेकी के काम करो, (यकीन करो) मैं तुम्हारे अमल देख रहा हूं।

१२. और हम ने सुलैमान के लिए हवा को (वश में कर दिया) कि सुबह की मंजिल उसकी एक महीने की होती थीं और शाम की मंजिल भी। और हम ने उन के लिए तांबे का चरमा जारी कर दिया.2 और उस के रब के हुक्म से कुछ जिन्नात भी जो उस के अधीन (ताबे) उस के पास काम करते थे, और उन में से जो भी हमारे हुक्म (आदेश) की नाफरमानी करे हम उसे भड़कती हुई आग के अजाब का मजा चखायेंगे 🏻

१३. जो कुछ सुलैमान चाहते वह (जिन्नात) तैयार कर देते, जैसे किला, चित्र (स्मारक), तालाब के समान लगन (तगाड़) और चुल्हों पर कायम मजबूत देंगे (बड़े पतीले)। हे दांऊद की औलाद! उसका बुक्रिया अदा करने के लिए नेकी के काम करो, मेरे बन्दों में से शुक्रगुजार बन्दे कम ही होते हैं।

صَالِحًا ﴿إِنَّ بِهَا تَعْمَلُونَ يَصِيْرٌ (١١)

وَلِسُلَيْنُنَ الزِّنْحَ غُرُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ: وَاسَلْنَالَهُ عَنْنَ الْقِطْرِ ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ آمُرِنَا نُذِهُ مُنْ عَنَابِ السِّعِيْرِ (٤)

يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشًا ومِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِينَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُودِ رُسِيلِتِ ﴿ إِعْمَانُوۤاۤ الْ دَاوْدَ شُكُواۤ ﴿ وَقَلِيكُ قِنْ عِمَادِيَ الشَّكُورُ (13)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यानी हजरत सुलैमान मुल्क के सरदारों और फौज के साथ सिंहासन पर आसीन हो जाते और जिधर आप का हुक्म होता हवा उसे इतनी तेज चाल से ले जाती कि एक महीने की दूरी सुबह से दोपहर तक और इसी तरह एक महीने की दूरी दोपहर से रात तक पूरी कर ली जाती, इस तरह एक दिन में दो महीनों की यात्रा (सफर) पुरी हो जाती।

<sup>2</sup> यानी हम ने जैसे दाऊद के लिए लोहा नर्म कर दिया था, हजरत सुलैमान के लिए ताबे का चश्मा जारी कर दिया ताकि ताँवे की धात से जो चाहें बनायें ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ज्यादातर भाष्यकारों (मुफिस्सरों) के ख्याल से यह सजा क्रयामत के दिन दी जायेगी, लेकिन कछ के करीब यह दुनियाबी सजा है। वह कहते हैं कि अल्लाह ने एक फरिश्ता तैनात कर दिया था जिस के हाथ में आग का कोड़ा होता था, जो जिन्न हजरत सुलैमान की हुक्म से वेरूखी करता फरिश्ता वह सोंटा उसे मारता जिस से वह जलकर भस्म हो जाता ।

१४. फिर जब हम ने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी ख़बर (जिन्नात को) किसी ने न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनकी लकड़ी को खा रहा था, तो जब (सुलैमान) गिर पड़े उस समय जिन्नों ने जान लिया कि अगर वे गैब का इल्म रखते तो इस अपमान (जिल्लत) के अजाब में न फंसे रहते।

94. सबा की कौम के लिए अपनी बस्तियों में (अल्लाह के कुदरत की) निश्वानी थी,<sup>2</sup> उन के दायें-बायें दो बाग थे। (हम ने उन को हुक्म दिया था कि) अपने रब की अता की हुई रिज़्क को खाओ और उसका शुक्रिया अदा करो, यह साफ नगर है और रब माफ करने वाला है।

9६. लेकिन उन्होंने मुख फेरा तो हम ने उन पर तेज बाढ़ का (पानी) भेज दिया और उन के (हरे-भरे) बागों के बदले दो (ऐसे) बाग दिये जो मजे में कड़वे-कसेले और ज़्यादातर झाऊ और कुछ वेरी के पेड़ों वाले थे।

9७. हम ने उनकी नाशुक्री का यह बदला उन्हें दिया, हम (ऐसे सख़्त) सज्जा वड़े-बड़े नाशुक्रों को ही देते हैं | فَلَتَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُؤْتَ مَا دَلَّهُمُ عَلَى مُؤْتِهَ اِلَّا ذَاتِكُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ • فَلَتَا خَرَّ تَبَيَّنَتِ
الْجِنُّ أَنْ تَوْكَانُوْ الْعَلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لَئِشُوا فِي
الْعِنَابِ الْبُهِيْنِ ( قُلْ

لَقَدُكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمُ الْيَةُ عَخَنَّتِٰنِ عَنْ يَّعِيْنٍ وَشِمَالِ لَهُ كُلُوا مِنْ رِّدُقِ رَبِّكُمُ وَاشْكُرُوا لَهُ عَبُلُدَةً طَتِبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿ وَا

فَاعُرَضُواْ فَارْسَلْنَا عَلِيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَثَّ لَنْهُمُ بِبَتَّتَيُهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاثَى اُكْلِ خَمْطٍ وَّ اَثْلِ وَشَىء قِنْ سِدْدٍ قَلِيْلِ (16

ذٰلِكَ جَزُيْنَهُمْ بِمَا كَفُرُواْ وَهَلَ نُخِزِئَ الْأَالْكَفُورَ 17

<sup>।</sup> हजरत सुलैमान के जमाने में जिन्नात के बारे में यह मशहूर हो गया था कि यह गैब की बातें जानते हैं, अल्लाह ने हजरत सुलैमान की मौत के जिरये इस भ्रम की गलती को जाहिर कर दिया।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सबा वही समुदाय (क्रौम) है जिस सबा की रानी मशहूर है, जो हजरत सुलैमान के जमाने में मुसलमान हो गई थी | समुदाय ही के नाम पर देश का नाम भी सबा था, इस समय यह इलाका यमन के नाम से मशहूर है, यह बड़ा सम्पन्न (ख़ुशहाल) देश था, यह देश जमीनी और समुद्री तिजारत में भी ख़ास था और खेती और उपज में मशहूर | यह दोनों ही चीज़ें किसी देश और समुदाय की ख़ुशहाली की वजह होती हैं, इसी धन-दौलत की ज़्यादती को यहाँ अल्लाह की कुदरत का लक्षण (निशानी) कहा गया है |

१८. और हम ने उन के और उन बस्तियों के बीच जिन में हम ने बरकत (सुख-सुविधा) अता कर रखी थी, कुछ बस्तियों दूसरी रखी थीं जो रास्ते पर दिखायी देती थीं। और उन में चलने के मुकाम मुकर्रर कर दिये थे, उन में रातों और दिनों में अमन व अमान से चलते-फिरते रहो।

99. लेकिन उन्होंने दोबारा दुआ की कि हे हमारे रब! हमारी यात्रायें दूर तक कर दे, और चूिक ख़ुद उन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया इसलिए हम ने उन्हें (पुरानी) कहानी के रूप में कर दिया<sup>2</sup> और उन के टुकड़े-टुकड़े कर दिये, बेशक हर सब और शुक्रिया अदा करने वाले के लिए इस (घटना) में बहत सी नसीहतें हैं।

२०. और शैतान ने उन के बारे में अपना इरादा (अनुमान) सच कर दिखाया, ये लोग (सब के सब) उस के पैरोकार बन गये सिवाय ईमानवालों के एक गुट के |

२१. और शैतान का उन पर कोई दबाव (और बल) न था, लेकिन इसलिए कि हम उन लोगों को जो आखिरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों में (अच्छी तरह से) जाहिर कर दें जो उस से शक में हैं, और आप का रब हर चीज का रक्षक (मुहाफिज) है !

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّقِى الَّقِي بُرُكْنَا فِيهَا قُرُّى ظَاهِرَةً وَقَكَّرُنَا فِيهُا السَّيْرَ اسِيْرُوْا فِيهًا لَيَالِي وَ اَيَّامًا أَمِنِيْنَ ﴿

فَقَالُواْ رَبَّنَا لِعِنْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْۤ اَنْفُسَهُمُ فَجَعَلْنْهُمُ اَحَادِیْثَ وَمَزَّقْنْهُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَ فِیْ ذٰلِكَ لَایْتِ لِکُلِ صَبَّارٍ شَكْوْرٍ ﴿ اَ

وَلَقَلُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ الْبِلِيْسُ ظَنَّهُ فَالتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فِنْ سُلْطِينِ اِلَّالِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْخِرَةِ مِنَنْ هُومِنْهَا فِي شَايِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَغِيْظُ (2َ

बरकतों वाली बस्तियों से मुराद शाम (सीरिया) की बस्तियां हैं, यानी हम ने सबा देश (यमन)
 और शाम के बीच सड़क के किनारे वस्तियां आबाद की थी ।

यानी इन को इस तरह नापैद किया कि इन की बरबादी की कहानी हर जुबान पर हो गयी और बैठकों और मजिलसों में चर्चा का विषय बन गया।

यानी उन्हें विभाजित (तकसीम) और छिन्न-भिन्न कर दिया, जैसाकि सबा की मशहूर जातियाँ कई जगहों पर जा आबाद हुई, कोई यसिरब और मक्का आ गया कोई सीरिया के इलाकों में चला गया, कोई कहीं, कोई कहीं ।

२२. कह दीजिए कि अल्लाह के सिवाय जिन-जिन का तुम्हें भ्रम है (सब को) पुकार लो, न उन में से किसी को आकाशों और धरती में से एक कण (जर्रा) का हक है, न उन का उन में कोई हिस्सा है और न उन में से कोई अल्लाह का शरीक है |

२३. और सिफारिश (की दुआ) भी उसके सामने कोई फायेदा नहीं देती सिवाय उन के जिन के लिए इजाजत हो जाये, यहाँ तक कि जब उन के दिलों से घवराहट दूर कर दी जाती है तो पूछते हैं तुम्हारे रब ने क्या कहा? जवाब देते हैं कि सच कहा और वह बड़ा ऊँचा और बहुत बड़ा है।

२४. पूछिये कि तुम्हें आकाशों और धरती से रिज़्क कौन पहुँचाता है? (ख़ुद) जवाब दीजिए कि अल्लाह (महान)। (सुनो), हम या तुम या तो बेशक हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में है।

२५. कह दीजिए कि हमारे किये हुए गुनाहों के बारे में तुम से कुछ न पूछा जायेगा और न तुम्हारे कर्मों की पूछताछ हम से होगी।

**२६**. (उन्हें) ख़बरदार कर दीजिए कि हम सब को हमारा रव जमा करके फिर हम में सच्चा फैसला कर देगा,<sup>2</sup> और वह फैसला करने वाला सब कुछ जानने वाला है! قُلِ ادْعُواالَّذِيْنَ زَعَمْتُهُ فِينَ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَةٍ فِي الشَّلُوتِ وَلاِفِي الْأَرْضِ وَمَالَهُمُ فِيْهِهَا مِنْ شِرُكِ وَمَالَهُ مِنْهُمُ قِنْ ظَهِيْرِ 2

وَلاَ تَنْفَحُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةَ اِلاَ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ الْحَتَّى إِذَا فُيْزَعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ الْقَالُ الْكَثِيرُ الْكَالُوا الْحَقَّ وَهُوَالْعِلُ الْكَبِيرُ (2)

قُلُ مَنْ يَوْزُقُكُمُ وَمِنَ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴿ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴿ وَالْآ اَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعِنْنِ ﴿ ٢٠٠

قُلُلاَ تُسْتُلُونَ عَمَّا آجُرَمْنَا وَلا نُسْئُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25

ڰؙڶؽجُمَعُ بَيُنْنَارَبُنَا ثُوَّيَافَتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ﴿ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْهُ ﴿ 20

साफ बात है कि गुमराह बही होगा जो ऐसी चीजों को माबूद समझता है जिनका आकाश और धरती से जीविका (रिज़क) पहुँचाने में कोई हिस्सा नहीं, न वह बारिश कर सकते हैं न कुछ उगा सकते हैं, इसलिए सच पर हकीकृत में तौहीद बाले ही हैं, न कि दोनों।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी उस के हिसाब से फल देगा, अच्छों को स्वर्ग (जन्नत) में और बुरों को नरक (जहन्नम) में दाखिल करेगा ।

हैं कह दीजिए कि अच्छा मुझे भी उन्हें दिखा مُركَاءً كَلَادِبَل هُوَاللّه र७. कह दीजिए कि अच्छा मुझे भी उन्हें दिखा दो जिन्हें तुम अल्लाह का साझीदार बनाकर उस के साथ शामिल कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं. बल्कि वही अल्लाह है जबरदस्त और हिक्मत वाला ।

ومَا ٱلسَّلَاكَ الَّا كَانَةُ لِلتَّاسِ بَشِيرًا وَنَدَيرًا وَلَكِيًّا के लिए وَمَا اللَّهُ عَالَمَ لللَّهُ ال ख़्रबुख़बरी सनाने वाला और होश्रियार करने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन (यह सच है कि) लोगों में ज्यादातर नावाकिफ हैं ।

२९. और पछते हैं कि वह वादा है कब? अगर सच हो तो बता दो।

३०. जवाव दीजिए कि वादे का दिन ठीक मूकर्रर है जिस से एक क्षण न तुम पीछे हट सकते हो न आगे बढ सकते हो ।

39. और काफिरों ने कहा कि हम न तो इस करआन को मानें न इस से पहले की किताबों को, और हे देखने वाले, काश कि तु इन जालिमों को उस समय देखता जबकि ये अपने रव के सामने खड़े हुए एक-दूसरे पर इल्जाम दे रहे होंगे,2 नीचे दर्जे के लोग ऊचे दर्जे के लोगों से कहेंगे कि अगर तम न होते तो हम ईमान वाले होते ।

أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهِٰنَا الْقُرُانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدُيْهِ ﴿ وَلَوْ تُرَّى إِذِالظَّلِمُونَ مَوْقُو فُونَ عِنْكَ رَبِّهِمْ لِمَ أَنْ رَجِّعُ بَعُضُهُمْ إِلَى بَغْضِ الْقَوْلَ عَ يَقُولُ الَّذِينَ استُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا لَوْ لَا أَنْتُمُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ١٤

<sup>🕛</sup> इस आयत में अल्लाह ने एक तो नवी (मोहम्मद 🚁) की उमुमी रिसालत का वयान किया है कि आप को पूरी इंसानियत का रहनुमा और हादी बनाकर भेजा गया है, दूसरा यह वयान किया गया कि आप की मर्जी और कोशिश के बावजूद भी ज्यादातर लोग ईमान (आस्था) से विचित (महरूम) रहेंगे ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी दुनिया में यह कुफ्र और चिर्क में आपसी साथी और इस नाते एक-दूसरे के खैरख़्वाह थे, लेकिन आखिरत में आपसी दुश्मन और एक-दूसरे को इल्जाम देंगे ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी दिनया में यह लोग जो बिना सोंचे समझे रस्मो रिवाज पर चलते हैं अपने उन नेताओं से कहेंगे जिन के वे दनिया में पैरोकार वने रहे |

३२. ये उँचे लोग उन कमजोर लोगों को जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास हिदायत आ चुकने के बाद हम ने तुम्हें उस से रोका था । (नहीं) विक तुम (खुद) मुजरिम थे।

३३. (और इस के जवाव में) यह दुर्बल (कमजोर) लोग उन घमन्डियों से कहेंगे, (नहीं, नहीं) बल्कि दिन-रात छल-कपट से हमें अल्लाह के साथ कुफ्र करने और उस के साथ साझीदार मुकर्रर करने का तुम्हारा हुक्म देना हमारी बेईमानी का सबव हुआ, और अजाब को देखते ही सब के सब दिल ही दिल में घमिंदा हो रहे होंगे, और काफिरों की गर्दनों में हम तौक डाल देंगे, उन्हें केवल उन के किये हुए अमल का बदला दिया जायेगा ।²

३४. और हम ने तो जिस बस्ती में जो भी आगाह करने वाला भेजा, वहाँ के ख़ुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस चीज के साथ तुम भेजे गये हो हम उस के साथ कुफ़ करने वाले हैं।

३४. और कहा कि हम माल और औलाद में ज़्यादा हैं, यह नहीं हो सकता कि हमें यातना (अजाब) दिया जाये।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكَكَّبُرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدُنْكُمْ عَنِ الْهُلٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ 22)

وَقَالَ الّذِيْنَ اسْتُضُعِفُوا لِلّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوا بَلُ مَكُرُ النّيلِ وَالنّهَارِ إِذْ تَامُرُونَنَا آنُ تَكُفُرَ بِاللّهِ وَنَجُعَلَ لَهَ آنْنَ ادًا وَ اَسَرُّوا النَّنَ امَةَ لَبَا رَآوُا الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا الْاَعْلَلَ فِيْ آعَنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِهِ هَلُ يُجُزُونَ الْاَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ }

وَمَا ٱرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ الْأَقَالَ مُثَرَفُوهَا اِنَّا ہِمَا ٱرْسِلْتُمُ بِهِ كِفِرُونَ ﴿ ﴿

وَقَالُوا نَحْنُ ٱكْثَرُ ٱمُوالاً وَّٱوْلاَدًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَلَّىٰبِيْنَ ﴿35

<sup>&#</sup>x27; यानी हम मुजरिम तो उस वक्त होते जब अपने मन से पैगम्बरों का इंकार करते, जबिक हकीकत यह है कि तुम रात-दिन हमें गुमराह करने और अल्लाह का इंकार करने और उसका साझी बनाने पर तैयार करते रहे, जिस से अन्ततः (आखिरकार) हम तुम्हारे पैरोकार बनकर ईमान (आस्था) से महरूम रहे ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **यानी दो**नों को उन के अमलों की सजा मिलेगी, सरदारों को उन के अनुसार और उन के **पैरोकारों** को उन के अनुसार |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह नबी <sub>\*\*</sub> को सांत्वना (तसल्ली) दी जा रही है कि मक्का के धनवान और सरदार आप <sub>\*\*</sub> पर यकीन नहीं कर रहे हैं और आप <sub>\*\*</sub> को दुख पहुँचा रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है, हर जमाने के ख़ुशहाल लोगों ने पैगम्बरों को नकारा ही है और हर पैगम्बर पर ईमान लाने वाले सब से पहले समाज के दिरद्र और गरीब तबके के लोग ही होते थे।

भाग-२२ | ७६२ | ४४ - الجزء

سورة سبأ ٣٤

३६. कह दीजिए कि मेरा रब जिस के लिए चाहता है रिज़्क को कुशादा कर देता है और तंग भी कर देता है,¹ लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते |

३७. और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास (पदों से) करीब कर दें, लेकिन जो ईमान लायें और नेकी के काम करें 2 तो उन के लिए उन के नेकी का दुगुना बदला है, और वे बेखीफ और मुत्मइन होकर ऊंचे भवनों में रहेंगे।

३८. और जो लोग हमारी आयतों को नीचा दिखाने की दौड़-धूप में लगे रहते हैं, यही हैं जो अजाब में (पकड़कर) हाजिर किये जायेंगे!

३९. कह दीजिए कि मेरा रब अपने बन्दों में जिस के लिए चाहे रिज़्क कुश्वादा करता है और जिस के लिए चाहे नाप (तंग) कर देता है,<sup>3</sup> और तुम जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे अल्लाह उसका (पूरा-पूरा) बदला देगा قُلُ إِنَّ رَتِّى يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْلِ رُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَى النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَى النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَ

وَمَا أَمُوالُكُوُ وَلاَ أَوْلِادُكُوْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُوْ عِنْدَانَا زُلْنَى اِلاَّمَنْ اَمَنَ وَعَيلَ صَالِحًا ۖ فَأُولَيْكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفْتِ امِنُوْنَ (37)

> وَالَّذِيْنَ يَسْعُوْنَ فِنَ الْيَتَنَامُعْجِزِيْنَ اُولَلِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (38)

قُلُ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَكُ ﴿ وَمَا اَنْفَقْتُهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُكَ وَهُوَخَدُرُ الرِّزِقِيْنَ ﴿ ﴿

<sup>!</sup> इस में काफिरों के भ्रम और यंका (श्वक) का वयान किया जा रहा है कि रिज़्क की कुशादगी और तंगी अल्लाह की ख़ुश्ची और नाख़ुश्ची का चोतक (मज़हर) नहीं, बल्कि इस का सम्बन्ध (तआल्लुक) अल्लाह की हिक्मत और मर्जी से है, इसलिए वह धन उसे भी देता है जिसे पसन्द करता है और जिसे चाहता है धनी करता है और जिसे चाहता है फ़कीर रखता है ।

यानी हमारी मुहब्बत और क़ुरबत हासिल करने का जारिया तो सिर्फ ईमान और नेक अमल है, जैसे हदीस में फरमाया गया: "अल्लाह तुम्हारी शक्ल व सूरत और तुम्हारे धन-दौलत नहीं देखता वह तो तुम्हारे दिलों और अमलों को देखता है ।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्रे, बाब तहरीमें ज्लिमल मुस्लिम)

अत: वह काफिर को भी खूब धन देता है, लेकिन किसलिये? ढील देने के लिए और कभी ईमानदार को गरीब रखता है, किसलिये? उसकी नेकी और बदला को बढ़ाने के लिए ! इसलिए केवल माल की ज्यादती उसकी खुशी का, और कमी उसकी नाखुशी का सबूत नहीं हैं, यह बार-बार कहना सिर्फ बल (जोर) देने के लिये हैं !

भाग-२२

الجزء ۲۲

سورة سبأ ٣٤

और वह सब से बेहतर रिज्क अता करने वाला है।

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَيِيعًا ثُمْ يَقُولُ لِلْمَلِيكَةِ الْهُولَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال करके फरिश्तों से पछेगा कि क्या ये लोग तम्हारी इबादत करते थे !!

४१. वे कहेंगे कि तु पाक है और हमारा संरक्षक (निगरा) तो तू हैन कि ये, ये लोग जिन्नों की इवादत करते थे, इनमें से ज्यादातर को उन्हीं पर ईमान था।

४२. तो आज तम में से कोई (भी) किसी के लिए (भी किसी तरह के) फायदे-नकसान का मालिक न होगा, और हम जालिमों2 से कह देंगे कि उस आग का अजाब चखो जिसे तुम झठलाते रहे |

४३. और जब उन के सामने हमारी साफ-साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि यह ऐसा इंसान है जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों (बजर्गों) के देवताओं से रोक देना चाहता है।इस के सिवाय कोई बात नहीं) और कहते हैं कि यह तो गढ़ा हुआ बुहतान है, और सच उन के पास आ चुका फिर भी काफिर यही कहते रहे कि

اتَأَكُمُ كَانُوْ ا يَعْمُدُونَ (40)

قَالُوْا سُبِحْنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا لَعْمُ أُونَ الْحِرِيَّ ۚ إِكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤُمِنُونَ (1)

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ يَعْضُكُمْ لِيَغْضِ نَفْعًا وَلاضَرَّا ﴿ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَنَابَ النَّارِ الَّتَيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكُذِّبُونَ 4

وَإِذَا تُتَّلِّي عَلَيْهِمُ الْمُنَّا بَيِّنْتِ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلُّ يُرِيْدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَّا قُكُمْ وَقَالُوْا مَاهٰنَ آلاً إِفْكُ مُفْتَرِّي مُ وَقَالَ اتَّذِينَ كَفُرُوالِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ إِنَّ هُنَّا إِلَّا سِحُرَّفُهِ يُنَّ (4)

<sup>।</sup> यह मुश्ररिकों को जलील करने के लिए अल्लाह फरिश्तों से सवाल करेगा, जैसे रसुल ईसा के बारे में आता है कि अल्लाह उन से भी सवाल करेगा, "क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी मा (मरियम) को अल्लाह के सिवाय माबूद बना लेना? (अल-मायेद:-११६) हजरत ईसा जवाब देंगे, हे अल्लाह तू पाक है, जिसका मुझे हक नहीं था वह बात मैं क्यों कर कह सकता था? जैसे कि सुर: अल-फ़रकान-१७ में भी बयान हुआ, कि क्या यह तुम्हारे कहने पर तुम्हारी इबादत करते थे?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जालिमों से मुराद अल्लाह के सिवाय दूसरे के पुजारी हैं, क्योंकि शिर्क (द्वैत) बड़ा ज़ुल्म है और मुश्चरिक (मिश्रणवादी) सब से बड़े जालिम ।

सूरतु सबा-३४

भाग-२२

الجزء ٢٢ | 764

سورة سبأ ٣٤

यह तो खुला हुआ जादू है ।

४४. और इन (मक्कावासियों को) न तो हम ने किताबें अता कर रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों और न उन के पास आप से पहले कोई सतर्क (आगाह) करने वाला आया |

४५. और इन से पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को झुठलाया था और उन्हें हम ने जो दे रखा था ये तो उस के दसवें हिस्से को भी नहीं पहुँचे, तो उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया, (फिर देख) कि मेरे अजाव की क्या (कठोर) हालत हुई।

४६. कह दीजिए कि मैं तुम्हें केवल एक ही वात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के लिए (खालिस तौर से जिद को छोड़कर) दो-दों मिल कर या अकेले-अकेले खड़े होकर ख़्याल तो करों, तुम्हारे इस साथी को कोई जुनून नहीं। वह तो तुम्हें एक बड़े (कड़े) अजाव के आने से पहले आगाह करने वाला है।

४७. कह दीजिए कि जो बदला मैं तुम से मांगू वह तुम्हारे लिये है,² मेरा बदला तो अल्लाह पर है, वह हर चीज को अच्छी तरह जानता है।

४८. कह दीजिए कि मेरा रब हक (सच्ची वहयी) नाजिल करता है, वह हर छिपी वात (गैब) का जानने वाला है !

وَمَا اتَيْنَهُمْ قِنْ كُتُبٍ يَذَرُسُونَهَا وَمَا اَرْسُلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِنْ نَذِيْرٍ أَنْ

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ْ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَاۤ اٰتَیۡنٰهُمۡ فَکَدَّبُوا رُسُلِیؒ فَکَیۡفَ کَانَ نَکِیْرِ ﴿ وَهُ

قُلُ إِنْهَا ٓ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوا بِلَّهِ مَثَنَٰ فَ وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَقَلَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُوْمِنْ جِنَّةٍ ۗ إِنْ هُوَالِاَ نَذِيْرُ لَكُمْ بَكِنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿ اَ

قُلْ مَا سَالْتُكُذُّةِ مِّنَ اَجْرٍ فَهُوَلَكُمُّهُ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنَى ۚ عِشْهِمُنَّ (4)

قُلْ إِنَّ دَنِّي يَقْنِ فُ بِالْعَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ 48

यह मक्का के मूर्तिपूजकों को बाखबर किया जा रहा है कि तुम ने झुठलाने और इंकार का जो रास्ता अपनाया है वह बहुत नुकसानदह है, तुम से पहले की उम्मत भी इसी रास्ते पर चलकर तबाह और वरबाद हुए हैं, जबिक यह उम्मत माल-दौलत, ताकत-कूवत और उम्र में तुम से बढ़कर थे, तुम तो उन के दसवें हिस्से को भी नहीं पहुँचते | इस के बावजूद वह अल्लाह के अजाब से नहीं बच सके, इस बारे में सुर: अहकाफ की आयत २६ में बयान किया गया है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में अपनी बेगरजी और दुनियावी धन-साधन से अरूचि (बेरगवती) को जाहिर किया है ताकि उन के दिलों में अगर यह शक पैदा हो कि इस नबूअत के दावे से इसका मतलब कहीं मायामोह (दुनिया की तमन्ना) तो नहीं, तो वह दूर हो जाये।

सूरतु सबा-३४

भाग-२२

الجزء ٢٢ | 765

سورة سبأ ٣٤

४९. कह दीजिए, सच आ चुका, झूठ न तो पहली बार उभरा न दोबारा उभर सकेगा !

५०. कह दीजिए कि अगर मैं भटक जाऊं तो मेरे भटकने (का भार) मुझ पर ही है और अगर मैं सच्चे रास्ते पर हूँ तो उस वहयी के सबब जो मेरा रब मुझ पर करता है, वह बड़ा सुनने वाला बड़ा करीब है ।

५१. और अगर आप (वह समय) देखें जबिक ये काफिर घबराये फिरेंगे, फिर निकल भागने की कोई हालत न होगी, और क्ररीब की जगह से पकड लिये जायेंगे |

५२. और उस वक्त कहेंगे कि हम इस (क़ुरआन) पर ईमान लाये, लेकिन इतनी दूर जगह से (मतलूब चीज) कैसे हाथ आ सकती है |²

५३. और इस से पहले तो उन्होंने इस से कुफ़ किया था और दूर-दूर से विना देखे ही फेंकते रहे ।

५४. और उनकी इच्छाओं और उन के बीच पर्दा डाल दिया गया जैसेकि इस से पहले भी इन जैसों के साथ किया गया,³ वे भी (इन्ही की तरह) चक और चुब्हा में (पड़े हुए) थे | قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ فَكُ

قُلُ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِلنَّمَا آضِلُ عَل نَفْسِقُ ۚ وَإِنِ اهْتَدَايْتُ فَبِمَا يُوْتِئَ إِنَّ زَنِنْ ۚ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿ ﴿

وَكُوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيْبٍ (أَ

وَقَالُوْ آامَنَا بِهِ ٤ وَ آنَى لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِنُ مَّكَانِ بَعِيْدٍ (5)

ٷۜقَدُ كَفُرُوْا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقُذِ فُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ 33

وَحِيْلَ بَيْنَهُ هُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْمَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ النَّهُ مُكَانُوا فِي شَكِ مُرِيْبٍ (2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हक से मुराद कुरआन और बातिल (अनृत) से मुराद कुफ्न (अविश्वास) और शिर्क (अनेकेश्वरवाद है) | मतलब है अल्लाह की तरफ से अल्लाह का दीन और उसकी किताब कुरआन आ गयी है, जिससे बातिल (असत्य) तंग और ख़त्म हो गया है, अब वह सर उठाने लायक नहीं रहा |

का मतलब पकड़ना है, अब आखिरत में उन्हें ईमान किस तरह मिल सकता है जबिक दुनिया में उस से भागते रहे, मानो आख़रित ईमान के लिए दुनिया के मुकाबले दूर की जगह है, जैसे दूर की चीज को पकड़ना मुमिकन नहीं, आखिरत में ईमान लाने का मौका नहीं।

अयानी पिछले समुदायों (उम्मतों) का ईमान भी उस बक्त कुबूल नहीं किया गया जब बह अजाब को देखने के बाद ईमान लाये |

सुरतु फातिर-३५

भाग-२२

الجزء ٢٢

سورة فاطر ٣٥

## सूरतु फातिर-३५

सूर: फातिर मक्का में नाजिल हुई, इस में पैतालीस आयतें और पांच रूकूअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

9. उस अल्लाह के लिए सारी तारीफे हैं जो (सब से पहले) आकाशों और धरती का पैदा करने वाला! और दो-दो, तीन-तीन और चार-चार परों वाले फरिरतों को अपना रसूल बनाने वाला है, स्टिट (मखलूक) में जो चाहे ज्यादा करता है अल्लाह (तआला) बेशक हर चीज पर कुदरत रखने वाला है।

२. अल्लाह (तआला) जो दया (रहमत) लोगों के लिए खोल दे तो उस का कोई बन्द करने वाला नहीं, और जिस को बन्द कर दे उस के बाद उस को कोई शुरू करने वाला नहीं, और वहीं जबरदस्त हिक्मत वाला है।

## ٩

بشبير الله الرَّحْينِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ لِلْهِ فَاطِرِ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ اَجْنِحَةٍ مَّشُنَى وَثُلْفَ وَرُبِعَ لِمَيْزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيدٌ اللَّهِ عَلَيْدًا

مَا يَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ تَحْمَةِ فَلا مُنْسِكَ لَهَاء وَمَا يُنْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ا وَهُوالْعَزِيْزُ الْحَكِيْدُ (

<sup>े</sup> نور (फ़ातिर) का मतलब है खोज करने वाला, शुरू में पैदा करने वाला, यह अल्लाह की कुदरत की तरफ इशारा है कि उस ने आकाश्व और धरती सब से पहले बिना नमूने के बनाये तो उस के लिये दोबारा इन्सानों को पैदा करना कौन सा कठिन है?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मुराद जिबील, मीकाईल, इसाफील और इज्जाईल फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह रसूलों (अम्बिया) की तरफ या कई बहुत अहम कामों के लिए रसूल बनाकर भेजता है, इन में से किसी के दो, किसी के तीन और किसी के चार पंख हैं जिन के जरिये वह धरती पर आते और धरती से आकाश पर जाते हैं।

अयानी कुछ फरिश्तों के इस से भी ज़्यादा पंख हैं | जैसे कि हदीस में नवी क ने फरमाया मैंने मेराज की रात जिब्रील को उन की हक़ीक़ी शक्ल में देखा, उन के छ: सौ पर थे | (सहीह बुखारी, तफ़सीर सूर: नजम, बाबु फ़कान काब कौसैने औ अदना) कुछ ने इसे आम रखा है, जिस में औख, मुँह, नाक और रूप सब की ख़ूबसूरती शामिल है |

है. है लोगो! तुम पर जो उपहार (नेमत) अल्लाह (तआला) ने किये हैं उन्हें याद करो | क्या अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा भी खालिक है जो तुम्हें आकाश और धरती से रिज़्क पहुँचाये? उस के सिवाय कोई माबूद (पूज्य) नहीं तो तुम कहाँ उन्हें जाते हो?

४. और अगर वे आप को झुठलायें तो आप से पहले के (सभी) रसूल भी झुठलाये जा चुके हैं, और सभी काम अल्लाह ही की तरफ लौटाये जाते हैं।

४. हे लोगो! अल्लाह (तआला) का वादा सच्चा है, तुम्हें दुनियावी जिन्दगी धोखे में न डाले, और न धोखेबाज (छली शैतान) तुम्हें गफलत (निश्चन्तता) में मशगृल (लिप्त) करें।

६. (याद रखो)! शैतान तुम्हारा दुश्मन है तुम उसे दुश्मन जानो, वह तो अपने गिरोह को केवल इसलिए बुलाता है कि वे सब जहन्नम में जाने वाले हो जायें |

७. जो लोग काफिर हुए उन के लिए सख़्त सजा है, और जो लोग ईमान लाये और नेकी के काम किये उन के लिए माफी और (अति) अच्छा वदला है।² يَّايَّهُا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُوْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُو مِّنَ الشَّمَا ۚ وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلٰهَ اِلاَّهُو ﴿ فَانْ تُؤُفِّكُونَ ۞

وَانْ يُكُذِّبُوُكَ فَقَدُ كُنِّ بَتْ رُسُلٌّ مِّنْ قَبْلِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يَّايَّهُا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُّ اللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُّ الْمُحيوةُ النَّالِيَا الْعُرُورُ ﴿

إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمُّ عَلُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا النِّهَا لَيْكُوْنُوا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ (أَ

ٱكَذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَيِيْكُ هُ وَالَّذِيثَ امَنُوا وَعَمِدُوا الصَّلِطَتِ لَهُمْ مَغَفِرَةٌ وَآجُرٌ كَمِيثُرٌ ثَ

उस के दाव और छल से वचकर रहो, इसलिए कि वह बड़ा धोखेबाज है, और उसका मक्सद ही तुम्हें धोखे में रखकर जन्नत से महरूम (वंचित) करना है, यही लएज सूर: लुकमान ३३ में भी गुजर चुके हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अल्लाह तआ़ला ने दूसरी जगहों की तरह यहाँ भी ईमान के साथ नेकी के काम की चर्चा करके उस की अहमियत जाहिर किया है ताकि ईमानवाले नेकी के काम से किसी पल वेफिक्र न रहें, क्योंकि बड़े बदले का बादा उस ईमान पर ही है जिस के साथ नेक काम होगा |

सुरतु फातिर-३५

भाग-२२

الجزء ٢٢ | 768

سورة فاطر ٣٥

म्या वह इंसान जिस के लिए उस के बरे काम सुञ्जोभित (मुजय्यन) कर दिये गये हैं तो वह उन्हें अच्छा समझता है, (क्या वह हिदायत पाने वाले इंसान जैसा है?) (यकीन करो) अल्लाह जिसे चाहे भटका देता है और जिसे चाहे हिदायत देता है, तो आप को उन पर दुखी होकर अपनी जान को तकलीफ में न डालना चाहिये, ये जो कुछ कर रहे हैं उसे बेशक अल्लाह अच्छी तरह जानता है।

९. और अल्लाह ही हवायें चलाता है जो बादलों को उठाती हैं, फिर हम बादलों को सूखी धरती की तरफ ले जाते हैं और उस से उस धरती को उसकी मौत के बाद जिन्दा कर देते हैं। इसी तरह दोबारा जिन्दा होकर उठना (भी) है ।

१०. जो इंसान इज्जत हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह (तआला) के लिये ही सारी इज्जत हैं। तमाम पाक कलिमे उसी की तरफ चढते हैं. يَرْفَعُهُ الوَالَّذِيْنَ يَنْكُرُونَ السَّيَاتِ لَهُمْ عَنَابٌ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا जो लोग बुराई के दाँव-घात में लगे रहते हैं<sup>2</sup> उन के लिए बड़ा सख़्त अजाब है और उन का यह पाखण्ड (मकर) नाश हो जायेगा |

أَفْمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ﴿ فَأَنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِئُ مَنْ يَشَاءُ اللهِ فَلاَ تَنْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَرْتٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8)

وَاللَّهُ الَّذِئَ ٱرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُبْثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنْهُ إِلَىٰ بِلَكِ مَّيْتِ فَأَخْيَلِنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ كذلك النُّعُدُ ال

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَيِلْهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَلُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ وَالْعَبَلُ الصَّالِحُ شَيِهِيْلُ الْ وَمَكُورُ أُولِيكَ هُو يَبُورُ 10

पानी जिस तरह बारिश करके हम सूखी धरती को हरी कर देते हैं, इसी तरह क्यामत के दिन तमाम मुर्दा इन्सानों को भी हम जिन्दा कर देंगे | हदीस में आता है कि इंसान का परा श्ररीर (जिस्म) गल जाता है सिर्फ़ रीढ़ की हड्डी का एक छोटा हिस्सा महफज रहता है, इसी से उसकी दोबारा पैदाईश्व और तख़लीक्र (रचना) होगी । (सहीह बुख़ारी)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> छिपे तौर से किसी को नुक्रसान पहुँचाने के तरीके को मक्र कहते हैं, कुफ और शिर्क करना भी मक्र है कि इस तरह से अल्लाह के रास्ते को नुक्रसान पहुँचाया जाता है, नबी 🗯 के कत्ल की जो योजना (प्लान) मक्का के काफिर करते रहे वह भी मक्र है, पाखंड (दिखावा) भी मक्र है यह लफ्ज आम है, मक्र के सभी रूपों को श्वामिल है।

भाग-२२ 769 ४४-३३।

سورة فاطر ٣٥

99. (लोगो!) अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से फिर बीर्य (मनी) से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े-जोड़े (नर-नारी) बना दिया है, नारियों का गर्भ धारण (हामिला) करना और बच्चे का जन्म लेना सभी उस के इल्म में है, और जो लम्बी उम्र वाली उम्र दी जाये और जिस किसी की उम्र घटे वह सब किताब में मौजूद है | अल्लाह (महान) पर यह बात बड़ी आसान है |

9२. और बरावर नहीं दो समुद्र । यह मीठा है प्यास बुझाता है पीने में अच्छा, और वह दूसरा खारी है कडुवा, तुम इन दोनों से ताजा गोश्त खाते हो और वह गहने निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो, और तुम देखते हो कि बड़ी-बड़ी नवकायें जल को चीरने-फाड़ने वाली<sup>2</sup> उन समुद्रों में हैं तािक तुम उसकी कृपा (फज़्ल) की खोज करो और तािक तुम उसका शुक्रिया अदा करो ।

93. वह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल कराता है, और सूरज और चाँद को उसी ने काम में लगा दिया है, हर एक मुकर्रर मुद्दत तक चल रहे हैं | यही है अल्लाह तुम सबका रब, इसी का मुल्क है और जिन्हें तुम उस के सिवाय पुकार रहे हो वह तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं |3

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمُ مِنْ ثُوَابٍ ثُمَرِمِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُّ اَذُوَاجًا \* وَمَا تَتَخِيلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ الآ بِعِلْمِهِ \* وَمَا يُعَمَّرُمِنْ مُعَنَدٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرةٍ الآفئ يَشْبٍ \* إنّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْدُوْ ال

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرِنِ ﴿ هَذَا عَذَبٌ فُراَتُ سَآلِحُ فَ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحُ أَجَاجُ ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُونَ لَحْمًّا طَرِيًّا وَسَنتَخْ حُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا \* وَتَرَى الْفُلُكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن ضَفْلِهِ وَلَعَلَكُمُ

يُوْلِيُّ النَّيْلَ فِي النَّهَادِ وَيُوْلِيُّ النَّهَادَ فِي النَّيْلِ ۗ وَ سَخَّرَ الشَّيْسَ وَالْقَهَرَ ۖ كُلُّ يَتَجْوِي لِاَجْهَلِ مُسَكَّى ۖ ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ \* وَالَّذِيْنَ تَدُّعُونَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِدُو (1)

<sup>े</sup> यानी तुम्हारे पिता आदम को मिट्टी से फिर इस के बाद तुम्हारी जाति (वंश्वधारा) को बाकी रखने के लिए इन्सान की पैदाईश्व को वीर्य से सम्बन्धित (मृतअल्लिक) कर दिया, जो मर्द की पीठ से निकल कर औरत के गर्भाशय (रिहम) में जाता है।

مواخر (मवाखिर) वह नवकायें जो आते-जाते पानी को चीरते गुजरती हैं । आयत में वयान दूसरे विषयों का वयान सूर: अल-फुरकान में गुजर चुका है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी इतनी हकीर चीज के भी मालिक नहीं, न उसे पैदा करने पर कुदरत रखते हैं। نفلیز (कितमीर) उस झिल्ली को कहते हैं जो खजूर और उस के बीज के बीच होती है, यह पतला सा छिलका गुठली पर लिफाफा (वेप्टन) की तरह चढ़ा रहता है।

भाग-२२ | 770

الجزء ٢٢ | 770

سورة فاطر ٣٥

9४. अगर तुम उन्हें पुकारो तो वे तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं। और अगर (मान लिया कि) सुन भी लें तो कुबूल नहीं करेंगे, बल्कि क्यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का साफ नकार देंगे। 2 और आप को कोई भी (अल्लाह तआला) जैसा जानकार खबरें न देगा।

१४. हे लोगो! तुम अल्लाह के भिखारी हो और अल्लाह ही बेनियाज तारीफ वाला है।

१६. अगर वह चाहे तो तुम को वरवाद कर दे और एक नयी मखलूक पैदा कर दे ।

9७. और यह बात अल्लाह (तआला) के लिए कुछ कठिन नहीं !

१८. और कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरों का बोझ नहीं उठायेगा, और अगर कोई भारी बोझ वाला अपना भार उठाने के लिए किसी दूसरे को बुलायेगा तो वह उसमें से कुछ भी न उठा सकेगा चाहे करीबी रिश्तेदार ही हो, तू सिर्फ़ उन्हीं को आगाह कर सकता है जो विन देखे ही अपने रब से डरते हैं और नमाज नियमित रूप से पढ़ते हैं, और जो पाक हो जाये वह अपने ही फायदे के लिए पाक होगा, और लौटना अल्लाह ही की तरफ है।

**१९**. और अंधा और अंखों वाला बराबर नहीं !

اِنْ تَكْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْسَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ﴿ وَيَوْمَ الْقِيلِمَةِ يَكُفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيدٍ ﴿ أَ

يَّا يُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفَقَرَآءُ إِلَى اللهِ عَوَاللهُ هُوَ الْغَفِقُ الْحَمِيْدُ ﴿

اِنُ يَّشَأُ يُنُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ 🛅

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ 10

وَلا تَوْدُوَا ذِرَةٌ وِّذُرَ أَخُرَى وَانْ تَدْنُعُ مُثَقَلَةٌ اللهِ عَلَيْهُ مُثَقَلَةٌ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ \* وَمَنْ تَرَكُلُ فَإِنْهَا يَتَزَكُّ لِنَفْسِهِ \* وَاللهُ اللهُ وَالْمُوالُدُ \* اللهُ اللهُ وَالْمُولُدُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَمَا يَسْتَوى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ (19

यानी अगर तुम उन्हें कठिनाईयों में पुकारो तो वह तुम्हारी गुहार सुनते ही नहीं हैं, क्योंिक वह जड़ हैं या मनों मिट्टी के नीचे गड़े हुए ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस आयत से यह भी मालूम होता है कि अल्लाह के सिवाय जिन की इबादत की जाती है वह सब पत्थर की मूर्तिया ही नहीं होंगी बल्कि उन में समझ वाले (फरिश्ते, जिन्न, शैतान और नेक लोग) भी होंगे, तब ही तो वे इंकार करेंगे, और यह भी मालूम हुआ कि उन्हें जरूरत के पूरा करने के लिए पुकारना शिर्क है ।

सुरत् फातिर-३४

भाग-२२ | ७७१ | ४४ - ३३।

سورة فاطر ٣٥

२० और न अधेरे और न रीजनी।

२१. और न छाया और न धप

وَمَا يَسْتَوِى الْأَمْيَاءُ وَلَا الْأَمُواتُ إِنَّ اللَّهُ يُسْبِعُ إِلَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ और अल्लाह (तआला) जिस को चाहता है सुनवा देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कबों में हैं।

२३. आप तो केवल डराने वाले हैं।

२४. हम ने ही आप को हक देकर ख़ुशखबरी सनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिस में कोई डराने वाला न गुजरा हो ।

२४. और अगर ये लोग आप को झुठला दें तो जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं उन्होंने भी झुठलाया था, उन के पास भी उन के पैगम्बर मौजिजे. सहीफे और वाजेह किताबें लेकर आये थे।

२६. फिर मैंने उन काफिरों को पकड़ लिया तो मेरा अजाब कैसा हुआ |

२७. क्या आप ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि अल्लाह (तआला) ने आकाश से पानी उतारा फिर हम ने उस के जरिये कई रंगों के फल निकाले,2 और पहाड़ों के कई हिस्से हैं.

وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُوْدُ (2)

مَنْ يَشَاءً ومَمَا أَنْتَ بِمُسْيِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ 22

إِنْ أَنْتَ اللَّا نَنْ بُرُّ (33)

إِنَّا ٱرْسَلُنكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ الْ الأخلافها نَن يُرُ (24)

وَإِنْ تُكُذِّنُوكَ فَقُلْ كُنَّاتَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلُهُمْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ قَبُلُهُمْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتْبِ الْيُزِيرِ (25)

ثُمَّ اَخَذُاتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ (26)

اَلُمْ تَرَانَ اللَّهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَا الْ فَاخْرَجْنَا بهِ ثُمَرَٰتٍ مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانُهَا ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُلَاًّ

بيْضٌ وَحُنْرُمُ خَتَلِفٌ الْوَانْهَا وَغَرَابِيْبُ سُودٌ 2

<sup>े</sup> यानी जिस तरह समाधियों (कब्रों) में मुर्दा लोगों को कोई बात सुनाई नहीं जा सकती, इसी तरह जिन के दिलों को कुफ़ ने मुर्दा कर दिया है, हे रसूल! (\*\*) तू उन्हें हक की वात नहीं सुना सकता । मतलब यह हुआ कि जिस तरह मरने और गड़ने के बाद मुर्दा कोई फायेदा नहीं उठा सकता, इसी तरह कार्फिर और मुश्ररिक जिन के नसीब में बदनसीवी लिखी है, दावत और सच बात से उन्हें फायेदा नहीं होता।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जिस तरह ईमानदार और काफिर, नेक लोग और वुरे लोग दोनों तरह के लोग हैं, इसी तरह दूसरे मखलूक में भी किस्म और नौईयत है। मिसाल के तौर पर फलों के रंग भी कई हैं, मजा और खुश्वू में भी आपस में मुख्तलिफ, यहाँ तक कि एक ही फल के भी कई-कई रंग और मजे हैं, जैसे खजूर है, अंगूर है, सेव है और दूसरे कुछ फल हैं।

सुरतु फातिर-३५

भाग-२२ 772 १४०:३-।

سورة فاطر ٣٥

सफेद और लाल कि उन के भी रैंग कई हैं और बहुत गहरे काले ।

२८. और इसी तरह इंसानों और जानवरों और चौपायों में भी कुछ ऐसे हैं कि उन के रंग अलग-अलग हैं. अल्लाह से उस के वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं | हकीकत (वास्तव) में अल्लाह (तआला) बहुत बड़ा माफ करने वाला है।

२९. जो लोग अल्लाह की किताब का पाठ (तिलावत) करते है और नमाज नियमित रूप (पाबन्दी) से पढ़ते हैं, और जो कुछ हम ने उन्हें अता (प्रदान) किया है उस में से छिपे और ख़ले तौर से खर्च करते हैं, वे ऐसे कारोबार के उम्मीदवार हैं जो कभी भी नुकसान (हिन) में न होगा ।

لِيُوفِيهُمْ أَجُورُهُمْ وَيَزِينَ هُمْ فِن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّهُ مَا عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَ दे और उन को अपनी कृपा (फ्रज्ल) से और ज्यादा अता करे | बेशक वह बड़ा माफ करने वाला क्रददान है ।

३१. और यह किताब जो हम ने आप के पास वहयी (प्रकाशना) के द्वारा (जरिये) भेजी है यह पूरी तरह से सच है जो अपने से पहले की किताबों की भी पुष्टि (तसदीक़) करती है। बेशक अल्लाह (तआला) अपने बंदों की परी जानकारी रखने वाला अच्छी तरह देखने वाला है।

وَمِنَ النَّاسِ وَالرَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ كَذَٰ الْكَوْمُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِمَادِةِ الْعُلُمَوُّاءُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتُلُونَ كِتْبَ اللهِ وَ أَقَامُوا الصَّلْوَةَ وَٱنْفَقُوا مِيّاً رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِكَةً يَرْجُونَ تحارة كن تكررون

غَفُنْ شُكُنْ (30)

وَ الَّذِي ٓ ٱوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> नमाज के क्रायम करने से मुराद होता है नमाज उस ढंग से पढ़ना जो मतलूब (उसका मकसद) है, यानी मुकर्रर (निर्धारित) वन्त और उसके वाजिबात, अरकान, खुशुअ-खुजुअ के साथ पढना

३२. फिर (इस) किताव । का बारिस हम ने उन लोगों को वनाया जिन को हम ने अपने बन्दों में से चुन लिया | फिर कुछ तो अ ती जानों पर जुल्म करने वाले हैं 2 और कुछ गैसत दर्जे के हैं और कुछ उन में से अल्लाह ो तौफीक से नेकी में तरक्की करते चले जात हैं, यह बड़ी कृपा (फज़्ल) है |

**३३**. हमेशा रहने के वे बाग हैं जिन में ये लोग प्रवेश (दाखिल) करेंगे, उस में वे सोने के कंगन और मोती पहनाये जायेंगे और कपड़े वहां उन के रेशम के होंगे।

३४. और कहेंगे कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है जिस ने हम से गम दूर किया | बेशक हमारा रब वड़ा माफ करने वाला और कदर करने वाला है |

३५. जिसने हमें अपनी कृपा (फज़्ल) से हमेशा रहने वाली जगह में ला उतारा, जहाँ न हम को कोई कठिनाई पहुँचेगी और न हम को कोई थकान पहुँचेगी।

३६. और जो लोग काफिर हैं उन के लिए नरक की आग है, न तो उनकी मौत ही आयेगी कि मर ही जायें और न नरक की सजा ही उन से कम की जायेगी | हम हर काफिर को ऐसी ही تُكَوَّاوَرَثُنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا \*
فَهِنْهُمْ ظَالِمٌّ لِنَفْسِه \* وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمُ
سَائِنُ بِالْخَيْرُتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ مُو الْفَضُلُ
الْكَدُو (22)

جَنْتُ عَدْنِ تَكُنْ خُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنُ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبِ وَلُوْلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿ ﴿

وَقَالُوا الْحَمُّلُ لِلهِ الَّذِيْ فَيَ اَذْهَبَ عَنَا الْحَزَنَ لَا إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ ﴿ ﴿

إِلَّذِي ثَنَ اَحَلَّنَا دَادَ الْمُقَامَةِ مِنْ ضَيْلِهِ لا يَسَشُنَا فِيهُا نَصَبُّ وَلا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ (3)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْطَى عَلَيْهِمُ فَيَمُوْتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ ثِينْ عَذَابِهَا مَكَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلُّ كَفُورِ ﴿ 5

<sup>!</sup> किताब से मुराद पाक क़ुरआन और चुने हुए बन्दों से मोहम्मद **≉ की उम्मत है, यानी हम ने** इस क़ुरआन का वारिस मोहम्मद **≉** के पैरोकारों को बनाया है ।

मोहम्मद क पैरोकारों के तीन किस्में बताई गई हैं, यह पहली किस्म है, जिस से मुराद ऐसे लोग हैं जो कुछ फराईज में सुस्ती और कुछ हराम काम कर लेते हैं, या कुछ के यहाँ मुराद वे हैं जो छोटी-छोटी गल्तियाँ कर जाते हैं, उन्हें अपने ऊपर जुल्म करने वाला इसलिए कहा कि वह अपने कुछ सुस्ती के सबब खुद को उस ऊचे पद से महरूम कर लेंगे जो बाकी दो किस्मों को हासिल होंगे।

<sup>े</sup> हदीस में आता है कि रेश्वम और दीवाज दुनिया में न पहनो, इसलिए कि जो इसे दुनिया में पहनेगा वह उसे आखिरत (परलोक) में नहीं पहनेगा। (सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम, किताबुल लियास)

सुरतु फातिर-३५

भाग-२२

الجزء ٢٢ | 774

سورة فاطر ٣٥

यातना देते हैं !

३७. और वे लोग उस में चिल्लायेंगे कि हमारे रव! हम को निकाल ले हम अच्छे अमल करेंगे उन आमाल के अलावा जो किया करते थे । (अल्लाह तआला कहेगा) कि क्या हम ने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिस को समझना होता। वह समझ सकता और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुँचा था² तो मजा चखो कि (ऐसे) जालिमों का कोई मदद करने वाला नहीं है ।

३८. बेशक अल्लाह (तआला) जानने वाला है आकाशों और धरती की छिपी चीजों का, बेशक वही जानने वाला है सीनों की वातों का ।

३९. वही ऐसा है जिस ने तुम्हें धरती पर बसाया, तो जो इंसान कुफ्र (इंकार) करेगा उस के कुफ्र का बोझ उसी पर पड़ेगा, और काफिरों के लिए उन का कुफ्र उन के रब के करीब क्रोध ही बढ़ने की वजह बनता है, और काफिरों के लिए उनका कुफ्र नुकसान ही को बढ़ाने का सबब होता है।

وَهُمُ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَاۤ اَخْرِجُنَا نَعْمَلُ
صَالِحًا غَيْرَ الَّذِئُ كُنَّا نَعْمَلُ ۗ اَوَ لَمُ نُعَيِّرْكُمُ
مَّا يَتَنَكَّرُّ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُوُ
فَذُوْاً فَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ (وَثَ

إِنَّ اللَّهُ عٰلِمُ غَيْبِ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ لَّ إِنَّهُ عَلِيْمٌ إِنَّاتِ الشُّدُّورِ ﴿ 38َ

هُوَالَّذِي بَعَكُمُّهُ خَلَيْهَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ غَعَلَيْهِ كُفُرُةً وَلاَيَزِيُنُ الْكَفِرِيُنَ كُفُرُهُمُ عِنْنَ رَبِّهِمْ اِلاَّمَقْتًا ۚ وَلاَيَزِيْدُ الْكِفِرِيْنَ كُفُرُهُمُ اِلاَّخَسَارًا (9)

<sup>!</sup> इस से मुराद कितनी उम्र है? भाष्यका ! (मुफिस्सरों) ने अलग-अलग उम्र का वयान किया है। कुछ ने कुछ हदीसों से दलील देते हुए कहा है कि ६० साल की उम्र मुराद है ! (इब्ने कसीर) लेकिन हमारे ख्याल से उम्र का त यून सही नहीं है, इसिलए कि उम्र कई होती है, कोई जवानी में, कोई अधेड़ उम्र में और को: बुढ़ाप में मरता है, फिर यह समय भी गुजरे पल की तरह कम नहीं होते विल्क हर मुद्दत खा तौर से लम्बी होती है ! मिसाल के तौर पर जवानी का जमाना व्यस्क (बालिग) होने से अगेड़ अने तक और अधेड़ होने का समय बुढ़ापे तक और बुढ़ापे का मौत तक रहता है ! कि एका सोच-विचार, नसीहत हासिल करने और प्रभावित (मुतास्सिर) होने के लिए कुछ साल, मी को उस से ज्यादा और किसी को इस से भी ज्यादा वक्त मिलता है, और सब से यह सब ए करने की कोशिश क्यों नहीं की?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मुराद आखिरी रसूल मोहम्मद 💂

भाग-२२

الجزء ٢٢ | 775

سورة فاطر ٣٥

४०. (आप) किहए कि तुम अपने (मुकर्रर किये हुए) साझीदारों का हाल तो बताओ जिन को तुम अल्लाह के सिवाय पुकारा करते हो, यानी मुझ को यह बताओ कि उन्होंने धरती का कौन-सा (हिस्सा) बनाया है या उनका आकाश में कुछ साझा है, या हम ने उन को कोई किताब दी है कि यह उस के सबूत पर मजबूत हों, विलक यह जालिम एक-दूसरे से केवल धोखे की बातों का वादा करते आते हैं |

४९. यकीनी बात है कि अल्लाह (तआला) आकाशों और धरती को थामे हुए है कि वह टल न जायें और अगर वह टल जायें तो फिर अल्लाह के अलावा कोई उनको थाम भी नहीं सकता | वह बड़ा सहनशील माफ करने वाला है |

¥२. और इन काफिरों ने बड़ी पक्की क्सम खायी थी कि अगर उन के पास कोई उराने वाला आया तो वह हर उम्मत से ज़्यादा हिदायत हासिल करने वाले बनेंगे। फिर जव उन के पास एक पैगम्बर आ पहुँचा तो उनकी नफरत में ही प्रगति (तरक्की) हुई।

¥3. दुनिया में अपने को बड़ा समझने के कारण और उन के बुरे प्रयत्नों (तदबीरों) के कारण, और बुरी तदबीर करने वालों की सज़ा उन तदबीर करने वालों को ही भुगतना पर ना है, तो क्या ये उसी सुन्नत के इंतेजार में हैं गो पहले के लोगों के साथ होती रही है, तो अप

قُلُ آدَءُ يُتُمُّ شُرَكَا عَكُمُ الْآنِ يُنَ تَلْ عُوْنَ مِنَ دُوْنِ اللّٰهِ الْرُوْنِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْآرَضِ آمُلَهُمْ شِرْكُ فِي السَّبُوٰتِ ۽ آمُر التَّيْنَهُمُ كِتْبًا فَهُمْ عَلْ بَيِّنَتٍ قِنْهُ \* بَلُ إِنْ يَعِدُ الظِّلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا النَّعُوُوُولُ (0)

إِنَّ اللهَ يُمُسِكُ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ةَ وَلَهِنْ زَالْتَآ إِنْ اَمْسَكُهُمَا مِنْ اَحَلٍ قِنْ بَغْدِهِ طُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا خَفُورًا (4)

وَاقْسَهُوْا بِاللّهِ جَهْلَ ايُمَانِهِمُ لَيِنْ جَآءَهُمُ نَذِيُرٌّ تَيَكُّوْنُنَّ اَهُلَى مِنْ اِحْلَى الْأُمَوِ ۚ فَلَتَا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا ذَادَهُمُ الآنُفُورُ ا ﴿

إِسْتِكُبَازًا فِي الْأَرْضِ وَمَكُّرُ الشَّيِّى ُ عُولَا يَحِيْقُ الْمُكُّرُ الشَّيِّى ُ اللَّا بِآهْلِهِ \* فَهَلْ يَنْظُرُونَ الآسُنَّتَ الْاَوْلِيْنَ ۚ فَكُنُ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَنْدِيْلًا أَهُ وَكُنُ تَجِدَ لِسُنَتِ اللَّهِ تَنْجِيْلًا ﴿ ۞ لِسُنَتِ اللَّهِ تَنْجِيْلًا ﴿ ۞

<sup>े</sup> इस में अल्लाह तआला फरमा रहा है कि मोह द्रश्च के नबी बनाकर भेजे जाने से पहले यह मूर्तियों के पुजारी कसमें खा खाकर कह रहें थे अगर हमारी तरफ कोई नबी आया तो हम उसका स्वागत (इस्तक्रबाल) करेंगे और उस पर मान लाने में एक नमूना (आदर्श) पेश करेंगे यह विषय दूसरी जगहों पर भी बयान है, जैसे स् अआम-१४६, १४७ और सूर: अस्साएफात-१६७-१७०)

الجزء ٢٢ (776

سورة يسين ٣٦

अल्लाह की रीति में कभी बदलाव नहीं पायेंगे, और आप अल्लाह की रीति को कभी तबदील होती हुई न पायेंगे।

४४. क्या ये लोग धरती में चले-फिरे नहीं जिस में वह देखते-भालते कि जो लोग उन से पहले गुजरे हैं उनका नतीजा क्या हुआ, यद्यपि (अगरचे) ताकत में वे लोग इन से ज्यादा थे, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई चीज उसे हरा दे न आकाशों में और न धरती में, वह वड़ा इल्म (ज्ञान) वाला कुदरत वाला है।

४४. और अगर अल्लाह (तआला) लोगों को उन के अमल की वजह से तुरन्त पकड़ने लगता तो सारी धरती पर एक जान भी न छोड़ता, लेकिन अल्लाह (तआला) उनको एक नियमित (महदूद) समय तक मौका दे रहा है, तो जब उनका समय आ पहुँचेगा तो अल्लाह (तआला) अपने बन्दों को खुद देख लेगा!

## सूरत् यासीन-३६

सूर: यासीन मक्का में नाजिल हुई, इस में तिरासी आयतें और पाँच रूकूअ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है | أَوَلُهُ لِيسِيُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا لَيُفَ كَانَ عَاقِبَةً الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِهُ وَكَانُوَا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيعُجِزَةً مِنْ شَيْءٍ فِي السَّلُوتِ وَلا فِي الْأَرْضِ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا قَنِ يُرًا (4)

وَكُوْيُؤُاخِنُ اللهُ النَّاسَ بِمَاكَسَبُواْمَاتَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَامِنُ دَاتِهَ وَالكِنْ يُؤَخِّرُهُمُ اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى ۚ فَإِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا (كَهُ

سُمُورُكُو 'يسَنَ

بسميم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

<sup>!</sup> इन्सानों को तो उन के पापों के वदले और जानवरों को इन्सानों के साथ रहने के सबब, या मतलब यह है कि सारी दुनिया वालों को नाश कर देता, इन्सानों को भी और जिन जानवरों और रोजी के वे मालिक हैं, उनको भी, या मतलब यह है कि आकाश से वर्षा का क्रम (सिलसिला) बन्द कर देता जिससे धरती पर चलने वाले सभी जानदार मर जाते!

<sup>\*</sup> सूर: यासीन की विशेषता (फजीलत) में वहुत सी रवायतें प्रसिद्ध (मशहूर) हैं | इन्हीं में जैसे, यह कुरआन का दिल है, इसे उस पर पढ़ों जो मौत के करीब हो, इत्यादि (वगैरह) | लेकिन बयान कम (सनद) के आधार पर कोई सही नहीं, कुछ पूरी तरह बनावटी हैं या कुछ कमजोर हैं | "कुरआन के दिल" वाली रिवायत (बयान) को हदीस के आलिम अलबानी ने बनावटी (गढ़ी हुई) कहा है | (अद-दईफा हदीस नम्बर १६९)

सुरतु यासीन-३६

भाग-२२

الجزء ۲۲

سورة يسين ٣٦

9. यासीन <sup>[1</sup>

२. कसम है हिक्मत वाले (और मजबूत) कुरआन की।

कि यकीनन आप पैगम्बरों में से हैं ।²

४. सीधे रास्ते पर हैं ।

५. (यह क्रुरआन अल्लाह) जबरदस्त बड़े रहम करने वाले की तरफ से नाजिल किया गया है ।

६. तािक आप ऐसे लोगों को आगाह करें जिन के वाप-दादा नहीं डराये गये थे, तो (उसी सबव से) ये लोग गािफल हैं।

७. उन में से ज़्यादातर लोगों पर (यह) बात साबित हो चुकी है, अत: ये लोग ईमान नहीं लायेंगे ।<sup>3</sup> ين (١)

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ 2

إِنَّكَ لَيِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ( َ

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ ﴿

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ (3

لِتُنْذِرَقُوْمًا مَّا أَنُوْرَ أَبَا وُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ 6

لَقَدُحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى ٱكْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🗇

कुछ ने इसका मतलब 'हे इंसान' या हे मानब किया है, कुछ ने इसे नबी क्क्ष का अच्छे नाम और कुछ ने उसे अल्लाह के अच्छे नामों में से बताया है, लेकिन यह सभी कौल बिना दलील के (अप्रमाणित) हैं । यह भी उन हरूफे मुकत्तआत (विभिन्न अक्षरों) में ही से है जिसका मतलब और माने अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता ।

रे मुश्ररेकीन (मूर्तिपूजक) नवी ﴿ की रिसालत (आप के रसूल होने) का इकार करते थे और कहते थे कि ﴿ (المَالِينَ اللهُ (अरिअद-४३) जित्त तो अल्लाह की तरफ से रसूल ही नहीं है अल्लाह ने उन के जवाब में पाक कुरआन की कसम लेकर फरमाया : "आप वेशक उस के पैगम्बरों में से हैं । इस में आप ﴿ की इज़्जत और अजमत का इजहार है, यह भी आप के सिएतों और फजीलतों में से है कि अल्लाह ने आप ﴿ की रिसालत को साबित करने के लिए कसम खाई ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

³ जैसे अयू जेहल, अयू लहय, उतवा और शैवा वगैरह | वात सावित होने का मतलब अल्लाह तआला का यह वादा है कि "मैं नरक को जिन्नों और इन्सानों से भर दूंगा | (अलिफ • लाम • मीम • अस्सज्दा – १३) शैतान को भी सम्बोधित (मुखातिब) करते हुए अल्लाह ने फरमाया था : "मैं नरक को तुझ से और तेरे अनुगामियों (मानने वालों) से भर दूंगा | (साद – ५४) यानी इन लोगों ने शैतान के पीछे लगकर खुद को नरक का पात्र वना लिया, अल्लाह ने तो उन्हें इच्छा का अधिकार (हक) और आजादी दी थी, उन्होंने इस का गलत इस्तेमाल किया और यू नरक का ईधन बन गये यह नहीं कि अल्लाह ने वलपूर्वक उन को ईमान से वंचित (महरूम) रखा क्यों कि मजबूर करने की हालत में तो वह सजा के हकदार ही न हो पाते |

सुरतु यासीन-३६

भाग-२२ 77

الجزء ٢٢ | 778 |

سورة يسين ٣٦

इ. हम ने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिये हैं फिर वह ठुड्डियों तक हैं, जिससे उन के सिर ऊपर की तरफ उलट गये हैं।

९. और हम ने एक आड़ उन के सामने कर दी और एक आड़ उन के पीछे कर दी, जिस से हमने उनको ढाँक दिया तो वे नहीं देख सकते ।

१०. और उन के बारे में आप का डराना या न डराना दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लायेंगे । ।

99. वस आप तो केवल ऐसे इंसान को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान (अल्लाह) से विन देखे डरे, तो आप उसको माफ और अच्छे प्रतिदान (अज) की खुशखबरी सुना दीजिए।

9२. बेशक हम मुर्दी को जिन्दा करेंगे,² और हम लिखते जाते हैं वे अमल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं³ और उन के वह अमल भी जिन को पीछे छोड़ जाते हैं, और हर वात को हमने एक खुली किताब में संकलन (जब्त) कर रखा है।⁴

**१३.** और आप उन के सामने एक मिसाल (यानी एक) बस्ती वालों की कहानी (उस समय की) बयान कीजिए, जबिक उस बस्ती में कई रसूल आये।

إِنَّاجَعَلْنَا فِيَ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْبَحُونَ ﴿٤

وَجَعَلْنَا هِنْ لَكِنِ اللهِ لَيْهِ لَهِ هُمَّا أَوْمِنَ خَلْفِهِمُ - تَّالِكَانُهُ لَا لَكُنُ فَيَّالُ الكُنْصِينُونَ الْ

> ۅؘڛۜۅٛٲڎ۫ۼؽؠٚۿؚؚؗۿ؏ؘٲڶڹٛۯؾٞۿؗۿٳؘۿۯڬۿؚؾٛڹٝؽ۬ۯۿؙۿ ڵٳڽؙؙٷ۫ڝؙۏٛؽؗ (١٥)

إِنَّنَا تُنْذِرُمُنِ اتَّبَعَ النِّكُرُووَخَشِقَ الرَّضُنَ بِالْغَيْبِ \* فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَٱجْدِكِرِيْدٍ ﴿

ٳٮۧٵڽؘڂؙڽؙٮؙٛۼۣۥاڶؠؘۅ۬ڷ۬ۅؘؽڬؾؙؠؙڡٵۊٙ؆ڡؙۅؗٳۊٲؿٵڗۿڡؙ<sup>ٟ</sup> ۅؘڰؙڵڗۜۺٛٷ۫ٵڂڝؽؽ۬ۿٷٚٳڝٵۄؚڡؙؙڽؚؽڹ۞<sup>ۯ</sup>۫

وَاضْرِبْ لَهُوْمَّتُلَا اَصْحٰبَ الْقَرْبَةِ مِإِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنَ

<sup>।</sup> जो अपने करतूतों की वजह से गुमराही के उस जगह पर पहुँच जायें, उनको होशियार करना वेकार होता है।

यानी कयामत के दिन | यहाँ मुर्दों को जिन्दा करने की चर्चा से यह इश्वारा करना मकसद है कि अल्लाह तआला काफिरों में जिस का दिल चाहता है जिन्दा कर देता है जो कुफ्र और गुमराह होने के सबब मुर्दा हो चुके होते हैं, फिर वह हिदायत और ईमान को अपना लेते हैं |

अमल मुराद है जो इंसान अपने जीवन में करता है और تانشوا से वह अमल जिन के अमली नमूने (अच्छे व बुरे) वह दुनिया में छोड़ जाता है और उस की मौत के बाद उस की पैरवी में लोग वे अमल करते हैं।

<sup>4</sup> इस से मुराद लौहे महफूज (सुरक्षित पुस्तक) है और कुछ ने आमालनामा मुराद लिया है ।

भाग-२२

الجزء ۲۲

سورة يسين ٣٦

9४. जबिक हम ने उन के पास दो को भेजा, तो उन लोगों ने (पहले) उन दोनों को झुठलाया फिर हम ने तीसरे से समर्थन (ताईद) दिया तो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गये हैं।

9४. उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह साधारण (आम) इंसान हो, और रहमान (दयालु) ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम तो केवल झूठ बोलते हो ।

9६. उन रसूलों ने कहा कि हमारा रब जानता है कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गये हैं ।

९७. और हमारा फर्ज तो केवल वाजेह तौर से पहुँचा देना है ।

१८. उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें अशुभ समझते हैं, अगर तुम न रूके तो हम तुम्हें पत्थरों से मार कर तुम्हारा काम ख़त्म कर देंगे और तुम को हमारी तरफ से कड़ा अजाव पहुँचेगा।

99. उन (रसूलों) ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या उसको (अशुभ समझते हो) कि तुम को शिक्षा दी जाये, बल्कि तुम तो हद से तजावुज करने वाले हो |

२०. और एक इंसान उस नगर के आख़िरी छोर से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि हे मेरी कौम (समुदाय) के लोगो! इन रसूलों (संदेष्टाओं) के रास्ते पर चलो | اِذُ ٱرْسَلُمَّا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓا اِتَّا اِلْيُكُمْ ثُرْسَلُوْنَ ﴿

قَالُوْامَآ اَنْتُمُ اِلاَّ بَشَرُّ قِفْلُنَا ﴿ وَمَآ اَنُوْلَ الرَّحْسُنُ مِنْ شَيْءٍ لِإِنْ اَنْتُمُ اِلَّا تَكُذِيبُوْنَ ۞

قَالُوْا رُبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُوْ لَمُرْسَلُونَ 10

وَمَاعَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلْغُ الْمُبِينُ 10

قَالُوٓۤۤٳڵؘٵ تَطَيِّرُنَا بِكُمُ لَهِنَ لَهُوَتُلْتَهُوٝ النَرْجُمَلَكُمُ وَلَيْسَنَّكُمُ النَّرْجُمَلَكُمُ و وَلَيَسَنَّكُمُ مِنَّا عَذَابُ الِيْمُ اللَّ

قَالُواْ طَآبِرُكُوْ مَعَكُمْ ﴿ اَيِنْ ذُكِّرِتُهُ ﴿ بَلُ اَنْتُمُ

وَجَاءَ مِنْ أَصَّا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌّ نَيْعَىٰ : قَالَ لِقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿2

पह तीन रसूल कौन थे? भाष्यकारों (मुफिस्सरों) ने उन के कई नाम बयान किये हैं, लेकिन नाम सहीह सनद से साबित नहीं हैं । कुछ मुफिस्सरों का ख्याल है कि यह पैगम्बर ईसा के भेजे हुए दूत थे जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक वस्ती में दीन की दावत-तबलीग के लिए भेजे थे. बस्ती का नाम अंतांकिया था ।

यह इंसान मुसलमान था, जब उसे पता चला कि जाति पैगम्बरों की दावत को नहीं अपना रही है तो उस ने आकर रसूलों का पक्ष लिया और उन की इत्तेवा पर प्रोत्साहित (आमादा) किया ।

सुरतु यासीन-३६

भाग-२२

الجزء ٢٢ | 780

२१. ऐसे लोगों के रास्ते पर चलो जो तुम से कोई बदला नहीं मांगते और वे सच्चे रास्ते पर है ।

२२. और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत न करू, जिस ने मुझे पैदा किया और तम सब उसी की तरफ लौटाये जाओगे ।

२३. क्या मैं उसे छोड़ ऐसों को माबूद बना लूं إِن يُودِن الرَّحْسُ بِضُرِّ إِن إِلْكَانُ عِلْمَ إِللَّهِ عَل مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهُ عَلَى الْعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه कि अगर (अल्लाह) दयालु (रहमान) मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे, तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायेदा न पहुँचा सके और न वह मझे वचा सकें।

२४. फिर तो मैं निश्चय (यक्रीनी) खुली गुमराही में हैं |

२४. मेरी सुनो! मैं तो (साफ दिल से) तम सब के रब पर ईमान ला चका।

२६. (उससे) कहा गया कि जन्नत में चला जा. कहने लगा, काश कि मेरी जाति को भी ज्ञान (इल्म) हो जाता ।

२७. कि मुझे मेरे रब ने माफ कर दिया और मुझे इज्जतदार इंसानों में से कर दिया ।

البَعُوامَنُ لاَينَتَلَكُمُ أَجْراً وَهُمْ مُهُمَّا وُنَ (2)

وَمَا لِي لَا أَعْيِدُ الَّذِي فَطَرَ فِي وَالَيْهِ

تُغْدِ، عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَنِئًا وَلا يُنْقِدُونِ (2)

إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلْلِ ثُمِّينِينٍ ٢٤٠

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُهُ فَاسْمَعُونِ (25)

<sup>े</sup> यह उन झूठे मावूदों की मजवूरी का स्पष्टीकरण (वजाहत) है, जिनकी पूजा उसकी जाति करती थी और शिर्क की इस गुमराही से निकालने के लिए रसुल उनकी तरफ भेजे गये थे। जन बचा सकें का मतलब है कि अगर अल्लाह मुझे नकसान वाला करना चाहे तो यह बचा नहीं सकते ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जिस ईमान और तौहीद की वजह से मुझे रब ने माफ कर दिया, काश मेरी जाति इस बात को जान ले ताकि वे भी ईमान और तौहीद (अद्वैतवाद) को अपनाकर अल्लाह की क्षमा और उसकी नेमतों के पात्र (मुसतिहक) हो जाये | इस तरह वह मरने के बाद भी अपनी जाति का खैरख्वाह रहा। एक सच्चे मोमिन को ऐसा ही होना चाहिए कि वह हर पल लोगों का भला करे, उनको सही हिदायत दे गुमराह न करे, लोग उसे जो चाहें कहें और जैसा व्यवहार (सुलुक) चाहें करें यहां तक कि उसे मार डालें |

२८. और उस के बाद हम ने उसकी जाति पर आकाश से कोई सेना नहीं नाजिल की, और न इस तरह हम नाजिल करते हैं।

२९. वह तो केवल एक जोरदार चीख़ थी कि अचानक वह सब के सब बुझ-बुझा गये।

३०. (ऐसे) बन्दों पर अफसोस! कभी भी कोई रसूल उन के पास नहीं आया जिसका मजाक उन्होंने न उड़ाया हो !

३१. क्या उन्होंने नहीं देखा कि उन से पहले बहुत से समुदायों को हम ने हलाक कर दिया कि वे उनकी तरफ! नहीं लौटेंगे।

**३२**. और नहीं है कोई समूह लेकिन यह कि वह जमा होकर हमारे सामने पेश किया जायेगा |

३३. और उन के लिए एक निशानी मुर्दा (सूखी) धरती है जिसको हम ने जिन्दा कर दिया और उस से अन्न (दाना) निकाल दिया जिस में से वे खाते हैं।

३४. और हम ने उस में खजूरों के और अंगूरों के वागात पैदा कर दिये,² और जिन में हम ने चश्मे भी जारी कर दिये हैं। وَمَا آنُوُلُنَا عَلَ قَوْمِهِ مِنْ بَعُوهِ مِنْ جُنْهِ قِنَ السَّهَاءِ وَمَا كُنًا مُنْزِلِيْنَ 30

إِنْ كَانَتُ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

خبِدُكُاوُنَ (29) الدُّرْسُةُ هَا الْهُ مِنْ الْعَالِيَةِ

يِحَسُرَةً عَلَى الْعِبَادِ عَمَا يَأْتِيْهِمْ قِنْ رَّسُولِ الْحَسُرَةً عَلَى الْعِبَادِ عَمَا يَأْتِيْهِمْ قِنْ رَسُولٍ الْآكَانُولُ بِهِ يَسْتَهُوْءُونَ ﴿

وَاكُ كُلُّ لَتَا جَمِيْعٌ لَكَ يُنَا مُحْضَرُونَ
 وَايَةٌ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْسَةُ الْمَا اخْمِينَا لَهَا وَ اَخْرَجْنَا

مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأَكُلُونَ (33)

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْتِ مِّنْ نَّخِيْلِ وَآعُنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿إِنَّ

<sup>!</sup> इस में मक्का के रहने वालों के लिये चेतावनी (तंबीह) है कि रिसालत को झुठलाने की बजह से पिछली जातियों की तबाही हुई, यह भी तबाह हो सकते हैं!

यानी बेजान धरती को जिन्दा करके हम ने खाने के लिये केवल अन्न ही नहीं उगाये बल्कि मजा के लिए कई तरह के फल भी ज़्यादा तादाद से पैदा करते हैं, यहाँ सिर्फ दो फलों की चर्चा इसलिए की गई कि यह बहुत फायदेमंद है और अरबों को रूचिकर (मरऊब) भी, और इनकी उपज (पैदाईश) भी अरब में ज़्यादा है, फिर अन्न की चर्चा पहले की, क्योंकि उसकी उपज भी ज़्यादा है और खाद्यान्न (गिजा) होने की वजह से उसका फायदा भी मुत्तफक | जब तक इन्सान रोटी, चावल वगैरा खाद्यान्न से अपना पेट नहीं भरता सिर्फ फल से उसकी खाने की जरूरत पूरी नहीं होती |

सूरतु यासीन-३६

भाग-२३

الجزء ٢٣ | 782

سورة يسين ٣٦ الجزء '

३५. तािक (लोग) इस के फल खायें, और उन के हाथों ने उसको नहीं बनाया | फिर क्यों शुक्रिया अदा नहीं करते |

**३६.** वह पाक जात है जिस ने हर चीज के जोड़े पैदा किये, चाहे वह धरती से उगायी हुई चीजें हों, चाहे ख़ुद उनकी अपनी जाति (वजूद) हो, चाहे वे (चीजें) हों जिन्हें ये जानते भी नहीं |<sup>2</sup>

३७. और उन के लिए एक निशानी रात है, जिस से हम दिन को खींच देते हैं तो अचानक वे अंधेरे में रह जाते हैं।

३८. और सूरज के लिए जो मुकर्रर (निर्धारित) रास्ते है वह उसी पर चलता रहता है । यह है मुकर्रर किया हुआ जबरदस्त आलिम (ज्ञानी) (अल्लाह तआला) का ।

३९. और चौद की हम ने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वह घूम फिर कर पुरानी डाली की तरह हो जाती है। لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ `وَمَا عَبِلَتُهُ أَيْدِيْهِمْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ ا آفَلَا يَشْكُرُونَ (35)

سُبْحٰنَ الَّذِي ُخَلَقَ الْأَزُواجَ كُلَّهَا مِبَّا لُثَبِّتُ الْأَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمُ وَمِتَا لا يَعْلَمُونَ ۞

وَأَيَةٌ لَهُمُ النَّيْلُ ﴾ نَسُلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ مُّظْلِبُونَ (37)

وَالشَّهْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْرِيْرُ الْعَنْ ۡ ِيْزِ الْعَلِيْمِ (قُلْ

وَالْقَبَرَقَتَّارُنْهُ مَنَازِلَ حَثَّى عَلَدَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْدِهِ 39

<sup>।</sup> यानी कुछ जगह पर चश्मा (स्रोत) भी जारी करते हैं जिस के पानी से पैदा होने वाले फल लोग खायें।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी इन्सानों के बराबर धरती की हर पैदावार में हम ने नर-मादा दोनों बनाया है, इन के सिवाय आकाशों में और धरती की गहराईयों में भी जो चीजें तुम से छिपी हैं, जिनका इल्म तुम नहीं रखते, उन में भी जोड़ा (नर-मादा) की यह व्यवस्था (एहतेमाम) हम ने रखी है | इसलिए सभी मख़लूक जोड़ा-जोड़ा है, वनस्पति (नवातात) में भी नर-मादे की व्यवस्था है यहां तक कि दुनियावी जीवन परलोक (आखिरत) के जीवन के लिये जोड़ा की तरह है और यह आखिरत के जीवन के लिए एक अक़ली दलील भी है, केवल एक अल्लाह है जो मख़लूक की इस विशेषता (ख़ुसूसियत) और दूसरी सभी किमयों से पाक है, वह अकेला है जोड़ा नहीं |

<sup>3</sup> यानी अपनी धुरी (मदार) पर चलता रहता है जो अल्लाह ने उसके लिए निर्धारित (मुकर्रर) किया है, इसी से अपनी यात्रा शुरू करता और वहीं खत्म करता है, इससे इधर-उधर नहीं होता कि किसी ग्रह से टकरा जाये |

<sup>4</sup> चौंद की २८ मंजिलें हैं, नित्य दिन एक मंजिल पार करता है, फिर दो रात गायब रहकर तीसरी रात निकलता है।

783 الجزء ٢٣ भाग-२३

४०. न सूरज के वश में है कि चौद को पकड़े और न रात दिन से आगे बढ़ जाने वाली है. और सब के सब आकाश में तैरते फिरते हैं।

**४१**. और उन के लिए एक निशानी (यह भी) है कि हम ने उनकी औलाद को भरी हुई नाव में सवार किया।

४२. और इन के लिए उसी जैसी दसरी चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं !!

४३. और अगर हम चाहते तो उन्हें डुवा देते फिर न कोई उनका मदद करने वाला होता और न बचाये जाते ।

४४. लेकिन हम अपनी तरफ से दया (रहमत) करते हैं और एक महत तक के लिए उन्हें फायेदा दे रहे हैं।

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُواْماً بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَمَا خَلْقَكُمُ कहा जाता है कि مُعَالِقَكُمُ وَمَا خَلْقَكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّ अगले-पिछले (पापों) से बचो ताकि तम पर दया (रहम) की जाये ।

४६. और उन के पास उन के रब की तरफ से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिस से ये मुँह न फेरते हों।

४७. और उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह (तआला) के दिये हुए में से कुछ खर्च करो तो ये काफिर ईमानवालों को जवाब देते हैं कि हम उन्हें क्यों खिलायें जिन्हें अगर अल्लाह (तआला) चाहता तो खद खिला-पिला देता? तम तो हो ही खुली गुमराही में ।

لَاالشُّمْسُ يَكْبُغِي لَهَا آنْ تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا الَّيْلُ سَائِقُ النَّهَارِ لَا وُكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبِكُونَ 4

وَأَيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41)

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَوْكُبُونَ ﴿42

وَإِنْ نَشَأَ نُغُوتُهُمْ فَلَاصَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمُ ر بنقَنُ ونَ (43)

إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ 🐠

لَعَلَكُم تُرْحَبُونَ (4)

وَمَا تَأْتِيهُ هُمُ مِّنْ أَيَةٍ مِّنْ أَيْتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُغْرِضِيْنَ ﴿

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِبَّا رَزَقَكُمُ اللهُ لا قَالَ| الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُواۤ انظُومُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ ٱطْعَبَةً ﴿ إِنَّ ٱنْتُمُ اللَّهِ فِي ضَلِل مُّهِينِ ﴿

<sup>ं</sup> इस से मुराद ऐसी सवारियाँ हैं जो नाव की तरह इंसान और तिजारती सामान को एक जगह से दुसरी जगह ले जाती हैं, इस में क्रयामत (प्रलय) तक पैदा होने वाली चीजें आ गईं, जैसे हवाई जहाज, पानी का जहाज, रेलें, बसें, कारें और दसरे सवारी के साधन (जरिया) |

४८. और वह कहते हैं कि यह वादा (क्रयामत की धमकी) कब आयेगा, सच्चे हो तो बताओ । ४९. उन्हें केवल एक जोरदार चीख़ का इंतेजार है जो उन्हें आ पकड़ेगी, और ये आपसी लडाई-झगडे में ही होंगे ।

५०. उस समय ये न तो वसीयत कर सकेंगे और न अपने परिवार की तरफ लौट सकेंगे।

49. और नरसिंघा (सूर) के फ़्रुंके जाते ही सब के सब अपनी क़बों से अपने रब की तरफ (तेज चाल) से चलने लगेंगे !

تَالُوالِوَيْلِيَامُنُ بَعَثُنَا مِنْ مُرْقِينَا ﴾ कहेंगे कि हाय-हाय हमें हमारी आरामगाहों للهُمَا الم से किस ने उठा दिया.2 यही है जिसका वादा दयालु (रहमान) ने किया था और रसूलों ने सच-सच कह दिया था।

**५३**. यह नहीं है लेकिन एक तेज आवाज कि अचानक सारे के सारे जमा होकर हमारे सामने हाजिर कर दिये जायेंगे |

५४. तो आज किसी इंसान पर जरा भी जुल्म न किया जायेगा, और तुम्हें नहीं बदला दिया जायेगा लेकिन उन्हीं कामों का जो तम किया करते थे ।

४४. बेशक जन्नत वाले लोग आज के दिन अपने (मनोरंजन) कामों में व्यस्त (मञ्जूल)

مَا يَنْظُرُونَ الرَّصَيحَةُ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ

فَلَايَسْتَطِيْعُونَ تَوْصِيَةً وَ لَا إِلَّى اَهْلِهِمْ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْرِمِّنَ الْإَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمُ يَنْسِلُونَ (٥١)

وَعَلَ الرَّحْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 32)

إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِينَعُ لَّدُنْنَا مُحْضَرُونَ (53)

فَالْمَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَنِيًّا وَلَا تُجْزَوْنَ الأما لُنْتُهُ تَعْمُدُنَ (34)

إِنَّ ٱصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ 3َ

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यानी लोग बाजारों में क्रय-विकय (खरीद-फरोब्र्त) और वाद-विवाद में व्यस्त (मसगुल) होंगे कि अचानक नरसिंघा (सूर) फूँक दिया जायेगा और क्रयामत हो जायेगी, यह पहली फूँक होगी, इस को ننخه نزع (घवराहट की फूँक) भी कहते हैं ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कब को आरामगाह कहने से मुराद यह नहीं कि कब में उनको सजा नहीं होगी, वल्कि उस के बाद जो भयानक दृश्य (मंजर) और अजाब की कठोरता को देखेंगे उसकी तुलना (मुक्राविल) में उन्हें कव का जीवन एक ख्वाब ही प्रतीत (महसुस) होगा |

सूरतु यासीन-३६

भाग-२३

الجزء ٢٣ | 785

سوره يسين ٣٦

ख़ुश और आनन्दित (मसरूर) हैं ।

**५६**. वह और उनकी पत्नियाँ छाओं में मसहरियों पर तिकया लगाये बैठे होंगे ।

४७. उन के लिए जन्नत में हर तरह के मेवे होंगे और दूसरे भी जो कुछ वे मांगेंगे।

४ द. रहम करने वाले रब की तरफ से उनको 'सलाम' कहा जायेगा। ।

४९. और हे पापियो (मुजरिमो)! आज तुम अलग हो जाओ ।

६० हे आदम की औलाद! क्या मैंने तुम से वादा नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत न करना, वह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है ।

**६१**. और मेरी ही इबादत (उपासना) करना, सीधा रास्ता यही है |

**६२**. और वैतान ने तो तुम में से ज़्यादातर गिरोहों को बहका दिया, क्या तुम अक़्ल नहीं रखते |<sup>2</sup>

६३. यही वह नरक है जिसका तुम्हें वादा किया जाता था ।

**६४**. अपने कुफ्र का बदला हासिल करने के लिए आज उस में दाखिल हो जाओ |

هُمُ وَاذُوَاجُهُمُ فِي ظِلْلِ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَكِثُونَ ﴿ فَا

لَهُمْ فِيْهَا فَالِهَةُ وَلَهُمْ مَّا يَتَكَعُونَ 😚

سَلْمُ اللَّهِ عَوْلًا فِمْنَ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ (38)

وَامْتَازُوا الْيَوْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَمُونَ 39

ٱلَمُ اَعُهَدُ إِلَيْكُمُ لِلَبَيْنَ اَدَمَ اَنَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَنَ وَانَهُ لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَنَ وَانَهُ لَكُمُ عَدُوُ مُّمِيدُنُ ﴿

وَ اَنِ اعْبُدُونِ لَمْ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ (٥) وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمُ جِيلًا كَثِيْرًا الْفَلَمْ تَكُونُوا

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ۞

تَعْقِلُونَ 🕝

إَصْلُوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُوُونَ @

अल्लाह का यह सलाम फरिश्ते जन्नत वालों को पहुँचायेंगे, कुछ कहते हैं कि अल्लाह तआला (परमेश्वर) खुद सलाम कहेगा।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी इतनी भी अक्ल तुम में नहीं कि बैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसकी बात नहीं माननी चाहिए, और मैं तुम्हारा रब हूं, मैं ही तुम्हें रोजी देता हूं और मैं ही तुम्हारी रात-दिन रक्षा (हिफाजत) करता हूं, इसलिए तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए, तुम बैतान की दुश्मनी और मेरी इबादत के हक को न समझ कर वेअकली और वेवकूफी का इजहार कर रहे हो।

भाग-२३

786 الجزء ٢٣

६५. हम आज के दिन उन के मुँह पर मुद्रायें (मोहरें) लगा देंगे और उन के हाथ हम से बात करेंगे और उन के पैर गवाही देंगे. उन के कामों की जो वे करते थे।

६६. और अगर हम चाहते तो उन की अखिं अंधी कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते भागते लेकिन उन्हें कैसे दिखाई देता?

६७. और अगर हम चाहते तो उन की जगह ही पर उन के मुंह विकृत (मसख) कर देते. फिर न वे चल-फिर सकते और न लौट सकते ।

६८. और जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे जन्म के समय की हालत की तरफ दोबारा लौटा देते हैं. क्या फिर भी वह नहीं समझते?

६९. और न तो हम ने इस पैगम्बर को श्वायरी सिखाया और न यह इस के लायक है, यह तो केवल शिक्षा और वाजेह क़ुरआन है |2

ٱلْبُ مُ نَخْتِهُ عَلَى ٱفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَّا ٱيْدِيْهِمْ وَ تَشْفُلُ الْحُلُقُمُ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ 3

وَكُوْ نَشَاءُ لَطَهُسْنَا عَلَى اَعْدِيْهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّدَاطَ فَأَتَى يُبْصِرُونَ 60

وَلُو نَشَاءُ لَيسَخُنهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَهَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ (67)

وَمَاعَلَّهُ لَهُ الشَّعْرَوَمَا يَنْلَبَغِي لَهُ الله عُوالَّا

﴿وَاشْرِينَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ «अल्लाह की कसम! जो हमारा रब है, हम मिश्रणवादी (मुश्वरिक) नहीं थे ا» (अल-अन्आम-२३)

तो अल्लाह उन के मुंह पर मोहर लगा देगा, जिस से वह तो ख़ुद बोलने की ताकत से बंचित (महरूम) हो जायेंगे हाँ, अल्लाह तआला (परमेश्वर) इंसानी अंगों को बोलने की ताकत देगा, हाथ बोलेंगे कि हम से इस ने फर्ला-फ्ला काम लिया था और पाँव गवाही देंगे, यूँ मानो इकरार और गवाही दोनों समस्याओं (मसलों) का हल हो जायेगा। इस के सिवाय बोलने वाले के विपरीत न बोलने वाली चीजों का गवाही देना दलील में ज्यादा असरअंदाज है कि इस में एक चमत्कारी (मोजिजाना) हालत पायी जाती है (फतहुल कदीर) | इस विषय को अहादीस में भी वयान किया गया है। (देखिये सहीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद)

² मक्का के मूर्तिपूजक नबी 🟂 के बारे में अलग-अलग वातें कहते रहते थे, उन में एक बात यह भी थी कि आप किव (शायर) हैं और यह पाक क़ुरआन आप की कविता की तुकबन्दी है। अल्लाह ने उसका खण्डन (तरदीद) किया कि आप कवि (शायर) है न पाक कुरआन कविता का

<sup>&#</sup>x27; यह मुद्रा (मोहर) लगाने की जरूरत इसलिए होगी कि श्रुरू में मुश्वरेकीन (द्वैतवादी) क्रयामत के दिन भी झूठ बोलेंगे और कहेंगे |

सूरतु यासीन-३६

भाग–२३

الجزء ٢٣

سورة يسين ٢٦

७०. ताकि वह हर उस इंसान को सावधान (आगाह) कर दे जो जिन्दा है और काफिरों पर सच (तर्क) सावित हो जाये ।

७१. क्या वह नहीं देखते कि हम ने अपने हाथों बनायी हुई चीजों में से उन के लिए चौपाये (पशु भी) पैदा कर दिये, जिन के ये मालिक हो गये हैं।

७२. और उन (जानवरों) को हम ने उन के वश्च में कर दिया है<sup>2</sup> जिन में से कुछ तो उन की सवारियाँ हैं और कुछ (का गोश्त) खाते हैं।

७३. और उन्हें उन से दूसरे भी बहुत से फायदे हैं" और पीनें की चीजें | क्या फिर (भी) ये चुक्रिया अदा नहीं करते?

७४. और वह अल्लाह के सिवाय दूसरों को माबूद बनाते हैं कि उनकी मदद की जाये।

७५. (यद्यपि) उन में उनकी मदद की ताकृत नहीं फिर भी (मूर्तिपूजक) उनकी मौजूद सेना हैं । لِيُنُنْذِدَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقُولُ عَلَى الْكَوْلُ عَلَى الْكَوْلُ عَلَى الْكَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ 70

اَوَ لَوْ يَرُوا اَكَا خَلَقْنَا لَهُمْ قِبْنَا عَمِلَتْ الْمُونِيَّا اَفْعَامًا فَهُمْ لَهَا مُلِكُونَ (١٠)

وَذَلَلْنُهَا لَهُمْ فَيِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

وَلَهُمْ فِيْهَامَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اللَّاكِثُكُرُونَ 🕛

وَاتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ الهَهُ لَعَلَهُمْ

ڒؘؽۺۜڗؘڟؽٷؽڵڞڔۘۿۄ۫ۏۿؙۿڵۿؙۯڋڔٛڹڎؙ ؿڿڝؙٚڔٷؽ (٦٤)

संग्रह (मजमुआ) है, बल्कि यह सिर्फ नसीहत और शिक्षा है। शायरी में आम तौर से मुबालगा और सिर्फ कल्पनाओं (ख्यालात) की विचित्रता होती है, यू मानो वह झूठ पर आधारित (मबनी) होती है, इस के सिवा शायर सिर्फ बात के बहादुर होते हैं काम के नहीं। इसलिए अल्लाह तआला (परमेश्वर) ने फरमाया कि हम ने अपने पैगम्बर को शायरी नहीं सिखाई न कविता की उसकी तरफ प्रकाशना (बहयी) की।

- ग्यानी जैसे चाहते हैं उन से काम लेते हैं | हम अगर उन में जंगलीपन रख देते (जैसािक कुछ जानवरों में है) वह उन से दूर भागते और उन की मिल्कियत और बस में न आते !
- <sup>2</sup> यानी इन जानवरों से वह जैसा चाहते हैं फायेदा हासिल करते हैं वे इंकार नहीं करते, यहाँ तक की उन्हें कत्ल कर देते हैं और छोटे बच्चे भी उन्हें खींचते फिरते हैं |
- <sup>3</sup> यानी सवारी और खाने के सिवाय भी बहुत से फायदे हासिल किये जाते हैं, जैसे उन के ऊन और बालों से कई चीजें बनती हैं | उनकी चर्बी (वसा) से तेल मिलता है और यह भारवाहन और खेती-बाड़ी के भी काम आते हैं |

सूरतु यासीन-३६

भाग-२३

الجزء ٢٣

سورة يسين ٣٦

**७६**. इसलिए आप को उनकी बात गमगीन न करे, हम उन की छिपी और जाहिर सभी बातों को (अच्छी तरह) जानते हैं |

७७. क्या इन्सान को इतना भी इल्म नहीं कि हम ने उसे वीर्य (नुतफा) से पैदा किया है? फिर भी यह खुला झगड़ालू वन बैठा।

७८. और उस ने हमारे लिये मिसाल बयान की और अपनी (मूल) पैदाईश्व को भूल गया, कहने लगा कि इन सड़ी-गली हड़िडयों को कौन जिन्दा कर सकता है ।

**७९.** कह दीजिए कि उन्हें वह जिन्दा करेगा जिस ने उन्हें पहली बार पैदा किया, जो सब प्रकार (तरह) की पैदाईश को अच्छी तरह जानने वाला है |

 वही है जिस ने तुम्हारे लिए हरे पेड़ से आग पैदा कर दी जिस से तुम आग सुलगाते हो।

**६९**. जिसने आकाशों और धरती को पैदा किया है, क्या वह इन जैसों के पैदा करने पर क्रादिर नहीं? यकीनन क्रादिर है और वही तो पैदा करने वाला जानने वाला है |

५२. जब वह किसी चीज़ का इरादा करता है उसे इतना कह देना (बस) है कि हो जा, वह फौरन हो जाती है । فَلَا يَحُزُنُكَ قَوْلُهُمُ النَّا نَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76)

ٱۅۘٙڶمُيرَ الْإِنْسَانُ آنًا خَلَقْنَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيدُ مُّيدُنُ (7)

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَسِي خَلْقَهُ اللهُ عَالَ مَن يُعْيِ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْمٌ ®

قُلْ يُخِينِهَا الَّذِئَ ٱنْشَاهَا ۗ اَوَلَ مَزَةٍ ۗ وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْهُ ﴿ ﴿

إِلَّانِيُّ جَعَلَ لَكُمُّ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا اَنْتُمَّرِ مِنْهُ تُوْتِدُونَ ®

ٱۅؙۘڵؽؙڛؙٲڗ۬ۑؽؙڂؘڷؿٙٵڶۺۜڶۅ۠ؾؚۘۘۅٲڵٳۯؙڞؘؠڟ۬ۑڔۼٙڶٙٲڽؙ ؿڂؙڰؘؽڡؚؿؙؙڷۿؙۄؙ۫؞ۧڹڵؙ°ۅؘۿؙۅٲڶڂؙڷؿؙٵؙۼڸؽؙۄؙۛ۫ٛ

> إِنْكَآمُرُهُ إِذَّآآرَادَ شَيْعًا أَنْ يَكُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 3

पानी जो अल्लाह एक हकीर वीर्य (नुतफा) से इन्सान को पैदा करता है, वह उसे दोबारा जिन्दा करने पर क्रादिर नहीं है? उस के मुर्दों को जिन्दा करने की एक कहानी हदीस में बयान है कि एक इंसान ने मौत के वक्त यह वसीयत की कि मरने के बाद उसे जलाकर आधी राख समुद्र में और आधी राख तेज हवा के दिन जमीन में उड़ा दी जाये | अल्लाह ने सभी राख जमा करके उसे जिन्दगी अता किया और उस से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? उस ने कहा तेरे डर से, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया | (सहीह बुखारी, किताबुल अम्बिया)

सूरतुस्साप्रफात-३७

भाग-२३ 789

الجزء ٢٣ (789

سورة الصافات ٣٧

**५३**. तो पाक है वह अल्लाह जिस के हाथ में हर चीज का मुल्क है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाये जाओगे ।

## सूरतुस्सापफात-३७

सूर: साएफात मक्का में नाजिल हुई, इस में एक सौ वयासी आयतें और पाँच रूकूअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- क्सम है पंक्तिवद्ध (सफबस्ता) होने वाले (फरिश्तों) की |
- २. फिर पूरी तरह से डॉटने वालों की ।
- 3. फिर अल्लाह का पाठ करने वालों की ।
- ४. वेशक तुम सब का पूज्य (माबूद) एक ही है।
- ४. आकाशों और धरती और उन के वीच की सभी चीजों और सारी पूर्वी दिशाओं का वही रब है।
- ६. हमने संसार के (निकट) आकाश को सितारों
   से सुशोभित (सजाया) और मुजय्यन किया है ।
- और (हम ने ही उसकी) सुरक्षा (हिफाजत)
   की है हर सरकश शैतान से |²

فَسُبُطْنَ الَّذِي بِيدِهٖ مَلكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَاليَّهِ تُرْجَعُونَ (33)

٤

بسمير الله الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

وَالضَّفَّتِ صَفًّا 1

فَالزِّجِرْتِ زَجْرًا 2

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۗ

إِنَّ الْهَكُمُ لَوَاحِدٌ ﴿

رَبُّ السَّنْوْتِ وَالْرَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَادِقِ ٥

إِنَّا زَيَّنَّا السَّهَاءَ الدُّنْيَا بِذِينَةِ إِلْكُواكِبِ

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطِنٍ مَّارِدٍ ( أَ

<sup>&#</sup>x27; यानी यह नहीं होगा कि मिट्टी में घुल-मिलकर तुम्हारा वजूद सदा के लिये खत्म हो जाये । नहीं, बल्कि फिर जिन्दगी अता की जायेगी, यह भी नहीं होगा कि तुम भाग कर किसी दूसरे के पास पनाह लो, तुम्हें हर हालत में अल्लाह ही के दरबार में हाजिर होना होगा, जहाँ वह अमल के ऐतबार से अच्छा-बुरा बदला देगा।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी दुनिया के आकाश पर, जीनत के अलावा तारों का दूसरा मक्सद यह है कि सरकश शैतानों से सुरक्षा (हिफाजत) हो, तो जब शैतान आकाश पर कोई बात सुनने के लिए जाते हैं, तो तारे उन पर टूट कर गिरते हैं, जिस से आम तौर से शैतान जल जाते हैं, जैसािक आगे की

भाग–२३

الجزء ٢٣ | 790

سورة الصافات ٣٧

 उच्च संसार (आलमे बाला) के फरिश्तों (की बातों) को सुनने के लिए वे कान भी नहीं लगा सकते बल्कि चारों तरफ से वे मारे जाते हैं।

 भगाने के लिए और उन के लिए स्थाई (मुस्तकिल) अजाब है ।

१०. लेकिन जो एक-आध बात उचक ले भागे तो (तुरन्त ही) उसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है !

99. इन काफिरों से पूछो तो कि उनका पैदा करना ज़्यादा कठिन है या जिन्हें हम ने पैदा किया है? हम ने तो इंसानों को लस्सेदार मिट्टी से पैदा किया है!

**१२**. बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है, और ये मज़ाक कर रहे हैं ।

१३. और जब उन्हें नसीहत की जाती है तो ये नहीं मानते ।

१४. और जब किसी मोजिज़े को देखते हैं तो मजाक उडाते हैं ।

94. और कहते हैं कि यह तो पूरी तरह से खुला जादू ही है।

९६. क्या जब हम मर जायेंगे और मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे फिर क्या (हकीकत में) हम जिन्दा किये जायेंगे?

१७. या हम से पहले के हमारे बाप-दादा भी?

لاَيَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلَى وَيُقُلَّدُونَ مِن كُلِّ جَانِي ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَيُقُلَدُ فُونَ مِن كُلِّ

دُحُورًا وَلَهُمْ عَنَابٌ وَاصِبُ

الْاَ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَا بُثَاقِبٌ ١

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ (12)

وَإِذَا ذَكُوالا يَكَكُرُونَ أَنَ

وَاذَا رَاوا أَيَةً يُسْتَسْخِرُونَ 🕚

وَقَالُوْآانِ هٰلَا إِلَّا سِحُرَّ مُّهِينٌ 35

ءَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبُعُوثُونَ 16

لَوَاٰبِآ وَنَا الْأَوْلُونَ 17

आयत और हदीसों से साफ है। तारों का एक तीसरा मकसद (उद्देश्य) रात के अंधेरे में रास्ता दिखाना भी है, जैसाकि क़ुरआन में दूसरी जगह पर बयान किया गया है, इन तीनों मकसदों के अलावा तारों का कोई और मकसद नहीं बताया गया है।

भाग-२३

الجزء ٢٣ | 791

سورة الصافات ٣٧

१८. (आप) जवाब दीजिए कि हा, और तुम जलील (भी) होगे ।

**१९**. वह तो केवल एक जोरदार डॉट होगी कि अचानक ये देखने लगेंगे |

२०. और कहेंगे कि हाय रे हमारा विनाश, (हलाकत) यही बदले का दिन है |

२१. यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते रहे।

२२. जालिमों को और उन के साथियों को और जिन-जिन की वे (अल्लाह के सिवाय इबादत करते थे |

२३. (उन सब को) जमा करके उन्हें नरक का रास्ता दिखा दो |

२४. और उन्हें ठहरा लो<sup>2</sup> (इसलिए) कि उन से जरूरी सवाल किये जाने वाले हैं |

२४. क्या वजह है कि (इस समय) तुम एक-दुसरे की मदद नहीं करते |

२६. बल्कि वे (सब के सब) आज आज्ञाकारी (फरमौंवरदार) बन गये |

२७. और वे एक-दूसरे को सम्वोधित (मुखातिब) करके सवाल-जवाब करने लगेंगे

२८. कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दायीं

قُلُ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ 18

فَانَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (9)

وَقَالُوا نِوَيْلُنَا هٰنَا يَوْمُ البِّينِ 20

هٰذَا يَوْمُ الْفَصَٰلِ الَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ (2)

ٱحْشُرُوا الَّذِائِنَ ظَلَمُوا وَ اَذْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22)

مِنْ دُوْنِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ (33

وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمْ مُسْتُولُونَ 24

مَا لَكُمْ لَا تَتَنَاصَرُونَ 33

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِبُونَ 26

وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (2)

قَالُوْآ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاتُوْنَنَا عَنِ الْيَهِيْنِ ﴿ ٤

<sup>(</sup>वैल) लएज बरबादी के मौका पर बोला जाता है, यानी अजाब को देखने के बाद उन्हें अपनी तबाही खुले तौर से दिख रही होगी, और इस से मुराद घर्म का प्रदर्शन (इजहार) और अपने गुनाहों का इकरार (स्वीकार) है, लेकिन इस समय नदामत और कुबूल का कोई फायेदा न होगा, इसलिए इस के जवाब में फरिश्ते और ईमानवाले कहेंगे कि यह बही फैसले का दिन है जिसे तुम मानते नहीं थे, यह भी मुमिकन है कि आपस में एक-दूसरे से कहेंगे!

यह हुन्म नरक में ले जाने से पहले होगा, क्योंिक वह हिसाब के बाद ही नरक में जायेंगे।

भाग–२३

الجزء ٢٣ | 792

سورة الصافات ٣٧

तरफ से आते थे।

२९. वह जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमान वाले न थे।

**३०**. और कुछ हमारा जोर तुम पर था (ही) नहीं, बल्कि तुम लोग (ख़ुद) सरकश लोग थे |<sup>2</sup>

३१. अब तो हम (सब) पर हमारे रब की यह बात साबित हो चुकी कि हम (अजाब का) मजा चखने वाले हैं ।

३२. तो हम ने तुम्हें गुमराह किया, हम तो ख़ुद भी गुमराही में थे !

३३. तो अब आज के दिन (सब के सब) अजाब में हिस्सेदार हैं ।

**३४**. हम पापियों के साथ इसी तरह किया करते हैं |

३५. ये वे (लोग) हैं कि जब उन से कहा जाता है कि अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य (माबूद) नहीं, तो यह घमंड करते थे |

**३६**. और कहते थे कि क्या हम अपने देवताओं को एक दीवाने शायर की बात पर छोड़ दें।

३७. (नहीं, नहीं) बल्कि नबी तो हक (सच्चा दीन) लाये हैं और सभी रसूलों को सच्चा जानते हैं |

३८. बेशक तुम कष्टदायी अजाबों (के मजे) चखने वाले हो । قَالُوا بَلْ لَا مُ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29)

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيُكُمْ مِّنْ سُلْطِن ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طُغِيْنَ ۞

فَحَقَّ عَلَيْنَا قُوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَنَا آبِقُوْنَ 31

فَاغُونِيْكُمْ إِنَّا كُنَّا غُونِينَ 32

فَأَنَّهُمْ يَوْمَيِنٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (33)

إِنَّا كُذْلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ 34

إِنَّهُمُّكَانُّوَّا إِذَاقِيْلَ لَهُمُّ لَاَ إِلَٰهَ اِلَّاللَّهُ يَسْتَكُبِرُوْنَ ﴿ 3

وَيَقُوْلُونَ آبِنَّا لَتَارِكُوْاَ الِهَتِنَا لِشَاعِرِمَّجْنُونٍ 🔞

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُؤْسَلِينَ 37

اِنَّكُمُ لَنَآبِقُوا الْعَنَابِ الْأَلِيْمِ (38)

अगुवा कहेंगे कि ईमान तुम अपनी मर्जी से नहीं लाये और आज इल्जाम हमें दे रहे हो?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अगुवा और पैरोकारों का यह आपसी झगड़ा पाक क़ुरआन के कई जगहों में चर्चित है । उन की यह निन्दा (मलामत) महञ्चर के मैदान में होगी और नरक में जाने के बाद नरक में भी, देखों अल-मोमिन-४७,४८, सूर: सवा-३१,३२, अल-आराफ-३८, ३९ आदि आयतें ।

सूरतुस्साप्रफात-३७

भाग~२३

الجزء ٢٣

سورة الصافات ٣٧

**३९**. और तुम्हें उसी का बदला दिया जायेगा जो तुम करते थे  $| ^1$ 

४०. लेकिन अल्लाह (तआला) के मुख़्लिस बन्दे।

४१. उन्हीं के लिए मुकर्रर रोजी है।

४२. (हर तरह के) मेवे और वह बाइज़्ज़त और आदरणीय (मोहतरम) होंगे |

४३. सुखों वाली जन्नतों में ।

४४. आसनों पर एक-दूसरे के सामने बैठे होंगे।

**४५.** जारी श्वराब के प्यालों का उन पर दौर चल रहा होगा।<sup>2</sup>

४६. जो साफ सफेद और पीने में मजेदार होंगी।

४७. न उस से सिर दर्द होगा और न उस के पीने से बहकें।

¥द. और उन के करीब नीची और बड़ी-बड़ी अखों वाली (हूरें) होंगी |

**४९**. ऐसी जैसे छिपाये हुए अण्डे |

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ 39

الآعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ 🐠

أُولِيكَ لَهُم دِزْقٌ مَّعُلُومٌ ( الله عَلَومُ اللهُ عَلَومُ الله عَلَومُ اللهُ عَلَومُ اللهُ عَلَومُ الله عَلَومُ اللهُ عَلَومُ الله عَلَومُ الله عَلَومُ اللهُ عَلَومُ اللّهُ عَلَومُ اللّهُ عَلَومُ اللهُ عَلَومُ اللهُ عَلَومُ اللهُ عَلَومُ اللهُ عَلَومُ اللهُ عَل

فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿ 2

فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ (4)

عَلَىٰ سُرُدٍ مُّتَقَٰبِلِيْنَ 🖽

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَعِيْنٍ ﴿ ﴿ فَا

بَيْضَاءَ لَنَّ وَ لِلشَّرِبِيْنَ ﴿

لا فِيْهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿

وَعِنْدَا هُمُ قُصِرْتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ (48)

كَانَهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह नरकवासियों से उस समय कहा जायेगा जब वह खड़े आपस में सवाल कर रहे होंगे, और साथ ही स्पष्ट (वाजेह) कर दिया जायेगा कि यह जुल्म नहीं हमेशा इंसाफ है, क्योंकि सब तुम्हारे अपने करतृतों का बदला है ।

<sup>2</sup> على (कास) घराब भरे प्याले को और ندخ (कदह) ख़ाली प्याले को कहते हैं, على का मतलब है बहते चरमे, मतलब यह है कि बहते चरमे की तरह जन्नत में घराब हर समय मिलेगी |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी त्रुतुरमुर्ग के पंखों के नीचे छुपाये हुए हों, जिसकी वजह से वह हवा व गर्द व गुबार से सुरक्षित (महफूज) हों, कहते हैं कि त्रुतुरमुर्ग के अंडे बड़े खूबसूरत रंग के होते हैं, जो पीले सफेद होते हैं, और ऐसी रंग खूबसूरती की दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, इस बिना पर यह मिसाल केवल सफेदी में नहीं है बिल्क सुन्दर रंग और रूप और दृश्य (मंजर) में हैं।

सूरतुस्सापृफात-३७

भाग-२३

الجزء ٢٣

سورة الصافات ٣٧

**५०**. (जन्नत वाले) एक-दूसरे की तरफ मुँह करके पूछेंगे !<sup>1</sup>

**५९.** उन में से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक निकट (साथी) था |

**५२.** जो (मुझ से) कहा करता था कि क्या तू (क्यामत के आने का) यकीन करने वालों में से है ।

५३. क्या जब कि हम मरकर मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे क्या उस समय हम बदला दिये जाने वाले हैं?

४४. कहेगा, तुम चाहते हो कि झाँककर देख लो?

४५. झीकते ही उसे वीचों-बीच नरक में (जलता हुआ) देखेगा ।

४६. कहेगा: अल्लाह की क्रसम! क्ररीब था कि तू मुझे भी बरबाद कर दे ।

५७. और अगर मेरे रब की नेमत न होती तो मैं भी नरक में हाजिर किये जाने वालों में होता।

. **द**. क्या (यह सही है कि) हम मरने वाले ही हीं?

. ९. सिवाय पहले एक मौत के, और न हम जाब दिये जाने वाले हैं !

फिर तो (वाजेह बात है कि) यह बड़ी
 मयाबी है |

ऐसी (कामयाबी) के लिए अमल करनेवः ां को अमल करना चाहिए ।

فَأَقُبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُونَ 30

عَالَ عَآيِلٌ مِنْهُمْ إِنَّ كَانَ لِي عَنِينٌ ﴿

يَقُولُ ءَ إِنَّكَ لَئِنَ الْمُصَدِّقِينَ 3

عَلِوْامِثْتَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِظَامًا ءَ لِنَّا لَمَدِينُهُونَ ﴿

قَالَ هَلْ ٱنْتُمْ مُظَلِعُونَ 3

فَاظُلُكُ فَرَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيْمِ (3)

قَالَ تَاشُهِ إِنْ كِدُتَ لَتُرْدِيْنِ 30

وَلُوْلَا نِعْمَةُ رَبِّنُ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ 3

أَفَهَا لَحْنُ بِمَيْتِيْنَ 3

**الْاَمُوْتَتَنَا الْأُوْلَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ بِنِينَ** 

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيْمُ ١٠

لِيثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعِيلُونَ (0)

ज त बाले जन्नत में एक-दूसरे के साथ बैठे हुए दुनिया के बाक्रेआत याद करेंगे और आपस में सुन गि ।

सूरतुस्सापृकात-३७

भाग-२३

الجزء ٢٣

سورة الصافات ٣٧

६२. क्या यह मेहमानी अच्छी है या जक्कूम (सेंढे) का पेड़?<sup>1</sup>

६३. जिसे हम ने जालिमों के लिए कठिन परीक्षा बना रखी है।

६४. बेशक वह पेड़ की जड़ से निकलता है।

**६५. जिस के गुच्छे वैतानों के सिरों जैसे होते** हैं।<sup>2</sup>

६६. नरकवासी इसी पेड़ को खायेंगे और इसी से पेट भरेंगे |

६७. फिर उस पर खौलता पानी पीना पड़ेगा।

६८. फिर उन सबका लौटना नरक की (आग के ढेर की) तरफ होगा |

 यकीन करो कि उन्होंने अपने बुजुर्गों को बहका हुआ पाया ।

और यह उन्हीं के पद-चिन्हों (निश्वाने कदम) पर दौड़ते चलते रहे ।

अौर उन से पहले भी बहुत से अगले लोग बहक चुके हैं ।

**७२**. और जिन में हम ने सावधान करने वाले (रसुल) भेजे थे । اَذٰلِكَ خَيْرٌ ثُنُولًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ @

إِنَّاجَعَلْنُهَا فِثْنَةً لِلظَّلِمِينَ @

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُ عِنْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ (١٠

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوُوسُ الشَّيْطِيْنِ 6

فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا قِنْ حَبِيْمٍ ﴿

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُم لَا إِلَى الْجَحِيْمِ (6

إِنَّهُمُ ٱلْقُوْا أَبَّاهَ هُمُ مَنَّا لِيْنَ ﴿

فَهُمْ عَلَّ الْرِهِمْ يُهُرَعُونَ 70

وَلَقُنُ ضَلَّ قَبْلَهُمْ ٱلْثَرُ الْأَوَّلِينَ 📆

وَلَقُلُ ٱلْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْنِدِينَ

لَّوْمُ यह زَلُمُ से बना है, जिसका मतलब बद्बूदार और घृणित (मकरूह) चीज निगलने के हैं। इस पेड़ का फल खाना भी नरकवासियों के लिए बड़ा नापसन्द होगा, क्योंकि यह बहुत बद्बूदार, कड़वा और बड़ा घृणित होगा। कुछ कहते हैं कि यह दुनियावी पेड़ों में से है, कुछ कहते हैं कि यह दुनियावी पेड़ों में से है, कुछ कहते हैं कि यह दुनियावी पेड़ नहीं और दुनियावालों के लिए नामालूम है (फतहुल क़दीर)। लेकिन पहला क़ौल ज़्यादा सही है, और यह वही पेड़ है जिसे उर्दू जुवान में संध या थोहर कहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उसे बुराई और अशुभ (कबाहत) में त्रैतान के सरों से तशबीह दी, जैसे अच्छी चीज़ के बारे में कहते हैं कि मानो वह फरिश्ता है!

सूरतुस्सापृफात-३७

भाग-२३

الجزء ٢٣

سورة الصافات ٣٧

७३. अव तू देख ले कि जिन्हें धमकाया गया था उनका नतीजा कैसा हुआ |

७४. सिवाय अल्लाह के मुख़लिस बंदों के ।

७५. हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसे अच्छे दुआ कुबूल करने वाले हैं।

७६. और हम ने उसे और उस के घर वालों को<sup>2</sup> उस सख़्त मुसीबत से बचा लिया |

**७७**. और उसकी औलाद को हम ने बाक़ी रहने वाली बना दिया |<sup>3</sup>

७८. और हम ने उसकी (अपनी चर्चा) पिछलों में बाकी रखा ।

७९. नूह (ﷺ) पर सारे जहाँ में सलाम (सुरक्षा) हो!

हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं । فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ 3

إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُغْلَصِينَ ﴿ أَ

وَلَقُلُ نَادُسَا نُوْحٌ فَلَنِعُمُ الْمُجِينُونَ (55

وَنَجَّيْنُهُ وَ ٱهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ (10)

وَجَعَلْنَا ذُرْتِيَتَهُ هُمُ الْبَقِيْنَ 📆

وَتَرَثُّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ (78)

سَلَمُ عَلَى لُوْجٍ فِي الْعَلَيِينَ 🌝

إِنَّا كَذٰلِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ 🐵

<sup>े</sup> साढ़े नौ सौ साल दीन की तबलीग (प्रचार) के वावजूद भी जब समुदाय के ज़्यादातर लोगों ने उन्हें झुठलाया ही और उन्होंने अंदाजा कर लिया कि ईमान लाने की कोई आशा नहीं है तो अपने रब को पुकारा : (فَدَعَارِكَهُ أَنِّي مَثَلُوبٌ فَاتَصِنُ (अल-क्रमर-१०) "अल्लाह मैं परास्त (मगलूब) हूँ मेरी मदद कर" तो हम ने नूह की दुआ कुबूल की और उनकी जाति को तूफान भेजकर नाश कर दिया।

भे मुराद नूह पर ईमान लाने वाले हैं, जिन में उन के परिवार के मोमिन (ईमानदार) सदस्य (अफराद) भी थे | कुछ मुफिस्सिरों के करीव उनकी तादाद ८० थी जिन में उनकी पत्नी और एक पुत्र शामिल नहीं, जो ईमानवाले नहीं थे | वह भी तूफान में डूब गये, र्स्ट्र मुसीबत से मुराद वही भारी बाढ़ है जिस में यह जाति डूब गई |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ज़्यादातर मुफ़िस्सरों के कौल के ऐतबार से हजरत नूह के तीन पुत्र थे ! हाम, साम और याफिस, इन्हीं से बाद का इंसानी वंश चला, इसी वजह से नूह को दूसरा आदम भी कहा जाता है, यानी आदम की तरह उन के बाद यह मानव जाित के दूसरे परम पिता हैं । हाम के वंश से सूडान (पूरब से पिचम तक) यानी सिन्ध, भारत, नौब, जंज, हबशा, किब्त और बर्बर वगैरह हैं और यासिफ के वंश से सकािलबा, तुर्क, खजर, याजूज और माजूज वगैरह हैं । साम के वंश से अरब, फ़ारस, रूम, यहूद और इसाई हैं (फ़तहुल कदीर)।

सूरतुस्सापृफात-३७

भाग-२३

الجزء ٢٣

سورة الصافات ٣٧

वह हमारे ईमानदार बन्दों में से था ।

फिर हम ने दूसरे लोगों को डुबो दिया ।

**८३**. और उस (नूह) के पीछे आने वालों में से ही इब्राहीम भी थे।

**८४**. जब कि अपने रब के पास साफ्र (निर्दोष) दिल लाये |

५४. उन्होंने अपने पिता और अपनी कौम से कहा कि तुम क्या पूज रहे हो ।

**८६.** क्या तुम अल्लाह के सिवाय गढ़े हुए माबुद चाहते हो?

८७. तो यह (बताओं कि) तुम ने सारी दुनिया के रब को क्या समझ रखा है?

**दद.** अब (इब्राहीम ने) एक नजर तारों की तरफ उठाई |

**८९**. और कहा कि मैं तो रोगी हूँ |2

**९०**. इस पर सब उस से **मुं**ह मोड़े हुए वापस चले गये l

९१. आप (चुपके) उन के माबूदों के क़रीब गये और कहने लगे तुम खाते क्यों नहीं?

९२. तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते हो? إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ (8)

ثُمَّ اغْرَقْنَا الْأَخْرِيْنَ (82)

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَا بُرْهِيْمَ (83

اذْجَاءَرَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ 4

إِذْ قَالَ لِكِيْهِ وَقُومِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ (8)

أَيِفُكًا أَلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيْكُونَ 🍪

فَهَا ظُلُكُمْ بِرَتِ الْعَلَمِينَ 37

فَنظَرَ نظرةً في النُّجُومِ 88

فَقَالَ إِنَّ سَقِيمٌ 89

فَتُوَلَّوْا عَنْهُ مُنْ بِرِيْنَ 💮

فَرَاغَ إِلَّى الِهَيْهِمْ فَقَالَ الاَ تَأْكُلُونَ ١

مَالَكُمُ لَا تَنْطِقُونَ 20

<sup>े</sup> کیک (चीअ:) का मतलब गरोह और पैरोकार है, यानी इब्राहीम भी नेकों और तौहीद वालों के इसी गरोह से हैं, जिनको हजरत नूह ही की तरह अल्लाह ने अपनी तरफ मुतवज्जिह होने का ख़ास नसीब अता किया।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आकाश की तरफ़ गौर-फिक्र के लिए देखा जैसािक कुछ लोग ऐसा करते हैं, या अपनी जाित के लोगों को भ्रम में डालने के लिए ऐसा किया जो ग्रहों की चाल को दुनिया की घटनाओं (बाकेआत) में असरअंदाज मानते थे । यह वाकेआ उस समय का है जब उनकी जाित का वह दिन आया जिसे वह बाहर जाकर ईद और मेले के रूप में मनाया करती थी ।

| सूरतुस्स | ाप्रफात- | -३७ |
|----------|----------|-----|

भाग-२३

الجزء ٢٣

سورة الصافات ٣٧

९३. फिर तो (पूरी ताकत के साथ) दायें हाथ से उन्हें मारने पर पिल पड़े |

९४. वे (मूर्तिपूजक) दौड़े-भागे आप की तरफ आये |

९४. तो आप ने कहा कि तुम उन्हें पूजते हो जिन्हें तुम ख़ुद बनाते हो ।

९६. हालांकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है ।<sup>1</sup>

९७. वे कहने लगे कि इस के लिए एक मकान (आग की जगह) बनाओ और उस (दहकती) आग में इसे डाल दो |

९८. उन्होंने तो (इब्राहीम) के साथ चाल चलना चाहा, लेकिन हम ने उन्हीं को नीचा कर दिया ।

९९. और (इब्राहीम ने) कहा कि मैं तो (हिजरत करके) अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ,<sup>2</sup> वह जरूर मेरा मार्गदर्शन (रहनुमाई) करेगा।

**१००**. हे मेरे रब! मुझे नेक पुत्र अता कर |

**१०**१. तो हम ने उसको एक सहनश्रील (बुर्दबार) पुत्र की ख़ुश्रखबरी दी।<sup>3</sup> فَراغَ عَلَيْهِمُ ضَرْبًا بِالْيَهِيْنِ 93

فَأَقُبُلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُوْنَ 🚇

قَالَ اتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ 95

وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ 9

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَالْقُوهُ فِي الْجَحِيْمِ

فَأَدَادُوا بِهِ كُيْنًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ 98

وَقَالَ إِنَّىٰ ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّنْ سَيَهُدِيُنِ 99

رَبٍ هَبُ إِنْ مِنَ الصَّلِحِيُنَ (100 وَمَنَ الصَّلِحِيُنَ (100 وَمَنَ الصَّلِحِيُنَ (100 وَمَنَ الصَّلِحِيُنَ

<sup>&#</sup>x27; यानी वह मूर्तियां और चित्र भी जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो और उन्हें माबूद समझते हो या तुम्हारा आम अमल जो भी तुम करते हो, उन का पैदा करने वाला भी अल्लाह है जैसाकि अहले सुन्नत की आस्था (अकीदा) है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पैगम्बर इब्राहीम का यह वाकेआ बाबिल (इराक) में पेश्व आया, आखिर में यहां से हिजरत (स्थानान्तरण) की और श्वाम (सीरिया) चले गये और वहां जाकर पुत्र के लिए दुआ की । (फतहुल कदीर)

<sup>े (</sup>धैर्यवान) कहकर इञ्चारा कर दिया कि बच्चा बड़ा होकर सहनशील (बुर्दवार) होगा إ

**१०२.** फिर जब (बालक) इस उम्र को पहुँचा कि उस के साथ चले-फिरे तो उस (इबाहीम) ने कहा मेरे प्यारे बेटे! मैं ख़्वाब में अपने आप को तेरी क़ुर्बानी करते हुए देख रहा है, अब तू बता कि तेरा क्या ख़्याल है? बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी! जो हुक्म दिया जा रहा है उसकी पैरवी कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पायेंगे |

**१०३**. यानी जब दोनों ने क़ुबूल (स्वीकार) कर लिया और उस (पिता) ने उस (पुत्र) को माथे के बल गिरा दिया।

90४. तो हम ने आवाज दी कि हे इब्राहीम!

**१०५.** बेशक तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, बेशक हम भलाई करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं।

**१०६. हकीकत में यह खुली आजमाईश्व थी** 🗗

९०७. और हम ने एक बड़ा जबीहा उस के फिदिया के रूप में दे दिया।⁴

१०८. और हम ने उनकी शुभ चर्चा पिछलों में बाकी रखा। فَكَتَا بَكُخُ مَعَهُ السَّغَى قَالَ لِنُبَقَّ إِنِّ آذَى فِي الْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَهُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَزَى قَالَ لَكِتِ افْعَلُ مَاتُؤُمُو سَتَجِدُ فِيَ إِنْ شَكَةَ اللهُ مِنَ الطَّيدِيْنَ (00)

فَلَتَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ١٠٠٠

وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَلَا بُرْهِٰيُمُ اللهِ اللهُ الله

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَكْوَّا الْنَبِينُ ١٠٠٠

وَ فَنَايِنْهُ بِذِنْجِ عَظِيْمٍ اللهِ

وَتُرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِيْنَ اللَّهِ فِي الْأَخِرِيْنَ اللَّهِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी दौड़धूप के लायक हो गया या जवानी के करीब हो गया | कुछ कहते हैं कि उस समय यह लड़का १३ साल का था |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पैगम्बर (ईश्वदूत) का ख़्वाव, अल्लाह की वहयी और हुक्म से होता है, जिस के ऐतबार से अमल करना जरूरी होता है, बेटे से विचार-विमर्श (राय-मश्विरा) का मकसद यह जानना था कि बेटा भी अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए कितना तैयार है |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी लाडले बेटे को कुर्बानी देने का हुक्म, यह एक बड़ा इम्तेहान था जिस में तू कामयाब रहा |

<sup>4</sup> यह बड़ी क़ुरबानी एक मेंढा था जो अल्लाह ने जन्नत से हजरत जिबील के द्वारा भेजा, (इब्ने कसीर) जो इस्माईल की जगह पर जिब्ह किया गया, और फिर इस इब्राहीमी सुन्नत (यादगार) को क्यामत तक अल्लाह की समीपता (क़ुरबत) का एक साधन और ईदे अज्हा का सब से अच्छा असल बना दिया गया !

भाग-२३

الجزء ٢٣ (800

سورة الصافات ٣٧

१०९. इब्राहीम पर सलाम हो ।

990. हम नेक काम करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं |

999. निश्चय (यकीनन) ही वह हमारे ईमानदार बन्दों में से था।

99२. और हम ने उसे इसहाक नबी की ख़ुञख़बरी दी जो नेक लोगों में से होगा !

99३. और हम ने इब्राहीम और इसहाक पर बरकतें (विभूतियां) नाजिल किया, और इन दोनों की औलाद में कुछ तो ख़ुशकिस्मत हैं और कुछ अपनी जानों पर खुला जुल्म करते हैं।

99४. और यक्रीनन हम ने मूसा और हारून पर बड़ा एहसान किया।

994. और उन्हें और उन की कौम को बहुत बड़े दुख-दर्द से मुक्ति (नजात) दे दी |

99६. और उनकी मदद की तो वही गालिब (विजयी) रहे |

११७. और हम ने उन्हें (साफ और) रौञ्चन किताब अता की |

995. और उन दोनों को सीधे रास्ते पर स्थिर (बाकी) रखा |

999. और हम ने उन दोनों के लिए पीछे आने वालों में यह बात बाकी रखी। سَلَّمُ عَلَى إِبْرُهِيْمَ ﴿

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ⑪

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ١١١

وَكِشَّرُنْهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ 112

وَلِرُكُنَا عَكِيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ لَا وَمِنْ ذُرَيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُمِينُ أَنَ

وَلَقَنُ مَنَنَا عَلَى مُولِى وَهٰرُونَ 14

وَ نَجَّيْنَهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ (115

وَنَصَوْلُهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَلِيدِينَ (116)

وَاتِينْهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِينَ

وَهَدَيْنُهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (اللَّهُ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاخِدِيْنَ اللهِ

<sup>&#</sup>x27; हजरत इब्राहीम की ऊपर वाली कहानी के बाद अब एक पुत्र इसहाक की और उस के नबी होने की ख़ुशख़बरी देने से मालूम होता है कि इस से पहले जिस पुत्र को क़ुर्बानी, देने का हुक्म किया गया था वह इस्माईल थे जो उस समय इब्राहीम (ﷺ) के इकलौते पुत्र थे। इसहाक की पैदाईश उस के बाद हुई।

سورة الصافات ٣٧ भाग-२३ 801 १४०:३-। सूरतुस्सापृफात-३७ **१२०**. कि मसा और हारून पर सलाम हो ! سَلْمُ عَلَى مُمُلِّى وَهُرُونَ (20) १२१. बेश्वक हम नेक काम करने वालों को إِنَّا كُذُهِكَ نَجْرِي الْمُعْيِنِينَ (12) इसी तरह बदला दिया करते हैं। १२२. बेशक ये दोनों हमारे मोमिन बन्दों में से الكمام من عبادنا التغمين (22) थे। १२३, और बेशक इलियास भी पैगम्बरों में से وَإِنَّ إِلْمَاسَ لِمِنَ الْمُأْسَلِينَ (23) थे 🏴 १२४. जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि الْمُقَالَ لِقَدْمِهُ ٱلْاَتَّقُونَ (124) तुम अल्लाह से डरते नहीं हो । १२४. क्या तुम ज्ञञ्ल नाम की मूर्ति को पुकारते हो और सब से अच्छे खालिक को छोड देते हो? **१२६**. अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले के اللهُ زَيْكُوْ وَ رَبُّ أَبَّالِكُو الْأَوْلِينَ 120 सभी बाप-दादों का रब है। १२७. लेकिन समुदाय ने उन्हें झुठलाया, तो वे فَكُنَّابُوهُ فِأَنَّهُمُ لَيْحَضُرُونَ (27) जरूर (अजाबों में) हाजिर रखे जायेंगे १२८. सिवाय अल्लाह (तआला) के मुखलिस الاعكد الله المُعْلَمِينَ (23) बंदों के । १२९. और हम ने (इलियास की) सूभ चर्चा وَتُرَكُّنَّا عَلَيْهِ فِي الْخِيرِينَ 20 पिछले लोगों में बाकी रखा।

9३0. कि इलियास पर सलाम हो |2

سَلَمُ عَلَى إِلْ يَكُومِينَ 100

यह हजरत हारून की औलाद में से इस्राईल। नवा ये, यह जिस इलाके में भेजे गये उसका नाम वअलबक था। कुछ कहते हैं कि उस जगह का नाम सामरह है जो फिलस्तीन का पिश्चम का दरम्यानी इलाका है, यहाँ के लोग वअल नामी मूर्ति (देवता) के पुजारी थे, कुछ कहते हैं कि यह देवी का नाम था।

दे इत्यासीन, इलियास ही का एक उच्चारण (तलप्रफुज) है, जैसे तूरे सीना को तूरे सीनीन भी कहते हैं । हजरत इलियास को दूसरी दीनी (धर्मग्रन्थों) किताबों में इलिया भी कहा गया है !

الجزء ٢٣

| सूरतुस्साप्रकात-३७                                                  | भाग-२३         | 802     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>१३१</b> . हम नेक काम करने व<br>बदला देते हैं                     | ालों को इर्स   | ो तरह   |
| १३२. बेशक वह हमारे ईमानद                                            | र बन्दों में र | में थे। |
| १३३. बेशक लूत (ﷺ) भी पैर                                            | ाम्बरों में से | थे।     |
| 9३४. हम ने उनको और उन<br>सब को मुक्ति प्रदान (नजात                  |                | नों को  |
| <b>१३५</b> . सिवाय उस बुढ़िया के<br>वालों में रह गयी   <sup>2</sup> | जो पीछे रह     | जाने    |
| 9३६. फिर हम ने दूसरों के दिया !                                     | ो तहस-नहर<br>- | स कर    |
| <b>१३७</b> . और तुम तो सुबह<br>बस्तियों से गुजरते हो !              | होने पर        | उनकी    |

**१३**८. और रात को भी, क्या फिर भी नहीं

समझते?3

سورة الصافات ٣٧

اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولُولُولِمُ اللْمُولُولِمُ اللْمُولُمُ اللْمُولُمُ اللْمُولِ

الأعَجُّوزًا فِي الْغَيْرِيْنَ 🔞

ثُمُّدُ دُمَّرُنَا الْأَخْرِيْنَ 130

وَ**إِنَّكُوْ لَتَمُزُّوْنَ** عَلَيْهِمُ مُّضْيِحِيْنَ <sup>[3]</sup>

وَبِالنَّيْلِ الْفَلَا تَعْقِلُونَ (38)

إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ (1)

आखिरी आसमानी किताब कुरआन ने निवयों और रसूलों की चर्चा कर के उन के लिए ज्यादातर जगह पर यह लफ्ज इस्तेमाल किये हैं कि वह हमारे मोिमन (ईमानवाले) बन्दों में से थे, जिसके दो मतलब हैं, एक उनके चिरत्र (िकरदार) और अमल की फजीलत का प्रदर्शन (इजहार) जो ईमान का जरूरी हिस्सा है, तािक उन लोगों का खण्डन (तरदीद) हो जाये जो बहुत से पैगम्बरों के बारे में अखलाकी कमजोरियों को सािबत करते हैं, जैसे तौरात और इंजील के मौजूद नुस्खों में कई पैगम्बरों के बारे में ऐसी मन गढ़न्त कहािनयां दर्ज हैं | दूसरा मकसद उन लोगों का खण्डन (तरदीद) है जो कुछ अम्बिया के बारे में अति (गुलू) करके उन में खुदाई गुण (िसपत) और इिस्तियार सािबत करते हैं, यानी वह ईश्रदूत (पैगम्बर) जरूर थे लेकिन थे फिर भी अल्लाह के बन्दे न कि खुद अल्लाह या उस का हिस्सा या साङ्गी |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मुराद हजरत लूत की पत्नी है जो काफिर थी, यह ईमानवालों के संग उस नगरी से बाहर नहीं गई थी क्योंकि उसे अपनी जाति के साथ हलाक होना था, इसलिए वह भी नाघ हो गई।

यह मक्कावासियों से संबोधन (खिताब) है जो व्यापारिक यात्रा में इन हलाक हुए इलाकों से गुजरते थे, इन से कहा जा रहा है कि तुम सुबह और शाम के समय भी इन बस्तियों से गुजरते हो जहां अब मृत सागर है, जो देखने में बड़ा मकूरूह (घृणित) है और वड़ा दुर्गन्धित और बदब्दार | क्या तुम उन्हें देखकर यह बात नहीं समझते कि रसूलों को झुठलाने की वजह से उनका यह बुरा अंजाम हुआ तो तुम्हारे काम का नतीजा इससे अलग क्यों होगा? जब तुम भी

भाग-२३

الجزء ٢٣ | 803

سورة الصافات ٣٧

१३९. और यकीनन ही यूनुस निबयों में से थे।

१४०. जब वह भागकर पहुँचे भरी नवका पर

**१४१**. फिर नाम निकाला गया तो यह पराजित (मग्रल्ब) हो गये |

१४२. तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वह ख़ुद अपने आप को धिक्कारने लग गये!

**१४३**. तो अगर वह तस्वीह करने वालों में से न होते |

9४४. तो लोगों के उठाये जाने के दिन तक मछली के पेट में रहते |

९४५. तो हम ने उसे समतल मैदान में डाल दिया तथा वह उस समय रोगी था।

**१४६**. और उसके ऊपर छाया करने वाला एक लता वाला पेड हम ने उगा दिया <sup>[1</sup>

**१४७**. और हम ने उन्हें एक लाख बल्कि उस से भी ज़्यादा आदिमयों की तरफ भेजा |

१४८. तो वे ईमान लाये और हमने एक मुद्दत तक उन्हें सुख-सुविधा (ऐशो-आराम) अता की ।

१४९. उन से पूछिये कि क्या आप के रब की तो पुत्रियां हैं और उन के पुत्र हैं?

१५०. या ये उस समय मौजूद थे जब हम ने फरिश्तों को नारियाँ पैदा किया। وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (13)

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمُشْحُونِ 🐠

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُلْحَضِيْنَ 🔞

فَالْتَقَبُّهُ الْحُوْتُ وَهُوَمُلِيْمٌ (142)

فَكُوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِيْنَ 🚳

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يَعُمُونَ اللَّهِ

فَنَبَنَّنْهُ بِالْعَرَّاءِ وَهُوَسَقِيْمٌ (43)

وَٱنْكُتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِئِنٍ (140)

وَٱرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ ٱلْفِ ٱوْيَزِيْدُونَ 🕣

فَأَمَنُوا فَيَتَعْنَهُمُ إِلَى حِيْنِ 148

فَاسْتَفْتِهِمْ ٱلِرَبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿ اللَّهُ الْبَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ٱمُرْخَلَقْنَا الْمَلَيْكِكَةَ إِنَاكًا وَّهُمُ شٰهِدُونَ (150

वहीं काम कर रहे हो जो उन्होंने किया तो फिर तुम अल्लाह के अजाब से क्यों कर महफूज रहोगे?

प्रकृतीन) हर उस लता को कहते हैं जो अपने तने पर खड़ी नहीं होती, जैसे लौकी, कहूं की लता, यानी उस चटियल भूमि में जहां पेड़ था न घर, एक छायादार लता उगाकर उनकी रक्षा की ।

भाग-२३

الجزء ٢٣ | 804

سورة الصافات ٣٧

9 % १ . ख़बरदार रहो कि ये लोग अपनी मनगढ़न्त से कह रहे हैं |

१५२. कि अल्लाह की औलाद हैं, बेशक ये केवल झूठे हैं।

**१५३. क्या** अल्लाह (तआला) ने अपने लिए पुत्रियों को पुत्र पर तरजीह (प्राथमिकता) दी?

१६४. तुम्हें क्या हो गया है, कैसे हुक्स लगाते फिरते हो?

१४४. क्या तुम इतना भी नहीं समझते?

94६. या तुम्हारे पास (उसका) कोई बाजेह सुबूत है?

१५७. तो जाओ अगर सच्चे हो तो अपनी ही किताब ले आओ !

9४८. और उन लोगों ने तो अल्लाह के और जिन्नात के बीच भी नाता कायम किया है, और जबिक जिन्नात ख़ुद इल्म रखते हैं कि वे (इस अकीदा के लोग अजाब के सामने) पेच किये जायेंगे

१४९. जो कुछ ये (अल्लाह के बारे में) वयान कर रहे हैं उस से अल्लाह (तआला) पाक है |

**१६०**. सिवाय अल्लाह (तआला) के पाक बन्दों के !

9६9. यकीन करो कि तुम सब और तुम्हारे (झूठे) देवता।

९६२. किसी एक को भी बहका नहीं सकते !

9६३. सिवाय उन के जो नरक में जाने वाले ही हैं। الآاِنَّهُمُ مِنُ الْكِهِمُ لَيَقُولُونَ (3)

وَلَنَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكُنْ بُونَ 👀

اَصْطَعْلَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (أَنَ

مَالُلُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اَفَلَا تَذَكُّرُونَ نَكُ

اَمُزَلِّكُوْسُلُطُلُّ عُمِينِينٌ (50)

فَأَتُوا بِكِتْمِ لُمُ إِنْ كُنْتُمْ صِدِيدِينَ (3)

وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴿ وَلَقَلْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَكُخُمُونَ (58)

سُبْخُنَ اللهِ عَمّاً كَيْصِفُونَ (159)

الرَّعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ 100

وَاتَكُوْرُومَا تَعْبُلُونَ (16)

مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِغْتِنِيْنَ 60

إلامن هُوصَالِ الْجَحِيْمِ (6)

| <del>पूरतुस्सापफा</del> त–३७ |
|------------------------------|
|------------------------------|

भाग-२३ | 805 | ४४ - १५

سورة الصافات ٣٧

9६४. (फरिश्तों का कौल है) कि हम में से हर एक का मुकाम मुकर्रर है |

9६४. और हम (अल्लाह की इताअत में) पंक्तिबद्ध (सफवस्ता) खड़े हुए हैं |

9६६. और उसकी तस्त्रीह (पवित्रता का गान) कर रहे हैं |

१६७. और काफिर तो कहा करते थे!

९६८. कि अगर हमारे पास अगले लोगों का जिक्र (स्मृति) होता ।

**१६९**. तो हम भी अल्लाह के चुने हुए बन्दे ही जाते |<sup>2</sup>

**१७०**. लेकिन फिर इस (क़ुरआन) से कुफ़्र (इंकार) कर गये तो जल्द ही जान लेंगे |<sup>3</sup>

**१७**९. और बेशक हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए लागू हो चुका है |

१७२. कि बेश्वक वे लोग ही मदद किये जायेंगे ।

१७३. और हमारी सेना गालिब (और श्रेष्ठतम) रहेगी ।

९७४. अब आप कुछ दिनों तक इन से मुंह फेर लीजिए । وَمَامِناً إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ (6)

وَإِنَّا لَنَهُنُ الصَّافَوْنَ (165)

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَيِّحُونَ 66

وَإِنْ كَانُواْ لَيَقُولُونَ (6)

لَوْأَنَّ عِنْدَمَنَا ذِ كُرًّا مِنَ الْأَوْلِينَ 🚳

لَكُنّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلِصِيْنَ (16)

فَكُفُرُوا بِهِ فَسَوْنَ يَعْلَمُونَ 170

وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّ

المور لهم المنصورون (17)

وَإِنَّ جُنُكَ نَا لَهُمُ الْغَلِيُونَ 173

فَتُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنِ 174

<sup>&#</sup>x27; मुराद यह है कि फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक और उस के खास गुलाम हैं जो हर समय उसकी इबादत और उसकी तस्बीह और तक़दीस (पवित्रतागान) में लीन रहते हैं, न कि वह अल्लाह की पुत्रियां हैं जैसािक मिश्रणवादी (मुशरेकीन) कहते हैं ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> کی (स्मृति) से मुराद कोई अल्लाह की किताब या पैगम्बर है, यानी मूर्तिपूजक पाक क़ुरआन के नाजिल होने से पहले कहा करते थे कि हमारे पास भी कोई आसमानी किताब होती जिस तरह पहले लोगों पर धार्मिक किताब तौरात वगैरह नाजिल हुई, या कोई पैगम्बर या सचेत (आगाह) करने वाला हमें शिक्षा देने वाला होता तो हम भी अल्लाह के ख़ालिस बंदे बन जाते ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह चेतावनी और धमकी है कि इस झुठलाने का बुरा अंजाम जल्द उनको मालूम हो जायेगा।

| पूरतु | स्सा | क्फा | त⊸ | υE |
|-------|------|------|----|----|
|       |      |      | `` | ٦- |

भाग-२३

الجزء ٢٣ | 806

سورة الصافات ٣٧

9७%. और उन्हें देखते रहिए, और ये भी आगे चलकर देख लेंगे |

१७६. क्या ये हमारी यातनाओं की जल्दी मचा रहे हैं?

**१७७.** (सुनो!) जब हमारा अजाब उनके मैदानों में आयेगा उस समय उनकी जिन को सावधान (आगाह) कर दिया गया था । बड़ी बुरी सुबह होगी ।

**१७**८. और आप कुछ समय तक उनका ध्यान छोड़ दीजिए !

१७९. और देखते रहिए यह भी अभी-अभी देख लेंगे |

**१८०**. पाक है आप का रव जो बड़ी इज़्ज़त वाला है, हर उस बात से जो (मूर्तिपूजक) कहा करते हैं |<sup>2</sup>

१८१. और पैगम्बरों पर सलाम है।

**१८२**. और सभी तारीफें अल्लाह सारी दुनिया के रब के लिए हैं |<sup>3</sup> وَّ ٱبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ 175

اَفَيِعَذَا إِنَا يَسْتَعُجِلُونَ 176

فَإِذَا نُزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ 🗇

وَتُولُ عَنْهُمْ حَثَّى حِيْنِ (178)

وَّابْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (17)

سُبْعْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَتَا يَصِفُونَ (180)

وَسَلْمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (اللهُ)

وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ (8)

<sup>े</sup> जब मुसलमान ख़ैबर फत्ह (विजय) करने गये तो यहूदी उन्हें देखकर घवरा गये, जिस पर नबी الله اكبر अल्लाहु अकबर, (अल्लाह बड़ा है) कह कर फरमाया :

<sup>(</sup>نَوْرَتُ خَيْرٌ ) (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब मा युजकरू फिल फखिजे, किताबुल जिहाद बाब गजवित ख़ैबर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में उन किमयों और ऐव से अल्लाह के पाक होने की चर्चा है जो मुश्तिक अल्लाह के लिए बयान करते हैं, जैसे उसकी औलाद या उसका कोई साझी है, यह वृराई वन्दों में है और औलाद व साझीदारों की जरूरत भी उन्हीं को है, अल्लाह इन सब बातों से बहुत बड़ा और ऊचा है, क्योंकि वह बेनियाज है, उसे किसी औलाद व साझी की जरूरत नहीं ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह बन्दों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, रसूल भेजे, घरीअत नाजिल की और पैगम्बरों ने तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया, इसलिए तुम अल्लाह का बुक्रिया अदा करो | कुछ कहते हैं कि काफिरों का सत्यानाच करके ईमानवालों और रसूलों को बचाया, उस पर अल्लाह के आभारी (चुक्रिया) बनो | عبد (हम्द) का मतलब है बड़ाई के इरादे से तारीफ, गुणगान (तौसीफ) और महानता (अज्ञमत) का वयान करना |

सूरतु साद-३८

भाग–२३

807

الجزء ٢٣

سورة ص ٣٨

## सूरतु साद-३८

सूर: साद मक्का में नाजिल हुई, इसमें अट्ठासी आयतें और पांच रूक्अ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- साद, इस नसीहत वाले क़ुरआन की क्रसम!
- **२**. बल्कि काफिर घमंड और विरोध (मुखालफत) में पड़े हुए हैं |<sup>1</sup>
- इस ने इन से पहले भी बहुत सी कौमों को नाश कर डाला, उन्होंने हर तरह की चीख-पुकार की लेकिन वह समय छुटकारे का न था।
- ¥. और काफिरों को इस बात पर ताज्जुव हुआ कि उन्ही में से एक डराने वाला आ गया, और कहने लगे कि यह जादूगर और झूठा है।
- ४. क्या इस ने इतने सारे देवताओं (माबूदों) को एक ही देवता कर दिया, हक़ीक़त में यह बड़ी अजीव बात है ।
- ६. उन के सरदार यह कहते हुए चले कि जाओ अपने देवताओं (माबूदों) पर मजबूत रहो, बेशक इस बात में कोई मकसद (स्वार्थ) है !
- हम ने तो यह बात पुराने धर्मों में भी नहीं सुनी,² कुछ नहीं, यह तो केवल मनगढ़न्त है ।

## ٩

بسسيم الله الرخمين الزَحِيْمِ

صَّ وَالْقُرُّانِ ذِى الذِّكُرِ الْ

بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ 2

كُمُ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبُلِهِمْ قِنْ قَرْنٍ فَنَادُوا وَّلاتَ حِيْنَ مَنَامٍ ۞

ۅؘۼڿؚڹؙۅٞٲ؈ؙڿٙڵۼۿڡؙڞؙؽ۬ۮۣڒۜڡؚڹ۫ۿؙڡؗٛۯۅؘۘۊؘڶڶٲڵڵڣۯۅؙڽ ۘؗۿۮؘٳڛٝڃؚڒػؽۜٳڋٛ<del>ڰ</del>ٛ

ٱجَعَلَ الْالِهَةَ الْهَا وَاحِدًا أَثَّ إِنَّ هٰذَ الْثَقَىءُ عُجَابٌ <sup>3</sup>

وَانْطَكَنَ الْبَكَرُ مِنْهُمُ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَ الِهَتِكُمُ ۗ إِنَّ هٰذَا لَتَغَيُّ ءُيُّزادُ ( ۚ ﴾

مَاسَيعُنَا بِهِٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاِخْرَةِ ۚ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقُ ( ﴿

<sup>ै</sup> यानी यह क़ुरआन तो निश्चय (यक्रीनन) ही शक से पाक और उन के लिए नसीहत है जो नसीहत हासिल करें, हाँ काफिरों को इस से फायेदा इसलिए नहीं पहुँच सकता कि उन के दिमाग में अहंकार (तकब्बुर) और घमंड भरा हुआ है और दिलों में मुखालफत और दुश्मनी । عزف (इज़्ज़त) का मतलब होता है सच की मुखालफत में अकड़ना ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पिछले धर्म से मुराद या तो कुरैश्व ही का अपना धर्म है या फिर इसाई धर्म, यानी यह जिस तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत दे रहा है उसके वारे में तो हम ने किसी धर्म में नहीं सुना।

भाग-२३

الجزء ٢٣ | 808

سورة ص ۳۸

इ. क्या हम सभी में से उसी पर (अल्लाह की) वहयी नाजिल की गई है? हकीकृत में यह लोग मेरी प्रकाशना (वहयी) की तरफ से शक में हैं! बिल्क (ठीक यह है कि) उन्होंने मेरे अजाब का मजा अभी चखा ही नहीं!

९. क्या उन के पास तेरे गालिव देने वाला रब की रहमत के खजाने हैं ।

१०. या आकाश और धरती और उन के बीच की हर चीज का राज्य (मुल्क) उन्ही का है, तो फिर ये रिस्सया तानकर चढ़ जायें ।

 यह भी (विश्वाल) सेनाओं में से पराजित (छोटी सी) सेना है ।

9२. उन से पहले नूह की क्रौम और आद और कीलों वाले फिरऔन² ने झुठलाया था।

**१३**. और समूदियों और लूत की कौम ने और जंगल के रहने वालों ने भी, यही (विञ्चाल) सेनायें थीं।

९४. इन में से एक भी ऐसा न था जिस ने रसूलों को झुठलाया न हो, तो मेरा अजाब उन पर साबित हो गया । ءَأُنْوِلَ عَلَيْهِ الذِّكُوُ مِنْ بَيْنِنَا ﴿ بَلْ هُمُر فِي شَلَةٍ مِّنْ ذِلْرِيُ ﴾ بَلُ لَمَّا يَذُوفُواْ عَذَابٍ ﴿

ٱمْعِنْدَهُمُ خُزَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ 6

ٱمُرَلَهُمُ مُثَلُكُ السَّنَوْتِ وَالْأَدْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلَوْتَقُواْ فِي الْاَسْبَابِ <sup>(1)</sup>

جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ فِينَ الْأَعْزَابِ 11

كُذَّبَتُ تَبَكَهُمْ قَوْمُ نُحْ وَعَادٌ وَفِرْعُونُ ذُو الْأَوْتَادِ (12

وَتُنُودُووَوُمُ لُوطٍ وَاصْحَالُ لَيْكَةَ ﴿ اُولِيْكَ الْاَحْزَابُ (1)

إِنْ كُلُّ الِاَكَذَّ بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी उनका इंकार इस बजह से नहीं है कि उन्हें में हिन्मद अक्क की सच्चाई का इल्म नहीं, या आप के अच्छे श्वऊर (सुबोध) से उन्हें इंकार है बल्कि यह उस प्रकाशना (बहपी) के बारे में ही श्वक और शुक्हा में ग्रस्त (मुब्तेला) है जो आप पर नाजिल हुई, जिस में सब से खुली तौहीद (अद्वैत) की दावत है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> फिरऔन को खूंटों वाला इसलिए कहा कि वह जालिम जब किसी पर क्रोधित (गजबनाक) होता तो उस के हाथों, पैरों और सर में कीलें गाड़ देता, यानी कीलों से जिस तरह किसी चीज को मजबूत कर दिया जाता है उसी तरह उसकी भारी सेना और उस के पैरोकार भी, उस के मुल्क की ताक़त और मजबूती का सबब थे।

**१५**. और उन्हें केवल एक तेज चीख़ का इंतेजार है, जिस में कोई रुकावट (और ढील) नहीं है |<sup>1</sup>

१६. और (उन्होंने) कहा कि हे हमारे रब! हमारा लेखा-जोखा तू हमें हिसाब के दिन से पहले ही अता कर दे।²

१७. आप उनकी बातों पर सब करें और हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ा शक्तिशाली था, वेशक वह बहुत लौटने वाला था !

१८. हम ने पहाड़ों को उस के अधीन (ताबे) कर दिया था कि उस के साथ सुबह और शाम को तस्वीह करें ।

99. और (उड़ते) पक्षियों को भी जमा होकर, सब के सब उस के अधीन होते |

२०. और हम ने उस के मुल्क को मजबूत कर दिया था, और उसे हिक्मत अता किया था और बात का फैसला (सुझा दिया था)।

 और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की खबर मिली जबिक वे दीवार फौदकर मेहराब وَمَا يَنْظُرُ فَؤُلِآهِ اِلْآمَيْحَةَ قَامِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقِ (1)

> وَقَالُوْارَبَنَا عَجِلْ لَنَا قِطَنَا تَبْلُ رُهُم الْحِسَاب (١٠)

إِصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرٌ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذَا الْاَيْدِ عَلِنَاهُ آوَاتُ 10

إِنَّا سَخَوْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحُنَ بِالْعَثِيقِ وَالْإِشْرَاقِ (١٤)

وَالطِّيْرُ مَحْسُورَةً وكُنُّ لَكُ أَوَّابُ 19

وَشَكَدُنَا مُلْكُهُ وَاتَّهُنهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ 20

وَهَلَ أَتُكَ نَبُواالُخَصْمِرُ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْوَابَ (1)

<sup>्</sup>रिध दुहने वाला एक बार कुछ दूध दुहकर बच्चे को ऊंटनी या गाय, भैंस के पास छोड़ देता है तािक उस के दूध पीने से थनों में दूध उतर आये, फिर थोड़े समय बाद बच्चे को ताकत के जोर पर पीछे हटाकर ख़ुद दूध दूहना शुरू कर देता है, यह दो बार दूध दूहने के बीच जो फर्क है यह نون (फ़वाक) कहलाता है, यानी सूर फूंकने के बाद इतना भी मौका नहीं मिलेगा बल्कि सुर (नरसिंघा) फूंकने की देर होगी कि क्यामत का भुकम्प (जलजला) शुरू हो जायेगा!

<sup>(</sup>कित्त) का मतलब है, हिस्सा, मतलब यहां आमालनामा या लेखा-जोखा है, यानी हमारे आमालनामा के ऐतबार से हमारे हिस्सा में अच्छी व बुरी सजा जो भी हो हिसाब का दिन आने से पहले हमें दुनिया ही में दे दो ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी पौ फटने के समय और आखिर दिन को पहाड़ भी दाऊद के संग तस्बीह में लीन होते और उड़ते पक्षी भी जबूर का पाठ सुनकर हवा में ही जमा हो जाते और उन के साथ तस्बीह (पिवत्रतागान) करते ।

सूरतु साद-३८

भाग-२३

الجزء ٢٣ | 810

سورة ص ٣٨

में (इबादत की जगह पर) आ गये?'

२२. जब ये दाऊद के पास पहुँचे तो ये उन से डर गये, (उन्होंने) कहा डरिये नहीं, हमारा आपसी झगड़ा है, हम में से एक ने दूसरे पर जलम किया है, तो आप हमारे बीच इसाफ के साथ फ़ैसला कर दीजिए और नाइंसाफी न कीजिए और हमें सीधा रास्ता बता दीजिए ।

२३. (सुनिये!) यह ्मेरा भाई हैं इस के पास عَجْدًة وَلِيَ تَعْجَدُ وَلِي تَعْجَدُ وَلِي عَبْدَةً وَلِي تَعْبَدُ أَنْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ निन्नानर्वे भेड़ें हैं और मेरे पास एक ही है, लेकिन यह मुझ से कह रहा है कि अपनी यह एक भी मुझे देदे और मुझ पर बात में बड़ा सख्त मुआमला करता है।

२४. (आप ने) कहा, उस का अपनी भेड़ों के साथ तेरी एक भेड़ शामिल करने का सवाल जरूर तेरे ऊपर एक जुल्म है, और ज़्यादातर भागीदार और साझीदार (ऐसे ही होते हैं कि) एक-दूसरे पर जुल्म और नाइसाफी करते हैं, सिवाय उन के जो ईमान लाये और जिन्होंने नेकी के काम किये और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं<sup>3</sup> और दाऊद () जान गये कि हम ने उनकी परीक्षा ली है फिर तो अपने रब से तौबा करने लगे और आजिजी के साथ गिर पडे. अौर

بَغَى يَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحُكُور بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطُ وَاهْدِينَا إلى سَوّاءِ الصّراطِ 2

وَاحِدَةُ \* فَقَالَ ٱلْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ 3

قَالَ لَقَالُ ظَلَمَكَ إِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ طُ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَي بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ وَقِلْيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ <u>ۚ</u> ۮٳۉۮٳؙٮۧؠٵڡؙؾڹ۠ۿؙڡٞٳڛؾۼڡٛڒۯؽؚۣٙڮٷڂڒڒٳڮڡؖٵۊٚٳڽٵۻ<sup>ۗ</sup>

मेहराब) से मुराद वह कमरा है जिस में सब से अलग होकर एकाग्रता (एकसुई) के بخرابً साथ अल्लाह की इवादत करते थे, दरवाजे पर दरवान होते ताकि कोई भीतर जाकर इवादत में रुकावट न हो, झगड़ा करने वाले पीछे से दीवार फाँद कर भीतर आ गये।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भाई से मुराद यहाँ दीनी भाई या व्यवसाय (तिजारत) का साझी है या दोस्त है, सब को भाई कहना सही है |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हो, इस अखलाकी (नैतिक) ऐक से ईमानवाले महफूज रहते हैं, क्योंकि उन के दिलों में अल्लाह का डर होता है और वह नेकी पर जमे होते हैं, इसलिए वह दूसरों पर जुल्म और दूसरों के माल को हड़पने की कोश्विश्व नहीं करते, लेकिन इस स्वभाव (अखलाक) के लोग कम ही होते हैं।

का मुराद यहाँ सज्दे में गिर पड़ना है । وَخَرُاكِما \*

(पूरी तरह से) मुतवज्जिह हो गये।

२५. तो हम ने भी उनकी यह (बुराई) माफ कर दिया, बेश्वक वह हमारे करीब बड़े ऊचे मुकाम और सब से अच्छे ठिकाने वाले हैं।

२६. हे दाऊद! हम ने तुम्हें धरती में ख़लीफ़ा बना दिया तो तुम लोगों के बीच इंसाफ़ के साथ फैसला करो और अपने मन की इच्छाओं की अनुसरण (पैरवी) न करो, बल्कि वह तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देगी | वेशक जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं उन के लिए सख़्त अजाब हैं, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया है |

२७. और हम ने आकाश और धरती और उन के वीच की चीजों को बेकार (और विला वजह) पैदा नहीं किया। यह शक तो काफिरों का है, तो काफिरों के लिए आग की ख़राबी है।

२८. क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाये और नेकी के काम किये, उन के बराबर कर देंगे जो (रोज) धरती पर फसाद मचाते रहे, या परहेजगारों को बदकारों जैसा कर देंगे?

२९. यह मुबारक किताब है जिसे हम ने आप की तरफ इसलिए नाजिल किया है कि लोग इसकी आयतों पर ध्यान दें और ख़्याल करें और अक्लमंद इस से नसीहत हासिल करें।

३०. और हम ने दाऊद को सुलैमान (नाम का बेटा) अता किया जो वड़ा अच्छा बन्दा था और बड़ा ध्यान लगाने वाला था ! فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ وَانَّ لَهُ عِنْدَانَا لَوُلُفَى وَانَّ لَهُ عِنْدَانَا لَوُلُفَى وَحُسُنَ مَالِبِ (25)

لِكَ اوْدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْفَةً فِى الْأَرْضُ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَقِّ وَلَا تَثَيِّجَ الْهَوْى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّونَ عَنْ سَمِيْلِ اللهِ لَهُمُ عَنَابٌ شَدِيْنًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَفَيْ

وَمَا خَلَقُنَا السَّبَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً الْمَائِنَةُ السَّبَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً الْمَائِنَ كَفُرُوا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفُرُوا فَوَيْلُّ لِلَّذِيْنَ كَفُرُوا مِنَ النَّادِ (رَحُيُ

اَمُرْنَجْعَلُ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَعَيلُواالطَّلِطْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ اَمْرِنَجْعَلُ الْتَتَقِيْنَ كَالْفُجَّادِ 38

كِنْبُّ اَنْزَلْنَاهُ الِيَّكَ مُلِمَكُ لِيَّنَ بَرُّوْاَ الْمِيْهِ وَلِيَتَنَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ (29)

وَوَهَبْنَا لِمَاوْدَ سُلَيْمُنَ مِنِعُمَ الْعَبْثُ أَنَّهُ أَوَّابٌ 30 وَهَبْنَا لِمَاؤَدُ اللَّهُ

विलक एक खास मकसद के लिए पैदा किया है और वह यह कि मेरे बन्दे मेरी इबादत करें |
 जो ऐसा करेगा उसे अच्छा वदला अता करूंगा और जो मेरी इबादत और फरमांबरदारी से मुंह
 फेरेगा, उस के लिये नरक का अजाब है |

39. जब उन के सामने शाम के समय तेज चलने वाले खास घोड़े पेश किये गये।

 तो कहने लगे कि मैंने अपने रब की याद पर इन घोडों के प्रेम को प्राथमिकता (तरजीह) दी यहाँ तक कि सुरज डूब गया।

३३. इन घोडों को दोबारा मेरे सामने लाओ, फिर पिंडलियों और गरदनों पर हाथ फेरने लगे |

३४. और हम ने सुलैमान की परीक्षा ली और उन के सिहासन पर एक धड डाल दिया. फिर वह ध्यानमग्न (मुतवज्जिह) हो गये।

عَالَ رَبِّ اغْفِرْ فِي وَهُبُ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِحَيى فِنَ اللهِ عَلَى مَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى मुझे ऐसा मुल्क अता कर जो मेरे सिवाय किसी (इंसान) के लायक न हो, तू बड़ा ही दाता है।

३६. तो हम ने हवा को उन के वश में कर दिया, वह आप के ह़क्म से जहाँ आप चाहते नर्मी से पहुँचा दिया करती थी।

تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ (32)

رُدُّوْهَا عَلَيَّ الْطَفِقَ مَسْطًا بِالسُّوْقِ وَالْكَعْنَاقِ 33 ثُعُو أَنَاكَ (34)

بَعْيِينُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَقَّاكُ (35)

यह परीक्षा (इम्तेहान) क्या थी, कुर्सी पर डाला गया धड़ किस चीज का था और इस का मतलब क्या है? इसकी भी कोई तफसील कुरआन व हदीस में नहीं मिलती | हाँ, कुछ भाष्यकारों (मुफ़स्सिरों) ने सहीह हदीस से साबित एक कहानी से इस को सम्बन्धित किया है, जो यह है कि हजरत सुलैमान ने एक बार कहा कि मैं आज रात अपनी सभी बीवियों से (जिन की तादाद ७० या ९० थी। सभोग करूँगा ताकि उन से बहादुर घुड़सवार पैदा हों जो अल्लाह के रास्ते में धर्मयुद्ध (जिहाद) करें और इस पर कार्यका (अगर अल्लाह ने चाहा) नहीं कहा (यानी केवल अपनी युक्ति (सलाहियत) पर पूरा भरोसा कर लिया) | नतीजा यह हुआ कि सिवाय एक के कोई पतनी गर्भवती (हामला) नहीं हुई और गर्भवती बीवी ने भी जो बच्चा जना वह भी अपूर्ण यानी आधा था निबी 🔏 ने कहा, अगर सुलैमान ان عبادالله कह लेते तो सब बहाद्र पैदा होते (सहीह बुखारी, किताबुल अम्बिया, सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाबुल इंस्तिसना) । इन व्याख्याकारों (मुफ़िस्सरों) के ख़्याल में शायद ادهاء بن م कहना या केवल अपने तरीके पर मुत्मईन होना, यही परीक्षा हो जिस में हजरत सुलैमान ग्रस्त (मुब्तेला) हुए और कुर्सी पर डाला जाने वाला बच्चा यही नाक्रिस बच्चा हो | الله أعلم ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी हम ने सुलैमान की यह दुआ सुन ली और ऐसा मुल्क अता किया कि हवा भी उन के अधीन (मातहत) थी । यहाँ हवा को कोमलता (धीमीगति) से चलती बताया, जबिक सर:

सूरतु साद-३८

भाग-२३ 813 ४४ हो

سورة ص ۳۸

३७. और (शक्तिश्वाली) जिन्नात को भी (उन के अधीन कर दिया) और हर घर वनाने वाले को और डुवकी लगाने वाले को |

३८. और दूसरे (जिन्नात) को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते ।

३९. यह है हमारा वरदान (अतिया) अब तू एहसान कर या रोक रख कुछ हिसाव नहीं ।

४०. और उन के लिए हमारे पास बड़ी कुर्वत (निकटता) है और बहुत अच्छा ठिकाना है।

४९. और हमारे बन्दे अय्यूब की (भी) चर्चा कर जबिक उस ने अपने रब को पुकारा कि मुझे वैतान ने तकलीफ और दुख पहुँचाया है।

¥२. अपना पैर मारो, यह गुस्ल का ठंडा और पीने का पानी है।

¥3. और हम ने उसे उसका पूरा परिवार अता किया, बल्कि उतना ही और भी उसी के साथ अपनी खास रहमत से, और अक्लमंदों की शिक्षा के लिए।

४४. और अपने हाथ में तीलियों की एक झाड़ लेकर मार दें और कसम न तोड़,² सच तो यह وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّامِ (37)

وَّاخَوِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ 38

هٰذَا عَطَآ وَنَا فَامْنُنَ أَوْاَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَالِ 39

وَإِنَّ لَهُ عِنْدُمَّا لَوُلُقِي وَحُسُنَ مَأْبِ ﴿

ۘۅؘ**ٵۏؙڴۯۼؠ۫ؽۜۏۘٞٵؽؙٷ**ٻۘٛٵؚۏ۬ؽؘٵۮؽڗؿۜۿٙٳؘؽٚڡٛؾۜۼؽ الظَيْظنُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ ( ۗ

ٱڒڰؙڞ۬ؠڔڿڸڬ ۿؙۮؘٲڡؙۼ۫ۺۜڷؙٵؠٳڋۊۺٙۯڷؚ

وَوَهَبْنَا لَهَ آهُلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَّعَهُمْ رَضَةً قِبَنَا وَذِكْوَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ ﴿

وَخُنْ بِيَهِكَ ضِفْقًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ۖ إِنَّا وَجَنْ نَاهُ صَابِرًا فِعْمَ الْعَبْدُ ﴿ إِنَّاهُ أَوَابٌ ﴿

अम्बिया आयत नं प्रि में उसे तीब और तेज कहा | इसका मतलब यह है कि हवा की स्वाभाविक (आम) गति तेज है किन्तु सुलैमान के लिए उसे धीमी कर दिया गया या जरूरत के ऐतबार से वह कभी तेज होती कभी धीमी जैसे सुलैमान चाहते | (फतहुल कदीर)

- हजरत अय्यूब (अध) का रोग और उस में उनका सब मशहूर है, जिस के अनुसार अल्लाह तआला ने परिवार और माल को तबाह किया और रोग के जरिये उनका इम्तेहान लिया, जिस में वह कई साल ग्रस्त (मुब्तिला) रहे ।
- <sup>2</sup> रोग के दिनों में सेविका पत्नी से किसी बात पर नाराज होकर हजरत अय्यूब ने उसे सौ कोड़े मारने की क्रसम खाली थी, स्वस्थ (सेहतयाब) होने के बाद अल्लाह तआला (परमेश्वर) ने कहा कि सौ तिंकों के झाड़ से एक बार उसे मार दे, तेरी कसम पूरी हो जायेगी।

सूरतु साद-३८

भाग–२३

الجزء ٢٣ 814

سورة ص ٣٨

है कि हम ने उसे बड़ा सब्ब वाला बन्दा पाया, वह बड़ा नेक बन्दा था, और वड़ा ही ध्यान करने वाला |

४५. और हमारे बंदों इब्राहीम, इसहाक और याकूब का भी (लोगों से) वयान करो जो हाथों और अखों वाले थे |

४६. हम ने उन्हें एक खास वात यानी आखिरत की याद के साथ खास तौर से सम्बन्धित कर दिया था।

४७. और यह सभी हमारे क़रीब चुने हुए और सब से अच्छे लोगों में थे |

४८. और इस्माईल, यसअ और जुलिकफल का भी वयान कीजिए, यह सब से अच्छे लोग थे।

४९. यह नसीहत है, और यक्रीन करो कि नेक लोगों के लिए सब से अच्छी जगह है |

४०. यानी हमेशा रहने वाली जन्नत जिन के दरवाजे उन के लिए खुले हुए हैं ।

४१. जिन में (चैन से) तिकया लगाये बैठे हुए तरह – तरह के मेवे (फल) और कई तरह की पीने वाली चीजों की माँग कर रहे हैं।

५२. और उन के पास नीची निगाहों वाली बराबर उम्र वाली हूरें होंगी।

४३. यह है जिसका वादा तुम से हिसाब के दिन के लिए किया जाता था । وَاذُكُرُّعِلِهَ نَا الْزِهِيْمَ وَاِسْحَقَ وَيَعْقُوُبَ اُولِي الْكَيْدِيْ وَالْأَبْصَادِ ﴿

إِنَّا آخُكُمْنُهُمْ بِخَالِمَةٍ ذِكْرَى الدَّادِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَئِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَادِ 🐠

ۅٙ**ٳؙڎؙڗٛٳۺڸۼۣؠ۫**ڷۅؘٲڵؽٮۜۼۘۅۮؘٳٳڶڮڣڵ ٷ**ڰؙڷۺؘڶڵڂٛؽ**ڒ۩ٛ

هٰذَا ذِكْرُمْ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَكُسْنَ مَأْلٍ ﴿

جَنْتِ عَذْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ

مُتَكِإِيْنَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيْهَا بِفَالِهَةٍ

كَثِيْرَةٍ وَشَرَابِ (13)

وَعِنْكَ هُمُ قَصِرْتُ الطَّرُفِ الثَّرَابُ 3

هٰ لَهَا مَا تُوْعَدُونَ لِيُوْمِ الْحِسَابِ 3

ग्यानी जिनकी निगाहें अपने पित से आगे नहीं जायेंगी أزاب यह یزب का बहुवचन (जमा) है, बराबर उम्र या लगातार जीनत और हस्त से सुशोभित मुजय्यन । (फत्हल क्रदीर)

५४. निश्चय ही यह रिज्क हमारा (खास) उपहार (इंआम) हैं जिनका कभी अन्त ही नहीं |

यह तो हुआ बदला, (याद रखो कि) सरकशों के लिए बड़ी बरी जगह है।

४६. नरक है जिस में वे जायेंगे, (आह!) कैसा बुरा बिस्तर है |

५७. यह है, तो उसे चखें, गर्म पानी और पीप |

४६. और कुछ दूसरी तरह की कई सजायें।

४९. यह एक समुदाय (मजमूआ) है जो तुम्हारे संग (आग में) जाने वाला है, उन के लिए कोई स्वागत नहीं, यही तो नरक में जाने वाले हैं।

हैंं। إِنْ أَنْتُوْ الْمُرْحِيًّا لِكُوْ مِأَنْتُهُ وَقَامُتُهُوهُ لَنَا عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا لِكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّ लिए कोई स्वागत नहीं, तुम हैं। ने तो इसे पहले ही से हमारे सामने ला रखा था, तो रहने की बड़ी बुरी जगह है।

६१. (वे) कहेंगे कि हे हमारे रब ! जिस ने उसे (कुफ्र की रीति) हमारे लिए सब से पहले निकाली हों, उस के हक में नरक की दोगुनी सजा कर

६२. और (नरकवासी) कहेंगे कि क्या बात है कि वह लोग हमें दिखाई नहीं देते. जिनकी गिन्ती हम बुरे लोगों में करते थे |

إِنَّ هٰذَا لَوِزُقُنَا مَالَهُ مِنْ تَفَادٍ ﴿ فَكُمْ

هٰذَا وَإِنَّ لِلطُّغِينَ لَشَرَّ مَأْبِ (55)

جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا عَ فَيَنَّسَ الْمِهَادُ (56)

هٰذَا لا فَلْيَنُ وَقُوْهُ حَمِيْمٌ وَعَسَاقٌ (37) وَاخْرُمِنْ شَكْلِهَ أَزُواحٌ 38

هٰذَا فَ مُحُ مُقْتَحِمُ مُعَكُمُ لَا مَرْحُلًّا بِهِمْ ط انَّهُمْ صَالُوا النَّادِ 3

فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿

قَالُواْ رَبِّنَا مَنْ قَتَّا مَلِنَا هٰذَا فَيْدُهُ عَذَاكًا ضِعْفًا في النَّادِ (6)

وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَوْى بِجَالًا كُنَّا نَعُثُ هُمُ مِّنَ الْأَشْرَادِ 62

<sup>(</sup>نزق ط जीविका) का मतलब वरदान (अतिया) है, और منه (यह) से हर तरह की ऊपर बयान की गई नेमतें और वह इज्जत-एहतेराम मुराद है जिन के जन्नत वाले मजे ले रहे होंगे । का मतलब आखिर और बिला रुकावट हैं, यह नेमतें भी कभी न खत्म होने वाली और इज़्जत-एहतेराम भी स्थाई (मुस्तकिल) İ

<sup>े</sup> أشوارٌ (दुष्टों) से मतलब गरीब मुसलमान हैं, जैसे अम्मार, खब्बाब, सुहैब, बिलाल, सलमान वगैरह उन्हें मक्का के सरदार दुश्मनी से 'बुरे लोग' कहते थे, अब भी दुराचारी (رضي الله عنهم) सच्चे लोगों और नेक लोगों को कट्टरपंथी, आतंक्रवादी और उग्रवादी जैसे उप नाम देते हैं।

सूरतु साद-३८

भाग-२३ 816 १४० ।

سورة ص ۳۸

६३. क्या हम ने ही उनका मजाक बना रखा था या हमारी अखि उन से बहक गई हैं ।

६४. यकीन करो कि नरकवासियों का यह झगड़ा जरूर ही होगा।

६५. कह दीजिए कि मैं तो केवल होश्वियार कर देने वाला हूँ और सिवाय एक अल्लाह जबरदस्त के दूसरा कोई इबादत (उपासना) के लायक नहीं ।

६६. जो रब है आकाशों का और धरती का और जो कुछ उन के बीच है, वह जबरदस्त (महान) और बड़ा माफ करने वाला है।

६७. (आप) कह दीजिए कि यह वहुत बड़ी खबर है।

६८. जिस से तुम मुँह फेर रहे हो ।

६९. मुझे उन उच्च पद बाले फरिरतों (की बातचीत) का तनिक भी इल्म ही नहीं जबिक वे तकरार कर रहे थे !!

७०. मेरी तरफ सिर्फ यही वहयी की जाती है कि मैं तो साफ तौर से सावधान (आगाह) कर देवे वाला है।

७१. जब कि आप के रब ने फ़रिश्तों से कहा² कि मैं मिट्टी से इंसान को बनाने वाला हैं!

ٱلْخَذَٰ نَهُمُ سِخْدِيًّا ٱمُرْدَاخَتُ عَنْهُمُ الْاَبْصَادُ ۞

إِنَّ ذَٰلِكَ لَعَقَّى تَغَاصُمُ اَعْلِ النَّادِ 🙆

قُلُ إِنَّهَا آنَا مُنْذِرُ ۚ وَمَا مِنْ اِلْهِ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَقِّارُ ۚ

رَبُّ السَّنُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْرُ الْفَفَارْ الْ

عُلْ هُونَبُواْ عَوْلِيْمُ أَنَ

ٱنْکُوْءَنْهُ مُغِيفُونَ ۞ مَاكَانَ لِيُ مِنْعِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْأَعْلَ اِذْ يَخْتُومُونَ ۞

إِنْ يُوْتَى إِنَّ إِلَّا أَنْهَا أَنَا نَوْيُرُ مُمِينٌ 10

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَنْهِكَةِ إِنَّى خَالِقًا بَشَرًا قِنْ طِلْينِ ①

<sup>े</sup> براغلي से मुराद फरिश्ते हैं, यानी वे किस बात पर बाद-विवाद (तकरार) कर रहे हैं मैं नहीं जानता? मुमिकन है इस तकरार से मुराद वह बातचीत है जो आदम की पैदाईश्व के समय हुई जैसा कि आगे इसकी चर्चा आ रही है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह कहानी इस से पहले सूर: बकर:, सूर: आराफ, सूर: हिज्ज, सूर: बनी इसाईल और सूर: कहफ में बयान हो चुकी है, अब यहाँ भी संक्षेप (मुख्तसर) में बयान किया जा रहा है।

भाग-२३

الجزء ٢٣ | 817

سورة ص ۳۸

७२. तो जब मैं उसे ठीक-ठाक कर लूँ और उस में अपनी रूह फूँक दूँ। तो तुम सब उस के सामने सज्दे में गिर जाना।

७३. तो सभी फरिश्तों ने सज्दा किया।

७४. लेकिन इब्लीस ने (नहीं किया) उस ने घमंड किया और वह था काफिरों में से ।

७५. (अल्लाह तआला ने) कहा कि हे इब्लीस तुझे उसको सज्दा करने से किस चीज ने रोका जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया <sup>3</sup> क्या तू कुछ तकब्बुर में आ गया है या तू ऊंचे दर्ज वालों में से है?

७६. (उस ने) जवाब दिया कि मैं इस से वेहतर है, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنُ زُوْمِي فَقَعُوا لَهُ سُجِدِيْنَ 20

فَسَجَلَ الْمُلْيِكَةُ كُلُّهُمْ ٱجْمَعُونَ 📆

اللَّ الْمِلِيْسُ السَّتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ 🕜

قَالَ يَالِيْسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ

بِيكَانًى الْمُسْتَكُبُونَ أَمْرُكُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ 3

قَالَ اَنَاخَيْرُ مِنْهُ ﴿ خَلَقُتَنِي مِنْ نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ نَادٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ ﴿

<sup>े</sup> यानी वह आत्मा (रूह) जिसका मैं मालिक हूँ, मेरे सिवाय इसका कोई हक नहीं रखता, और जिसके फूँकते ही यह मिट्टी का पुतला जिन्दगी और ताकत से युक्त (बहरावर) हो जायेगा मानव जाति की श्रेष्ठता (फजीलत) और प्रतिष्ठा (इज़्जत) के लिए यही बहुत है कि उस में वह रूह फूँकी गई है जिसे अल्लाह ने अपनी रूह कहा है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह सज्दा (नत्मस्तक होना) शुक्रिया या एहतेराम का सज्दा है इवादत का सज्दा नहीं | यह सम्मान का सज्दा पहले जायेज था, इसीलिए अल्लाह ने आदम के लिए फरिश्तों को इसका हुक्म दिया, अब इस्लाम में सम्मान का सज्दा भी किसी के लिए जायेज नहीं | हदीस में आता है, नबी के फरमाया : "अगर यह जायेज होता तो मैं पत्नी को हुक्म देता कि अपने पित को सज्दा करे ।" (मिश्कात, किताबुन्निकाह, बाबु इश्वितिन्नसाए ससंदर्भ (माख्रूज) तिर्मिजी, अलबानी ने कहा कि अपने गवाहों के सबब यह हदीस सही है) |

यह भी इंसान की इज्जत और बड़ाई को जाहिर करने ही के लिए फरमाया नहीं तो हर चीज का विधाता अल्लाह ही है ।

यानी शैतान ने अपने भ्रम में यह समझा कि आग मिट्टी से बेहतर है, हालाँकि यह सभी एक जैसे हैं, इन में से किसी को दूसरे पर प्रधानता (फजीलत) किसी सबब से ही हासिल होती है और यह सबब आग के सामने मिट्टी के हिस्से में आई है कि अल्लाह ने उसी से आदम को अपने हाथों से बनाया, फिर उस में अपनी रूह फूंकी, इस बजह से मिट्टी ही को आग के मुकाबिल इंज्जत और फजीलत हांमिल है, इस के सिवाय आग का काम जलाकर राख बना देना है जबिक मिट्टी उस के खिलाफ कई तरह की पैदावार का जरिया है!

सूरतु साद−३८

भाग-२३

818

الجزء ٢٣

سورة ص ٣٨

- ७७. कहा कि तू यहाँ से निकल जा, तू तिरस्कृत (मरदूद) हुआ |
- ७८. और तुझ पर क्रयामत के दिन तक मेरी लानत और धित्कार है ।
- ७९. कहने लगा कि है मेरे रव! मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन तक मुहलत अता कर ।
- **<**0. (अल्लाह तआला ने) कहा कि तू मुहलत दिये जाने वालों में से है |
- मुकर्रर वक्त के दिन तक।
- ६२. कहने लगा, फिर तो तेरी इज़्जत की कसम! मैं इन सब को जरूर भटकाऊँगा।
- ६३. सिवाय तेरे उन बन्दों के जो चुने हुए [और प्यारे (पाक)] हों |
- ५४. कहा कि सच तो यह है, और मैं सच ही कहा करता हूं।
- ५४. कि तुझ से और तेरे सभी पैरोकारों से मैं (भी) नरक को भर दुंगा ।
- **८६.** कह दीजिए कि मैं इस पर तुम से कोई बदला नहीं माँगता और न मैं बनावट करने वालों में से हैं।
- **५७**. यह तो सभी दुनिया वालों के लिए सरासर नसीहत और जिक्र है |
- नन. बेशक तुम इसकी हक्रीकत (वास्तविकता) को कुछ ही समय के बाद (सही ढंग से) जान लोगे |

- قَالَ فَاخْرُخُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ أَنَّ
- وَّانَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إلى يُومِ الدِّيْنِ (3
- قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِنَّ إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ 🗇
  - قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ (8)
  - إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (8)
  - قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِينَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ 🕸
    - اللهِ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (83
      - قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقِّ اَقُولُ ﴿

ڒؘڡ۫ڵٷۜڿۿڎۜٞڡؘڡؚڹ۠ڬۅؘڡؚ؆ؙڽؗؾؘڽۘۼڬڡؚڹۿؗڡ۫ ٲڿؙؠۼۺؘ (88)

قُلُمَا اَشْكُلُوْعَلَيْهِ مِنْ اَجْدِ وَمَا أَنَا مِن الْجَدِ وَمَا أَنَا مِن النَّهُ كَلَفُونَ 36

- إنْ هُوَ إِلاَّ ذِكُرُ لِلْعُلِّمِينَ 8
- وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْنَ حِيْنٍ 88

सूरतुज्जुमर-३९

भाग-२३

819 1

الجزء ٢٣

سورة الزمر ٣٩

## सूरतुज्जुमर-३९

सूर: जुमर मिक्का में नाजिल हुई और इस में पचहत्तर आयतें और आठ रूक्अ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है ।

- इस किताब का नाजिल करना अल्लाह (तआला) गालिब (प्रभावशाली) और हिक्मत वाले की तरफ से हैं ।
- २. बेशक हम ने इस किताब को हक के साथ आप की तरफ नाजिल किया है<sup>1</sup> तो आप केवल अल्लाह ही की इबादत करें उसी के लिए दीन को शुद्ध (खालिस) करते हुए |<sup>2</sup>
- 3. सुनो! अल्लाह (तआला) ही के लिए ख़ालिस इबादत करना है<sup>3</sup> और जिन लोगों ने उस के सिवाय औलिया बना रखें हैं (और कहते हैं) कि हम इनकी इबादत केवल इसलिए करते हैं कि यह (बुजुर्ग) अल्लाह के करीव हम को पहुँचा

## ٩

يسسيد الله الرَّحْلِن الرَّحِيثِمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

إِنَّا ٱنْزُلْنَا الِيُكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ 2

اَلَابِلْهِ اللِّيْنُ الْخَالِصُ وَالَّذِيْنَ الَّغَانُوا مِن دُونِهَ اَوْلِيَاءَمَ مَا لَعُبُدُهُمُ الْآلِيُقَةِ بُونَا إِلَى اللهِ زُلفَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ الله إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ هُ إِنَّ الله كَايَهُ مِنْ مُوكَنِ بُ كَفَادٌ (آ)

<sup>\*</sup> तफसीर सूर: अञ्जुमर: हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ﷺ हर रात सूर: वनी इसाईल और सूर: जुमर का पाठ (तिलावत) करते थे (सहीह तिमिजी में इसको अलवानी ने सहीह कहा है)।

पानी इस में तौहीद (अद्वैत) और रिसालत (दूतत्व), मआद (पुनर्जीवन) और हुक्म और अनिवार्य कर्तव्यों (फराइज) को जो सावित किया गया है, वह सब सच है और इन्हीं के मानने और पैरवी करने में इंसान की नजात है।

<sup>2</sup> दीन يخلاص का मतलव यहाँ इवादत (आराधना) और इताअत है और إخلاص का मतलव सिर्फ अल्लाह की ख़ुश्री के लिए नेकी का काम करना है !

सूरतुज्जुमर-३९

भाग-२३

الجزء ٢٣ | 820

سورة الزمر ٣٩

दें,<sup>1</sup> ये लोग जिस बारे में इिक्तिलाफ कर रहे हैं उसका (इंसाफ वाला) फ़ैसला अल्लाह (तआला) ख़ुद कर देगा, झूठे और नाशुक्रे (लोगों) को अल्लाह (तआला) रास्ता नहीं दिखाता ।

¥. अगर अल्लाह (तआला) का इरादा औलाद ही का होता तो अपनी मख़लूक (सृष्टि) में से जिसे चाहता चुन लेता (लेकिन) वह तो पाक है, वह वही अल्लाह (तआला) है एक और ताकतवाला ¥. बड़े अच्छे तरीके से उस ने आकाशों और धरती को बनाया, वह रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेट देता है,² और उस ने सूरज और चौद को काम पर लगा रखा है | हर एक मुकर्रर मुद्दत तक चल रहा है, यकीन करो कि वही गालिब और गुनाहों का माफ करने वाला है |

६. उस ने तुम सब को एक ही जान से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और तुम्हारे लिए जानवरों में से आठ जोड़े (नर-मादा) उतारे, वह तुम्हें तुम्हारी माताओं के गर्भों में एक रूप के बाद दूसरे रूप में बनाता है ।3 तीन-तीन अंधेरों में,4 यही अल्लाह (तआला)

كُو أَرَادَاللهُ أَنْ يَتَخِنَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِتَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لاسُبُحْنَهُ لِهُ هُوَاللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَادُ 4

خَلَقَ السَّلُوْتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الَّيْلُ عَلَى
النَّهَادِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَرَالشَّمْسَ
وَالْقَهَرُ \* كُلُّ يَّجُدِى لِإَجَلِى مُسَتَّى 4 الاَهُو الْعَزِيْدُ الْغَفَّالُ (٤)

حَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانْزَلَ لَكُوْمِنَ الْانْعَامِ ثَلْنِيَةَ اَزْوَاجٍ لِمُعْلَقُكُمُ فِي بُطُونِ أُمَّهُ هِبَكُمُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمُتِ ثَلْتٍ لَا هُوَ لَأَمُّ اللهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ اللهَ لَا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ \* فَا أَنْ تُصْرَفُونَ ۞

(مَوُلاَه مُتَمَامُنَا عِنْدَاشُ) "यानी ये अल्लाह के क्ररीब हमारे सिफारिशी हैं !" (यूनुस-१८)

<sup>&#</sup>x27; इस से बाजेह है कि मक्के के मूर्तिपूजक अल्लाह ही को विधाता, रोजी देने वाला और दुनिया का चलाने बाला मानते थे, फिर दूसरों की इवादत क्यों करते थे ? इसका जवाब वह यह देते थे जो कुरआन ने यहाँ नकल किया है कि शायद उन के जरिया हमें अल्लाह की नजदीकी मिल जाये या अल्लाह के करीब हमारी सिफारिश कर दें, जैसे दूसरे मुकाम पर फरमाया :

तिकवीर) का मतलब है, एक चीज को दूसरी चीज पर लपेटना, रात को दिन पर लपेटने का मतलब है, रात का दिन को ढांपना, यहां तक की उसका नूर ख़त्म हो जाये और दिन को रात पर लपेटने का मतलब दिन का रात को ढांपना है, यहां तक कि उसका अंधेरा ख़त्म हो जाये | यह वहीं मतलब है जो بنثين البار الهار (अल–आराफ-५४) का है |

<sup>3</sup> यानी माँ के गर्भाशय (रिहम) में कई रूपों से गुजरता है | पहले मनी, फिर जमा खून, फिर गोश्त का टुकड़ा, फिर हिड्डियों का ढाँचा, जिस के ऊपर गोश्त का कपड़ा इन सभी रूपों से गुजरने के बाद पूरा इंसान तैयार होता है |

पंक मा के पेट का अधिरा, दूसरे गर्भाश्चय (रिहम) का अधिरा और तीसरा उस झिल्ली या पर्दे का अधिरा जिस में बच्चा लिपटा हुआ होता है।

त्म्हारा रब है, उसी के लिए मुल्क है, उस के सिवाय कोई माबद नहीं, फिर तम कहाँ भटक रहे हो?

सूरतुञ्जुमर-३९

७. अगर तुम नाशुक्री करो तो (याद रखो कि) अल्लाह (तऑला) तुम (सब से) वेनियाज है, और वह अपने बन्दों की नाशुक्री से ख़ुश नहीं और अगर तुम शुक्रिया अदा करो तो वह उसे तुम्हारे लिए पसन्द करेगा' और कोई किसी का वोझ नहीं उठाता, फिर तुम सबका लौटना तुम्हारे रब ही की तरफ है, तुम्हें वह वतला देगा जो तुम करते थे, वेशक वह दिलों तक की षातों को जानता है ।

 और इंसान को जब कभी दुख पहुँचता है तो खूब मुतविज्जिह होकर अपने रव को पुकारता है, फिर जब अल्लाह (तआला) अपने पास से सुख दे देता है तो वह उस से पहले जो दुआ करता था उसे (पूरी तरह) भूल जाता है, और अल्लाह (तआला) के साझीदार मुकर्रर करने लगता है, जिस से (दूसरों को भी) उस के रास्ते से भटकाये । (आप) कह दीजिए कि अपने कुफ्र का फायेदा कुछ दिन और उठा लो, (आखिर में) तु नरकवासियों में होने वाला है |

९. भला वह इंसान जो रातों के समय सज्दा और खड़े होने की हालत में इबादत (उपासना) में गुजारता हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो, (और) जो उसके खिलाफ हो, बराबर हो सकते हैं). बताओ तो आलिम और जाहिल क्या

إِنْ تُكُفُرُوا فِإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِةِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا بَرْضَهُ لَكُمْ ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَاذِرَةً قِزْرَ ٱخْرَى ثُقَرَ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمُ فَيُنَتِئَكُمُ بِمَا كُنُنُتُمُ تَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّلُود آ

وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا اِلَيْهِ ثُقَرَ إِذَا خَوْلَهُ يَعْمَهُ مِنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَنْ عُوْآ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ بِللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَتِبِيلِهِ وَقُلْ تَمَتَّعُ بِكُفِرِكَ قَلِيلًا لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ أَصْعُبِ النَّادِ (8)

أَضُّنْ هُوَ قَانِتُ أَنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَالِمًا يَحْنَارُ الْإِخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ط اِنْهَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ (فَ

<sup>&#</sup>x27; यानी कुफ अगरचे इन्सान अल्लाह की चाहत ही से करता है, क्योंकि उसके चाहे बिना कुछ नहीं होता न हो ही सकता है फिर भी अल्लाह तआला कुफ्र को पसंद नहीं करता, उसकी खुरी हासिल करने का रास्ता तो शुक्रिया ही है न कि नाशुकी, यानी उसकी चाहत और चीज है और उसकी खुशी दूसरी चीज है, जैसा कि पहले भी इस नुक्रते की तफसीर कुछ जगहों पर की जा चुकी है । देखिए सुर: बकर: की आयत नं २४३ की तफसीर ।

वराबर हैं? वेशक नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हों 🏴

90. कह दो कि हे मेरे ईमानवाले बंदो! अपने रव से डरते रहो जो इस दुनिया में नेकी करते हैं उन के लिए बेहतर बदला है, और अल्लाह (तआला) की धरती बड़ी कुशादा है,2 सब करने वालों को ही उनका परा-परा अनिगनत बदला दिया जाता है।

99. (आप) कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह (तआला) की इस तरह इबादत करूं कि उसी के लिए इबादत को ख़ालिस कर ल् ।

**१२**. और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं पहले आज्ञाकारी (फरमॉबरदार) बन जाऊं।

 कह दीजिए कि मुझे तो अपने रब की नाफरमानी करते हुए बड़े दिन के अजाव का डर लगता है।

१४. कह दीजिए कि मैं तो ख़ालिस तौर से सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करता है।

१४. तुम उस के सिवाय जिसकी चाहो इवादत करते रहो, कह दीजिए कि हकीकृत में घाटे में वही हैं जो ख़ुद अपने आप को और अपने परिवार को क्यामत के दिन नुकसान में डाल देंगे. याद रखो कि खुला घाटा यही है।

قُلُ لِعِبَادِ الَّذِينَ المَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ طِلِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ مْ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً ﴿ إِنَّهَا يُوَفَّى الصِّيرُونَ آجُرَهُمُ بغيرجساب (11)

قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ آغَيْدَ اللهُ مُخْلِصًا لَهُ اللَّهُ يُنَ (١٠)

وَ أُمِرْتُ لِأَنْ آكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ 12

قُلُ انْيَ آخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ (١٦)

قُل اللهَ أَعْدُهُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِي ﴿ اللَّهُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَاعُدُوا مَا شِئْتُمُ مِنْ دُونِهِ ﴿ قُلْ إِنَّ الْخُسِرِينَ ٳڷۜڹۑؙڹ ڂؘڛۯؙۏٓٳٲٮ۫ٚڡؙؙۺۿؙ؞ٝۅؘٲۿؚڸؽ۫ۿۮؠۜۏڡۘۯٳڵڡٙڸؠػ<sup>ٟ</sup> ألا ذلك هُو الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ 15

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> और यह ईमान वाले ही हैं न कि काफिर। अगरचे वह ख़ुद को अक्लमंद और आलिम ही समझते हों, लेकिन जब वह अपनी नीति और अक्ल का इस्तेमाल करके गौर-फिक्र ही नहीं करते और शिक्षा-दिक्षा (इवरत) नहीं हासिल करते तो वह जानवर की तरह अक्ल और इल्म से महरूम हैं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह इशारा है उस बात की तरफ़ कि अगर अपने देश में ईमान और तकवा पर अमल करना कठिन हो तो वहाँ रहना अच्छा नहीं, बल्कि वहाँ से हिजरत (स्थानान्तरण) करके ऐसे इलाके में चले जाना चाहिए, जहां इन्सान अल्लाह के हुक्म के ऐतबार से जिन्दगी गुजार सके और जहाँ ईमान और तकवा के रास्ते में रूकावट न हो

9६. उन्हें नीचे-ऊपर से आग की लपटें छत की तरह ढांक रही होंगी, यही अजाब है जिन से अल्लाह (तआला) अपने बंदों को डरा रहा है | हे मेरे बन्दो! मुझ से डरते रहो |

9७. और जो लोग अल्लाह के सिवाय तागूत (दूसरों) की इबादत से बचते रहे और तन-मन से अल्लाह (तआला) की तरफ आकर्षित (मायल) रहे, वे खुशखबरी के हक्रदार हैं, तो मेरे बन्दों को खुशखबरी सुना दीजिए।

१८. जो बात को कान लगा कर सुनते हैं फिर जो बड़ी अच्छी बात हो उस के अनुसार काम करते हैं, यही हैं जिनको अल्लाह (तआला) ने हिदायत दिया है और यही अक्लमंद भी हैं |2

१९. भला जिस इंसान पर अजाव की बात साबित हो चुकी हैं तो क्या आप उसे जो नरक में है छुड़ा सकते हैं ।

२०. हाँ, वे लोग जो अपने रब का डर रखते रहे उन के लिए ऊचे घर हैं, जिन के ऊपर भी बनी अटारियां हैं⁴ और उन के नीचे पानी के चरमें वह रहे हैंं | अल्लाह का वादा है और वह वादा नहीं तोड़ता | لَهُمْمِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌّ مِّنَ النَّادِ وَمِنْ تَخْتِهِمْ ظُلَلٌ لَمْ لِلْكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً لَيْعِبَادِ فَاتَقُدُّن (6)

وَاتَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوْتَ أَنْ يَكْبُدُوهَا وَٱنَابُوَّا إِلَى اللهِ لَهُدُ الْبُشْرَى ۚ فَبَشِّرُ عِبَادِ (1)

الَّذِيْنَ يَسْتَبِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَكَبِعُونَ اَحْسَنَهُ اللهُ وَاُولِيْكَ هُمُ اُولِيْكَ الَّذِيْنَ هَالهُمُ اللهُ وَاُولِيْكَ هُمُ اُولُوا الْاَلْبَابِ 18

اَفَسَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَنَ الِ \* اَفَانَتَ تُنْقِنُ مَنْ فِي النَّادِ (9ً)

لَكِنِ الَّذِيْنَ الَّقَوَّا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَثٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَثٌ مَّبْنِيَةٌ لاَتَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُرُهُ وَعُدَاللّٰهِ لاَ يُخْلِفُ اللّٰهُ الْبِيْعَادَ (20

<sup>े</sup> اخش (सव से अच्छा) से मजबूत और पक्की बात मुराद है, या अहकाम बातों में सब से अच्छा या अजीमत और हुक्म में से निश्चय, या सजा के मुकाबिल माफी को पसंद करते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> क्योंकि उन्होंने अपनी अक्ल से फायेदा उठाया है, जबिक दूसरों ने अपनी अक्लों से फायेदा नहीं उठाया |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी तक़दीर और किस्मत के बिना पर उस के अजाब का हक़ साबित हो चुका है | इस तरह के जुल्म, कुफ़, गुनाह में अपनी आखिरी हद को पहुँच गया जहाँ से उसकी वापसी मुमिकन नहीं, जैसे अव्जाहल और आस पुत्र वाएल वगैरह, और गुनाहों ने उसको पूरी तरह घेर लिया और वह नरकवासी हो गया |

<sup>4</sup> इसका मतलब यह है कि जन्नत में दर्जे होंगे एक के ऊपर एक | जैसे यहाँ कई मंजिला इमारत (भवन) हैं जन्नत में भी दर्जों के हिसाब से एक-दूसरे के ऊपर अटारियाँ होंगी, जिन के बीच जन्नतियों की मर्जी से दूध, शहद, शराब और पानी की नहरें जारी रहेंगी |

२१. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह (तआला) आकाश्व से पानी उतारता है और उसे धरती के चश्मों में पहुँचाता है, फिर उसी के जरिये कई तरह की खेतियाँ उगाता है फिर वे सूख जाती हैं और आप उन्हें पीले रंग में देखते हैं फिर उन्हें चूरा-चूरा कर देता है | इस में अक्लमंदों के लिए बड़ी नसीहत है |

२२. क्या वह इंसान जिसका सीना अल्लाह (तआला) ने इस्लाम के लिए खोल दिया है तो वह अपने रब की तरफ से एक नूर पर है, और हलाकत है उन के लिए जिन के दिल अल्लाह की याद से (असर नहीं लेते बल्कि) कठोर हो गये हैं, यह लोग पूरी तरह से भटकावे में पड़े हुए हैं।

२३. अल्लाह (तआला) ने सब से बेहतर बात नाजिल की है, जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती-जुलती और बार-बार दोहराई हुई आयतों की है,² जिस से उन लोगों के घरीर कांप उठते हैं जो अपने रब का डर रखते हैं, आखिर में उन के जिस्म और दिल अल्लाह (तआला) के जिक्र की तरफ (नरम होकर) झुक जाते हैं।³ यह है अल्लाह (तआला) की हिदायत,

ٱلَّهُ تَرَانَ اللهُ ٱلْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَائِئَعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّ يَفِينِجُ فَتَرْامُهُ مُضْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا وَإِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرِي لاُولِ الْأَلْمَالِ (1)

ٱفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَلْادَهُ لِلْإِسْلَاهِ فَهُوَ عَلَىٰ نُوْرِ شِنْ رَبِّهِ ﴿ فَوَيْلٌ لِنَقْسِيَةِ كُلُوْبُهُمْ مِّنَ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ اُولَيْكَ فِى صَٰلِلِ مَّهِيْنِ 22

اللهُ نَزَّلَ احْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَبَّا مُّتَشَابِهَا مَّتَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمَ عُثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ إِلَّ ذِكْرِ اللهِ خَلِكَ هُلَى اللهِ يَهْدِئُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ \* وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी जिसको सच को मानने और भलाई का रास्ता अपनाने की ख़ुश्चनसीबी अल्लाह की तरफ से मिल जाये तो वह इस सीना खोल दिये जाने के सबब अल्लाह के प्रकाश (नूर) पर हो, क्या वह उस के बराबर हो सकता है जिसका दिल इस्लाम के लिए कठोर और उस का सीना तंग हो और वह गुमराही के अंधकारों में भटक रहा हो !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أحسن الحديد (बेहतरीन बात) से मुराद बहयी पाक क़ुरआन है | मिलती-जुलती का मतलब अच्छी भाषा, मोजिजे और असर और अच्छे मायने में उस के सारे हिस्से एक-दूसरे से मिलते हैं, यानी यह भी आसमानी किताबों से मिलता है यानी उन के सद्घ (तरह) है |

<sup>3</sup> यानी जब अल्लाह की दया और रहमत और मेहरबानी की उम्मीद उन के दिलों में जागती है तो उन में तपन और नर्मी पैदा हो जाती है और वह अल्लाह के जिक्र में लीन हो जाते हैं। हजरत कतादह के कहते हैं कि इस में अल्लाह के दोस्तों के गुणों (सिएत) का वयान किया गया है कि अल्लाह के डर से उन के दिल कांप जाते हैं, उनकी अखिं से आंसू बहने लगते हैं और उन के दिलों को अल्लाह की याद से इतिमेनान होता है।

जिस के जरिये जिसे चाहे सच्चे रास्ते पर लगा देता है, और जिसे अल्लाह (तआला) ही रास्ता भुला दे उसका मार्गदर्शक (रहनुमा) कोई नहीं |

२४. भला जो इंसान क्रयामत के दिन की बहत ज्यादा बुरे अजाबों की ढाल अपने मुह को वनायेगा (ऐसे) जालिमों से कहा जायेगा कि अपने किये हुए अमलों का (मजा) चखो ।

كَنَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ أَلْعَدَابُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهِمْ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهِمْ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهِمْ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ اللَّهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللّ उन पर वहाँ से अजाव आ पड़ा जहाँ से उनको अंदाजा भी न था।

२६. और अल्लाह (तआला) ने उन्हें दुनियावी जिन्दगी में अपमान का मजा चखाया<sup>2</sup> और अभी आखिरत का तो वहत सख्त अजाव है। काश ये लोग समझ लें ।

२७. निश्चय ही हम ने इस क़ुरआन में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल बयान कर दी है. हो सकता है कि वे नसीहत (शिक्षा) हासिल कर

२८. अरबी भाषा में क़ुरआन है जिस में कोई टेढापन नहीं, हो सकता है कि वह संयम (तकवा) इष्टितेयार कर लें <sup>[3</sup>

ٱفَكُنْ يَتَقِقُ بِوَجِهِهِ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِلِمَةِ ا وَقِيْلَ لِلظَّلِمِيْنَ ذُوْقُوا مَا كُنْتُوْ تَكُسِبُونَ (24)

حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (25)

فَاذَا قَهُمُ اللهُ الْخِذِي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ؟ وَلَعَنَابُ الْاِخِرَةِ ٱلْبُرُمِلَةِ كَانُواْ يَعْلَبُونَ (26)

وَلَقَلُ ضَوَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰنَ االْقُرُانِ مِن كُلِّ مَثَلُ لِّعَلَّهُمْ بَتَنَّ كُرُونَ (27)

تُرْانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجَ لَعَلَّهُمُ يَتَقُونَ (33)

<sup>&</sup>lt;sup>!</sup> यानी क्या यह इंसान उस इंसान के बराबर हो सकता है जो क्रयामत के दिन बेखीफ और श्वांत (मृतमईन) होगा?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह मक्का के काफिरों को चेतावनी (तंबीह) है कि पहले की कौमों ने पैगम्बरों को झुठलाया तो उनकी यह बुरी हालत हुई और तुम सब से अच्छे रसूल तथा सब से अच्छे इसान को झुठला रहे हो तो तुम्हें भी इस झुठलाने के बुरे नतीजे से डरना चाहिए।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी पाक क़ुरआन साफ अरबी भाषा में है, जिस में कोई टेढ़ापन, विमुखता (इञ्चकाल) और भ्रम नहीं ताकि लोग उस में बयान की गई चेतावनियों (वईदों) से डरें और उस में बयान किये बादों के पात्र (मुस्तहक) वनने के लिए अमल करें |

الجزء ٢٣ | 826

سورة الزمر ٣٩

२९. अल्लाह (तआला) मिसाल वयान कर रहा है कि एक वह इसान जिस में बहुत से आपस में भिन्नता (इष्टितेलाफ) रखने वाले साझीदार हैं और दूसरा वह इसान जो सिर्फ एक ही का (दास) है, क्या ये दोनों सिफत (गुणों) में एक वरावर हैं। सारी तारीफे अल्लाह (तआला) के लिए हैं। बात यह है कि उन में से ज़्यादातर लोग जाहिल हैं।

वेशक खुद आप को भी मौत आयेगी और
 ये सब भी मरने वाले हैं ।

३१. फिर तुम सब के सब क्रयामत के दिन अपने रब के सामने झगड़ोगे।² ضَرَبَ اللهُ مَثَلَا رَجُلا فِيهِ شُرَكَا ۚ ءُ مُتَظْكِسُوْ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴿ هَـلَ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلاً ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلٰهِ ﴿ بَلُ ٱلْأَثُوهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ 30

ثُوَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ عِنْكَ دَنِّكُمْ تَخْتَصِنُونَ (3)

इस में मुश्रिक (अल्लाह का साझी बनाने वाले) और मुखलिस (सिर्फ अल्लाह के लिए इवादत करने वाले) की मिसाल दी गई है, यानी एक गुलाम है जो कई इंसानों के साझे का है जो आपस में झगड़ते रहते हैं और एक दूसरा गुलाम है जिसका मालिक केवल एक ही इंसान है और उसकी मिल्कियत में उसका कोई साझी नहीं, क्या यह दोनों गुलाम वरावर हो सकते हैं? नहीं, बेशक नहीं | इसी तरह वह मुश्रिक जो अल्लाह के साथ दूसरे मावूदों की भी इबादत करता है और वह खालिस ईमान वाला जो केवल एक अल्लाह की इवादत करता है और उस के साथ किसी को साझी नहीं बनाता, बराबर नहीं हो सकते |

यानी हे पैगम्बर, आप भी और आप के विरोधी (मुखालिफ) भी मरकर इस दुनिया से हमारे पास आखिरत (परलोक) में आयेंगे | दुनिया में तो एकेश्वरवाद (तौहीद) और मिश्रणवाद (शिक) का फैसला तुम्हारे वीच नहीं हो सका और तुम इसके बारे में झगड़ते ही रहे, लेकिन यहाँ मैं इसका फैसला कर दूंगा और ख़ालिस तौहीद वालों को जन्नत में और नकारने वाले झूठे मुश्तिकों को नरक में दाखिल कराउँगा, इस आयत से भी नवी अ की मौत का सुबूत मिलता है, जिस तरह सूर: आले-इमरान की आयत १४४ से भी मिलता है और इन्हीं आयतों से मतलब निकालकर हजरत अब बक्र सिद्दीक ने आप (अ) की मौत को साबित किया था | इसलिए नबी अ बारे में यह अकीदा रखना कि आप को वरज़ख (मौत के बाद से क्यामत तक के बीच की मुद्दत) में उसी तरह जिन्दगी मिली है जिस तरह दुनिया में मिली थी, पाक क़ुरआन के विपरीत (मुखालिफ) है | आप को भी दूसरे इंसानों जैसे मौत हुई, इसलिए आप को गाड़ दिया गया, कब में आप को वर्जखी (मध्य) की जिन्दगी तो जरूर मिली है जिसकी हालत का हमें जात (इल्म) नहीं, लेकिन का में आप को दोवारा दुनियावी जिन्दगी नहीं दी गई |

भाग-२४ | 827 | ४६-३३।

**३२.** उस से ज़्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह (तआला) पर झूठ बोले और सच (दीन) उस के पास आये तो उसे झूठा वताये? क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना नरक (जहन्नम) नहीं है?

**३३**. और जो लोग सच (धर्म) लाये<sup>1</sup> और जो उसे सच जाने<sup>2</sup> यही लोग परहेजगार हैं |

३४. उन के लिए उन के रब के पास (हर) वह चीज है जो ये चाहें, परहेजगारों का यही बदला है |

३५. ताकि अल्लाह (तआला) उन से उन के बुरे कर्मों को मिटा दे और जो नेक काम उन्होंने किये हैं उन का अच्छा बदला अता करें।

**३६. क्या** अल्लाह (तआला) अपने वन्दों के लिए काफी नहीं?<sup>3</sup> ये लोग आप को अल्लाह के सिवाय दूसरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसकी हिदायत करने वाला कोई नहीं |

३७. और जिसे अल्लाह हिदायत अता कर दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं । क्या अल्लाह (तआला) प्रभावशाली (गालिव) और बदला लेने वाला नहीं है?

فَكُنُّ ٱظْلَمُ مِثَنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدُقِ اِذْ جَآءَهُ \* اَكَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَفِرِيْنَ ﴿ نَ

> وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّى بِهَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَقُونَ (33)

لَهُمُومًا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِهُ ﴿ وَلِكَ جَزَّوُا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى جَزَّوُا اللَّهُ اللَّ

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمُ اَسُواَ الَّذِي عَبِلُوا وَيَجْزِنَهُمُ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

ٱلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ \* وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ \* وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ فَقَ

وَمَنْ يَهُدِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍ ﴿ اَلَيْسَ اللَّهُ لِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِعَذِيْدٍ ذِى الْيَقَالِمِ 10

¹ इस से मुराद इस्लाम के रसूल हजरत मोहम्मद क्व हैं जो सच्चा दीन लेकर आये, कुछ के क्ररीव यह आम है, और इस से हर वह इंसान मुराद है जो तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत देता और अल्लाह के धर्म-विधान (श्वरीअत) की ओर लोगों की हिदायत करता है !

कुछ ने इस से मुराद हजरत अबू बक्र सिद्दीक कि लिया है जिन्होंने सब से पहले रसूलुल्लाह अकि तसदीक की और उन पर ईमान लाये, कुछ ने इसे भी आम रखा है जिस में सभी ईमानवाले शामिल हैं जो रसूलुल्लाह अकि की रिसालत (ईश्रदूत होने पर) विश्वास (ईमान) रखते हैं और आप अकि से सच्चा मानते हैं।

<sup>3</sup> इस से मुराद हजरत नबी ॐ हैं, कुछ के ख़्याल में यह आम है, सभी अम्बिया (ईश्चदूत) और ईमान वाले इस में श्वामिल हैं, मतलब यह है कि आप को अल्लाह के सिवाय दूसरे से डराते हैं लेकिन जब अल्लाह आप का मददगार और पक्षधर (बली) है तो आप का कोई कुछ विगाड़ नहीं सकता, वह उन सब के मुकाबले में आप को काफी हैं।

الجزء ٢٤ | 28

سورة الزمر ٣٩

३६. अगर आप इन से पूछें कि आकाश और धरती को किस ने पैदा किया है तो बेश्वक ये यही जवाब देंगे कि अल्लाह ने । आप उन से कहिए कि भला यह तो बताओ कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवाय पुकारते हो अगर अल्लाह तआला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये उस के नुकसान को हटा सकते हैं या अल्लाह तआला मुझ पर कृपा (रहमत) करना चाहता हो तो क्या ये उसकी रहमत को रोक सकते हैं, (आप) कह दें कि अल्लाह (महान) मुझे काफी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं।

**३९.** कह दीजिए कि हे मेरी उम्मत के लोगो! तुम अपनी जगह पर अमल किये जाओ मैं भी अमल कर रहा हूँ, जल्द ही तुम जान लोगे |

¥०. कि किस पर अपमानित (रूखा) करने वाला अजाब आता है और किस पर (स्थाई मार और) स्थाई (मुस्तकिल) अजाब होता है?

४१. वेशक आप पर हम ने हक के साथ यह किताब लोगों के लिए नाजिल की है, तो जो इंसान सीधे रास्ते पर आ जाये उसके अपने लिए (फायेदा) है और जो भटक जाये उसके भटकने का (भार) उसी पर है, आप उन के जिम्मेदार नहीं |

¥२. अल्लाह ही जानों को उन की मौत के समय और जिन की मौत नहीं आयी उन्हें उनकी नींद के समय कब्जा कर लेता है, फिर जिन पर मौत का हुक्म हो चुका है उन्हें तो रोक लेता है और दूसरे (आत्माओं) को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए छोड़ देता है,² फिक्न

وَلَيِنْ سَالَتْهُمُّ مِّنْ خَلَقَ السَّنُوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُونُنَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُلِمُ اللْمُولَةُ اللْمُولِمُولَ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولَى اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ

قُلُ يَقُوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُهُ وَانِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَبُونَ (39)

> مَنْ يَأْتِيلُهِ عَنَاكِيُّ خُزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَاكُ مُّقِيْمٌ ﴿

إِنَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحِقِّ فَمَنِ الْهَتَلَامِ وَلَيْقِ فَمَنِ الْهَتَلَامِ فَلَنْفُسِمَ وَمَا ٱلْتُتَ فَلِنَظْسِمَ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا ٱلْتُتَ عَلَيْهِمُ بِكُيْلِ (أَهُ)

اَللهُ يَتُوَكَّى الْأَنْفُسَ جِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّقِنَ لَمُ تَنَبُّتُ فِي مَنَامِهَا وَالَّقِنَ لَمُ تَنَبُّتُ فِي مَنَامِهَا وَفَيْمُ الْنَوْتَ وَيُدُسِلُ مَنَامِهَا وَفَيْمُ الْنَوْتَ وَيُدُسِلُ الْخُوْرَى إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى اللهِ فَانَ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمِ الْخُوْرَى إِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى اللهِ فَانَ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

यानी अगर तुम मेरी तौहीद (अद्वैत) की दावत (आमन्त्रण) को कुबूल नहीं करते जिस के साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम अपनी हालत पर रहो जिस पर तुम हो, मैं उस हालत पर रहता हूँ जिस पर मुझे अल्लाह ने रखा है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जब तक उन का मुकर्रर वक्त नहीं आता उस वक्त तक के लिए उनकी रूहें वापस होती

भाग-२४ 829 ४६ - हेर्-

سورة الزمر ٣٩

करने वालों के लिए इस में यकीनी तौर से बहुत-सी निशानियाँ हैं।

¥३. क्या उन लोगों ने अल्लाह तआला के सिवाय (दूसरों को) सिफारिशी मुकर्रर कर रखा है? (आप) कह दीजिए कि चाहे वे कुछ भी हक न रखते हों ।

४४. कह दीजिए कि सभी सिफारियों का मालिक अल्लाह ही है । सारे आकाशों और धरती का मुल्क उसी के लिए है, फिर तुम सब उसी की तरफ लौटाये जाओगे ।

४५. और जब अल्लाह अकेले का बयान किया जाये तो उन लोगों के दिल नफरत करने लगते हैं जो आखिरत (परलोक) पर ईमान नहीं रखते, और जब उस के सिवाय (दूसरों) का वयान किया जाये तो उन के दिल वाजेह तौर से खुश हो जाते हैं।

४६. (आप) कह दीजिए कि हे अल्लाह आकाशों और धरती के पैदा करने वाले, छिपी और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का फैसला करेगा जिन में वे उलझ रहे थे। ٱوِراتَّخَنُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءً ﴿ قُلْ أَوْلُو كَانُوا لَا لَكُو كَانُوا لَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
قُلْ تِلْعِ الشَّفَاعَةُ جَهِيْعًا وَلَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ الثَّمَّ اللَّهِ تُرْجَعُونَ (44)

وَاِذَا ذَكِرَاللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَازَتْ قُلُوبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذَكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهَ اِذَا هُمْ يَسْتَمْشِرُونَ ﴿٤٤

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿﴾

रहती हैं, यह छोटी मौत है। यही विषय सूर: अन्आम ६० और ६१ में वयान किया गया है, फिर भी वहाँ छोटी मौत की चर्चा पहले और बड़ी मौत की वाद में है जविक यहाँ उस के उल्टा है।

हों, जब यह कहा जाता कि फ्लॉ-फ्लॉ भी माबूद हैं या वह भी तो अल्लाह के नेक बन्दे हैं, वह भी तो कुछ हक रखते हैं, वह भी मुश्किलकुशा हैं और जरूरत पूरी करते हैं तो यह मुश्ररेकीन खुश्र हो जाते हैं । गुमराहों की आज यही हालत है, जब उन से कहा जाता है कि केवल "हे अल्लाह मदद" कहो, क्योंकि अल्लाह के सिवाय कोई मदद करने वाला नहीं तो गुस्सा हो जाते हैं, यह बात उन्हें बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब "या अली मदद" या "या रसूल मदद" कहा जाये, इसी तरह दूसरे मुदों से मदद मांगी और गुहार की जाये, जैसे "या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह" वगैरह तो फिर उन के दिल की कलियां खिल जाती हैं।

४७. और अगर जालिमों के पास वह सव कुछ हो जो धरती पर है और उस के साथ उतना ही और हो, तो भी बुरे दण्ड (सजा) के बदले में क्रयामत के दिन ये सब कुछ दे दें, और उन के सामने अल्लाह की तरफ से वह जाहिर होगा जिसका अंदाजा भी उन्हें न था।

४८. और जो कुछ उन्होंने किया था उस की बुराईया उन पर खुल जायेंगी और जिसके साथ वे मज़ाक करते थे वह उन्हें आ घेरेगा।

४९. इंसान को जब कोई तक़लीफ पहुँचती है तो हमें पुकारता है<sup>2</sup> फिर जब हम उसे अपनी तरफ से कोई सुख दे दें तो कहने लगता है कि यह तो मैं सिर्फ अपनी अक़्ल की वजह से अता किया गया हूँ<sup>3</sup> बल्कि यह परीक्षा (इम्तेहान) है, लेकिन उन में से ज्यादातर लोग अन्जान हैं।

५०. इन से पहले के लोग भी यही वात कह चुके हैं तो उनकी कार्यवाही उन के कुछ काम न आयी ।

५१. फिर उन की सभी बुराईयां उन पर आ पड़ी, और इन में से भी जो पापी हैं उन की की हुई बुराई भी अब उन पर आ पड़ेगी, ये (हमें) पराजित (आजिज) कर देने वाले नहीं। وَلُوْاَنَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَيِيْعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَكَوُّا بِهِ مِنْ سُوِّءالْعَذَابِ يُومَ الْقِيلَةِ الْعَذَابِ يُومَ الْقِيلَةِ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيلَةِ الْمُ

وَبَهَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسُبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَشَهُوْءُونَ ﴿

فَلِذَامَسَ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا نَثُمَّ إِذَاخَوَّلُنْهُ نِعْمَةً مِّنَا ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْوَيْنَةُ ثُاعِلُ عِلْمِهِ مِلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَئِنَّ ٱلْتُوَهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿

قَدُ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَا اَغْنَى عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَكْشِبُوْنَ (50)

فَاصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا ﴿ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَوُّلَا مِ

<sup>&#</sup>x27; यानी अजाब की सख़्ती और उसका डर और उस की क्रिस्में और रूप ऐसे होंगे कि कभी उन के ध्यान में न आये होंगे।

यह जाति के मुताबिक इंसान की चर्चा है, यानी इन्सानों की बहुसंख्यक (अकसरियत) की हालत यह है कि जब उनको रोग, भूक या कोई दूसरा दुख पहुँचता है तो उस से मुंक्ति (नजात) पाने के लिए अल्लाह से दुआयें करता है और उस के आगे गिड़गिड़ाता है !

यानी सुख मिलते ही सरक्बी और ज़्यादती का रास्ता अपना लेता है और कहता है कि इस में अल्लाह का क्या एहसान, यह तो मेरी चतुराई का नतीजा है या जो इल्म और सिपत मेरे पास है उस की वजह से यह सुख-सुविधायें (ऐबो-आराम) मिली हैं या मुझे यह जानकारी थी कि यह चीजें मुझे मिलेंगी क्योंकि अल्लाह के करीब मेरा बहुत स्थान (मुकाम) है ।

831

५२. क्या उन्हें यह ज्ञान (इल्म) नहीं कि अल्लाह (तआला) जिस के लिए चाहे जीविका (रिज़्क) बढ़ा देता है और तंग (भी), ईमानवालों के लिए इस में बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं।

५३. (मेरी तरफ़ से) कह दो कि हे मेरे बन्दो! जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किये हैं तुम अल्लाह की कृपा (रहमत) से निराञ्च न हो जाओ, बेशक अल्लाह (तआला) सभी पापों को माफ कर देता है । हकीकत में वह बड़ा माफ करने वाला वड़ा रहम करने वाला है ।

५४. और तुम सब अपने रब की तरफ झुक पड़ो और उसका आज्ञापालन (पैरवी) किये जाओ, इस से पहले कि तुम्हारे पास अजाब आ जाये और फिर तुम्हारी मदद न की जाये ।

४४. और पैरवी करो उस सब से बेहतर की जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गयी है, इस से पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाये और तुम्हें खबर भी न हो !

४६. (ऐसा न हो कि) कोई इंसान कहे कि हाय अफसोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह (तआला) के बारे में सुस्ती की, बल्कि मैं मजाक उड़ाने वालों में ही रहा ।

४७. या कहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं भी परहेजगार लोगों में होता । ٱوَكُوْيَعُلُمُوْاَتَ اللهَيَنِسُطُ الدِّذُقَ لِمَنْ يَشَاءَ وَيَقْبِدُوْ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰيْتٍ لِقَوْمِ تُؤْمِنُونَ ﴿ ثَنَ

قُلْ لِعِبَادِي اللَّذِينَ اَسُرَفُواْعَلَى اَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُواْ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَبِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (3)

وَآيِنْبُوْٓ إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَٱسْلِمُوْالَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْمُعْزِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَاتَّبِعُوْاَ اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلْفِكُةُ مِّنْ زَتِكُمُ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَاَنْتُمُ لاَتَشْعُرُونَ (55

اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسُرَتَى عَلَى مَا فَرَطْتُ فِيْ جَنْكِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِيْنَ (36

ٱوْتَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهُ هَالِينَى لَكُنْتُ مِنَ الْكُتَّقِينَ 37

भाग-२४

الجزء ٢٤ | 832

سورة الزمر ٣٩

४८. या अजाबों को देखकर कहे, काश! किसी तरह मेरा लौट जाना हो जाता तो मैं भी नेक लोगों में हो जाता |

५९. हा (हा) बेशक तुम्हारे पास मेरी आयतें पहुँच चुकी थीं जिन्हें तूने झुठलाया और घमंड (और गर्व) किया, और तेथा ही काफिरों में ।

وَيُوْمُ الْقِيلَةُ تُرَى الَّذِينَ كُنَّابُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ वहा अर अर जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है तो आप देखेंगे कि क्रयामत के दिन उन के मेंह काले हो गये होंगे | क्या धमंड करने वालों का ठिकाना नरक में नहीं?1

६१. और जिन लोगों ने संयम (तकवा) किया उन्हे अल्लाह (तआला) उनकी कामयाबी के साथ बचा लेगा, उन्हें कोई दुख छू भी न सकेगा और वे न किसी तरह दखी होंगे।

६२. अल्लाह सभी चीजों का जन्मदाता है, और वही हर चीज का संरक्षक (निगरा) है !

आकाशों और धरती की कुंजियों का मालिक वही है। जिन-जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इंकार किया है वही नकसान उठाने वाले हैं।

६४. (आप) कह दीजिए कि हे मूर्खी! क्या तुम मुझ से अल्लाह के सिवाय दूसरों की इबादत के लिए कहते हो ।

أَوْ تَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُوَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

بَلْ قَدْ جَلَّوْتُكُ الَّذِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرُتَ وَكُنْتُ مِنَ الْكَفِرِيْنَ (59)

مُسُودَةً ﴿ اللَّهِي فِي جَهَنَّهُ مَثْرُى لِلسَّلَّدِينَ (60)

وَيُنْغِي اللهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَبَشُّهُمُ النُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ (61)

ٱللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بأيت الله أوليك هُمُ الْخُسِرُونَ 6

قُلُ أَفَغَيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُوْنَىٰ أَعْيِلُا أَيُّهَا الْجِهِلُّونَ 🚳

<sup>े</sup> हदीस में है (رأيكِرُ بَطْرُ الحَقَّ وَغَمْطُ النَّاسِ) "सच का इंकार और लोगों को हीन (हकीर) समझना घमंड है 🖟 यह सवाल सकारात्मक (मुखत) है यानी अल्लाह की इताअत से इन्कार करने वालों की जगह नरक है !

मिकलाद) का बहुबचन (जमा) है | (फतहल कदीर) जिसका मतलब بناد 3 और بناد और عثاليد कुंजियां हैं । कुछ ने खजाना किया है, मतलव दोनों तरह एक ही है कि सभी विषय की बागडोर उसी के हाथ में है।

६४. और वेशक तेरी तरफ भी और तुझ से पहले (के सभी निबयों) की तरफ भी वहयी की गयी है कि अगर तूने शिक किया तो वेशक तेरा अमल बरबाद हो जायेगा और निश्चित (यकीनी) रूप से तू नुक्रसान उठाने वालों में से हो जायेगा।

६६. विल्क तू अल्लाह ही की इबादत कर और शुक्रिया अदा करने वालों में से हो जा।

६७. और उन लोगों ने जैसा सम्मान अल्लाह का करना चाहिए था नहीं किया, सारी धरती क्रयामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और सारा आकाच उस के दायें हाथ में लपेटे हुए होंगे। वह पाक और बुलन्द है हर उस चीज से जिसे लोग उसका साझीदार बनायें।

६८. और सूर (नरसिंघा) फूंक दिया जायेगा तो आकाशों और धरती वाले सभी वेहोश होकर गिर पड़ेंगे लेकिन जिसे अल्लाह चाहे, फिर दोवारा सूर फूंका जायेगा तो वे अचानक खड़े होकर देखने लग जायेंगे ।

بَلِ اللهُ فَاعْبُنُ وَكُنَّ مِنَ الشِّيرِينَ 66

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِهِ اللهِ وَالْأَرْضُ جَبِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَالسَّلُوتُ مَطُوِيَّتُ بِيَمِينْنِهِ لاسُبْحْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَنَّا يُشْرِرُونَ ﴿ آ

وَنُفِحَ فِي الصَّوْرِفَصَعِقَ مَنْ فِي السَّبْوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلْاَ مَنْ شَاّءَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَعْ نُفِحَ فِيْهِ اُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَتَعْلُونَ (88)

 <sup>&</sup>quot;अगर तूने शिर्क किया" का मतलव यह है कि अगर मौत शिर्क पर आई और उस से तौबा (क्षमा-याचना) न की । संवोधन (खिताव) अगरचे मोहम्मद द्भ से है जो शिर्क से पाक (पिवत्र) भी थे और भिवष्य (मुस्तक्रविल) के लिए महफूज भी, क्योंिक पैगम्बर अल्लाह की हिफाजत और संरक्षण (पनाह) में होता है, उनसे शिर्क होने की कोई उम्मीद न थी लेकिन यह हक्रीकत में पैरोकारों की तरफ इशारा और उनको समझाना मकसद था ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जिन को अल्लाह चाहेगा उन्हें मौत नहीं आयेगी, जैसे जिन्नील, मीकाईल और इसाफील फरिश्ते | कुछ कहते हैं कि रिजवान फरिश्ता यानी अर्घ को उठाने वाले फरिश्ते और स्वर्ग और नरक पर तैनात अधिकारी |

<sup>े</sup> चार नफ़खों (फूंकों) के मानने वालों के क़रीब यह चौथा, तीन मानने वालों के क़रीब तीसरा और दो मानने वालों के क़रीब यह दूसरा नफ़खा है | जो भी हो, इस फूंक से सब जिन्दा होकर मैदाने महश्वर में सारी दुनिया के रब के दरवार में हाजिर हो जायेंगे जहां हिसाब-किताब होगा |

६९. और धरती अपने रब की दिव्य ज्योति (नूर) से जगमगा उठेगी, आमालनामा (कर्मपत्र) पेश्च किये जायेंगे, निबयों और गवाहों को लाया जायेगा और लोगों के बीच इंसाफ के साथ फैसले कर दिये जायेंगे और उन पर जुल्म न किया जायेगा।

90. और जिस इंसान ने जो कुछ किया है पूरी तरह से दे दिया जायेगा, और जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, वह अच्छी तरह जानने वाला है ।

भी. और काफिरों के झुंड के झुंड नरक की तरफ होंके जायेंगे, जब वे उस के करीव पहुँच जायेंगे उस के दरवाजे उन के लिए खोल दिये जायेंगे और वहाँ के रक्षक (निगराँ) उन से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल (संदेशवाहक) नहीं आये थे? जो तुम पर तुम्हारे रव की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन की भेंट से सावधान (आगाह) करते थे, ये जवाब देंगे कि हाँ, क्यों नहीं! लेकिन अजाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया।

**७२.** कहा जायेगा कि अब नरक के दरवाजों में दाखिल हो जाओ जहाँ वे हमेशा रहेंगे, बस नाफरमानों का ठिकाना बड़ा बुरा है |

وَاشُرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتْبُ وَجِاتَى ءَ بِالنَّبِّ بِنَنَ وَالشُّهَانَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿

وَ وُفِيَّتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (أَنَّ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِلْ جَهَنَّمَ زُمَرًا احَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتُ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اللهُ يَاتُكُمْ رُسُلُّ قِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ الْيِتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا الْقَالُوا بَلْ وَالْكِنُ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَنَابِ عَلَى الْلَفِرِيْنَ (17)

قِيْلَ ادْخُلُوٓا ٱبُوابَجَهَنَّ مَخْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُثَكَيِّرِيْنَ (2)

इस नूर (प्रकाश) से कुछ ने इंसाफ और कुछ ने हुक्म मुराद लिया है, लेकिन इसे वास्तविक अर्थ (हक्रीक्री मायने) में लेने में कोई चीज रूकावट नहीं है, क्योंकि अल्लाह आकाशों और धरती का नूर है । (फतहुल क़दीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> (जुमर) بَرُ यह بَنَ (जम्र) से बना है जिसका मतलव स्वर है । हर गिरोह या समूह में शोर और आवाजें जरूर होती हैं, इसलिए यह गिरोह और समूह के लिए भी इस्तेमाल होता है । मतलब यह है कि काफिरों को नरक की ओर समूहों में ले जाया जायेगा, एक के पीछे एक गिरोह ।

७३. और जो लोग अपने रब से डरते थे उन के गुट के गुट जन्नत की तस्फ भेज दिये जायेंगे, यहाँ तक कि जब उस के करीब आ जायेंगे और दरवाजे खोल दिये जायेंगे और वहाँ के रक्षक (निगराँ) उन से कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम खुश रहो! बस तुम इन में हमेशा के लिए चले जाओ।

७४. और यह कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिस ने अपना वादा पूरा किया और हमें इस धरती का बारिस वना दिया कि स्वर्ग में जहाँ चाहें निवास करें, तो नेकी करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है।

७५. और तू फरिश्तों को अल्लाह के अर्घ के चारों तरफ घेरा बनाये हुए अपने रव की तारीफ और तस्बीह करते हुए देखेगा² और उन में इंसाफ वाला फैसला किया जायेगा और कह दिया जायेगा कि सभी तारीफें (प्रशंसायें) अल्लाह ही के लिए हैं जो सारी दुनिया का रब है। وَسِنْقَ الَّذِيْنَ اتَقَوْا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا لَحَتَّى الْجَنَّةِ زُمَرًا لَحَتَّى الْدَاجَآءُوهُا وَفُتِحْتُ الْبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خُزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَاذْخُلُوهَا خْلِيانُنَ 3

وَقَالُوا الْحَمُنُ لِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَةُ وَأُورَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ ۚ فَيْعُمَ اَجُرُ الْعِيلِينَ ۞

وَتَرَى الْمَلَيْكَةَ حَاَقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ يِثْلِهِ رَبِّ الْعَلَيْمِيْنَ (5

<sup>े</sup> हदीस में आता है कि जन्नत के आठ दरवाजे हैं | उन में एक का नाम 'रय्यान' है जिस से केवल ब्रत रखने वाले (रोजेदार) दाखिल होंगे | (सहीह बुखारी न॰ २२५७, मुस्लिम न॰ ८०८) इसी तरह दूसरे दरवाजों के भी नाम होंगे, जैसे नमाज का दरवाजा, जकात का दरवाजा, जिहाद (धर्मयुद्ध) का दरवाजा वगैरह | (सहीह बुखारी, किताबुस सेयाम, मुस्लिम-किताबुज जकात) | दरवाजे की चौड़ाई चालीस साल की दूरी के वरावर होगी, फिर भी वे भरे हुए होंगे। (सहीह मुस्लिम, किताबुज जोहद) सब से पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाने वाले नबी ≉ होंगे । (सुस्लिम, किताबुज ईमान)

अल्लाह के फैसले के वाद जब ईमानवाले जन्नत में और काफिर व मुशिरक नरक में चले जायेंगे ! आयत में उस के वाद का वयान किया गया है कि फरिश्ते अल्लाह के अर्थ (आसन) को घेरे हुए अल्लाह की तारीफ और तस्वीह में लीन होंगे !

सूर: मोमिन मक्का में नाजिल हुई और इस में पच्चासी आयतें और नौ रूकूअ हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- **१**. हा॰ मीम॰ ।
- २. इस किताव का नाजिल करना उस अल्लाह की तरफ से है जो गालिव और जानने वाला है !
- मुनाहों को माफ करने वाला और तौबा को कुबूल करने वाला, सख़्त अजाब वाला, एहसान और कुदरत वाला, जिस के सिवाय कोई मावूद नहीं, उसी की तरफ वापस लौटना है ।
- ४. अल्लाह (तआला) की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, तो उन लोगों का नगरों में चलना-फिरना आप को धोखे में न डाल दे।
- ४. उन से पहले नृह की कौम ने और उन के बाद की दूसरी कौमों ने भी झुठलाया था, और हर उम्मत ने अपने रसूल को कैदी बनाने का इरादा किया, और झूठ के जरिये हठधर्मी की तािक उन से सच को नाश कर दें, बस मैंने उनको पर इ लिया, तो मेरी तरफ से कैसा दण्ड हुआ ।
- ६. और इसी तरह आप के रब का हुक्म किफिरों पर साबित हो गया कि वे नरकवासी हैं ।²

## ٧

بسميد الله الرَّحْلُنِ الرَّحِيثِمِ

خم (اُ)

تَنْزِيْلُ الْكِتْلِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ( اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ۚ لاَ اِللهَ إلاَّ هُوَ ۖ الكَيْهِ الْهَصِيُّرُ ۞

مَا يُجَادِلُ فِي اللهِ اللهِ الآونِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي البِلادِ

كَذَبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجَ وَالْحَزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَنَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَلْخُدُوهُ وَجْلَالُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدُوحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَاخَذْتُهُمْ " فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ ( َ

وَكُنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوۤ الَّهُمُّدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُ

<sup>&#</sup>x27; यानी यह काफिर और मुश्वरिक जो तिजारत करते हैं और उस के लिए कई नगरों में आते जाते और भारी फायेदा हासिल करते हैं, यह अपने कुफ़ के सबब जल्द ही अल्लाह की पकड़ में आ जायेंगे, यह मौका जरूर दिये जा रहे हैं लेकिन उन्हें बेकार नहीं छोड़ा जायेगा!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मक्रसद इस वात का स्पष्टीकरण (वजाहत) करना है कि जैसे पिछली उम्मतों पर तेरे रव का अजाब सावित हुआ और बरवाद कर दिये गये, अगर यह मक्का के नागरिक भी तुझे झुठलाने और विरोध (मुखालफत) करने से न रूके और झूठे झगड़े को न छोड़ा तो यह भी इसी तरह अल्लाह के अजाब में पकड़ लिये जायेंगे, फिर कोई उन्हें बचाने वाला न होगा।

भाग-२४ 837

الحزء ٢٤ | 7

سورة المؤمن ٤٠

9. अर्श्व के उठाने वाले और उस के आस-पास के फरिश्ते अपने रव की तस्वीह तारीफ़ के साथ-साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और ईमानवालों के लिए इस्तिगफार करते हैं; (कहते हैं) कि हे हमारे रव तूने हर चीज को अपनी दया (रहमत) और ज्ञान (इल्म) से घेर रखा है, तो तू उन्हें माफ़ कर दे जो माफ़ी मांगें और तेरे रास्ते की पैरवी करें और तू उन्हें नरक के अजाव से भी सुरक्षित (महफूज) रख।

हे हमारे रब! तू उन्हें हमेशा रहने वाले स्वर्ग में ले जा, जिनका तूने उनको वादा दिया है, और उन के बुजुर्गों और पित्नयों और सन्तानों में से (भी) उन सबको जो नेक हैं। बेशक तू जबरदस्त और हिक्मत वाला है।

९. और उन्हें कुकर्मों से भी महफूज रख, (सच तो यह है कि) उस दिन तूने जिसे घुरे कामों (अशुभ) से बचा लिया उस पर तूने रहमत कर दी, और सब से बड़ी कामयाबी तो यही है ।²

९०. बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें यह आवाज दी जायेगी कि निरचय अल्लाह का तुम पर नाराज होना उस से बहुत ज्यादा है, जो तुम नाराज होते थे अपने मन से जब तुम ईमान की तरफ बुलाये जाते थे, फिर कुफ्र करने लगते थें।

اَكَذِيْنَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسْتِحُونَ إِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِيْنَ اْمَنُواْ ذَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءً زَحْمَةً قَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَذِيْنَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيْمِ (7)

رَبَّنَا وَادْخِلْهُمُ جَلَّتِ عَلْنِ إِيَّتَى وَعَلْ تَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْإِلْهِمْ وَالْوَاجِهِمْ وَدُّدِيْتِهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ الْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ﴿

وَقِهِمُ السَّيِّاتِ ۗ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَ إِنْ فَقَلْ رَحِمْتَهُ ﴿ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوُزُ الْعَظِيْمُ ( ﴿

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ ٱكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْتُدُ عَوْنَ اِلَى الْإِيْمَانِ فَتَكُفُرُونَ (10)

<sup>&#</sup>x27; इस में निकटता प्राप्त (मुकर्रब) फरिश्तों के एक ख़ास गिरोह की चर्चा है और वे जो कुछ करते हैं, उसका स्पष्टीकरण (वजाहत) है। यह वह फरिश्ते हैं जो अर्थ उठाने वाले हैं और वह फरिश्ते हैं जो अर्थ के चारों तरफ हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी आखिरत के अजाब से बच जाना और जन्नत में दाखिला हो जाना यही सब से बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस जैसी कामयाबी कोई नहीं और इसके बराबर कोई कामयाबी नहीं।

<sup>े</sup> क्कि (मक्त) सख्त गुस्सा को कहते हैं, नरकवासी ख़ुद को नरक में झुलसते देखकर बहुत नाराज होंगे, उस समय उन से कहा जायेगा कि दुनिया में जब तुम्हें ईमान का आमन्त्रण (दावत) दिया जाता था और तुम इंकार करते थे तो अल्लाह तआला इस से कही ज्यादा तुम पर नाराज होता था जितने आज तुम ख़ुद अपने ऊपर नाराज हो रहे हो, यह अल्लाह के उस गुस्सा का ही नतीजा है कि आज तुम नरक में हो ।

भाग-२४ | 838 | ४६ - १५ -

سورة المؤمن ٤٠

११. (वे) कहेंगे कि हे हमारे रब! तूने हमें दोबारा मारा और दोवारा ही जिन्दा किया, अव हम अपने पापों को कुबूल करते हैं तो क्या अब कोई रास्ता निकलने का भी है?

१२. यह (अजाव) तुम्हें इसलिए है कि जब केवल अकेले अल्लाह की तरफ वुलाया जाता तो तुम इकार कर देते थे; और अगर उस के किसी को शामिल कर लिया जाता था तो कुबूल कर लेते थे, तो अब फैसला अल्लाह सब से बुलन्द और बड़े का ही है।

१३. वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ (चिन्ह) दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से जीविका (रिज्क) उतारता है । नसीहत तो वही हासिल करते हैं जो (अल्लाह की तरफ) झकते हैं।

१४. तुम अल्लाह को पुकारते रहो उस के लिए दीन (धर्म) को ख़ालिस करके, यद्यपि (अगरचे) काफिर बुरा मानें |2

१५. बुलन्द दर्जो वाला अर्घ का मालिक। वह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वहयी (प्रकाश्रना) नाजिल करता है<sup>3</sup> ताकि वह भेंट (मुलाकात) के दिन से डराये ।

قَالُوا رَبِّناً أَمَثَنا اثْنَتَيْن وَ اَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن فَاعْتُرَفْنَا بِنُ نُوبِنَا فَهَلُ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلِ (۱۱)

ذٰلِكُمْ بِانَّهَ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحُدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ به تُؤْمِنُوا ْ فَالْحُكُمُ بِلَّهِ الْعِلِّي الْكَبِيرِ (1)

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ إِيتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّهَآءِ رزْقًا ﴿ وَمَا يَتَنَّاكُو إِلَّا مَن يُنِينُ (13)

فَادْعُوااللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرَّيْنِي وَلُو كَرِهَ الكفرون (١١)

رَفِيْحُ الدَّرَجْتِ ذُوالْعَرْشِ لَيْلَقِي الزُّوْحَ مِن اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿ أَنَّ

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यह उन के नरक से न निकाले जाने का सबब बताया है कि तुम दुनिया में अल्लाह की तौहीद (एकता) का इंकार करते थे और धिर्क तुम्हें पसन्द था, इसलिए अब नरक के स्थायी (मुस्तकिल) अजाब के सिवाय तुम्हारे लिये कुछ नहीं ।

यानी जब सब कुछ अल्लाह अकेला ही करने वाला है तो काफिरों को कितना ही बुरा लगे, केवल उसी एक अल्लाह को पुकारो उसके लिए इबादत और इताअत को खालिस करते हुए।

<sup>्</sup>र (रूह) आत्मा से मुराद वहयी (प्रकाशना) है जो वन्दों ही में से किसी को रिसालत المراجعة (रूह) (इँगदूतत्व) के लिए चुन कर नाजिल करता है। वहयी (प्रकाशना) को रूह (आत्मा) इसलिए कहा गया है कि जिस तरह रूह में इंसानी जिन्दगी के वजूद और हिफाजत का भेद (राज) छिपा है, उसी तरह वहयी से भी उन इन्सानी दिलों में जीवन की लहर दौड़ जाती है जो पहले कुफ़ और विर्क के सबब मुर्दा होते हैं।

भाग-२४ 839 ४६-३३

سورة المؤمن ٤٠

9६. जिस दिन (सव) लोग जाहिर हो जायेंगे, उन की कोई चीज अल्लाह से छिपी न रहेगी | आज किस का राज्य (मुल्क) है? सिर्फ अल्लाह एक और जबरदस्त का |

9७. आज हर जान को उसकी करनी का फल दिया जायेगा, आज (किसी तरह का) जुल्म नहीं, बेशक अल्लाह (तआला) जल्द ही हिसाब करने वाला है ।

95. और उन्हें बहुत करीब आने वाली<sup>3</sup> (कयामत) से आगाह कर दें जबिक दिल गले तक पहुँच जायेंगे और सब शान्त (चुप) होंगे | जालिमों का कोई बली (मित्र) होगा न सिफारिश करने बाला कि जिसकी बात मानी जायेगी |

 वह आंखों की वेईमानी को और सीने की छिपी बातों को (अच्छी तरह) जानता है ।

२०. और अल्लाह (तआला) ठीक-ठीक फैसला कर देगा, और उस के सिवाय जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वे किसी बात का भी फैसला नहीं कर सकते, बेशक अल्लाह तआला अच्छी तरह يَوْمَرهُمْ بْدِزُوْنَ هَلا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمُ ثَنَى عُطْ لِمَنِ الْهُلُكُ الْيَوْمَرِ لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ١٠

ٱلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَاظُلْمَ الْيَوْمَ النَّ اللهَ سَرِيْحُ الْحِسَابِ (1)

وَٱثْنِدْرُهُمُ يَوْمَالْازْفَةِ إِذِالْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كُطِمِيْنَ أَهُ مَالِلظَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلاشَفِيْجَ يُطَاعُ (اللهِ يُطَاعُ (اللهِ

يَعُلَمُ خَالِينَةَ الْأَعُيُنِ وَمَا تُخُفِى الصُّدُورُ (9) وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ ﴿ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَى عِ ﴿ إِنَّ اللّهَ هُو السَّمِيعُ الْمُصَدُّ (وَيُ

<sup>1</sup> यानी जिन्दा होकर कवों से बाहर निकल खड़े होंगे |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह क्रयामत के दिन अल्लाह तआला (परमेश्वर) पूछेगा जब सभी इन्सान उसके आगे महश्वर के मैदान (जमा होने की जगह) में खड़े होंगे | अल्लाह तआला धरती को अपनी मुट्ठी और आकाश को अपने दायें हाथ में लपेट लेगा और कहेगा, "राजा मैं हूं, धरती के राजा कहां हैं?" (सहीह बुखारी, सूर: जुमर)

<sup>ें</sup> अंज (आजिफ:) का मतलब है करीब आने वाली, यह क्रयामत (प्रलय) का नाम है, इसलिए की वह भी करीब आने वाली है ।

इस में अल्लाह तआला के पूरे इल्म का बयान है कि उसे सभी चीजों का इल्म है, छोटी हो या बड़ी, बारीक हो या मोटी, ऊचं दर्जे की हो या नीचे दर्जे की | इसलिए इन्सान को चाहिए कि उस के इल्म और इहाता की यह हालत है तो उसकी नाफरमानी से बचे और सही मानों में उसका डर अपने भीतर पैदा करे, अखों की बेईमानी चोरी से देखना है, जैसे रास्ता चलते किसी सुंदरी को कंखियों से देखना, सीनों की बातों में वे शक भी आ जाते हैं जो इन्सान के मन में पैदा होती रहती हैं, वह जब तक शक ही रहते हैं यानी एक पल के लिये आते-जाते रहते हैं तब तक तो वह पकड़ के लायक नहीं होंगे किन्तु वह जब इरादा का रूप धारण कर लें तो फिर उन पर पकड़ हो सकती हैं, चाहे उन्हें करने का मौका इन्सान को मिले या न मिले |

भाग-२४ ४४० १६० है।

سورة المؤمن ٤٠

सुनने वाला और अच्छी तरह देखने वाला है।

२१. क्या यह लोग धरती पर चले-फिरे नहीं कि देखते कि जो लोग इन से पहले थे उनका नतीजा कैसा कुछ हुआ? वे ताकत और कूवत और धरती पर अपनी यादगारों की बनियाद पर इन की अपेक्षा (मुकाबिल) ज्यादा थे, फिर भी अल्लाह ने उन्हें उन के गुनाहों की वजह से पकड़ लिया, और कोई न हुआ जो उन्हें अल्लाह के अजाबों से बचा लेता ।

२२. यह इस वजह से कि उन के पास उन के पैगम्बर चमत्कार (मोजिजे) ले-ले कर आते थे तो वे इंकार कर देते थे, तो अल्लाह उन्हें पकड लेता था । बेशक वह बड़ा ताकतवर और सख्त सजाओं वाला है !

२३. और हम ने मूसा (🚌) को अपनी आयतों (चिन्हों) और वाजेह दलीलों के साथ भेजा l

२४. फिरऔन और हामान और क्रारून की तरफ तो उन्होंने कहा कि (यह तो) जादगर और झुठा है।

२४. तो जब उन के पास मूसा (﴿ﷺ) हमारी तरफ से सच्चा (धर्म) लेकर आये तो उन्होंने कहा कि इस के साथ जो ईमानवाले हैं उन के पुत्रों को तो मार डालो और पुत्रियों को जिन्दा रखो. 3 और काफिरों का जो बहाना है वह

ٱۘۅؙۘڶۄ۫ۑڛؽڒؖۏٳڣٳڵۯۻۣڣٙؽڹٛڟؙڒۅٳػؽڡٛڰٵؽؘۘٵۊؾڎؖ الَّذِيْنَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ اَشَكَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ا وَمَا كَانَ لَهُمُ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقِ 2

ذٰلِكَ بِانَّهُمُ كَانَتُ تَاٰتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيْنَتِ فَكَفَرُوْا فَاكَنَ هُمُ اللَّهُ مَا إِنَّهُ قُويٌّ شَي يُدُ الْعِقَابِ (22)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسَى بِأَيْتِنَا وَ سُلْطِي مُّيِنِينِ (23)

إِلَى فِرْعُونَ وَهَا مْنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا الْحِرُّ كُنَّالُ 24

فَكَمَّاجَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهَا قَالُوا اقْتُلُوٓ ٱبْنَاءَ الَّذِينَ أَمَنُوْا مَعَهُ وَاسْتَخْتُوا نِسَاءَهُمُ ﴿ وَمَا كَيْنُ الْكَفِينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ (25)

<sup>&#</sup>x27; आयात से मुराद वह नौ निशानियां हैं जिनका बयान पहले किया जा चुका है, या लाठी और रौशन हाथ वाले दो बड़े खुले मोजिजे हैं | ملطان سين से मुराद वाजेह संवृत और खुली दलीलें (तर्क) हैं जिनका कोई जवाब मुमिकन नहीं था सिवाय ढीटाई और वेशमी के ।

फिरऔन मिश्र (इजिप्ट) के निवासी किब्त नाम के जाति का राजा था, बड़ा सख्त और बेरहम और परमेश्वर होने का दावेदार | उस ने हजरत मुसा की जाति को दास (गुलाम) बना रखा था और उन पर कई तरह के जुल्म करता था, जैसाकि क़ुरआन की कई जगहाँ पर उसका वयान है । हामान, फिरऔन का मंत्री और खास परामर्थ (मैरिवरा) देने वाला था और क्रारून वस्त का बड़ा धनी पुरूष था, उन सभों ने पहले लोगों की तरह अल्लाह के रसूल मूसा को झुठलाया और उन्हें जादूगर और झूठा कहा।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> फिरऔन यह काम पहले ही कर रहा था ताकि वह बच्चा पैदा ही न हो जो ज्योतिषियों

भाग-२४ 841 ४६ - हो।

سورة المؤمن ٤٠

गुमराही पर ही है ।

२६. और फिरऔन ने कहा कि मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को मार डालू और इसे चाहिए कि अपने रब को पुकारे, मुझे तो डर है कि यह कहीं तुम्हारा दीन न बदल डाले या देश में कोई बहुत बड़ा फसाद न पैदा कर दे।

२७. और मूसा (क्रा) ने कहा कि मैं अपने और तुम्हारे रव की पनाह में आता हूँ, हर उस घमंडी इंसान (की बुराई) से जो हिसाब (लेखा-जोखा) के दिन पर ईमान नहीं रखता नि

२८. और एक ईमानवाले इंसान ने जो फिरऔन के परिवार में से था और अपना ईमान छिपाये हुए था, कहा कि क्या तुम एक इंसान को सिर्फ इस बात पर कत्ल करते हो कि वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की तरफ से बाजेह सुबूत लेकर आया है, अगर वह झूठा है तो उसका झूठ उसी पर है और अगर सच्चा है तो वह जिन (अजावों) का तुम को वादा दे रहा है उस में से कोई न कोई तुम पर आ पड़ेगा | अल्लाह (तआला) उन को मार्गदर्यन (हिदायत) नहीं करता जो हद से

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِ ٓ اَقْتُلْ مُوْلِى وَلْيَكِعُ رَبَّهُ لِأَ إِنِّىٰٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَتِلَ دِيْنَكُمْ اَوْاَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿

وَقَالَ مُوْسَى إِنِّى عُنْتُ بِرَنِيْ وَرَبِكُمْ قِنْ كُلِّ مُتَكَبَّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ 2

وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ ﴿ مِنَ اللهِ فِرْعَوْنَ يَكُلُتُهُ الْمِهَانَةَ اتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَقِى اللهُ وَقَلْ جَآءَكُمُ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُ كُمْ الآنَ اللهَ لَا يَهْدِي مَ مَنْ هُوَ مُسْوِفٌ كَذَابٌ (٤٤)

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ»

<sup>(</sup>नजूमियों) की भविष्यवाणी (पेत्रीनगोई) के ऐतबार से उस के मुल्क के लिए खतरा हो सकता था, यह दोबारा हुक्म उस ने हजरत मूसा के अपमान और वेइज़्ज़ती के लिए दिया।

<sup>&#</sup>x27; यह फिरऔन की अकड़ का प्रदर्शन (इजहार) है कि मैं देखूंगा उस का रव उसे कैसे वचाता है, उसे पुकार कर देख ले या रव ही का इंकार है कि उसका कौन सा रव है जो बचा लेगा, क्योंकि वह रव तो ख़ुद ही को कहता था।

ईश्टूत मूसा 🙉 को जब यह पता लगा कि फिरऔन मुझे कत्ल कर देना चाहता है तो उन्होंने उसकी बुराई से बचने के लिए अल्लाह से दुआ की | नबी 🏂 को जब दुश्मन से डर होता तो यह दुआ (प्रार्थना) करते |

महें अल्लाह! हम तुझ को उन के मुकाबिले में करते हैं और उनकी सरकशी से तेरी पनाह चाहते हैं № (मुसनद अहमद : ४८४९६)

भाग-२४ | ८४२ | ४६०३ई।

سورة المؤمن ٤٠

तजावज करने वाले और झठे हों।

२९ हे मेरी कौम के लोगो! आज तो राज तम्हारा है कि इस धरती पर तुम गालिब हो, लैंकिन अगर अल्लाह (तआला) का अजाब हम पर आ गया, तो कौन हमारी मदद करेगा? फिरऔन बोला कि मैं तो तुम्हें वही सलाह दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ और मैं तो तुम्हें भलाई का रास्ता ही बता रहा है।

३०. और उस ईमानवाले ने कहा कि हे मेरी कौम के लोगो! मुझे तो डर है कि तुम पर भी वैसा ही दिन (अजाब) न आये जो दसरे समदायों (कौमों) पर आया ।

जैसे नृह की क्रीम और आद और समद और उन के बाद वालों का (हाल हुआ),<sup>2</sup> और अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह का जल्म करना नहीं चाहता !3

**३२.** और हे मेरी कौम के लोगो ! मुझे तो तुम पर हाँक पकार के दिन का भी डर हैं।

जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे. तम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा: और जिसे अल्लाह भटका दे उसका रहनुमा कोई नहीं |

لْقَوْم لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظُهِرِيْنَ فِي الْأَرْضِ رَ فَيَنْ يَنْصُونَا مِنْ مَالِسِ الله إِنْ جَاءَنَا وَاللهِ فِرْعَنْ مَا أُرْنَكُمُ إِلَّا مَا آرَى وَمَا آهَدِينُكُمُ إِلَّا مَا آرَى وَمَا آهَدِينُكُمُ إِلَّا سَينُل الرَّشَاد (29)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ لِقَوْمِ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ مِّثْلاً، يُوْمِ الْكَفْرَابِ (30)

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَ ثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ يَعْنِ هِمْ وَمَا اللهُ يُرِينُ ظُلْمًا لِلْعَبَادِ (31)

وَلِقُوْمِ إِنِّي آخَانُ عَلَيْكُمْ يُوْمِ التَّنَادِ (32)

نَوْمَ ثُولُونَ مُذَهِرِينَ مَا لَكُوْمِنَ اللهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (33)

<sup>।</sup> इसका मतलब यह है कि अगर वह झूठा होता (जैसाकि तुम यक्रीन दिलाते हो) तो अल्लाह् उसे दलीलों और चमत्कारों (मोजिजे) से सरफराज न करता, जबिक उस के पास यह चीजें मौजद हैं | दूसरा मतलब है कि अगर वह झूठा है तो अल्लाह तआला ख़ुद ही उसे जलील और उसकी हलाक कर देगा, तुम्हें उस के विरोध (खिलाफ) में कुछ करने की जरूरत नहीं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह बात उस ईमानवाले इंसान ने समझाई और अपनी क्रौम को दोबारा डराया कि अगर अल्लाह के रसूल को झुठलाने पर हम अड़े रहे तो खतरा है कि पिछली उम्मतों की तरह अल्लाह के अजाब की पकड़ में आ जायेंगे।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी अल्लाह ने जिन्हें भी बरबाद किया उन के गुनाहों के वदले में और रसूलों को झुठलाने और उन के विरोध (मुखालफत) के सबब ही किया, नहीं तो वह मेहरबान और रहीम रव अपने बंदों पर ज़ल्म का इरादा ही नहीं करता । कौमों की हलाकत (विनाश) बदला के नियम का जरूरी नतीजा है जिस से कोई उम्मत या इंसान अलग नहीं है।

भाग-२४ 843 ४६ - हिन्दू

سورة المؤمن ٤٠

३४. और उस से पहले तुम्हारे पास यूसुफ निशानियां ले कर आये फिर भी तुम उनकी लायी हुई निशानियों में शक व शुब्हा ही करते रहे, यहां तक कि जब उन की मौत हो गयी तो तुम कहने लगे कि उन के बाद तो अल्लाह किसी रसूल को भेजेगा ही नहीं, इसी तरह अल्लाह भटकाता है हर उस इंसान को जो हद से तजावुज करने वाला और शक व शुब्हा करने वाला हो ।

३४. जो बिना किसी सुबूत के जो उन के पास आया हो अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ते हैं, <sup>2</sup> अल्लाह के करीब और इंमानवालों के करीब यह तो बहुत नाराजगी की चीज है । अल्लाह (तआला) इसी तरह हर घमंडी, नाफरमानी करने बाले इंसान के दिल पर मोहर लगा देता है ।

**३६.** और फिरऔन ने कहा कि हे हामान, मेरे लिए एक ऊंची अटारी बना, शायद मैं उन दरवाओं तक पहुंच जाऊं।

३७. जो आकाश के दरवाजे हैं और मूसा के इलाह (ईश्वर) को झांक लूं और मुझ को तो पूरा यकीन है कि वह झूठा है, और इसी तरह फिरऔन के वुरा काम उसे भले दिखाये गये और रास्ते से रोक दिया गया, और फिरऔन का (हर) षड़यन्त्र (साजिश) तवाही में ही रहा !

३८. और उस ईमान वाले इंसान ने कहा कि हे मेरी क्रौम (के लोगो)! तुम (सब) मेरी पैरवी وَلَقَلْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيَتْتِ فَهَا ذِلْتُمْ فِيْ شَكِ مِنَّا جَاءَكُمْ بِهِ ﴿ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُولَنْ يَّبُعَكَ اللَّهُ مِنْ بَغْدِهٖ رَسُولًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَمُسُونٌ مُّوْتَابُ ( ﴿ اللَّهِ

إِلَّذِيْنَى يُجَادِلُونَ فِئَ الْيِتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطِن ٱللهُمُو لَكُبُرَمُقُتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اَمَنُواط كَذْ لِكَ يَطْبَحُ اللهُ عَلْ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿ ۖ

وَقَالَ فِرْعَوُنُ لِهَامْنُ ابْنِ لِى صَرْحًا لَعَلِنَ ٱبْلُخُ الْاَسُبَابَ ﴿

ٱسْبَابَ الشَّلُوْتِ فَاطَّلِيعٌ إِلَى اِلْهِ مُوْلَى وَ إِنِّى لَاَظُنَّهُ كَاذِبًا ﴿ وَكَذَٰ اِلْكَ ذُيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُّدَّعَنِ التّبِيلِ ﴿ وَمَا كَيْلُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِى تَبَاهِ ﴿ رَبُّ

وَقَالَ الَّذِئَ أَمَنَ يُقَوْمِ الَّبِعُونِ اَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (3)

<sup>े</sup> यानी हे मिश्र के निवासियों ईश्दूत (पैगम्बर) मूसा से पहले इसी इलाके में जिस में तुम वस रहे हो, ईश्दूत यूसुफ भी सुबूतों और दलीलों के साथ आये थे जिस में तुम्हारे बुजर्गों को ईमान की दावत दी गई थी । यानी جَاءَكُ (तुम्हारे पास आये) से मुराद جاء الى المنابك (तुम्हारे वुजुर्गों के पास आये) हैं ।

अल्लाह की तरफ से नाजिल कोई सुबूत उस के पास नहीं है, इस के बावजूद भी अल्लाह की तौहीद और उस के हुक्सों में झगड़ते हैं, जैसािक हर जमाने में अंधे पैरोकारों का तरीका रहा है !

भाग-२४ 844 ४६ : डे

سورة المؤمن ٤٠

करों. मैं नेकी के रास्ते की तरफ तम्हारी हिदायत करूंगा 🏴

३९. हे मेरे गिरोह के लोगो! यह दुनियावी जिन्दगी फना होने वाले सामान है (यकीन करो कि शान्ति। और मस्तकिल घर तो आख़िरत ही है |

४०. जिस ने गनाह किया है, उस को तो बराबर का बदला ही है। और जिस ने नेकी की चाहे वह मर्द हो या औरत और वह ईमानदार हो. तो ये लोग<sup>2</sup> जन्नत में जायेंगे और वहाँ वे हिसाब रोजी (जीविका) पायेंगे ।

४९. और हे मेरी जाति के लोगो! यह क्या वात है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ बला रहा है. और तम मझे नरक की तरफ बला रहे हो ।

४२. तुम मुझे यह दावत दे रहेहो कि मैं अल्लाह के साथ कफ्र करूं और उस के साथ शिर्क करू जिसका कोई इल्म मुझे नहीं; और मैं तम्हें प्रभावशाली (गालिब), माफ करने वाले (उपास्य) की तरफ दावत दे रहा है।

४३. यह निश्चित (यकीनी) बात है कि तम मझे जिसकी तरफ दावत दे रहे हो वह न तो दैनिया में पकारने के लायक है और न आखिरत में, और यह (भी निश्चित बात है) कि हम सबका लौटना अल्लाह ही की तरफ है और हद से गजर जाने वाले वेशक नरक वाले हैं।

لْقَوْمِ انَّكَا هٰذِهِ الْحَاوِةُ الدُّنْكَا مَتَاعٌ ز وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ دَادُ الْقَرَادِ (30)

مَنْ عَمِلَ سَتِئَةً فَلَا يُحْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرا وَ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيْكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزُقُونَ فِيهَا رخ درجساب (40)

وَيْقُوْمِ مَا لِنَّ أَدْعُوْكُمْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدُعُونَنِيّ إِلَى النَّادِ اللَّهُ

تَنْعُوْنَنِيْ لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي به عِلْمُ نَوِّ أَنَا أَدْعُوْكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ٤

لَاجَرَمَ أَنَّنَا تَنْعُونَنِي اللَّهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْإِخِرَةِ وَ أَنَّ مَرَدَّنَّا إِلِّي اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِ فِيْنَ هُمْ أَصْحُبُ النَّارِ (١٠)

<sup>&#</sup>x27; फिरऔन की जाति में से ईमान लाने वाला फिर बोला और कहा कि दावा तो फिरऔन भी करता है कि मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर चला रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि फिरऔन रास्ते से गुमराह है | मैं जिस रास्ते का निशान बता रहा है वह सीधा रास्ता है, जिसकी तरफ तुम्हें ईश्रद्त मुसा अस बला रहे हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी वह जो ईमानदार भी होंगे और अच्छे आमाल (कर्मी) के पालन करने वाले भी, उसका खला मतलव यह है कि नेकी के विना ईमान या ईमान के विना नेकी का अल्लाह के करीव कोई मुल्य (कीमत) नहीं होगा । अल्लाह के पास कामयावी के लिए ईमान के साथ नेकी और नेकी के साथ ईमान जरूरी है।

भाग-२४ 845 ४६ - १५

سورة المؤمن ٤٠

४४. तो आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद करोगे, मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूं | वेशक अल्लाह (तआला) वन्दों को देखने वाला है |

४५. तो उसे अल्लाह (तआला) ने सभी वुराईयों से महफूज रख लिया जो उन लोगों ने सोच रखा था, और फिरऔन के पैरोकारों पर बुरी तरह का अजाव टूट पड़ा।

४६. आग है जिस के सामने ये हर सुवह और शाम को लाये जाते हैं; और जिस दिन क्रयामत कायम होगी (हुक्म होगा कि) फ़िरऔन के पैरोकारों को बहुत सख़्त अजाव में डालो |2 فَسَتَنُ كُرُوْنَ مَاۤ اَقُوٰلُ لَكُمْ ۗ وَاُفَوِّضُ اَمْدِیۡ اِلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ بَصِیْدٌ اِیالْعِبَادِ ﴿ ﴿

فَوَقْمُهُ اللهُ سَيِّاتِ مَا مَكُرُوُا وَحَاقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ الْعَنَابِ (﴿

ٱلنَّادُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُنُوَّا وَعَشِيًّا عَوَيُوْمَ تَقُوْمُ النَّادُيُعِرَضُونَ عَلَيْهَا عُنُورُ ال

ُنَمَّ، عَذَابُ الغَبْرِ حَقِّ» "हाँ, कब्र का अजाव सच है ।» (सहीह बुखारी, किताबुल जनायज, बाबु माजाअ फी अजाविल कबे)

इसी तरह एक दूसरी हदीस में फरमाया गया:

"जव तुम में से कोई मरता है तो (कब में) सुबह-श्वाम उसका स्थान पेश किया जाता है।" यानी अगर वह जन्नत का हकदार है तो जन्नत और जहन्नम का हकदार हो तो जहन्नम उस के सामने पेश की जाती है और कहा जाता है कि यह तेरा मुस्तिकल मकान है, जहाँ क्रयामत के दिन अल्लाह तआला तुझे भेजेगा। (सहीह बुखारी, वाबुल मय्यते युअ्रजु अलैहि मकअदोह् बिल गदाते वल अशीये, मुस्लिम किताबुल जन्नते, वाबु अर्जे मकअदिल मय्यते)

इसका मतलव यह है कि जो कब के अजाब का इंकार करते हैं, वह क़ुरआन और हदीस दोनों की व्याख्या (तफसीर) को नहीं मानते ।

इससे पहले साफ है कि आग पर पेश किये जाने का मामला जो सुबह-शाम होता है, क्रयामत के पहले वर्जख व कब्र ही की जिन्दगी है, क्रयामत के दिन उनको कब्र से निकालकर कड़े अजाव यानी नरक में डाल दिया जायेगा। आले फिरऔन से मुराद खुद फिरऔन, उसकी कौम और उस के सभी पैरोकार हैं। यह कहना कि हमें तो कब्र में मुर्दा आराम से पड़ा दिखाई देता है, उसे अगर अजाव हो तो इस हालत में दिखाई न दे, वकवास है क्योंकि अजाव के लिए यह जरूरी नहीं कि हमें दिखाई भी पड़े, अल्लाह हर तरह से अजाब देने पर कादिर है। क्या हम देखते नहीं कि एक इंसान सपने में वहुत दुखद दृश्य (मंजर) देख कर वड़ी वेचैनी और दुख का एहसास करता है, लेकिन देखने वाले को जरा एहमाम नहीं होता कि यह सोया इंसान सख्त दुख में है।

<sup>े</sup> इस आग पर "वर्जख" में यानी क़बों में वे लोग हमेशा सुबह और शाम पेश किये जाते हैं, जिस से क़ब्र का अजाव साबित होता है, जिसका कुछ लोग इंकार करते हैं | हदीसों में तो वड़ी तफसील से क़ब्र के अजाब पर रौशनी डाली गई है | जैसे हजरत आयेशा (رضى الله عنها) के सवाल के जवाब में नवी ﷺ ने फरमाया :

भाग-२४ 846

الجزء ٢٤

سورة المؤمن ٤٠

४७. और जबिक नरक में एक-दूसरे से झगड़ेंगे तो कमजोर लोग बड़े लोगों से (जिन के ये ताबे थे) कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरोकार थे तो क्या अब तुम हम से इस आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो?

४८. वे बड़े लोग जवाब देंगे कि हम तो सभी इसी आग में हैं, अल्लाह (तआला) अपने बंदों के बीच फैसला कर चुका है।

४९. और सभी नरकवासी (जमा होकर) नरक के रक्षकों (मुहाफिजों) से कहेंगे कि तुम ही अपने रब से दुआ करो कि वह किसी दिन भी हमारे अजाब में कमी कर दे ।

५०. वे जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रासूल चमत्कार (मोजिजे) लेकर नहीं आये थे, वे कहेंगे कि फिर तुम ही दुआ करो और काफिरों की दुआ सिर्फ (बेअसर और) वेकार है |

४१. यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनियावी जिन्दगी में भी मदद करेंगे और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे ।

४२. जिस दिन जालिमों की विवशता (बहाना) कुछ फायेदा न देगी और उन के लिए धिक्कार (लानत) ही होगी और उन के लिए बुरा घर होगा।

५३. और हम ने मूसा को हिदायत अता की और इस्राईल की औलाद को इस किताब का उत्तराधिकारी (वारिस) वनाया ।

४४. कि वह हिंदायत और नसीहत थी बुद्धिमानों (अक्लमंदों) के लिए | وَ إِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَّوُّا إِلَّذِيْنَ اسْتَكُبُوْقَ إِنَّاكُنَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ ٱنْتُمْ مُغُونُونَ حَنَا نَصِيْبًا مِنَ النَّارِ ﴿

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبُرُوْا إِنَّا كُلُّ فِيْهَا إِنَّ اللهَ قَدُ حَكُمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَلَّمَ ادْعُوا رَبُّكُمُ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا قِنَ الْعَذَابِ ۞

قَانُواَ اَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ ﴿ قَالُواْ بَلْ ﴿ قَالُواْ فَادْعُوا ۚ وَمَادُغُوا الْكَفِيثِنَ اِلَّا فِي ضَلْلِ (وَهُ)

إِنَّا لَنَنْصُوُرُسُلَنَا وَالَّذِيْنِ الْمَنُولِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَتَوْمَرَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ (3)

يَوْمَرُلا يَنْفَعُ الظَّلِبِيْنَ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ

وَلَقَنُ اتَيْنَا مُوْسَى الْهُلٰى وَاوْرَثْنَا بَنِيَّ الْهُلْى وَاوْرَثْنَا بَنِيَّ الْمُنْ الْكِتْبَ (دُّ

هُرًى وَذِكُرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ( 3

इस के बावजूद भी कब के अजाब का इंकार सिर्फ़ हठधर्मी है, बल्कि बेदारी की हालत में भी इंसान को जो तकलीफ़ें होती हैं वह ख़ुद ज़ाहिर नहीं होती बल्कि केवल इंसान का तड़पना और तिलमिलाना ज़ाहिर होता है, और यह भी उस हालत में जब वह तड़पे और तिलमिलाये।

भाग-२४ 847

الجزء ٢٤ [7

سورة المؤمن ٢٠

५५. तो (हे नबी!) तू सब्र कर । अल्लाह का वादा (बेशक) सच्चा ही है, तू अपने गुनाहों की माफी मांगता रह। और सुबह-शाम 2 अपने रब की तस्बीह और महिमागान करता रह।

४६. बेशक जो लोग अपने पास किसी सुबूत के न होने के बावजूद अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं; उन के दिलों में बड़ाई के सिवाय दूसरे कुछ नहीं जो इस बड़ाई तक पहुँचने वाले नहीं, तो तू अल्लाह की पनाह माँगता रह, बेशक वह पूरी तरह से सुनने वाला और सब से ज्यादा देखने वाला है |

४७. आकाशों और धरती की पैदाईश बेशक इंसानों की पैदाईश से बहुत बड़ा काम है, लेकिन (यह दूसरी बात है कि) ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं।

४८. और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं; न वे लोग जो ईमान लाये और भले काम किये कुकर्मियों के (समान हैं) तुम (बहुत) कम नसीहत हासिल कर रहे हो |

**५९.** क्रयामत निश्चय (यक्रीनन) और वेशक आने वाली है, लेकिन (यह दूसरी वात है कि) ज़्यादातर लोग ईमान नहीं लाते ।

فَاصْمِدْ اِنَّ وَعْدَاللهِ حَثَّى وَّاسْتَغْفِرْ لِلَهُ لَيْهِكَ وَسَتِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيْق وَالْإِبْكَارِ 33

إِنَّ الَّذِيْنُ يُجَادِلُونَ فِيَّ اٰيْتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطِن ٱتْهُمُّرْانْ فِيَّ صُدُوْدِهِمْ الآكِبْرُقَّ اَهُمُ بِمَالِغِيْةِ فَاسْتَحِذْ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى السَّيْعُ الْبَصِيْرُ 36

لَخَلُقُ الشَالُوتِ وَالْأَرْضِ ٱلْكَبُرُ مِنْ خَلِقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ 3 )

وَمَا يَسُنَوِى الْاَعْلَى وَ الْبَصِيُرُهُ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِطَةِ وَلَا الْمُسِنَّى مُ قَلِيدٌ لِمَّا اَتَكَنَّا كُرُونَ (38)

اِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيَةً لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱلْمُثَرَّ اللَّهُ الْكَارِيَ الْمُثَرَّ اللَّهُ

<sup>&#</sup>x27; गुनाह से मुराद वह तिनक-तिनक सी भूल-चूक हैं जो इंसानी फितरत (प्रकृति) के सबब हो जाती है, जिसका सुधार भी अल्लाह की तरफ से कर दिया जाता है या इस्तिगफार (क्षमा मांगना) भी एक इबादत ही है। नेकी और बदला में अधिकता के लिए (क्षमा मांगने) का हुन्म दिया गया है, या मुराद पैरोकारों को हिदायत देना है कि वह तौबा से बेपरवाह न हों।

<sup>2</sup> نمني (अशी) से दिन का आख़िर और रात का शुरूआती हिस्सा और إيكار (इबकार) से रात का आख़िरी और दिन का शुरूआती हिस्सा मुराद है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मतलब यह है कि जिस तरह अंधा और अंखि वाला बराबर नहीं, उसी तरह ईमानदार और काफिर, नेक लोग और वुरे लोग बराबर नहीं, बिल्क क्रयामत के दिन उन के बीच जो बड़ा फर्क होगा वह बिल्कुल खुल कर सामने आ जायेगा ।

६०. और तुम्हारे रब का हुक्म (लागू हो चुका) है कि मुझ से दुआ करों मैं तुम्हारी दुआवों को क़बूल करूंगा । यकीन करों कि जो लोग मेरी इँबांदत से तकब्बुर करते हैं वे जल्द ही हस्वा (अपमानित) होकर नरक में पहुँच जायेंगे ।

६१. अल्लाह् (तआला) ने तुम्हारे लिए रात बना दी है कि तुम उस में आराम कर सको और दिन को दिखलाने वाला बना दिया। बेशक अल्लाह (तआला) लोगों पर उपकार (फज्ल) और रहम करने वाला है, लेकिन ज़्यादातर लोग शुक्रिया अदा नहीं करते।

६२. यही अल्लाह है तुम सबका पालन-पोपण करने वाला, हर चीज का खालिक (सृष्टा), उस के सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं; फिर किस तरफ तुम फिरे जाते हो?

६३. उसी तरह वे लोग भी फेरे जाते रहे जो अल्लाह की आयतों का इंकार करते थे |

६४. अल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए धरती को रहने की जगह और आकाश को छत बना दिया, और तुम्हारा रूप दिया और बहुत अच्छा बनाया और तुम्हें बहुत अच्छी चीजें खाने के लिए दीं । वहीं अल्लाह तुम्हारा रव है; तो बहुत शुभ (बाबरकत) अल्लाह है सारी दिनया का रब ।

वह जिन्दा है जिस के सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं तो तुम इख़्लास से उसी की इबादत करते हुए उसे पुकारो, सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सारी दुनिया का रब है।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَّ ٱسْتَجِبُ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَيْنَ سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دُخِرِينَ 6

اَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسُكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُنْصِرًا إِنَّ اللَّهُ لَذُو فَضَيلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اللَّهُ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (6)

ذَيِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّي شَيْءٍ مُ لَا إِلٰهَ اللَّهِ هُ وَ فَا فَى تُؤَكُّونَ 6

> كَذَٰ لِكَ يُؤْفَكُ انَّنِ يُنَ كَانُوْا بِأَيْتِ اللَّهِ يُحِمُلُونِ (63)

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُهُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ سَاَّةً وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴿ فَتَالِرُكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَيْنِينَ (64

هُوَ الْحَثُّ لِآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّنْيَ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ (65)

<sup>।</sup> यह अल्लाह की इबादत से इंकार और मुँह मोड़ने और उस में दूसरों को भी साझी बनाने वालों का बुरा नतीजा है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जितने भी जमीन पर प्राणी (जानदार) हैं उन सब में तुम इन्सानों को सब से सुन्दर और संतुलित अंगों (मुनासिव जिस्म) का वनाया |

<sup>3</sup> कई तरह के खाने तुम्हारे लिए सुलभ (मुहय्या) कराये जो मजेदार भी हैं और ताकत वाले भी !

भाग-२४ | 849 | ४६-३५।

سورة المؤمن ٤٠

६६. (आप) कह दीजिए कि मुझे उनकी इवादत करने से रोक दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवाय पुकार रहे हो, इस बिना पर कि मेरे पास मेरे रब के सुबूत पहुँच चुके हैं, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं सारी दुनिया के रब के हुक्म के अधीन (मातहत) हो जाऊं!

६७. वही है जिस ने तुम्हें मिट्टी से, फिर वीर्य (नुतफा) से, फिर ख़ून के लोथड़े से पैदा किया, फिर तुम्हें बच्चा बनाकर निकालता है, फिर (तुम्हें बढ़ाता है कि) तुम अपनी पूरी ताकत को पहुँच जाओ फिर बूढ़े बन जाओ, और तुम में से कुछ की इस से पहले ही मौत हो जाती है, 'और वह तुम्हें छोड़ देता है) ताकि तुम मुकर्रर उम्र तक पहुँच जाओ और ताकि तुम सोच समझ लो।

६८. वही है जो जिन्दगी और मौत देता है,5 फिर जब वह किसी काम के करने का फैसला करता है तो उसे केवल यह कहता है कि 'हो जा' बस वह हो जाता है |

قُلُ إِنِّى نُهِيْتُ اَنُ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنَّا جَاءَ فِي الْبَيِنْتُ مِنْ تَابِّيُ نَوَ اُمِرْتُ اَنُ اُسُلِهَ لِرَبِ الْعَلِيئِينَ ۞

هُوالَّذِي خَلَقَكُمْ قِنُ ثَرَابٍ ثُمَّرِ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّرَ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُتَاكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمُ مَّنَ يُتَوَفِّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْا اَجَلًا مُستَّى ذَلَعَلَكُمْ تُعْقَلُمْن (6)

هُوَّالَّذِي يُهِي وَيُمِينُتُ ۚ فَإِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّبَا يَقُوْلُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ ﴿

चाहे वह पत्थर की मूर्तिया हो, अम्बिया और औलिया हों और समाधियों (कब्रों) में गड़े इंसान हों, मदद के लिए किसी को न पुकारो, उन के नामों के चढ़ावे न चढ़ाओ, उन का बजीफा न पढ़ो, उन का डर न खाओ और न उन से उम्मीदें बांधो, क्योंकि यह इबादत के भेद (किस्म) हैं जो सिर्फ एक अल्लाह का हक है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी इन सभी हालतों और अवस्थाओं (मरहलों) से गुजारने वाला वही है जिसका कोई साझी नहीं।

ग्यानी मां के गर्भाश्य (रिहम) में कई अवस्थाओं से गुजर कर बाहर आने से पहले ही मां के पेट में कुछ बचपन में, कुछ जवानी में और कुछ बुढ़ापे से पहले अधेड़ उम्र में मर जाते हैं!

यानी अल्लाह तआला (परमेश्वर) यह इसलिए करता है तािक जिसकी जितनी उम्र अल्लाह ने लिख दी है, वह उसको पहुँच जाये और दुनिया में उतनी जिन्दगी गुजारे ।

जिन्दगी देना और मारना उसी के हाथ में है, वह एक निर्जीव वीर्य (बेजान नुतफा) को कई हालतों से गुजार कर एक जिन्दा इंसान के रूप में ढाल देता है और फिर एक मुकर्रर वक्त के बाद इंसान को मारकर मौत की वातियों में सुला देता है ।

६९. क्या तने उन्हें नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं कि वे कहाँ फेर दिये जाते हैं।

७०. जिन लोगों ने किताब को झठलाया और उसे भी जो हम ने अपने रसलों के साथ भेजा. उन्हें बहुत जल्द हकीकृत का इल्म (जान) हो जायेगा ।

७१. जबिक उनकी गर्दनों में तौक होंगे और जंजीरें होंगी. घसीटे जायेंगे |

७२. खौलते हुए पानी में, और फिर नरक की आग में जलाये जायेंगे ।

७३. फिर उन से पूछा जायेगा कि जिन्हें तुम साझीदार ठहराते थे वे कहां हैं?

७४. जो अल्लाह (तआला) के सिवाय थे वे कहेंगे कि वे हम से खो गये वल्कि हम तो इस से पहले किसी को भी पकारते ही नथे। अल्लाह (तआला) काफिरों को इसी तरह भटकाता है ।

७५. यह (बदला) है उस चीज का जो तम धरती पर नाहक (अनुचित) फुले न समाते थे और (बेकार) इतराते फिरते थे।

५. (अब आओ) नरक में हमेशा रहने के लिए (उस के) दरवाजों में चले जाओ; क्या ही बरी जगह है अहंकार (तकब्बर) करने वालों के लिए

७७. तो आप सब करें, अल्लाह का वादा प्री तरह से सच्चा है, उन्हें हम ने जो वादा दे रखे हैं उन में से कुछ हम आप को दिखायें, या उस से पहले आप को मौत देंगे, उनका लौटाया जाना तो हमारी ही तरफ है।

آلَهُ تَوَ الْمَالِّذِينَ يُحَادِلُونَ فِي اللَّهِ مِلَاثًى وور وور يصرفون (69)

> النَّن مُن كَذَّرُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل رُسُلُنَا شَّ فَيُدُنِّي يَعْلَمُونَ إِنَّ (70)

إِذِ الْأَغُلُلُ فِي آعُنَا قِهِمْ وَالسَّلِيلُ يُسْحَبُونَ (أَرَ

فِي الْحَمِينِمِ لَا تُكُمَّ فِي النَّادِ يُسْجَرُونَ (2)

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (3)

مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا بِلْ لَّمْ نَكُنُ نَلُ عُوا مِنْ قَدُلُ شَنْنًا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الكفيرين (٦٠)

ذِيكُمُ بِهَا كُنُنُّمُ تَقُفَرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقْ وَبِهَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75)

أُدْخُلُوْا ٱبْوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا ۚ فَيِشْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ 76

فَاصِيرُ إِنَّ وَعُلَ اللَّهِ حَقُّ \* فَإِمَّا نُويَنَّكَ بَعْضَ اتَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا ७८. बेशक हम आप से पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं, जिन में से कुछ के (वाक्रेआत) हम आप को सुना चुके हैं और उन में से कुछ की कथायें तो हम ने आप को सुनायी ही नहीं, और किसी रसूल के (वश में यह) न था कि कोई मोजिजा अल्लाह की इजाजत के बिना ला सके. फिर जिस समय अल्लाह का हुक्म आयेगा सच्चाई के साथ फैसला कर दिया जायेगा और उस जगह पर असत्यवादी (झुठे) लोग नुकसान में रह जायेंगे !

७९. अल्लाह वह है जिस ने तुम्हारे लिए पशु (चौपाये) पैदा किये<sup>2</sup> जिन में से कुछ पर तुम सवार होते हो और कुछ को तुम खाते हो ।

 और दूसरे भी तुम्हारे लिए उस में बहुत से إِنْهُ اعْلَيْهَا حَاجَدُ إِنْ फायदे हैं ताकि अपने दिल में छिपी हुई जरूरतों को उन्हीं पर सवारी कर के तुम हासिल कर लो. और इन जानवरों पर और नावों पर तुम सवार कराये जाते हो ।

**८१**. और (अल्लाह) तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता जा रहा है, तो तुम अल्लाह की किन-किन निशानियों को इंकार करते रहोगे |

وَلَقَلُ ٱدْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَنْ لَوْ نَقُصُصْ عَكَيْكَ مُومَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِنَ بِأَيْهِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ \* فَإِذَا جِمَّاءَ أَمْرُ اللَّهِ تُضِي بِالْحَقِّ وَخَسِوَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78)

ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَرِ لِتَوْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79)

صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80

وَيُرِيْكُمُ أَيْتِهِ فَ فَأَيَّ أَيْتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (8)

<sup>्</sup>आयत) से मुराद यहाँ मोजिजा और ख़िलाफ आदत वाकिआ है जो पैगम्बर की सच्चाई को ايت सावित करे । काफिर रसूलों से मौग करते रहे कि हमें पर्ली-पर्ली चीज दिखाओ, जैसे खुद आख़िरी रसूल (🐒) से मक्का के काफिरों ने कई चीजों की मांग की, जिसका बयान सूर: बनी इसाईल ९० से ९३ तक में मौजूद है। अल्लाह तआला फरमा रहा है कि किसी पैगम्बर के बस में यह नहीं था कि वह अपनी जातियों की मौग पर ख़ुद कोई मोजिजा बनाकर दिखा सके, यह सिर्फ हमारे अधिकार (बस) में था

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अल्लाह अपने अनिगनत नेमतों में से कुछ की चर्चा कर रहा है | चौपाये (पश्चु) से मुराद ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ हैं। यह नर-माँदा मिलकर आठ हैं, जैसा कि सूर: अल-अन्आम -१४३ और १४४ में है।

सूरत् हा • मीम • अस्सज्द: - ४१

भाग-२४ | 852 | ४६ - إ

سورة حم السجدة ١٤

प्रत्या उन्होंने धरती पर सैर करके अपने से पहले के लोगों का नतीजा नहीं देखा जो इन से तादाद में ज्यादा थे, ताकत में सख्त और धरती में बहुत सारी यादगारें छोड़ी थीं । (लेकिन) उन के किये कामों ने उन्हें जरा भी फायेदा नहीं प्हॅंचाया ।

द३. तो जब कभी उन के पास उन के रसूल वाजेह निश्चानियां लेकर आये तो यह अपने पास के ज्ञान (इल्म) पर इतराने लगे, आखिर में जिस चीज को मजाक में उड़ा रहे थे वहीं उन पर उलट पडी।

**५४**. फिर हमारी यातना (अजाब) देखते ही कहने लगे कि अल्लाह एक पर हम ईमान लाये और जिन-जिन को हम उसका साझीदार बना रहे थे, हम ने उन सब से इंकार किया।

**८५**. लेकिन हमारी यातना (अजाब) को देख लेने के बाद उन के ईमान ने उन्हें फायेदा न दिया । अल्लाह ने अपना यही कान्न मुकर्रर कर रखा है जो उस के बन्दों में लगातार चला आ रहा है; और उस जगह पर काफिर खराब (और कमजोर) हुए |

## स्रत् हा॰ मीम॰ अस्सज्द:-४१

सूरः हा मीम अस्सज्दः मक्का में नाजिल हुई और इन में चौवन आयतें और छः रूक्अ हैं । अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ९. हा∙मीम∙.

آفَكُمُ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِمَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلُهُمْ ۚ كَانُوْۤا ٱكُثُرَ مِنْهُمُ وَأَشَتَ قُوَّةً وَّ اثَارًا فِي الْأَرْضِ فَهَا ٓ اغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ ايْكُسِيُوْنَ (82)

فَكَتَّا حَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنٰتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوابِهِ يَسْتُهُزءُونَ (83)

فَلَتَا رَاوْا رَأْسَنَا قَالُوْا الْمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِهَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ 🚳

فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْهَانُهُمْ لَهًا زَاوًا بَأْسَنَاط سُنَّتَ اللهِ الَّذِي قَدُ خَلَتْ فِي عِبَادِمٍ ۗ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ (85)

المنوازة كالمنتزاة

بسنيد الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

यानी यह अल्लाह का कानून चला आ रहा है कि अजाब देखने के बाद तौवा (पश्चाताप) और ईमान कुबूल नहीं। यह विषय क़ुरआन के कई मुकामों में वयान हुआ है।

<sup>\*</sup> इस सूर: का दूसरा नाम "फुस्सेलत" है, इस के नाजिल होने के बारे में मक्का के सरदार उत्बा बिन रबीआ के साथ आप (🏂) की मञ्चूहर घटना (बाक्रेओ) है । (इब्ने कसीर)

सूरतु हा॰ मीम॰ अस्सज्द:-४१

भाग-२४

الجزء ٢٤ | 853

سورة حم السجدة ١٤

२. उतरी है बड़े कृपालु (रहमान) बड़े दयालु (रहीम) की तरफ से |

3. (ऐसी) किताब है जिसकी आयतों (सूत्रों) की वाजेह तफसील की गयी है, (इस हालत में कि) कुरआन अरवी भाषा (जवान) में है उस कौम के लिए जो जानती है |

४. ख़ुअख़बरी सुनाने वाला और डराने वाला है, फिर भी उन के ज़्यादातर ने मुंह मोड़ लिया और वे सुनते ही नहीं ।

४. और उन्होंने कहा कि तू जिसकी तरफ हमें बुला रहा है हमारे दिल तो उस से पर्दे में हैं, हमारे कानों में बोझ है (या कुछ सुनायी नहीं देता)<sup>2</sup> और हम में और तुझ में एक पर्दा (आइ) है । अच्छा, तू अब अपना काम किये जा हम भी बेशक काम करने वाले हैं ।

६. (आप) कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा इंसान हूँ, मुझ पर वहयी की जाती है कि तुम सबका माबूद सिर्फ एक अल्लाह ही है, तो तुम उस की तरफ ध्यान केन्द्रित (मरकूज) कर लो और उस से गुनाहों की माफी चाहो, और उन मूर्तिपूजकों के लिए (बड़ी ही) ख़राबी है |

 जो जकात नहीं देते<sup>3</sup> और आखिरत का भी इंकार करने वाले ही रहते हैं। تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحُنْنِ الرَّحِيْمِ ( ُ

كِتْبٌ فُصِّلَتُ الْمُتُهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِر يَّعْلَمُوْنَ ( ﴿

ؠؘۺؚؽڒۘٵۊٞٮؘڮ۬ؠؽڒؖٵٷٵؘۘۼؙػڞؘٵڬٛؿۘڒؙۿؙؙؗۿؙۿؙۿۿ ڒؽڛ۫ؠۘۼؙۯؙؽ (٩)

وَقَالُوا قُلُوٰبُنَا فِيَّ آكِنَةٍ مِّمَّا تَنُمُّوْنَاۤ اِلَيْهِ وَفِيَّ اٰذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ اِنْنَا عْمِلُونَ ﴿

قُلُ إِنَّهَا آنَا بَشَرٌ مِقْلُكُمْ يُوْتِي إِلَّ آنَهَا إِلْهُكُمْ إِلَّهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوۤ الْكِيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُتَغْفِرُوْهُ الْمُعَ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾

الَّذِيْنَ لَايُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ كُفِرُونَ (7)

<sup>ै</sup> نَيْنَ (अिकन्नह) الله (किनान) का बहुवचन (जमा) है पर्दा, यानी हमारे दिल इस बात से पर्दी में हैं कि हम तेरी तौहीद (अद्वैत) और ईमान की दावत को समझ सकें ।

<sup>े</sup> وَزُّ (वक्र) का लफ़्ज़ी मायेना वोझ है, यहां मुराद बहरापन है जो सच सुनने में रूकावट था إَوْرُ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह सूर: मक्का में नाजिल हुई | जकात (धर्मदान) हिजरत के दूसरे साल फर्ज हुई, इसलिए इस से मुराद या तो दान है जिसका हुक्म मुसलमानों को मक्के में भी दिया जाता रहा, जिस तरह पहले सिर्फ सुबह और शाम की नमाजों का हुक्म था, दोबारा हिजरत से डेढ़ साल पहले मेराज की रात को पाँच फर्ज नमाजों का हुक्म हुआ, या जकात से यहाँ मुराद कलमए शहादत है जिस से इंसानी मन शिर्क की गन्दिंगियों से पाक हो जाता है | (इब्ने कसीर)

सूरतु हा • मीम • अस्सज्द: -४१

भाग-२४ | 854 | ४६ - १५

سورة حم السجدة ٤١

 बेशक जो लोग ईमान लायें और अच्छे अमल करें उन के लिए बेइन्तेहा बदला है ।

९. (आप) कह दीजिए कि क्या तुम उस (अल्लाह) का इंकार करते हो और तुम उस के साझीदार मकरर करते हो जिस ने दो दिन में धरती को पैदा किया, सारे जहाँ का रव वही है।

 और उस ने धरती में उस के ऊपर से ही पहाड़ गाड़ दिये, उस में वरकत अता कर दी और उस में रहने वालों के आहार (रिज्क) का भी अंदाज़ा उसी में कर दिया। केवल चार दिन में ही, सवाल करने वालों के लिये बरावर तरीके से 12

99. फिर आकाश की तरफ बुलन्द हुआ और वह धुंआ (सा) था, तो उसे और धरती को हक्म दिया कि तुम दोनों आओ, चाहो यह न चाहो3 दोनों ने निवेदन (अर्ज) किया कि हम ख़ुशी-खुशी हाजिर हैं।

إِنَّ إِلَّنِ يُنَ أَمَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ أَجْرُّ غَيْرُ مَهْنُونِ ﴿

قُلْ آبِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهَ آنْدَادًا وَلِكَرَبُ

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيهُمَّا ٱقُواتَهَا فِي آرْبَعَةِ آيَّامِرُ سَوَاءً لِلسَّالِيلِينَ (١١)

ثُمَّ اسْتُوْتِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا ﴿ قَالَتَآ آتَيُنَا طَآبِعِيْنَ 🕕

<sup>ं</sup> कूत (रोजी, खाद्य) أنوات (अक्वात) ترتُ कूत (रोजी, खाद्य) का बहुबचन (जमा) है, यानी धरती पर सभी वसने वाली मखलुक की रोजी उस में रख दिया या उसकी व्यवस्था (एहतेमाम) कर दी । अल्लाह की इस योजना और व्यवस्था का काम इतना बड़ा है कि कोई जुबान उसका वयान नहीं कर सकती, कोई कलम उसे लिख नहीं सकता कोई कलकलेटर उसे गिन नहीं सकता | कछ ने इसका मतलब यह लिया है कि हर इलाके में ऐसी चीजें पैदा कर दी जो दूसरे इलाके में नहीं पैदा हो सकती ताकि हर इलाके की यह खास पैदावार उन इलाकों का व्यवपार और रिज्क का जरिया बन जायें, यह मतलव भी अपनी जगह पर सही और बिल्कल हक्रीकृत है।

<sup>े</sup> سُواء (सवाअ) का मतलब है पूरे चार दिन में, यानी सवाल करने वालों को बता दो कि पैदाईच سُواء और फैलाव का काम चार दिन में हुआ या पूरा या बराबर, यह जवाब है सवालियों के लिए ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह आना किस तरह था इसकी हालत नहीं बताई जा सकती? यह दोनों अल्लाह के पास आये जैसे उस ने चाहा, कुछ ने इसका मतलव लिया है कि मेरे हुब्म का पालन करो, उन्होंने कहा ठीक है हम हाजिर हैं । अल्लाह ने आसमान को हुक्म किया कि सूरज, चांद और सितारे निकाल दे और धरती से कहा कि चश्मा जारी कर दे और फल उगा दे। (इब्ने कसीर) या मतलब है कि तुम दोनों वजूद में आ जाओ।

१२. तो दो दिन में सात आकाश वना दिये, हर आकाश में उसके मुनासिव अहकाम की वह्यी भेज दी, और हमने दुनियावी आकाश को तारों से सजाया और हिफाजत की, यह योजना (तदबीर) अल्लाह जबरदस्त जानने वाले की है।

९३. अब भी ये विमुख हों तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें उस कड़क (आसमानी अजाव) से डरा देता हूं जो आद कौम और समूद कौम के कड़क के समान होगा।

9४. उन के पास जब उन के आगे-पीछे से पैगम्बर आये कि तुम अल्लाह के सिवाय किसी की इवादत न करो, तो उन्होने जवाब दिया कि अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्तों को भेजता; हम तो तेरी रिसालत का पूरे तौर से इंकार करते हैं |

94. तो जब आद ने बिला वजह धरती पर तकब्बुर शुरू कर दिया और कहने लगे कि हम से ताक़त वाला कौन है, क्या उन्हें यह नहीं दिखायी दिया कि जिस ने उन्हें पैदा किया वह उन से ज़्यादा ताक़त वाला है | वे (आख़िर तक) हमारी आयतों का इंकार ही करते रहे |

9६. तो आखिर में हम ने उन पर एक तेज गति वाली आधी, अशुभ (मन्हूस) दिनों में। भेज दी कि उन्हें दुनियावी जिन्दगी में अपमान वाले अजाब का मजा चखा दें। (यकीन करो) कि आखिरत का अजाब इस से ज़्यादा रुखा करने वाला है और वे मदद नहीं किये जायेंगे।

فَقَضْهُنَّ سَبُعَ سَلُوتِ فَي يُومَيُنِ وَاَوْلَى فَي كُلِّ سَمَا هَ أَمُر هَا لَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْ يَا إِمَصَا بِيْحَ وَ وَحِفْظًا ﴿ ذَٰلِكَ تَقُولُوا لُعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (1)

فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمُ طَعِقَةً مِّشْلَ طَعِقَةِ عَادٍ وَثَنُودَ (1)

إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَدِينَ اَيْدِ يَهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ الاَ تَعْبُدُوْ اللَّا اللهُ مَقَالُوْا لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُ بِهِ كِفِرُونَ (1)

فَاَمَّا عَادُّ فَاسْتَكُبُرُوْا فِى الْآرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَنَّ مِنَّا قُوَةً مَاوَلَـمُ يَرُوْا اَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَنَّ مِنْهُمْ قُوَةً ةً وَكَانُوْ الْمِالْتِنَا يَجْحَدُونَ (1)

فَارْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِنَّ آيَاهِم نَّحِسَاتٍ لِنُوْيِفَهُمْ عَنَابَ الْخِزْي فِي الْحَيْوةِ الذَّنْيَالَا وَلَعَنَابُ الْخِزَةِ آخُزْي وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ ﴿ ا

का अनुवाद (तर्जुमा) कुछ ने लगातार किया है क्योंकि यह हवा सात रातें और आठ दिन तक लगातार चलती रही, कुछ ने तेज, कुछ ने धूल-धप्पड़ वाली और कुछ ने मन्हूस किया है। आखिरी तर्जुमा का मतलब यह होगा कि यह दिन जिन में उन पर कड़ी हवा की आंधी आयी, उन के लिए बड़े मन्हूस सावित हुए, यह नहीं कि दिन ही खुद मन्हूस (अशुभ) हैं।

सूरतु हा • मीम • अस्सज्द: -४१ भाग-२४ | 856

الجزء ٢٤

سورة حم السجدة ٤١

१७. और रहे समूद, तो हम ने उनका भी मार्गदर्शन (रहनुमाई) किया फिर भी उन्होंने मार्गदर्शन पर अंधेपन को महत्व (अहमियत) दिया, जिसके सबब उन्हें (पुरे तौर से) अपमान वाली यातना (अजाब) की कड़क ने उन के करततों के सबब पकड़ लिया ।

१८. और ईमानदार और परहेजगारों को हम ने (बाल-बाल) बचा लिया।

99. और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन नरक की तरफ लाये जायेंगे और उन (सब) को जमा कर दिया जायेगा।

२०. यहाँ तक कि जब नरक के बहुत क़रीब आ जायेंगे उन पर उन के कान और उनकी आंखें और उनकी खालें उन के अमल की गवाही देंगे।

२१. और ये अपनी खालों से कहेंगे कि तुम ने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी, वह जवाव देंगें कि हमें उस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी जिस ने हर चीज को बोलने की ताक्रत अता की है. उसी नें पहली बार् तुम्हें पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब लौटाये जाओगे।

२२. और तुम (अपने करतूत) इस वजह से छिपा कर रखते ही नथे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी अखिं और तुम्हारी खालें गवाही देंगी2 और तुम यह समझते रहे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उस में से बहुत से कर्मों से अल्लाह अंजान है |

وَ أَمَّا تُمُودُ فَهَالَ يِنْهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُرِٰي فَاخَذَنْتُهُمْ طَعِقَةُ الْعَنَابِ الْهُوُنِ سَا كَانُوا يَكُسِيُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنَّ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَن

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ الْمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (١٤)

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَّى النَّارِ فَهُم دوروور دوزعون (19)

حَتَّى إِذَا مَاجَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَنْعُهُمْ وَ ٱنِصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 20

وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِن تُثُمْ عَلَيْنَا ﴿ قَالُوْآ ٱنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي ٱنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (2)

وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَةِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا آيضادُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِن ظَنَنْتُمُ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ 2

साइक:) सख़्त अजाब को कहते हैं, यह कड़ा अजाब उन पर चिघाड़ और भूकम्प صاعِفَةُ (जलजला) के रूप में आया, जिस ने जिल्लत और रुखाई के साथ उन्हें तहस-नहस कर दिया l

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसका मतलब है कि तुम पाप का अमल करते हुए तो लोगों से छुपने की कोश्विश करते थे लेकिन तुम्हें इसका कोई डर नहीं था कि तुम्हारे खिलाफ खुद तुम्हारे अंग भी गवाही देंगे कि जिन से छुपने की जरूरत का आभास करते, इसका सबब उनका दोवारा जिन्दगी से इंकार और कुफ्र था।

२३. और तुम्हारे इसी कुविचार (वदगुमानी) ने जो तुम ने अपने रब के बारे में कर रखे थे, तुम्हें नाश कर दिया, और आखिर में तुम नुकसान उठाने वालों में से हो गये।

२४. अब अगर ये सब्न करें तो भी उनका ठिकाना नरक ही है और अगर ये तौवा भी करना चाहें तो भी माफ नहीं किये जायेंगे।

२५. और हम ने उन के कुछ साथी निर्धारित (मुकर्रर) कर रखे थे जिन्होंने उन के अगले— पिछले कर्मों को उनकी नजर में खूबसूरत बना रखे थे, और उन के हक में भी अल्लाह का बादा उन कौमों के साथ पूरा हुआ जो उन से पहले जिन्नों और इंसानों की गुजर चुकी हैं। बेशक वे नुकसान उठाने वाले साबित हए।

२६. और काफ़िरों ने कहा कि इस क़ुरआन को सुनों ही मत (उन के पाठ करने के समय) और बेहूदा बातें करों, क्या अजब कि तुम ग़ालिब हो जाओं।

२७. तो वेशक हम उन काफिरों को सख़्त अजाब का मजा चखायेंगे और उन्हें उन के बहुत बुरे अमल का बदला (जरूर) देगें ।

२८. अल्लाह के दुश्मनों का बदला (दण्ड) यही नरक की आग है, जिस में उनका हमेशा का घर है, (यह) बदला है हमारी आयतों के इंकार करने का |<sup>2</sup> وَ ذٰلِكُمْ ظَنُكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَتِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخْسِرِيْنَ ﴿ ﴿

فَإِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثُوَّى لَهُمْ ۚ وَإِنْ يَسْتَغْتِبُوْا فَهَا هُمْ مِّنَ الْمُغْتَبِيْنَ ﴿

وَقَيَّضْنَالَهُمْوُّرُنَاءَ فَزَيَّنُوْالَهُمْمَّالِبُيْنَايُدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيَّ أُمَّمِ قَلْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوْا خْسِرِيُنَ (وَثَّ

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمُعُوْا لِهٰذَاالْقُرُّانِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ (٤٠

فَلَنُونِيْقَنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيْدًا وَاللَّانِيُ اللَّامِيْدُا وَلَا اللَّانِيُ كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٠)

ذٰلِكَ جَزَّاءُ ٱعْدَآءِ اللهِ النَّالُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَالُ الْخُلْدِ ۚ جَزَّآءً مِمَا كَانُوْا بِأَلِيْتِنَا يَجُحَدُونَ ۞

<sup>।</sup> इन से मुराद वह शैतान, इंसान और जिन्न हैं जो झूठ पर इसरार (दुराग्रह) करने वालों के संग लग जाते हैं, जो उन्हें कुफ़ और गुनाहों को अच्छा वनाकर दिखाते हैं तो वह इस गुमराही के दलदल में फंसे रहते हैं यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाती है और वह सदा के नुकसान के लायक वन जाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आयतों से मुराद जैसाकि पहले भी बताया गया है कि वह खुले सुबूत और दलीलें **हैं जो अल्लाह** 

सूरतु हा भीम अस्सज्द: -४१ भाग-२४

الجزء ٢٤ | 858

سورة حم السجدة ٤١

२९. और काफिर लोग कहेंगे कि है हमारे रब! हमें जिन्नों और इंसानों के उन (दोनों गिरोहों) को दिखा, जिन्होंने हमें भटकाया (ताकि) हम उन को अपने पैरों के नीचे डाल दें ताकि वे बहुत नीचे (सख़्त अजाब में) हो जायें!

३०. हकीकत में जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर उसी पर जमे रहे, उन के पास फरिश्ते (यह कहते हुए) आते हैं कि तुम कुछ भी भयभीत (ख़ौफजदा) और दुखी न हो (बल्कि) उस जन्नत की ख़ुशख़बरी सुन लो जिसका तुम्हें वादा दिया गया है।

३१. तुम्हारी दुनियावी जिन्दगी में भी हम तुम्हारे मददगार थे और आखिरत में भी रहेंगे, जिस चीज को तुम्हारा मन चाहे और जो कुछ मौगो सब तुम्हारे लिये [जन्नत में मौजूद (उपस्थित)] है |

३२. वड़ा माफ करने वाला बड़े मेहरवान की तरफ से ये सब कुछ मेहमानी के रूप में है ।

३३. और उस से ज़्यादा अच्छी वात वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाये, नेकी के काम करे और कहे कि मैं यकीनी तौर से मुसलमानों وَقَالَ الَّذِيُّنَ كَفَرُواْ رَبَّنَا آدِنَا الَّذَيْنِ اَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿

اِنَّالَٰذِيْنَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّةً اسْتَقَا مُوْاتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَيِّكُةُ اَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُوْ نُوْعَدُونَ ﴿

> نَعْنُ ٱوْلِيَّؤُكُو فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ \* وَلَكُوْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِنَّ اَنْفُسُكُو وَلَكُوْ فِيْهَا مَا تَنَّ عُوْنَ (إِنَّ

> > نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ (3)

وَمَنْ آخْسَنُ قَوْلًا قِسَّنُ دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِبِينَ (3)

तआला अम्बिया (ईश्रदूतों) पर उतारता है, या वह मोजिजा हैं जो उनको दिये जाते हैं, या पैदाईश के वे सुबूत हैं जो दुनिया और प्राणियों (मखलूकात) में फैले हुए हैं | काफिर इन सब ही का इंकार करते हैं जिस के सबब वह ईमान से बंचित (महरूम) रहते हैं |

«قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِم»

"कह, मैं अल्लाह पर ईमान लोया, फिर इस पर अंडिंग रह । (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाबु जामिओ औसाफिल इस्लाम)

<sup>&#</sup>x27; यानी कठिन से कठिन हालत में भी ईमान पर कायम रहे, उस से फिरे नहीं । कुछ ने कायम रहने का मतलव इख्लास लिया है, यानी सिर्फ एक अल्लाह ही की इवादत और इताअत की । जिस तरह हदीस में आता है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह \*\* से कहा । "मुझे ऐसी बात वतला दें कि आप के बाद मुझे किसी से सवाल करने की जरूरत न हो ।" आप ने फरमाया :

सूरतु हा॰ मीम॰ अस्सज्द:-४१

भाग-२४

الجزء ٢٤ | 859

سورة حم السجدة ٤١

में से हूं।

३४. और नेकी और वुराई वराबर नहीं होते, बुराई को भलाई से दूर करो, फिर वही जिस के और तुम्हारे बीच दुश्मनी है ऐसा हो जायेगा जैसे जिगरी दोस्त !

३४. और यह वात उन्हीं की ख़ुशनसीबी में होती है जो सब करें, और उसे वड़े ख़ुशनसीब के सिवाय कोई नहीं हासिल कर सकता ।

**३६. और** अगर शैतान की तरफ से कोई शक पैदा हो जाये तो अल्लाह की पनाह चाहो | बेशक वह बड़ा सुनने वाला जानने वाला है |

३७. और दिन-रात और सूरज और चाँद भी उसी की निशानियों में से हैं, तुम सूरज और चाँद के सामने सिर न झुकाओ बिल्क सिर उस अल्लाह के सामने झुकाओ जिस ने उन सबको पैदा किया है, अगर तुम्हें उसी की इबादत करनी है।

३६. फिर भी अगर वे तकब्बुर करें तो वे (फरिश्ते) जो आप के रब के करीब हैं, वे तो रात-दिन उसकी महिमा (तस्वीह) का बयान करते हैं और (किसी समय भी) नहीं थकते । وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلِا السَّيِّئَةُ وَلِهُ السَّيِّئَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ عَدَاوَةً هِى اَحْسَنُ قِاذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةً كَانَهُ وَلِنَّ حَمِيْمُ ﴿3

وَمَا يُنَقَٰهُمَاۤ اِلَّا اتَّذِيْنَ صَبَرُوُا ۚ وَمَا يُنَقَٰهُاۤ اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمِ ﴿ 3〕

وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِن نَزْعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيثُعُ الْعَلِيْدُ ۞

فَإِنِ اسْتَكُبُرُوْافَالَّذِينَ عِنْدَدَرَتِكَ يُسَيِّحُوْنَ لَهٔ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتُمُوْنَ ﴿ اللَّهُ

<sup>&#</sup>x27; यह एक बहुत ही अहम अख़लाक़ी (नैतिक) हिदायत है कि बुराई को अच्छाई के साथ टालो, यानी बुराई का बदला एहसान के साथ, जुल्म का माफी से, गुस्सा का सब से और अप्रिय (बेहूदा) बातों का समझा कर जवाब दिया जाये | इसका असर यह होगा कि तुम्हारा दुश्मन दोस्त बन जायेगा, दूर, करीब और ख़ून का प्यासा तुम्हारा चाहने वाला और जान निछावर करने वाला हो जायेगा |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عَظَّ عَظِّ (बड़ा सौभाग्य) से मुराद जन्तत है, यानी ऊपरी गुण (अवसाफ) उनको हासिल होते हैं जो बड़े भाग्यशाली (नसीव वाला) होते हैं, यानी जन्तती, जिनका जन्तत में जाना लिख दिया गया हो |

860

सूरतु हा॰ मीम॰ अस्सज्द:-४१

भाग-२४

الجزء ٢٤

سورة حم السجدة ٤١

३९. और उस (अल्लाह) की निशानियों में से (यह भी) है कि तू धरती को दबी दबायी (शुष्क) देखता है, फिर जब हम उस पर वर्षा करते हैं तो वह तरो-ताजा होकर उभरने लगती है | जिस ने उसे जिन्दा कर दिया वही निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) से मुर्दा को भी जिन्दा करने वाला है | बेशक वह हर चीज पर क्रादिर है |

¥0. बेशक जो लोग हमारी आयतों में टेढ़ापन करते हैं<sup>2</sup> वह (कुछ) हम से छिपे नहीं, (बताओ तो) जो आग में डाला जाये वह अच्छा है या वह जो अमन व अमान से (श्वान्तिपूर्वक) क्रयामत के दिन आये? तुम जो चाहो करते जाओ; वह तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है |

¥9. जिन लोगों ने अपने पास पाक क़ुरआन पहुँच जाने के बावजूद उस से कुफ़ किया (वह भी हम से छिपे नहीं), यह बहुत अजीम (सम्मानित) किताब है |

¥२. जिस के पास असत्य (बातिल) फटक भी नहीं सकता न उस के आगे से और न उस के पीछे से, यह है नाजिल की हुई (अल्लाह) हिक्मत वाले और गुणों वाले की तरफ से | وَمِنُ الْبِيّةِ اَنَّكَ تَرَى الْأَدْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا الْمَنْ فَاشِعَةً فَإِذَا الْمَنْ فَاشِعَةً فَإِذَا الْمَنْ فَا الْمَنْ أَءَ الْمُتَزَّتُ وَرَبَتُ الْإِنَّ الَّذِي فَى الْمَوْتُى ﴿ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَوْتُ ﴿ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَا كُلِّ شَيْءٍ فَي الْمَوْتُ ﴿ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَي الْمَوْتُ اللّهُ اللّ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فِي الْيَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا لَا الْخَارِ خَلِيرٌ اللهِ مَّنُ يَّا أِنِّ امِنًا يَوْمَ الْفِيلِةِ فَيْ النَّارِ خَلِيرٌ اللهِ مَّنُ يَّا أِنِّ امِنًا يَوْمَ الْفِيلِةِ فِي النَّالِمِ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهُ 
اِتَّا **الَّ**ٰذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللِّكُولِكَيَّا جَاءَهُمُ ۗ وَالَّهُ لَكِتْبُ عَزِيْزُ (اُ)

لَا يَأْتِينُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ لَا تَنْزِيْلُ قِنْ حَكِيْمٍ حَبِيْدٍ (4)

<sup>&#</sup>x27; मुर्दा जमीन को बारिश के जरिये इस तरह जीवन प्रदान कर देना और उस से उपज (खेती) के लायक बनाना इस बात का सुबूत है कि वह मुर्दों को भी बेशक जिन्दा करेगा।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी उसको मानते नहीं बल्कि उस से मुंह फेरते और झुठलाते हैं । हजरत इब्ने अब्बास ने الحاد (इल्हाद) का तर्जुमा किया है الحاد وضع الكلام على غير مواضع हस विना पर इस में वह झूठा गिरोह भी आ जाते हैं जो अपने झूठे यकीन और सिद्धान्त (उसूल) की सिद्धि (साबित) करने के लिए अल्लाह की आयतों के मतलब में परिवर्तन (बदलाव) करते और धोखे-धड़ी से काम लेते हैं ।

861

सूरतु हा • मीम • अस्सज्द: - ४१

भाग-२४

الجزء ٢٤

سورة حم السجدة 13

४३. आप से वही कहा जाता है जो आप से पहले के रसूलों से भी कहा गया है | वेशक आप का रब माफ करने वाला और दुखदायी अजाब देने वाला है |

४४. और अगर हम उसे गैर अरबी भाषा (जुबान) का कुरआन बनाते तो कहते कि इसकी आयतें साफ तौर से बयान क्यों नहीं की गई? यह क्या कि किताब गैर अरबी और आप अरबी रसूल? (आप) कह दीजिए कि यह ईमानवालों के लिए हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाते तो उन के कानों में (बहरापन) बोझ है और यह उन पर अंधापन है, ये वे लोग हैं जो किसी दूर जगह से पुकारे जा रहे हैं।

४४. और वेशक हम ने मूसा (ﷺ) को किताव अता की थी तो उस में भी मतभेद (इिंदितेलाफ) किया गया और अगर (वह) बात न होती जो आप के रब की तरफ से पहले ही मुकर्रर हो चुकी है तो उन के बीच (कभी का) फैसला हो चुका होता, यह लोग तो उस के बारे में सख्त वेचैन करने वाली शक में हैं।

¥६. जो इंसान नेकी के काम करेगा वह अपने फायदे के लिए और जो बुरा काम करेगा उसका भार भी उसी पर है, और आप का रब बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं |<sup>2</sup> مَايُقَالُ لَكَ الآمَاقَدُ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ الْمُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اللَّوْسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ا اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْمَغْفِرَةٍ وَّذُوعِقَابِ اَلِيْمِ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَلَوْجَعَلُنٰهُ قُرُانًا اَعْجَدِيًّا لَقَالُوا لَوُلَا فُصِّلَتُ الْيَّتُهُ ﴿ ءَ اَعْجَبِيُّ وَعَرَبٌ ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اَمَنُوا هُدًى قَشِفًا عُوالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِيَ اَذَانِهِمُ وَقُرُّ وَهُوَعَلَيْهِمُ عَمَّى ﴿ اُولَيْكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْهِ ﴿

وَلَقَلْ اتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيُهِ \* وَلَوْلَا كَلِيمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ زَيِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمُ وَانَّهُمُ لَفِى شَلِةٍ قِنْهُ مُونِي ﴿ إِنَّ

مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا طُ وَمَا رَبُّكَ بِطُلَامِ لِلْعَبِيْدِ ( 40 )

<sup>े</sup> यानी जिस तरह दूर का इंसान दूरी की वजह से पुकारने वाले की आवाज सुनने से मजबूर रहता है, इसी तरह इन लोगों की अक्ल और हवास में क़ुरआन नहीं आता |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसलिए कि वह सजा सिर्फ उसी को देता है जो पापी होता है, न कि जिसे चाहे विला वजह ही अजाव में ग्रस्त (मुक्तिला) कर दे |

सूरतु हा॰ मीम॰ अस्सज्द:-४१

भाग-२५

الجزء ٢٥

سورة حم السجدة ٤١

४७. क्रयामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ़ लौटाया जाता है, और जो—जो फल अपने गाभों में से निकलते हैं और जो मादा गर्भवती (हामला) होती है और जो बच्चा वह जन्म देती है, सब का इल्म उस को है, और जिस दिन अल्लाह (तआला) उन (मूर्तिपूजकों) को बुलाकर पूछेगा कि मेरे साझीदार कहाँ हैं: वे जवाब देंगे कि हम ने तो तुझ से कह दिया कि हम में से कोई उसका गवाह नहीं।

४८. और ये (जिन) जिन की पूजा इस से पहले करते थे वे उनकी नजर से ओझल हो गये, और उन्होंने समझ लिया कि अब उन के लिए कोई बचाव (का रास्ता) नहीं |

४९. भलाई मांगने से इंसान थकता नहीं, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंच जाये तो हताश (मायूस) और नाउम्मीद हो जाता है <sup>|2</sup>

५०. और जो कष्ट उसे पहुंच चुका है, उस के वाद अगर हम उसे किसी दया का मजा चखा दें तो वह कह उठता है कि मैं तो इसका हकदार ही था, और मैं तो विचार नहीं कर सकता कि कयामत कायम होगी और अगर मैं अपने रब की ओर लौटाया गया, तो भी बेशक उसके पास

إِلَيْهِ يُرَكُّ عِلْمُ السَّاعَةِ \* وَمَا تَغُوُّجُ مِنْ ثَمَوْتٍ مِّنْ ٱلْمَامِهَا وَمَا تَصُلُ مِنْ أَنْثَى وَلا تَعَنَّ إِلَّا بِعِلْهِ \* وَيَوْمَ يُنَادِيْهِ مُ آيْنَ شُرُكَآءِیْ \* قَالُوٓا اٰذَنْكَ \* مَا مِنَّا مِنْ شَهِیْدٍ (لَٰ ۖ

وَضَلَّ عَنْهُمْ مِّا كَانُوْا يَدُعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّمِحِيْضٍ (4)

لاَيسُنَكُمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءَ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُ وَيَنْ مَسَّهُ

وَلَهِنْ اَذَقُنْهُ رَحْمَةً قِنْنَا مِنْ بَعْبِ صَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُوْلَنَ هٰذَا لِيُ ﴿ وَمَا اَظْنُ السَّاعَةَ قَالِمِهَ اللهِ وَلَهِنْ رُّجِعْتُ اِلْ رَبِّقَ اِنَّ لِيْ عِنْكَ لا لَلْحُسْنَى ۚ فَلَنُنَيْتِ ثَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ إِمَا عَبِلُواْ ﴿ وَلَدُنِي يُقَنَّهُمُ مُ فِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿ وَ۞

पह अल्लाह के पूरा और व्यापक ज्ञान (वसीअ इल्म) का वयान है, और उस के इस ज्ञान गुण (अवसाफ) में कोई उसका साझी नहीं, यहाँ तक कि अम्बिया (علهم السلام) भी नहीं ! उन्हें भी इतना ही ज्ञान होता है जितना अल्लाह तआला (परमेश्वर) उन्हें वहयी के जरिये अता कर देता है !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी मुसीबत पहुँचने पर तो तुरन्त मायूस हो जाता है, जबिक अल्लाह के नि:स्वार्यी (मुखलिस) बन्दों की हालत इस से अलग होती है, एक तो वह दुनिया के लालची नहीं होते, उन के सामने हर पल आखिरत ही होती है | दूसरे, दुख पहुँचने पर भी वे अल्लाह की नेमत और रहमत से निराश (मायूस) नहीं होते बल्कि इम्तेहानों को भी गुनाहों का बदला और पदोन्नित (तरक़की) का सबब मानते हैं, मानो निराश (मायूसी) उन के क़रीब भी नहीं आती |

सूरतु हा • मीम • अस्सज्द: - ४१

भाग-२५

الجزء ٢٥ 863

مورة حم السجدة ٤١

भी मेरे लिए भलाई होगी,1 बेशक हम उन काफिरों को उन के अमल से बाखबर (अवगत) करेंगे और उन्हें सख़्त (कठोर) अजाब का मजा चखायेंगे ।

५१. और जब हम इंसान पर अपना उपकार करते हैं तो वह विमुख (गुमराह) हो जाता है और पहलू बदल लेता है; और जब उस पर दख आता है तो बड़ी लम्बी-चौड़ी दआयें करने वाला बन जाता है।2

५२. (आप) कह दीजिए कि भला यह तो बताओ कि अगर यह (क़ुरआन) अल्लाह की तरफ से आया हुआ हो फिर तुम ने उसे न माना तो उस से बढ़कर बहका हुआ कौन होगा जो (सच से) विरोध (मुखालफत) में दर चला जाये |

**५३**. जल्द ही हम उन्हें अपनी निश्वानिया दिनया के किनारों में भी दिखायेंगे और ख़ुद उन के अपने वजूद में भी, यहां तक कि उन पर खल जाये कि सच यही है | क्या आप के रब का हर चीज से अवगत (बाखबर) होना काफी नहीं |

اَلاَ اللَّهُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ إِنَّا إِنَّ إِنَّهُمْ لِلَّ إِنَّهُمْ لِلَّهِ مِنْ إِنَّا إِنَّهُ اللَّ عَلَم علام اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّ सामने पेश होने में सर्शिकत (शक में) हैं। याद रखो कि अल्लाह तआला हर चीज को घेरे हए है |

وَ إِذْ آانُعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آغُرَضَ وَنَأْ بِجَانِيهِ \* وَ إِذَا مُسَّلَّهُ الشُّو فَنُودُ دُعَاءً عَرِيْضِ (13)

قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْهِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُهُ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِثَنْ هُوفِي شِقَاقٍ پَعِيْدٍ (52)

سَنُرِيْهِمُ الْمِتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِيُّ ٱنْفُسِهِمْ حَثَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ شَهِيدٌ (33)

بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطٌ (٤٤)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यह कहने वाला मुनाफ्रिक (द्वयवादी) या काफिर है कोई ईमानवाला ऐसी बात नहीं कह सकता। काफिर ही यह समझता है कि मेरी दुनिया सुख से गुजर रही है तो आखिरत भी मेरे लिए ऐसी ही होगी।

<sup>2</sup> यानी अल्लाह के दरवार में रोता गिड़गिड़ाता है ताकि वह मुसीबत को दूर कर दे, यानी दुख में अल्लाह को याद करता है, सुख में भूल जाता है । मुसीबत आने के समय गुहार (फरियाद) करता है, खुशी के समय उसे वह याद नहीं रहता।

सूरतुश्रूरा-४२

भाग-२५ 864

الجزء ٢٥ | 4

سورة الشوري ٤٢

### सूरतुश्शूरा-४२

सूर: शूरा मक्का में नाजिल हुई और इस में तिरपन आयतें और पाँच रूकूअ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

**१**. हा॰मीम॰ ।

२. ऐन∙सीन∙क्राफ ।

अल्लाह तआला जो जबरदस्त और हिक्मत वाला है, इसी तरह तेरी तरफ और तुझ से पहले के लोगों की तरफ वहयी भेजता रहा है ।¹

४. आकाशों की (सभी) चीजें और जो कुछ धरती में है सब उसी का है, और वह सब से बलन्द और बड़ा है |

४. करीब है कि आकाश अपने ऊपर से फट पड़ें और सारे फरिश्ते अपने रब की पाकीजगी (महिमागान) (हम्द) के साथ बयान कर रहे हैं और धरती वालों के लिए क्षमा-याचना (इस्तिगफार) कर रहे हैं | खूब समझ रखो कि अल्लाह (तआला) ही माफ करने वाला रहम करने वाला है |

# ٩

بسمير الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

ځم(ا)

غستق (٤)

كَذَٰ لِكَ يُوْجِنَّ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ‹ اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

كَهُ مَا فِي السَّهُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَهُوَ الْعَلِنُّ الْعَظِيْمُ ﴾

تَكَادُ السَّلْوْتُ يَتَفَظَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلْيِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْرُرْضِ الْآلِآنَ اللهَ هُو الْغَفُرُ رُ الرَّحِيْمُ ٤

<sup>े</sup> यानी जिस तरह यह क़ुरआन तेरी तरफ नाजिल किया गया उसी तरह तुझ से पहले अम्बिया पर ग्रन्थ (सहीफे) और किताब नाजिल की गई, प्रकाशना (बहुयी) वह ईश्ववाणी है जो फरिश्तों द्वारा अल्लाह तआला अपने पैगम्बरों (संदेश्ववाहकों) के पास भेजता रहा | एक सहाबी (सहचर) ने रसूलुल्लाह क्रि से बहुयी की हालत पूछी तो आप ने फरमाया : कभी घंटी की आवाज की तरह आती है और यह मुझ पर सब से भारी होती है, जब यह खत्म हो जाती है तो मुझे याद हो चुकी होती है, और कभी फरिश्ता इंसानी रूप (शक्ल) में आता है और मुझ से धात करता है और वह जो कहता है मैं याद कर लेता हूं | हजरत आयेशा رضي الله عنه कहती है कि मैंने कहे जाड़े में देखा कि जब वह्यी की हालत खत्म होती तो आप पसीने से भीग जाते और आप की पेशानी से पसीने की बूँदें गिर रही होती | (सहीह बुखारी, बाबू बदइल बहुयी)

सूरतुश्रूरा-४२

भाग-२५ 865 ४०-१३।

سورة الشوري ٤٢

६. और जिन लोगों ने उस के सिवाय दूसरों को औलिया बना लिया है | अल्लाह (तआला) उन्हें अच्छी तरह देख रहा है, और आप उन के उत्तरदायी (जवाबदेह) नहीं है | !

७. और उसी तरह हम ने आप की तरफ अरबी कुरआन की वहयी की है तािक आप मक्का वािसयों को और उसके करीबी इलाके के लोगों को सावधान (आगाह) कर दें<sup>2</sup> और जमा होने के दिन से<sup>3</sup> जिस के आने में कोई शक नहीं, डरा दें, एक गुट जन्नत में होगा और एक गुट नरक में होगा |

द. अगर अल्लाह (तआला) चाहता तो उन सब को एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वह जिसे चाहता है अपनी दया (रहमत) में शामिल कर लेता है, और जालिमों का पक्षधर (वली) और सहायक (मददगार) कोई नहीं ।

९. क्या उन लोगों ने अल्लाह (तआला) के सिवाय दूसरे वली वना लिये हैं, (हक्रीकृत में तो) अल्लाह (तआला) ही वली (संरक्षक) है, वही मुदों को जिन्दा करेगा और वही हर चीज पर कादिर है | وَانَّذِيْنَ اتَّخَذُ وَامِنُ دُونِهَ اَوْلِيَا ٓ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ﴿ وَمَا ٓ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ ۞

وَكَنْ لِكَ ٱوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ قُوْانًا عَرَبِيًّا لِتُتُنْذِرَ اُمَّرَ الْقُرْى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَنْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ <sup>ط</sup>َفَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ﴿

وَكُوْ شَكَآءَ اللهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّنَةً وَاحِدَةً وَلَكِنُ يُّكُوخِلُ مَنْ يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُمُومِّنُ وَلِيَّ وَكَا نَصِيْرِ ﴿

آمِرِ اتَّخَنُّ وَا مِنْ دُوْنِهَ آوْلِيَآءَ ۚ فَاللَّهُ هُوَ الْوَكِٰ ۗ وَهُوَ يُثِي الْمَوْتُىٰ ۚ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَىٰءٍ قَلِيْدٌ ۗ وَۚ

<sup>&#</sup>x27; यानी आप इस बात के उत्तरदायी नहीं कि उन को संमार्ग (हिदायत) पर चला दें या पापों पर उन की पकड़ करें बिल्क यह काम हमारे हैं, आप का काम सिर्फ संदेश (पैगाम) पहुँचा देना है।

<sup>2</sup> مَالَقُون (उम्मुल क़ुरा) मक्के का नाम है | इसे 'विस्तियों की मां' इसिलए कहा गया कि यह अरव की सब से पुरानी वस्ती है, जैसेकि यह सभी विस्तियों की मां है जिन्होंने इसी से जन्म लिया है, मुराद मक्का के निवासी हैं | بَنْ حَرْبَ بَا نَعْ عَلَيْهُ में उस के पश्चिम और पूरव के सभी इलाक़े घामिल हैं, यानी उन सब को डराये कि अगर वे कुफ़ और धिर्क से न फिरे तो अल्लाह के अजाब के पात्र (मुस्तहक) होंगे |

³ क्रयामत के दिन को जमा होने का दिन इसलिए कहा कि उस में अगले-पिछले सभी इंसान जमा होंगे | इस के सिवाय, जालिम, मजलूम, ईमानदार और काफिर सब जमा होंगे और अपने-अपने अमल के एतबार से बदला या सजा पायेंगे |

९०. और जिस-जिस वात में तुम्हारा मतभेद (इिक्तिलाफ) हो उसका फैसला अल्लाह (तआला) ही की ओर है, यही अल्लाह मेरा रव है जिस पर मैंने भरोसा कर रखा है, और जिसकी तरफ मैं झुकता हूं।

99. वह आकाश और धरती को पैदा करने वाला है । उस ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जाति के जोड़े बना दिये हैं और चौपायों के जोड़े बनाये हैं; तुम्हें वह उस में फैला रहा है, उस जैसी कोई चीज नहीं; वह सुनने वाला देखने वाला है ।

 अकाशों और धरती की चाभियां उसी की हैं, जिसकी चाहे रोजी कुशादा कर दे और तंग कर दे, बेशक वह हर चीज का जानने वाला है।

१३. अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर कर दिया है जिसको क्रायम करने का उस ने नूह (هيا) को हुक्म दिया था, जो (वहयी के द्वारा) हम ने तेरी तरफ भेज दिया है और जिस का विशेष (بهاسلام) हक्म हम ने इब्राहीम और मूसा और ईसा (منهاسلام) को दिया था विशेष दिन को क्रायम रखना और इसमें फूट न डालना,3

وَمَااخَتَلَفَتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُ كُولَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
فَاطِرُ السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ لَّجَعَلَ لَكُمُ فِن اَنْفُيكُمُ اَذْ وَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ اَذْ وَاجًا ، يَنْ رَوُّكُمْ فِيهُ وَ لَيْسَ كَبِشُلِهِ شَيْءٌ ، وَهُو السَّيشِيعُ الْبَصِيرُ ال

لَهُ مَقَالِيْكُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشُكُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَلَ وَكُلِّ شَيْ وَعَلِيْمُ (1)

شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَضَى بِهِ نُوْحًا وَالْنِى اَوْحَيْنَا اللَّهِ اَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

इस मतभेद (इिल्तिलाफ) से मुराद दीन का इिल्तिलाफ है | जैसे यहूदियत, इसाईयत और इस्लाम वगैरह में आपसी इिल्तिलाफ है और हर धर्म वाला लम्या दावा करता है कि उसका धर्म सच्चा है, जबिक सभी धर्म एक समय में सही नहीं हो सकते | सच्चा दीन तो सिर्फ एक ही है और एक ही हो सकता है, दुनिया में सच्चे धर्म और सच्चे रास्ते की पहचान के लिए अल्लाह का कुरआन मौजूद है, लेकिन दुनिया में लोग इस ईशवाणी को अपना फैसला करने वाला और हािकम मानने को तैयार नहीं | आखिर में फिर कयामत (प्रलय) का दिन ही रह जाता है जिस में अल्लाह इस मतभेद का फैसला करेगा और सच्चों को स्वर्ग में और दूसरों को नरक में दािखल करेगा |

<sup>े</sup> عَنْ का मतलब है वयान किया, वाजेह किया और मुकर्रर किया, نَكُمْ तुम्हारे लिये । यह मोहम्मद (﴿عُنَّ की उम्मत से संवोधन (खिताव) है । मतलब है कि तुम्हारे लिये वही घरीअत मुकर्रर किया है जिसका हुक्म इस से पहले सभी अंविया को दिया जाता रहा है, इस संदर्भ (तअल्लुक से) में कुछ श्रेष्ठ (अफजल) अंविया के नाम का वयान किया ।

<sup>े</sup> सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और उसी की इताअत (या उस के रसूल की पैरवी जो हकीकत में अल्लाह ही की इताअत है) एकता और मेल-जोल का आधार (बुनियाद) है और उसकी

जिस चीज की तरफ आप उन्हें वुला रहे हैं वह तो (उन) मुश्तिकों पर भारी होती है। अल्लाह (तआला) जिसे चाहे अपना चुना हुआ वनाता है और जो भी उसकी तरफ ध्यानमग्न होता है वह उनकी ठीक हिदायत करता है।

9४. और उन लोगों ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद इिंद्रिलाफ़ किया (और वह भी) आपसी हठधर्मी से, और अगर आप के रव की बात एक निश्चित (मुकर्रर) समय तक के लिए पहले ही से मुकर्रर की गयी हुई न होती तो वेशक उनका फैसला हो चुका होता, और जिन लोगों को उन के बाद किताव दी गयी है वे भी उसकी तरफ़ से शक और शुब्हा में पड़े हुए हैं।

१४. तो आप लोगों को उसी तरफ बुलाते रहें, और जो कुछ आप से कहा गया है उस पर मजबूती से रहें, और उनकी इच्छाओं पर न चलें, अौर कह दें कि अल्लाह तआला ने जितनी किताबें नाजिल की हैं मेरा उन पर ईमान है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम में न्याय करता रहूं, हमारा और तुम सब का रब अल्लाह ही है, हमारे अमल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए हैं, हम तुम में कोई झगड़ा नहीं, अल्लाह (तआला) हम सब को जमा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है।

وَمَاتَفَرَّقُوْآ اِلَّامِنْ بَعْدِمَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَكُوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِنْ اَجَلِ مُسَتَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُ الْوَانَ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِىٰ شَاقٍ قِنْهُ مُرِيْبِ 10

فَلِذَلِكَ فَادُعُ وَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَلَا تَتَبِعُ آهُوَا عَمُمُ وَقُل امَنْتُ بِمَا اَنْزَل اللهُ مِن كِتْبٍ وَأُمِرُتُ لِاعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللهُ رَبُنَا وَرَبُكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ اللهُ رَبُنَا لاحُجَة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ وَلِيهِ اللهِ الْمُصِيرُ (وَآ)

इबादत और इताअत से भागना या इन में दूसरों को साझी बनाना फूट और विच्छिन्नता (इन्तिशार) का सबब है, जिस से फूट न डालनाल कह कर रोका गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस से मुराद यहूदी और इसाई हैं जो अपने से पहले के यहूदियों और इसाईयों के वाद किताब यानी धर्मश्वास्त्र तौरात और इंजील के उत्तराधिकारी (वारिस) वनाये गये, या अरववासी मुराद हैं जिन में अल्लाह तआ़ला ने अपना पाक क़ुरआ़न नाज़िल किया और उन्हें क़ुरआ़न का बारिस बनाया |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी उन्होंने अपनी इच्छा से जो चीजे गढ़ ली हैं, जैसे मूर्तियों की पूजा आदि (वगैरह), इस में उन की आकांक्षा (ख्वाहिशों) के पीछे न चलें |

9६. और जो लोग अल्लाह (तआला) की बातों में झगड़ा डालते हैं इस के वाद कि (सृष्टि) उसे मान चुकी है, उन का विवाद (झगड़ा) अल्लाह के करीब झूठ हैं। और उन पर क्रोध (गजव) है और उन के लिए सख्त अजाव है।

9७. अल्लाह (तआला) ने हक के साथ किताब नाजिल की है और तराजू भी (उतारी है) और आप को क्या पता कि शायद क्यामत करीब ही हो।

9 द उसकी जल्दी उन्हें पड़ी है जो उस पर ईमान नहीं रखते और जो उस पर ईमान रखते हैं वे तो उस से डर रहे हैं और उन्हें उसे सच होने का पूरा ज्ञान (इल्म) है | याद रखो, जो लोग क्यामत के बारे में लड़-झगड़ रहे हैं वे दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं |

**१९.** अल्लाह (तआला) अपने बंदों पर वड़ा ही कृपा करने वाला है, जिसे चाहता है ज्यादा जीविका (रिज़्क) देता है, और वह बड़ा ताकतवर, बड़ा जबरदस्त है ।

२०. जिसका इरादा आख़िरत की खेती का हो हम उसे उसकी खेती में और वृद्धि (इजाफा) करेंगे, और जो दुनियावी खेती की कामना करता हो हम उसे उसमें से ही कुछ दे देंगे में ऐसे इंसान ۉٵۘڷڹ۬ؿؗڽؙڝؙػۜٲڿٞٚۅٛ۬ؽ؋ۣٵۺؖؗۄڝؙٛڹۼڽٳڝٙٵ ٵۺؙؿڿؚؽ۫ڹۘڶڎؙڂۘڿۘڹۘۿۿؙۯۮٳڿڞؘڎٞ۠ۼؚڹ۫ۛڶۯٙڽؚۨۿؚۿ ۉعؘڲؽ۫ۿٟۄ۫ڠؘڞؘڹؓٷؘڰۿؙۮۼؘۮٵڔؓۺٙۑؽ۫ڒٞ۞

ٱللهُ الَّذِي ٓ اَنُزَلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ (آ)

يَسْتَغْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ الْمَثُوا الْمَثَوَّ الْمَثَوَّا الْمَثَوَّا الْمَثَوَّا الْمَثَوَّا الْمَثَاعَةِ لَغِيُ السَّاعَةِ لَغِيْ الْمَثَاعَةِ لَغِيْ وَفَى السَّاعَةِ لَغِيْ وَقَ

ٱللهُ لَطِيْفًا بِعِبَادِمٖ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ ۗ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۞

مَنُكَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاِخِرَةِ نَزِدْلَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴿ وَمَا لَهُ فِي الْاِخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۞

का मतलब, कमजोर, बातिल के हैं जिसका टिकना नहीं । داخفتُهُ

² پمارون (युमारून) بريد से बना है | जिसका मतलब लड़ना-झगड़ना है या بريد (मिर्यतुन) से है जिसका मतलब चक और जुब्हा है |

का मतलब बीज बोना है, यहां रूपक (इस्तेआरा) के रूप में कमों (अमल) के फल और फायदे पर बोला गया है, मतलब यह है कि जो इंसान संसार में अपने अमल और मेहनत के द्वारा आखिरत की नेकी और बदला का चाहने वाला है तो अल्लाह उसकी आखिरत की खेती में इस तरह बढ़ायेगा कि एक नेकी का पुण्य (सवाब) दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक भी प्रदान (अता) करेगा !

<sup>4</sup> यानी दुनिया के चाहने वाले को दुनिया तो मिलती है लेकिन इतनी नहीं जितनी वह चाहता है,

का आखिरत (परलोक) में कोई हिस्सा नहीं है |

२१. क्या उन लोगों ने ऐसे (अल्लाह के) साझीदार (मुकर्रर कर रखे) हैं जिन्होंने ऐसे धार्मिक हुक्म मुकर्रर कर दिये हैं, जो अल्लाह के कहे हुए नहीं हैं, अगर फैसले के दिन का वादा न होता तो (अभी ही) उन में फैसला कर दिया जाता | बेशक (उन) जालिमों के लिए ही कष्टदायी यातनायें (अजाव) हैं |

२२. आप देखेंगे कि (ये) जालिम अपने अमल से डर रहे होंगे जो नि:संदेह (बेशक) उन पर घटित होने वाला है, और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेकी के काम भी किये वे स्वर्ग के बागों में होंगे, वे जो इच्छा (तमन्ना) करेंगे अपने रव के पास मौजूद पायेंगे, यही है बड़ा फज़्ल।

२३. यही वह है जिसकी ख़ुशख़बरी अल्लाह (तआला) अपने उन बंदों को दे रहा है जो ईमान लाये और (सुन्नत के अनुसार) अमल किये, तो कह दीजिए कि मैं उस पर तुम से कोई बदला नहीं चाहता लेकिन नातेदारी की मुहब्बत और जो इंसान नेकी करे हम उस की नेकी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। निश्चय ही अल्लाह (तआला) बड़ा माफ करने वाला बड़ा कद्रदान है।

ٱمْرَلَهُمْ شُرَّكُوُّا شَرَعُوْالَهُمْ قِسَنَ الدِّيْنِ مَالَمُ يَاذَنُ بِهِ اللَّهُ \* وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الْفَصُلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ \* وَإِنَّ الظِّلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيْمُ (12

تَرَى الظَّلِمِيْنَ مُشُفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِحُ ُ يُهِمُ الْكِنِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ فِي رَوْضِتِ الْجَنْتِ ۖ لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْنَ رَبِّهِمُ الْذِلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيْرُ (2)

ذَٰلِكَ الَّذِنِيُ يُبَشِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ اللهُ عَلَىٰ لَآ اَسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُنِ وَمَنْ يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَزِدُ لَذَفِيْهَا حُسْنًا اللهَ عَقُورٌ شُكُورٌ شَكُورٌ (22)

विल्क उतनी ही मिलती है जितनी अल्लाह की मर्जी और भाग्य-लेख के अनुसार होती है ।

1 यह वही विषय है जो सूर: बनी इस्राईल १८ में भी वयान हुआ है । मतलव यह है कि दुनिया तो अल्लाह हर एक को जरूर देता है जितनी उस ने लिख दी है, क्योंकि उसने सब की जीविका (रोजी) का भार ले रखा है, दुनिया के इच्छुक (तलवगार) का भी और आखिरत के इच्छुक का भी, फिर भी जो आखिरत का काम और मेहनत करेगा तो क्रयामत के दिन अल्लाह उसे कई गुना नेकी और प्रतिफल (अज) प्रदान करेगा, जब कि दुनिया के चाहने वाले के लिए आखिरत में नरक के अजाब के अलावा कुछ नहीं होगा । अब यह इंसान को खुद सोच लेना चाहिए कि उसका फायेदा मायामोह में है या आखिरत का इच्छक बनने में ।

२४. क्या ये कहते हैं (कि पैगम्बर ने) अल्लाह पर झूठा इल्जाम धर लिया है, अगर अल्लाह (तआलो) चाहे तो आप के दिल पर मुहर लगा दे और अल्लाह (तआला) अपनी बातों से झुठ को मिटा देता है और सच को बाकी रखता है। वह सीने की वातों का जानने वाला है !

२४. और वही है जो अपने बन्दों की तौबा को कबल करता है। और पापों को माफ करता है. और जो कुछ तुम कर रहे हो सब जानता है। २६. और ईमानवालों और नेक लोगों की सुनता है और उन्हें अपनी कृपा (फज़्ल) से और ज़्यादा देता है, और काफिरों के लिए सख्त अजाब है |

२७. और अगर अल्लाह (तआला) अपने सव बन्दों की रोजी कुशादा कर देता तो वे धरती पर फ़साद मचा<sup>2</sup> देते, लेकिन वह अंदाजा से जो कुछ चाहता है नाजिल करता है। वह अपने वंदों से अच्छी तरह बाखबर है और अच्छी तरह देखने वाला है |

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَغْسِ مَا قَنَطُوا (मायूस) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَغْسِ مَا قَنَطُوا हो जाने के बाद वर्षा करता है और अपनी रहमत को विस्तार (कुशादा) कर देता है। वही है वली और बड़ाई और तारीफ के लायक |

آمُرِ يَقُوْلُونَ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَنِ بَّاء فِإِنْ يَشَيا اللهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِثُّ الْحَقِّ بِكَلِمْتِهِ فِإِنَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّدُولِ ﴿

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِم وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّأْتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ (25)

وَ يَسْتَجِيْبُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَيَزِيْلُ هُوْ قِنْ فَضَلِهِ ﴿ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَرِينٌ (26)

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّذْقَ لِعِبَادِمْ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدرٍ مَّا يَشَآءُ ﴿ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَينُو بَصِيرٍ (27)

وَيُنْشُرُ رَحْمَتُهُ الْمُولِدُونِ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (3)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> तौबा का मतलब है गुनाह पर पश्चाताप (नादिम) और शर्मिन्दा होना और भविष्य (मुस्तकबिल) में उस को न करने का इरादा, केवल मुंह से तौबा-तौवा कर लेना या उस पाप और नाफरमानी के अमल को तो न छोड़ना और तौवा का दिखावा करना तौवा नहीं है, यह हैसी और मजाक है, फिर भी खालिस और सच्ची तौवा अल्लाह जरूर कुवूल करता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी अगर अल्लाह हर इंसान को आवश्यकता <sub>(</sub>हाजत<sub>)</sub> और जरूरत से ज्यादा एक बराबर रोजी के साधन (बसायल) प्रदान कर देता तो उसका नतीजा यह होता कि कोई किसी की अधीनता (ताबेदारी) कुबूल न करता, हर इंसान फसाद, बुराई और जुल्म की हद तोड़ने में एक से वढ़ कर एक होता और दुनिया फसाद से भर जाती।

२९. और उसकी निश्चानियों में से आकाश और धरती का पैदा करना और उन में जीवधारियों का फैलाना है | वह इस पर भी क्रांदिर है कि जब चाहे उन्हें जमा कर दे।

३०. और जो कुछ भी कष्ट तुम्हें पहुंचते हैं वह तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का (बदला) है, और वह बहुत-सी बातों को माफ कर देता है ।

**२१**. और तुम हमें धरती पर विवश (आजिज) करने वाले नहीं हो, और तुम्हारे लिए अल्लाह (तआला) के सिवाय कोई वली नहीं है और नमदद करने वाला |

**३२**. और समुद्र में चलने वाली पर्वतों जैसी नावें उसकी निशानियों में से हैं।<sup>2</sup>

३३. अगर वह चाहे तो हवा बन्द कर दे और ये नवकायें समुद्र में रूकी रह जायें | बेशक इस में हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं |

**३४**. या उन्हें उन के करतूतों के सबब बरबाद कर दे <sup>13</sup> वह तो बहुत-सी गलतियों को माफ कर देता है |

وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَثَ فَيْ مِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّلُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَثَ فَيْهِمَا مِنْ دَابَيْةٍ مُوهُو عَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَلِينُرُ وَعَيْ

وَمَا آصَابَكُمْ قِنْ مُّصِيْبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِنِيُكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرِ ﴿ فَيَ

وَهَمَا اَنْتُهُمْ بِمُعُجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ عَلَى هَمَا لَكُمْ قِمْنُ دُوْنِ اللهِ مِنْ قَالِيّ وَلا نَصِيْرِ ١٠

وَمِنْ اٰیٰتِهِ الْجَوَادِ فِی الْبَحْدِ کَالْاَعْلَامِ شُنَ اِنْ یَشَا یُسُکِن الزِیْحَ فَیَظْلَانَ رَوَاکِدَ عَلَ ظَهْرِهٖ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَایْتٍ لِکُلِّ صَبَّادٍ شَکُوْرٍ شُ

ٱوْ يُوْبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ<sup>(34</sup>

<sup>!</sup> क्रिं (धरती पर चलने-फिरने वाला) का शब्द साधारण (आम) है, जिस में जिन्न और इन्सान के सिवाय सभी जीव शामिल हैं, जिन के रूप, रंग, वोलिया, आदतें, किस्में और जाति एक दूसरे से हमेशा अलग हैं और वह धरती में फैले हुए हैं, इन सभी को अल्लाह तआला क्रयामत के दिन एक ही मैदान में जमा करेगा।

<sup>2)</sup> الجوار (अलजेवार) या بغوري (अलजेवार) بغوري जारियह (चलने वाली) का बहुवचन (जमा) है, मतलब है नवकायें, जहांज । यह अल्लाह की पूरी क़ुदरत का सुबूत है कि सागरों में पर्वतों की तरह नवकायें और जहांज उसकी इजाजत से चलते हैं नहीं तो वह इजाजत दे तो यह सागरों में खड़े रह जायें।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी समुद्र को हुक्म दे और उसकी लहरों में वाढ़ आ जाये और यह उन में डूब जायें l

३४. और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते हैं वे मालूम कर लें कि उन के लिए कोई छुटकारा नहीं ।

३६. तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह दिनयावी जिन्दगी का कुछ थोड़ा-सा साधन (जरिया) है और अल्लाह (तआला) के पास जो है वह उस<sub>्</sub>से कई गुना बेहतर<sup>ा</sup> और वाक्री रहने वाला है, वह उन के लिए है जो ईमान लाये और केवल अपने रव पर ही भरोसा रखते हैं |

३७. और वे बड़े गुनाहों से और वेहयाई की وَالَّذِيْنَ يَجْتَوٰبُوْنَ كَلِيِّرِ ٱلْاِئْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَلِذَامَا वातों से वचते हैं और गुस्सा के समय (भी) माफ कर देते हैं।

३८. और अपने रब के हुक्म को कुबूल करते हैं. और नमाज को पावन्दी से कायम करते हैं<sup>2</sup> और उनका हर काम आपसी राय-मश्विरे से होता है<sup>3</sup> और जो कुछ हम ने उन्हें अता कर रखा है, उस में से (हमारे नाम पर) देते हैं |

३९. और जब उन पर ज़्ल्म (और क्रूरता) हो तो वे केवल बदला ले लेते हैं !

وَّيَعُكُمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيَّ ايْتِنَا ﴿ مَا لَهُمْ مِّنُ مُحِيْضِ ﴿ 35﴾

فَهَا ٱوْتِينُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاء وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَآبُقِي لِلَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلَىٰ رَبْهِمْ يَتُوكَكُونَ ﴿ 3َهُ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّالُوةَ ۗ وَأَمْرُهُمْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी अच्छे अमल का जो फल अल्लाह के पास मिलेगा वह दुनिया के सामानों से कहीं ज़्यादा बेहतर है और बाकी रहने वाला भी, क्योंकि उस का अन्त और तवाही नहीं। मतलव यह है कि दुनिया को आखिरत पर प्रधानता (फ्रजीलत) न दो, ऐसा करोगे तो पछताओगे ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नमाज की पावन्दी और इकामत का ख़ास करके वयान किया गया है कि उपासना (एबादात) में इसकी सब से ज्यादा अहमियत है ।

से धातु है । यानी ईमानवाले हर महत्वपूर्ण (अहम) مناعلة के समान خُوري यह ذكري काम आपसी राय-मञ्जितरे से करते हैं, अपने ही ख्याल को आखिरी फ़ैसला नहीं समझते । खुद नबी 🍇 को भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुसलमानों से परामर्थ (मश्विरा) करो 🛭 (आले इमरान-१५९)

<sup>4</sup> यानी बदला लेने से वह मजबूर नहीं हैं, अगर बदला लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर भी कुदरत होते हुए वह माफी को प्रधानता (तरजीह) देते हैं । जैसे नवी 💥 ने मक्का विजय के दिन अपने खुन के प्यासों के लिए आम माफी का एलान कर दिया । हदैविया में आप ने ८० इंसानों को

भाग-२५ 873

الجزء ٢٥

سورة الشوري ٤٢

४०. और वुराई का वदला उसी जैसी बराई है, और जो माफ कर दे और सुधार कर ले तो उसका वदला अल्लाह के ऊपर है। हक्रीकृत में अल्लाह (तआला) जालिमों से महब्बत नहीं करता ।

وَلَيْنِ انْتَصَرَ بِعُنَ ظُلْمِهِ فَأُولَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ قِنْ عَلَا مُعَالِيهِمْ قِنْ 49. और जो इंसान अपने मजलूम होने के बाद (बराबर) बदला ले ले तो ऐसे इंसान पर (मज्ञम्मत का) कोई रास्ता नहीं ।

४२. यह रास्ता केवल उन लोगों पर है जो ख़द दूसरे पर जुल्म करें और धरती पर नाहक फसाद मचाते फिरें, यही लोग हैं जिन के लिए कप्टदायी यातनायें (अजाब) हैं |

४३. और जो इसान सब कर ले और माफ कर दे, तो वेशक यह एक बड़े हिम्मत के कामों में से (एक काम) है ।

४४. और जिसे अल्लाह (तआला) भटका दे उसका उस के बाद कोई बली नहीं, और त देखेगा कि जालिम लोग अजावों को देखकर कह रहे होंगे कि क्या वापस लौटने का कोई रास्ता है?

४५. और तू उन्हें देखेगा कि वे (नरक के) सामने ला खड़े किये जायेंगे, अपमान के कारण झुके जाते होंगे और कनिखयों से देख रहे होंगे, ईमान वाले वाजेह तौर से कहेंगे कि हक्रीकृत में नुकसान उठाने वाले वे हैं, जिन्होंने आज क्यामत के दिन अपने आप को और अपने परिवार को नक्सान में डाल दिया। याद रखो कि वेशक जालिम लोग हमेशा रहने वाले अजाव में हैं।

وَجَزَوًا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةً مِّشْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُوهُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِيثِي (40)

سَبِيْلٍ (14)

إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبُغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ أُولِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ الِبُورُ (42)

وَلَئِنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذِلِكَ لَئِنْ عَزْمِ الْأُمُور ﴿ 4

وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ وَلِي مِنْ بَعْدِهِ <sup>ط</sup>ُ وَتَرَى الظِّلِمِيْنَ لَيَّا رَاوًا الْعَنَابَ يَقُولُونَ هَلُ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيُلِ (44)

وَتَرَابِهُمْ يُغْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ امَنُوْا إِنَّ الْخْسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ أَلاَّ إِنَّ الظُّلِمِينَ فِي عَنَابِ

माफ कर दिया जिन्होंने आप के विरोध में साजिश रचा था। लबीद विन आसिम यहदी से बदला नहीं लिया जिसने आप पर जादू किया था, उस यहूदी नारी को आप ने कुछ नहीं कहा जिसने आप के खाने में जहर मिला दिया था. जिसका दर्द आप सारी जिन्दगी महसूस करते रहे 🚁 (इब्ने कसीर)

सूरतुइचूरा-४२

४६. और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं, जो अल्लाह (तआला) से अलग उनकी मदद कर सकें. और जिसे अल्लाह भटका दे तो उस के लिए कोई रास्ता ही नहीं।

४७. अपने रब का हुक्म मान लो इस से पहले कि अल्लाह की तरफ से वह दिन आ जाये जिसका हट जाना नामुमिकन है। तुम्हें उस दिन न तो कोई पनाह की जगह मिलेगी और न छिप कर अन्जान बन जाने की

४८. अगर वे विमुख हो जायें तो हम ने आप को उन पर रक्षक (निगरा) बना कर नहीं भेजा। आप का फर्ज तो केवल संदेश (पैगाम) पहुँचा देने का है और जब हम इसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, तो वह उस पर इतराने लग जाता है, और अगर उन्हें उन के अमल की वजह से कोई कठिनाई आती है तो निश्चय इसान बड़ा नाशुक्रा है।

४९. आकाशों और धरती का मुल्क अल्लाह (तआला) ही के लिए है, वह जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है प्रत्रियां देता है और जिसे चाहता है पुत्र देता है।

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًانًا وَإِنَانًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَتَنَا } पत्र भी और وَيَجْعَلُ مَنْ يَتَنَا पुत्रियां भी, और जिसे चाहे बाझ कर देता है. वह वड़े इल्म वाला और कुदरत वाला है।

وَمَا كَانَ لَهُمْ قِينَ ٱوْلِيَآءَ يَنْصُرُونَهُمْ قِنْ دُوْنِ الله و مَنْ يُضْلِل اللهُ فَهَاكَ وَمِنْ سَبِيُلِ ﴿ 46

إِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبُلِ أَنْ يَاْتِيَ يَوُمُّرُ لامرد كه مِن اللهِ اللهِ مَا لَكُمْ مِن مَلْجَا يَوْمَهِن وَمَا لَكُورُ مِنْ تَكِيْرِ ﴿

فَإِنْ اَعْرَضُوا فَمَا آرُسَلُنك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 4 إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلِغُ وَإِنَّا إِذَاۤ اَذَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّعَةً ا بِيا قَتَامَتُ آيْدِيُهُمُ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرٌ ١٠٠

يِنْهِ مُلْكُ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ لِيَخْلُقُ مَا يَشَآءُ طُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ

عَقِيْهُا وَإِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ١٠٠

<sup>ं</sup> यानी जिसको चाहता है पुत्र-पुत्री दोनों देता है । इस जगह पर अल्लाह ने लोगों का चार दर्जा बयान किया है, एक वह जिन को केबल पुत्र देता है, दूसरे वह जिन को केवल पुत्रियाँ देता है, तीसरे वह जिनको पुत्र-पुत्रियाँ दोनों देता है और चौथे वह जिनको पुत्र न पुत्री। लोगों में यह फर्क और भेद (राज) अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है | इस कुदरती फर्क को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, यह बटवारा औलाद के हिसाव से है, पिता के हिसाब से भी इंसानों के चार किस्में हैं। आदम 🚤 को केवल मिट्टी से बनाया, उन के न पिता हैं न माता २-हुट्या को आदम यानी मर्द से पैदा किया, उनकी माता नहीं ३- हजरत ईसा को केवल औरत से पैदा किया, उन के पिता नहीं, ४- और बाकी सभी इंसानों को नर-नारी दोनों के मिलान से. (इंटने कसीर) فَسُحانَ الله العليم القدير | उन के पिता भी हैं और माता भी

४१. और नामुमिकन है कि किसी बंदे से अल्लाह (तआला) कलाम करे, लेकिन वहयी के रूप में या पर्दे के पीछे से या किसी फरिश्ते को भेजे, और वह अल्लाह के हुक्म से जो वह चाहे वहयी करे। वेशक वह सबसे बड़ा और हिक्मत वाला है।

**५२.** और इसी तरह हम ने आप की तरफ अपने हुबम से रूह (आत्मा) को नाजिल किया है, आप उस से पहले यह भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज है? लेकिन हम ने उसे नूर बनाया, उस के जिरये अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। वेशक आप सच्चे रास्ते की हिदायत करा रहे हैं।

५३. उस अल्लाह के रास्ते की<sup>3</sup> जिसकी मिल्कियत में आकाशों और धरती की हर चीज है | ख़वरदार रहो, सभी काम अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं |

#### सूरतुज जुखरफ-४३

सूर: जुखरुफ मक्का में नाजिल हुई और इस में नवासी आयतें और सात रूकूअ हैं |

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ اللهُ الآ وَحُمَّا أَوْ مِنْ وَرَآ يَٰ حِجَابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْجَى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءً ﴿ إِنَّهُ عَلَّ حَكِيْمٌ (آ)

وَكُذَٰ إِلَى اَوْحَيْنَا اِلَيُكَ رُوْحًا فِنْ اَمْدِنَا اَمْمَا كُنْتَ تَدُرِى مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ لُوْرًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ( َثَنَ

صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْارْضِ لَمَ اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُودُ (3) يَشْرُونَ كُوالْ اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُودُ (3) يَشْرُونَ كُوالْ النِّحْرُ وَالْا

يسميم الله الرَّحْسُ الزَّحِيْمِ

अयत में अल्लाह की वहरी के तीन रूप बताये गये हैं। पहला यह कि दिल में कोई बात डाल देना या ख़्वाब में बतला देना, इस यक्रीन के साथ कि यह अल्लाह ही की तरफ से है। दूसरा, पर्दे के पीछे से बात करना, जैसे ईशदूत मूसा से तूर पहाड़ पर की गई। तीसरा, फरिश्ते द्वारा अपनी वहयी भेजना, जैसे जिब्रील अस अल्लाह का पैगाम लेकर आते और पैगम्बरों को सुनाते थे।

यह صراط سخيم (सिराते मुस्तकीम) सीधा रास्ता इस्लाम है, उसे अल्लाह ने अपनी तरफ सम्बन्धित (मंसूब) िकया है जिस से इस रास्ते की सच्चाई और प्रतिष्ठा (अजमत) वाजेह (स्पष्ट) होती है और उस के एक अकेले नजात का रास्ता होने की तरफ इशारा भी है!

सूरतुज जुखरुफ-४३

भाग-२४ 876 १० - १५

سورة الزخرف ٤٣

१. हा॰मीम॰ ।

२. क्रसम है इस खुली किताब की ।

 हम ने इस को अरवी भाषा का क़ुरआन बनाया है कि तुम समझ लो ।

४. और वेशक यह सुरक्षित (महफूज) किताव में है और हमारे नजदीक ऊचे दर्जे की है, हिक्मत से भरी है।

४. क्या हम इस सदुपदेश (जिक्र) को तुम से इस. आधार पर हटा लें कि तुम सीमा (हद) तोड़ने वाले लोग हो |

 और हम ने पिछली जातियों में भी बहुत से नवी भेजे ।

 और जो नबी उन के पास आया उन्होंने उसका मजाक उड़ाया।

द. तो हम ने उन से ज़्यादा बलवानों को² बरवाद कर डाला और अगलों की मिसाल गुजर चुकी है ।

९. और अगर आप उन से पूछें कि आकाशों और धरती को किस ने पैदा किया तो वेशक उनका जवाब होगा कि उन्हें सब से जबरदस्त और सब से ज़्यादा जानने वाले (अल्लाह ही) ने पैदा किया है | إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا تَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ أَ

وَ إِنَّهُ فِنْ أُمِّرِ الْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ كَلِيْمُ ﴿ أَ

ٱفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرُ صَفْحًا آنَ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿

وَكُوْ ٱرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِيْنَ ﴿

وَمَا يَا نِينِهِمْ ثِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿

فَاهْلَكُنَا اَشَكَ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْزَوْلِيْنَ (8)

وَلَمِنْ سَالْتَهُمُ مُنَّ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ (فَ

مسر وَ الْكِتْبِ الْمُهِيْنِ (<sup>2</sup>)

<sup>े</sup> इस में क़ुरआन की उस महानता (अजमत) और प्रधानता (फजीलत) का वयान है जो उच्च लोक (आलमे वाला) में उसे हासिल है, तािक दुनिया वाले भी उसकी महानता और मर्यादा (इज़्जत) को ध्यान में रखते हुए उसे महत्व (अहिमयत) दें और उस से हिदायत का वह मकसद हािसल करें जिस के लिए उसे संसार में उतारा गया है | إيكياب (मूलग्रंथ) से मुराद लौहे महफ्ज (स्रिक्षत पट्टिका) है |

यानी मक्कावासियों से ज़्यादा बलवान थे, जैसे दूसरी जगह पर फरमाया: (وَالْمِنَا مُثْمِرُ وَالْمُمْرُونَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْه

**90**. (वही है) जिस ने तुम्हारे लिये धरती को फर्च (और विछोना) बनाया। और उस में तुम्हारे लिए रास्ता बना दिये ताकि तुम रास्ता पा लिया करो।

99. और उसी ने आकाश से एक अंदाजे के अनुसार वर्षा की, तो हम ने उस से मुर्दा नगर को जिन्दा कर दिया। उसी तरह तुम निकाले जाओगे!

9२. और जिस ने सभी चीजे के जोड़े<sup>2</sup> बनाये और तुम्हारी (सवारी के) लिए नवकायें बनायीं और चौपाये जानवर पैदा किये जिन पर तुम सवार होते हो!

9३. ताकि तुम उन की पीठ पर जमकर सवार हुआ करो, फिर अपने रब के (दिये हुए) उपहारों (नेमतों) को याद करो जब उस पर ठीक-ठाक बैठ जाओ और कहा कि पाक ताकृत है उसकी जिस ने उसे हमारे बच में कर दिया, यद्यपि (अगरचे) हमें उसे वच में करने की ताकृत नहीं थी।

१४. और निश्चित (यकीनी) रूप से हम अपने रव की तरफ़ लौटकर जाने वाले हैं। الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرُضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيْهَا الَّابِي اللَّهُ فِيْهَا الْمُدُونِيةَ المُنْكُمُ وَيُهَا المُنْكُدُ لَلْهُمُ وَلَيْهَا المُنْكُدُ لَلْهُمُ وَلَيْهَا المُنْكُدُ لَلْهُمُ وَلَيْهَا المُنْكُدُ اللَّهُ الْمُنْكُونَ الْأَلَالَةِ الْمُنْكُدُونَ الْأَلَامُ وَلَيْهَا اللّهُ الْمُنْكُونُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّهَآءِ مَآءً بِقَدَدٍ ۚ فَانْشُرْنَا بِهِ بَلُدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ ﴾

وَانَّذِي خَلَقَ الْاَزُولَ كُنَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُّ قِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ( ۗ

لِتُسْتَوَّا عَلَى ظُهُوْدِمْ ثُمَّ تَنْكُنُّوُ الِعْمَةَ رَبِّكُمُّ إِذَا اسْتَوَيْنُتُمْ عَكَيْهِ وَ تَقُوْلُوا سُبْحَى الَّذِى سَخَرَكنا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ (آ)

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ 🕕

ऐसा बिस्तर जिस में ठहराव और सुकून हो, तुम इस पर चलते हो, खड़े होते हो और सोते हो, जहाँ चाहते चलते-फिरते हो, उस ने उसको पहाड़ो के जारिये स्थिर (सांकिन) कर दिया तांकि उस में गति (हरकत) और कंपन न हो ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हर चीज को जोड़ा-जोड़ा बनाया, नर-मादा, वनस्पितया-खितिया, फल-फूल और प्राणी सब में नर-मादा का अमल है | कुछ कहते हैं कि इस से मुराद एक-दूसरे की प्रतिकूल (मुखालिफ) चीजें हैं, जैसे उजाला और अंधेरा, रोग और सेहत, इंसाफ और जुल्म, भलाई और बुराई, ईमान (विश्वास) और कुफ (इंकार) नरमी और सख्ती वगैरह | कुछ कहते हैं कि जोड़ा, किस्म के मायने में है यानी सभी किस्मों का बनाने वाला अल्लाह है |

नबी अल्लाहु अकबर) कहते और سبحان الذي अल्लाहु अकबर) कहते और سبحان الذي तक आयत पढ़ते । इसके सिवाय भलाई और कामयावी के लिए दुआ करते जो दुआओं की किताबों में देख ली जायं । (सहीह मुस्लिम, िकताबुल हज्ज, वावु मायकूलु इजा रिकब .....)

सूरतुज जुखरफ-४३

भाग-२५

الجزء ٢٥ | 878

سورة الزخرف ٤٣

१५. और उन्होंने अल्लाह के कुछ वन्दों को उसका हिस्सा वना दिया, वेशक इंसान वाजेह तौर से नाशुक्रा है !

**१६**. क्या अल्लाह (तआला) ने अपनी मख़लूक में से पुत्रिया तो ख़ुद रख ली और तुम्हें पुत्रों से सुशोभित (मुजय्यन) किया?

9७. (यद्यपि) उन में से किसी को जब उस चीज़ की खबर दी जाती है जिसकी मिसाल उस ने अल्लाह दयालु (रहमान) के लिए बयान किया है तो उसका मुंह काला पड़ जाता है और वह गमगीन हो जाता है |

**१८**. या क्या (अल्लाह की औलाद पुत्रिया हैं) जो गहनों में पलें और झगड़े में (अपनी वात) साफ न कर सकें?<sup>1</sup>

99. और उन्होंने दयालु (रहमान) की इवादत करने वाले फरिश्तों को औरत बना दिया। क्या उनकी पैदाईश के समय वे मौजूद थे? उनकी यह गवाही लिख ली जायेगी और उन से उसकी पूछताछ की जायेगी।

२०. और कहते हैं कि अल्लाह (तआला) चाहता तो हम उनकी इवादत न करते, उन्हें उसका وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا الآقَ الْإِنْسَانَ لَكُفُوْرُهُمِينٌ ﴿ فَأَ

<u>ٱ</u>ۄؚؚؚٲڰڂؘۮؘڡؚؠؖٙٵؘؘؘۘؽڂٛڷؙڰؙؠؘڶؾ۪ٷٙٱڞ۬ۿ۬ڴؙۯؠٳؙڶڹڹؚؽؙؽؘ

وَإِذَا يُشِّرَ اَحَنُّهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْشِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ گَظِيْمٌ ۖ

> او مَن يُنَشَّوُّا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِرِ عَنُومُ مِنْ (18)

وَجَعَلُوا الْهَلَهِكَةَ الَّذِينَ هُمُ عِبْلُ الرَّحْلِي إِنَاقُالُمُ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمُ وَهُنِئُونَ (9)

وَ قَالُواْ لَوْشَاءَ الرَّحْلُنُ مَا عَبَنْ نَهُمُو مَا لَهُمُ بِذَٰ لِكَ مِنْ عِلْمِ ۚ إِنْ هُمْ الاَّ يَخُرُصُونَ ۚ

औरतों के दो गुणों (सिपतों) का बयान यहां खास तौर से किया गया है | १- उनका पालन-पोपण गहनों और जीनत में होता है, यानी वोध (अउर) की अखिं खुलते ही उनका ध्यान शोभा (जीनत) और ख़ूबसूरती की चीजों की तरफ हो जाता है, इस वयान से मतलब यह है कि जिनकी हालत यह है, वे अपनी शख़िसयत का सुधार करने की भी योग्यता और क्षमता नहीं रखतीं | १- अगर किसी से वाद-विवाद हो तो वह अपनी वात भी सही ढंग से (प्राकृतिक (फितरी) अर्म की वजह से) स्पष्ट (वाजेह) नहीं कर सकती, न अपने प्रतिद्वरी (मुकाविल) के दलील की तोड़ ही कर सकती हैं, यह औरत की वह दो फितरी कमजोरिया है जिन की वजह से पुरूष स्त्री पर एक गुणा प्रधानता (फजीलत) रखते हैं | जुमले के ऐतवार से भी पुरूष की प्रधानता साफ है, क्योंकि बात इसी घारे में यानी नर-नारी में जो अमली फर्क है, जिस के कारण (सबब) वच्ची के मुकाविले में बच्चे के जन्म को ज्यादा पसन्द किया जाता था, हो रही है |

भाग–२५

الجزء ٢٥ | 879

سورة الزخرف ٤٣

कुछ ज्ञान (इल्म) नहीं, यह तो केवल अटकल वाली (झूठी वातें) कहते हैं !

२१. क्या हम ने इस से पहले उन्हें (दूसरी) कोई किताब अता की है, जिसे ये मजबूती से पकड़े हुए हैं?

२२. (नहीं-नहीं) बिल्क ये तो कहते हैं कि हम ने अपने पूर्वजों (बुजुर्गों) को एक धर्म पर पाया और हम उन्हीं के निशाने क़दम पर चल कर संमार्ग (हिदायत) प्राप्त हैं।

२३. और इसी तरह आप से पहले भी हम ने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही जवाव दिया कि हम ने अपने पूर्वजों (बुजुर्गों) को (एक डगर पर और) एक धर्म पर पाया और हम तो उन्हीं के पद चिन्हों (निशाने कदम) की पैरवी करने वाले हैं।

२४. (नवी ने) कहा भी कि यद्यपि (अगरचे) मैं उस से बहुत बेहतर (मकसद तक पहुँचाने वाला) रास्ता लेकर आया हूँ जिस पर तुम ने अपने पूर्वजों (बुजुर्गों) को पाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम उसे नहीं मानने वाले हैं जिसे देकर तुम्हें भेजा गया है !

२४. तो हम ने उन से इन्तिकाम लिया और देख ले झुठलाने वालों का क्या नतीजा हुआ?

२६. और जबिक इब्राहीम (ﷺ) ने अपने पिता से और अपनी क्रौम से कहा कि मैं इन वातों से अलग हूं जिन की तुम इबादत करते हो ।

امْ اتَيْنْهُمْ كِتْبًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (1)

بَكُ قَالُوْا اِنَّا وَجَكُنَّا اَبَاهُنَا عَلَى أُمَّةٍ وَ اِنَّا عَلَى الْإِهِمُرُّمُّهُمَّتُهُونَ

وَكَذَٰ لِكَ مَا آرُسَلُنَا مِنْ قَنْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّنْ نَنِيْدٍ لِلَّا قَالَ مُتُوفُوْهَا ﴿ لِنَّا وَجَدُنَاۤ أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَالِنَّاعَلَى أَثْرِهِمُ مُّفْتَدُوْنَ ﴿ 2

قُلُ ٱوَكُوْجِئُتُكُمْ بِالْهُلْى مِنَّا وَجَنْتُمْ عَكَيْهِ اَبَآءَكُمْ ﴿ قَالُوۡۤ اِنَّا بِمَا ٱرْسِلْتُمْ بِهٖ كِفِرُوْنَ ( ۖ ﴿ ﴾

> فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّ بِيْنَ ﴿ فَيْ وَإِذْ قَالَ الْاهِيْمُ لِإَبِيْهِ وَقَوْمِةَ إِنَّانِيْ بَرَاءٌ مِّنَا تَعْبُلُونَ ﴿ وَكَالِمَ الْعَلَيْمُ الْمَائِلُةِ وَقَوْمِةَ إِنَّانِيْ

<sup>े</sup> यानी अपने बुजुर्गों की पैरवी में इतने पबके थे कि पैगम्बर का स्पष्टीकरण (बजाहत) और दलील भी उन्हें फेर नहीं सकी | यह आयत अन्धी पैरवी के खंडन (तरदीद) और उसकी निंदा (मुजम्मत) पर वहत बड़ा सुवूत है | (देखिये शौकानी की फतहुल क़दीर)

सूरतुज जुखरुफ-४३

भाग-२५

الجزء ٢٥ | 880

سورة الزخرف ٤٣

२७. सिवाय उस ताकृत के जिस ने मुझे पैदा किया है और वहीं मेरी हिदायत भी करेगा |

२८. और इब्राहीम (ﷺ) उसी को अपनी औलाद में भी बाकी रहने वाली बात कायम कर गये ताकि लोग (शिर्क से) बचते रहें |²

२९. विल्क मैंने उन लोगों को और उन के पूर्वजों को सामान (और जरिया) अता किया यहाँ तक कि उन के पास सच और वाजेह तौर से सुनाने वाला रसूल आ गया।

**३०**. और सच के पहुँचते ही ये बोल पड़े कि यह तो जादू है, और हम इस का इंकार करने वाले हैं।

**२१**. और कहने लगे कि यह क़ुरआन इन दोनों बस्तियों में से किसी ख़ुशहाल इंसान पर क्यों नाजिल नहीं किया गया।

3२. क्या आप के रव की रहमत को ये तकसीम करते हैं? हम ने ही उनकी दुनियावी जिन्दगी का रिज़्क उन में तकसीम किया है और एक को दूसरे से वेहतर किया है तािक एक-दूसरे को अधीन (तावे) कर ले, और जिसे ये लोग जमा करते फिरते हैं, उस से आप के रब

اللهُ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِيْنِ 3

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ 33

بَلْ مَتَعُتُ هَؤُلاَءِ وَأَبَاءَهُمُ حَتَّى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ ثَمِيْنِنَّ (2)

وَلَتَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواهِ فَا سِحْرٌ وَإِنَّابِهِ كُفِرُونَ (30)

> وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيُرِ (3)

اَهُمْ يَقْسِبُونَ رَحْتَ رَبِّكُ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَتَّخِنُ بَعْضُهُمْ مَعْضًا سُخْرِيًا ط وَرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ (1)

पानी जिस ने मुझे पैदा किया है, वह अपने धर्म की समझ भी मुझे देगा और उस पर क्रायम भी रखेगा, मैं सिर्फ उसी की इवादत करूँगा।

यानी इब्राहीम की औलाद में यह एकेश्वरवादी (मुबिहहद) इसिलए पैदा किये तािक उन की तौहीद (अद्वैत) की नसीहत से लोग शिर्क (मिश्रणवाद). से रूकते रहें المَوْمَ में जमीर मक्कावासियों की तरफ फिरता है | यानी शायद मक्कावासी इस धर्म की तरफ लौट आयें जो ईश्वूत हजरत इब्राहीम का दीन था जो ख़ािलस तौहीद पर आधारित (मबनी) था न कि शिर्क (वृहदेववाद) पर |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> दोनों नगरों से मुराद मक्का और ताएफ है, और बड़े व्यक्तियों से मुराद ज्यादातर भाष्यकारों (मुफिस्सरों) के क़रीब मक्का का वलीद पुत्र मुगीरह और ताएफ का उरवह पुत्र मसऊद सकफी है | कुछ ने और दूसरे लोगों के नाम उल्लेख (जिक्र) किये हैं |

की रहमत बहुत बेहतर है।

وَلُوْ لِا آنَ يُكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدُةً لَجِمَلْنَا لِمَنْ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ लोग एक ही तरीके पर हो जायेंगे तो दयाल (रहमान) के साथ कफ्र करने वालों के घरों की छतों को हम चाँदी की बना देते और सीढियों को भी जिन पर वे चढा करते।

३४. और उन के घरों के दरवाजों और तस्त (आसन) तक भी जिन पर वे तिकया लगा-लगा कर बैठते।

३४. और सोने के भी, और ये सब कुछ यू ही सा दुनियावी फायेदा है और आखिरत तो आप के रब के करीब केवल परहेजगारों के लिए (ही) है ।

**३६**. और जो इंसान अल्लाह की याद से सुस्ती करे हम उस पर एक बैतान निर्धारित (मुकर्रर) कर देते हैं: वही उसका साथी रहता है |

३७. और वह उन्हें रास्ते से रोकते हैं और यह उसी ख्याल में रहते हैं कि यह हिदायत यापता है।

३८. यहाँ तक कि जब वह हमारे पास आयेगा तो कहेगा कि काश मेरे और तेरे बीच परव और पश्चिम की दरी होती, तू बड़ा बुरा साथी है।

३९. और जबिक तुम जालिम साबित हो चुके तो तुम्हें आज कभी भी तुम सब के अजाब में शरीक होना कोई फायदेमंद न होगा।

Yo. तो क्या तू वहरे को सुना सकता है या अंधे को रास्ता दिखा सकता है और उसे जो खुली गुमराही में हो |

يِّكُفُرُ بِالرَّحْيِنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِصَّةٍ وَمَعَادِجَ عَكُمُهَا يَظْهُرُونَ (33

وَلِبُيُوْتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِيُونَ (34)

وَ زُخُرُفًا لَم وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَنَّا مَتَاعُ الْحَيْوةِ اللُّهُ نَبِياً م وَالْإِخِرَةُ عِنْكَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35)

وَمَنْ لِيُعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْلِي نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطِنًا فَهُو لَهُ قَرِينُ (36)

وَإِنَّهُمْ لَيُصُرُّ وَنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَكُونَ (37)

حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ لِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْنَ الْكُشُوقَانِينَ فَيَكْسَ الْقَرِيْنُ (38)

وَكَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَكُلُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَركُون (39)

أَفَأَنْتَ تُشْبِيعُ الصُّمَّ أَوْتَهْدِي الْعُمْي وَمَنْ كَأَنَ في ضَلِل مُهنِن (40)

रहमत (दया) से मुराद आखिरत के वह बरदान हैं जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के رحمت लिए तैयार कर रखे हैं।

¥9. फिर अगर हम तुझे यहाँ से ले भी जायें तो भी हम उन से बदला लेने वाले हैं।

¥२. या जो कुछ उन से वादा किया है वह तुझे दिखा दें; हम उन पर भी कुदरत रखते हैं |

¥३. तो जो वहयी आप की तरफ की गयी है उसे मजबूती से थामे रहें | वेशक आप सीधे रास्ते पर हैं |

४४. और वेशक यह (ख़ुद) आप के लिए और आप की जाति के लिए नसीहत है और करीब भविष्य (मुस्तकविल) में तुम लोग पूछे जाओगे !

४४. और हमारे उन निवयों से मालूम करो जिन्हें हम ने<sup>1</sup> आप से पहले भेजा था कि क्या हम ने रहमान के सिवाय दूसरे माबूद निर्धारित (मुकर्रर) किये थे जिन की इबादत की जाये?

४६. और हम ने मूसा (ﷺ) को अपनी निशानियाँ देकर फिरऔन और उसके दरबारियों के पास भेजा तो (मूसा ने जाकर) कहा कि मैं सारे जहाँ के रब का रसूल (संदेशवाहक) हूँ |

४७. तो जब वह हमारी निशानियां लेकर उन के पास आये तो वे अचानक उन पर हंसने लगे |

४८. और हम जो निशानी उनको दिखाते थे, वे दूसरों से बढ़ी-चढ़ी होती थी<sup>2</sup> और हम ने उन्हें अजाब में पकड़ा तािक वे रूक जायें!

فَاِمَّا نَذْهَ بَنَى بِكَ فَاِلَامِنُهُمْ مُّنْتَقِبُونَ (4) اَوْ نُرِيَنَكَ الَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمُ مُقْتَدَرُونَ (4)

فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أَدْى اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ (4)

وَإِنَّهُ لَذِكُو لَكُ وَلِقُوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ 🚇

وَسُعَلُ مَنْ ٱرْسُلُنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ دُّسُلِنَا \* اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرِّحْنِنِ الِهَةَ يُّعُبَدُونَ ﴿ الْ

وَلَقَدُ ٱرْسَلُنَا مُوْسَى بِأَيْتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَاْبِهِ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿

فَلَمَّا جَاءَهُمُ بِأَيْتِنَا إِذَا هُمُ مِّنْهَا يَضْعَكُوْنَ ﴿ وَمَا نُونِهِمُ الْمُعْرِفُ الْحَتْهَا لَهُ وَمَا نُونِهِمْ مِّنُ أَيْةِ الآهِي ٱكْبُرُمِنُ اُخْتِهَا لَا هِي اَكْبُرُمِنُ الْخُتِهَا لَا اللَّهِ الْآهِي الْعَلَمُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

पैगम्बरों से यह सबाल या तो इसा और मेराज के मौका पर बैतुल मोकद्दस में हुआ या आसमान पर किया गया, जहां अम्बिया (ईश्वरूतों) से नबी अक्ष की भेंट हुई | या विश्व का शब्द छिपा है, यानी उनके पैरोकारों (अहले किताब यहूदियों और इसाईयों) से पूछो, क्योंकि वे उनकी श्विक्षाओं (तालीमात) से परिचित (बाकिफ) हैं और उन के ऊपर नाजिल किताब उन के पास मौजद हैं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इन निशानियों से वह निशानियां मुराद हैं जो तूफान, टिइडी दल, जुयें, मेढक और खून वगैरह के रूप में दिखायी गयीं, जिनकी चर्चा सूर: आराफ आयत नं १ १३३-१३५ में आ चुकी है । वाद की हर निशानी पहली निशानी से वढ़ कर होती, जिस से हजरत मूसा की सच्चाई स्पष्ट (वाजेह) से स्पष्टतम (वाजेह तर) हो जाती !

भाग-२४

883 الجزء ٢٥ سورة الزخرف 23

४९. और उन्होंने कहा कि हे जादगर! हमारे लिए अपने रब से उसकी दआ कर जिसका उस ने तुझे वादा दे रखा है। यकीन कर कि हम रास्ते पर लग जायेंगे !

५०. फिर जब हम ने उन पर से वह अजाब हटा लिया तो उन्होंने उसी समय अपना वादा और अहद (प्रतिज्ञा) तोड दिया |

**४९**. और फिरऔन ने अपनी क्रौम में एलान कराया और कहा, कि हे मेरी जाति के लोगो! क्या मिस्र का देश मेरा नहीं और मेरे राजमहलों के नीचें जो ये नहरें बह रही हैं? क्या तुम देखते नहीं?

**५२**. बल्कि मैं बेहतर है इसकी अपेक्षा (मुकाविले) जो हीन (हक़ीर) है और साफ वोल भी नहीं सकता ।

فَكُوْلِاَ ٱلْقِي عَلِيهِ السُّورَةُ مِّن ذَهَبِ أَوْجِاءً مَعَهُ | पर सोने के कंगन क्यों नहीं أَخْف उतरे<sup>2</sup> या उसके साथ झण्ड और घटा बांधकर फरिश्ते ही आ जाते ।

४४. तो उस ने अपनी जाति के लोगों को फसलाया और उन्होंने उसी की मान ली। बेशक वे सारे ही फ़ासिक लोग थे।

४४. फिर जब उन्होंने हमें क्रोधित किया तो हम ने उन से बदला लिया और सब को डबो दिया ।

وَقَالُوْا يَايُنُهُ الشَّجِرُادُعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكُ وَ اتَّنَا لَيْقَتُدُونَ (٩٩)

فَلَتَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَزَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (50

وَنَادِى فِرْعَوْنُ فِي قُومِهِ قَالَ لِقَوْمِ النِّسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هٰذِهِ الْاَنْهِرُ تَجْدِي مِنْ تَحْتِيْءَ

> أَمْرُ أَنَّا خَيْرٌ قِنْ هٰذَا الَّذِي هُوَمَهِيْنٌ هُ وَلا يَكَادُ يُهِيْنُ 32

الْهَلَيْكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ (33)

فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فييقين (34)

فَكُتَّا أَسَفُونَا إِنْتَقَيْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنِهُمْ

<sup>ं</sup> इससे मुराद नील नदी या उसकी कुछ शाखायें हैं जो उस के राजमहल के नीचे से गुजरती थीं ।

उस जमाने में मिश्र और ईरान के राजा अपनी विश्वेषता (खस्सियत) दिखाने के लिए सोने के कंगन पहनते थे और गले में सोने का तौक और सिकड़ी डालते थे जो उनकी बड़ाई की निञानी समझी जाती थी, इसी वजह से फिरऔन ने हजरत मुसा के बारे में कहा कि अगर उसकी कोई मर्यादा (इज्जत) की विशेषता होती और कोई जगह होती तो उसके हाथ में सोने के कंगन होने चाहिये थे

सूरतुज जुखरफ-४३

भाग-२४

الجزء ٢٥ 884

سورة الزخرف ٤٣

 तो हम ने उन्हें गया-गुजरा कर दिया और वाद वालों के लिए नमुना बना दिया।

४७. और जब मरियम के बेटे की मिसाल वयान की गई तो उस से तेरी कौम (खशी से) पुकार उठी।

وَقَالُوْا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ الْمَاضَرُبُوهُ لَكَ إِلَّا إِلَّهِ الْمَاتِنَا خَيْرٌ أَمْ هُو المَاضَرُبُوهُ لَكَ إِلَّا إِلَا المَاتِنَا خَيْرٌ أَمْ هُو المَاضَرُبُوهُ لَكَ إِلَّا إِلَا المَاتِنَا خَيْرٌ أَمْ هُو المَاضَرُبُوهُ لَكَ إِلَّا المَاتِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال अच्छे हैं या वह? तुझ से उनका यह कहना सिर्फ झगड़े के मकसद से है, बल्कि यह लोग हैं ही झगडाल |

४९. वह (ईसा 🚌) भी केवल बंदा (भक्त) ही हैं, जिस पर हम ने एहसान किया और उसे इसाईल की औलाद के लिए (अपने क़दरत की) निशानी बनाया ।

६०. अगर हम चाहते तो तुम्हारे बदले फरिश्ते कर देते जो धरती पर एक-दूसरे के वारिस का काम करते ।

६१. और बेशक वह (ईसा 🚌) क्रयामत की निशानी है, तो तुम क्रयामत के बारे में शक न करो और मेरी बात मान लो. यही सीधा रास्ता है।

६२. और बैतान तुम्हें रोक न दे, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।

६३. और जब ईसा (क्रा) मोजिजे लाये तो कहा कि मैं त्म्हारे पास हिक्मत (ज्ञान) लाया हूँ और इसलिए आया है कि जिन कुछ बातों में तुम मतभेद (इब्रितेलाफ) करते हो, उन्हें स्पष्ट (वाजेह) कर दूँ, तो त्म अल्लाह (तआला) से डरो और मेरा कहा मानों |

६४. मेरा और तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह (तआला) ही है तो तम सब उसकी इबादत करो, सीधा रास्ता यही हैं।

فَيَعَلَنْهُمُ سَلُفًا وَمَثَلًا لَلْخِرِينَ (56)

وَلَيَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَحَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُّ وْنَ (57)

جَكَلًا لا مِنْ هُمْ قُومٌ خَصِبُونَ (58)

إِنْ هُوَ إِلاَعَبِنَّ ٱنْعَبْنَاعَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًّا لْبُغُيُّ إِنْهِ أَعِيلُ (59)

> وَلُوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمُ مِّلِيكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ 🚳

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَهْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون طَهْنَ اصِرَاطُ مُّسْتَقَدُّهُ (6)

وَلَا يَصُٰدَنَكُمُ الشَّيْطُنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ 60

وَلَيَّا جَآءً عِيْلِي بِالْبَيْنَةِ قَالَ قَدْ جِنْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُوْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُوْنَ فِيهُ ٤ فَأَثَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ (6)

> إِنَّ اللَّهُ هُو رَبِّي وَرُبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَهُذَا صراط مُستَقيم (64)

६५. फिर (इस्राईल की औलाद के) गुटों ने आपस में इख़्तिलाफ किया, तो जालिमों के लिए खराबी है दुख वाले दिन के अजाब से ।

६६. ये लोग सिर्फ क्यामत के इंतेजार में हैं कि वह अचानक उन पर आ पड़े और उन्हें खबर भी न हो |

६७. उस दिन (घनिष्ठ) दोस्त भी एक-दूसरे के दुश्मन वन जायेंगे सिवाय परहेजगारों के !

६८. हे मेरे बंदो! आज तो तुम पर कोई भय और डर है और न तुम गमगीन होगे।

जो हमारी आयतों पर ईमान लाये और थे
 भी वे (आज्ञाकारी) मुसलमान ।

तुम और तुम्हारी पितनया आनंदित (मसरूर)
 और ख़ुश होकर जन्नत में चले जाओ ।

७१. उन के चारों तरफ सोने के थालों और सोने के गिलासों का दौर चलाया जायेगा, उन के मन जिस चीज को चाहें और जिस से उन की अखें लज़्जत हासिल करें, सब वहाँ होगा और तुम उस में हमेशा रहोगे !

७२. और यही वह जन्नत है कि तुम अपने अमल के बदले इस के उत्तराधिकारी (वारिस) बनाये गये हो ।

**७३. यहां** तुम्हारे लिए बहुत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे ।

७४. बेशक पापी (मुजरिम) लोग नरक के अजाब में हमेशा रहेंगे ।

فَلَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينِينَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَاكِ يَوْمِ الِيْجِ ﴿ اللهِ اللهِ عَذَاكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

هَلْ يُنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ۞

ٱلْاَخِلَاءُ يَوْمَ إِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَقِينَ (6) الْمُتَقِينَ (6)

لِعِبَادِ لَاخُو**ْنُ** عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا ٱنْتُمُ تَحْزُلُونَ (85)

اللَّذِيْنَ أَمَنُوا بِأَلِيِّنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ 69

أُدْخُلُوا الْجَنَّةُ أَنْتُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ تُحْبُرُونَ (10)

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ قِنَ ذَهَبِ وَٱلْوَابٍ \* وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْإَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْإَغْيُنُ \* وَٱنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿أَنَّ

> وَتِلُكَ الْجَنَّةُ الَّتِيِّ أُوْرِثْتُوُهُ كَا بِمَا كُنْتُهُ تَعْلُوْنَ (27)

لَكُمْ فِيْهَا فَالِهَةً كَثِيْرَةً مِنْهَا تَأْكُونَ

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ (1)

यह क्रयामत के दिन उन नेक लोगों से कहा जायेगा जो संसार में सिर्फ अल्लाह की ख़ुबी के लिए आपस में प्रेम रखते थे, जैसािक हदीसों में भी उसकी महत्ता (फजीलत) आयी है, बिल्क अल्लाह के लिए दोस्ती और दुश्मनी को पूरे ईमान का आधार (बुनियाद) बताया गया है ।

थ्ध. यह (यातना) कभी भी उन से हल्की न की जायेगी और वे उसी में निराव (मायस) पड़े होंगे ।

अ. और हम ने उन पर ज़ल्म नहीं किया वलिक वे ख़ुद ही जालिम थे।

 और वे पुकार-पुकार कर कहेगें कि हे मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे, वह कहेगा कि तुम्हें तो (हमेशा) रहना है ।

७८. हम तो तुम्हारे पास हक ले आये, लेकिन तुम में से ज्यादातर लोग हक से नफरत करने वाले थे।

७९. क्या उन्होंने किसी काम का मजबूत इरादा कर लिया है? तो यकीन करो कि हम भी मजबूत काम करने वाले हैं।

 क्या उनका यह इरादा है कि हम उनकी छिपी बातों को और उनकी काना-फुसी को नहीं सुनते । (बेशक हम बराबर सुन रहे हैं) बल्कि हमारे भेजे हुए उन के पास ही लिख रहे हैं।

**८९**. (आप) कह दीजिए कि अगर मान लिया जाये कि रहमान की औलाद हो, तो मैं सब से पहले इबादत करने वाला होता।

 अकाशों और धरती और अर्थ का रब जो कछ (ये) कहते हैं उस से (बहुत) पाक है |

📢. अब आप उन्हें इसी वाद-विवाद और مُورِّمُهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا खेल-कूद में छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि उन्हें उस दिन से पाला पड़ जाये, जिनका ये वादा दिये जाते हैं।

وَمَا ظَلَمُنْهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظِّلِينَ (6)

وَنَادَوُا لِيلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمُ مُكِثُونَ آ

> لَقُلْ جِئْنُكُمْ بِالْحَقِّي وَلَكِنَّ ٱكْثَرَكُمُ النَّحِقُّ كُوهُونَ (18)

أَمْرِ ٱبْرَمُوْآ ٱمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79)

ٱمْرِيَحْسَبُوْنَ أَنَّا لَا نُسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمُ لِللَّهِ ورسلنا لكيهم يكتبون 🔞

> قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَكُمْ لَيْ فَأَنَا أَوَّلُ الْعِيدِيْنِ (8)

سُبُعْنَ رَبِ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ رَبِ الْعَرْشِ

عَتَا يَصِفُونَ (82)

الَّذِي يُدْعَدُونَ 📵

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मालिक, नरक के दरोगा का नाम है |

५४. और वही आकाशों पर भी पूज्य (माबूद) है और धरती पर भी वही इवादत के लायक है, और वह बड़ा हिक्मत वाला और पूरा जानने वाला है ।

५५. और वह बड़ी वाबरकत जात है जिस के पास आकाशों और धरती और उन के बीच का राज्य है, और क्यामत का इल्म भी उसी के पास है और उसी की तरफ तुम सब लौटाये जाओगे!

**५६.** और जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवाय पुकारते हैं वे सिफारिश करने का हक नहीं रखते, हां, (सिफारिश के लायक वे हैं) जो सच बात को क़बल करें और उन्हें इल्म भी हो |<sup>2</sup>

**५७**. और अगर आप उन से पूछें कि उन्हें किस ने पैदा किया है तो जरूर यह जवाब देंगे कि अल्लाह ने, फिर ये कहाँ उल्टे जाते हैं?

**६६.** और उनका (पैगम्बरों का ज्यादातर) यह कहना कि हे मेरे रब! बेशक यह वे लोग हैं जो ईमान नहीं लाते |

**८९**. तो आप उन से मुंह फेर लें और (विदाई का) सलाम कह दें | उन्हें (ख़ुद ही) जल्द मालूम हो जायेगा |

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اللَّهُ وَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۗ

وَتَبْرَكَ الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّبُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهُ عِلْمُ الشَّاعَةِ ۚ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ (85)

وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاءَةَ إِلَا مَنْ شَهِرَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعُلُمُوْنَ 80

وَلَهِنْ سَالَتَهُمْ مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَاكَٰ يُؤْفِّلُونَ ﴿ 3

وَقِيْلِهِ لِرَبِّ إِنَّ هَؤُلاَءٍ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنُونَ 🔞

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ الْمُسْوَفَ يَعْلَمُونَ وَقُلُ

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسُونَ ﴾
«और वही है संच्चा माबूद आकाशों में भी और धरती में भी, वह तुम्हारी छिपी और आहिर हालतों को भी जानता है और तुम जो कुछ अमल करते हो उसको भी जानता है। وهر عناسه عناسه عناسه عناسه عناسه الله عناسه 
यह नहीं कि आकाश का पूज्य कोई और हो और धरती का कोई और, बल्कि जैसे इन दोनों का बनाने वाला एक है, पूज्य भी एक ही है । इसी के समानार्थ (मिस्ल) यह आयत है ।

<sup>2</sup> सच बात से मुराद किलमा 'ला इलाहा इल्लल्लाह' है, और यह कुबूल करना सूझबूझ के बिना पर हो, केवल रीति-रिवाज और वुजुर्गों की रसम के रूप में न हो, यानी मुंह से कलमा तौहीद के अदा करने वाले को पता हो कि इस में केवल एक अल्लाह का इकरार और दूसरे सभी उपास्यों (माबूदों) का इंकार है, फिर उस के मुताबिक अमल हो | ऐसे लोगों के हक में सिफारिश करने वाले की सिफारिश फायदेमंद होगी, या यह मुराद है कि सिफारिश करने का हक सिर्फ ऐसे लोगों को मिलेगा जो सच का इकरार करने वाले होंगे, जैसे अम्विया, औलिया और फरिश्ते, न कि झूठे माबूदों को जिन्हें मुश्वरिक अपना सिफारिशी समझते हैं ।

सूरतुद दुखान-४४

भाग-२५ | ८८८ | ४० - १५ -

سورة الدخان ٤٤

#### स्रतुद दुखान-४४

सूर: दुखान मक्का में नाजिल हुई और इस में उनसठ आयतें और तीन रूक्अ है ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

९. हा∙मीम∙।

२. कसम है इस खुली किताब की !

 बेशक हम ने इसे मुबारक रात¹ में नाजिल किया है । बेशक हम बाखबर कर देने वाले हैं ।

¥. उसी रात में हर अहम काम का फ़ैसला किया जाता है।

हमारे पास से आदेश होकर, हम ही हैं रसूल बनाकर भेजने वाले |

## يُورَةُ النَّجُكُ إِنَّ

بنسجر الله الرّخين الزّحيني

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُلْزِكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِيدِينَ 🛈 فِيهَا يُغْرَقُ كُلُّ ٱمْرِحَكِيْمٍ ﴿

<sup>े</sup> शुभ रात्रि (मुबारक रात) से मुराद (लैलतुल क्रद्र है), जैसाकि दूसरे मुकाम पर वयान (वर्णन) है। ﴿ وَإِنَّ الْرَبْ الْمَارِيَّ الْمَارِيَّ الْمَارِيِّ اللَّمَارِيِّ اللَّمَالِيَّ اللَّمَارِيِّ اللَّمِيْرِيِّ اللَّمَارِيِّ اللَّمَارِيِّ اللَّمَارِيِّ اللَّمَارِيِّ اللَّمَارِيِّ اللَّمَارِيِّ اللَّمَارِيِّ اللَّمِيْرِيِّ اللَّمِيْرِيِّ اللَّمَالِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمَارِيِّ اللَّمَارِيِّ اللَّمِيْرِيِّ الْمُعَلِّ اللَّمِيْرِيْلِيَّ اللَّمِيْرِيِّ الْمُعَلِّيِّ الْمُعَلِّيِّ الْمُعَلِّيِّ الْمُعَلِّيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَلِّيِّ الْمُعَلِّيِّ الْمُعَلِي मुंबारक रात रमजान के आखिरी दस रात की विषम (ताक) रातों में कोई एक रात होती है। यहाँ कद्र (सम्मान) की इस रात को मुबारक रात कहा गया है । इस के मुवारक होने में क्या चक हो सकता है, एक तो इस में क़ुरआन का अवतरण (नुजूल) हुआ। दूसरे, इस में फरिश्तों और जिब्रील का नुजूल होता है। तीसरे, इस में पूरे साल होने वाले मामले का फैसला किया जाता है (जैसािक आगे आ रहा है) | चौथे, इस रात की इवादत (उपासना) हजार महीने (यानी द्भ साल ४ महीने) की इबादत से बेहतर है, शबे कद्र या "लैलये मुवारकह" में क़ुरआन के नुजूल का मतलब यह है कि इस रात नबी 🜋 पर पाक क़ुरआन नाजिल होना शुरू हुआ या यह मुराद है कि लौहे महफूज (सुरक्षित पट्टिका) से इसी रात बैतुल इज्जत (सम्मान गृह) में नाजिल किया गया जो दुनिया के आकाश पर है, फिर वहां से जरूरत के ऐतवार से २३ सालों तक अलग-अलग वन्त में नवी 🗯 पर नाजिल होता रहा | कुछ ने लैलये मुवारकह से शावान महीने की पद्रहवीं रात मुराद लिया है लेकिन यह सही नहीं है, जब क़ुरआन के खुले बब्दों से क़ुरआन का खबे कद्र में नाजिल होना साबित है तो इस से "खबे बराअत" मुराद लेना कभी भी सही नहीं, इस के अलावा "अबेबराअत" (शाबान महीने की पद्रहवी रात) के बारे में जितनी रिवायते (वर्णन) है जिन में उसकी महत्ता (फजीलत) का वयान है या उन में उसे फैसले की रात कहा गया है, यह सभी बयान सुबूत के आधार पर कमजोर और जईफ है, यह क़ुरआन के खुले बब्दों का मुकाबला किस तरह कर सकती है?

- आप के रब की कृपा (रहमत) से, वही है सुनने वाला और जानने वाला ।
- जो रब है आकाशों का और धरती का और जो कुछ उनके बीच है, अगर तुम यकीन करने वाले हो ।
- कोई इबादत के लायक नहीं उसके सिवाय,
   वहीं जिन्दा करता है और मारता है, वही तुम्हारा
   रव है और तुम्हारे पिछले पूर्वजों का ।
- ९. विलक वे शक में पड़े खेल रहे हैं |
- अप उस दिन के इंतेजार में रहें जबिक आकाश खुला हुआ धुआ लायेगा।
- **११**. जो लोगों को घेर लेगा, यह दुखदायी अजाब है।
- 97. (कहेंगे कि) हे हमारे रव! यह अजाब हम से दूर कर हम ईमान कुबूल करते हैं।
- **१३**. उन के लिए नसीहत कहा है? साफ तौर से बयान करने वाले पैगम्बर उन के पास आ चुके |
- **१४**. फिर भी उन्होंने उन से मुह फेरा और कह दिया कि यह सिखाया-पढ़ाया हुआ दीवाना है।
- **१५.** हम अजाब को थोड़ी दूर कर देंगे तो तुम फिर अपनी उसी हालत में आ जाओगे |
- **१६. जिस** दिन हम बड़ी कड़ी पकड़ पकड़ेंगे<sup>1</sup> यक्रीनी तौर से हम बदला लेने वाले हैं |

رَحْمَهُ أَمِّنُ رَبِّكُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ( ) رَبِّ السَّنُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا مِرانُ كُنْنُهُ مُّوْقِنِينَ ( )

لاَ اِللهَ اِلاَ هُوَ يُعَنِّى وَيُونِيثُ الْ رَبَّكُمْ وَرَبُّ ابْنَايِكُمُ الْاقَالِينَ ﴿

بَلْ هُمْ فِي شَكِ يُلْعَبُونَ ﴿

فَارْتَقِبُ يَوْمَرَتُ أَنِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (أَن

- يَّغُشَى النَّاسَ ﴿ هٰذَا عَذَابٌ ٱلِيُمُّ اللَّاسَ النَّاسَ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسَ النَّلُّ النَّاسَ النَّاسَ النَّاسَ النَّاسَ النَّاسِ الْعَاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ الْمُعَالِي النِّاسِ النَّاسِ الْمَاسِلِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ
- رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَنَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ 12

ٱ فَى لَهُمُ اللِّهِ كُونَى وَقَلُ جَاءَهُمُ رَسُولٌ مَنْ اللَّهُ مُرَسُولٌ مَنْ اللَّهُ مُرْسُولٌ مَنْ اللَّهُ مُنْ (13)

ثُمَّ تُولُّوا عَنْهُ وَ قَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ (4)

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمُ عَآبِدُ وَنَ (اَ

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرِي عَ

إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ١٠٠

इस से मुराद बद्र के जंग की पकड़ है, जिस में सत्तर काफिर मारे गये और सत्तर कैदी बना लिये गये | दूसरी व्याख्या (तफसीर) के अनुसार यह कड़ी पकड़ क्यामत (प्रलय) के दिन होगी | इमाम शौकानी फरमाते हैं कि यह उस पकड़ की खास चर्चा है जो वद्र के जंग में हुई, क्योंकि कुरैश्व ही के बारे में इसकी चर्चा है, यद्यपि (अगरचे) क्यामत के दिन भी अल्लाह तआला कड़ी पकड़ करेगा, फिर भी वह पकड़ सामान्य (आम) होगी जिस में हर बुरे लोग श्वामिल होंगे |

भाग-२५

الجزء ٢٥ | 890

سورة الدخان ٤٤

9७. और बेशक हम इस से पहले फिरऔन की जाति की (भी) परीक्षा ले चुके हैं, जिन के पास (अल्लाह का) सम्मानित (बावकार) रसूल आया ।

**१८.** कि अल्लाह (तआला) के बंदों को मुझे दे दो<sup>2</sup> यकीन करो कि मैं तुम्हारे लिए ईमानदार रसूल हूँ ।

१९. और तुम अल्लाह तआला के सामने सरकशी न दिखाओ, मैं तुम्हारे सामने खुला सुबूत लाने वाला हूँ ।

२०. और मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आंता है, इस से कि तुम मुझे पत्थरों से मार डालो |

२१. और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझ से अलग ही रहो ।

२२. फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ये सब पापी लोग हैं ।

२३. (हम ने कह दिया) कि रातों-रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल, बेश्वक तेरा पीछा किया जायेगा |

२४. और तू सागर को ठहरा हुआ छोड़कर चला जा, बेशक यह सेना डूबो दी जायेगी।

२५. वे बहुत से वाग और जलस्रोत (चश्मे) छोड़ गये | وَلَقَلْ فَتَنَا قَبْلُهُمُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمُ رَسُولٌ كَرِيْمٌ (٢)

> آنُ ٱذُوْاً إِنَّىٰ عِبَادَ اللهِ ﴿ إِنِّىٰ لَكُوْ رَسُولُ اَمِنِينٌ ﴿

وَّانُ لَا تَعُلُوا عَلَى اللَّهِ ﴿ إِنِّى أَتِيْكُمُ بِسُلَطِين مُبِينِينٍ ﴿

وَ إِنِّي عُذُتُ بِرَ بِنَّ وَرَبِّكُمُ اَنْ تَرْجُنُونِ ﴿

وَإِنْ لَمْ تُوْمِنُوا إِلَى فَاعْتَذِلُونِ (2)

فَكَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلآ ٍ قُوْمٌ مُّجْرِمُونَ 22

فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيُلَّا إِنَّكُمْ مُثَّبَعُونَ (23)

وَاتُوكِ الْبُحْرَ رَهُوا اللَّهُمْ جُنْدٌ مُعْرَقُونَ (24)

كُمْ تُرَكُوا مِنْ جَنْتٍ وَعُيُونٍ (25)

परीक्षा (इम्तेहान) लेने का मतलव है कि हम ने उन्हें दुनियावी सुख-सुविधा और सम्पन्नता (खुशहाली) दी, और फिर अपना पैगम्बर भी उनकी तरफ भेजा, लेकिन न उन्होंने अल्लाह के बरदानों (नेमतों) का शुक्रिया अदा किया और न पैगम्बर पर ईमान लाये |

<sup>2)</sup> جِيادُ (अल्लाह के बंदों) से मुराद यहाँ मूसा عِيادُ की जाति इस्राईल की औलाद है, जिसे फिरऔन ने गुलाम बना रखा था, हजरत मूसा عليه ने अपनी जाति की आजादी की मांग की !

सूरतुद दुखान-४४

भाग-२५

الجزء ٢٥

سورة الدخان ٤٤

२६. और खेतियां और अच्छी रिहाईश !

२७. और वे सुखदायी चीजें जिन में सुख भोग रहे थे ।

२८. इसी तरह हो गया, और हम ने उन सब का वारिस दूसरी क्रौम को बना दिया।

२९. तो उन पर न तो आकाश और धरती रोये<sup>2</sup> और न उन्हें मौका मिला।

३०. और हम ने (ही) इस्राईल की औलाद को (बहुत) जिल्लत वाली सजा से मुक्ति (नजात) दी ।

३१. (जो) फिरऔन की तरफ से (हो रही) थी | हकीकत में वह सरकश और सीमा (हद) पार करने वालों में से था |

३२. और हम ने जान वूझकर इस्राईल की औलाद को दुनिया वालों पर फजीलत अता की |3

३३. और हम ने उन्हें ऐसी निञ्चानियां अता कीं, जिन में खली परीक्षा (इम्तेहान) थी । وَّ زُرُوعٍ وَ مَقَامِ كَرِيْمٍ 26

وَّنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهِ فِينَ 😳

كَنْ لِكَ سَوَ ٱوْرَثْنَهَا قُوْمًا أَخِرِيْنَ 🐵

فَهَابَكَتُ عَلَيْهِمُ الشَّهَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ (فَ)

> وَلَقَلْ نَجَيْنَا بَنِئَى إِسُوَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْهِيْنِ ﴿

مِنْ فِرْعُوْنَ ﴿إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا ثِمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ (1)

وَلَقَدِ اخْتُرُنْهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعُلَمِينَ (3)

وَاٰتَيۡنٰهُمۡ مِنۡ الاٰلِتِ مَا فِيۡهِ بَلَوّاً مُّبِيۡنُ ③

<sup>े</sup> कुछ के करीव इस से मुराद इसाईल की औलाद हैं, लेकिन कुछ के ख़्याल से इसाईली वंश का दोबारा मिश्र आना तारीखी ऐतवार से सावित नहीं, इसलिए मिश्र देश की उत्तराधिकारी (वारिस) कोई दूसरी जाति बनी, इसाईल की औलाद नहीं |

यानी इन फिरऔनियों के नेक काम थे ही नहीं जो आकाश पर चढ़ते और उन के सिलसिले के टूटने (तबाह होने) पर आकाश रोते, न धरती ही पर वह अल्लाह की इबादत करते थे कि उस से वंचित (महरूम) होने पर धरती रोती | मुराद यह है कि आकाश और धरती में से कोई उन के तबाह होने पर रोने वाला नहीं था | (फतहुल कदीर)

उ इस दुनिया से मुराद इसाईल की औलाद के जमाने की दुनिया है । आम तौर से सारी दुनिया नहीं है, क्योंकि पाक कुरआन में मोहम्मद 寒 की उम्मत को (如此) की उपाधि (लक्रब) से सम्मानित (नवाजा) किया गया है, यानी इसाईल की औलाद अपने जमाने में दुनिया वालों पर फजीलत रखती थी, उनकी यह फजीलत उस योग्यता (क्राबलियत) के सबब थी जिसे अल्लाह ही जानता है !

सूरतुद दुखान-४४

भाग-२५ 892

الجزء ٢٥

سورة الدخان ٤٤

३४. यह लोग तो यही कहते हैं।

३५. कि (अखिरी चीज) यही हमारा पहली बार (दुनिया से) मर जाना है और हम दोबारा उठाये नहीं जायेंगे |

३६. अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पूर्वजों (बुजुर्गो) को ले आओ ।

३७. क्या ये लोग वेहतर हैं या तुब्बअ की कौम के लोग और जो उन से भी पहले थे? हम ने उन सब को बरबाद कर दिया, वेशक वे पापी थे।

३८. और हम ने धरती और आकाशों और उन के बीच की चीजों को खेल के रूप में पैदा नहीं किया।

३९. विलक हम ने उन्हें सही मक्रसद के साथ ही पैदा किया है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते ।

¥0. वेशक फैसले का दिन उन सबका निश्चित (मुकर्रर) समय है |

¥9. उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी काम न आयेगा और न उनकी मदद की जायेगी |

¥२. लेकिन जिस पर अल्लाह की दया (रहमत) हो जाये, वह बड़ा शक्तिशाली (गालिब) और दया (रहम) करने वाला है |

اِنَّ هَوُكُوْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿ ﴿ اِنْ هِمَ إِلَّامُوْتَتُنَا الْأُوْلِى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَوِيْنَ ﴿ ۚ ۚ

فَأْتُوا بِأَبَارٍيناً إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقِينَ 6

ٱهُمْ خَيْرٌ ٱمْر قَوْمُرُ ثُنَيْعٍ ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ ٱهۡلَكُنْهُمُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُوا مُجْرِمِيْنَ ۞

وَمَاخَلَقُنَاالسَّمُوْتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِيْنَ ﴿

مَاخَلَقُنْهُمَّا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱلْثَرَهُمُ

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُـمْ يُنْصَرُونَ (4)

اِلاَ مَنْ زَحِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

पानी यह मक्का के काफिर तुब्बअ और उन से पहले की जातियाँ आद और समूद आदि (वगैरह) से चिक्तिशाली और अच्छे हैं। जब हम ने उनको पापों के बदले में उन से ज़्यादा चिक्त और बल रखने पर भी नाच कर दिया तो यह क्या महत्व (अहमियत) रखते हैं? तुब्बअ से मुराद सवा की जाति है, सवा में हिम्यर जाति थी, यह अपने राजा को तुब्बअ कहते थे, जैसे रूम के राजा को कैसर, ईरान के राजा को किसरा, मिश्र के राजा को फिरऔन और हब्बा के राजा को नजाची कहा जाता था।

सूरतुद दुखान-४४

भाग–२५

الجزء ٢٥ | 893

سورة الدخان ٤٤

४३. बेशक जक्कूम (थूहड़) का पेड़ !

४४. पापी का खाना है !

४५. जो तलछट की तरह है और पेट में खौलता रहता है |

४६. तेज गर्म पानी (के खौलने) की तरह !

४७. उसे पकड़ लो फिर घसीटते हुए नरक के बीच तक पहुँचाओ ।

४८. फिर उस के सिर पर बहुत गर्म पानी की यातना (अजाब) बहाओ |

४९. (उस से कहा जायेगा) चखता जा, तू तो बड़ी इज़्जत और एहतेराम (सम्मान) वाला था।

४०. यही वह चीज है जिस में तुम संदेह (श्वक) किया करते थे।

५१. वेशक (अल्लाह से) डरने वाले शान्ति की जगह में होंगे |

५२. बागों और जल स्रोतों (चश्मों) में ।

५३. बारीक और मुलायम रेशमी कपड़े पहने हुए आमने-सामने बैठे होंगे ।

४४. यह उसी तरह है, और हम बड़ी-बड़ी अखों वाली अप्सराओं (हूरों) से उनका विवाह कर देंगे ।

४४. निश्चिन्तता (बेखौफी) से वहाँ हर तरह के मेवों की माँगें कर रहे होंगे !

४६. वहाँ वे मौत का मजा चखने वाले नहीं सिवाय पहली मौत के, (जो वे मर चुके) उन्हें अल्लाह (तआला) ने नरक के अजाब से बचा दिया । إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوْمِ (43

طَعَامُ الْأَثِيْمِ (44)

كَالْمُهُلِ ۚ يَغْلِلُ فِي الْبُطُونِ (16)

كَعُلِي الْحَمِينِيرِ 46

خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ 47

ثُمَّ صُبُّوا فَوُقَ دَأْسِهِ مِنْ عَنَابِ الْحَمِيْدِ (8)

دُقُ اللهُ إِنَّكَ الْعَرِيرُ الْكَرِيمُ ( ) فَقَ الْعَرِيرُ الْكَرِيمُ ( )

إِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَهْتُرُونَ 30

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِراَمِيْنٍ ﴿

فَى جَنْتِ وَعُيُونِ ﴿ ثَنَى يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِ وَ اِسْتَبْرَقٍ مُتَتَهْدِلِينَ ﴿ ثَنَّ

كَذٰلِكَ وَ زَوَّجُنْهُمْ بِحُوْدٍ عِيْنٍ ﴿ كَا

يَا نُعُونَ فِيهُا بِكُلِّ فَالِهَةِ أَمِنِيْنَ ﴿ ثَنَ لَكُونَ وَيُهَا بِكُلِّ فَالِهَةِ أَمِنِيْنَ ﴿ ثَنَ لَكُ لَا الْمَوْتَةَ لَا الْمَوْتَةَ الْأَوْلُ وَوَقُهُمْ عَذَاكِ الْجَجِيْمِ ﴿ ثَنَ الْمُوْتَةَ الْكُونُ وَقُولُمُ عَذَاكِ الْجَجِيْمِ ﴿ ثَنَ

सूरतुल जासिय:-४५

भाग-२५

الجزء ٢٥ | 894

سورة الجاثية ٤٥

५७. यह केवल तेरे रव की कृपा (रहमत) है । यही है वड़ी कामयाबी ।

४.द. हम ने इस (कुरआन) को तेरी भाषा में आसान कर दिया ताकि वे नसीहत हासिल करें ! ४.९. अब तू प्रतीक्षा (इंतेजार) कर ये भी प्रतीक्षा कर रहे हैं !

## सूरतुल जासिय:-४५

सूर: जासिय: मक्के में नाजिल हुई, इस में सैतीस आयतें और चार रूक्अ हैं।

अल्लाह के नाम से शुंरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

**१**. हा • मीम • ।

- यह किताब अल्लाह जबरदस्त हिक्मत वाले की तरफ से नाजिल हुई है ।
- आकाशों और धरती में ईमानवालों के लिए बेशक बहुत सी निश्वानियां हैं।
- ¥. और ख़ुद तुम्हारे जन्म में और जानवरों को फैलाने में यक्रीन रखने वाले समुदाय (कौम) के लिए बहत-सी निशानियां हैं |
- ४. और रात-दिन के बदलने में और जो कुछ जीविका (रिज़्क) अल्लाह (तआला) आकाश से नाजिल करके धरती को उसकी मौत के बाद जिन्दा कर देता है, उस में और हवाओं के बदलने में भी उन लोगों के लिए जो अक्ल

فَضْلًا مِّنْ زَبِكَ لَا لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

وَاتَّمَايَشُرُنْهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 3

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿

٤

بشبع الله الرحنن الزجييم

ار خوراً

تَنْذِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

إِنَّ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَا لِيْتٍ لِلْمُؤْمِنِيْنَ 🖒

وَفِي خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَةٍ الْمُثَّلِقُوْمِ يُوْقِنُونَ ﴿}

وَاخْتِلَافِ اللَّهِ إِللَّهَا رِوَمَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِنْ زِنْقِ فَاحْيَا بِعِالْاَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا مَتَدُ وَمِنْ الدِّلْحِوْلَا عُمْلًا عُمْدَ أَنْسُ اللَّهِ مَنْ الدَّرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ

وَتَصْرِيْفِ الرِيْحِ أَيْثُ لِقَوْمِ يَعْقِدُونَ ٥

जिस तरह हदीस में भी है । फरमाया : यह बात जान लो कि तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं ले जायेगा । सहाबा (आप के साथियों) ने सवाल किया, "अल्लाह के रसूल! आप को भी?" फरमाया, "हाँ मुझे भी, लेकिन यह कि अल्लाह मुझे अपनी दया (रहमत) और करूणा (श्रफकत) में ढाँप लेगा ।" (सहीह बुखारी, किताबर्रिकाक, बाबुल कस्दे वल मुदावमते अलल अमल और मुस्लिम ऊपरी किताब)

भाग-२४

الجزء ٢٥ | 895

سورة الجاثية ٤٥

रखते हैं, निज्ञानियां है ।

६. यह हैं अल्लाह (तआला) की आयतें जिन्हें हम आप को हक के साथ सुना रहे हैं, तो अल्लाह (तआला) और उस की आयतों के बाद ये किस बात पर ईमान लायेंगे |

🤟 धिक्कार (और खेद हैं) हर झूठे पापी पर 🏱

इ. जो अल्लाह की आयतें अपने सामने पढ़ी जाती हुई सुने फिर भी गर्व करता हुआ इस प्रकार अड़ा रहे जैसेकि सुनी ही नहीं, तो ऐसे लोगों को कष्टदायी अजाब की खबर (पहुँचा) दें।

९. और वह जब हमारी आयतों में से किसी आयत की ख़बर पा लेता है तो उसका मजाक उड़ाता है, यही लोग हैं जिन के लिए अपमान (जिल्लत) वाला अजाव है |

90. उन के पीछे नरक है, जो कुछ उन्होंने हासिल किया था वह उन्हें कुछ भी फायेदा न देगा और न वह (कुछ काम आयेंगे) जिन को उन्होंने अल्लाह के सिवाय वली (और कार्यक्षम) बना रखा था, उनके लिए तो बड़ा भारी अजाब है । 99. यह (सरासर) हिदायत है 3 और जिन लोगों ने अपने रव की आयतों को न माना उन के लिए बड़ा कठिन अजाब है ।

تِلْكَ النَّتُ اللَّهِ نَتُكُوْهَا عَكَيْكَ بِالْحَقِّ عَ فَيهاَ فِي حَدِيْهِ بَعْدَ اللهِ وَالنِّتِه يُؤْمِنُوْنَ ﴿

وَيُلُّ تِكُلِّ اَلْمَاكِ اَثِيْمِ ﴿ يَسْمَعُ الِتِ اللهِ تُشْلِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا ۚ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ اَلِيْمٍ ﴿

وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ الْلِتِنَا شَيْعًا إِتَّخَذَهَا هُزُوَا اللهِ الْمُؤوَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
مِنْ كَرَآ بِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِىٰ عَنْهُمْ مَّنَا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلامَا اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ ٱوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۚ أَنْ

هٰنَا هُنَّى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَيْتِ رَبِّهِمُ لَهُمُ عَذَابٌ قِنَ رِّجْزِ الِيُمُّ أَنَّ

कभी हवा का रूख उत्तर और दक्षिण को, कभी पूरव और पिश्चम को होता है, कभी पानी वाली हवायें, कभी थलीय हवायें, कभी रात को, कभी दिन को, कुछ वर्षा वाली, कुछ फायदेमंद, कुछ हवायें आत्मा (रूह) का आहार (गिजा) और कुछ सब कुछ झुलसा देने वाली और केवल धूल धप्पड़ का तूफान | हवा की इतनी किस्में भी प्रमाणित (साबित) करते हैं कि इस दुनिया का कोई चलाने वाला है जो सिर्फ एक है, दो या ज्यादा नहीं | सभी इष्ट्रितेयार का मालिक वही एक है, उन में कोई उसका साझी नहीं, हर तरह का निजाम वही चलाता है, किसी और के पास तिनक भी हक नहीं | इसी मायने की आयत सुर: बकर: की आयत नं १६४ भी है |

<sup>2</sup> كَتَابِ (अप्फाक) إِنَّلُ के मतलब में, إِنَّ (महापापी) النَّهُ विनाश (हलाक) या नरक की एक वादी का नाम ا

यानी क़ुरआन, क्योंकि उसके नुजूल का मक़सद ही यह है कि लोगों को कुफ़ और शिर्क के अंधेरों से निकालकर ईमान की रौशनी में लाया जाये, इसलिए उस के सरासर हिदायत होने में तो कोई शक नहीं, लेकिन हिदायत मिलेगी तो उसे ही जो उस के लिए अपना सीना खोल देगा |

१२. अल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए समुद्र को तावे बना दिया तािक उस के हुक्म से उस में नावें चलें और तुम उसका फज़्ल ढूँढो, और तािक तुम उसका शुक्रिया अदा करो।

९३. और आकाश और धरती की हर चीज को भी उस ने अपनी तरफ से तुम्हारे वश्र में कर दिया है,¹ जो लोग ख्याल करें, बेशक वे इस में बहुत सी निश्वानियां पायेंगे !

१४. आप ईमानवालों से कह दें कि वह उन लोगों को माफ कर दिया करें जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते, ताकि अल्लाह तआला एक कौम को उन के करत्तों का बदला दें।

१४. जो नेकी करेगा वह अपने ख़ुद के भले के लिए और जो बुराई करेगा उसका बुरा नतीजा उसी पर है; फिर तुम सब अपने रब की तरफ लौटाये जाओगे !

9६. और बेशक हम ने इस्राईल की औलाद को किताब, मुल्क<sup>2</sup> और नबूवत दिया था, और हम ने उन्हें पाक (और अच्छी) रोजी दी थी, और उन्हें दुनिया वालों पर श्रेष्ठता (फ्रजीलत) दी थी।

9७. और हम ने उन्हें धर्म की खुली निशानियां (दलील) अता कीं, फिर उन्होंने अपने पास इलम के पहुँच जाने के बाद आपस के द्वेष-विवाद (जिद-बहस) के सबब ही इंड्रितेलाफ कर डाला, ये जिन-जिन बातों में इंड्रितेलाफ कर रहे हैं उन اللهُ الذي سَخْرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْدِى اللهُ الذي فَ الْبَحْرَ لِتَجْدِى الْفُلُكُ فِيْهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَبْتُهُ وَنَ أَنْ اللهُ وَلَا اللهُ 
وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَمَا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَهِيْعًا مِّنْـهُ لَمَ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَعَفَّرُونَ (13

قُلْ لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامُ اللهِ لِيَجْزِى قَوْمًا إِسَاكَانُوْا يَكُلِسُوُنَ (١٠)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ \* وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا دَثُورَ إِلَى رَبِّكُهُ تُرْجَعُونَ (1)

وَلَقَنْ أَتَّيْنَا بَنِنَى إِسْرَآءِيْلَ الْكِتْبَ وَ الْحُكُمُ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُمْ ثِينَ الطَّيِّبْتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى الْعَلَمِيْنِ شَ

وَاتَيُنْهُمُ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَكَفُّوْ اللَّا مِنْ بَعْنِ الْأَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَكَفُّوْ اللَّا مِنْ بَعْنِ الْمَارِ بَغْنِا اللَّهُ الْمُوْدِ الْقِيْمَةِ فِيْمَا الْقِيْمَةِ فِيْمَا كَانُواْ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ الْآ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वश्व में करने से मुराद यही है कि उनको तुम्हारी सेवा के लिए नियुक्त (मुतअय्यन) कर दिया है, तुम्हारे अपने फायदे तुम्हारी रोजी सब इन्हीं से संबंधित है, जैसे चौद, सूरज, जगमगाते तारे, वर्षा, बादल और हवा आदि है, और अपनी तरफ से का मतलब अपनी ख़ास रहमत और दया से !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> किताब से मुराद धर्मग्रंथ तौरात, حكم (हुन्म) से मुल्क और शासन या अनल और फैसले की बह योग्यता (काबलियत) है जो झगड़ों और लोगों के बीच फैसला करने के लिए ज़रूरी है।

सूरतुल जासिय:-४५

भाग-२५

الجزء ٢٥ | 897

سورة الجاثية ٤٥

का फैसला क्रयामत के दिन उन के बीच तेरा रब (ख़ुद) करेगा।

१८. फिर हम ने आप को धर्म के (वाजेह) रास्ता पर कायम कर दिया, तो आप उसी पर लगे रहें और नादानों की इच्छाओं का अनुगमन (पैरवी) न करें।

99. (याद रखें) कि ये लोग कभी अल्लाह के सामने आप के कुछ काम नहीं आ सकते | (समझ लो कि) जालिम लोग आपस में एक – दूसरे के साथी होते हैं और परहेजगारों का साथी (संरक्षक) अल्लाह (महान) है |

२०. यह (कुरआन) लोगों के लिए सूझ की बातें और हिदायत और रहमत है, उस गिरोह के लिए जो यकीन रखता है |

२१. क्या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं, यह ख़्याल है कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाये और नेकी के काम किये कि उनका मरना-जीना बराबर हो जाये, बुरा फैसला है वह जो वे कर रहे हैं।

२२. और आकाशों और धरती को अल्लाह ने बहुत ही इसाफ के साथ पैदा किया है और ताकि हर इसान को उसके किये हुए काम का पूरा बदला दिया जाये और वे जुल्म न किये जायेंगे |<sup>2</sup>

ثُمَّرَجَعُلُنْكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ قِنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَبِّيغُ ٱهْوَآءَ الَّذِيْنَ لا يَعُلَمُوْنَ 🔞

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُواْ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا ﴿ وَإِنَّ الظَّلِيدِيْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاۤ ءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُثَّقِيْنَ (9)

هٰ لَمَا بَصَ ٓ إِبُولِلنَّاسِ وَهُلَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿

آمُ حَسِبَ الَّذِيْنَ أَحَثَرَحُوا السَّيِّاتِ آنُ نُجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحْتِ لَ سَوَآعَ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَا تُهُمْ طَسَآءَ

وَخَاتَى اللهُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كَاللَّهُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (22)

<sup>&#</sup>x27; شریعت (ञ्चरीअत) का लफ़्जी मायना है रास्ता, जमाअत और रिवाज | बड़े रास्ते को भी घारेअ कहा जाता है कि वह मकसद और लक्ष्य तक पहुँचाता है, इसलिए यहाँ घरीअत से मुराद वह धर्म (दीन) है जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए नियुक्त (मुकर्रर) किया है तािक लोग उस पर चल कर अल्लाह की मर्जी का लक्ष्य हािसल कर लें | आयत का मतलव है कि हम ने आप को धर्म के एक साफ रास्ता और रिवाज पर कायम कर दिया है जो आप को सच तक पहुँचायेगा |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> और यही इंसाफ है कि क्रयामत के दिन बेलाग फैसला होगा और हर एक को उस के अमल के ऐतवार से अच्छा या बुरा बदला मिलेगा | यह नहीं होगा कि अच्छे बुरे दोनों के साथ बराबर सुलुक करे, जैसांकि काफिरों का भ्रम है, जिसका खंडन (तरदीद) पिछली कड़ आयतों में किया

२३. क्या आप ने उसे भी देखा जिस ने अपनी मनोकांक्षा को अपना पूज्य (माबूद) बना रखा है, और समझ-बूझ के बावजूद भी अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया है, और उसके कान और दिल पर मुहर लगा दी है और उसकी आंख पर भी पर्दा डाल दिया है? अब ऐसे इंसान को अल्लाह के बाद कौन मार्गदर्शन (रहनुमाई) करा सकता है | क्या अब भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते?

२४. और उन्होंने कहा कि हमारा जीवन केवल दुनियावी जीवन ही है; हम मरते हैं और जीते हैं और हमें केवल काल (जमाना) ही मार डालता है । (हकीकत में) उन्हें उसका कुछ ज्ञान (इल्म) ही नहीं; ये तो केवल अंदाजा और अटकल से ही काम ले रहे हैं ।

२४. और जब उन के सामने हमारी वाजेह आयतों का पाठ (तिलावत) किया जाता है तो उन के पास इस कौल के सिवाय कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप-दादों को लाओ |

२६. (आप) कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें जिन्दा करता है फिर तुम्हें मार डालता है, फिर तुम्हें क्रयामत के दिन जमा करेगा जिस में कोई चक नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते।

२७. और आकाशों और धरती का मुल्क अल्लाह ही का है, और जिस दिन क्रयामत क्रायम होगी उस दिन असत्यवादी (बातिल परस्त) बड़े नुक्रसान में पड़ेंगे | آفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَلَا إِلٰهَا هُوْمِهُ وَآضَدَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِرَ وَخَتَمَ عَلْ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلْ بَصَرِهِ غِشْوَةً ا فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِاللهِ اللهِ الْفَلا تَذَكَرُونَ (3)

ۅؘقَالُوْامَاهِيَ اِلاَحَيَاتُنَا الدُّنْيَانَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَايُهْلِكُنَّا اِلاَالدَّهُمُ ۚ وَمَالَهُمُ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمُ اِلاَيَظُنُّونَ ﴿ ٤

وَإِذَا تُثْلُ عَلَيْهِمُ أَيْتُنَا بَيِّنْتِ مَا كَانَ حُجَّتَهُمُ اِلَّا آنُ قَالُوا اثْتُوا بِأَبَآبِنَا إِنْ كُنْ تُمْ صٰدِ قِيْنَ (22)

قُلِ اللهُ يُخِينِكُمْ ثُمَّ يُعِينُتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَنِبَ فِيهُ وَلَاكِنَّ ٱلْمُرَّ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَ

وَ بِلَّهِ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَ الْأَرْضِ ﴿ وَيُؤْمَرَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ بِنِ يَحْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿ 2

गया है | क्योंकि दोनों को बराबरी के स्तर पर रखना नाइसाफी है | इसलिए जिस तरह कोटा वो कर अंगूर की पैदाबार हासिल नहीं की जा सकती इसी तरह बुराई करके वह मुकाम हासिल नहीं हो सकता जो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए रखा है | 899

२८. और आप देखेंगे कि हर क्रौम घुटनों के बल गिरी होगी, हर गिरोह अपने कर्मपत्र (आमालनामा) की तरफ बुलाया जायेगा, आज तुम्हें अपने किये का वदला दिया जायेगा।

२९. यह है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच-सच बोल रही है, हम तुम्हारे कर्म (अमल) लिखवाते जाते थे।

३०. तो जो ईमान लाये और उन्होंने नेकी के काम किये तो उनको उन का रब अपनी कृपा (रहमत) के साये में ले लेगा, यही स्पष्ट (वाजेह) कामयाबी है ।

३१. लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया तो (मैं उन से कहूँगा) कि क्या मेरी आयतें तुम्हें सुनायी नहीं जाती थीं? फिर भी तुम गर्व (फ़ब्ब) करते रहे और तुम थे ही पापी लोग |

३२. और जब कभी कहा जाता कि अल्लाह का वादा यक्रीनी तौर से सच है और क्रयामत के आने में कोई श्रक नहीं तो तुम जवाब देते थे कि हम नहीं जानते कि क्रयामत क्या (चीज) है? हमें कुछ यों ही सोच-विचार हो जाता है लेकिन हमें यक्रीन नहीं।

وَتَلَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً \* كُلُّ أُمَّةٍ تُلُغَّى إلى كِتْبِهَا ﴿ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (30)

ۿ٤٦ اكِتْبُنَا يَـنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّا كُنُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّا كُنْ تُو تَعْبَدُوْنَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنْ تُو تَعْبَدُوْنَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنْ تُو تَعْبَدُوْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا كُنْ تُو تَعْبَدُوْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِا لَكُنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّ

فَاهَا الَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطَةِ فَيُلُولُهُمُ رَبُّهُمُ فِي رَحْمَتِهُ فَإِلَى هُوَ الْفَوْزُ النَّهِينُ (00)

وَ آمَّنَا الَّذِينَ كَفَرُوا سَافَلَمْ تَكُنُ الْيَقِي تُتُلُلُ عَلَيْكُمُ الْيَقِي تُتُلُلُ عَلَيْكُمُ فَا مُنْجُرِمِينَ ( ) عَلَيْكُمْ فَامَّا مُجْرِمِينَ ( )

وَاذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّالَدُونَى مَا السَّاعَةُ ﴿ إِنْ لَظُنُّ اِلَّا ظَنَّا وَمَالَحُنُ بِمُسْتَمْقِنِيْنَ ﴿ آَ

<sup>&#</sup>x27; यहां भी ईमान के साथ नेकी के काम की चर्चा करके उसकी अहमियत दिखा दिया और नेकी के अमल वह अमल हैं जो सुन्नत के मुताबिक किये जायें, न कि हर वह अमल जिसे इसान अपने मन से अच्छा समझ ले और उसे बड़ी पाबन्दी और रूचि से करे, जैसे बहुत सी विदआत (नई बातें) धार्मिक गिरोहों में प्रचलित (राईज) हैं और जो उनके करीब फर्ज और जरूरी धार्मिक कर्मों से भी ज्यादा महत्व रखती हैं, इसलिए वाजिवात और सुन्नत का छोड़ना तो उन के यहां आम है, लेकिन विदअत ऐसी जरूरत है कि उन में किसी तरह की सुस्ती की सोच ही नहीं है, जब कि नवी अ ने उसे सब से ज्यादा बुरा काम बताया है।

सूरतुल जासिय:-४५

भाग-२५ | 900 | ४० - الجزء ٢٥

سورة الجاثية ٤٥

३३. और उन पर अपने कर्मों (अमल) की बुराईयां खुल गयीं और जिसे वे मजाक में उड़ा रहे थे, उस ने उन्हें घेर लिया।

३४. और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें भुला देंगे जैसाकि तुम ने अपने इस दिन के मिलने को भुला दिया था, तुम्हारा ठिकाना नरक है और तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं।

३४. यह इसलिए है कि तुमने अल्लाह (तआला) की आयतों का मजाक उड़ाया था और दुनिया के जीवन ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था, तो आज के दिन न तो ये (नरक) से निकाले जायेंगे और न उनसे मजबूरी और बहाना कुबूल किया जायेगा ।²

**३६.** तो अल्लाह के लिए सब तारीफ है, जो आकाशों और धरती और सारी दुनिया का रब है।

३७. और सारी (तारीफ और) बड़ाई आकाशों और धरती में उसी की है, और वही प्रभावशाली (गालिब) और हिक्मत वाला है | وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ لِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَشْتَهْزِءُونَ ﴿

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسَلَكُمْ كَمَا لَشِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ لهٰذَا وَمَا وْمُكُمُّ النَّارُ وَمَا لَكُمُّ قِنْ فَصِرِيُنَ (٩٠

ذَٰلِكُمْ بِاقَكُمُ اتَّخَنْ تُمُ اٰلِتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتُكُمُ الْحَلْوةُ النَّانِيَا ۚ فَالْيَوْمَ لاَيُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلا هُمْ يُسْتَغْتَبُونَ ﴿

فَيلُهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوْتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ مَ

لَّا जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह अपने कुछ बंदों से कहेगा : "क्या मैंने तुझे पत्नी नहीं दी थी, क्या मैंने तुझे इज़्जत नहीं दी थी, क्या मैंने घोड़े और वैल इत्यादि (वगैरह) तेरे अधीन (मातहत) में नहीं किये थे ? तू सरदारी भी करता और चुंगी भी लेता रहा ।" वह कहेगा "हाँ यह ठीक है मेरे रब !" अल्लाह तआला उस से सवाल करेगा, "क्या तुझे मुझ से मिलने का यकीन था?" वह कहेगा, "नहीं !" अल्लाह फरमायेगा (مَانَكِمُ النَّاكُ كَمَا لَمَانِيمُ النَّاكُ كَمَا لَمَانِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ के तो आज मैं तुझे नरक में डालकर भूल जाऊंगा जैसे तू मुझे भूला रहा। (सहीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी अल्लाह तआला की निशानियों और हुक्म का मजाक और दुनिया के धोखे में लिप्त (मश्मूल) रहना, यह दो गुनाह ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें नरक के अजाब का पात्र (मुस्तिहिक) बना दिया | अब उस से निकलने की उम्मीद नहीं और न इस बात की उम्मीद कि किसी मौका पर तुम्हें तौबा और क्षमा-याचना का मौका दे दिया जाये और तुम माफी (क्षमा) मांगकर अल्लाह को मना लो |

सूरतुल अहकाफ-४६

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 901

سورة الأحقاف ٢٦

## सूरतुल अहक्राफ-४६

सूर: अहकाफ मक्का में नाजिल हुई और इस में पैतीस आयतें और चार रुकूअ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है!

**१**. हा॰मीम॰ ¦

२. इस किताय का नाजिल करना अल्लाह जबरदस्त हिक्मत वाले की तरफ से है ।

3. हम ने आकाशों और धरती और उन दोनों के बीच की सारी चीजों को बेहतरीन तदवीर के साथ ही एक निर्धारित (मुकर्रर) समय के लिए वनाया है, और काफिर लोग जिस चीज से डराये जाते हैं मुंह मोड़ लेते हैं।

४. (आप) कह दीजिए कि भला देखों तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवाय पुकारते हो, मुझे भी तो दिखाओं कि उन्होंने धरती का कौन-सा हिस्सा वनाया है या आकाशों में कौन-सा उनका हिस्सा है? अगर तुम सच्चे हो तो इस से पहले ही की कोई किताब या कोई ज्ञान (इल्म) ही जो उद्धृत (नकल) किया जाता हो, मेरे पास लाओ !

४. और उस से बढ़कर ज़्यादा गुमराह दूसरा कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है, जो क्रयामत तक उसकी दुआ न क़ुबूल कर सकें बल्कि उन के पुकारने से केवल गाफिल हों।²

## ٤

بشيم الله الرَّحْين الرَّحِيْمِ

رب ع حمر (آ)

تَنْزِيْلُ الْكِتْكِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْكِيْمِ

مَا خَلَقْنَا السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ٓ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلِ مُستَّى لِهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَبَّاَ النَّذِيدُوُّا مُعُرِضُوْنَ ①

قُلُ آرَءَيْتُمْ مَّا تَنُحُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ آرُوْنِيَ مَاذَا خَلَقُواْمِنَ الْأَرْضِ آمُلَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّهٰوْتِ اِيْتُوْنِيَ بِكِتْبِ قِنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ آثُوَةٍ مِّنُ عِلْمِهِ اِنْ كُنْتُمْ صلى قِيْنَ ﴿

وَمَنْ اَضَلُّ مِثَنْ يَنْمُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَمْنَ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَهُمْعَنْ دُعَانِهِهِمْ غُفِلُونَ (3)

<sup>&#</sup>x27; यह सूरह के शुरूआती अक्षर (हुरूफ) उन मुतश्चविहात (अनुरूपों) में से हैं जिनका ज्ञान (इल्म) सिर्फ़ अल्लाह को है इसलिए उन के मायने और मतलब में पड़ने की जरूरत नहीं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी यही सब से बड़े गुमराह हैं जो पत्थर की मूर्तियों या मुर्दा इंसानों को मदद के लिए पुकारते हैं, जो क्यामत तक जवाब देने में मजबूर हैं और मजबूर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से बेखवर हैं।

६. और जब लोगों को जमा किया जायेगा तो ये उनके दुश्मन हो जायेंगे और उनकी इबादत से साफ इंकार कर देंगे । ।

- ७. और उन्हें जब हमारी स्पष्ट (वाजेह) आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो काफिर लोग सच बात² को जब कि उन के पास आ चुकी, कह देते हैं कि यह तो खुला जादू है ।
- द. क्या वे कहते हैं कि उसे तो उस ने ख़ुद बना लिया है | (आप) कह दीजिए कि अगर मैं ही उसे बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज का हक नहीं रखते | तुम इस क़ुरआन के बारे में जो कुछ कह सुन रहे हो, उसे अल्लाह अच्छी तरह जानता है | मेरे और तुम्हारे बीच गवाही के लिए वही काफी है और वह माफ करने वाला वड़ा रहीम है |
- ९. (आप) कह दीजिए कि मैं कोई बिल्कुल नया पैगम्बर तो नहीं और न मुझे यह मालूम है कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जायेगा | मैं तो सिर्फ उसी की पैरवी करता हूं जो मेरी

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعُلَمَآءُ وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كِفِرِيْنَ ⑥

وَاِذَا ثُثْقُلْ عَلَيْهِمْ النِّثْنَا كَبِيِّنْتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ لِهٰذَا سِحُرُّمُّمِيْنَ ۖ

آمُر يَقُوْلُونَ افْتَرَاهُ لَاقُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِىٰ مِنَ اللهِ شَيْئًا لَهُوَ آعُلَمُ بِمَا ثُفِيْضُونَ فِيْهِ لَا كَفَى بِهِ شَهِيْنًا بَيْنِی وَ بَيْنَكُمْ لَا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (8)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَاۤ اَدْرِیُ مَا يُفْعَلُ بِیْ وَلابِکُوْ اللهِ اَلْتَبِعُ اِلْاَمَا يُوْتَی اِلَّ وَمَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِیْرٌ ثَمْبِیْنٌ ۞

पह विषय पाक क़ुरआन में कई जगहों पर वयान है, दुनिया में इन उपास्यों (माबूदों) की दो किस्में हैं, एक तो बेजान पंत्थर, पेड़-पौधे और सूरज, चौद वगैरह हैं | अल्लाह उन को जीवन और वोलने की ताकत अता करेगा और हमें यह वस्तुयें (चीजें) बोल कर बतलायेंगी कि हमें कभी भी इस का ज्ञान (इल्म) नहीं कि यह हमारी इवादत करते और तेरी इबादत में साझी बनाते थे | कुछ कहते हैं कि बोल कर नहीं उनकी हालत अपनी भावना (एहसास) जाहिर करेगी وشاعل | माबूदों की दूसरी किस्म वह है, जिस में अम्बिया, फरिश्ते और धर्मात्मा हैं, जैसे हजरत ईसा और उजैर और अल्लाह के दूसरे नेक बंदे | यह अल्लाह के दरबार में उसी तरह जवाब देंगे जैसे ईसा (अध) का जवाब क़ुरआन में लिखा है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस सच से मुराद जो उन के पास आया, पाक कुरआन है । इस के मोजिजे और प्रभावश्वित (तासीर की ताकत) को देखकर वह इसे जादू कहते, फिर उस से भी हट कर या उस से भी बात न बनती तो कहते कि यह तो मोहम्मद (紫) का अपना गढ़ा हुआ कथन (कौल) है ।

<sup>े</sup> यानी पहला और अनोखा रसूल तो नहीं हूं बल्कि मुझ से पहले भी कई रसूल आ चुके हैं।

مورة الأحقاف ٢٦

तरफ की जाती है और मैं तो केवल वाजेह तौर से सावधान (वाखबर) कर देने वाला है ।

**१०**. (आप) कह दीजिए कि अगर यह (क़ुरआन) अल्लाह ही की तरफ से हो और तुम ने उसे न माना हो और इस्राईल की औलाद का एक गवाह उस जैसी की गवाही भी दे चका हो और वह ईमान भी ला चुका हो और तुम ने सरकशी की हो. तो बेशक अल्लाह (तआला) जालिम गट को राह नहीं दिखाता।

99. और काफिरों ने ईमानवालों के बारे में कहा कि अगर यह (धर्म) अच्छा होता तो यह लोग उसकी तरफ हम से पहल न कर पाते और चूंकि उन्होंने क़ुरआन से हिदायत नहीं पाया तो यह कह देंगे कि यह पुराना झुठ है ।

१२. और इस से पहले मुसा की किताब रहनमा और रहमत थी, और यह किताव है तसदीक करने वाली अरबी भाषा (ज्वान) में ताकि जालिमों को डराये और परहेजगारों के लिए खशखबरी हो ।

१३. बेशक जिन लोगो ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर मजबत रहे तो उन पर न तो कोई डर होगा और न वे घोकग्रस्त (गमगीन) होंगे !

१४. यह तो जन्नत में जाने वाले लोग हैं जो हमेशा उसी में रहेंगे उन अमलों के वदले जो वे किया करते थे।

قُلْ أَرْءَنْتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْهِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ يه وَشَهِدَ شَاهِدٌ قِنْ بَنِيْ إِسْرَآءِيْلَ عَلَى مِثْلَهُ فَأَمَنَ وَاسْتَكُلَبُوْتُهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ (10)

وَقَالَ الَّذِينِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَكُ وَا بِهِ فَسَيَقُوْلُونَ هٰنَاۤ إِفْكُ قَدِيْمٌ ١٠٠

وَمِنْ قَيْلِهِ كِتْكُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهُذَا كِثْبٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِينُنْدِرَ الدَّيْنَ ظَلَبُوا اللهِ وَبُشُرى لِلْهُ خُسِنِيْنَ (12)

> إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَتُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْنٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ (13)

أُولِيْكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيهَا عَ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (14)

<sup>&#</sup>x27; इस इस्राईली संतान (औलाद) के गवाह से कौन मुराद है? कुछ कहते हैं कि यह सामान्य (आम) है, इस्राईल की औलाद में से जो भी ईमान लाय वह मुराद है, कुछ कहते हैं कि मक्का का कोई इस्राईली निवासी मुराद है, क्योंकि यह सूर: मक्का में नाजिल हुई |

सूरतुल अहकाफ-४६

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 904

سورة الأحقاف ٤٦

१५. और हम ने इंसान को अपने माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया है, उसकी माता ने उसे दुख झेलकर पेट में रखा और दुख सहन करके उसे जन्म दिया। उस के गर्भ धारण (हमल) और उस के दूध छुड़ाने की मुद्दत तीस महीने की है² यहाँ तक कि जव वह अपनी पूरी व्यस्कता (हश्द) को और चालीस साल की उम्र को पहुँचा तो कहने लगा हे मेरे रब! मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरे उस उपकार (नेमत) का शुक्रिया अदा कर सकूँ जो तूने मुझ पर और मेरे माता-पिता पर उपकार किया है, और यह कि मैं ऐसे नेकी के काम करूँ जिन से तू खुश हो जाये और तू मेरी औलाद भी नेक बना, मैं तेरी तरफ ध्यान करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ।

9६. यही वे लोग हैं जिन के नेकी के काम हम कुबूल कर लेते हैं और जिन के बुरे कामों को माफ कर देते हैं, (ये) स्वर्ग में जाने वाले लोगों में हैं, उस सच्चे वादे के अनुसार जो उन से किया जाता था।

أُولَٰلِكَ الَّذِيْنَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ آحُسَنَ مَاعَمِدُا وَنَتَجَاوَزُعَنُ سَيِّالَتِهِمُ فِئَ اَصُحٰبِ الْجَنَّةِ ﴿ وَعْنَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُؤعَدُونَ ﴿ ا

इस दुख और तकलीफ की चर्चा करके माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने पर ख़ास जोर दिया है, जिस से यह भी मालूम होता है कि माता इस अच्छे सुलूक के हुक्म में पिता से पहले है, क्योंकि नौ महीने तक लगातार गर्भ की तकलीफ और फिर पैदाईश का दुख सिर्फ मा ही झेलती है, ऐसे ही दूध पिलाने की पींड़ा भी अकेले मा ही सहन करती है, बाप इस में हिस्सा नहीं लेता | इसीलिए हदीस में भी मा के साथ अच्छे सुलूक को फजीलत दी गई है और बाप का पद (मुकाम) उसके बाद बताया गया है | एक सहाबी ने नबी क से प्राया हकदार कौन है ?' आप ई ने फरमाया: तुम्हारी मा | उस ने फिर यही पूछा, 'आप ने यही जवाब दिया | तीसरी बार भी यही जवाब दिया | चौथी वार सवाल करने पर आप ने फरमाया: 'तुम्हारा बाप | (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र व स्सिला पहला अध्याय)

<sup>(</sup>फिसाल) का मतलव दूध छुड़ाना है । इस से कुछ सहावा ने यह साबित किया है कि कम से कम गर्भ की मुद्दत छः महीने है, यानी अगर छः महीने के वाद किसी औरत को बच्चा पैदा हो जाये तो वह बच्चा सही है नाजायज नहीं, इसिलए कि क़ुरआन ने दूध पिलाने की अविध (मुद्दत) दो साल (चौबीस महीने) वताई है (सूर: लुकमान-१४, सूर: बकर: २३३) इस हिसाव से गर्भ की मुद्दत सिर्फ छः महीने ही बाकी रह जाती है ।

९७. और जिस ने अपने माता-पिता से कहा कि उफ है तुम दोनों पर (तुम से मैं तंग हो गया) तुम मुझ से यही कहते रहोगे कि (मैं मरने के बाद दोबारा) जिन्दा किया जाऊँगा, मुझ से पहले भी समुदाय गुजर चुके हैं, वह दोनों अल्लाह के दरबार में विनती (फरियाद) करते हैं (और कहते हैं) कि तुझे खराबी हो त ईमानदार बन जा, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, वह जवाव देता है कि ये तो केवल पहले के लोगों के किस्से हैं !

१८. (यही) वह लोग हैं जिन पर अल्लाह (के अजाब) का वादा सच हो गया, उन जिन्नों और इंसानों के गिरोहों के साथ जो उन से पहले गुजर चुके हैं, यह निश्चित रूप (यकीनी तौर) से घाटे में थे।

وَاكُلُ دَرَجْتُ مِنْهَا عَبِلُوا ۚ وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَالُهُمْ اللَّهِ مَا كُلُّ وَلَكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و ऐतबार से मकाम मिलेंगे ताकि उन्हें उन के अमलों के परे बदले दे और वे जल्म न किये जायेंगे ।

२०. और जिस दिन काफिर नरक के किनारे लाये जायेंगे (कहा जायेगा) कि तुम ने अपनी नेकी दुनिया के जीवन में ही नष्ट कर दिये और उन उ से फायेदा उठा चुके तो आज तुम्हें अपमान के अजाब का दण्ड दिया जायेगा, इस वजह से कि तुम धरती पर अहंकार (तकब्ब्र) करते थे और इस वजह से भी कि तुम हक्म की पैरवी (पालन) नहीं करते थे !

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمْنَا ٱتَّعِدْنِنِيَّ أَنْ أُخْرَجُ وَقُلْ خَلَت الْقُرُولُ، مِنْ قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثُون اللهَ وَيُلَكَ أَمِن اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ اللهِ حَقَّ اللهِ عَقَّ الله فَيَقُولُ مَا هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيْدُ الْأَوَّلِينَ (١٠)

أُولِيكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَا النَّهُمْ كَانُوا خُسِرِيْنَ (١١)

وَهُمُ لَا يُظْلَبُونَ (19)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ﴿ ٱذْهَبْتُمْ طَيْلِيَكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَاء فَالْيُوْمَ تُجْزَوُنَ عَنَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُهُ گۇمۇدىي **گۇسگە**ن (20)

<sup>े</sup> मा-बाप मुसलमान हों और औलाद काफिर तो वहां औलाद और मा-बाप के बीच इसी तरह इंख्तिलाफ होता है, जिसकी एक मिसाल आयत में दी गई है।

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 906

سورة الأحقاف ٢٦

२१. और आद के भाई को याद करो जबिक उस ने अपनी कौम वालों को अहकाफ में (रेत के टीले पर) डराया अौर बेशक उस से पहले भी डराने वाले गुजर चुके हैं और उस के बाद भी कि तुम अल्लाह (तआला) के सिवाय दूसरों की इबादत न करो | बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ |<sup>2</sup>

२२. समुदाय (क्रौम) ने जवाब दिया कि क्या आप हमारे पास इसलिए आये हैं कि हमें अपने देवताओं (की पूजा) से रोक दें, तो अगर आप सच्चे हैं तो जिन अजाबों का आप वादा करते हैं उन्हें हम पर ला डालें!

२३. (हजरत हूद ने) कहा कि (इसका) इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो संदेश देकर भेजा गया था वह तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग मूर्खता (वेवकूफी) कर रहे हो ।

२४. फिर जब उन्होंने अजाब को बादल के रूप में देखा अपने मैदानों की तरफ आते हुए तो कहने लगे कि यह बादल हम पर बरसने बाला है, (नहीं) बल्कि हकीकृत (बास्तव) में यह बादल बह (प्रकोप) है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे, हवा है जिस में कष्टदायी यातनायें (अजाब) हैं।

وَاذْكُرُ اَخَاعَادٍ ﴿ إِذْ اَنْذَارَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ
وَظَنْ خَلَتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنِهِ وَمِنْ
خَلْفِهَ الاَّ تَعْبُدُوۤا اِلَّا اللهَ ﴿ إِنِّىٰۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ( [ ]

كَالُوْا اَجِفْتُنَا لِتَافِكَنَا عَنْ الِهَدِينَا عَنَاتِنَا بِمَا تَعِدُناً عَنْ النَّدِيةِ فَيَ النَّالِمِمَا تَعِدُناً النَّالِمِمَا تَعِدُناً إِنْ كُنْتَ مِنَ النُّدِيةِ فِينَ ﴿

فَلَتَّا ذَاوُهُ عَارِضًا مُّسْتَقْيِلَ اوْدِيتِهِمْ قَالُوا هٰنَا عَادِهِ مُعْمُولُنَا مِنْ هُومَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ وَيُحْ فِيهَا عَذَابٌ النِيمُ (فَيَ

اخان (अहकाफ) جنن (हिक्फ) का बहुवचन (जमा) है यानी रेत का ऊँचा लम्बा टीला, कुछ ने इसका मायने पहाड़ और गुफा किया है। यह ईश्चदूत हूद (هيه) कि जाति, पहले आद के हलाके का नाम है जो हज्जमूत (यमन) के करीब था। मक्का के काफिरों के झुठलाने की वजह से नवी क्कि तसल्ली के लिए पिछले अम्बिया की घटनाओं की चर्चा की जा रही है।

يوم عظبم (बड़े दिन) से मुराद क्रयामत का दिन है, जिसे उसकी भयानकता की वजह से उचित (मुनासिव) रूप से बड़ा दिन कहा गया है ।

907

الجزء٢٦

سورة الأحقاف ٢٦

२४. जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को ध्वस्त (हलाक) कर देगी, तो वे ऐसे हो गये कि उन के घरों के सिवाय कुछ दिखाई न देता था, पािपयों के गिरोह को हम इसी तरह सजा देते हैं।

२६. और निश्चित (यकीनी) रूप से हम ने (आद के समुदाय) को वह ताकत दी थी जो तुम्हें दिया ही नहीं, और हम ने उन्हें कान, अखें और दिल भी दे रखे थे, लेकिन उन के कानों, अखों और दिलों ने उन्हें कुछ भी फायेदा नहीं पहुँचाया! जबिक वह अल्लाह (तआला) की आयतों का इंकार करने लगे और जिस वात का वे मजाक (उपहास) उड़ाया करते थे, वही उन पर उलट पड़ी।

२७. और बेशक हम ने तुम्हारे क़रीबी (इलाके की) बस्तियां ध्वस्त (हलाक़) कर दीं और (कई तरह की) हम ने निशानियां बयान कर दीं ताकि वे वापस आ जायें !

२६. तो अल्लाह की निकटता (कुरबत) हासिल करने के लिए उन्होंने जिन-जिन को देवता बना रखा था उन्होंने उनकी मदद क्यों न की, विल्क वह तो उन से खोये गये, (बिल्क हकीकृत में) यह उन का सिर्फ झूठ और (पूरी तरह) इल्जाम था। تُكَوِّرُكُلَّ شَىءٍ بِالْمُورَتِهَا فَاصْبَحُوْا لَا يُرَآى اِلاَمْسٰكِنُهُمُ مُ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ 2

وَلَقَنْ مَكَنَّهُمْ فِيمُنَا إِنْ مَّكَتَّكُمْ فِيهُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَ اَبْصَارًا وَ اَفِي اَقَ اللهُ فَمَا اعْلَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا آبُصَارُهُمْ وَلَا آفِي لَتُهُمْ مِنْ شَيْء إِذْ كَانُوْا يَجْحَدُونَ بِأَيْتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (52)

وَلَقَدُ اَهُلَكُنَامَا حَوْلَكُمْ مِنَ القُرْى وَصَرَّفَنَا الْكُرِي وَصَرَّفَنَا الْكُلِي وَصَرَّفَنَا الْأَيْتِ لَعَنَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿

فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ قُرْبَانًا الِهَةَ عَبَلُ ضَلَّواْعَنْهُمْ وَ ذٰلِكَ إِفْكُهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28)

<sup>&#</sup>x27; यह मक्कावासियों को संबोधित (मुखातिब) करके कहा जा रहा है कि तुम क्या हो? तुम से पहली जातियाँ जिन्हें हम ने ध्वस्त (हलाक) किया, चिक्त, बल और मान-मर्यादा में तुम से कहीं ज्यादा थीं, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की दी हुई चीजों (कान, औख और दिल) को सच सुनने, देखने और समझने के लिए प्रयोग (इस्तेमाल) नहीं किया तो आखिर हम ने उन्हें बरबाद कर दिया और यह चीजों उन के कुछ काम न आ सकीं।

यसमीपवर्ती (करीब) से आद, समूद और लूत की वह बस्तिया मुराद हैं जो हिजाज के क़रीब ही थीं और यमन, श्वाम और फिलिस्तीन की तरफ आते जाते उन से उनका गुजर होता था।

सूरत्ल अहकाफ-४६

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 908

سورة الأحقاف ٤٦

२९. और याद करो, जविक हम ने जिनों के एक गिरोह को तुम्हारी तरफ फेर दिया कि वे कुरआन सुनें, तो जब वे नबी के पास पहुँच गये तो (एक-दूसरे) से कहने लगे कि चुप हो जाओ, फिर जब पाठ पूरा हो गया तो अपने समुदाय (कौम) को सावधान (आगाह) करने के लिए वापस लौट गये।

३०. कहने लगे, हे हमारे समुदाय (कौम) के लोगो! हम ने निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) से वह किताब सुनी है, जो मूसा (ﷺ) के बाद नाजिल की गयी है, जो अपने से पहले की किताबों की पुष्टि (तसदीक) करने वाली है, जो सच्चे दीन और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करती है।

**३१**. हे हमारी कौम के लोगो! अल्लाह की तरफ दावत देने वाले का कहा मानो, उस पर ईमान लाओ, तो (अल्लाह) तुम्हारे कुछ पाप माफ कर देगा और तुम्हें दुखद अजाव से पनाह देगा।

وَ إِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسُتَبِعُوْنَ الْقُرْانَ ۚ فَلَهَّا حَضَرُوهُ قَالُوۡۤا اَضِٰتُوا ۚ فَلَهَّا قُضِي وَكُوۡا إِلَّ قَوْمِهِمُ مُّنۡذِيرِيْنَ (9)

قَانُوا يُقَوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتْبًا ٱنْزِلَ مِنْ بَغْيِ مُوْسَى مُصَيِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَكَيْءِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ (وَ)

يْقُوْمَنَا كَجِيْبُوْادَاعِيَ اللّٰهِوَامِنُوْا بِهَ يَغْفِرُلُكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِزُكُهُ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمِ (١٤)

महीह मुस्लिम की हदीस से मालूम होता है कि यह घटना (वाकेआ) मक्का के करीव वादियं नख़ला में घटी, जहाँ आप अ अपने साथियों को फज़ की नमाज पढ़ा रहे थे | जिन्नों को यह खोज थी कि आकाश पर हम पर बहुत कड़ाई कर दी गई है और अब वहां जाना लगभग नामुमिकन हो गया है, कोई ख़ास घटना जरूर हुई है जिस की वजह से ऐसा हुआ है | इसलिए पूरब और पिश्चम की कई दिशाओं में जिन्नों की टोलियां कारण (वजह) की खोज में फैल गई, उन में से एक गिरोह ने यह कुरआन सुना और समझ लिया कि नबी अ के जाने की घटना ही हम पर आकाश में रोक की वजह है और जिन्नों का यह गिरोह आप पर ईमान लाया और जाकर अपनी कौम को भी ख़बर किया |

यह जिन्नों ने अपनी जाति को नबी 🐒 की रिसालत (दूतत्व) पर ईमान लाने की दावत दी, इस से पहले पाक क़ुरआन के बारे में बतलाया कि यह तौरात के बाद एक और आसमानी किताब है जो सच्चे दीन और हिदायत की तरफ मार्गदर्शन (हिदायत) कराता है ।

उ इस विषय में विद्वानों (आलिमों) के वीच इिस्तिलाफ है कि अल्लाह तआला ने जिन्नात में जिन्नों में से रसूल (संदेष्टा) भेजे या नहीं | प्रत्यक्ष (वाजेह) क़ुरआनी आयतों से यही मालूम होता है कि जिन्नात में कोई रसूल (ईशदूत) नहीं हुआ, सभी अम्बिया और रसूल इंसानों ही में हुए हैं !

सूरतुल अहकाफ-४६

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 909

سورة الأحقاف ٤٦

**३२**. और जो इंसान अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का कहा न मानेगा तो वह धरती पर कहीं (भागकर अल्लाह को) विवय (मजवूर) नहीं कर सकता, और न अल्लाह के सिवाय उसकी कोई मदद करने वाला होगा, यह लोग खुली गुमराही में हैं।

३३. क्या वह नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने आकाशों और धरती को पैदा किया और उन के पैदा करने से वह न थका, वह वेशक मुर्दों को जिन्दा करने की कुदरत रखता है, क्यों न हो? वह वेशक हर चीज पर कुदरत रखता है।

३४. और वे लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिस दिन नरक के सामने लाये जायेंगे (और उन से कहा जायेगा) कि यह सच नहीं है? तो जवाव देंगे कि हाँ, क्यों नहीं | कसम है हमारे रव की! (सच है) | (अल्लाह तआ़ला) कहेगा कि अब अपने कुफ्र के बदले अजाब का मजा (स्वाद) चखों |

३५. तो (हे पैगम्बर) तुम ऐसा सब्र (धैर्य) करो जैसा सब्र साहसी (वुलन्द हिम्मत) रसूलों ने किया, और उन के लिए (अजाब मांगने में) जल्दी न करो, यह जिस रोज उस अजाब को देख लेंगे जिसका वादा दिये जाते हैं तो (यह महसूस होने लगेगा कि) दिन की एक घड़ी ही (दुनिया में) ठहरे थे, यह है संदेश (पैगाम) पहुंचा देना, कुकर्मियों (बदकारों) के सिवाय कोई नष्ट (हलाक) न किया जायेगा। وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعَى اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِز فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهَ اَوْلِيَا الْمُ اُولِيْكُ فِي ضَلْلِ شَهِيْنِ ﴿

ٱوَكُمْ يُرَوُّااَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَكَمْ يَعْنَى بِخَلُقِهِنَّ بِيقْدِدٍ عَلَى اَنْ يُنْغِيَّ الْمُوْثَى ﴿ بَلِنَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَنْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ 33 الْمُوْثَى ﴿ وَهَا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَنْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ 33 }

وَيُوْمَرِ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ٱلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ﴿ قَالُوْا بَلَى وَرَبِّنَا ﴿ قَالَ فَنُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تُكَفَّرُونَ ﴿ ﴿ )

فَاصْدِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُواالْعَزْمِرِ مِنَ الرُّسُٰلِ وَلَا تَسْتَغْجِلْ لَهُمُّرٌ كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوُّ الِآسَاعَةُ قِنْ نَهَا رٍ لَبَلْغُ فَهَلُ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفِسِقُوْنَ ﴿ ذَهِ

यह मक्का के काफिरों के बुरे काम के मुकाबले में नवी क को तसल्ली दी जा रही है और सब्र करने का उपदेश दिया जा रहा है ।

क्यामत का भयानक दृश्य (मंजर) देखने के वाद उन्हें दुनिया का जीवन ऐसे ही लगेगा जैसे दिन की सिर्फ एक घड़ी यहाँ ग्जारकर गये हैं।

भाग-२६

الجزء٢٦ 910

سورة محمد ٤٧

## सूरतु मुहम्मद-४७

सूर: मुहम्मद \* ( $\cancel{3}$ ) मदीने में नाजिल हुई इस में अड़तालीस आयतें और चार रूक्अ हैं | अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है |

- जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह के रास्ते से रोका<sup>1</sup> अल्लाह ने उन के अमल बेकार कर दिये |
- २. और जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये और उस पर भी यकीन किया जो मुहम्मद (%) पर नाजिल की गयी है और हकीकत में उन के रब की तरफ से सच (धर्म) भी वही है, अल्लाह ने उनके गुनाह मिटा दिये<sup>2</sup> और उनकी हालत का सुधार कर दिया।
- श. यह इसलिए कि काफिरों ने असत्य (बातिल) का अनुकरण (इत्तेबा) किया और ईमानवालों ने उस सच (धर्म) की इत्तेबा की, जो उन के रब की तरफ से हैं । अल्लाह (तआला) लोगों को उन के हाल इसी तरह बताता है ।
- ४. तो जब काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो गर्दनों पर वार करो | यहाँ तक कि जब उन को अच्छी तरह कुचल डालो तो अब खूब मजबूत बन्दीगृह (जेल) में कैद करो | फिर (इिस्तियार है

# ٩٤٠٤ مُعَنَّمُ إِنَّا الْمُعَنَّمُ إِنَّا الْمُعَنَّمُ إِنَّا الْمُعَنِّمُ إِنَّا الْمُعَنِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَنِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَنِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِ

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الَّذِيْنَ كَفُرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ

اصَّلَ اعْمَالُهُمُ

وَالَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَيلُوا الضَّلِطِتِ وَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلْى مُحَتَّبٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ دَّتِهِمْ ﴿ كَفَرَ عَنْهُمُ سَيْأْتِهِمْ وَاصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿ ٤

ذْلِكَ بِأَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوااتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَانَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوا الَّبَعُوا الْعَقَّ مِنْ زَيْهِمْ لَكُذْلِكَ يَضُرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ (3)

فَلَذَا لَقِينُتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ طَحَتَّى إِذَّا اَتُغَفَّتُهُوْهُمُ فَشُرُّهِ الْوَثَاقَ وَفَامَا مَثَّا اَعْدُ وَ إِمَّا فِهُ اَءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا فَّذَ إِلَكَ الْمَ

<sup>\*</sup> इसका दुसरा नाम 'अलिकताल' (जंग करना) भी है ।

कुछ ने इस से मुराद कुरैश के काफिर लिये हैं और कुछ ने अहले किताब (यहूदियों और इसाईयों) को लिया है, लेकिन यह आम है, इन के साथ सभी काफिर इस में शामिल हैं।

यानी ईमान लाने के पहले की गल्तियों और सुस्ती को माफ कर दिया, जैसािक नबी क्र का भी कौल है कि इस्लाम पहले के सभी पापों को मिटा देता है । (सहीह जामे सगीर, अलबानी)

सूरतु मोहम्मद-४७

भाग-२६ 911

الجزء٢٦

سورة محمد ٤٧

कि) उपकार कर के आजाद कर दो, या कुछ अर्थदण्ड (फिदिया) लेकर जब तक कि जंग (करने वाले) अपने हथियार रख दे, यही हुक्म है और अगर अल्लाह चाहता तो ख़ुद ही उन से बदला ले लेता, लेकिन (उसकी इच्छा यह है) कि तुम में से एक की परीक्षा (इम्तेहान) दूसरे से ले ले और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिये जाते हैं अल्लाह उन के अमल कभी बरबाद नहीं करेगा।

- ४. उनकी हिदायत करेगा और उनकी हालत का सुधार कर देगां !
- और उन्हें उस जन्नत में ले जायेगा जिस से उन्हें परिचित (पहचान) कर दिया गया है ।
- ७. हे ईमानवालो! अगर तुम अल्लाह (के धर्म)
  की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा²
  और तुम्हारे कदम मजबूत रखेगा!
- **द. और** जो लोग काफिर हो गये उनका विनाश (तबाही) हो, अल्लाह ने उन के अमल को बरबाद कर दिया।
- ९. यह इसलिए कि वह अल्लाह की नाजिल की हुई चीज से नाराज हुए, तो अल्लाह (तआला) ने भी उन के अमल बरवाद कर दिये ।

وَكُوْيَشَآءُ اللهُ لَانْتَصَرَمِنْهُمْ ﴿ وَلَكِنْ لِيَبْلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ ﴿ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَكُنْ يُنْضِلُ آغْمَالَهُمْ ﴿ ﴾

سَيَهْدِينِهِمْ وَلِيُصْلِحُ بَالَهُمْ أَن

وَيُنْ خِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَزَّفَهَا لَهُمْ 6

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَيِّتُ اَقْدَامَكُمُ (٦)

وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاضَلَّ اعْمَالُهُمُ ﴿

ذٰلِكَ بِاللَّهُمْ كَرِهُوا مَا اَثْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ( ۞

<sup>ें (</sup>मन्न) का मतलब है बिना अर्थदण्ड (फिदिया) लिए एहसान करके आजाद कर देना और بناء (फिदाअ) का मतलब है कुछ बदला लेकर आजाद करना | क्रैदियों के बारे में हक दिया गया कि हालात को देखते हुए जो बात इस्लाम और मुसलमानों के लिए ज्यादा बेहतर हो वह अपनाई जाये |

अल्लाह की मदद करने का मतलब अल्लाह के दीन की मदद है, क्योंकि वह साधनों (जिरियों) के खिलाफ अपने धर्म की मदद मोमिन बंदों के द्वारा ही करता है | यह मोमिन बंदे अल्लाह के धर्म की रक्षा और उसका प्रचार-प्रसार दावत-तवलीग) करते हैं तो अल्लाह उनकी मदद करता है यानी उन्हें काफिरों पर विजय (फत्ह) और प्रभुत्व (गलवा) देता है |

भाग-२६ الجزء ٢٦ | 912

سورة محمد ٤٧

90. क्या उन लोगों ने धरती में चल-फिर कर इसका निरीक्षण (मुआईना) नहीं किया कि उन से पहले के लोगों का क्या नतीजा हुआ? अल्लाह ने उन्हें वरबाद कर दिया और कफिरों के लिए इसी तरह की सजा हैं !

99. वह इसलिए कि ईमानवालों का संरक्षक (मुहाफिज) ख़ुद अल्लाह (तआला) है और इसलिए कि काफिरों का कोई संरक्षक नहीं।

१२. जो लोग ईमान लाये और नेकी के काम किये. उन्हें अल्लाह (तआला) यकीनी तौर से ऐसे बागों में प्रवेश (दाखिल) देगा जिन के नीचे नहरें वह रही हैं और जो लोग काफिर हुए वह (सांसारिक ही) फायेदा उठा रहे हैं और जानवर की तरह खा रहे हैं, उनका (मुल) ठिकाना नरक है।

१३. और हम ने कितनी बस्तियों को जो ताकत में तेरी इस बस्ती से ज्यादा थीं, जिस से तुझे निकाला | हम ने उन्हें नष्ट (हलाक) कर दिया है, जिनकी मदद करने वाला कोई न उठा ।

विष. क्या तो वह इंसान जो अपने रब की ओर إِنْهَ لَيْنَ لَيْنَ لَهُ سُوْءًا विष्ट इंसान जो अपने रब की ओर से दलील पर हो उस इंसान के बराबर हो सकता है, जिस के लिए उस के बुरे काम बना दिये गये हो और वह अपनी इच्छाओं का अनुसरण (पैरवी) करता हो?2

ٱفْكُمْ يَسِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ا وَلِلْكُفِرِيْنَ آمُثَالُهَا (١٠)

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ أَصَنُوْا وَأَنَّ الْكُفِرِيْنَ لاَمُولِي لَهُمُّ (أَ)

إِنَّ اللَّهَ يُكْخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَيِدُوا الصَّلِحْتِ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ ﴿ وَالَّذِي نِنَ كَفَرُوا يَتَهَتَّعُوْنَ وَيَا كُلُوْنَ كَهَا تَا كُلُ الْانْعَامُ وَالنَّادُ مَتُوكِي لَّصُهُ (12)

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِي آشَدُ قُوَةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتَيْ آخْرَحَتْكَ آهُلُكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠

عَيلهِ وَاتَّبَعُوْآ الْفُوِّآءُ هُمْ (14)

<sup>े</sup> यह मक्कावासियों को डराया जा रहा है कि तुम कुफ़ से न रूके तो तुम्हें भी ऐसी ही यातना (अजाव) हो सकती है और पिछले काफिर समुदायों (क्रीमों) की तरह तम्हें भी तबाह किया जा सकता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> बुरे अमल से मुराद चिर्क और पाप है । मुराद वही है जो पहले कई जगहों पर गुजर चुका है कि मोमिन, काफिर, मुशरिक, एकेश्वरवादी, नेक लोग और बुरे लोग बराबर नहीं हो सकते, एक के लिये अल्लाह के दरबार में अच्छा बदला और जन्नत के सुख हैं, जबिक दूसरे के लिए नरक की भयानक सजा है । आगामी आयत में दोनों का नतीजा बताया जा रहा है, पहले उस जन्नत की अच्छाईयां और फजीलतें हैं जिनका वादा सदाचारियों (परहेजगारों) से है |

94. उस जन्नत की विशेषता (फजीलत) जिस का वादा परहेजगारों से किया गया है, यह है कि उस में (शीतल) जल की नहरें वह रही हैं जो बदबूदार नहीं और दूध की नदियों हैं जिनका मजा नहीं बदला और मदिरा की नहरें हैं, जिन में पीने वालों के लिए बहुत मजा है और बहुत साफ शहद की नहरें हैं 2 और उनके लिए वहां पर हर तरह के मेवे (फल) हैं और उन के रब की तरफ से माफी है, क्या ये उस के बराबर हैं जो हमेशा आग में रहने वाले हैं और जिन्हें गर्म उबलता हुआ पानी पिलाया जायेगा, जो उनकी आंतों को टुकड़े-टुकड़े कर देगा।

9६. और उन में कुछ (ऐसे भी हैं कि) तेरी ओर कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास से जाते हैं तो इल्म वालों से (सुस्ती और भोंदेपन की वजह से) पूछते हैं कि उस ने अभी क्या कहा था? यही लोग हैं जिन के दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और वे अपनी इच्छाओं का अनुगमन (पैरवी) करते हैं | مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُثَقُونَ طَفِيها آلَهُ وَمِنَ مَا عَيْدِ إِسِ وَالْهُ وَقِنْ لَكِن لَهُ مِنْ لَهُ مَتَعَيَّرُ طَعْمُ فَ وَ الْهُرُّمِّن خَلْرِلَّذَةٍ لِلشَّرِيئِنَ قَوَالْهُرُّ مِن عَسَلٍ مُصَفَّى \* وَلَهُمُ فِيها مِن كُلِّ الشَّمَرتِ وَمَعْفِرَةُ مِن تَيْجِهُ مُ كَمَن هُو خَالِلٌ فِي النَّارِ وَسُقُوامَا عَلَى حَمْدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا عَمْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَمَا عَمْدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ

وَمِنْهُمُ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴿ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْالِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ انِقًا سَاوُلِيْكَ الَّذِيْنَ طَيْعَ اللَّهُ عَلَ قُلُوْنِهِمُ وَاتَّبَعُوْاً اَهُوْآ عَمُوسَ

<sup>े</sup> जिस तरह संसार में वह दूध कभी खराव हो जाता है जो गायों, भैंसों और वकरियों वगैरह के धनों से निकलता है, जन्नत का दूध चूिक इस तरह जीवों के धनों से नहीं निकलेगा बल्कि उसकी नहरें होंगी, इसलिए जैसे वह बहुत मजेदार होगा खराव होने से भी सुरक्षित (महफूज) रहेगा।

यानी शहद में जिन चीजों की मिलाबट की उम्मीद होती है जिसे दुनिया में आम तौर से देखा जाता है, जन्नत में ऐसी कोई उम्मीद न होगी, बहुत पाक और साफ होगा, क्योंकि यह दुनिया की तरह शहद की मिल्खयों से नहीं मिलेगा और उसकी भी नहरें होंगी | इसी वजह से हदीस में आता है कि नवी अने करमाया: जब तुम दुआ करों तो जन्नतुल फिरदौस के लिए दुआ करों, इसलिए कि यह जन्नत का मध्यम (दरिमयाना) और सब से ऊँचा दर्जा है और वहीं से जन्नत की नहरें फूटती हैं और उस के ऊपर रहमान का अर्घ है । (सहीह बुखारी, किताबुल जिहाद, बायु दर्जातिल मुजाहिदीन फी सवीलिल्लाह)

<sup>े</sup> यह मुनाफकीन (द्वयवादियों) का वयान है, चूिक उनका इरादा सही नहीं होता था, इसलिए नबी अं की वातें भी उन्हें समझ में नहीं आती थीं | वह सभा से बाहर आकर सवाल करते कि आप व्या करमाया?

सूरतु मोहम्मद-४७

भाग-२६ 914

الجزء ٢٦ | 914

سورة محمد ٤٧

**१७**. और जो लोग सन्मार्ग (हिदायत) हासिल कर चुके हैं, अल्लाह (तआला) ने उन्हें समार्ग में और बढ़ा दिया है और उन्हें उन का सदाचार (तकवा) अता किया है |

९८. तो क्या यह क्रयामत का इंतेजार कर रहे हैं कि वह उन के पास अचानक आ जाये | बेशक उस के लक्षण (निशानियाँ) तो आ चुके हैं, फिर जब उन के पास क्रयामत आ जाये उन्हें नसीहत हासिल करना कहाँ होगा?

99. तो (हे नबी), आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवाय कोई (सच्चा) उपास्य (माबूद) नहीं और अपने पापों की माफी मांगा करें और ईमानवाले मर्दों और ईमानवाली औरतों के पक्ष (हक) में भी । अल्लाह (तआला) तुम्हारे आने— जाने और निवास स्थान (रहने की जगह) को अच्छी तरह जानता है।

२०. और जो लोग ईमान लाये वे कहते हैं कि कोई सूर: क्यों नाजिल नहीं की गई, फिर जब कोई स्पष्ट (वाजेह) अर्थ वाली सूर: नाजिल की जाती है और उस में जिहाद का बयान किया जाता है, तो आप देखते हैं कि जिन के दिलों में रोग है, वे आप की तरफ इस तरह देखते हैं कि जैसे उस इंसान की नजर होती है जो मौत से वेहोश हो गया हो, बस बहुत बेहतर था उन के लिये।

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَّى وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَّى وَالْمُهُمْ تَقُوْنِهُمْ ال

فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلْالسَاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً \* فَقَلْ جَاءَ أَشُرَاطُهَا \* فَأَنْ لَهُمْ اِذَاجَاءَ تُهُمْ ذِكُونِهُمْ (١٤)

فَاعَلَمْ اَنَهُ لَآ اِلٰهُ اِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِلَّائِيكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبُكُمْ وَمَثُوْلَكُمْ ﴿

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ امَنُوا لَوْلا نُزِلَتُ سُورَةً وَاذَا النِّرِلَتُ سُورَةً مُحْكَبَهُ وَ ذُكِرَ فِيها القِتَالُ ﴿ رَأَيْتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ الِيُكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴿ فَأَوْلُ لَهُمْ (اللَّهِ)

इस में नबी क्क को माफ़ी मांगने का हुक्म दिया गया है अपने लिए भी और ईमान वालों के लिए
 भी | इस्तिगफार (क्षमा मांगने) का बड़ा महत्व (अहिमयत) और प्रधानता (फजीलत) है | हदीसों में इस पर बड़ा जोर दिया गया है | एक हदीस (कथन) में नबी क्क ने फरमाया :

<sup>﴿</sup>رَبَا آَيُهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى رَبُكُمْ فَإِنِّي اَسْتَغَيْرُ اللهَ وَآثُوبُ إِلَيْهِ فِي النَّومَ أَكْثَرَ مِنْ سَبَعِينَ مَرَّفًا، • लोगों, अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार (क्षमा-याचना) किया करो, मैं भी अल्लाह से प्रतिदिन (रोजआना) सत्तर वार से ज़्यादा तौबा-इस्तिगफार करता हूँ । • (सहीह बुखारी, बाबु इस्तिगफारिन नबीये फिल यौमि वल् लैलिति)

الجزء ٢٦ | 915 | भाग–२६

سورة محمد ٤٧

طَاعَةً وَ قُولٌ مَعْرُونٌ ﴿ فَا عَزَمَ الْأَمْرُ سَ كَا عَلَى الْمُعُرِّدُ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ बातें कहना, फिर जब काम निर्धारित (मुकर्रर) हो जाये, तो अगर वे अल्लाह के साथ सच्चे रहें. तो उन के लिए अच्छाई है।

२२. और तुम से यह भी दूर (नामुमिकन) नहीं कि अगर तुम को राज्य मिल जाये तो तम धरती पर फसाद पैदा कर दो और रिश्ते-नाते तोड डालो |

२३. यह वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की धिक्कार (लानत) है और (अल्लाह ने) जिनकी सुनने की ताकत और अखिं की रोशनी छीन ली

२४. क्या यह क़ुरआन में चिन्तन-मनन (गौर-फिक्र) नहीं करते? या उन के दिलों पर उन के ताले लग गये हैं?

२४. जो लोग अपनी पीठ के बल फिर गये इस के बाद कि उन के लिए हिदायत स्पष्ट (वाजेह) हो चकी, बेशक शैतान ने उन के लिए (उन के कामों को) शोभनीय (मुजय्यन) कर दिया है और उन्हें ढील दे रखी है।

२६. यह इसलिए<sup>2</sup> कि उन्होंने उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नाजिल की हुई (वहयी) को बरा समझा, यह कहा कि हम भी क़रीब भविष्य (म्स्तक्रबिल) में कुछ कामों में तुम्हारा कहा मानेंगे. और अल्लाह उनकी छिपी बातों को अच्छी तरह जानता है।

فَكُوْ صَدَا فَهُ اللَّهُ لَكُانَ خَدًّا لَّهُمُ (2)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تُوكِينُهُ أَنْ تُفْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا آرْحَامَكُمْ (22)

أُولِيكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللهُ فَأَصَبَّهُمْ وَأَعْلَى أنصارهم (23)

أَفَلًا يَتَكَبَّرُونَ الْقُرْانَ آمُرِعَلَى قُلُوب اَفْقَالُهَا (24)

إِنَّ الَّذِينِينَ ارْتَتُكُوا عَلَى آدُبَادِهِمْ قِنْ بَعْي مَا تَيَدِّنَ لَهُمُ الْهُرَى الشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ الْ وَأَمْنِي لَهُمْ (25)

ذٰلِكَ بِالنَّهُمُ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ الله سنطيعُكُم في بَعضِ الْأَمْرِ ، وَاللهُ يَعْلَمُ إسرارهم (26)

<sup>&#</sup>x27; इस से मुराद मुनाफिकीन (द्वयवादी) ही हैं, जिन्होंने जिहाद (धर्मयुद्ध) से भाग कर अपने कुफ्र और धर्म परिवर्तन (बदलाव) को जाहिर कर दिया।

<sup>2 &#</sup>x27;ये' से तात्पर्य (मुराद) उनका इस्लाम धर्म से फिर जाना है ।

२७. तो उनकी कैसी (दुर्गत) होगी, जब फरिस्ते उन की जान निकालते हुए उन के मुँह और कमर पर मारेंगे !

२८. यह इस वजह से कि ये उस रास्ते पर चले जिस से (उन्होंने) अल्लाह (तआला) को नाराज कर दिया और उन्होंने उसकी ख़ुशी को बुरा जाना तो अल्लाह ने उन के अमल को अकारत कर दिया ।

२९. क्या उन लोगों ने जिन के दिलों में रोग है, यह समझ रखा है कि अल्लाह उन के कपट को जाहिर ही न करेगा |<sup>2</sup>

३०. और अगर हम चाहते तो उन सबको तुझे दिखा देते तो तू उन के मुँह से ही उनको पहचान लेता, और बेशक तू उन्हें उनकी बात के ढंग से पहचान लेगा, तुम्हारे सारे काम अल्लाह को मालुम हैं।

३१. और वेशक हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे तािक तुम में से जिहाद करने वालों और सब्न करने वालों को देख लें, और हम तुम्हारी हालतों की भी जाँच कर लें।

३२. बेशक जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका और रसूल की मुखालफत की, इस के बाद कि उन के लिए हिदायत वाजेह हो चुकी, यह कभी भी अल्लाह का कोई नुकसान न करेंगे, जल्द ही उन के अमल वह बरवाद कर देगा।

فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَكِيِّكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَٱذْبَازَهُمْ ﴿ ٢

ذْلِكَ بِالنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا اَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا وَلَهُوا لَلْهُ وَكَرِهُوا وَلَهُوا اللَّهُ وَكَر

ٱمُرحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوْيِهِمْ تَمَرَضُّ اَنُ لَمُ مُرَضُّ اَنُ لَكُوْيِهِمْ تَمَرَضُّ اَنُ لَكُوْ يَهِمْ اللهُ اَضْغَانَهُمْ (29)

وَلَوْ نَشَآءُ لِارَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَ فَتَهُمْ بِسِيْلُهُمْ طَ وَلَتَعُرِفَنَهُمُ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالُكُمْ (30)

وَلَنَبْلُونَّكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِيْنَ مِنْكُمُ وَالصَّبِرِيْنَ ﴿ وَنَبْلُواْ اَخْبَارَكُمُ ۞

إِنَّ اتَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْنِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُلْى لاكنْ يَّضُرُّوا اللهَ شَيْغًا ﴿ وَسَيُحْبِطُ اعْمَالَهُمْ (٤٤)

<sup>े</sup> यह काफिरों की उस समय की हालत बयान की गई है जब फरिश्ते (यमदूत) उनकी जान निकालते हैं । जान फरिश्तों से बचने के लिए शरीर में छुपते और इधर-उधर भागते हैं तो फरिश्ते कड़ाई से उसे पकड़ते, खीचते और मारते हैं। यह विषय इस से पहले सूर: अन्आम-९३ और सूर: अंफाल-५० में भी गुजर चुका है।

<sup>2)</sup> افتاد (अजगान) (अजगान) का बहुवचन (जमा) है । जिसका मतलब द्वेष (हसद), कपट और वैर है । मुनाफिकों के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के विरोध (मुखालफत) में जो ईर्ष्या और हसद था, उस के हवाले से कहा जा रहा है कि क्या यह समझते हैं कि अल्लाह तआ़ला उसे जाहिर करने पर समर्थ (क्रादिर) नहीं है?

सूरतु मोहम्मद-४७

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 917

سورة محمد ٤٧

**३३.** हे ईमानवालो! अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहा मानो और अपने अमल को बरबाद न करो |

३४. बेंचक जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह के रास्ते से (दूसरों को) रोका, फिर कुफ़ की हालत में ही मर गये (यकीन कर लो कि) अल्लाह उन को कभी माफ़ न करेगा!

३५. तो तुम कमजोर यन कर सुलह की दर्खास्त पर न उतर आओ जबिक तुम ही (विजयी और) गालिय रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। (अपने इल्म के जिरये) नामुमिकन है कि वह तुम्हारे अमल बरबाद कर दे।

**३६.** हकीक़त में दुनियावी जीवन तो खेलकूद है, और अगर तुम ईमान लाओगे और संयम (तक्रवा) अपनाओगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे आमाल का वदला देगा और वह तुम से तुम्हारे धन नहीं मांगता |

३७. अगर वह तुम से तुम्हारा माल मांगे और वल देकर मांगे तो तुम उस से कंजूसी करने लगोगे और वह तुम्हारे खोट को जाहिर कर देगा। يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوُلَ وَلَا تُبْطِلُوَّا اَعْمَالَكُمُّ ﴿

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَجِيْلِ اللهِ ثُمَّرَ مَاثُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَكَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمُ <sup>33</sup>

فَلا تَهِنُوْاوَتَنُ عُوَّا إِلَى السَّلْمِةِ ۚ وَٱنْتُمُ الْآعُلُونَ ۗ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَكُنْ يَتِرَكُمُ ٱعْبَالَكُمُ ۚ ﴿

اِنَّهَا الْحَيْوةُ النُّ نْيَا لَعِبٌّ وَلَهُوْ وَ اِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوُ ايُوْتِكُمْ أَجُوْرَكُمْ وَلاَيَسْئَلْكُمْ آمُوالَكُمْ (6)

ٳڽؙڲٮ۫ڠؙڵػؙؠؙؙۅٛۿٵڡؘؽڂڣؚػؙۄ۫ؾؠؙڂڵۅٛٵۄؘؽڂ۫ڔڂ ٵڞ۬ۼٵڹػؙۄؙ(٦٦

<sup>े</sup> मुराद यह है कि जब तुम तादाद और ताकत में दुश्मन पर प्रभुत्वश्वाली (गालिव) और बुलन्द हों तो ऐसी हालत में काफिरों के साथ सुलह और कमजोरी का प्रदर्शन (इजहार) न करो, बिल्क कुफ़ पर ऐसी कड़ी मार लगाओं कि अल्लाह का धर्म ऊंचा हो जाये, गालिव और भारी होते हुए कुफ़ के साथ सुलह का मतलव कुफ़ के असर को बढ़ाने में मदद देना है, यह एक बड़ा गुनाह है | इसका मतलव यह नहीं कि काफिरों के साथ सुलह करने की इजाजत नहीं है, यह इजाजत निश्चित रूप से है लेकिन हर समय नहीं, सिर्फ उस समय जब मुसलमान तादाद में कम और साधनों में नीचे हों, ऐसी हालत में लड़ाई के मुकाबिले सुलह में ज्यादा फायेदा है तािक इस मौका का फायेदा हािसल कर के मुसलमान भरपूर तैयारी कर लें, जैसे नबी द्ध ने मक्का के कािफरों से जग न करने का दस साल के लिए समझौता किया था |

देद. खबरदार! तुम वह लोग हो कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए वुलाये जाते हो तो तुम में से कुछ कंजूसी करने लगते हैं, और जो कंजूसी करता है वह वेशक अपने आप से कंजूसी करता है | अल्लाह (तआला) बेनियाज है और तुम मुहताज हो, और अगर तुम मुह फेरने वाला हो जाओ तो वह तुम्हारे वदले तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को लायेगा जो फिर तुम जैसे न होंगे |

### सूरतुल फ़त्ह-४८

सूर: फत्ह मदनी सूर: है, इस में उन्तीस आयतें और चार रूकुअ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। هَانَتُكُمْ هَوُكُوْهِ تُنْحُوْنَ لِتُكَفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَالْمَا يَبْخُلُ عَنْ لَفُهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ 
٩

بشيد الله الرّحين الرّحينم

<sup>&#</sup>x27; यानी अल्लाह तुम्हें खर्च करने की तरगीव (प्रोत्साहन) इसलिए नहीं देता कि उसे तुम्हारे माल की जरूरत है। नहीं, वह तो गनी है, बेनियाज है, वह तो तुम्हारे ही फायदे के लिए यह हुक्म देता है कि एक तो तुम्हारे अपने मनों की पाकी हो। दूसरे, गरीबों की जरूरत पूरी हो। तीसरे, तुम दुश्मन पर गालिब और उच्च रहो, इसलिए अल्लाह की मदद और दया (रहमत) की जरूरत तुम को है न कि अल्लाह को।

<sup>\*</sup> ६ हिजी में रसूलुल्लाह अ और लगभग एक हजार चार सौ सहावा उमरे के लिए मक्का गये, लेकिन मक्का के निकट हुदैविया के मुकाम पर काफिरों ने आप को रोक दिया और उमरा नहीं करने दिया। आप ने हजरत उस्मान क को अपना नुमाईदा बनाकर मक्का भेजा तािक वह कुरैश के सरदारों से बात कर के उन्हें मुसलमानों को उमरा करने की इजाजत देने पर तैयार करें, लेकिन हजरत उस्मान क के मक्का जाने के बाद उनकी शहादत (कत्ल) की अफवाह फैल गई, जिस पर आप क ने सहाबा से हजरत उस्मान क का बदला लेने के लिए बैअत प्रतिज्ञा करायी जो बैअते रिज्वान कहलाती है | हुदैविया से मदीने की तरफ वापस आते हुए मार्ग में यह सूर: नाजिल हुई, जिस में सुलह को खुली विजय कहा गया, क्योंकि यह सुलह मक्का के विजय का आधार साबित हुई और इस के दो साल बाद ही मुसलमानों ने मक्का में विजेता के रूप में प्रवेश किया। इसी वजह से कुछ सहाबा कहते थे कि तुम मक्का के विजय को विजय मानते हो और हम हुदैविया के समझौते को विजय गिनते हैं, और नवी ई ने इस सूर: के बारे में फरमाया कि आज की रात मुझ पर वह सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया और उसकी हर चीज से ज्यादा प्यारी है। (सहीह बुखारी, किताबुल मगाजी)

भाग-२६ 919 ४२ - हो

سورة الفتح ٤٨

9. वेशक (हे नबी)! हम ने आप को एक खुली फत्ह (विजय) अता की है |

तािक जो कुछ तेरे पाप पहले हुए और जो पीछे हुए सबको अल्लाह (तआला) माफ कर दे और तुझ पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुझे सीधे रास्ते पर चलाये ।

३. और आप को एक भरपूर मदद अता करे।

¥. वही है जिस ने मुसलमानों के दिल में सुकून (और आत्मिविश्वास) डाल दिया, तािक वे अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ जायें, और आकाशों और धरती की (सारी) सेनायें अल्लाह ही की हैं, और अल्लाह (तआला) जानने वाला हिक्मत वाला है।

४. तािक मुसलमान मर्दों और औरतों को उन स्वर्गों में ले जाये, जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे और उन से उन के पाप को मिटा दे और अल्लाह के करीब यह बहुत बड़ी कामयाबी है।

६. और ताकि उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मूर्तिपूजक मर्दों और मूर्तिपूजक अरतों को अजाब दे जो अल्लाह (तआला) के बारे में बदगुमानी रखने वाले हैं। (हकीकत में) उन्हीं पर बुराई का फेरा है। अल्लाह उन पर नाराज हुआ और उन्हें धिक्कारा और उन के लिए नरक तैयार किया, और वह लौटने की (बड़ी) बुरी जगह है।

७. और अल्लाह ही के लिए आकाशों और धरती की सेनायें हैं और अल्लाह शक्तिशाली (गालिव) और हिक्मत वाला है ।

 वशक हम ने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और वाखवर करने वाला बनाकर भेजा है । إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُسِينًا أَ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا (\*)

وَيَنْصُوكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿ فَاللهُ وَمُوا عَزِيْزًا ﴿ فَالْمُؤْمِنِيْنَ هُوَ اللَّذِي الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَرْدَادُوۤ اللَّهُ السَّكِيْنَةَ فِى قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيُنَ لِيَرْدَادُوۤ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْمًا حَرُيْمًا ﴾ السَّلُوتِ وَالْرُوْفِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَرَيْمًا ﴾ السَّلُوتِ وَالْرُوْفِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَرَيْمًا ﴾

لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ جَنْتٍ تَجْدِيُ مِن تَخِتِهَا الْأَنْهُ وُخْلِيدُ انَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَيِّا تِهِمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللهِ فَوْزًا عَظْمُنَا ( فَ)

وَيُعَزِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْوِكِيْنَ وَالْمُشُوِكْتِ الظَّالِّذِيْنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ طَ عَلَيْهِمُ دَآلٍ رَقُّ السَّوْءِ وَغَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ طوسَآءَتْ مَصِيرًا ( آ)

وَيِلْهِ جُنُودُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَ كَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْبًا ﴿

إِنَّا ٱرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَ نَذِيرًا ﴿

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 920

سورة الفتح ٤٨

९. तािक (हे मुसलमानो!) तुम अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसका आदर करो, और अल्लाह की पवित्रता (तस्बीह) को सुबह-शाम बयान करो ।

90. बेशक जो लोग तुझ से बैअत (अल्लाह और उस के रसूल की इताअत और पैरवी का वादा ताकीद से जाहिर करना) करते हैं वह बेशक अल्लाह ही से वैअत करते हैं | उन के हाथों पर अल्लाह का हाथ है,2 तो जो इंसान वादा तोड़े वह अपने आप पर ही वादा तोड़ता है और जो इंसान उस वादा को पूरा करे जो उस ने अल्लाह के साथ किया है तो उसे जल्द ही अल्लाह बहुत बड़ा वदला (नेकी) देगा |

99. देहातियों में से जो पीछे छोड़ दिये गये थे वे अब तुझ से कहेंगे कि हम अपने माल और औलाद में लगे रह गये तो आप हमारे लिए माफी की दुआ कीजिए, 4 ये लोग अपने मुंहों से वह कहते हैं जो उन के दिल में नहीं है 1 आप जवाब दे दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से किसी बात का भी हक कौन रखता है अगर वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, या तुम्हें कोई फायेदा पहुंचाना चाहे, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो لِّتُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَوِّرُوْهُ ۗ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَ اَصِيْلًا ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّا يُبَايِعُونَ اللهَ طَيْنُ اللهِ فَوْقَ آيُدِيْهِمْ فَمَنْ تَكْثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلْ نَفْسِهُ وَمَنْ آوْ فَيهِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُوْتِيُهِ آجُرًا عَظِيْمًا (أُنْ

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّقُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالُنَا وَآهُلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا \* يَقُوْلُوْنَ بِالْسِنَتِهِمْ مَّالَيْسَ فِى قُلُوْبِهِمْ \* قُلْ فَنَى يَمُلِكُ لَكُمُ وَنَ اللهِ شَيْطًالُ الدَّادَ بِكُمُ ضَرَّا آوْارَادَ بِكُمْ نَفْعًا \* بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَهِيْرًا (!!)

पह वैअत हक़ीक़त में अल्लाह ही की है, क्योंकि उसी ने जिहाद (धर्मयुद्ध) का हुक्म दिया है ! जैसे दूसरी जगह पर फरमाया कि यह अपनी जानों और मालों का जन्नत के बदले अल्लाह से सौदा है ! (अत्तौवा-१९१) यह इसी तरह है, जैसे ﴿مُثَايِّطِهِ الرُسُولُ فَقَدُ الْمَاءُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

अायत से वही 'वैअते रिज्वान' मुराद है जो नवी क्व ने हजरत उस्मान की श्वहादत (कत्ल) की ख़बर सुनकर उनका वदला लेने के लिए हुदैबिया में मौजूद १४ या १५ सौ मुसलमानों से ली थी।

<sup>(</sup>वादा तोड़ने) से मुराद यहाँ बैअत तोड़ देना यानी वादा के मुताबिक लड़ाई में हिस्सा न लेना है, यानी जो इंसान ऐसा करेगा तो उसका वबाल उसी पर पड़ेगा ।

इससे मदीने के आसपास आबाद जातियां गिफार, मुजैनह, जुहैनह, अस्लम और दूसरी जातियां मुराद है।

ग्यानी मुंह पर तो यह है कि हमारे पीछे हमारे घरों और बाल-बच्चों का संरक्षक (वली) कोई नहीं था | इसलिए हमें खुद ही रूकना पड़ा, किन्तु हकीकत में उनका पीछे रहना निफाक (अवसरवाद) और मौत के डर के कारण (सबब) था |

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 921

سورة الفتح ٤٨

उसे अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता है । १२. (नहीं) बल्कि तुम ने तो यह समझ रखा था कि पैगम्बर और मुसलमानों का अपने घरों की तरफ लौट आना बिल्कुल नामुमिकन है और यही ख़्याल तुम्हारे दिलों में बस गया था; तुम ने बुरा ख़्याल कर रखा था। (हक्रीकत में) तुम लोग हो भी नष्ट (हलाक) होने वाले।

93. और जो इंसान अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान न लाये तो हम ने भी ऐसे काफिरों के लिए दहकती (प्रज्वलित) आग तैयार कर रखी है।

**१४**. और आकाशों और धरती का राज्य (मुल्क) अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह तआला बड़ा माफ करने वाला रहम करने वाला है।

१४. जब तुम (लड़ाई से मिले) परिहार (गनीमत) लेने जाने लगोगे तो तुरन्त ये पीछे छोड़े हुए लोग कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए² वे चाहते हैं कि अल्लाह (तआला) के कथन (क्रौल) को वदल दें ।³ (आप) कह दें कि अल्लाह (तआला) पूर्व ही में कह

بَكْ ظَنَنْتُمْ أَنْ ثَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِئُونَ إِنَّى آهُلِيْهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذٰلِكَ فِى قُلُومِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ السَّوْءَ الْكَوْرَا (1)

> وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اَعْتَنْ نَا لِلْكَفِرِيْنَ سَعِيْرًا (1

وَلِنْهِ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ هَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِمُنَا [1]

سَيَقُوْلُ الْمُحَلَّقُوْنَ إِذَا الْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِيَا مُغَانِمَ لِيَا مُغَانِمَ لِيَا مُخَانِمَ لِيَا مُخَانِمَ الْمَعْدُونَ اللَّهُ مُنْ مُنَا اللهِ عُلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस में पिछड़ने वालों के लिए माफी माँगने और अल्लाह की तरफ ध्यान करने का प्रलोभन (तरगीब) है कि अगर वह निफाक से तौवा कर लें तो अल्लाह तआला उन्हें माफ कर देगा, वह वहुत माफ करने वाला और रहम करने वाला है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में ख़ैबर के युद्ध (जंग) की चर्चा है, जिसकी विजय की खुश्चख़बरी अल्लाह ने हुदैबियह में दी थीं, और अल्लाह ने यह भी फरमाया था कि यहां से जितना भी माल मिलेगा वह केवल हुदैबियह में शामिल लोगों का हिस्सा है | जैसािक हुदैबियह से वापसी के बाद जब आप ने यहूदियों के लगातार वादा तोड़ने की वजह से ख़ैवर पर चढ़ाई की योजना वनाई तो उन पिछड़ों ने भी मात्र युद्ध-धन (माले गनीमत) हासिल करने के लिए साथ जाने का इरादा जाहिर किया, जिसे कुचूल नहीं किया गया | आयत में मगानिम से मुराद ख़ैबर में मिला माल ही है |

अल्लाह के बादे से मुराद अल्लाह का ख़ैबर से मिले माल (गनीमत) को हुदैबियह बालों के लिए विशेष करने का वादा है ! मुनाफिक्रीन (अवसरवादी) इस में हिस्सा लेकर अल्लाह के बादे को बदलना चाहते थे !

चुका है कि तुम कभी हमारा अनुगमन (पैरवी) न करोगे तो वे उसका जवाब देंगे (नहीं-नहीं) विल्क तुम हम से हसद रखते हो | (हक़ीक़त बात यह है) कि वे लोग बहुत ही कम समझते है |

9६. (आप) पीछे छोड़े हुए देहातियों से कह दीजिए कि जल्द ही तुम एक बड़ी नहादुर कौम की तरफ बुलाये जाओगे कि तुम उन से लड़ाई करोगे या वे मुसलमान हो जायेंगे, तो अगर तुम आज्ञापालन (इताअत) करोगे तो अल्लाह (तआला) तुम्हें बहुत अच्छा बदला देगा, और अगर तुम ने मुख फेर लिया जैसाकि तुम इस से पहले मुँह फेर चुके हो, तो वह तुम्हें कण्टदायी यातना (अजाब) देगा ।

9७. अन्धे पर कोई पाप नहीं, न लंगड़े पर कोई पाप है । और न रोगी पर कोई पाप है । और जो कोई अल्लाह और उस के रसूल के हुक्म का पालन (पैरवी) करे, उसे अल्लाह ऐसे स्वर्ग में दाखिल करेगा जिस के (पेड़ों के) नीचे से नहरें वह रही हैं, और जो मुंह फेर ले उसे कष्टदायी यातनायें (अजाव) देगा ।

9८. वेशक अल्लाह (तआला) ईमानवालों से ख़ुश हो गया जब वे पेड़ के नीचे तुझ से वैअत (प्रतिज्ञा) कर रहे थे | उन के दिलों में जो कुछ था उसे उस ने मालूम कर लियाऔर उन पर قُلْ لِلْمُخَلَفِيْنَ مِنَ الْأَكْرَابِ سَتُدْعُونَ الْحَوْرِ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ اللَّهُ وَالْكَ أُولِيْ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُ مُرَادُيُسْلِمُونَ عَ فَإِنْ تُطِيغُواْ يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا عَوَ اِنُ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَكَّدُهُ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لَيْسَ عَلَى الْاَعْلَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْنَ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَوْيِفِي حَرَجٌ لا وَمَن يُطِحِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُكُوخِلَهُ جَنْتٍ تَجُرِىٰ مِنْ تَتَحْتِهَا الْانْهُرُ وَمَنْ تَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا الْمِنْهُا أَنَّهُ

لَقَنْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوْبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاتَّابَهُمْ فَتُحًّا قَوِيْبًا ﴿

अंधेपन और लगड़ेपन की वजह से चल फिर न सकना, यह दोनों तो जरूरी मजबूरी है, ऐसे मजबूर या उनकी तरह दूसरे लाचारों को जिहाद से अलग कर दिया गया | حرج (हरज) का मायने बुराई है, इन के अलावा जो रोग हैं वह सामियक (वक्ती) मजबूरी हैं, जब तक वह हकीकत में रोगी हैं जिहाद में हिस्सा लेने से अलग हैं, रोग दूर होते ही वह जिहाद में दूसरे मुसलमानों के साथ भाग (हिस्सा) लेंगे |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह उन बैअते रिज़्बान में शामिल सहावा के लिए अल्लाह की ख़ुशी और उन के पक्के-सच्चे मोमिन होने का प्रमाण (सुबूत) है, जिन्होंने हुदैबियह में एक पेड़ के नीचे इस वात पर बैअत (प्रतिज्ञा) की कि वह मक्का के कुरैश से लड़ेंगे और भागेंगे नहीं!

भाग-२६ 923

الجزء٢٦

سورة الفتح ٤٨

श्वान्ति (सुकून) उतारा और उन्हें क्ररीब की विजय प्रदान (अता) की ।

**१९.** और बहुत से परिहार (गनीमत) जिन्हें वे हासिल करेंगे, और अल्लाह गालिब हिक्मत वाला है ।

२०. अल्लाह तआला ने तुम से बहुत सारी गनीमतों (परिहारों) का वादा किया है जिन्हें तुम प्राप्त (हासिल) करोगे, बस यह तो तुम्हें जल्द ही अता कर दी और लोगों के हाथ तुम से रोक दिये। ताकि ईमानवालों के लिए यह एक निश्वानी हो जाये, और ताकि वह तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाये।

२१. और तुम्हें दूसरे (ग्रनीमतें) भी देगा जिन पर अब तक तुम ने क्राबू नहीं पाया ! अल्लाह (तआला) ने उन्हें अपने क्राबू में रखा है, और अल्लाह (तआला) हर चीज पर क्रांदिर हैं!

२२. और अगर तुम से काफिर लड़ाई करते तो बेश्वक उल्टे पीठ दिखाकर भागते, फिर न तो कोई कार्यक्षम (बली) पाते, न मदद करने वाला |<sup>2</sup>

२३. अल्लाह के उस नियम के अनुसार जो पहले से चला आया है, 3 और तू कभी भी अल्लाह के नियम को बदला हुआ न पाओगे ! وَّمَغَانِهُ كَثِيْرَةً يَاخُنُونَهَا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَنْيَةً احَكُنْهًا ﴿ ا

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأَخُذُوْنَهَا فَعَجَلَ لَكُمُ هٰذِهٖ وَكُفَّ آيْدِى النَّاسِ عَنْكُمْ عَ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمُ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْنًا (شُ}

وَ ٱخْرَى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللهُ بِهَاطَ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا (12)

وَلَوْ قَٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَوُا الْأَذْبَارَ ثُثَمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿

سُنَّةَ اللهِ الَّتِيُ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَلَنْ اللهِ اللهِ تَبُدِيلًا (3)

<sup>&#</sup>x27; हुदैबियह में काफिरों के हाथ और ख़ैबर में यहूदियों के हाथ अल्लाह ने रोक दिये, यानी उन के हौसले पस्त कर दिया और वे मुसलमानों से लड़ न सके।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह हुदैनियह में संभावित (इमकानी) लड़ाई के बारे में कहा जा रहा है कि अगर यह मक्का के कुरैश सुलह न करते बल्कि लड़ने का रास्ता अपनाते तो यह पीठ फेर कर भाग जाते, कोई उनका सहायक (मददगार) न होता। मतलब यह है कि हम वहां तुम्हारी मदद करते और हमारे मुकाविले में किसे ठहरने की ताकत है?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी यह अल्लाह की रीति पहले से चली आ रही है कि जब कुफ़ और ईमान के बीच निर्णायक (फैसलाकुन) लड़ाई का मौक्रा आता है तो अल्लाह ईमानवालों की मदद करके सच को ऊंचा करता है, जैसे इस रीति के अनुसार बढ़ में तुम्हारी मदद की गई।

२४. वही है जिस ने खास मक्का में काफिरों के हाथों को तुम से और तुम्हारे हाथों को उन से रोक लिया, इस के बाद कि उस ने तुम्हें उन पर विजयी कर दिया था, और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह (तआला) उसे देख रहा है |

२५. यही वे लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुम को मिस्जिद हराम से रोका और बिल (कुर्बानी) के लिए रूके हुए जानवरों को उस की जगह तक पहुँचने से (रोका), 1 और अगर ऐसे (बहुत-से) मुसलमान मर्द और (बहुत-सी) मुसलमान औरतें न होती, जिन की तुम को खबर न थी कि तुम उनको रौंद दोगे जिस पर उन की वजह से तुम को भी अनजाने में हानि पहुँचती (तो तुम्हें लड़ने की इजाजत दे दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया) तािक अल्लाह (तआला) अपनी कृपा (रहमत) में जिस को चाहे शािमल कर ले और अगर ये अलग-अलग होते तो उन में जो कािफर थे, हम उन को कष्टदायी दण्ड (अजाब) देते।

२६. जविक उन काफिरों ने अपने दिलों में हिमिय्यत (पक्षपात भावना) को जगह दिया और पक्षपात भी जाहीलियत का, तो अल्लाह (तआला) ने अपने रसूल पर और ईमान वालों पर अपनी तरफ से शान्ति नाजिल किया और मुसलमानों को संयम (तकवा) की बात पर दृढ़ (मजबूत)

وَهُوَ انَّذِى كُفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبُطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ انْ اَظْفَرَكُمْ عَلِيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا [3]

هُمُ الَّذِينُ كَفَرُواْ وَصَنُّ وُكُمْ عَنِ الْسَيْجِينِ الْحَرَامِ وَالْهَلْى مَعْكُونًا اَنْ يَّبَلُغُ مَحِلَهُ لَّ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُّكُومِنْتُ تَكُمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَعُّوهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ قِنْهُمُ مَعْزَةً إِيغَيْرِ عِلْمٍ اليُنْخِلُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءً ٤ لَوْ تَزَيَّلُوالْعَلَى بْنَا الَّذِينُ كَفَرُوا مِنْ يَشَاءً ٤ لَوْ تَزَيَّلُوالْعَلَى بْنَا الَّذِينُ كَفَرُوا

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوْ افِي قَانُوْ بِهِمُ الْحَبِيَةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْزَلَ اللهُ سَكِينْتَهُ عَل رَسُوْلِهِ وَعَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمَهُمْ كُلِمةً التَّقُوٰى وَكَانُوْا اَحَقَى بِهَا وَاهْلَهَا لِوَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (هَ أَ

ا مَدَيُ (हदी) उस जानवर को कहा जाता है जिसे हज या उमरा करने वाला अपने साथ मक्का ले जाता है | مَجَلً (महिल्ल) से मुराद कुर्बानी की जगह है जहाँ उनको ले जाकर जिब्ह किया जाता है | مَجَلً (महिल्ल) से मुराद कुर्बानी की जगह है जहाँ उनको ले जाकर जिब्ह किया जाता है | यह जगह उमरा करने वालों के लिए अज्ञानताकाल (जाहीलियत) में 'मर्वह' पहाड़ी के पास और हाजियों के लिए 'मिना' था | इस्लाम में कुर्बानी की जगह मक्का, मिना और पूरा हरम है | مَنَكُونَ (माकूफन) हाल है, यानी यह जानवर इस इंतेजार में रूके थे कि मक्के में प्रवेष (दाखिल) करें तािक उन्हें वध (जिब्ह) किया जाये | मुराद यह है कि इन कािफरों ने ही तुम्हें मिस्जिदे हराम से रोका था और जो जानवर तुम्हारे साथ थे उन्हें भी कुर्बानी की जगह तक नहीं पहुँचने दिया |

الجزء ٢٦ | 925

سورة الفتح ٤٨

रखा<sup>।</sup> और वे इस के लायक और ज़्यादा हकदार थे, और अल्लाह (तआला) हर चीज को अच्छी तरह जानता है।

२७. हकीकत में अल्लाह ने अपने रसूल को ख़्वाब सच दिखाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम ज़रूर पूरे अमन व अमान के साथ मिल्जिद हराम में दाखिल होगे, सिर मुंडवाते हुए और सिर के बाल कटवाते हुए (श्वान्ति के साथ) निर्भीक (बेखीफ) होकर,² वह उन बातों को जानता है जिन्हें तुम नहीं जानते, तो उस ने उस से पहले एक करीब की जीत तुम्हें दी ।³

२८. वही है जिस ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे धर्म (दीन) के साथ भेजा ताकि उसे हर धर्म पर गालिब करे और अल्लाह (तआला) काफी है गवाही देने वाला ! لَقَلْ صَلَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّءَ يَابِالْحَقِّ التَلْخُلُنَّ الْمُسْجِدَالْحَرَامَ إِنْ شَاءَاللهُ أَمِنيُنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُ وْسَكُمْ وَمُقَصِّدِيْنَ لَا تَخَافُونَ \* فَعَلِمَ مَالَمُ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُحَّا

قَرِنِيًّا 🕾

هُوَ الَّذِيْ َ آَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الرِّيْنِ كُلِّهٖ ۗ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا (82)

<sup>&#</sup>x27; इस से मुराद तौहीद और रिसालत का किलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसुलुल्लाह" है। जिसे हुदैबियह के दिन मुघरेकीन (बहुदेववादियों) ने इंकार किया । (इब्ने कसीर) या वह सब्र और चान्ति (सम्मान) है जिसका प्रदर्शन (इजहार) उन्होंने हुदैबियह में किया, या वह प्रतिज्ञा (अहद) का पालन और उस पर मजबूती है, जो संयम (तक्वा) का नतीजा है । (फतहुल क्रदीर)

<sup>2</sup> हुदैबिया की घटना (वाकेआ) से पहले रसूलुल्लाह क्क को स्वप्न में मुसलमानों के साथ बैतुल्लाह (अल्लाह के घर कअबा) में जाकर तवाफ और उमरा करते दिखाया गया | नबी का सपना प्रकाशना (वहयी) के बराबर होता है, फिर भी इस सपने में यह निश्चित नहीं था कि यह इसी साल होगा, किन्तु नबी अ और मुसलमान इसे बड़ी खुशख़बरी समझते हुए उमरे के लिए तुरन्त तैयार हो गये, इसके लिए लोगों में एलान करा दिया और चल पड़े, आख़िर में हुदैबिया में वह समझौता हुआ, जिसका विवरण अभी गुजरा जबिक अल्लाह के ज्ञान (इल्म) में यह स्वप्न आगामी साल पूरा होना था, जैसािक आगामी वर्ष मुसलमानों ने बहुत सुकून के साथ यह उमरा किया और अल्लाह ने अपने पैगम्बर के सपने को सच कर दिया |

<sup>3</sup> इस से ख़ैबर और मक्का की फ़त्ह के अलावा सुलह के नतीजे में जो ज़्यादातर मुसलमान हुए वह भी मुराद है, क्योंकि वह भी फ़त्ह का एक महान रूप है | हुदैविया समझौते के मौका पर मुसलमान डेढ़ हजार थे, इस के दो साल बाद जब मुसलमान मक्के में विजेता (फातेह) की हैसियत से दाखिल हुए तो उन की संख्या (तादाद) दस हजार थी |

ईस्लाम का यह असर तो दूसरे धर्मी पर सुबूतों के बिना पर तो हर समय मान्य है, फिर भी दुनियावी और फौजी आधार पर भी पहले जमाने में और उस के बाद जब तक मुसलमान अपने धर्म पर काम करते रहे उनका प्रभुत्व (गलवा) रहा, और आज भी यह माद्दी (भौतिक) गलवा संभव (मुमिकन) है जबिक मुसलमान, मुसलमान बन जायें ।

सूरतुल हुजुरात-४९

भाग-२६ | 926

الجزء ٢٦ | 926

سورة الحجرات ٤٩

२९. मोहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उन के साथ हैं काफिरों पर कठोर हैं आपस में रहम दिल हैं, तू उन्हें देखेगा कि रूकूअ और सज्दे कर रहे हैं, अल्लाह (तआला) की कृपा (फज़्ल) और ख़ुत्री की कामना में हैं ! उनका निश्चान उन के मुंह पर सज्दों के असर से है, उनका यही गुण (उदाहरण) तौरात में हैं और उनका उदाहरण (मिसाल) इंजील में है उस खेती के तरह जिसने अपना कोंपल निकाला, फिर उसे मज़बूत किया और वह मोटा हो गया, फिर अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और किसानों को ख़ुश्च करने लगा तािक उन की वजह से कािफरों को चिढ़ायें, और ईमानवालों और नेक लोगों से अल्लाह ने माफी का और बहुत बड़ी नेकी का वादा किया है |²

### सूरतुल हुजुरात-४९

सूर: हुजुरात मितीने में नाजिल हुई, इस में अट्ठारह आयतें और दो रूक्अ हैं। مُحَمَّدُ رُّسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ مَعَةَ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرْاهُمْ رُلُعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضُلًا قِنَ اللهِ وَرِضُوانًا نسِيْبَاهُمُ فِي التُوْرُدِةِ ﴿ وَمَنَّالُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ﴾ كَوْرُع فِي التُوْرُدِةِ ﴾ وَمَنَّلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ﴾ كَوْرُع اخْرَجَ شَطْعَة فَأَذَرَة فَالسَّتَغُلَظ فَاسْتُوى عَلى سُوْقِه يُعْجِبُ الزُّرَاعُ لِيعَيْظ بِهِمُ النَّقَارَهُ وَعَدَ اللهُ الْذِيْنَ امَنُوا وَعَيدُوا الطَّياحَةِ مِنْهُمُ مَعْفِرَةً وَ آجْرًا عَظِيْمًا (وَيُ

٩

पह सहाबा केराम का दृष्टान्त (मिसाल) बयान किया गया है । शुरू में वह कम थे, फिर ज्यादा और श्रक्तिशाली हो गये, जैसे खेती शुरू में कमजोर होती है, फिर दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाती है यहाँ तक कि दृढ़ (मजबूत) तने पर खड़ी हो जाती है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस पूरी आयत का एक-एक भाग सहाबा केराम की अजमत, फजीलत और बड़े पुण्य (अज़) को बाजेह कर रहा है | इस के बाद भी सहाबा (नबी के साथियों) के ईमान में चक करने वाला मुसलमान होने का दावा करे तो उसे मुसलमान होने के दावे में कैसे सच्चा समझा जा सकता है ?

<sup>\*</sup> यह तिवाले मुफस्सल (विस्तृत) की पहली सूरह है, हुजुरात से नाज़िआत तक की सूरतें तिवाले मुफस्सल कहलाती हैं, कुछ ने सूरह काफ को पहली सूरह कहा है। (इब्ने कसीर, फतहुल कदीर) इन का फज (भोर) की नमाज में पढ़ना मस्नून और मुस्तहब (उत्तम) है। सूरह अबस से सूरहतुश्वम्स तक औसाते मुफस्सल (मध्यम) और सूरह जुहा से अन्नास तक किसार मुफस्सल (छोटी) हैं। जोहर और ईश्वा में औसात और मगरिब में किसार पढ़नी मुस्तहब (उत्तम) हैं। ऐसरूत्तफासीर)

सूरतुल हुजुरात-४९

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 927

سورة الحجرات ٤٩

अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है ।

- 9. हे ईमानवालो! अल्लाह और उस के रसूल से आगे न बढ़ो<sup>1</sup> और अल्लाह से डरते रहा करों | वेशक अल्लाह (तआला) सुनने जानने वाला है |
- २. हे ईमानवालो! अपनी आवाज को नवी की आवाज से ऊँचा न करो और उन से ऊँची आवाज में बात करो जैसे आपस में एक-दूसरे से करते हो | (कहीं ऐसा न हो) कि तुम्हारे अमल वेकार हो जायें और तुम्हें पता भी न हो।<sup>2</sup>
- ३. हकीकत में जो लोग रस्लुल्लाह (ﷺ) के सामने अपनी आवाज धीमी रखते हैं, यही वे लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने सदाचार (तक्वा) के लिए जाँच लिया है, उन के लिए माफी है और बड़ा पुण्य (अज़) है |³
- ४. बेशक जो लोग आप को कमरों के पीछे से पुकारते हैं उन में से ज्यादातर (पूरी तरह से) बुद्धिहीन (बेअक्ल) हैं |4

بسسيم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

يَّا يُنِّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تُقَلِّمُوْا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهُ طِلْقَ اللهُ سَعِيْعٌ عَلِيْمٌ ۖ

يَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَرْفَعُوْآ اَصُوَاتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّذِي وَلا تَجْهَرُوا لَهْ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعُضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ٤

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ اُولَيْكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلثَّقُولِيهُ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَآجُرٌّ عَظِيمٌ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَرَآءِ الْحُجُرْتِ ٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

इसका मतलव है कि धर्म के बारे में ख़ुद कोई फैसला न करो, न अपनी समझ और विचार को तरजीह (प्रधानता) दो, बल्कि अल्लाह और रसूल के हुक्म का पालन (पैरवी) करो, अपनी तरफ से धर्म में अधिकता (इजाफा) या बिदआत (नई वातें) वनाना अल्लाह और रसूल से आगे बढ़ने की जुरअत है, जो किसी भी ईमान वाले के लिए लायक नहीं | इसी तरह कोई फतवा कुरआन और हदीस में विचार किये बिना न दिया जाये और देने के बाद अगर घरीअत के नुसूस (कुरआन और हदीस) के खिलाफ होना वाजेह हो जाये तो उस पर अड़े रहना भी इस आयत में दी गई इजाजत के खिलाफ है | मुसलमान का आचरण (अखलाक) तो अल्लाह और रसूल के हुक्म के आगे समर्पण और अनुपालन (पैरवी) के लिए सिर झुका देना है, न कि उन के मुकाबले में अपनी बात या किसी इमाम के विचार (ख्याल) पर अड़े रहना |

<sup>2</sup> इस में रसूलुल्लाह 🔏 के लिये आदर-सम्मान का बयान है, जिसकी हर मुसलमान से मौग है |

<sup>3</sup> इस में उन लोगों की तारीफ़ है जो रसूलुल्लाह \*\* की मान-मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी आवाज धीमी रखते थे।

<sup>4</sup> यह आयत क्रवीला बनू तमीम के कुछ आराबियों (गैवार लोगों) के बारे में नाजिल हुई, जिन्होंने एक दिन दोपहर के समय जो रसूलुल्लाह \*\* के आराम का समय था, कमरे से बाहर

भाग-२६ | 928 | ४२ - الجزء

سورة الحجرات ٤٩

 और अगर ये लोग यहाँ तक सब्न करते कि आप (ख़ुद) उन के पास आ जाते तो यही उन के लिए बेहतर होता, और अल्लाह (तआला) माफ करने वाला रहम करने वाला है !

६. हे ईमानवालो! अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह छानबीन कर लिया करो, (ऐसा न हो) कि जानकारी न होने की वजह से किसी समुदाय (कौम) को नुकसान पहुँचा दो, फिर अपने किये पर पछतावो ।

७. और जान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, अगर वह बहुत-सी बातों में तुम्हारा कहा करते रहें तो तुम कठिनाई में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह (तंआला) ने ईमान को तुम्हारे लिए प्यारा बना दिया है और उसे तुम्हारे दिल में सुर्रोभित (मुजय्यन) कर दिया है और कुफ्र को और बुराईयों को और नाफरमानी को तुम्हारी नजर में नापसन्द बना दिया है, यही लोग रास्ता पाये हुए हैं !

**द.** अल्लाह के उपकार (फज़्ल) और अनुग्रह (नेमत) से,<sup>2</sup> और अल्लाह जानने वाला और हिक्मत वाला है।

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَدِرًا لَهُمْ مْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (5)

يَاكِيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوَّا إِنْ جَاءَكُمُ فَاسِثُلُ مِنْبَا فَتَبَيَّنُوا آن تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نِيهِمِينَ 6

وَاعْلَمُوْا آنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيْرِ قِنَ الْأَمْرِ لَعَنِثُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَتَيْنَهُ فِي قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ الْمُ أُولِيكَ هُمُ الرَّشِكُونَ (7)

فَضْلًامِّنَ اللَّهِ وَيْعُمَةً لَّوَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكْنُمُّ 🚯

खड़े होकर जन-साधारण (आम लोगों) के अंदाज में हे मुहम्मद, हे मुहम्मद की आवाज लगायी, ताकि आप 💥 वाहर आयें । (मुसनद अहमद ३/४८८-६/३९४) अल्लाह ने फरमाया कि इन में ्ज्यादातर बुद्धिहीन (बेअक्ल) हैं, इसका मतलब यह हुआ कि नबी 💥 के प्रताप (जलाल) और आप की मान-मर्यादा की माँगों का ध्यान न रखना वेबकफी है ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह आयत ज्यादातर भाष्यकारों (मुफ़स्सिरों) के विचार में हजरत वलीद बिन उक्वा के बारे में उतरी है, जिन्हें नबी 🚜 ने बनू मुस्तलिक के सदके (धर्मदान) वसूल करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने आकर खबर दी कि उन्होंने जकात देने से इंकार कर दिया है, जिस पर आप ने उन पर हमला करने का इरादा किया, फिर पता लग गया कि यह बात गलत थी और बलीद 🚓 वहाँ गये ही नहीं |

<sup>2</sup> यह आयत भी सहाबा 🚂 की इज्जत और उन के ईमान और सुधार और संमार्ग (हिदायत) पर होने का खुला सुबूत है |

९. और अगर मुसलमानों के दो गुट आपस में लड़ पड़ें तो उन में मेल-मिलाप करा दिया करो । फिर अगर उन में से एक-दूसरे पर जुल्म करे तो तुम (सब) उस गुट से जो जुल्म करता है लड़ो, यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आये, अगर लौट आये तो इंसाफ के साथ उन के बीच सुलह करा दो और इंसाफ करो । बेशक अल्लाह (तआला) इंसाफ करने वालों से मुहब्बत करता है ।

१०. (याद रखो) सभी मुसलमान भाई-भाई हैं, तो अपने दो भाईयों में मिलाप करा दिया करो, और अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम पर कृपा (रहम) की जाये।

99. हे ईमानवालो ! मर्द दूसरे मर्दो का मजाक न करें, मुमिकन है कि यह उन से बेहतर हों<sup>3</sup> और न औरतें औरतों का मजाक करें, मुमिकन है कि ये उन से बेहतर हों, और आपस में एक-दूसरे पर आक्षेप (ऐब) न लगाओ और न किसी को बुरी उपाधि (लक्रब) दो | ईमान के बाद फिस्क (बुरा लफ़्ज) बुरा नाम है, 4 और जो وَإِنْ طَآلِهَ تُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْتَتَكُواْ فَاصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا عَالَى بَغَتْ إِخْلُسُهُمَا عَلَى الْرُخُرِٰى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِقَ عَالَى اَمْدِ اللّه عَلَىٰ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُواْ اِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (0

إِنْهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ أَنَ

يَّلَيُهُمَّا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لا يَسْخَرُقُوْمُ فِنْ قَوْمٍ عَنْسَ اَنْ يَكُوْلُوْا خَيْرًا اِمِنْهُمُ وَلا يَسَاءُ فِنْ يِّسَاءٍ عَنَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا فِنْهُنَّ وَلاَتَلْمِوْوَا اَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابُرُوا بِالْاَلْقَابِ ﴿ بِشْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْنَ الْإِينَانِ وَمَنْ تَكُمْ يَكُبْ فَأُولَيْهِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ (١١)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस संधि (सुलह) का ढंग यह है कि उन्हें क़ुरआन और ह़दीस की तरफ़ बुलाया जाये यानी उन की रौशनी में उन के मतभेद (इिंह्तिलाफ़) का हल किया जाये !

यानी अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक अपना इिक्तिलाफ दूर करने को तैयार न हो और फसाद की नीति अपनाये तो दूसरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि सब मिलकर फसादियों से लड़ाई करें यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाये।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एक इंसान दूसरे किसी इंसान का मजाक उस समय करता है जब वह अपने को उससे बेहतर और उसे हीन और गिरा समझता है, हालांकि अल्लाह के सामने कौन कर्म और ईमान में बेहतर है और कौन नहीं, इस को सिर्फ अल्लाह ही जानता है, इसलिए ख़ुद को अच्छा और दूसरों को गिरा समझने का कोई औचित्य (तुक) ही नहीं है, इस वजह से आयत में उससे रोका गया है !

<sup>4</sup> यानी इस तरह नाम विगाड़ कर, या बुरे नाम रखकर बुलाना, या इस्लाम लाने और तौबा कर लेने के बाद उसे पहले धर्म या पाप से मंसूब करके संबोधित (मुखातिब) करना, जैसे हे काफिर, हे व्याभिचारी (जानी), हे शराबी आदि, बुरा काम है | हा, कुछ वह नाम जो खास गुण (सिएत) के कारण हों, कुछ के करीब इस से अलग हैं जो किसी के लिए मश्हूर हो जायें और वह इस पर अपने मन में दुखी न हों, जैसे लंगड़ा होने के कारण किसी का नाम लंगड़ा पड़ जाये, काला रंग होने के कारण कालिया या कालू मश्हूर हो जाये आदि। (कुर्तबी)

सूरतुल हुजुरात-४९

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 930

سورة الحجرات ٤٩

माफी न मांगे वही जालिम लोग हैं।

9२. हे ईमानवालो! बहुत बदगुमानियों से बचो; यकीन करो कि कुछ बुरे गुमान पाप हैं, और भेद (राज) न टटोला करो<sup>2</sup> और न तुम में से कोई किसी की बुराई (पीठ पीछे चुगली) करे । क्या तुम में से कोई भी अपने मरे भाई का गोश्त खाना अच्छा समझता है? तुम को उस से घृणा (नफरत) होगी और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह (तआला) माफी कुबूल करने वाला कृपालु (रहीम) है ।

يَآيُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اجْتَذَبُوا كَثِيْرًا فِينَ الظَّنِ ا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمُّ وَ لا تَجَسَّسُوْا وَلا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بِعْضًا لاَيُحِبُ اَحَدُكُمْ اَن يَا كُل لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكِرِهُ تُدُوْهُ لا اتَّقُوا اللهَ لاِنَ اللهَ تَوَابٌ تَحِيْمٌ (1)

<sup>े</sup> الله (जन्म) का मतलव है गुमान करना | मतलव है कि परहेजगारों और नेक लोगों के बारे में ऐसे गुमान रखना जो वेअसल हों और इल्जाम और तुहमत के अंतर्गत (दायरे) आते हों, इसीलिए इसका अनुवाद बुरा गुमान किया जाता है और इसे हदीस में «اكْنَابُ الْعَانِيْدُهُ (सब से वड़ा झूठ) कहकर इस से वचने पर वल दिया गया है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी (अर्थात) इस खोज में रहना िक कोई वुराई िमल जाय तािक उसे वदनाम िकया जाये, यह तजस्सुस है जिस से रोका गया है | हदीस में भी इस से रोका गया है, बिल्क कहा गया है िक अगर िकसी की बुराई या गलती तुम्हारे इल्म (ज्ञान) में आ जाये तो उसे छिपाओ, न िक लोगों से चर्चा करते िफरो | आज के जमाने में आजादी और स्वाधीनता की वहुत चर्चा है इस्लाम ने भी टटोलने से रोक कर इंसान की आजादी और स्वाधीनता को कुबूल िकया है, लेकिन उस समय तक जब तक िक वह आम तौर से बेशमीं का काम न करे या जब तक दूसरों के लिए दुख का कारण न बने | पिरचम ने खुली स्वाधीनता की शिक्षा (नसीहत) देकर लोगों को साधारण (आम) बिगाड़ की इजाजत दे दी है जिस से सामाजिक शान्ति का विनाश (बरबाद) हो गया है |

अं अंतिवत) का मतलब है दूसरे लोगों के सामने किसी की बुराईयों और दोषों की चर्चा की जाये, जिसे वह बुरा समझे, अगर उस से ऐसी बातें जोड़ी जायें जो उस में हों ही नहीं तो वह आरोप (तुहमत) है, अपनी-अपनी जगह दोनों ही बहुत बड़ा गुनाह हैं।

<sup>4</sup> यानी किसी मुसलमान भाई की किसी के सामने बुराई करना ऐसे ही है जैसे मुर्दार भाई का गोश्त खाना । मुर्दा भाई का गोश्त खाना तो कोई पसन्द नहीं करता लेकिन गीबत लोगों का बहुत पसंदीदा खाना है।

**१३**. हे लोगो ! हम ने तुम्हें एक (ही) मर्द और औरत से पैदा किया हैं। और इसलिए कि तुम आपस में एक-दूसरे को पहचानो, जातिया और प्रजातियाँ बना दी हैं, अल्लाह की नजर में तुम सब में वह इज्जत वाला है जो सब से ज्यादा डरने वाला है । यकीन करो कि अल्लाह जानने वाला अच्छी तरह जानता है।

98. ग्रामीण लोग कहते हैं कि हम ईमान लाये। (ऑप) कह दीजिए कि तम ईमान नहीं लाये लेकिन तुम यों कहो कि हम इस्लाम लाये (विरोध छोडकर फरमांबरदार हो गये) हालांकि अभी तक ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ, 3 तुम अगर अल्लाह और उस के रसल के हुँक्म का पालन (पैरवी) करने लगोर्गे तो अल्लाह तुम्हारे अमलों में से कुछ भी कम न करेगा | बेशक अल्लाह (तआला) माफ करने वाला दयाल् (रहीम) है ।

१४. ईमानवाले तो वे हैं जो अल्लाह पर और उस के रसुल पर (मजबूत) ईमान लायें, फिर श्वंका-संदेह न करें और अपने माल से और अपनी जान से अल्लाह के रास्ते में धर्मयुद्ध (जिहाद) करते रहें | (अपने ईमान के दावे में) यही सच्चे हैं |

لَا يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ فِسُ ذَكِهِ وَأَنْثَى وَجَعَلُنْكُمْ شُعُوبًا وَ قَيَا بِلَ لِتَعَارَفُوا الْ إِنَّ أَكْرُمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقْلَكُمُ إِنَّ اللَّهِ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (13)

قَالَتِ الْاَعْرَابُ أَمَنَّا ﴿ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُوْلُوْآاسْلَمْنَاوَلَتَايَدُ خُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمْ لِمُ وَإِنْ تُطِيعُوااللهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتَكُمْ مِّنُ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴿إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠)

إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تُتُمَّ لَمْ يَرْتَا بُوْا وَجْهَلُ وْا يِأْمُوا لِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَيْكَ هُدُ الصِّيقُونَ 13

<sup>&#</sup>x27; यानी आदम और हव्वा (अलैहिमुस्सलाम) से । यानी तुम सब का मूल एक ही है, एक ही माँ-बाप की औलाद हो । मतलब यह है कि किसी के मात्र जाति और वंश के विना पर कोई गर्व करने का हकदार नहीं, क्योंकि हर एक के नसब का सिलसिला हजरत आदम ही से मिलता है ।

<sup>2</sup> यानी अल्लाह के सामने प्रधानता (फजीलत) का माप परिवार, जाति और वंश्रक्रम नहीं, जो किसी इंसान के अधिकार (इिंह्तियार) ही में नहीं है बल्कि यह माप तकवा (संयम) है, जिसे अपनाना इन्सान के इरादे और वश्व में है । यही आयत उन आलिमों की दलील है जो विवाह में जाति और वंश की बराबरी को जरूरी नहीं समझते और सिर्फ धर्म (दीन) के आधार पर विवाह को पसंद करते हैं । (इब्ने कसीर)

उ कुछ भाष्यकारों (मुफित्सरों) के ख्याल से इन اعراب (आराब) से मुराद बनू असद और खुजैमा के अवसरवादी (मुनाफिक) हैं, जिन्होंने अकाल में सदकों (दानों) को पाने के लिए या कत्ल और कैदी होने के डर से मुंह से इस्लाम कुबूल किया था। उन के दिल ईमान, सच्चे यकीन और साफ मन से खाली थे । (फतहल कदीर)

9६. कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी से परिचित (आगाह) करा रहे हो? अल्लाह हर उस चीज को जो आकाशों में और धरती में है अच्छी तरह जानता है, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है।

9७. वे अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान जताते हैं, (आप) कह दीजिए कि अपने मुसलमान होने का एहसान मुझ पर न रखो, बल्कि अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उस ने तुम्हें ईमान की तरफ हिदायत की अगर तुम सच्चे हो।

१८. यक्रीन करो कि आकाशों और धरती की छिपी हुई बातें अल्लाह अच्छी तरह जानता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसे अल्लाह अच्छी तरह देख रहा है |

### सूरतु काफ-५०

सूर: काफ<sup>\*</sup> मक्का में नाजिल हुई और इस में पैतालीस आयतें और तीन रूकूअ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- क्राफ! बहुत बड़ी शान (गरिमा) वाले इस कुरआन की क्रसम है ।
- बिलक उन्हें ताज्जुब हुआ कि उन के पास उन्हीं में से एक डराने वाला आया तो काफिरों ने कहा कि यह एक अजीब चीज है।

قُلُ اَتُعَكِّمُونَ اللهَ يِدِينِكُمْ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى الْلَادُ ضِ ﴿ وَاللَّهُ مَا فِى الْلَادُ ضِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا فِى الْلَادُ ضِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِ عَلِيمُ ﴿ وَا

يَمُثُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَهُوْا طَقُلْ لَا تَمُنُواْعَلَى اللهُ يَمُنُواعَلَى اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَلْ لَكُمُ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمُ أَنْ هَلْ لَكُمُ لِللهِ يُمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صلى قِنْنَ (1)

إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ \* وَالْأَرْضِ \* وَاللهُ بَصِيْرُ الْمِهَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللهُ بَصِيْرُ الْمِهَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللهُ اللهِ اللهُ 
٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الزَّحِيثِمِ

ق ١٠ وَالْقُرْانِ الْمَجِيْدِ أَ

بَلْ عَجِبُوْا أَنْ جَاءَهُمْ ثَمُنْنِارٌ قِنْهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُوْنَ هٰ نَهَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ أَنَ

निवी 🏂 ईद की नमाज में सूरह काफ और इकतरबितस्साअ: पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम, बाबु मा युकरअ बिहि फी सलातिल ईदैन) हर जुमे के खुतबे (भाषण) में भी पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जुमअ:, बाबु तख़फीफिरसलाते वल खुत्बा) इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि दोनों ईदों और जुमे में पढ़ने का मतलब यह है कि बड़े जनसमूहों में आप यह सूरह पढ़ा करते थे, क्योंकि इस में मखलूक की इब्तेदा, दोबारा जिन्दगी, परलोक (आखिरत), हिसाब, स्वर्ग-नरक, नेकी-अजाब, प्रोत्साहन (तरगीब) और तंबीह का बयान है।

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 933

سورة ق ٥٠

- ३. क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जायेंगे | फिर यह वापसी दूर की बात है |
- ४. धरती जो कुछ उन में से घटाती है वह हमें मालूम है और हमारे पास सब याद रखने वाली किताब है ।
- ५. बल्कि उन्होंने सच वात को झूठ कहा, जबिक वह उन के पास पहुँच चुकी तो वे एक उलझन में पड़ गये हैं।
- ६. क्या उन्होंने आकाश को अपने ऊपर नहीं देखा कि हम ने उसे किस तरह बनाया है और उसे शोभा (जीनत) दी है? उस में कोई दरार नहीं।
- ७. और धरती को हम ने विछा दिया है और उस पर हम ने पहाड़ डाल दिये हैं और उस में हम ने तरह-तरह की सुन्दर चीजें उगा दी हैं |²
- **द.** ताकि हर (अल्लाह की तरफ) लौटने वाले वंदे के लिए देखने और समझने का जरिया हो |
- ९. और हम ने आकाश्व से शुभ (मुवारक) पानी बरसाया और उस से वाग और कटने वाले खेत के अन्न पैदा किये ।<sup>3</sup>

ءَ إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرًا بًّا ﴿ ذِلِكَ رَجُعُ الْبَعِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

قَدُ عَلِمُنَامَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمُ وَعِنْدَنَا كِتْبٌ حَفِيْظُ ﴾

بَلُكَذَبُوٰا بِالْحَقِّ لَتَنَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِئَ اَمْرٍ مَّرِيْجِ ﴿

ٱفَكُمْ يَنْظُرُوْآ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنُهَا وَزَيَتْهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ⑥

وَ الْاَرْضَ مَكَ دُنْهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَانْبُنْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَعِنْجِ ( َ

تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْهِ مُّنِيْبٍ ﴿

وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّلْرَكًا فَالْبُتُنَا بِهِ جَنْتٍ وَحَبَّ الْحَصِيْدِ ﴿

¹ हक (सच बात) से मतलव पाक क़ुरआन, इस्लाम या मोहम्मद ﷺ की नबूबत (दूतत्व) है | मायने सबका एक ही है | ﷺ (मरीज) का मतलब उलझाव, असमंजस्य (कशमकश) या शक है, यानी ऐसा विषय जो उन पर उलझ गया है, जिस से वे उलझाव में हैं कभी उसे जादूगर कहते हैं, कभी कवि (शायर) और कभी भविष्यवत्ता (नजूमी) |

<sup>2</sup> कुछ ने ربي (ज़ौज) का मतलब जोड़ा लिया है, यानी सभी तरह की वनस्पतियाँ और चीजें जोड़ा-जोड़ा (नर-मादा) बनाया है المنظمة (वहीज) का मायने अच्छा मंजर, हरी-भरी और खूबसूरत।

³ कटने वाले अन्न से मुराद वह खेतियां हैं जिन से गेहूँ, मकई, ज्वार, वाजरा, दालें और चावल आदि (वगैरह) उगाते हैं और फिर उनका भंडार कर लिया जाता है।

सूरतु क्राफ-५०

भाग-२६ 934 ४२-३३

سورة ق ٥٠

 और खजूरों के ऊचे-ऊचे पेड़ जिन के गुच्छे तह पर तह हैं ।

99. बंदों की जीविका (रोजी) के लिए, और हम ने पानी से मृत नगर को जिन्दा कर दिया | इसी तरह (कब्रों से) निकलना है |

**१२**. उन से पहले नूह के समुदाय (क्रौम) ने और 'रस्स' वालों ने और समूदियों ने झुठलाया था।

**१३**. और आद ने और फिरऔन ने और लूत के भाईयों ने !

**१४**. और ऐका वालों<sup>2</sup> ने और तुब्वअ के समुदाय (क्रीम) ने<sup>3</sup> (भी झुठलाया था) | सव ने पैगम्बरों को झुठलाया तो मेरी सजा का वादा उन पर सच हो गया |

९५. क्या हम पहली वार पैदा करने से थक गये? बल्कि ये लोग नये जीवन की तरफ से चक में हैं।

१६. हम ने इंसान को पैदा किया है और उस के दिल में जो विचार पैदा होते हैं हम उन्हें जानते हैं, और हम उस के प्राणनाड़ी (शहरग) से भी

وَالنَّخْلَ بْسِقْتٍ لَّهَا طَلُحٌ نَّضِيْدٌ (10)

زِزْقًا تِلْعِبَادِ لَا وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ﴿ كَنْلِكَ الْخُرُوجُ [آ]

كُذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُزُنْ عَ وَأَصْحُبُ الرَّسِّ وَتُعُودُ (1) وَتُعُودُ (2)

وَعَادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوْطٍ (13)

وَّ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُرُّتُنِيَّ اكُلُّ كُذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ 10

ٱفَعَيِيْنَا بِالْحَلْقِ الْأَوَّلِ لَبَلْ هُمْ فِي ٱلْبُسِ مِّنُ خَلْقِ جَدِيْدِ (دَأُ)

وَلَقَلُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعُكُمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنُ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ١٠

रस्स के रहने वालों के निर्धारण के बारे में भाष्यकारों (मुफिस्सरों) में वड़ा इिक्तिलाफ है | इमाम इब्ने जरीर तबरी ने इस कथन को अधिमान (तरजीह) दिया है जिस में उन्हें अस्हाबे उखदूद (खाईयों वाले) कहा गया है, जिन की चर्चा सूरह बुरूज में है | (तफसील के लिये देखिए तफसीर इब्ने कसीर और फतहुल कदीर, सूर: अल-फुरकान-३८) |

<sup>े</sup> अस्हाबुल ऐका) के लिए देखिये सुरतुश्चुअरा आयत १७६ का हािश्या اصحابُ الایک अस्हाबुल ऐका) के लिए देखिये

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तुब्बअ जाति के लिए देखिये सूर: अहुखान आयत ३७ का हाशिया (तटलेख) |

<sup>4</sup> यानी इंसान जो कुछ छिपा रखता और मन में छिपा रखता है वह सब हम जानते हैं | वस्वसा दिल में आने वाले विचारों को कहा जाता है जिसका इल्म उस इंसान के सिवा किसी को नहीं होता, लेकिन अल्लाह इन विचारों को भी जानता है | इसीलिए हदीस कुदसी में आता है : "मेरे अनुगामियों (पैरोकारों) के दिल में आने वाले विचारों को अल्लाह ने माफ कर दिया है, यानी उन पर पकड़ नहीं करेगा जब तक उसे मुँह से जाहिर न करे या उसके अनुसार अमल न

सूरत् क्राफ-५०

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 935

سورة ق ٥٠

ज्यादा उस के क़रीब है।

90. जिस समय दो लेने वाले जो लेते हैं, एक दायी तरफ और दसरा वायी तरफ बैठा हुआ है।

१८. (इंसान) मुंह से कोई शब्द (लपज) निकाल नहीं पाता लेकिन उस के करीब रक्षक (पहरेदार) तैयार है ।

99. और मौत की बेहोशी सत्य (हक) लेकर आ पहुँची, यही है जिस से त कतराता फिरता था।

२०. और नरसिंघा (सूर) फूंक दिया जायेगा, यातना (अजाब) के वादे का दिन यही है |

२१. और हर इंसान इस तरह आयेगा कि उस के साथ एक हाँक लाने वाला होगा और एक गवाही देने वाला |

२२. बेशक तू इस से असावधान (गाफिल) था, लेकिन हम ने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया तो आज तेरी नजर बहुत तेंज है ।

२३. उस के साथ रहने वाले (फरिश्ते) कहेंगे यह हाजिर है जो कि मेरे पास था ।2

२४. दोनों डाल दो नरक में हर काफिर उदृण्ड (सरकञ् ) को ।

२४. जो नेक काम से रोकने वाला, सीमा (हद)

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينِ عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعندُ (17)

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ 🚯

وَجُاءَتْ سَكُرةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ الْمُوْتِ الْمُوْتِ الْحَقِّ الْمُوْتِ اللَّهِ الْمُوْتِ اللَّهِ الْمُوْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ تَحِيْدُ (١٥)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ (20)

وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيْدٌ (2)

لَقُنْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰنَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ

غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَرَ حَيِيدًا (22)

وَقَالَ قَرِينُهُ هٰذَا مَا لَكِنَّ عَتندٌ (2)

اَلْقِمَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّادِ عَنِيْدِ (24)

مِّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَى مُّرِنِبِ (25)

करे।" (अल-बुखारी, किताबुल ईमान, बाबु इजा हनस नासियन फिल ऐमान, मुस्लिम बाबु तजावुजिल्लाहे अन हदीसिन नपसे वल ख्वातिर बिल कल्बे इजा लम तस्तकिरी

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इसका दुसरा मायने 'मौत की कठिनाई सत्य (हक) के साथ आयेगी' है यानी मौत के समय सच जाहिर और उन वादों की सच्चाई स्पष्ट (वाजेह) हो जाती है जो क्रयामत (प्रलय) और स्वर्ग और नरक के बारे में अम्बिया अलैहिमस्सलाम करते रहे हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी फरिश्ता इंसान का पुरा रिकार्ड सामने रख देगा कि यह तेरा कर्मपत्र (आमालनामा) है जो कि मेरे पास था।

सूरतु क्राफ-५०

भाग–२६

الجزء ٢٦ | 936

سورة ق ٥٠

तोड़ने वाला और श्वक करने वाला था।

२६. जिस ने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद (देवता) वना लिया था, तो उसे कठोर अजाब में डाल दो |

२७. उसका साथी (शैतान) कहेगा कि हे हमारे रब! मैंने इसे रास्ते से भटकाया नहीं था, बल्कि यह ख़ुद ही दूर के भटकावे में था |

२८. (अल्लाह तआला) कहेगा कि बस मेरे सामने झगड़े की बात न करो, मैं तो पहले ही तुम्हारी तरफ अजाब का वादा भेज चुका था।

२९. मेरे पास बात वदलती नहीं और न मैं अपने भक्तों (बन्दों) पर तनिक भी जुल्म करने वाला हूँ ।

३०. जिस दिन हम नरक से पूछेंगे कि क्या तू भर चुकी? वह जवाब देगी कि क्या कुछ और ज़्यादा भी है?

**३१**. और जन्नत सदाचारियों (परहेजगारों) के लिए बिल्कुल करीब कर दी जायेगी, तनिक भी दूर न होगी।

३२. यह है जिसका वादा तुम से किया जाता था हर उस इंसान के लिए जो ध्यानमग्न और पाबन्दी करने वाला हो ।¹

३३. जो दयालु (रहमान) का छिपे तौर से डर रखता हो और आकर्षित (मुतविज्जिह) होने वाला दिल लाया हो ।

३४. तुम इस जन्नत में शान्ति (सलामती) के साथ दाखिल हो जाओ, यह हमेशा रहने का दिन

إِلَنِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إِنْهَا أَخَرَ فَالْقِيلَهُ فِي الْعَلَامِ فَا أَخَرَ فَالْقِيلَهُ فِي الْعَلَامِ الشّيرينِ 26

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِی ضَلْلٍ بَعِیْدٍ (27

قَالَ لَا تَخْتَصِبُوا لَدَىًّ وَقَدْ قَلَّا مُثُ اِلْيُكُمْرُ بِالْوَعِيْدِ 3

> مَايُبَدَّلُ الْقُوْلُ لَدَى وَمَا اَنَا بِظَلَامِر لِلْعَبِيْدِ (2)

يُوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلَ مِنْ مَزِيْدٍ (3)

وَٱزُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ (3)

هٰ لَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مَنْ خَشِى الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآء بِقَلْبٍ مُنِيْبٍ (3)

إِدْخُلُوْهَا بِسَلْمٍ ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ 3

यानी जब ईमान वाले जन्नत और उसकी सुख-सुविधाओं (ऐशो आराम) को करीब से देखेंगे तो कहा जायेगा कि यही वह स्वर्ग है जिसका बादा हर अल्लाह में ध्यानमग्न और उसकी आज्ञापालन (इताअत) करने वाले से किया गया था।

है।

**३५**. ये वहाँ जो कुछ चाहें उन्हें मिलेगा (बल्कि) हमारे पास और भी ज़्यादा है |

**३६.** और उन से पहले भी हम बहुत से समुदायों को बरबाद कर चुके हैं, जो उन से ताकत में बहुत ज़्यादा थे, वे नगरों में फिरते ही रह गये कि कोई भागने का ठिकाना है?

३७. इस में हर उस इंसान के लिये नसीहत है जिस के दिल हो या कान धरे और वह हाजिर हो |

रेंद्र. बेशक हम ने आकाशों और धरती और दोनों के बीच की जो कुछ चीजें हैं, सब को (सिर्फ) छ: दिन में पैदा कर दिया और हमें थकान ने स्पर्श (छुआ) तक नहीं किया।

३९. इसलिए आप उन वातों पर सब करें और अपने रब का पवित्रतागान (तस्बीह) तारीफ के साथ सूरज निकलने से पहले भी और डूबने से पहले भी करें |

¥0. और रात के किसी समय भी महिमागान (तस्बीह) करें और नमाज के बाद भी |2 لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَكَيْنَا مَزِيْدٌ

وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ وَكُمْ اَهُدُّ مِنْهُمْ مِنْ مَعْدِيْصٍ 36

وَلَقَلُ خَلَقُنَا السَّلُوٰتِ وَ الْوَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُّا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامِر ۗ قَمَامَسَنَا مِنْ لُغُوْبٍ ﴿

فَاصْدِدْ عَلَى مَا يَقُونُوْنَ وَسَتِيْحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ (فَثَ

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَ اَدْبَارَ السُّجُودِ

<sup>े</sup> इस से अभिप्राय (मुराद) अल्लाह का दर्शन (जियारत) है जो जन्नत वालों को मिलेगा, जैसा कि ﴿ لِلْنَيْنَ أَحْسُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ (لِلْنِينَ أَحْسُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً ) (यूनुस-२६) की तफसीर (व्याख्या) में गुजरा |

यानी अल्लाह की तस्बीह करें | कुछ ने इस से वह तस्बीहें मुराद ली हैं, जिन के पढ़ने पर फर्ज (अनिवार्य) नमाजों के वाद नबी \* ने जोर दिया है जैसे مُنَافِل (सुब्हानल्लाहे) ३३ बार, المُنافِل (अल्हान्दी) लिल्लाहे) ३३ बार, الله (अल्लाहो अकबर) ३४ बार आदि | (अल-बुखारी, िकताबुल अजान, बाबुज जिक्रे बादस सलाित, मुिल्लम बाबु इस्तिहबाबिज्जिक्ने, बादस सलाित व बयानु सिफितिही) कुछ ने कहा है कि ادبار السجود से मुराद मगरिव की नमाज के बाद की दो रकअतें हैं, कुछ ने कहा कि उपर बयान की गई तस्बीहें आयत के उतरने के बहुत समय बाद बताई गई थीं |

**४९**. और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने । वाला करीब ही की जगह से पुकारेगा P

४२. जिस दिन उस कड़ी आवाज को यकीन के साथ सुनेंगे, यही निकलने का दिन होगा <sup>3</sup>

४३. हम ही जिन्दा करते और मारते हैं और हमारी तरफ ही फिर कर आना है।

४४. जिस दिन धरती फट पड़ेगी और यह दौड़ते हुए (निकल पड़ेंगे), यह जमा कर लेना हम पर बहुत ही आसान है |

४४. हम अच्छी तरह जानते हैं जो कुछ यह कह रहे हैं और आप उन्हें बलपूर्वक (ताकत के जोर पर) मनवाने वाले नहीं, बस आप उन्हें कुरआन के द्वारा समझाते रहें जो मेरी धमकी से डरते हों। 4

وَاسْتَعِعْ يُوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانِ قَرِيْبٍ (أَ

رُومُ يَسْمَعُونَ الطَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَإِلَى الْحَقِّ فَالِكَ الطَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَالِكَ الْمُؤْوجِ (4)

إِنَّا نَحْنُ نُحُى وَ نُمِيْتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيْدُ ﴿

يُوْمَرَ تَشَغَّقُقُ الْأَرُضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ﴿ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ۗ ۞

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا اَثْتَ عَلَيْهِهُ. بِجَبَّادٍ ۗ فَذَكِرْ بِالْقُوْلُونَ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ (ثُ

यह पुकारने वाला इस्राफील फरिश्ता होगा या जिब्रील और यह वह पुकार होगी जिस से लोग
 मैदाने महश्वर में जमा हो जायेंगे, यानी दूसरी फूंक ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से कुछ ने वैतुल मोकह्स के करीव का सम्बर: (चट्टान) मुराद लिया है | कहते हैं कि यह आकाश से बहुत करीब की जगह है | कुछ के करीब इसका मतलब यह है कि हर इंसान यह आवाज इस तरह सुनेगा जैसे उस के करीब ही से आवाज आ रही है | (फतहुल कदीर) और यही सही लगता है |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह चीख़ यानी यह क्रयामत की फूंक ज़रूर होगी, जिस में वह दुनिया में श्वक करते थे, और यही दिन कबों से निकलने का दिन होगा!

<sup>4</sup> यानी आप की दावत और सदुपदेश (नसीहत) से वही नसीहत हासिल करेगा जो अल्लाह और उसकी धमिकयों से डरता और उस के वादे पर यकीन रखता होगा, इसीलिए हजरत कतादा यह दुआ किया करते थे!

<sup>((</sup>اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِشَنْ يُخَافُ وَعِيدَكَ وَيَرْجُو مَوْعُو دَكَ، يَا بَارَّ ! يَا رَحِيمُ !)

<sup>&</sup>quot;हे अल्लाह हमें उनमें से कर जो तेरी धमिकयों से डरते और तेरे वादों से उम्मीद रखते हैं। हे एहसान करने वाले, हे रहम करने वाले ।" (इब्ने कसीर)

भाग-२६

الجزء ٢٦ | 939

سورة الذاريات ٥١

### सूरतुज्ञ जारियात-५१

सूर: जारियात मक्का में नाजिल हुई और इस में साठ आयतें और तीन रूकूअ हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है!

- 9. कसम है उड़ाकर विखेरने वालियों की,
- २. फिर बोझ उठाने वालियों की,
- ३. फिर धीमी चाल से चलने वालियों की,<sup>1</sup>
- ४. फिर काम का बटवारा करने वालियों की ।
- यकीन करो कि तुम से जो वचन (वादे) दिये जाते हैं (सब) सच हैं ।
- और बेशक इंसाफ होने वाला है ।
- ७. कसम है रास्तों वाले आकाश की ।²
- निश्चित रूप (यकीनी तौर) से तुम मुख़्तलिफ़ बातों में पड़े हुए हो ।
- उस से वही फेरा (रोका) जाता है जो फेर दिया गया हो ।
- १०. निर्मूल (अटकल) बातें करने वाले नाच कर दिये गये ।
- 99. जो अचेत (गािफल) हैं और भूले हुए हैं |
- १२. पूछते हैं कि बदले का दिन कब होगा?

## ٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ اللُّه رِيلِتِ ذَرْوًا 🕛

فَالْخِيلَتِ وِقُرًا ﴿

فَالْجُرِيٰتِ يُسُرًا ③

فَالْمُقَسِّمٰتِ أَمْرًا ﴿

اِنْهَا تُوْعَدُ وْنَ لَصَادِقُ ٥

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۗ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ 7

إِنَّكُمُ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ 8

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿

قُتِلَ الْخَرْصُونَ (10)

الَّذِيْنَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ (1) يَسْتُلُوْنَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ (12)

<sup>ं</sup> जारियात) पानी में चलने वाली नवकायें, ﴿ (युस्रन) आसानी से सरलता से إ

<sup>2</sup> दूसरा अनुवाद (तर्जुमा) खूबसूरत और मुजय्यन किया गया है, चौद, सूरज, नक्षत्र और जगमगाते तारे उसकी ऊँचाई और फैलाब, यह सब आसमान की जीनत और खूबसूरती की वजह हैं।

940

सूरतुज जारियात-५१

भाग-२६

الجزء٢٦

سورة الذاريات ٥١

**९३**. (हाँ) यह वह दिन है कि ये आग पर तपाये जायेंगे ।

9४. मजा चखो, यही है जिस की तुम जल्दी मचा रहे थे |

१४. बेशक अल्लाह से डर रखने वाले स्वर्गी और (शीतल) जल स्रोतों (चश्मों) में होंगे |

9६. उन के रब ने जो कुछ उन को दिया है उसे ले रहे होंगे, वे तो उस से पहले ही नेकी करने वाले थे।

१७. वे रात को बहुत कम सोया करते थे।

१८. और वे रात के आख़िरी पहर (भोर) में इस्तिगफार किया करते थे।

99. और उनके माल में मांगने वालों का और सवाल करने से बचने वालों का हक था |2

२०. और यक्रीन करने वालों के लिए तो धरती में वहुत सी निशानियां हैं |

२१. और ख़ुद तुम्हारे अस्तित्व (वजूद) में भी, तो क्या तुम नहीं देखते हो |

२२. और तुम्हारी जीविका (रिज़्क) और जो तुम

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ 🕦

دُوْقُواْ فِتُنَكَّمُهُ طَهَا الَّذِي كُنْتُهُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ 14

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ (15)

أَخِذِيْنَ مَا أَثْهُمُ دَبُّهُمُ النَّهُمُ كَانُوا قَبُلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ (هُ)

كَانُوْا قَلِيلًا مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ 10

وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ (18)

وَفِي آمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّالِيلِ وَالْمَحُرُومِ (1)

وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ تِلْمُوْقِنِينَ (20)

وَفِيَّ الْفُسِكُمْ مِ الْفَلا تُبْصِرُونَ (2)

وَفِي السَّهَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)

भोर का समय दुआ के कुबूल होने का बहुत अच्छा वक्त है | हदीस में आता है कि जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह दुनिया के आकाश पर उतर आता है और आवाज देता है कि कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कुबूल करू, कोई माफी मांगने वाला है कि मैं उसे माफ करू, कोई भिखारी है कि मैं उसकी मांग पूरी कर दूँ, यहाँ तक कि फज (प्रभात) हो जाती है | (सहीह मुस्लिम, किताबु सलातिल मुसाफिरीन बाबुत तरगीबे फिद दुआये वज जिक्ने फी आखिरिल लैले वल एजाबित फीहि)

<sup>(</sup>महरूम) से मुराद वह है जो जरूरत होने पर भी नहीं माँगता, तो उस के लायक होते हुए भी उसे लोग नहीं देते, या वह इंसान है जिसका सब कुछ आकाश और धरती की आपदा (आफत) की वजह से नाश हो जाये ।

भाग-२६

941 الحزء٢٦

ورة الذاريات ١٥

को वादा दिया जाता है सब आकाश में है |

२३. तो आकाश और धरती के रव की क्रसम! यह बिल्कुल सच है ऐसा ही जैसे कि तुम बातें करते हो ।

२४. क्या तुझे इब्राहीम (अध) के सम्मानित मेहमानों की ख़बर भी पहुँची है?

२४. वे जब उनके यहाँ आये तो सलाम किया. (इब्राहीम) ने सलाम का जवाव दिया (और कहा ये तो) अंजान लोग हैं |

२६. फिर (चुपचाप जल्दी-जल्दी) अपने परिवार वालों की तरफ गये और एक मोटे बछड़े का (गोइत) लाये ।

२७. और उसे उनके पास रखा और कहा आप खाते क्यों नहीं?

२८. फिर दिल ही दिल में उन से डर गये<sup>1</sup> उन्होंने कहा कि आप डरे नहीं<sup>2</sup> और उन्होंने (हजरत) इब्राहीम को एक ज्ञानी (आलिम) पत्र के होने की ख़ुशखबरी दी |

39. तो उनकी पत्नी ने तअज्जुब में आकर<sup>3</sup> وَجُهُهَا وَقَالَتُ विक्रिक्त विक्रिक्त ने तअज्जुब में आकर अपने मुंह पर हाथ मार कर कहा कि मैं तो बुढ़िया है, साथ ही बौझ |

३०. उन्होंने कहा कि हाँ तेरे रब ने इसी तरह कहा है, बेशक वह हिक्मत वाला और जानने वाला है |4

فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ ٱنَّكُمُ

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا طَقَالُ سَلْمٌ عَ قَرْمُ مُنْكُرُونَ (25)

فَرَاغُ إِلَّى اَهْلِهِ فَجَاءً بِعِجْلِ سَمِيْنِ (26)

فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ الْاِتَّأَكُوْنَ (27)

فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً لِمَقَالُوا لا تَخَفُ م وَبَشَّرُوُهُ أ بِغُلْمِ عَلِيْمِ (28)

عَجُوزُ عَقِيْمٌ (29)

قَالُوْا كَنْ لِكِ عَالَ رَبُّكِ لِم إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ (30)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> डर का एहसास इसलिए किया कि हजरत इबाहीम ने सोचा कि यह आने वाले किसी अच्छे विचार (इरादे) से नहीं आये हैं बल्कि बुरे इरादे से आये हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- हजरत इब्राहीम 🚌 के मुँह पर डर के चिन्ह देखकर फरिश्तों ने कहा।

<sup>े (</sup>सर्रतिन) का दूसरा मायने है चीख और पुकार यानी चीख़ते हुए कहा । مَرُة

<sup>4</sup> यानी जैसे हम ने तुझ से कहा है, यह हम ने अपनी तरफ से नहीं कहा है बल्कि तेरे रब ने इसी तरह कहा है, जिस से हम तुझे ख़बर कर रहे हैं, इसलिए इस में न आश्चर्य (ताज्जुब) की जरूरत है न शक की, न्योंकि जो अल्लाह चाहता है जरूर होकर रहता है।

भाग-२७ | 942 | ४४ = १५

سورة الذاريات ١ ٥

३१. (हजरत इब्राहीम 🏨 ने) कहा कि अल्लाह के भेजे हुए (फरिश्तो!) तुम्हारा क्या उद्देश्य (मकसद) है?

३२. उन्होंने जवाब दिया कि हम पापी लोगों की तरफ भेजे गये हैं !

३३. ताकि हम उन पर मिट्टी के कंकरियों की वर्षा करें।

३४. जो तेरे रव की तरफ़ से नामांकित (नामजद) हो चुकी हैं उन सीमा (हद) तोड़ने वालों के लिए ।

३५. तो जितने ईमान वाले वहाँ थे, हम ने उन्हें निकाल दिया ।

३६. और हम ने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया |2

३७. और वहाँ हम ने उन के लिए जो कष्टदायी अजाब का डर रखते हैं, एक पुरी निचानी छोड़ी।

३८. और मुसा की कथा में (भी हमारी तरफ से चेतावनी हैं) जविक हम ने उसे फिरऔन की तरफ साफ प्रमाण (सुबूत) देकर भेजा |

३९. तो उस ने अपने बल वृते पर मुँह मोड़ा<sup>3</sup> और कहने लगा कि यह जादगर है या दीवाना है ।

قَالَ فَهَا خَطْبُكُمْ آيُهَا الْمُرْسَلُونَ (1)

قَالُوْآ إِنَّا ٱرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِرَمُّجُرِمِيْنَ (32)

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِيْنِ (33)

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْبُسْرِفِيْنَ (34)

فَأَخْرُجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (35)

فَهَا وَجَدُنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ فَهُمَّا وَجَدُنَا فِينَ الْمُسْلِمِينَ

وَتُرَكِّنَا فِيْهَا أَيَّةً لِلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْإِلِيْمُ (رُدُ)

وَفِيْ مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطِن مُّهِينِين (38)

فَتَوَثَّى بِرُكْنِهِ وَ قَالَ سُجِرٌّ اَوْمَجُنُونَ ﴿ 3

<sup>े</sup> इस से अभिप्राय (मराद) लत की क्रौम है, जिस का सब से बड़ा गनाह लिवातत (समलैंगिक मैथुन) था ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> और यह अल्लाह के पैगम्बर (संदेष्टा) हजरत लूत 🚌 का घर था, जिस में उनकी दो पुत्रियाँ और कुछ ईमान वाले थे।

मजब्त पहलू को रुक्न कहते हैं, यहां मुराद उसकी अपनी ताकत और सेना है |

भाग-२७ | 943 | ४٧ - الجزء

سورة الذاريات ٥١

४०. आखिर हम ने उसे और उसकी सेना को अपनी यातना (अजाब) में पकड़ कर समुद्र में डाल दिया, वह था ही निंदनीय (मलामत के लायक)।

**४९.** उसी तरह आदियों में भी (हमारी तरफ से तंबीह है) जब कि हम ने उन पर वाझ (अशुभ) आधी भेजी !!

४२. वह जिस-जिस चीज पर आती थी उसे जीर्ण अस्थियों (बोसीदा हड्डियों) की तरह चूर-चूर कर देती थी।<sup>2</sup>

४३. और समूद (की कथा) में भी (नसीहत है) जब उन से कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फायेदा उठा लो ।<sup>3</sup>

४४. लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्स की नाफरमानी की, जिस पर उन्हें उन के देखते-देखते (तेज) कड़क ने बरबाद कर दिया।

४४. फिर न तो वह खड़े हो सके और न बदला ले सके |

४६. और नूह (ﷺ) की कौम का भी इस से पहले (यही हाल हो चुका था) वे भी बड़े अवज्ञाकारी (नाफ़रमान) लोग थे | فَاَخَنُانُهُ وَجُنُوْدَهُ فَنَبَنُانُهُمۡ فِى الْيَقِر وَهُوَ مُلِيْمُ ۖ مُلِيْمُ ۖ

وَفِي عَادٍ إِذْ أَدْسَلْنَا عَلِيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ الَّ

مَا تَذَرُمِنْ شَيْءِ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَجَعَلَتُهُ كَالرَّمِيْدِ (42)

وَفِيْ ثُمُّوْدَ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَكَتَّعُوْا حَتَى حِيْنٍ (4)

فَعَتُواْ عَنْ)َمُرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَاتُهُمُ الضَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44)

> فَهَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامِر وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿

وَقَوْمَ نُوْجٍ مِّنْ قَبْلُ اللَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فيقِيْنَ (٤٠)

<sup>े</sup> ريح النظم (वाझ हवा) जिस में खैर व बरकत नहीं थी | वह हवा पेड़ों को फलदार करने वाली थी न वर्षा (बारिश) की खबर देने वाली, विल्क केवल तवाही और अजाब की हवा थी |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह उस हवा का असर था जो आद की क्रीम पर प्रकोप (अजाब) के रूप में भेजी गई, यह तेज हवा सात रातें और आठ दिन लगातार चलती रही | (अल-हाक्क:-७)

<sup>3</sup> यानी जब उन्होंने अपने ही मांग किये चमत्कार (मोजिजे) से प्रकट ऊंटनी को कत्ल कर दिया तो उन से कह दिया गया कि अब तीन दिन तुम और दुनिया का मजा ले लो | तीन दिन के बाद तुम तबाह कर दिये जाओगे, यह इसी तरफ इशारा है | कुछ ने इसे सालेह अस की नबूअत के शुरू का बादा माना है, लफ्जों का यह मायने भी हो सकता है बल्कि पहले वाक्य-क्रम (स्याक) से यही मायने ज्यादा ठीक है |

४७. और आकाश को हम ने (अपने) हाथों से बनाया है और बेश्वक हम विस्तार (कुश्वादगी) करने वाले हैं |

४८. और धरती को हम ने फर्च बना दिया है। तो हम बहुत अच्छे बिछाने चाले हैं।

४९. और हर चीज को हम ने जोड़ा-जोड़ा पैदा किया है<sup>2</sup> ताकि तुम नसीहत हासिल करों |

**५०**. तो तुम अल्लाह की तरफ दौड़-भाग (यानी ध्यान) करो | बेशक मैं तुम्हें उसकी तरफ से साफ तौर से आगाह करने वाला हूँ |

४१. और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को देवता (माबूद) न बनाओ । बेशक मैं तुम्हें उसकी तरफ से स्पष्ट (वाजेह) रूप से सचेत (आगाह) करने वाला हूं।

५२. इसी तरह जो लोग उन से पहले गुजरे हैं, उन के पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि या तो यह जादूगर है या दीवाना है ।

५३. क्या ये इस बात की एक-दूसरे को वसीयत करते गये हैं, नहीं बल्कि ये सभी सरकश हैं।

४४. तो आप उनसे मुँह फेर लें, आप पर कोई मलामत (इल्जाम) नहीं ।

४४. और शिक्षा (नसीहत) देते रहें, बेशक ये शिक्षा ईमानवालों को फायेदा देगी। وَالسَّمَاءَ بَنَيْنُهَا بِأَيْسٍ وَإِنَّا لَهُوْسِعُونَ 4

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْبِهِدُونَ 48

وَمِنْ كُلِّ ثَنَىٰ ۚ خَلَقْنَا زَوْجَانِي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

فَفِرُّوْا إِلَى اللهِ ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَنِ يُرَّمُّهِ مِنْ

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ اللهَا أَخَرَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرُهُمْ بِينٌ ﴿ 3

كَذٰلِكَمَا ۚ اَنَّ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمْ قِنْ رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ ﴿ 2 ۖ

اتُواصَوا بِهِ عَبْلُ هُو تَوْمٌ طَاغُونَ (53)

فَتُولُ عَنْهُمْ فَمَا آنْتَ بِمَلُومٍ ﴿

وَ ذَكِرُ وَإِنَّ الذِّكْرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ 35

<sup>1</sup> यानी बिस्तर की तरह उसे बिछा दिया !

यानी हर चीज को जोड़ा-जोड़ा नर और मादा या उस के मुकाबिल और विलोम (जिद) को भी पैदा किया है | जैसे अधिरा-उजाला, थल-जल, चौद-सूरज, मीठा-कडुवा, रात-दिन, भला-बुरा, जीवन-मृत्यु, ईमान-कुफ, सौभाग्य-दुर्भाग्य, स्वर्ग-नरक, जिन्न-इंसान, आदि (वगैरह) | यहाँ तक कि जानदार के मुकाबले में वेजान | इसलिए जरूरी है कि दुनिया का भी जोड़ा हो यानी परलोक (आखिरत), दुनिया के मुकाबिले में दूसरी जिंदगी |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इसलिए कि नसीहत से फायेदा उन्हीं को पहुंचता है, या मतलब यह है कि आप शिक्षा

भाग-२७ | 945 | ४४ - ३३।

سورة الطور ٥٢

४६. मैंन जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया है कि वे केवल मेरी इवादत करें। ४७. न मैं उन से जीविका (रिज़्क) चाहता है, न मेरी यह इच्छा है कि ये मुझे खिलायें।

४८. यकीनन अल्लाह (तआला) तो ख़ुद रोजी देने वाला ताकत वाला और बलवान है।

४९. तो जिन लोगों ने जुल्म किया है उन्हें भी उन के साथियों के हिस्से के बराबर हिस्सा मिलेगा, इसलिए वे मुझ से जल्दी न मांगें ।

**६०**. तो खराबी है काफिरों को उन के उस दिन की जिसका वह वादा दिये जाते हैं |

### सूरतुत्तूर-५२

सूर: तूर मक्का में नाजिल हुई और इस में उन्चास आयते और दो रूक्अ हैं!

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

9. क्सम है तूर की |2

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿

مَّأَ ٱدِيْدُ مِنْهُ مُرِّينَ زِزْقِ وَمَّا ٱدِيْدُ اَنْ يُطْعِمُونِ 37

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوْقِ الْمَتِينُ (38)

فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُواْ ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوبٍ اَصْجِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿

فَوَيْلُ لِلَّذِيْنِ كَفَرُوْا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُونَ ۞

٤

بشير الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

وَ الطُّوْرِ (1)

(नसीहत) देते रहें, इस से वह जरूर फायेदा हासिल करेंगे, जिन के बारे में अल्लाह के ज्ञान (इल्म) में है कि वह ईमान लायेंगे |

इस में अल्लाह के उस इरादे (मशीयत) को जाहिर किया गया जो श्ररीअत के अनुसार वह वंदों से चाहता है कि सारे इंसान और जिन्न सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और आजापालन (इताअत) भी उसी एक की करें, अगर इसका सम्बन्ध उत्पत्ति (तक्वीन) के इरादे से होता तो सब उसकी इबादत और आजापालन के लिए मजबूर होते और कोई उस से फिरने की कुदरत न रखता, यानी इस में इंसानों और जिन्नों को उन के जीवन का मकसद याद कराया गया है, जिसे अगर उन्होंने भूलाये रखा तो आखिरत में कड़ी पूछ होगी और वह उस इम्तेहान में नाकाम माने जायेंगे जिस में अल्लाह ने उन्हें इरादे और पसंद की आजादी दे रखी है ।

यह पहाड़ है जिस पर मूसा (अक्का) से अल्लाह ने बात की ! उसे तूर सीना भी कहा जाता है, अल्लाह ने उस के इसी महत्व (अहमियत) की वजह से उसकी कसम ली है !

| सूरतुत्तूर-५२                                       | भाग-२७         | 946           | الجزء ۲۷ | مبورة الطور ٥٢                             |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------------------|
| २. और लिखी हुई किताब की                             | <b>†</b>       |               |          | وَكِتْبِ مُسْطُورٍ ٤                       |
| ३. जो झिल्ली के खुले हुए प                          | न्नों में है   |               |          | ن رَقِ مُنْكُورٍ 🖔                         |
| ४. और आबाद घर की $ m l^1$                           |                |               |          | وَالْبَيْتِ الْمَعْبُودِ ﴿                 |
| 🗶. और ऊँची छत की                                    |                |               |          | وَالسَّقْفِ الْمَرْفَوْعِ ﴿                |
| ६. और भड़काए हुए सागर                               | की ।           |               |          | وَالْبَحْدِ الْمَسْجُوْدِ ۞                |
| <ul><li>७. वेशक आप के रब का<br/>वाला है ।</li></ul> | अजाब होकर      | र रहने        |          | إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿          |
| <ul><li>ड. उसे कोई रोकने वाला नः</li></ul>          | हीं ।          |               |          | خًا لَهُ مِنْ وَافِعَ ﴿                    |
| ९. जिस दिन आकाश थरथरा                               | ाने लगेगा  ²   |               |          | يَّوْمَ تَعُوْدُ السَّهَاءُ مُوْدًا ﴿      |
| <b>१०</b> . और पहाड़ चलने-फिर                       | ने लगेंगे ।    |               |          | وَّتَسِيْدُ الْجِهَالُ سَيْرًا ١٠٥٠        |
| 99. उस दिन झुठलाने वाले<br>है ।                     | ों की (पूरी) व | <b>बरा</b> बी |          | فَوَيْلُ يُوْمَهِ فِي لِلْمُكُنِّبِينَ (١) |
| <b>१२</b> . जो अपनी बेहूदा बातों<br>रहे हैं         | में उछल-कू     | द कर          |          | الَّذِيْنَ هُمْ فِي خُوْضِ يَلْعَبُونَ 12  |

ग्रह प्रमान (बैते मअमूर) सातवें आसमान पर वह इबादत घर है, जिस में फरिश्ते इबादत करते हैं, यह इबादत घर फरिश्तों से इस तरह भरा रहता है कि रोज सत्तर हजार फरिश्ते इबादत के लिए आते हैं, जिनकी फिर क्यामत तक दोबारा बारी नहीं आयेगी, जैसािक मेराज की हदीसों में बयान किया गया है, कुछ ने बैते मअमूर से खानये काबा मुराद लिया है जो इबादत के लिए आने वाले इसानों से हर समय भरा रहता है । मअमूर का मतलब है आबाद और भरा हुआ ।

<sup>2</sup> عور (मौर) का मतलब है गित और उथल-पुथल, क्रयामत के दिन आकाश्व के प्रबंध (निजाम) में जो उथल-पुथल और तारों की टूट-फूट की वजह से जो विखराव पैदा होगा, उसको इन शब्दों से व्यंजित (ताबीर) किया गया है, और यह उपर बयान किये गये अजाव के लिए समय है, यानी यह अजाब उस दिन होगा जब आकाश्व थरथरायेगा और पहाइ अपनी जगह छोड़कर रूई के गालों की तरह और रेत के कणों (जर्रों) की तरह उड़ जायेंगे।

- 9३. जिस दिन वे धक्के दे-देकर जहन्नम की आग की तरफ लाये जायेंगे।
- १४. यही (नरक की) वह आग है जिसे तम झठ कहते थे।
- १४. (अव बताओ) क्या यह जाद है? या तुम देखते ही नहीं हो ।
- 9६. इस में जाओ, (नरक में) अब तुम्हारा धैर्य (सब्र) रखना और न रखना तुम्हारे लिए बराबर है, तुम्हें केवल तुम्हारे कर्मी (अमल) का बदला दिया जायेगा ।
- १७. बेश्वक सदाचारी (परहेजगार) लोग जन्नत में और सुखों में हैं।
- १८. उन्हें जो उन के रब ने दे रखी हैं, उस पर ख़ुश्र हैं, और उन्हें उनके रब ने नरक के अजाब से भी बचा लिया है।
- १९. तुम मजे से खाते-पीते रहो उन अमलों के बदले जो तुम करते थे !
- २०. बराबर बिछे हुए खूबसूरत तख्त पर तिकये लगाये हुए। और हम ने उन की शादी वडी-बडी औखों वाली हरों से कर दिये हैं।
- २१. और जो लोग ईमान लाये और उन की औलाद ने भी ईमान में उन का अनुगमन (पैरवी) किया हम उन की औलाद को उन तक पहुँचा देंगे और उन के कर्मों से हम कुछ कम न करेंगे, हर इंसान अपने-अपने कर्मी (अमल) का गिरवी है |

- يَوْمَ بِدَا عُوْنَ إِلَىٰ نَادِجَهَنَّمَ دَعَّا 🚯
- هٰنه الكَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَيِّرُونَ (1)
  - أفَسخُ فَذُا آمُ أَنْتُمُ لا تُبْصِرُونَ (١٥)
  - اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْآ أَوْ لا تَصْبِرُوْا "سَوْآ وْعَلَيْكُمْ " إِنَّهَا تُحِزُّونَ مَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ (١٥)
    - إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيْمِ (1)
    - فَيْهِيْنَ بِهِمَا أَتَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّتُهُمْ رَبُّهُمْ عَنَابَ الْجَحِيْمِ (18
  - كُلُوا وَاشْرَبُوا هَوَنَيْكًا بِهَا كُنْتُمُ تَعْبَلُونَ (أَن
    - مُتَّكِ بِنَ عَلَىٰ سُرُرِ مُصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجُنَهُمُ بِحُورٍ عِيْنِ 20)
  - وَالَّذِينَ امَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَاۤ ٱلنَّاهُمُ مِّنَ عَهَاهِمُ قِنْ شَيْءً وَ كُلُّ امْرِي ﴾ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنَ (1)

<sup>ं</sup> मस्फूफ:) एक-दूसरे से मिले हुए, जैसेकि वह पंक्तिवद्ध (सफबस्ता) हैं, या कुछ ने مَمْنُوفَةِ उसका मतलब वयान किया है कि वह आपस में आमने-सामने होंगे, जैसे मैदाने जंग में सेनायें (फौजें) आमने-सामने होती हैं |

भाग-२७ | 948

الجزء ٢٧ | 948

سورة الطور ٥٢

२२. और हम उन के लिए मेवे और मजेदार (मरगूब) गोश्त की रेल-पेल कर देंगे |

२३. (ख़ुशी के साथ) वे एक-दूसरे से (शराब के) प्याले की छीना-झपटी करेंगे, जिस शराब के मजे में न बेहूदा कलाम निकलेंगे और न पाप होगा।

२४. और उन के चारों तरफ़ सेवा के लिए (सेवक) बालक चल-फिर रहे होंगे, जैसेकि वे मोती थे जो छिपाकर रखे थे।

२४. और वे आपस में एक-दूसरे की तरफ मुंह करके सवाल करेंगे |

२६. कहेंगे कि इस से पहले हम अपने घर वालों में बहुत डरा करते थे!

२७. तो अल्लाह (तआला) ने हम पर बड़ा उपकार (एहसान) किया, और हमें तेज गर्म हवाओं के प्रकोप (अजाब) से वचा लिया।<sup>2</sup>

२८. हम इस के पहले ही उस को पुकारा करते थे<sup>3</sup> बेशक वह वड़ा एहसान करने वाला और वड़ा दयालु (रहम करने वाला) है |

२९. तो आप समझाते रहें, क्योंकि आप अपने रब की नेमत से न तो काहिन (ज्योतिषी) हैं न दीवाना।

३०. क्या (काफिर) इस तरह कहते हैं कि यह शायर है, हम उस पर कालचक्र (यानी मौत) का इंतेजार कर रहे हैं | وَ آمُنَدُ نَهُمُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّنَا يَهُمَّةً وَلَحْمِ مِّنَا يَشْتَهُونَ (22)

يَتَنَازَعُونَ فِيْهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِيْهَا وَلَا تَأْفِيُوُّ (23)

وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ تَهُمْ كَانَهُمْ لُؤُلُوُّ مَّكُنُونٌ (22)

وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25)

قَالُوْاَ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي آهٰلِنَا مُشْفِقِيْنَ @

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَٰمَنَا عَنَابَ السَّمُوْمِ (2

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ﴿ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ (\$2)

فَلَكِّرْفَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَكَامَجُنُونِ (وَٰذَيَ

آمْرِيَقُوْلُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ 30

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उस घराब में दुनियावी घराव का असर नहीं होगा, उसे पीकर न कोई बहकेगा कि अपशब्द कहे, न इतना वेसुध होगा कि गुनाह करे |

<sup>ै (</sup>समूम) लू, झुलसाने वाली गर्म हवा को कहते हैं, नरक के नामों में से एक नाम भी है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी केवल उसी एक की वंदना (इवादत) करते थे, उस के साथ किसी को साझी नहीं करते थे, या यह मतलब है कि उसी से जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ करते थे!

३१. (आप) कह दीजिए कि तुम इंतेजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतेजार करने वालों में हूं । ३२. क्या उनकी बुद्धियां (अक्लें) उन्हें यही सिखाती हैं? या ये लोग ही उदृण्ड (सरकश्च) हैं ।

**३३.** क्या ये कहते हैं कि इस (नबी) ने (क़ुरआन) खुद गढ़ लिया है, हक़ीक़त यह है कि वे ईमान नहीं लाते |

**३४.** अच्छा, अगर यह सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक (ही) बात यह (भी) तो ले आयें  $|^1$ 

**३५.** क्या ये बिना किसी (पैदा करने वाले) के खुद ही पैदा हो गये हैं, या ये खुद पैदा करने वाले हैं?

३६. क्या उन्होंने ने ही आसमानों और जमीन को पैदा किया है? विलक ये यकीन न करने वाले लोग हैं।

३७. या क्या इन के पास तेरे रव के खजाने हैं? या (उन खजानों के) ये रक्षक (मुहाफिज) हैं।

३८. या क्या इन के पास कोई सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर सुनते हैं? (अगर ऐसा है) तो उनका सुनने वाला कोई वाजेह सुबूत पेश्व करे ।

**३९.** क्या अल्लाह की तो सब पुत्रिया है और तुम्हारे लिए पुत्र हैं?

¥0. क्या तू इन से कोई मजदूरी माँगता है कि ये उसके बोझ से दबे जा रहे हैं?

¥9. क्या इन के पास परोक्ष (गैब) का इल्म है जिसे ये लिख लेते हैं? قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّى مَعَكُمُ مِّنَ الْمُتَرَبِّضِيْنَ (أَنَّ اَمُ تَأْمُرُهُمُ اَخْلَامُهُمُ بِهِنَاۤ اَمُرهُمُ قَوْمٌ طَاغُونَ (3ُذَ)

ٱمْ يَقُولُونَ تَقَوَلُهُ عَلَىٰ اللهُ يُؤْمِنُونَ (3)

فَلْيَأْتُوا بِحَرِيثٍ مِّتَٰلِهَ إِنْ كَانُوا صَدِقِيْنَ ( ﴿ كُ

ٱمْرِخُلِقُوا مِنْ غَيْرِتَنَى وَٱمْرهُمُ الْخَلِقُونَ (35

ٱمْرِخَكَقُواالسَّمُوْتِ وَالْأَرْضُ بَلُ لَا يُوْقِنُوْنَ (36)

ٱمْرِعِنْدَ هُمُ خَزَآتِنُ رَبِّكَ آمُرهُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿

ٱمُرلَهُ وسُلَّمَّ لِيَّاسَيَعُونَ فِيهُ ۚ فَلْيَالِتِ مُسْتَبِعُهُمُ بِسُلُطْنِ مُّبِيْنِ (3

امْرَكَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ 39

اَمْر تَسْنَاكُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِينَ مَّغْرَمِر مُنْقَالُونَ ﴿

آمُر عِنْنَاهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ (4)

<sup>&#</sup>x27; यानी अगर यह अपने दावे में सच्चे हैं कि यह क़ुरआन मोहम्मद (ﷺ) ने ख़ुद गढ़ लिया है तो फिर यह भी इस जैसी किताब बनाकर पेश्व कर दें, जो बलागत, मोजिजे और असर, उसलूब, इजहारे हकीकत और मसलों (समस्याओं) के हल में इसका मुकाबला कर सके |

भाग-२७

الجزء ٢٧ | 950

سورة الطور ٥٢

४२. क्या ये लोग कोई छल करना चाहते हैं? तो (यकीन कर लें) कि छल करने वाला गुट काफिरों का है |

¥३. क्या अल्लाह के सिवाय उनका कोई दूसरा माबूद है? (कभी नहीं) अल्लाह (तआला) उन के शिक से (शुद्ध) और पाक है |

४४. अगर ये लोग आकाश के किसी टुकड़े को गिरता हुआ देख लें, तब भी कह दें कि यह तह पर तह बादल है  $\parallel$ 

४४. तो आप उन्हें छोड़ दें यहाँ तक कि वे अपने उस दिन से मिल जायें जिस में ये वेहोश कर दिये जायेंगे |

४६. जिस दिन उन्हें उनकी चाल कुछ काम न आयेगी और न वे मदद किये जायेंगे |

४७. बेशक जालिमों के लिए इस के सिवाय दूसरे अजाब भी हैं, लेकिन उन लोगों में से ज्यादातर लोग अंजान हैं |

४८. तू अपने रब के हुक्म की इंतेजार में सब से काम ले, बेशक तू हमारी आखों के सामने है, और सुबह जब तू उठ<sup>2</sup> अपने रब की पाकी और प्रशंसा (हम्द) का जिक्र कर |

४९. और रात को भी उसकी तस्बीह<sup>3</sup> कर, और तारों के डूबते समय भी ।

آمُر يُرِيْدُونَ كَيْدُدُا طَالَيْدِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْكِيْدُونَ كَفَرُوْا هُمُ الْكِيدُدُونَ (42)

اَمُ لَهُمُ إِلَّهُ عَيُرُ اللهِ طَ سُبُحْنَ اللهِ عَتَا يُشْرِكُونَ (3)

وَاِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُوْلُواْ سَحَابٌ مَرْكُوْمٌ ۖ

> فَنَارُهُمْ حَتَّى يُلقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (٤٤)

> ؽؘۅٛڡؙڒۘڮؙۼؙڹ۬ؠؙٛۼؙڹۿؙڡٝڒؽڮ۠ۿۄٝۺٛؽٵٞۊۜٙڵٳۿڡ۫ ڽؙڞڔؙۅڹ(٩٩)

وَإِنَّ لِلَّذِينِينَ ظَلَمُوْا عَنَاابًا دُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ مِنْ يَمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

وَاصْدِدْ لِمُكُمْرِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِالْعُيُّنِيَّا وَ سَيْخَ بِحَمْدِ دَتِكَ حِذِينَ تَقُوْمُ ﴿

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَ إِذْهَادَ النُّجُوْمِ (40)

मुराद यह है कि अपने कुफ्र और उदण्डता (सरकश्ची) से फिर भी नहीं रुकेंगे, बिल्क ढीठाई करते हुए कहेंगे कि यह प्रकोप (अजाब) नहीं बिल्क एक पर एक बादल चढ़ा आ रहा है | जैसाकि कुछ मौकों पर ऐसा होता है |

<sup>2</sup> इस खड़े होने से कौन-सा खड़ा होना मुराद है ? कुछ कहते हैं कि जब नमाज के लिए खड़े हों, जैसािक नमाज के शुरू में ﴿ مَنْكَ اللَّهُمُ رَبِحَلْكِ اللَّهُمُ وَبِحَلْكِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَبِحَلْكِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَبَحَلْكِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इस से अभिप्राय (मुराद) क्यामुल्लैल यानी तहज्जुद की नमाज है, जो जिन्दगी भर नवी क्र का नियम रहा ।

भाग-२७

الجزء ٢٧ | 951

سورة النجم ٥٣

#### स्रतुन नज्म-५३

सूरः नज्म  $^*$  मक्का में नाजिल हुई, इसमें वासठ आयतें और तीन रूकूअ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है ।

- 9. कसम है सितारे की जब वे गिरे !!
- कि तुम्हारे साथी ने न रास्ता खोया है न वह
   टेढ़े रास्ते पर है ।
- और न वह अपनी मर्जी से कोई वात कहते हैं।
- ¥. वह तो केवल वहयी (आकाशवाणी) है जो नाजिल की जाती है |
- उसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है।
- ६. जो ताकतवर है<sup>2</sup> फिर वह सीधा खड़ा हो गया।
- और वह उच्च आकाश्व के किनारों (उफ्तुक)
   पर था ।
- फर करीब हुआ और उतर आया ।

# ٩

بسسيم الله الرَّحْلُن الزَّحِيْمِ

وَالنَّجْمِدِ إِذَا هَوْي (1)

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُورُ وَمَا غَوْي 2

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿ ۚ

إِنْ هُوَ إِلَّا وَثَيُّ يُوخِي ﴾

عَلَّمَهُ شَدِينُ الْقُوٰى 3

دُوْمِرَّةٍ طَ فَاسْتَوْى 6

وَهُوَ بِالْأَقْقِ الْاَعْلِ أَنْ

ثُمَّ دَنَا فَتَدَالًى ﴿

यह पहली सूर: है जिस को रसूलुल्लाह अन्न ने काफिरों के जन-समूह (मजमे) में सुनाया | इस के बाद जितने लोग आप के पीछे थे सब ने सज्दा किया सिवाये उमय्या विन खलफ के, उस ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी ले कर उस पर सज्दा किया, आखिर में वह कुफ्र ही की दशा (हालत) में मारा गया | (सहीह बुखारी)

मुख्य भाष्यकारों (मुफिस्सरों) ने तारा से सुरय्या (कृतिका नक्षत्र) मुराद लिया है और कुछ ने जोहरा तारा लिया है, और कुछ ने साधारण (आम) तारा लिया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से अभिप्राय (मुराद) जिब्रील फरिस्ता है जो बलवान और बहुत ज़्यादा ताकृत वाला है। पैगम्बर पर वहयी लाने और उसे शिक्षा देने वाला यही फरिस्ता है।

भाग-२७ 952 १४० الجزء १४

سورة النجم ٥٣

- $\P$ . तो वह दो कमान के बरावर दूरी पर रह गया, बिल्क उस से भी कम  $\mathbb{P}$
- तो उस ने अल्लाह के बंदे को संदेश
   (पैगाम) पहुँचाया जो भी पहुँचाया ।
- **११. दिल ने झूठ** नहीं कहा जिसे (रसूल ने) देखा।
- **१२. क्या** तुम झगड़ा करते हो उस पर जो (पैगम्बर–संदेष्टा) देखते हैं |
- १३. उसे तो एक बार और भी देखा था।
- **१४**. सिदरतुल मुन्तहा के क़रीब |²
- **१**४. उसी के क़रीब जन्नतुल मावा है  ${}^{\rm p}$
- 98. जबिक सिदरह को छिपाये लेती थी वह चीज जो उस पर छा रही थी।
- 9७. न तो नजर बहकी, न सीमा (हद) से बढ़ी |
- 9 द. निश्चय (यक्रीनन) उस ने अपने रब की बड़ी-बड़ी निशानियों में से कुछ निशानियों देख लीं।
- 9९. क्या तुम ने लात और उज्जा को देखा ।

كَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنْ ٥

- فَأُوْخَى إِلَى عَبْدِةِ مَأَ أَوْخَى أَنَ
- مَا كُذَبَ الْفُؤَادُ مَا زَاى اللهُ
  - أَفَتُهُ لُونُهُ عَلَى مَا يَرِى 🕑
  - وَكَقَدُ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى 🗓
    - عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهِي 14
    - عِنْدَهَاجَنَّةُ الْمَأْوَى (15)
- لِذُيَغْشَى السِّدُدَةَ مَا يَغْشَى (16)
  - مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَي 🕕
- لَقُنُ رَأِي مِنْ أيتِ رَبِّهِ الْكُبْرِي 18
  - أَفَرَءَ يُنْهُ اللّٰتَ وَالْعُزِّي (19)

कुछ ने अनुवाद (तर्जुमा) किया है, दो हाथों के बरावर, यह नवी \* और जिब्रील \* की आपस में समीपता (कुरवत) का वयान है । अल्लाह तआला और नबी \* के करीब होने का वयान नहीं, जैसािक कुछ लोग यकीन दिलाते हैं।

यह मेराज की रात में जब जिब्रील को असली रूप (शक्त) में देखा, उसका बयान है । यह सिद्रतुल मुन्तहा एक बैरी का पेड़ है, जो छठें या सातवें आकाश पर है और यह आखिरी हद है, उस से ऊपर कोई फरिश्ता नहीं जा सकता, फरिश्ते अल्लाह का हुक्म भी यहीं से हासिल करते हैं ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इसे "जन्नतुल मावा" इसलिए कहते हैं कि आदम 🚤 का आवास और निवास यही था, कुछ कहते हैं कि आत्मायें (रूहें) यही आकर जमा होती हैं |

भाग-२७ | 953 | ४४ - الجزء

سورة النجم ٥٣

२०. और तीसरे आखिरी मनात को ।

**२१**. क्या तुम्हारे लिए पुत्र और उस (अल्लाह) के लिए पुत्रिया है?

२२. यह तो अब बड़ी नाइंसाफी का वटवारा है |

२३. असल में ये केवल नाम हैं जो तुम ने और तुम्हारे बाप-दादा ने उन के रख लिये हैं, अल्लाह ने उनका कोई सुबूत नहीं उतारा | ये लोग तो केवल अटकल और अपनी मनोकांक्षाओं (ख्वाहिशात) के पीछे पड़े हुए हैं, और बेशक उन के रव की तरफ से उनके पास मार्गदर्शन (हिदायत) आ चुका है |

२४. क्या हर इंसान जो कामना (तमन्ना) करे उसे सुलभ (हासिल) है?

२४. अल्लाह ही के लिए है यह लोक और वह आखिरत।

२६. और वहुत से फरिश्ते आकाशों में हैं जिन की सिफारिश कोई लाभ नहीं दे सकती, लेकिन यह दूसरी बात है कि अल्लाह (तआला) अपनी इच्छा से और अपनी ख़ुशी से जिसे चाहे आज्ञा (इजाजत) दे दे |<sup>2</sup> وَمَنْوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20)

ٱلكُوُّ النَّاكَرُ وَلَهُ الْأَنْثَى (2)

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةً ضِيْزًى 22

إِنْ هِيَ إِلاَّ اَسْمَاءُ سَنَيْنَمُوْهَا اَنْتُهُ وَ اَبَآ وَكُهُ مَّا اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِن إِنْ يَتَبِعُونَ اللَّا الظَّنَ وَمَا تَهُوَى الْاَنْفُسُ ۗ وَلَقَلْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَبِّهِمُ الْهُرِي (23)

آمُرِيلُإِنْسَانِ مَا تَعَنَٰى ثُنْكُ

وَلِللهِ الْاِخِرَةُ وَ الْأُولَى <sup>25</sup>

وَكُوْرِضُ مَّلَكِ فِي السَّلُوتِ لَا تُغْنِيُ شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِانَ يَادَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَرْضَى (26)

पह मुश्ररेकीन (बहुदेववादियों) को फटकारने के लिए कहा जा रहा है कि अल्लाह तो वह है जिस ने जिब्रील क्ष्म जैसे महान फरिश्तों को पैदा किया | मोहम्मद रसूलुल्लाह क्क जैसे उस के संदेशवाहक (रसूल) हैं, जिन्हें उस ने आकाशों पर बुलाकर अपनी बड़ी-बड़ी निशानियों को भी दिखाया और उन पर प्रकाशना (बहयी) भी उतारता है, क्या तुम जिन पूज्यों (माबूदों) की इबादत करते हो उन में भी यह या इस तरह के गुण (सिपत) हैं?

यानी फरिश्ते जो अल्लाह की करीबी मखलूक (मृष्टि) है उनको भी सिफारिश का हक केवल उन्हीं लोगों के लिये होगा जिन के लिये अल्लाह पसन्द करेगा। जब यह बात है तो फिर यह पत्थर की मूर्तियाँ कैसे सिफारिश कर सकेंगी जिन से तुम उम्मीद लगाये बैठे हो? फिर अल्लाह मुश्वरिकों (मिश्रणवादियों) के लिए किसी को सिफारिश करने का हक ही कहाँ देगा जब कि शिक उस के यहाँ माफ होने वाला नहीं है, जिसे वह कभी माफ नहीं करेगा?

२७. बेशक जो लोग आखिरत (परलोक) पर ईमान नहीं रखते. वे फ़रिश्तों को देवियों का नाम देते हैं।

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْدٍ إِنْ يُثَبِّعُونَ إِلَّا اطَّنَ عَلَيْ عِلْمِ إِنْ يُثَبِّعُونَ إِلَّا اطَّنَ عَالَم कोई ज्ञान (इल्म) नहीं, वे केवल अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं, और वेशक वहम (और अनुमान) सच के सामने कुछ काम नहीं देता।

२९. तो आप उस से मुँह मोड़ लें जो हमारी याद से मुख मोड़े और जिनका उद्देश्य (मकसद) केवल दुनियावी जीवन के अलावा कुछ न हो |

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِن الْعِلْمِ اللَّهِ عَلَيْ مُواَعُلُمُ بِمَن اللَّهِ عَلَي مَبْلَغُهُمْ مِن الْعِلْمِ ال का रब उसे अच्छी तरह जानता है जो उस के रास्ते से भटक गया है, और वही अच्छी तरह जानता है उसे भी जो समार्ग (हिदायत) प्राप्त है।

३१. और अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, तार्कि वह (अल्लाह तआला) बुरे काम करने वालों को उन के कर्मों (अमल) का बदला दे और नेक लोगों को अच्छा बदला दे ।

 उन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और वेशमी से भी सिवाय किसी छोटे से पाप के, बेशक तेरा रब उदार (कुशादा) माफ करने वाला है, वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है जबिक उस ने तुम्हें धरती से पैदा किया और जबिक तुम अपनी माताओं के गर्भ में बच्चे थे. तो तुम अपनी पाकी खुद बयान न करो, वही

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْهُلَيْكُةُ تُسْبِيَةُ الْأُنْثَى 2

وَإِنَّ الظَّلَّ لِا يُغْنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَنِيًّا (28)

فَاغْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى لَا عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدُ إلَّا الْحَيْوةَ الدُّنيَا (29)

ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعُلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى 30

وَيِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِي الَّذِيْنَ ٱسَاءُوا بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِي (3)

اَكَن بُنَ يَجْتَنِبُونَ كُبِّيرِ الْإِثْمِرِ وَالْفَوَاحِشَ اللَّهِ اللَّهُ وَانَّ رَبُّكَ وَاسِخُ الْمَغْفِرَةِ \* هُوَ أَعْلُمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ ٱمَّهٰتِكُمْ ٤ فَلَا تُزَّكُوْٓاۤ ٱنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ ٱعْلَمُ بِهِنِ اتَّقِي (32)

<sup>ं</sup> عُبِيرٌ (कवीरह) का बहुवचन (जमा) है । महापाप की तारीफ में मतभेद كَبِيرٌ (कवीरह) عُبِيرٌ (इंडितेलाफ) है। ज्यादातर धर्म ज्ञानियों (आलिमों) के क़रीब हर वह पाप महापाप है जिस पर नरक की चेतावनी है या जिस के करने पर कड़ी निंदा करआन और हदीस में की गई है, और धर्मज्ञानी यह भी कहते हैं कि छोटे पाप भी बार-बार और हमेशा करने से महापाप बन जाते हैं।

भाग-२७ | 955 | १४०:३।

سورة النجم ٥٣

नेक लोगों को अच्छी तरह जानता है।

३३. क्या आप ने उसे देखा जिस ने मुह मोड़ लिया |

३४. और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया।

३५. क्या उसे परोक्ष (गैब) का ज्ञान है कि वह (सब कुछ) देख रहा है?

३६. क्या उसे उस बात की खबर नहीं दी गयी जो मुसा (अअ) के सहीफे (ग्रन्थ) में थी |

३७. और वफादार इब्राहीम (🕮) के ग्रन्थ में धी?

३८. कि कोई इंसान किसी दूसरे का बोझ न उठायेगा ।

३९. और यह कि हर इंसान के लिए केवल वही है जिस की कोशिश ख़ुद उस ने की ।

४०. और यह कि बेशक उसकी कोशिश जल्द देखी जायेगी |2

**४१**. फिर उसे पुरा-पूरा बदला दिया जायेगा ।

४२. और यह कि आप केरब ही की तरफ पहुँचना है ।

४३. और यह कि वही हसाता है और वही ख्लाता है ।

४४. और यह कि वही मारता है और वही जिन्दा करता है।

اَفْرَوَيْتَ الَّذِي تُولِي (33)

وَاعْظَى قَلِيلًا وَ أَكُنَّاي (34)

أَعِنْدُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرْي 35

أَمْرُكُمْ يُنْبَأِيهَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36)

وَانْزِهِيْمَ الَّذِي وَفِّي (37)

اَلَّا تَيْزِرُ وَالِزِرَةُ قِوْزُرَ أُخُرِي <sup>(38</sup>

وَأَنْ لَيْسَ لِلْانْسَانِ الْأَمَا سَعَى (وَ3)

وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُزِي (40)

ثُمَّ بُخِزْيهُ الْجَزَّاءَ الْأَوْفِي (4)

وَأَنَّ إِلَّى رَبُّكَ الْمُنْتَكِي (42)

وَأَنَّهُ هُوَ أَضِعَكَ وَأَنِّكُمْ (43)

وَ أَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَ أَخَالُكُ

<sup>े</sup> यानी जिस तरह कोई किसी दूसरे के पाप का जिम्मेदार नहीं होगा, इसी तरह उसे आखिरत में फल भी उसी चीज का मिलेगा, जिस में उस ने अपनी मेहनत की होगी |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी उस ने दुनिया में अच्छा या बुरा जो कुछ भी किया, छिपे या खुले तौर से किया, क्रयामत के दिन आगे आ जायेगा और उस पर उसे पूरा बदला दिया जायेगा |

भाग-२७ | 956 | ४४० हे

سورة النجم ٥٣

४४. और यह कि उसी ने जोड़ा यानी नर-मादा पैदा किया है।

४६. वीर्य (नुतफा) से जबिक वह टपकाया जाता है ।

४७. और यह कि दोबारा जिन्दा करना उसी की जिम्मेदारी है।

४८. और यह कि वही धनवान बनाता है और धन देता है !!

४९. और यह कि वही शेअरा (तारे) का रब है|2

५०. और यह कि उसी ने पहले आद को नष्ट (हलाक) किया है ।

**५१**. और समद को भी (जिन में से) एक को भी वाकी न रखा।

**५२**. और उससे पहले नृह की कौम को, वेशक वे वडे जालिम और उद्दण्ड (सरकश) थे ।

 और मृतिफिका (नगर या उल्टी हुई बिस्तियों) को) उसी ने उलट दिया।

५४. फिर उस पर छा दिया जो छा दिया ।

४४. तो हे इंसान ! तु अपने रब के किस-किस उपहार (नेमत) पर झगडेगा?

**५६**. यह (नबी) डराने वाले हैं, पहले के डराने वालों में से !

وَأَلَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ النَّاكَرَ وَالْأُنْثَى (4)

مِن نُطْفَةِ إِذَا تُنكِي (46)

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاةَ الْأَخْرِي (47)

وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنِي وَٱقْنِي ﴿ 48 ﴾

وَ أَنَّكُ هُو رَتُ الشَّعُاي (49)

وَأَنَّكُمْ اَهْلَكَ عَادًا اِلْأُولَىٰ 💿

وَكُنُونَا فِينَا أَنِقُ إِنَّ أَنِقُ إِنَّ أَنِقُ إِنَّ أَنِقُ إِنَّ أَنِقُ إِنَّ أَنِقُ إِنَّ أَن

وَقُوْمُ نُوجٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواهُمْ أَظْلُعُ وَأَظْنِي (52)

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهُوٰى (53)

فَعَشْهَا مَاغَثْي (54)

فَياكِي الآءِ رَبِّكَ تَتَمَّارِي (55)

هٰ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأُولِي (56)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अर्थात (यानी) किसी को इतना धन देता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं होती और उसकी सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। किसी को इतना धन दे देता है कि उस के पास जरूरत से ज्यादा बच जाता है और उसे जमा कर के रखता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पालनहार तो वह हर चीज का है, यहां इस तारे का नाम इसलिए लिया है कि अरब के कुछ कबीले उसकी उपासना (इबादत) करते थे ।

सूरतुल क्रमर-५४

भाग-२७ 957

الجزء ۲۷

५७. आने वाली घड़ी करीब आ गयी है ।

५८. अल्लाह के सिवाय उसका (मुक्ररर समय पर खोल) दिखाने वाला दुसरा कोई नहीं ।

५९. तो क्या तुम इस बात पर आश्चर्य (ताज्जब) करते हो?

६०. और हंस रहे हो, रोते नहीं?

६१. (वल्कि) तुम खेल रहे हो !

**६२**. अब अल्लाह के सामने सज्दे करो (नत-मस्तक हो जाओ) और (उसी की) इवादत करो

#### सूरत्ल कमर-५४

सुर: क्रमर मक्का में नाजिल हुई, इस में पचपन आयतें और तीन रूकअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

9. क्यामत करीब आ गई और चाँद फट गया।

२. ये अगर कोई चमत्कार (मोजिजे) देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ये पहले से चला आता हुआ जादू है।

اَزِفَتِ الْأِزِفَةُ (57)

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ كَاشِفَةٌ ﴿ (58)

أَفَيِنُ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59)

وَتَضْعَكُونَ وَلا تَبْكُونَ (60

وَ ٱنْتُو سِيدُونَ (6)

فَاسْحُكُوْا لِللَّهِ وَاعْبُكُوْا (62)

الموركة القبيبي

يشيم الله الرّحين الرّحيم

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَيَرُ 1 وَإِن يُرُوا أَيَةً يُعْرِضُوا وَ يُقُولُوا سِحْر مُستَدةً (2)

<sup>🔭</sup> यह भी उन सुरतों में से है जिसे रसूलुल्लाह 🚜 ईद की नमाज में पढ़ा करते थे, जैसाकि पहले बयान हो चुका ।

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यह वह चमत्कार (मोजिजा) है जो मक्कावासियों की मांग पर दिखाया गया, चांद के दो हिस्से हो गये यहाँ तक कि लोगों ने हिरा पहाड़ को उस के बीच देखा, यानी उसका एक हिस्सा पहाड़ के उस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ हो गया। (सहीह बुखारी, मनाकिबुल अंसार) सभी पहले और बाद के विद्वानों (आलिमों) की यही राय है । (फत्हल कँदीर) इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं: "आलिमों के करीव इस वात पर इत्तेफाक है कि चाद के दो हिस्से नवी 🐒 के युग में हुए और यह आप 🜋 के स्पष्ट (वाजेह) चमत्कारों में से है, सही हदीस इसको वाजेह करती है 🤛

958

الجزء ۲۷

سورة القمر ٥٤

- ३. और उन्होंने झुठलाया और अपनी इच्छाओं का अनुसरण (इत्तेबा) किया और हर काम निश्चित समय पर ही निर्धारित (मुकर्रर) है ।
- ¥. बेशक उन के पास वे खबरें आ चुकी हैं जिन में डॉट-फटकार (वाली शिक्षा) है |
- ४. और पूरी हिक्मत की बात है, लेकिन इन डरावनी बातों ने भी कोई फायेदा न दिया।
- ६. (तो हे नबी!) तुम उन से मुँह फेर लो जिस दिन एक पुकारने वाला नापसन्द चीज की तरफ पुकारेगा।
- थे झुकी आंखों से कब्रों से इस तरह उठ खड़े होंगे कि जैसे वह फैला हुआ टिड्डी दल है |²
- पुकारने वाले की तरफ दौड़ते होंगे और काफिर कहेंगे कि यह दिन तो बड़ा कठिन है।
- ९. उन से पहले नूह की क्रौम ने भी हमारे बंदे को झुठलाया था और पागल बताकर झिड़क दिया था।
- तो उस ने अपने रब से दुआ की कि मैं बेसहारा है तू मेरी मदद कर!
- 99. तो हमने आकाश्व के दरवाजों को मूसलाधार बारिश्व से खोल दिया।

- وُكُذُ بُوا وَ النَّبُعُواۤ اَهُواۤءَهُمْ وَكُلُّ امْرِمُسْتَقِرُ ۗ
- وَلَقُلْ جَاءَهُمْ قِنَ الْأَنْكَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَدٌ ﴿
  - حِكْمَةُ كَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ أَن

فَتُوَكَّ عَنْهُمْ مِيَوْمَ يَكِنْعُ الدَّاجِ إِلَىٰ شَكَ، وَ الْكُورِ ﴿ }

خُشُعًا ٱبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْلَاثِ كَانَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرُ (٢)

مُهُطِعِيْنَ إِلَى التَّااعُ لَا يَقُولُ الْكَفِرُونَ لَهُذَا لَكُفِرُونَ لَهُذَا لَوَا الْكَفِرُونَ لَهُذَا لَوَا الْكَفِرُونَ لَهُذَا لَوَا الْكَفِرُونَ لَهُذَا لَوَا الْكَفِرُونَ لَهُذَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

كُنَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُلَّا بُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَخْنُونٌ وَازْدُجرَ

فَكَعَا رَبُّهُ آلِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ١٠

فَفَتَحُنّاً أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِيرِ اللهِ

ग्यानी अल्लाह ने जिस के लिए दुर्भाग्य (बदबख़्ती) लिख दिया है और उस के दिल पर मोहर लगा दी है, उसे पैगम्बरों की चेतावनी (तम्बीह) क्या फायेदा दे सकती है? इसे तो डराना न डरना बराबर वाली बात है ।

<sup>2</sup> यानी कब्रों से निकलकर वह ऐसे फैलेंगे और हिसाब की जगह की तरफ इतनी तेज चाल से जायेंगे कि जैसे टिइडी दल हो जो फौरन अंतरिक्ष में फैल जाता हैं।

यानी बहुत बहुत ज़्यादा जोरदार منث बहने के मतलब में आता है । कहते हैं कि चालीस दिन तक लगातार घोर वर्षा होती रही ।

भाग-२७

الجزء ٢٧ | 959

سورة القمر ٥٤

9२. और धरती से चश्मों को जारी कर दिया तो उस काम के लिये जो तकदीर में लिख दिया गया था (दोनों) पानी जमा हो गया |

१३. और हम ने उसे पटरों और कीलों वाली नाव पर सवार कर लिया।

१४. जो हमारी आंखों के सामने चल रही थी। वदला उसकी तरफ से जिस का कुफ़ किया गया था।

१५. और बेशक हम ने इस घटना (वाकेआ) को निशानी बनाकर बाक़ी रखा, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला ।

**१६**. तो (बताओ) मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें कैसी रहीं?

**१७**. और बेशक हम ने क़ुरआन को समझने के लिए आसान कर दिया है,<sup>2</sup> तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है?

१८. आद के समुदाय ने भी झुठलाया तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें ।

وَفَجَوْنَا الاَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْبَاءُ عَلَى آمُرٍ قَدْ قُدِدَ أَنَ

وَحَمَلُنهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُودِ 13

تَجْرِيْ بِأَغْيُنِنَا جَزَآءٌ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ 1

وَلَقُنْ تُرَكُّنْهَا أَيَةً فَهَلْ مِنْ مُنَّدِدِ 10

قُكَيْفَ كَانَ عَنَالِنَ وَنُذُر (1)

وَلَقَالُ يَشَوْنَا الْقُوْانَ لِلذِّاكْدِ فَهَلُ مِنْ مُّنَ<sub>ا</sub>كُولِ

كَذَّبَتْ عَلَدُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا فِي وَنُثُرِدِ 10

<sup>े</sup> دُسُرٌ (दुसुर) دَسُرٌ (दिसार) का बहुवचन (जमा) है, वह रिस्सियां जिन से नवका के तख़्ते बांधे गये या वह कीलें और खेटियां जिन से नवका को जोड़ा गया ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी उस के मायने और मतलब को समझना, उस से नसीहत हासिल करना और उसे याद करना हम ने आसान बना दिया है | हकीकत यह है कि पाक कुरआन अपने चमत्कार, (मोजिजे) असर और भाषा शैली के बिना पर सब से ऊंची किताब होने के बावजूद कोई इंसान तिनक भी ध्यान दे तो वह अरबी व्याकरण (ग्रामर) और भाषा शैली की किताब है जो एक-एक शब्द (लफ़्ज) याद कर ली जाती है | इसी तरह यह दुनिया की सिर्फ एक किताब है जो एक-एक शब्द (लफ़्ज) याद कर ली जाती है, नहीं तो छोटी से छोटी किताब को भी इस तरह याद कर लेना और उसे याद रखना बड़ा किठन है, अगर इंसान अपने मन और दिमाग के दरवाजे खोलकर उसे नसीहत की आखों से पढ़े, नसीहत के कानों से सुने और समझने वाले दिल से उस/पर विचार करे तो लोक-परलोक (दुनिया-आखिरत) की ख़ुश्चनसीबी के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं और यह उस के दिल की गहराईयों में उतरकर कुफ़ और पाप की सभी गंदिगयों को साफ कर देता है |

सूरतुल कमर-५४

भाग-२७ 960

الجزء٢٧

سورة القمر ٤٥

**१९.** हम ने उन पर तेज लगातार चलने वाली हवा एक लगातार मन्हूस दिन में भेज दी ।

२०. जो लोगों को उठा-उठाकर पटक देती थी, जैसेंकि वे जड़ से कटे खजूर के पेड़ हैं।

२१. तो कैसा रहा मेरा अजाब और मेरा डराना?

२२. और वेशक हम ने कुरआन को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला?

२३. समूद के समुदाय ने (भी) डराने वालों को झुठलाया |

२४. और कहने लगे कि क्या हमीं में से एक इंसान का हम अनुगमन (पैरवी) करने लगें? तब तो हम जरूर बुराई और पागलपन में पड़े हुए होंगे।

२५. क्या हम सब के बीच सिर्फ उसी पर प्रकाशना (वहयी) नाजिल की गयी? नहीं, विलक वह झठा गर्व (फख) करने वाला है |

२६. अब सब जान लेंगे कल को कि कौन झूठा और घंमडी था?

२७. बेशक हम उनकी परीक्षा के लिए ऊंटनी भेजेंगे, तो (हे स्वालेह!) तू उनका इंतेजार कर और सब कर |

२८. और उन्हें खबर कर दे कि पानी उन में बटवारा है, हर एक अपने फेरे पर हाजिर होगा ।

२९. तो उन्होंने अपने साथी को पुकारा, जिस ने (ऊंटनी पर) हमला किया और (उसकी) कोचें काट दीं | إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصًوا فِي يُوْمِ نَحْسِ مُسْتَيِيرٌ (أَ)

تَنْزِعُ النَّاسُ كَانَّهُمْ آعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِدٍ (20)

فَكَيْفَ كَانَ عَنَالِيْ وَنَثُورِ 3

وَلَقَنْ يَشَوْنَا الْقُوْانَ لِللِّي كُوفَهَلُ مِنْ مُّذَكِدٍ

كَنَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُدِ 3

فَقَالُوْا اَبَشُرًا مِنَكَا وَاحِدًا لَتَهِعُهُ ﴿ إِنَّا إِذًا لَفِي اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ف ضَلْلِ وَسُعُو (٤٠)

ءَ أَنْقِى الذِّ كُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَلَّابٌ أَشِرُّ (25)

سَيَعْلَمُونَ غَدًا قَنِ الْكُنَّابُ الْأَشِرُ 26

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتُنَةً كَهُمُ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَالْتَقِبُهُمْ وَالْمَقِبُهُمْ وَاصْطَارُ (27)

وَنَتِنْهُمُوْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ اَبَيْنَهُوْ كُلُّ شِوْبٍ مُحْتَضَدُّ (28)

فَنَادُوْا صَاحِبُهُمْ فَتَعَاظَى فَعَقَر (29)

<sup>े</sup> मुराद है कि हर एक का हिस्सा उस के साथ ही ख़ास है जो अपनी-अपनी बारी पर हाजिर होकर हासिल करे, दूसरा उस दिन न आये, غرب (श्वर्व) पानी का हिस्सा।

सूरतुल क्रमर-५४

भाग-२७

الجزء ٢٧ أ 961

سورة القمر ٥٤

३०. तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना ।

३१. हम ने उन पर एक चीख़ (तेज आवाज) भेजी तो वे ऐसे हो गये जैसे बाड़ बनाने वाले की रौदी हुई घास !

३२. और हम ने नसीहत हासिल करने के लिए कुरआन को आसान कर दिया है, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला?

३३. लूत के समुदाय (कौम) ने भी डराने वालों को झुठलाया ।

३४. वेशक हम ने उन पर पत्थर की बारिश्व करने वाली हवा भेजी, सिवाय लूत (🙉) के परिवार वालों के, उन्हें सुबह के वक्त<sup>2</sup> हम ने सुरक्षा (मुक्ति) अता कर दी P

३४. अपनी कृपा (फज़्ल) से ! हर शुक्रगुजार को हम इसी तरह बदला देते हैं |

३६. बेशक उस (लूत) ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया था, लेकिन उन्होंने डराने वालों के बारे में बक और बुब्हा और झगड़ा किया।

وَلَقَارُ رَاوَدُوهُ عَنْ صَيْفِهِ فَطَيْسَنَا أَعْيَنَهُمْ فَنُرُونُوا को उन के मेहमानों के إِنْ وَكُونُهُمْ فَنُرُونُوا عَلَى عَلَى اللَّهِ عَنْ صَيْفِهِ فَطَيْسَنَا أَعْيَنَهُمْ فَنُرُونُوا أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَل बारे में बहलाना चाहा तो हम ने उनकी आखे अंधी कर दी. (और कह दिया) मेरा अजाब और मेरा डराना चखो ।

فَكَيْفَ كَانَ عَنَانِيْ وَ نُذُرِ 3

إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْا كَهُشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ (3)

وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِللِّ كُرِفَهَالُ مِنْ مُنَّ كُرِكِ

كَذَّبَتْ قُوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُودِ

إِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ لَا نَكَنْنُهُمْ بِسَحَرِ (34)

نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِ نَا لَاكُذٰ لِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ (35)

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوا بِالنُّدُدِ 30

عَنَانِيْ وَنُدُدِ 37

महजूरह) के मतलब में है, यानी बाड़ जो सूखी लकड़ियों और مُخْلُورةُ (हजीरह) حَطِيرةً أ झाड़ियों से जानवरों के लिए बनाई जाती है | مُنيمُ (हरीम) सूखी घास या कटी हुई सूखी खेती यानी जैसे एक बाड़ बनाने वाले की सूखी लकड़ियां और झाड़ियां लगातार रोंदे जाने से चूरा-चरा हो जाती हैं ऐसे ही वह हमारे अजाब से चूर-चूर हो गये।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आले लूत से मुराद ख़ुद ईश्चदूत लूत 🚜 और उन पर ईमान लाने वाले लोग हैं, जिन में लूत की पत्नी शामिल नहीं, क्योंकि वह ईमान नहीं लाई थी। हा, लूत की दो वेटिया उन के साथ थीं, जिनको नजात दी गई। 🗻 (सहर) से मुराद रात का आखिरी हिस्सा है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी उनको अजाब से बचाना हमारी दया (रहमत) और अनुग्रह (फ़ज़्ल) था जो उन पर हुआ !

३८. और तय बात है कि उन्हें सुबह ही एक जगह पर पकड़ने वाले निर्धारित (मुकर्रर) अजाब ने बरबाद कर दिया |

**३९.** तो मेरे अजाब और मेरे डराने (चेतावनी) का मजा चखो |

४०. और वेशक हम ने क़ुरआन को शिक्षा और नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला?

४९. और फिरऔनियों के पास भी डराने वाले आये |

४२. उन्होंने हमारी सभी निशानियों को झुठलाया, तो हम ने उन्हें बड़ा जवरदस्त और श्वक्तिशाली पकड़ने वाले की तरह पकड़ लिया।

४३. (हे मक्कावालो!) क्या तुम्हारे काफिर उन काफिरों से कुछ वेहतर हैं? या तुम्हारे लिए पहले की कितावों में छुटकारा लिखा हुआ है?²

४४. क्या यह कहते हैं कि हम गालिब होने वाले लोग (जमाअत) हैं |

४४. करीब ही यह समूह पराजित किया जायेगा और पीठ दिखाकर भागेगा !

४६. विल्क कयामत (प्रलय) की घड़ी उन के वादा का समय है, और क्रयामत बहुत कठिन और वड़ी कड़वी चीज़ है |3 وَلَقَلْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَنَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿

فَنُوْقُوا عَنَانِي وَنُنُدِ 39

وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّرِكُوفَهَلُ مِنْ مُثَرَّكِو<sup>®</sup>

وَلَقَلُ جَاءَ أَلَ فِرْعَوْنَ النُّذُر (4)

كَنَّبُوْا بِالْيِتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذُانُهُمُ اَخْنَ عَزِيْزٍ مُّقْتَىٰادٍ ۞

ٱكُفَّارُكُمُ خَيْرٌ قِنَ ٱوَلَيْكُمُ ٱمْ لَكُمْ بَرَآءَةً فِي الزُّبُرِ ﴿ فَيَ

اَمْ يَقُوْلُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّمُنْتَصِرٌ 🐠

سَيُهُزَمُ الْجَنْعُ وَيُولُونَ النَّابُرُ (45)

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُ هُوَ السَّاعَةُ أَدُهُى وَامَرُّ ﴿

<sup>&#</sup>x27; इस सूरह में पाक क़ुरआन को आसान बनाने की चर्चा बार-बार करने से उद्देश्य (मकसद) यह है कि क़ुरआन को याद कर लेना और समझने को आसान कर देना अल्लाह का वड़ा अनुग्रह (एहसान) हैं | उस के शुक्रिये से इंसान को कभी मुह फेरने वाला नहीं होना चाहिए |

<sup>2 💢 (</sup>जुबुर) से मुराद पिछले अम्बिया (ईश्चर्तों) पर नाजिल किताबें (धर्मशास्त्र) हैं, यानी क्या तुम्हारे बारे में पहले की नाजिल किताबों में साफ कर दिया गया है कि यह अरब या कुरैश्व जो इच्छा हो करते रहें, उन पर कोई प्रभावशाली (गालिब) नहीं होगा |

 $<sup>^3</sup>$  امی (अदहा) کیاء (दहाअ) से बना है, घोर अपमानकारी (सख़्त जलील करने वाला) انٹی (अमर्र)

963

सूरतुल क्रमर-५४

भाग-२७

الجزء ۲۷

سورة القمر ٤٥

४७. बेशक पापी (मुजरिम) भटकावे में और यातना में हैं ।

४८. जिस दिन वे अपने मुंह के बल आग में घसीटे जायेंगे (और उन से कहा जायेगा) नरक की आग लगने का मजा चखों।

४९. बेशक हम ने हर चीज को एक (निर्धारित) अंदाजा पर पैदा किया है |2

४०. और हमारा हुक्म केवल एक बार (का एक लफ्ज) ही होता है, जैसे पलक का झपकना ।

४१. और हम ने तुम जैसे बहुतों को हलाक कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला ।

४२. और जो कुछ उन्होंने (कर्म) किये हैं सब कर्मपत्र (आमाल नामा) में लिखे हुए हैं ।

**५३**. (इसी तरह) हर छोटी-बड़ी बात लिखी हुई है |

४४. बेशक परहेजगार लोग जन्नत और नहरों में होंगे |

४४. सच्चाई और इज़्जत की बैठक में सामर्थ्य (कुदरत) वाले मालिक के पास । إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلْلٍ وَسُعُورٍ ﴿

يَوْمَرُ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّادِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ ﴿ ذُوْقُواُ مَسَّ سَقَرَ ﴿

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَدٍ ﴿

وَمَا آمُرُنّا اِلَّا وَاحِدَةً كُلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿

وَلَقَنْ أَهْلَكُنَّا أَشْيَاعُكُمْ فَهَلْ مِنْ مُثَاكِرٍ 🕙

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزَّبُرِ

وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ 33

إِنَّ الْمُثَقِينَ فِي جَنْتٍ وَلَهَمٍ ﴿

فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿ 55

<sup>(</sup>मरारह) से हैं, बहुत कड़ुवा, यानी यह दुनिया में जो कत्ल किये गये, बंदी बनाये गये आदि, उन का आखिरी अजाब नहीं, बल्कि और भी कड़ी यातनायें उन्हें क्यामत के दिन दी जायेंगी जिस का उन से बादा किया जाता है।

<sup>🎙 💯 (</sup>सकर) भी नरक का नाम है, यानी उसकी गर्मी और अजाब की कड़ाई का मजा चखो 🛭

अइम्मये सुन्नत (इस्लामी धर्म के विशेषजों) ने इस आयत और इस तरह की दूसरी आयतों से अल्लाह के कदर (क्रिस्मत के लिखे) को साबित किया है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह तआला को सृष्टि (मखलूक) के पैदा करने से पहले ही सबका इल्म था और उस ने सब की तकदीर लिख दिया है और क्रद्रिया सम्प्रदाय (फिर्का) का खण्डन (तरदीद) किया है जो सहाबा के युग (दौर) के आखिर में जाहिर हुआ।

सूरतुर्रहमान-५५

भाग-२७

964

الجزء ۲۷

سورة الرحمن ٥٥

### सूरतुर्रहमान-५५

सूर: रहमान मदीने में नाजिल हुई, इस में अट्ठहत्तर आयतें और तीन रूकूअ हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- १. दयालु (रहमान) ने !
- २. कुरआन सिखाया।
- ३. उसी ने इंसान को पैदा किया।
- ¥. उसे बोलना सिखाया |
- **४.** सूरज और चाँद (निर्धारित) हिसाब से हैं |
- और तारे और पेड़ दोनों सज्दा करते हैं।
- उसी ने आसमान को ऊचा किया और उसी ने तराज् रखी ।
- तािक तुम तौलने में हद पार (उलंघन) न करो ।
- और इंसाफ के साथ तौल सही रखो और तौल में कम न दो ।
- और उसी ने सृष्टि (मखलूक) के लिए धरती विछायी |

# ٩

بشير الله الرَّحْنُنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْنُنُ 🕦

عَلَّمُ الْقُرُأْنَ 2

خَلَقَ الْإِنْسَانَ 🕚

عَلَيْهُ الْبِيَانَ ﴿

الشَّيْسُ وَالْقَبَرُ بِحُسْبَانٍ ٥

وَالنَّجُمُوالطَّجَرُ يَسُجُلُنِ

وَالسَّهَا ءَ رَفَعَهَا وَوَضَعٌ الْمِيْؤَانَ أَنَّ

أَلَّا تَطْغُوا فِي الْمِيْزَانِ 3

وَٱقِيْمُواالُوزُنَ بِالْقِسُطِ وَلَا تُخْسِرُواالْمِيْزَانَ

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

<sup>\*</sup> इस सूर: को लोगों ने मदनी (मदीने में नाजिल) माना है, लेकिन सही यह है कि यह मक्की (मक्के में नाजिल) है | (फतहुल क़दीर)

यानी अल्लाह के मुकर्रर किये हिसाब से अपनी-अपनी जगहों पर चल रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं करते ।

सूरतुर्रहमान-५५

भाग-२७ | 965 | ४४ - १३६१

سورة الرحمن ٥٥

99. जिस में मेवे हैं और गुच्छे वाले खजूर के पेड़ हैं।

**१२**. और भूसा वाला अनाज है $^2$  और सुगन्धित (ख़ुरबूदार) फूल हैं |

**१३**. तो (हे इंसानों और जिन्नो!) तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे |

9¥. उस ने इंसान को खंखनाती मिट्टी से पैदा किया जो ठिकरी की तरह थी।⁴

**१४**. और जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया !

**१६**. तो (हे इंसानों और जिन्नो!) तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे |5

9७. वह रब है दोनों पूरबों और दोनों पिरचमों का |6 فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اللَّهِ

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحَانُ (1)

فَيِا يِي أُولَاءِ رَبِّكُما ثُكَذِّبِي (١)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَخَادِ اللهِ

وَخَلَقَ الْجَآنَ مِنْ مَادِجٍ مِّنْ ثَادٍ (أَنَّ

فَبِاَيِّ أَلَآءٍ رَبِّكُمَا ثُكَنِّ ابْنِ

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِيَيْنِ (<sup>1</sup>7)

<sup>े (</sup>किम्म) का वहुवचन (जमा) है, खजूर पर चढ़ा हुआ आवरण (पर्दा) إِمَّا (अकमाम) بِيِّ

हब्ब (दाना) से मुराद हर वह खाने वाली चीज है जो इंसान और जानवर खाते हैं, सूखकर उसका पौधा भूसा वन जाता है जो जानवरों के काम आता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह इंसान और दानव (जिन्न) दोनों से संबोधन (खिताब) है | अल्लाह अपने एहसानों को गिना कर उन से सवाल कर रहा है | यह बार-बार कहना उस इंसान की तरह है जो किसी पर लगातार एहसान करे, किन्तु वह उस के एहसान का इंकार करता हो, जैसे कहे कि मैंने तेरा अमुक-अमुक (फ़्ला-फ़्ला) काम किया, क्या तू इंकार करता है? अमुक-अमुक चीज तुझे दी, क्या तुझे याद नहीं? तुझ पर अमुक एहसान किया, क्या तुझे हमारा तिनक भी ध्यान नहीं? (फ़त्हल कदीर)

<sup>(</sup>सल्साल) सूखी मिट्टी जिस में आवाज हो | مَنْمَان (फ़ख़्खार) आग में पकी मिट्टी, जिसे ठीकरी कहते हैं | उस इंसान से मुराद हजरत आदम है, जिनका पहले मिट्टी से पुतला बनाया गया और फिर अल्लाह ने उस में आत्मा (रूहें) फूँकी, फिर उनकी बायीं पसली से 'हच्वा' को पैदा किया, फिर इन दोनों से इंसानी वंश चला |

गानी तुम्हारी यह पैदाईश और फिर तुम से ज्यादा वंशों की पैदाईश और अधिकता भी अल्लाह के एहसानों में से है, क्या तुम इस एहसान का इंकार करोगे?

<sup>6</sup> एक गर्मी का पूरव और एक जाड़े का पूरव, इसी तरह पश्चिम है। इसलिए दोनों को द्विवचन

966

भाग-२७

الجزء ۲۷

سورة الرحمن ٥٥

१८. तो (हे इंसानों और जिन्नो!) तुम अपने रव के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

**१९.** उस ने दो दिरया प्रवाहित (जारी) कर दिये जो एक-दूसरे से मिल जाते हैं ।

२०. उन दोनों के बीच एक आड़ है कि उस से बढ़ नहीं सकते |

२१. तो (हे इंसानों और जिन्नो!) तुम अपने रव के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे |

२२. उन दोनों में से मोती और मूंगे निकलते हैं।

२३. तो (हे इंसानों और जिन्नो!) तुम अपने रव के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

२४. और अल्लाह ही की (मिल्कियत में) हैं वह (जहाज) जो समुद्रों में पहाड़ की तरह ऊचे (खड़े हुए) चल रहे हैं |

२४. तो (हे इंसानों और जिन्नो!) तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे |<sup>2</sup> २६. धरती पर जो कुछ भी हैं सब नश्वर (फानी) हैं |

२७. केवल तेरे रव का॰मुंह (वजूद) जो महान और वाइज़्ज़त है, वाक्री रह जायेगा । فَمِاَي الآءِ رَثِكُما ثُكَدِّبْنِ ١

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ (أَوْلَ

بَيْنَهُمَّا بَرُزَحُ لاّ يَبْغِيٰنِ (20)

فَهِا فِي الآءِ رَبِّكُهَا ثُكَدِّبْنِ 🛈

يَخْرُجُ مِنْهُمَا التُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

فَمِاتِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ 🖭

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعْتُ فِي الْبَغْرِ كَالْأَعْلَامِ ( ﴿ كَا

فَهِا تِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبُنِ 25

كُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَانٍ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَانٍ ﴿ كُلِّ

وَّيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ (ثَ

(तसनीया) बयान किया है | ऋतुओं (मौसम) के अनुसार पूरब और पिरचम के भिन्न होने में भी इस में जिन्नों और इंसानों के बहुत से फायदे हैं, इसलिए इसे भी एहसान कहा गया है |

<sup>2</sup> इन के द्वारा (जरिये) भी यातायात और भारवाहन की जो सहूलतें हासिल हैं उसे बताने की जरूरत नहीं, इसलिए यह भी अल्लाह की वड़ी अनुकम्पा (नेमत) है !

البكر (अलजवार) خَارِيَة (जारियह) चलने वाली का बहुवचन (जमा) है और छिपे मौसूफ النثن (नवकायें) का विशेषण (सिफत) है | مرفوعات का मतलब مرفوعات है, ऊंची की हुई, मतलब पाल (बादबान) है, जो हवा पोतों में झंडों के वराबर ऊपर और उंची बनाई जाती हैं | कुछ ने इसका मतलब निर्मित (मस्तूअ) किया है, यानी अल्लाह की बनाई हुई जो समुद्रों में चलती है |

सूरतुर्रहमान-५५

भाग-२७

الجزء ٢٧ | 967

سورة الرحمن ٥٥

२६. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

**२९**. सब आकाश और धरती वाले उसी से मौगते हैं, हर दिन वह एक काम में है  $\parallel^1$ 

**३०**. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे |

**३१**. (हे जिन्नों और इंसानों के गिरोहो!) जल्द ही हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह आकर्षित (मुतवज्जिह) हो जायेंगे |<sup>2</sup>

**३२**. तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे |

**३३**. (हे जिन्नों और इंसानों के गिरोह!) अगर तुम में आकाशों और धरती के किनारों से निकलने की ताकत है तो निकल भागो, बिना गल्बा (और ताकत) के तुम नहीं निकल सकते।<sup>3</sup>

فَهِا يَ الآءِ رَبُّكُمَّا كُكُذِّ بْنِ 3

يَسْتَلُهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمِر هُوَ فِيْ شَانِ (25)

فَهِاتِي الآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَذِّ بْنِ 3

سَنَفُرُغُ لَكُمْ آيُّهُ الثَّقَالِين (3)

فَهِا يِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ 3

لِمُعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّلْوْتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ﴿ لاَ تَنْفُذُونَ اِلّا بِسُلْطِنِ (33)

प्रितिदिन (हर दिन) का मायने हर पल (क्षण) ا عنان (शान) का मतलब काम और विषय, यानी हर समय वह कुछ न कुछ करता रहता है, किसी को रोगी बना रहा है तो किसी को सेहतमंद, िकसी को अमीर वना रहा है तो किसी अमीर को गरीब, िकसी को रंक (भिखारी) से राजा तो िकसी को राजा से रंक, िकसी को ऊंचा मनसब (पदासीन) दे रहा है तो किसी को नीचे गिरा रहा है और िकसी को फना (नास्ति) और फना को बका (आस्ति) दे रहा है आदि (वगैरह) । संक्षेप (मुख़्तसर) में दुनिया में यह सब बदलाव उसी के हुक्म और मर्जी से हो रहे हैं और रात दिन का कोई ऐसा पल नहीं जो उसकी शान से खाली हो।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह को फरागत (अवकाश) नहीं, बल्कि यह मुहाबरे के रूप में कहा गया है, जिसका मकसद (उद्देश) धमकी देना और फटकारना है | غري सकलान (जिन्न और इंसान को) इसलिए कहा गया है कि उन्हें शरीअत के पालन का पाबंद किया गया है, इस रुकावट और भार से दूसरी मखलूक (सृष्टि) अलग है |

<sup>3</sup> अल्लाह की लिखी तकदीर और फैसले से बचकर तुम कहीं भाग सकते हो तो चले जाओ, लेकिन यह ताकत किस में है, और भाग कर जायेगा कहां? कोई जगह ऐसी है जो अल्लाह के अधिकार से बाहर हो? यह भी धमकी है जो उपर बयान की गई धमकी की तरह एहसान है । कुछ ने कहा कि यह महश्चर के मैदान में कहा जायेगा जब फरिश्ते हर तरफ से लोगों को घेर रखे होंगे, दोनों ही मायने अपनी जगह पर सही हैं ।

968

सूरतुर्रहमान-५५

भाग-२७

الجزء ۲۷

سورة الرحمن ٥٥

३४. तो तम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झठलाओगे ।

३५. तुम पर आग के घोले और धुआ छोड़ा जायेगा फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे ।

३६. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झठलाओगे ।

३७. फिर जविक आकाश फटकर लाल हो जायेगा, जैसा कि लाल (मुलायम) चमड़ा हो ।

३८. तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झठलाओगे ।

३९. उस दिन किसी इंसान और किसी जिन्न से उस के पापों की पछताछ न की जायेगी।

¥o. तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

يُعْرَفُ الْبُجْرِمُونَ بِسِينَهُمُ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ١٩٩ पापी केवल अपने हुलिया से ही पहचान लिये जायेंगे<sup>2</sup> और उन के माथों के बाल और पैर पकड लिए जायेंगे।

४२. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झठलाओगे ।

४३. यह है वह नरक जिसे अपराधी (मुजरिम) झठा मानते थे।

فَبَأَي الآهِ رَبُكُما تُكُذِّبُن 3

يُؤسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظً مِنْ ثَادِهُ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْتُصِرُنِ (35)

فَمَا فَي أَلِا مِ رَبِكُمُا ثُكُذِّ بنِ 30

فَاذَا انْشَقَّتِ السَّهَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كالدَّهَان 😚

فَيا فِي أَلاَّهِ رَبِّكُمَّا ثُكُدٌّ بن 3

فَيَوْمَهِنِ لا يُسْتَلُ عَنْ ذَنْبِهَ إِنْسُ وُلاجًانُ ﴿

فَياتِي الآءِ رَبُكُمَا ثُكُنْ لِي (4)

وَالْأَقُدَامِ (41)

فَيا يِي الآءِ رَبُّكُما تُكُنَّ بْن (4)

क्यामत (प्रलय) के दिन आसमान फट जायेगा, जमीन पर फरिश्ते उतर आयेंगे, उस दिन यह आसमान जहन्नम की आग की सख़्त तिपश (ताप) से पिघलकर लाल चमड़े की तरह हो नाल चमडा | مان नाल चमडा

थानी जिस तरह ईमानवालों का निश्चान होगा कि उन के वजु के अंग चमकते होंगे, उसी तरह पापियों के मुंह काले होंगे, अखिं नीली और वे डरे हुए होंगे |

४४. उस के और गर्म उबलते पानी के बीच चक्कर खायेंगे |

¥¥. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओंगे |

¥६. और उस इंसान के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, दो जन्नत हैं !

¥७. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओंगे |

४८. दोनों जन्नतें बहुत डालियों (और शाखाओं) वाली हैं ।

¥९. तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओंगे |

**४०**. उन दोनों (स्वर्गों) में दो बहने वाले चश्मे (जलस्रोत) हैं  $|^2$ 

४१. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे |

४२. उन दोनों (स्वर्गों) में हर तरह के मेवों के जोड़े (दो तरह) होंगे |

५३. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

४४. जन्नत में रहने वाले ऐसे फर्बो पर तिकये लगाये हुए होंगे जिन के अस्तर मोटे रेशम के होंगे, और उन दोनों जन्नतों के मेवे बहुत क़रीब होंगे। يَطُوْفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْهِ أَنِ 40

فَهِاتِي الآءِ رَتِكُمًا ثُكَدِّ لَنِ 60

وَلِينَ خَافَ مَقَامَ رَيْهِ جَنَّاتُن 60

فَبِاتِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّ بْنِ 🐠

ذَوَاتًا أَفْنَانِ 8

فَبِاَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿

فِيهِمَا عَيْشِ تَجْرِيْنِ (50

فَيِهَا فِي اللَّهِ رَبِّكُمًا ثُكَذِّبِي 🗈

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زُوْجُنِ ﴿

فَبِاَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمًا تُكَذِّبُنِ 3

مُتَّكِيِنَ عَلْ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ اِسْتَبُرَقٍ ﴿ مُثَالِبُنُهَا مِنْ اِسْتَبُرَقٍ ﴿ مُثَالِبُهُمَا مِن

<sup>।</sup> हदीस में आता है कि दो बाग चांदी के हैं जिन के बर्तन और सभी चीजें चांदी की होंगी और दो बाग सोने के हैं और उस के बर्तन और सब चीजें सोने ही की होंगी। (सहीह बुखारी, तफसीर सूर: अर्रहमान) कुछ कथनों (हदीसों) में है कि सोने के बाग खास ईमानवालों (समीपवर्तियों) के लिए होंगे और चांदी के बाग आम ईमानवालों के लिए होंगे। (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एक का नाम 'तस्नीम' और दूसरे का 'सल्सवील' है |

४४. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

**५६.** वहाँ (शर्मीली) नीची निगाहें वाली हूरें हैं, जिन्हें उन से पहले किसी जिन्न और इंसान ने हाथ न लगाया होगा।

५७. तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

५८. वे (हूरें) मणि (याकूत) और मूंगे की तरह होंगी ।

५९. तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

**६०**. एहसान का बदला एहसान (प्रतिफल) के सिवाय क्या है |<sup>2</sup>

६१. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

६२. और उन के सिवाय दो जन्नतें और हैं?<sup>3</sup>

६३. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

६४. जो दोनों गाढ़े हरे रंग की स्याही मायल हैं। فَبِأَي الآو رَبِّكُمَّا تُكَذِّبِنِ 3

فِيُهِنَ قُصِرْتُ الظَّرْفِ ﴿ لَمْ يَظْمِثُهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجًانَّ ﴿ ﴿

فَمِأَ فِي الآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَذِّبْنِ 3

كَاكُهُنَ الْيَاقُونُ وَ الْمَرْجَانُ (38)

فَهِا تِي الآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَذِّبي ﴿

هَـلُ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ 🚳

فَهِأَيُّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَةِ بْنِ 📵

وَمِنْ دُوْنِهِمَاجَنَاشِ 60

فَهَا فِي أَلَاّهِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبُنِ 🔞

مُذهَامَتن الله

यानी कुवारी होंगी, इस से पहले वह किसी के विवाह में नहीं रही होंगी, यह आयत और इस से पहले की कुछ आयतों से साफ तौर से मालूम होता है कि जो जिन्न ईमानवाले होंगे वे भी ईमान वाले इंसानों की तरह जन्नत में जायेंगे, और उन के लिए भी वही होगा जो दूसरे ईमानवालों के लिए होगा ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पहले एहसान से मुराद नेक काम और अल्लाह के हुक्म का पालन (पैरवी) है और दूसरे एहसान से उसका बदला यानी जन्नत और उसकी सुख-सुविधायें (ऐशे आराम) हैं ।

<sup>े</sup> से यह मतलब भी निकाला गया है कि यह दो बाग फ्रजीलत और अजमत में पहले दो बागों से, जिनकी चर्चा आयत न॰ ४६ में गुजरी, कमतर होंगे |

| <b>सूरतुरेह</b> म | ान–५५ |
|-------------------|-------|

भाग-२७

الجزء ٢٧ | 971

سورة الرحمن ٥٥

**६४**. तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

६६. उन में दो (तेज चाल से) उवलने वाले जलस्रोत (चश्में) हैं ।

६७. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओंगे !

६
इंगे ।

**६९.** तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

**७०**. उन में अच्छे चरित्र (किरदार) वाली ख़ूबसूरत औरतें हैं ।

भ्भ. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

७२. (गोरे रंग की) हूरें (अप्सरायें) जन्नत के खेमों में रहने वाली हैं |

७३. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे ।

७४. उन (हूरों) को कोई इंसान और जिन्न ने इस से पहले हाथ नहीं लगाया (उन से नहीं मिला) |

७५. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओंगे | فَبِاتِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ ۞

فِيهِمَا عَيْنُنِ لَضَّاخَتُنِ ﴿

فَبِاَيِّ أَلَآءٍ رَبِّكُمَا تُكَنِّ بْنِ ۗ

فِيْهِمَا فَاكِهَةُ وَّنَخُلُّ وَّ رُمَّانُّ ﴿

فَهِاَيِّ الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿

فِيْهِنَّ خَيْراتٌ حِسَانٌ أَنْ

فَهِاَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بنِ 10

حُورٌ مَّقُصُورْتُ فِي الْخِيامِرِ 2

فَهِاَ يِّى الآءِ رَبِّكُهَا ثُكَدِّبْنِ أَنَّ

لَمْ يَظْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاجَانُّ ﴿

فَهِأَتِي أَلآءٍ رَبِّكُمَّا ثُكَذِّبٰنِ ③

<sup>े</sup> خَيراتُ से मुराद अख़लाक़ (आचरण) और किरदार (स्वभाव) की अच्छाईयाँ हैं और جِسانُ का मतलब ख़ूबसूरती और जीनत (शोभा) में वेमिसाल ا

भाग-२७ 972 १४ - الجزء ۲۷

سورة الواقعة ٥٦

७६. हरे गद्दों और सुन्दर विछौनों पर तिकये लगाये होंगे।

७७. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों  $(\hat{\tau} + \pi \hat{d})$  को झुठलाओंगे  $|\hat{\tau}|^2$ 

७८. वड़ा युभ है तेरे प्रतापवान (जलाल वाले) और इज्जत वाले रब का नाम l

### सूरतुल वाक्रिअ:-५६

सूरः वाकिअः मनुका में नाजिल हुई और इस में छियानवे आयते और तीन रूकूअ हैं। अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- जब क्रयामत (प्रलय) क्रायम हो जायेगी ।
- २. जिस के घटित होने में कोई झूठ नहीं |
- ३. वह ऊँच-नीच करने वाली होगी |
- में अविक धरती भूकम्प (जलजला) के साथ हिला दी जायेगी।

مُتَّكِمٍيْنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٌ حِسَانٍ ﴿

فَبِاَي الآءِ رَبِكُمَا تُكَذِينِ

تَبْرَكَ اسْمُرَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِر 🕏

٩

بشيم الله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ أَ

كَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةً ②

خَافِضَةً زَافِعَةً ۞

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿

<sup>े</sup> رَفُرُك (रफ़रफ़) गद्दा, गालीचा या इस तरह का अच्छा बिछौना, عَنْفَرِي (अवकरी) हर अच्छी और कीमती चीज को कहा जाता है। नवी क्क ने यह घट्द हजरत उमर के लिये इस्तेमाल किया। ﴿ هَلَمْ اَرْعَامُرُا يَغْرِي فَرَيّهُ "मैंने कोई अबकरी (श्रेष्ठ) ऐसा नहीं देखा जो उमर की तरह काम करता हो ि (सहीह अल-बुखारी, किताबुल मनाक्रिव)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह आयत इस सूर: में ३१ वार आई है, अल्लाह ने इस आयत में अपने कई तरह के उपहारों (नेमतों) की चर्चा की है, और हर एक या कुछ उपहारों की चर्चा के बाद यह सवाल किया है !

<sup>\*</sup> इस सूर: के बारे में मशहूर है कि यह सूरतुल गिना (सम्पन्नता की सूर:) है और जो इंसान इसे हर रात को पढ़ेगा उसे कभी भूखभरी नहीं आयेगी | किन्तु हक्रीकृत में इस सूर: के महत्व (अहमियत) में कोई सहीह हदीस नहीं है, हर रात पढ़ने तथा बच्चों को सिखाने की हदीसे भी जईफ बल्कि बनावटी हैं | देखिये (अल-अहादीसुज जईफा, लिल अलयानी हदीस न रू९, २९०, भाग १८४५७)

| सूरतुल वाक्रिअ:-५६ भाग-२७ 973                                      | سورة الواقعة ٥٦ الجزء ٢٧                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४. और पहाड़ बिल्कुल कण-कण (रेजा-रेजा)<br>कर दिये जायेंगे ।         | وَ بُتَتِ الْجِبَالُ بَشًا أَنَ                                                                    |
| ६. फिर वह विखरी धूल की तरह हो जायेंगे।                             | فَكَانَتْ هَبَاءُ مُنْكِئًا ۞                                                                      |
| ७. और तुम तीन गुटों में बैट जाओगे !                                | وَ كُنْتُمْ ٱذُواجًا ثَلْثَةً نُ                                                                   |
| <b>द</b> . तो दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं, दाहिने हाथ वाले      | فَأَصْحُ الْهَيْمَنَةِ أَمَا أَصْحُبُ                                                              |
| हाय पाल ।                                                          | الْبَيْبَنَةِ 🖲                                                                                    |
| <b>९</b> . और बायें हाथ वाले, क्या हाल है वायें हाथ वालों का $ ^2$ | وَٱصْحٰبُ الْسُنْعَكَةِ أَمَا آصْحٰبُ<br>الْسَفْعَكَة (فَ)                                         |
| 90. और जो आगे वाले हैं वे तो आगे वाले ही हैं।                      | المستبور<br>وَالشَّبِقُوْنَ الشَّبِقُوْنَ (أَنَّ                                                   |
| <b>११</b> . वह विल्कुल नजदीकी हासिल (प्राप्त) किये हुए हैं         | اُولَيْكِ الْمُقَرَّبُونَ (١٠)                                                                     |
| <b>१२. ऐश्व व</b> आराम वाले स्वर्गों में हैं                       | فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ (12)                                                                       |
| 9३. (बहुत वड़ा) गुट तो पहले लोगों में से<br>होगा।                  | ثُلَةً مِنَ الْأَوْلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ الْأَوْلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ الْأَوْلِينَ |
| - 4 33 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                          |                                                                                                    |

१४. और थोड़े से पिछले लोगों में से 🖰

**१५**. पर ∣ (ये लोग) सोने के तारों से बुने हुए तस्तों

<sup>ं</sup> इस से साधारण (आम) ईमानवाले मुराद हैं जिन को उन के कर्मपत्र (आमालनामा) दायें हाथ में दिये जायेंगे, जो उनकी ख़ुश्वनसीबी का निश्चान होगा !

<sup>2</sup> इस से अभिप्राय (मुराद) काफिर हैं, जिनको उन के आमालनामा बायें हाथ में दिये जायेंगे।

उद्दर्ग से मुराद खास ईमान वाले हैं । यह तीसरा प्रकार (क्रिस्म) है, जो ईमान लाने में आगे और नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं, अल्लाह उन्हें खास समीपता (नजदीकी) देगा । यह वाक्य (जुमला) ऐसा ही है जैसे वोलते हैं कि तू तू है और जैद जैद, इस में जैसािक जैद की अहमियत और उसकी प्रधानता (अजमत) का वयान है ।

<sup>4 💥 (</sup>सुल्ल:) उस बड़े गिरोह को कहा जाता है जिसकी गिनती असंभव (नामुमिकन) हो ।

974

सूरतुल वाक्रिअ:-५६

भाग-२७

الجزء ۲۷

سورة الواقعة ٥٦

**१६**. एक-दूसरे के सामने तिकया लगाये बैठे होंगे ।<sup>1</sup>

9७. उन के करीब ऐसे लड़के जो हमेशा (लड़के ही) रहेंगे, आया-जाया करेंगे |

१८. प्याले और सुराही लेकर और मदिरा का प्याला लेकर जो छलकते मदिरा से भरा हो ।

**१९. जिस** से न सिर में चक्कर हो और न अक्ल खराब हो |<sup>2</sup>

२०. और ऐसे मेवे लिए हुए जिसे वे पसन्द करें।

२१. और पक्षियों के गोश्त जो उन्हें (बहुत) मजेदार हों |

२२. और बड़ी-बड़ी आंखों वाली हूरें |

२३. जो छिपे हुए मोतियों की तरह हैं !

२४. यह वदला है उन के कर्मों (अमल) का

२५. न (वे) वहाँ बेकार की बात सुनेंगे और न पाप की बात !

**२६.** केवल सलाम ही सलाम (शान्ति ही शान्ति) की आवाज होगी |<sup>3</sup> مُتَّرِكٍيْنَ عَلَيْهَا مُتَقْبِلِينَ 16

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ (1)

بِٱلْوَابِ وَ ٱبَّارِيْقَ لَا وَكَأْسِ مِّنْ مَّعِيْنٍ 🚯

لاَّ يُصَدَّ عُوْنَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ (19

وَ فَاكِهُمْ قِمْهَا يَتَخَيَّرُونَ (20)

وَلَحْدِهِ طَلْمِدٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ (2)

و موره عين (22)

كَامَثَالِ النُّؤُلُو الْمُكْنُونِ (23)

جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ 🕰

لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيْمًا 2َ5

الا قِيْلا سَليًا سَليًا 26

<sup>्</sup>र बुने और जड़े हुए, यानी उक्त (मजकूरा) जन्नती सोने के तारों से बुने और जवाहरों से जड़े हुए तह्तों पर एक-दूसरे के सामने तिकयों पर वैठे होंगे |

<sup>2</sup> منطع (सुदाअ) सिर के ऐसे दर्द को कहते हैं जो घराव के नघे के सबब हो إزانا (इनजाफ) का मतलब वह अक्ल का बिगाड़ है जो नघे की वजह से हो | दुनिया की घराब से यह दोनों बातें होती हैं | परलोक (आखिरत) की घराब में ख़ुशी और मजा तो जरूर होगा लेकिन यह ख़रावियाँ नहीं होंगी | منين (मअीन) बहते स्रोत (चश्मा) जो सूखता न हो |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी दुनिया में तो आपस में लड़ाई-झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि बहन-भाई भी इससे सुरक्षित (महफूज) नहीं | इस मतभेद (इिह्तिलाफ) और झगड़े से दिलों में मैल और दुश्मनी पैदा होती है, जो एक-दूसरे के खिलाफ बुरे घट्द, गाली-गलोज और चुगली वगैरह पर इंसान को उकसाती

भाग-२७ | 975 | ४४ = إ

سورة الواقعة ٥٦

दाहिने हाथ वाले ।

२८. वे बिना कौटों के बैर

२९. और तह पर तह किलों,

और लम्बी-लम्बी छाओं.

३१. और बहता पानी.

३२. और बहुत ज्यादा फलों में,

३३. जो न ख़त्म हों, न रोक लिये जायें,

३४. और ऊँचे-ऊँचे फर्शों पर होंगे !

३४. हम ने उन (की पितनयों) को ख़ास तौर से बनाया है ।

३६. और हम ने उन्हें कुवारियां वना दिया है।

३७. प्रेम करने वालियां बराबर उम्र की है।

في سِنُ رِمَّخْضُود (28)

وَكُلْحٍ مَّنْضُودٍ (2)

وَظِيلٌ مَّهُ دُودٍ (30)

وَّمَا ۚ مِّ مَسْكُونِ (1

وَ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ١٤٠

لاً مَقْطُوعَةٍ وَلا مَهْنُوعَةٍ (33)

وَ فُرُشٍ مُرْفُوعَةٍ ﴿

إِنَّا اَنْشَانُهُنَّ إِنْشَاءً (35)

فَجَعَلُنْهُنَّ ٱبْكَارًا (36)

عُرُبًا ٱثْرَابًا ۞

है । जन्नत इन तमाम नैतिक (अखलाकी) गंदिगयों और बुराई से न केवल पाक होगी बल्कि वहाँ सलाम ही सलाम की अवाजें सुनने में आयेगी, फरिश्तों की तरफ से भी और एक-दूसरे जन्नतियों की तरफ से भी, जिसका मतलव यह है कि वहाँ सलाम और एहतेराम तो होगा लेकिन मन और कौल की वह खराबियां नहीं होंगी, जो दुनिया में आम हैं यहां तक कि बड़े-वडे मजहबी पेशवा भी इन से महफूज नहीं।

यह عُرُوبة का बहुवचन (जमा) है, यानी ऐसी नारी जो अपनी ख़ूबसूरती, जीनत और दूसरे عُرُبة का बहुवचन है हम ترب (सिएत) की वजह से अपने पति की बहुत प्रिय हो اتراب वह برب का बहुवचन है हम उम्र यानी जन्नतियों की पत्नियाँ सभी एक उम्र की होंगी, जैसा कि हदीस में बयान किया गया है कि सब जन्नती ३३ साल की उम्र के होंगे। (तिर्मिजी, वाबु माजाअ फी सिन्ने अहलिल जन्नुते) यह भी मतलब हो सकता है कि अपने पतियों के उम्र के बराबर होंगी, दोनों का मतलब एक ही है।

भाग-२७

976

الجزء ۲۷

سورة الواقعة ٥٦

३८. दाहिने हाथ वालों के लिए हैं |

३९. (बहुत) बड़ा गिरोह है पहले लोगों में से |

४०. और (बहुत) बड़ा गिरोह है पिछलों में से

**४९**. और बायें हाथ वाले क्या हैं; बायें हाथ वाले  $I^1$ 

४२. गरम हवा और गरम पानी में (होंगे) |

४३. और काले धुयें की छाया में |

४४. जो न ठंडी है, न सुखद ।

४४. बेशक ये लोग इससे पहले बहुत खुश्रहाली में पले हुए थे।

४६. और महापापों पर इसरार करते थे।

४७. और कहते थे कि क्या जब हम मर जायेंगे और मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे, तो क्या हम दोबारा जिन्दा करके खड़े किये जायेंगे।

४८. और क्या हमारे बाप-दादा भी?<sup>2</sup>

¥९. (आप) कह दीजिए कि बेशक सब अगले और पिछले | لِاَصْحٰ الْيَدِيْنِ 38)

عُلَّةً مِنَ الْأَوَلِينَ ﴿

وَثُلَّةً فِمْنَ الْأَخِيرِيْنَ ﴿

وَاصْحُبُ الشِّهَالِ فَمَا َ أَصْحُثُ الشِّهَالِ (أَ)

في سَنُوهِ وَحَدِيْمِ 4

وَظِلْ مِنْ يَعْمُوْدٍ<sup>(1)</sup>

لاً بَارِدٍ وَلَا كُرِيْمٍ ﴿

إنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُثْرَفِيْنَ 📆

وَكَانُواْ يُصِرُّوُنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ( ﴿ وَكَانُواْ يَقُوْلُونَ الْمَ اَبِنَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَاِنَا لَمَبْغُوثُونَ ( ﴿ )

اَوَ أَبَا َؤُنَا الْأَوْلُونَ ®

قُلْ إِنَّ الْأَوْلِيْنَ وَالْأَخِرِيْنَ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इस से अभिप्राय (मुराद) नरकवासी हैं, जिनको उन के कर्मपत्र (आमालनामा) वायें हाथ में पकड़ाये जायेंगे, जो उन की वदिकस्मती की अलामत होगी |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से मालूम हुआ कि परलोक (अख़िरत) के ईमान का इंकार ही कुफ़, शिर्क और पापों में लीन रहने की असल वजह है | यही बात है कि जब अख़िरत का तसव्युर (कल्पना) उस के मानने वालों के विचार में धुंधला जाती है तो उन में दुराचार और बुराई बहुत हो जाती है, जैसे आजकल आम तौर से मुसलमानों की हालत है |

भाग-२७

الجزء ٢٧ | 977

سورة الواقعة ٥٦

**५०. जरूर** जमा किये जायेंगे एक निर्धारित (मुकर्रर) दिन के समय |

४१. फिर तुम हे भटके लोगो, झुठलाने वालो!

**५२. जरूर खाने वा**ले हो जनकूम (थूहड़) का पेड़ |

५३. और उसी से पेट भरने वाले हो !

४४. फिर उस पर गर्म उबलता हुआ पानी पीने वाले हो ।

**५५.** फिर पीने वाले भी प्यासे ऊँटों की तरह ।

**५६**. क्यामत के दिन उनकी मेहमानी यही है |<sup>2</sup>

४७. हम ने ही तुम सब को पैदा किया है, फिर तुम क्यों नहीं मनाते?

४८. अच्छा फिर यह तो बताओ कि जो वीर्य (मनी) तुम टपकाते हो ।

**४९. क्या** उस से (इंसान) तुम बनाते हो या सन्टा (खालिक) हम ही हैं?<sup>3</sup>

لَمَجْمُوْعُوْنَ فَإِلَىٰ مِيْقَاتِ يَوْمِرِ مَعْمُوُمِ

ثُمَّةَ إِنَّكُمْ آيَتُهَا الطَّمَالُونَ الْمُكَذِّبُونَ 🕚

لَا كِلُوْنَ مِنْ شَجَدٍ مِّنْ ذَقُومٍ 3

فَهَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (5)

فَشْرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَبِيْمِ ( 54

فَشْرِيُونَ شُرْبَ الْهِيْمِ (55)

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَر الدِّيْنِ 60

نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ 3

اَفْرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُونَ 38

ءَ ٱنْتُكُمْ تَخْلُقُونَهَ آمُر نَحْنُ الْخَلِقُونَ ﴿

(بَئْرُمُمْ بِمَنَابِ اَيِمٍ) «उन को दुखदायी अजाब की ख़ुंबखबरी सुना दो ।» (आले इमरान-२९)

<sup>े</sup> فَ (हीम) أَنَّمَ का बहुवचन (जमा) है, उन प्यासे ऊंटों को कहा जाता है जो एक ख़ास बीमारी की वजह से पानी पर पानी पीते जाते हैं लेकिन उनकी प्यास नहीं जाती । मतलब यह है कि ज़क़्कूम खाकर पानी भी वैसे ही नहीं पियोगे जो साधारण (आम) ढंग से होता है, बल्कि एक तो सजा के रूप में तुम्हें पीने के लिए खौलता पानी मिलेगा, दूसरे तुम उसे प्यासे ऊंट की तरह पीते ही चले जाओगे लेकिन तुम्हारी प्यास दूर नहीं होगी ।

यह मजाक के तौर पर फरमाया : नहीं तो मेहमानी तो वह होती है जो मेहमान के एहतेराम के लिये किया जाता है | जैसे कुछ जगहों पर फरमाया :

<sup>3</sup> यानी तुम्हारी पित्नयों से संभोग (जिमाअ) के नतीजे में तुम्हारे वीर्य (मनी) की जो बूँदे स्त्रियों के गर्भाश्य (रिहम) में जाती हैं, उन से इंसानी रूप रेखा बनाने वाले हम हैं या नुम?

भाग-२७

الجزء ٢٧ | 978

سورة الواقعة ٥٦

६०. हम ही ने तुम में मौत को मुक़हर कर दिया है और हम उस से हारे हए नहीं हैं।

६१. कि तुम्हारी जगह पर तुम जैसे दूसरे पैदा कर दें और तुम्हें नये रूप से (उस दुनिया में) पैदा करें जिस से तुम (हमेशा) अन्जान हो ।

६२. और तुम्हें निश्चित रूप (यकीनी तौर) से पहले जन्म का ज्ञान (इल्म) भी है, फिर नसीहत क्यों नहीं हासिल करते?

६३. अच्छा फिर यह भी बताओ कि तुम जो कछ बोते हो ।

६४. उसे तुम ही उगाते हो या हम उगाने वाले हैं |1

६४. अगर हम चाहें तो उसे कण-कण कर दें और तुम ताज्जुब के साथ बातें बनाते ही रह जाओ ।

६६. कि हम पर तो दण्ड (सजा) ही पड गया!

६७. बल्कि हम तो पूरी तरह से वंचित (महरूम) ही रह गये ।

६८. अच्छा यह बताओं कि जिस पानी को तम पीते हो ।

६९. उसे बादलों से भी तुम ही ने उतारा है या हम बारिश करते हैं।

 अगर हमारी इच्छा हो तो हम उसे कडुवा (जहर) कर दें फिर तुम हमारा बुक्रिया क्यों नहीं अदा करते?2

نَحُنُ قَلَادُنَا بَيْنَكُمُ الْبَوْتَ وَمَا نَحْنُ پئشبُوقِيْنَ (60) عَلَى أَنْ نُمِدُلُ الْمُثَالِكُهُ وَنُنْشِئُكُهُ في مَالا تَعْلَيْنَ (6)

وَلَقُنْ عَلِمْتُهُ النَّشَاقَ الْأُولِي فَلَوْ لِا تَذَكُّرُونَ 62

اَفَ وَنَدُو مِنَا تَحُدُّونَ وَهُ

ءَ اَنْتُمْ تُزْرَعُونَهُ أَمْرَنَحُنُ الزُّرِعُونَ 🚇

كُونشا وُلِحَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُهُ تَفَكُمُونَ (65)

إِنَّا لَهُغُرَمُونَ 66

بَلْ نَعْنُ مَعْرُومُونَ 😚

اَفَرَءَ يُثُمُّ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ 🚳

ءَ انْتُورُ انْزَلْتُهُورُهُ مِنَ الْهُزْنِ اَمْرِنَحُنِّ

الْهُنُزُلُونَ 60

كُوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاحًا فَكُوْلا

تَشَكُّونِينَ (70)

<sup>2</sup> यानी इस अनुग्रह (नेमत) पर हमारे हुक्म का पालन (पैरवी) करके हमारा व्यवहारिक (अमली)

शक्रिया क्यों अदा नहीं करते?

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यानी जमीन में तुम जो बीज बोते हो वह एक पौधा बनकर उगता है । अन्न के एक बेजान दाने को फाइकर और धरती की छाती को चीरकर इस तरह पेड़ उपजाने वाला कौन है? यह भी वीर्य (मनी) की बूद से इसान बना देने की तरह हमारे ही सामर्थ्य (क़ुदरत) की कलाकारी है या तुम्हारी किसी कोशिश या छू मंतर का नतीजा है?

भाग-२७ | ७७७ | ४४ - الجزء ४४

الجزء ٧

سورة الواقعة ٥٦

.अच्छा यह भी बताओ कि जो आग तुम सुलगाते हो ।

७२. उस के पेड़ को तुम ने पैदा किया है या हम उस के पैदा करने वाले हैं ?

७३. हम ने उसे नसीहत हासिल करने का साधन (जरिया) और यात्रियों के फायेदा की चीज बनाई है ।

७४. तो अपने महान (अजीम) रव के नाम की तस्वीह वयान किया करो !

७५. तो मैं क्रसम खाता हूँ सितारों के गिरने की।

७६. और अगर तुम्हें इल्म हो तो यह बहुत बड़ी क्रसम है!

७७. कि वेशक यह क़ुरआन बड़ी इज़्ज़त वाला है।

७८. जो एक महफूज किताब में (लिखित) है ।

**७९.** जिसे केवल पाक लोग ही छू सकते हैं  $|^2$ 

**so**. यह सारी दुनिया के रब की तरफ से नाजिल किया गया है।

६१. तो क्या तुम ऐसी वात को साधारण (और हकीर) समझ रहे हो?

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ 🗇

ءَٱنْكُوْ أَنْشَأْتُو شَجَرَتَهَا آمُرْنَحُنُ الْمُنْشِئُونَ 20

نَحُنُ جَعَلُنهَا تَذُكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِيْنَ (7

فَسَيِّحُ بِالسَّمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (14

فَلاَّ أَقْسِمُ بِمَوْقِعَ النَّجُوْمِ (13)

وَ إِنَّهُ لَقُسَمَّ لُوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ 10

إِنَّهُ لَقُرُانٌ كُوِيْمٌ (7)

فِيْ كِتْبِ مَكْنُوْنٍ ﴿

لَا يَنَسُهُ لَا الْمُطَهِّرُونَ 🔞

تَنْزِيْلٌ مِن رَّبِ الْعُلَمِيْنَ 🚳

اَفَيِهَا الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُنْهِنُونَ (8)

<sup>े</sup> فرائس में ला ज़्यादा है, जो वल देने के लिये है या यह ज़्यादा नहीं है बल्कि पहले की किसी चींज को नकारने के लिए है, यानी यह क़ुरआन ज्योतिष (कहानत) या शायरी नहीं, बल्कि मैं तारों के गिरने की कसम लेकर कहता हूं कि यह क़ुरआन इज़्जत वाला है | مواقع النجور से मुराद तारों के निकलने और डूबने की जगह और मदार (धुन्न) हैं ।

<sup>2</sup> क्षेत्र में सर्वनाम (जमीर) लौहे महफूज की तरफ फिरता है, पाक लोगों से मुराद फरिश्ते हैं | कुछ ने उसको क़ुरआन की तरफ फिराया है यानी उसे फरिश्ते ही छूते हैं, यानी आकाश पर फरिश्तों के सिवा किसी की भी पहुँच क़ुरआन तक नहीं होती | मतलब मुश्रेरकीन का खंडन (तरदीद) है जो कहते थे कि क़ुरआन शैतान लेकर उतरते हैं, अल्लाह ने फरमाया यह कैसे मुमिकन है, यह क़ुरआन शैतानी असर से हमेशा महफूज है |

भाग-२७ | 980

الجزء٢٧

سورة الواقعة ٥٦

**६२.** और अपने हिस्से में यही लेते हो कि झुठलाते फिरो ।

**८३**. तो जब कि (जान) गले तक पहुँच जाये !

५४. और तुम उस समय (अखिं से) देखते रहो।

५५. और हम उस इंसान से तुम्हारे मुकावले में ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन तुम नहीं देख सकते।

**८६.** तो अगर तुम किसी की आज्ञा (इताअत) के अधीन (मातहत) नहीं |

**८७**. और उस कौल में सच्चे हो तो तनिक उस प्राण (रूह) को तो लौटाओ |

**दद.** तो जो कोई भी (अल्लाह के दरबार में) करीब होगा  $|^2$ 

५९. उसे तो सुख है और खाना है और सुखदायी जन्नत है।

९०. और जो इंसान दाहिने हाथ वालों में से है।<sup>3</sup>

وَتَجْعَلُونَ رِزُقَكُمُ ٱلْكُمْ تُكَنِّرُبُونَ 🕙

فَكُوْ لَا إِذَا بَكَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ( وَ الْحَلَقُومَ ( وَ الْحَلَقُومَ ( وَ الْحَلَقُومَ ( وَ الْحَلَقُومَ وَ الْحَلَقُومَ وَ الْحَلَقُمُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

فَكُوْ لِآلِانَ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ 6

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُدُ طِياقِيْنَ 🕫

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88

فَرُوْحٌ وَرَيْحَانُ لَا وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ 🐵

وَامَّا إِنْ كَانَ مِنْ اَصْحْبِ الْيَهِيْنِ ﴿

पानी मरने वाले के हम तुम से भी ज्यादा करीब होते हैं, अपने इल्म, क़ुदरत और दर्शन (वसीरत) की बुनियाद पर, या हम से मुराद अल्लाह के कार्यकर्ता (कारकुन) यानी मौत के फरिश्ते हैं जो उसका प्राण (रूह) निकालते हैं ।

<sup>2</sup> सूर: के शुरू में कर्मों (अमल) के अनुसार इसानों के जो तीन भेद (क्रिस्म) बयान किये गये थे, उनका दोबारा बयान किया जा रहा है, यह उनकी पहली क्रिस्म है जिन्हें मुकर्रबीन के सिवा साबिकीन (अग्रणि) भी कहा जाता है, क्योंकि वह नेकी के हर काम में आगे होते हैं, ईमान लाने में भी दूसरों से आगे होते हैं और अपने इन्हीं गुणों (सिफ्तों) की वजह से वह अल्लाह के दरबार के समीपवर्तियों (मुकर्रबीन) में होते हैं |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह दूसरा दर्जा है, साधारण (आम) ईमानवाले | यह भी नरक से बचकर जन्नत में जायेंगे लेकिन पदों (ओहदों) में साबिकीन (पहले के लोगों) से कमतर होंगे | मौत के समय उनको भी फरिश्ते शान्ति (सलामती) की ख़ुश्खबरी देते हैं |

सूरतुल हदीद-५७

भाग-२७ | 981 | ४४ ।

سورة الحديد ٥٧

९१. तो भी सलाम है तेरे लिए कि तू दाहिने वालों में से है |

९२. लेकिन अगर कोई झुठलाने वाले पथभ्रष्टों (गुमराहों) में से है ।

९३. तो खौलते हुए पानी से मेहमानी है ।

९४. और नरक में जाना है।

९४. यह (खबर) सरासर हक और विल्कुल निश्चित (यकीनी) है ।

**९६**. तो तू अपने (बड़े अजीम) रब के नाम की पवित्रता (पाकीजगी) वयान कर |<sup>2</sup>

### सूरतुल हदीद-५७

सूर: हदीद मदीने में नाजिल हुई और इस में उन्तीस आयतें और चार रूकूअ हैं |

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

९. आकाशों और धरती में जो कुछ है (सभी) अल्लाह की तस्वीह (मिहिमागान) कर रहे हैं, और वह शिक्तशाली (गालिव) हिक्मत वाला है।

२. आकाशों और धरती का राज्य (मुल्क) उसी का है, वही जिंदगी देता है और मौत भी, और वह सभी चीज पर कादिर है। فَسَلْمٌ لَكَ مِنْ أَصُحْبِ الْيَمِيْنِ (9

وَاَمَّكَاإِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّرِيِينَ الطِّنَا آيْنِينَ ﴿

فَنُزُلُ مِنْ حَبِيْمٍ 3

وَ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ١٠٠

إِنَّ هٰنَا لَهُوَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿ 95

فَسَتِحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿

سُونَ وَالْمِلْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ

بِمُسْمِد اللهِ الرَّحْلَينِ الرَّحِيْمِ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ \* وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكْمُ ()

لَهُ مُلُكُ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُخِي وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِنْ شَىٰءٍ قَدِيْرُ ۗ

<sup>े</sup> यह तीसरा दर्जा है जिन्हें सूरह के शुरू में نحاث "असहाबुल मश्रअमः" कहा गया था, बायें हाथ वाले या अशुभ (नहुसत) वाले । यह अपने कुफ्न और पाखंड (सरकश्ची) की सजा या उसका अशुभ, नरक की यातना (अजाब) के रूप में भुगतेंगे ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हदीस में आता है कि दो शब्द (किलमा) अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, वोलने में हल्के और तौल में भारी हैं | سبحان الله و محمده سبحان الله العظيم (सहीह बुखारी, आख़िरी हदीस और सहीह मुस्लिम, किताबुज जिक्र, वाबु फजिलत तहलील वत्तस्वीह वदुआ)

३. वही पहला है और वही आखिरी, वही खुला है और वही छिपा,¹ और वह हर चीज को अच्छी तरह जानने वाला है ।

४. वही है जिसने आकाशों और धरती को छ: दिन में पैदा किया, फिर अर्थ पर बलंद हुआ, वह (अच्छी तरह) जानता है उस चीज को जो धरती में जाये और जो उस से निकले, और जो आकाश से नीचे आये और जो कुछ चढ़कर उस में जाये और जहां कहीं तुम हो वह तुम्हारे साथ है<sup>2</sup> और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है ।

४. आकाशों और धरती का राज्य उसी का है, और सभी काम उसी की ओर लौटाये जाते हैं ।

६. वही रात को दिन में दाखिल कराता है और वही दिन को रात में दाखिल कराता है,और सीनों में छिपी हुई बातों का वह पूरा इल्म (ज्ञान) रखने वाला है |

७. अल्लाह पर और उस के रसूल (सन्देण्टा) पर ईमान ले आओ और उस नाल में से खर्च करो जिस में अल्लाह ने तुम्हें (दूसरों का) वारिस बनाया है,<sup>3</sup> तो तुम में से जो ईमान लायें और खर्च करें उन्हें वहत वड़ा पुण्य (अज्र) मिलेगा |

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ الْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ الْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ الْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ الْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ الْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ الْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ الْبَاطِنُ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهِ ۗ وَاللّٰهِ ۗ وَاللّٰهِ ۗ وَاللّٰهِ وَاللَّهِ وَاللّٰهِ وَاللَّهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللَّهِ وَاللّٰهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
اَيَّامِرِ ثُمَّ اسْتَوْى عَلَى الْعَرْشِ لَيْعَلَمُ مَا يَلِيُّ
فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَلُولُ
مِنَ السَّمَا ءَوَمَا يَعُرُجُ فِيهَا لَمُ وَهُو مَعَكُمُ آئِنَ
مَا كُنْتُمُ لَمْ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ 
لَمُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْرَضِ لَم وَلِي اللهِ تُوجَعَ

يُوْكِحُ النَّهُ فَى النَّهَارِوَ يُوْلِحُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهُ النَّهَارَ فِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وُ ﴿ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ ﴿ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُ

اْمِئُوْاْ بِاللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ وَٱنْفِقُوْا مِتَّاجَعَلَكُمُّ مُّسُتَخْلَفِیْنَ فِیهُ ﴿ فَالَّذِینَ اٰمَنُواْ مِنْكُمُ وَٱنْفَقُواْ لَهُمْ اَجُرٌّ كَبِیرٌ ۖ ۞

वही पहला है यानी उस से पहले कुछ न था, वही आखिरी है, जिस के बाद कोई चीज नहीं होगी | वही जाहिर है यानी सब पर प्रभुत्वशाली (गालिब) है, उस पर कोई प्रभुत्व (गल्वा) नहीं रखता | वही बातिन है, यानी बातिन की सभी बातें केवल वही जानता है या लोगों की आंखों और बृद्धियों (अक्लों) से छिपी है | (फत्हल कदीर)

यानी तुम जल में हो या थल में, रात हो या दिन, घरों में हो या जंगलों में, हर जगह पर हर समय वह अपने ज्ञान (इल्म) और क़ुदरत के आधार (बुनियाद) पर तुम्हारे साथ है, यानी तुम्हारे एक- एक कर्म (अमल) को देखता है, तुम्हारी एक-एक बात जानता और सुनता है | यही विषय सूर: हूद-३, सूर: रअ्द-१० और दूसरी आयतों में भी वयान किया गया है |

<sup>3</sup> यानी यह माल इस से पहले किसी दूसरे के पास था, इस में इस बात की तरफ इशारा है कि तुम्हारे पास भी यह धन नहीं रहेगा, दूसरे उस के वारिस वनेंगे, अगर तुम ने उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया तो बाद में इस के वारिस उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करके तुम से ज्यादा सौभाग्य (सआदत) प्राप्त कर सकते हैं और अगर वह नाफरमानी में खर्च करेंगे तो तुम भी मदद करने के अपराध (जुर्म) में पकड़े जाओगे | (इब्ने कसीर)

983

भाग–२७

الجزء ۲۷

سورة الحديد ٥٧

द. तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते? जबिक खुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है और अगर तुम ईमानवाले हो तो वह तुम से मजबूत वादा भी ले चुका है ।

९. वह (अल्लाह) ही है जो अपने वंदे पर स्पष्ट (वाजेह) आयतें नाजिल करता है तािक वह तुम्हें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाये | वेशक अल्लाह (तआला) तुम पर शफकत, रहम करने वाला है |

90. और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते? हकीकत में आकाशों और धरती की (सभी) मीरास (चीजों) का मालिक (अकेला) अल्लाह ही है | तुम में से जिन लोगों ने फत्ह से पहले अल्लाह के रास्ते में दिया है और जिहाद किया है वह (दूसरों के) बराबर नहीं, बल्कि उन से बहुत ऊचे पद के हैं, जिन्होंने फत्ह के वाद दान किया और जिहाद किया | हा, भलाई का वादा तो अल्लाह तआला का उन सब से है, और जो कुछ तुम (लोग) कर रहे हो उसे अल्लाह जानता है |

وَمَا لَكُمُولَا ثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَكَ عُولُهُ لِتُوْمِنُوا بِرَتِكُمُ وَقَلْ آخَلَ مِيْشًا قَكُمُو لِإِنْ كُنْتُمُ

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلْ عَبْدِهَ أَلْيَتِ بَيِّنْتِ يِّيُغُرِجَكُمْ فِنَ الظُّلُنْتِ إِلَى الثُّوْرِ \* وَإِنَّ اللهَ يَكُمْ لَرَّوُونُ رَّحِيْمُ ۞

وَمَا لَكُمُّ اَلَا تُنْفِقُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ لِلهِ مِيْرَاثُ السَّلُوتِ وَالْرَضِ ﴿ لَا يَسْتَوَى مِنْكُمُ مَنُ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ فَتَلَ ﴿ أُولَلِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً فِينَ الذِينِ اَلْفَتْحِ وَ فَتَلَ ﴿ أُولَلِكَ وَقْتَكُوا ﴿ وَ كُلاً وَعَلَى اللهُ الْحُسْفَى ﴿ وَاللهُ بِمَا تَعْمَدُونَ خَبِيرٌ ﴿ أَنَ

फत्ह (विजय) से मुराद ज़्यादातर मुफिस्सरों के करीब मक्का की विजय (फत्ह) है | कुछ ने हुदैविया की सुलह को खुली विजय (फत्हे मोवीन) मानकर उसे ही मुराद लिया है, जो भी हो, हुदैविया सुलह या मक्का की विजय से पहले मुसलमान तादाद और ताकत में कम थे और मुसलमानों की माली हालत भी वहुत कमजोर थी | इन हालतों में अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और जिहाद में हिस्सा लेना बहुत कठिन और वड़े हिम्मत का काम था, जबिक मक्का विजय के वाद यह हालत बदल गई | मुसलमान ताकत और तादाद में भी बढ़ते चले गये और उनकी आर्थिक दशा (माली हालत) भी पहले से कहीं अच्छी हो गई, इस में अल्लाह तआला ने दोनों जमानों के मुसलमानों के बारे में फरमाया कि यह नेकी में वरावर नहीं हो सकते |

مَنْ ذَاالِّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ | 99. कौन है? जो अल्लाह (तआला) को अच्छी तरह से कर्ज दे फिर अल्लाह (तआला) उस के लिए उस को बढ़ाता चला जाये और उसका अच्छा बदला साबित हो जाये |

**१२**. [क्रयामत (प्रलय) के] दिन तू देखेगा कि ईमानवाले मदौं और औरतों का प्रकाश (न्र) उन के आगे-आगे और उन के दायें दौड़ रहा होगा । आज तुम्हें उन स्वर्गों की ख़ुशख़बरी है, जिन के नीचे (ठंडे पानी) की नहरें बह रही हैं, जिनमें हमेशा रहेंगे, यह है बड़ी कामयाबी।

१३. उस दिन द्वयवादी (मुनाफिक) पुरूष और महिलायें ईमानवालों से कहेंगे कि हमारा इंतेजार तो करो कि हम भी तुम्हारी रौशनी से कुछ रौशनी ले लें जवाव दियाँ जायेगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ और रौशनी की खोज करो, फिर उन के और उन के बीच एक दीवार कायम कर दी जायेगी, जिस में दरवाजा भी होगा, उस के भीतरी भाग में कृपा (रहमत) होगी और बाहरी भाग में यातना (अजाव) होगी।

१४. ये चिल्ला-चिल्ला कर उन से कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे? वे कहेंगे कि हाँ थे जरूर, लेकिन तुम ने अपने आप को भटकावे में डाल रखा था, और इतेजार में ही रहे और शक व शुब्हा करते रहे और तुम्हें तुम्हारी (बेकार) आकौक्षाओं (आरज्ञओं) ने धौखे में ही रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा और तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने वाले ने धोखे में ही रखा।

لَهُ وَلَهُ آخِرُ كُونِمُ (١١)

يَوْمَرَتُرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ ٱيْدِيْهِمْ وَبِٱيْمَانِهِمْ بُشُوْمُكُو ٱلْيَوْمَرَجَنْتُ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خْلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ (12)

يَوْمَر يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ أَمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمُ وَيُلَ انْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَيْسُوا نُورًا ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِ لَهُ بَابٌ ﴿ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِيلِهِ الْعَذَابُ (13)

يُنَادُوْنَهُمْ ٱلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوْ ابْلِّي وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُوانَفُسَكُو وَتَرَبَّصْتُو وَالْتَيْتُو وَغَرَّتُكُو الْأَمَانَ حُتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (١٤)

अल्लाह को अच्छा कर्ज देने का मतलब यह है कि अल्लाह के रास्ते में दान और नेकी करना !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह क्रयामत में पुल सिरात पर होगा, यह प्रकाश (नूर) उन के ईमान और नेकी के कर्मों (अमल) का बदला होगा, जिस के प्रकाश में वह जन्नत का रास्ता आसानी से तय कर लेंगे ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह मुनाफ्रिक कुछ दूर ईमानवालों के साथ उन के प्रकाश में चलेंगे, फिर अल्लाह तआ़ला मुनाफिकों पर अधेरा आच्छादित (मुसल्लत) कर देगा, उस समय वे ईमानवालों से यह कहेंगे ।

भाग-२७ | 985 |

الجزء ٢٧ | 985

سورة الحديد ٥٧

94. तो आज न तुम से फिदिया (और न बदला) कुवूल किया जायेगा और न काफिरों से, तुम सब का ठिकाना नरक है, वही तुम्हारा साथी है<sup>1</sup> और वह बुरा ठिकाना है।

9६. क्या अब तक ईमानवालों के लिए समय नहीं आया कि उन के दिल अल्लाह की याद से और जो हक नाजिल हो चुका है, उस से कोमल हो जायें, और उन लोगों की तरह न हो जायें जिन्हें इनसे पहले किताब दी गयी थी, फिर जब उन पर एक लम्बी मुद्दत खत्म हो गई तो उन के दिल कठोर हो गये, और उन में ज़्यादातर फासिक (अवज्ञाकारी) हैं।

१७. यकीन करो कि अल्लाह ही धरती को उसकी मौत के बाद जिन्दा कर देता है, हम ने तो तुम्हारे लिए अपनी निशानिया वयान कर दी ताकि तुम समझो ।

१८. बेशक दान देने वाले पुरूष और महिलायें और जो अल्लाह को प्रेम (शुद्धता) के साथ कर्ज दे रहे हैं, उनके लिए यह बढ़ाया जायेगा,² और उन के लिए अच्छा (प्रतिफल एवं) अज़ है |

99. अल्लाह और उस के रसूल (संदेष्टा) पर जो ईमान रखते हैं, वही लोग अपने रब के करीब सच्चे और बहीद हैं, उन के लिए उनका बदला और उन की दिव्य ज्योति (नूर) है, और जो कुफ़ करते हैं और हमारी निश्चानियों को झुठलाते हैं वे नरकवासी (जहन्नमी) हैं।

فَالْيُوْمُ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدُيَةٌ قَلَا رَنَ الْذِيْنَ كَفَرُوا \* مَا وْمَكُمُ النَّارُ \* هِيَ مَوْلَمَكُمُ \* وَبِئْسَ الْبَصِنِيُ (١٤)

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ الْمَنُوَّا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمُ لِنِكُواللهِ وَمَا لَذَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْنُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَلُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ لَا وَكَثِيْرٌ قِبْنَهُمُ

فسِقُونَ 🔞

اِعْلَمُوْاَ اَنَّ اللهَ يُعْنِى الْاَرْضَ بَعْنَ مَوْتِهَا لَـ قَلْ بَنَيْنًا لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُوْنَ 🛈

إِنَّ الْمُطَّلِّةِ ثِينَ وَالْمُطَّلِّةَ تَٰتِ وَٱقْرَضُوا اللهُ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ آجَرَ لِزِيمُ ﴿ اللهِ

وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ اُولِيْكَ هُمُ الصِّدِيْقُونَ لَهُ وَالشُّهَلَآءُ عِنْنَ رَبِّهِمْ لِلَهُمُ اَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُ لِوَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكُنَّ بُوْابِأَلِيتِنَا اُولِيكَ اَصْحُبُ الْجَحِيْمِ (فَلَ

<sup>2</sup> यानी एक के बदले कम से कम दस गुना और उससे ज्यादा सात सौ गुना, विल्क उस से भी ज्यादा । यह अधिकता (इजाफा) मन की पाकी, जरूरत, जगह और वस्त के ऐतबार से हो सकती है । जैसे पहले बयान हुआ कि जिन लोगों ने मक्का विजय (फ़त्ह) से पहले खर्च किया

वह नेकी और अज में उन से ज़्यादा होंगे जिन्होंने उस के बाद खर्च किया।

प्रसको कहते हैं जो किसी के काम का संरक्षक (निगरी) यानी जिम्मेदार बने, मानो अब नरक ही इस बात की जिम्मेदार है कि उन्हें कड़ी से कड़ी यातना का मज़ा चखाये। कुछ कहते हैं कि सदा साथ रहने वाले को भी मौला कह लेते हैं, यानी अब नरक की आग ही हमेशा के लिए उनकी साथी तथा संगी होगी। कुछ कहते हैं कि अल्लाह नरक को भी अक्ल और समझ देगा और वह काफिरों के खिलाफ गुस्सा और ताव दिखायेगा, यानी उनका साथी बनेगा और उन्हें दुखदायी यातना (अजाब) से दोचार करेगा!

२०. याद रखो कि दुनियावी जीवन केवल खेल और तमाचा और जीनत और आपस में फख (और अहंकार) और माल और औलाद में एक-दूसरे से अपने आप को ज़्यादा बतलाना है, जैसे वर्षा और उसकी पैदावार किसानों। को अच्छी लगती है, फिर जब वह सूख जाती है तो पीले रंग में उस को तुम देखते हो, फिर वह बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाती है,² और अखिरत (परलोक) में सख़त अजाब और अल्लाह की माफी और खुची है, और दुनियावी जिन्दगी केवल धोखे के सामान के सिवाय कुछ भी तो नहीं।

२१. (आओ) दौड़ो अपने रब की माफी की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आकाश और धरती की चौड़ाई के बराबर है। यह उन के लिए बनायी गयी है जो अल्लाह पर और उस के रसूलों (सन्देष्टाओं) पर ईमान रखते हैं, यह अल्लाह की कृपा (रहमत) है जिसे चाहे अता करे, और अल्लाह बड़ा फज़्ल वाला है।

२२. न कोई कठिनाई (संकट) दुनिया में आती है<sup>3</sup> न विशेष तुम्हारी जानों पर, <sup>4</sup> लेकिन इस से पहले कि हम उस को पैदा करें वह एक ख़ास किताब में लिखी हुई है | 5 बेशक यह काम اِعْلَمُوْا اَنْهَا الْحَيْوةُ اللَّانْيَالَعِبُ وَلَهُوْ وَ زِيْنَةٌ وَتَفَاخُرُّ اَبْيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ مُكَمَثَلِ عَيْثِ اَعْجَبَ الْكُفَّارَنَبَاتَهُ وَالْاَوْلَادِ مُكَمَثَلِ عَيْثِ اَعْجَبَ الْكُفَّارَنَبَاتَهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْمهُ مُصْفَدَّا التُمَّ يَكُونُ حُطَامًا الْ وَفِى الْاِحْرَةِ عَنَ الْبُشِونِيُّ ﴿ وَمَعْفِرَةٌ قِنَ اللّٰهِ وَرِضُوانٌ لَم وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا اللَّا مَتَاعُ الْغُدُودِ (20)

سَايِقُوْ آالَى مَغْفِرَةٍ مِّنُ رَّتِكُمُّ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرُضِ السَّهَاءَ وَالْأَرْضِ الْعَنَّ لِلَّذِينَ اَمَنُوْ الْإِللَٰهِ وَرُسُلِهِ الْأَلْفَ فَضُلُ الله يُؤْتِينُه مَنْ يَشَاءً وَالله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْهِ (12)

مَا آصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِئَ اَنْفُسِكُمُ إِلَّافِىٰ كِتْبِ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَبُرَاهَا لِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُرُّ (﴿ ﴿ }

<sup>&#</sup>x27;कुएफार' किसानों को कहा गया है, इसलिए कि इसका शब्दिक अर्थ (लएजी मायने) है छिपाने वाला | काफिरों के दिलों में अल्लाह और आखिरत का इंकार छिपा होता है, इस वजह से उसे काफिर कहा जाता है, किसानों के लिए यह शब्द इस वजह से प्रयोग (इस्तेमाल) किया गया है कि वह भी धरती में बीज बोते यानी उन्हें छिपा देते हैं |

यहाँ दुनियानी जीवन के जल्द ख़त्म हो जाने को खेती से मिसाल दी गई है कि जिस तरह खेती हरी होती है तो भली लगती है जिसे देखकर किसान बहुत ख़ुश होते हैं, लेकिन वह जल्द ही सूखी और पीली होकर चूर-चूर हो जाती है | इसी तरह दुनिया की श्रोभा (जीनत) और सुन्दरता (ख़ूबसूरती), धन, औलाद और दूसरी चीजें इंसान का मन लुभाती हैं, लेकिन यह जीवन कुछ दिन ही का है, इसे भी स्थायित्व (हमेश्वगी) और करार नहीं |

<sup>3</sup> जैसे सूखा, बाढ़ और दूसरी धरती और आकाश की मुसीबतें।

<sup>4</sup> जैसे रोग, थकान, गरीबी वगैरह !

श्यानी अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक पूरी मख़लूक को पैदा करने से पहले ही यह सब बातें लिख दी, जैसे हदीस में है, नबी 3 ने फरमाया: «अल्लाह ने आकाश और धरती के पैदा करने से पचास

987

सूरतुल हदीद-५७

भाग-२७

الجزء ۲۷

سورة الحديد ٥٧

अल्लाह (तआला) पर (बड़ा) आसान है।

२३. ताकि तुम अपने से छिन जाने वाली चीज पर दुखी न हो जाया करो और न अता (प्रदान) की हुई चीज पर गर्व करने लगो। और इतराने वाले फख करने वालों से अल्लाह प्रेम नहीं करता।

२४. जो (खुद भी) कंजूसी करें और दूसरों को (भी) कंजूसी की शिक्षा (तालीम) दें | (सुनो!) जो भी मुंह फेरे, अल्लाह वेनियाज और प्रशंसा (तारीफ) के लायक है |

२४. बेशक हम ने अपने संदेष्टाओं (रसूलों) को खुली निशानियां दे कर भेजा और उन के साथ किताब और न्याय (तराजू) नाजिल किया<sup>2</sup> ताकि लोग इंसाफ पर वाकी रहें, और हम ने लोहे को भी नाजिल किया<sup>3</sup> जिस में बड़ी (हैवत और) ताकत है और लोगों के लिए दूसरे भी वहुत से फायदे हैं, 4 और इसलिए भी कि अल्लाह जान ले

لِكَيْلَا تَأْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمُوْوَلا تَفْرَحُوالِمِمَا ۗ انْسُكُمُ اللهُ لايُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالٍ فَخُوْدٍ ﴿

ٳ۪ڷۜڹؽ۬ؽؘؠؘڿؙڷؙۅؙؽؘۅٙؽۜٲ۫ڡؙۯؙۅ۫ؽٵڶؿۜٙٵۺؠٵڹۛؠؙڂ۬ڸۣ<sup>ڂ</sup> ۅؘڡؘؽؙێؘتؘۅؘڷؘٷؚٳڽٞٳڵۿۿؙۅؙٳڵۼڹؿؙٵٮٛحؚؠؽ۫ڰ

لَقَنْ اَرْسَلْنَا اُسُلَنَا إِالْبَيِنْنَتِ وَانْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبُ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَانْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْءِ بَاشْ شَدِيْدٌ وَمَنَا فِحُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْعَيْبِ لِإِنَّ اللَّهَ قَوِيْ عَزِيْزٌ ﴿ فَيَ

हजार साल पहले ही सभी तकदीर लिख दिया था 🗠 (सहीह मुस्लिम, किताबुल कद्र)

पहाँ जिस गम और खुशी से रोका गया है, यह वह गम और खुशी है जो इंसानों को नाजायेज कामों तक पहुँचाती है, नहीं तो दुख पर गम और सुख पर खुशी एक फितरी बात है, लेकिन मोमिन दुख पर सब करता है कि अल्लाह की मर्जी और तकदीर का लिखा है, रोने-चिल्लाने से बदल नहीं सकता और सुख पर इतराता नहीं | अल्लाह का कृतज्ञ (शुक्रगुजार) होता है कि यह सिर्फ उस की कोशिश्व का फल नहीं बल्कि अल्लाह की दया और उसका एहसान है |

<sup>2</sup> ميزان मीजान (तुला) से मुराद इंसाफ है और मतलव यह है कि हम ने लोगों को इंसाफ करने का हुक्म दिया है, कुछ ने इसका अनुवाद (तर्जुमा) तराज़ू किया है, तराज़ू उतारने से अभिप्राय (मुराद) है कि हम ने तराज़ू की ओर लोगों को रास्ता दिखाया कि उस के द्वारा (जिरिये) लोगों को तौलकर उनका पूरा-पूरा हक दो।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यहां भी उतारा का मायने है पैदा करना और उसकी कला सिखाना | लोहे से अनिगनत चीजें बनती हैं, यह सब अल्लाह के उस निर्देश (इल्हाम) और इरशाद का नतीजा है जो उस ने इंसान को किया है |

अस्त्र-चस्त्र (हथियार) के अलावा लोहे से और भी बहुत से सामान बनते हैं जो घरों और बहुत से उद्योगों में काम आते हैं, जैसे छुरी, चाकू, कैची, हथौड़ा, सुई, खेती, बढ़ई और निर्माण (तामीर) आदि के सामान और छोटी बड़ी अनिगनत मशीनें और सामान ।

988

कि उसकी और रसूलों की मदद बिना देखे कौन करता है | वेशक अल्लाह (तआला) शक्तिशाली और सामर्थ्यवान (गालिब) है |

२६. बेशक हमने नूह और इब्राहीम (ﷺ) को (सन्देष्टा बनाकर) भेजा और हम ने उन दोनों की औलाद में पैगम्बरी (दूतत्व) और किताब जारी रखी, तो उन में से कुछ रास्ते पर आये और उन में से बहुत ज़्यादा नाफरमान रहे |

२७. उन के बाद फिर भी हम लगातार अपने सन्देष्टाओं (रसूलों) को भेजते रहे और उनके बाद हम ने ईसा पुत्र मरियम को भेजा और उन्हें इंजील दी और उन के पैरोकारों के दिल में प्रेम और दया (रहम) का जजबा रख दिया, हैं। बैराग तो उन्होंने ख़ुद खोज लिया था² हम ने उन पर फर्ज नहीं किया था³ सिवाय अल्लाह की

وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا نُوْحًا وَ اِبْرَهِیْمَ وَجَعَلْنَا فِیُ دُرِیّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْکِتْبَ فَمِنْهُمْ مُّهُتَدٍ، وَکَشِیْرٌ قِنْهُمْ فْسِقُوْنَ (3)

ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَ آثَادِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيْسَى
ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ هُ وَجَعَلَنَا فِي ثَكُوبِ
الْمِنْ الْبَعْوُهُ رَاْفَةً وَرَحْمَةً وَ رَهْبَانِيَّةً
وَيْنَكُمُوهُمَّا مَاكَتَبْنُهَا عَلَيْهِمْ اللَّالْبِيَّنَا تَرِضُوانِ
اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَتَّى رِعَلَيْتِهَا ۚ فَأَتَيُنَا الَّذِينَ فَنَ اللّهِ فَمَا رَعُوهَا حَتَّى رِعَلَيْتِهَا ۚ فَأَتَيُنَا الَّذِينَ فَنَ الْمُوافِقُونَ (2) أَمْوُلُومُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُونَ (2) أَمْوُلُومُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

لَّذَ (राफ:) का मतलब है कोमलता, और रहमत का मतलब है दया | पैरोकारों से मुराद ईसा ﴿ وَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ ﴿ مَا اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ ﴿ مَا اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ

رَفِينَ (रहबानियत) رَفِينَ रहब (डर) से बना है या رُفِي रूहबान (फ़कीर) से संबन्धित (मुताल्लिक) है । रहबानियत का मतलब बैराग है, यानी दुनिया से संबंध (ताल्लुक) तोड़ कर जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत करना, इसकी पृष्ठभूमि (पसमंजर) यह है कि ईश्चदूत ईसा के बाद ऐसे राजा हुए जिन्होंने तौरात और इंजील में बदलाव कर दिया जिसको एक गिरोह ने नहीं माना और राजा के डर से पहाड़ों और गुफा में पनाह लिया, यह उसका आरम्भ था, जिसका आधार मजबूरी थी। लेकिन बाद के लोगों ने अपने वड़ों के अंधे अनुसरण (तकलीद) में इस नगर त्याग को इबादत का एक नया ढंग बना लिया और ख़ुद को गिरजाघरों और पूजा स्थलों (इबादतगाहों) में बंद कर लिया और उस के लिये दुनिया के त्याग और बैराग को फर्ज कर लिया, उसी को अल्लाह ने ल्या (ख़ुद गढ़ना) कहा है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह पिछली बात ही की पुष्टि (तसदीक्र) है कि यह बैराग उनका ख़ुद बनाया हुआ था, अल्लाह ने उसकी इजाजत नहीं दी ।

ख़ुशी की खोज के' तो उन्होंने उस का पूरा पालन (इताअत) न किया, फिर भी हम ने उन में से जो ईमान लाये थे उन्हें उनका बदला दिया, और उन में ज्यादातर लोग अवज्ञाकारी (फासिक) हैं।

देद. हे लोगो जो ईमान लाये हो, अल्लाह से डरते रहा करो और उस के संदेष्टा (रसूल) पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी दया (रहमत) का दुगुना हिस्सा देगा² और तुम्हें दिव्य ज्योति (नूर) देंगा, जिस की रौधनी में तुम चलो-फिरोगे और (तुम्हारे पाप भी) माफ कर देगा, अल्लाह माफ (क्षमा) करने वाला दयावान (रहीम) हैं।

२९. यह इसलिए कि अहले किताब (ग्रन्थ वाले) जान लें कि अल्लाह की कृपा (फज़्ल) के किसी हिस्से पर भी उन्हें हक नहीं और यह कि सारी कृपा अल्लाह के हाथ में ही है, वह जिसे चाहे दे और अल्लाह (तआला) ही वड़ा फज़्ल वाला (कृपालु) है ।

يَّايَّهُا الَّذِيُنَ الْمَنُوا اتَّقُوااللهُ وَاٰهِنُوَا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِنْ تَحْمَتِهٖ وَيَجْعَلُ لَكُمُّ نُوْرًا تَمُشُّونَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ لُوَاللهُ عَفُورٌ زَجِيُمٌ ﴿ ﴿ اللّٰهِ عَفُورٌ زَجِيُمٌ ﴿ ﴿ اللّٰهِ عَلَا ا

لِّعَلَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتْبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ﴿ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (وَأَيْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी हम ने तो उन पर अनिवार्य (फर्ज़) किया था कि हमारी ख़ुश्ची की खोज करें | दूसरा अनुवाद यह किया गया है कि उन्होंने यह काम अल्लाह को ख़ुश्च करने के लिए किया था, लेकिन अल्लाह ने साफ कर दिया कि अल्लाह की ख़ुश्ची दीन में अपनी तरफ से नई बातें बनाने से हासिल नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों न हों, अल्लाह की ख़ुश्ची तो उस की इताअत ही से मिलती है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह दुगुना प्रतिफल (अज) उन ईमानवालों को मिलेगा जो नबी द्ध से पहले के नबी पर ईमान रखते थे फिर आप क्ष पर भी ईमान लाये, जैसािक हदीस में बयान किया गया है । (सहीह – अल-बुखारी, किताबुल इल्म, सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान) एक दूसरी व्याख्या (तफसीर) के अनुसार जब अहले किताब ने इस बात पर गर्व (फख) का प्रदर्शन (इजहार) किया कि उन्हें दुगुना पुण्य (अज) मिलेगा तो अल्लाह ने मुसलमानों के पक्ष (हक) में यह आयत उतारी । (तफसील के लिये तफसीर इब्ने कसीर देखिये)

990

सूरतुल मुजादिल:-५८

भाग-२८

الجزء٢٨

سورة الجادلة ٥٨

### सूरतुल मुजादिल:-५८

सूर: मुजादिल: मदीना में नाजिल हुई और इस में बाईस आयतें और तीन रूकूअ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

9. निश्चय (यकीनन) अल्लाह (तआला) ने उस औरत की बात सुनी जो तुझ से अपने पित के बारे में विवाद (तकरार) कर रही थी और अल्लाह के सामने शिकायत कर रही थी, अल्लाह (तआला) तुम दोनों की बातचीत (वाद– विवाद) सुन रहा था। बेशक अल्लाह (तआला) सुनने देखने वाला है।

२. तुम में से जो लोग अपनी पितनयों से जिहार करते हैं (यानी उन्हें मां कह बैठते हैं) वह हकीकत में उनकी मातायें नहीं हैं, उनकी मातायें तो वहीं हैं जिन के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है,² बेशक ये लोग एक अनुचित (मुन्कर) और झूठी बात कहते हैं | बेशक अल्लाह (तआला) क्षमाशील (बख़्शने वाला) और माफ करने वाला है |

# ٩

بِسْمِهِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ قَلْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فَى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَّ إِلَى اللهِ لَهُ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُلُكَ ا إِنَّ اللهُ سَمِنْعُ أَضِيرٌ ()

ٱكَذِيْنَ يُطْهِرُوْنَ مِنْكُمُوْمِنْ نِسَآيِهِهُ هَا هُنَّ ٱمَّهٰتِهِمُ الْنُ أُمَّهٰتُهُمُ اِلَّا الْئَ وَكُنْ نَهُمُ الْأَلَهُمُ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًّا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا لِمَ وَلَنَّ اللهَ لَعَهُمُّ عَفُوْرً

पह इशारा है हजरत खौल: هم की घटना (बाक्नेआ) की तरफ, जिन के पित हजरत औस पुत्र सामित ने उन से जिहार कर लिया था, जिहार का मायने है अपनी पत्नी (बीवी) से कह देना "الَّتُوعَلَّيُّهُ" (तू मुझ पर मेरी मां की पीठ के बराबर है) जेहालत के दौर में जिहार को तलाक (विवाह-विच्छेद) समझा जाता था। हजरत खौल: बहुत परेशान हुई, उस समय तक इस बारे में कोई हुक्म नहीं उतरा था, इसलिए वह नबी के पास आयीं तो आप भी कुछ रूके रहे, वह आप से झगड़ा और तकरार करती रहीं जिस पर यह आयतें उतरी, जिन में जिहार की समस्या (सूरत) और उसका हुक्म और प्रायश्चित (कप्फारा) को बयान कर दिया गया। (अबू दाऊद, किताबुत्तलाक)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह जिहार का हुंक्म बताया कि तुम्हारे कह देने से तुम्हारी पत्नी (बीबी) तुम्हारी मा नहीं बन जायेगी।

सूरतुल मुजादिल:-५८

भाग-२८ 991

الجزء٢٨

سورة المجادلة ٥٨

 और जो लोग अपनी पितनयों से जिहार करें फिर अपनी कही हुई बात वापस लें तो उन के जपर आपस में एक-दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक दास (गुलाम) को आजाद करना है, इस के जरिये तुम उपदेश (नसीहत) दिये जाते हो और अल्लाह (तआला) तुम्हारे सभी अमलों को जानता है।

४. हाँ, जो इंसान न पाये तो उस के ऊपर दो महीने का लगातार रोजा है इस से पहले कि एक-दूसरे को हाथ लगायें, और जिस इंसान की यह भी ताकत न हो उस पर साठ गरीबों को खाना खिलाना है, यह इसलिए कि तुम अल्लाह पर और उस के रसुल पर ईमान लाओ। अल्लाह (तआला) की मुकर्रर की हुई सीमायें (हदें) हैं और काफिरों के लिए ही दखदायी अजाब है ।

 बेशक जो लोग अल्लाह और उस के रस्ल की मुखालफत करते हैं वे अपमानित (जलील) किये जायेंगे, जैसे उन से पहले के लोग जलील किये गये,। और बेशक हम खुली आयतें नाजिल कर चुके हैं और काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब है ।

उठायेगा. फिर उन्हें उन के किए हुए अमल से बाखबर करायेगा, (जिसे) अल्लाह ने गिन रखा है और जिसे ये भूल गये थे<sup>2</sup> और अल्लाह (तआला) हर चीज से अवगत (बाखबर) है ।

وَ الَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَآ بِهِمْ ثُمَّ يَعُوُدُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْمِيْدُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَالَتَاء ذٰلِكُوْ تُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَمِيْرُ (3)

فَكُنْ لَمْ يَجِنْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا لَسَاء فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ سِيِّيْنَ مِسْكِيْنًا ﴿ ذٰلِكَ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ ﴿ وَلِلْكُفِرِينَ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ﴾

إِنَّ الَّذِيْنِي يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِيُّوا كَمَا كُيتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدُ ٱنْزَلُنَّا أَيْتٍ بَيِّنْتٍ ﴿ وَلِلْكُفُدِينَ عَنَاكُ مُعِدِينً

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> इस से अभिप्राय (मुराद) पिछली क्रौम हैं जो इसी मुखालफत की वजह से बरबाद हो गई |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह दिल में पैदा होने वाले श्रक्र का जवाब है कि पापों की इतनी अधिकता और इतने रूप हैं कि उनकी गिनती जाहिरी तौर से नामुमिकन है । अल्लाह तआला फरमाता है कि तुम्हारे लिए बेशक नामुमिकन है, बिल्क तुम्हें तो अपने किये सब कर्म भी याद नहीं होंगे, लेकिन यह अल्लाह के लिए कोई कठिन नहीं, उस ने एक-एक का कर्म सुरक्षित (महफूज) कर रखा है !

सूरतुल मुजादिल:-४८

भाग-२८ | 992

الجزء ٢٨

سورة المجادلة ٥٨

9. क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आकाशों और धरती की हर चीज जानता है, तीन इंसानों की कानाफूसी नहीं होती, लेकिन अल्लाह उनका चौथा होता है और न पांच की लेकिन वह उनका छठा होता है और न उस से कम की और न ज़्यादा की, लेकिन वह उन के साथ ही होता है जहां भी वे हों फिर क्यामत (प्रलय) के दिन उन्हें उन के अमल से वाखवर करायेगा, वेश्वक अल्लाह (तआला) हर चीज का जानकार है।

द. क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कानाफूसी से रोक दिया गया था? वे फिर भी उस मना किये हुए काम को दोवारा करते हैं, और आपस में पाप की और नाइंसाफी की और रसूलों की नाफरमानी की, कानाफूसियां करते हैं और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे उन शब्दों (लफ़्जों) में सलाम करते हैं, जिन शब्दों में अल्लाह (तआला) ने नहीं कहा, और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह (तआला) हमें हमारे इस कहने पर सजा क्यों नहीं देता? उन के लिए नरक (दण्ड) काफी है, जिसमें ये जायेंगे<sup>2</sup> तो वह कितना बुरा ठिकांना है !

ٱلَوُ تُرَانَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَا يَكُونُ مِنْ نَّجُوى ثَلْثَةٍ الآهُورَا بِعُهُمْ وَلَاحَمُسَةٍ الآهُوسَادِسُهُمْ وَلَآ اَدُنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَآ ٱلْثُرَ الاَهُو مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُواْ \* ثُمَّ يُنْتِتُهُمُ مِهَا عَبِلُواْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ النَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيْمٌ ﴿

اَكُوْتُوَ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُوا عَنِ النَّجُوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنْجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُلُوانِ وَمَعْمِيدَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُونُونَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا ، فَبِشَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا ، فَبِشَ الْمُصِيْدُ (8)

इस से मदीने के यहूदी और मुनाफिक मुराद हैं, जब मुसलमान उन के पास से गुजरते तो यह आपस में सिर जोड़ कर ऐसे कानाफूसी करते कि मुसलमान समझते कि घायद उन के खिलाफ कोई पड़यंत्र (साजिय) रच रहे हैं, या मुसलमानों की किसी सेना पर हमला करके दुश्मन वे नुकसान पहुँचाया है, जिसकी खवर उन्हें मिल गई है। मुसलमान इन बातों से डर जाते, इसलिए नबी क ने इस तरह की कानाफूसियों से रोक दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने फिर यह बुरा काम शुरू कर दिया, आयत में उन के इसी काम की चर्चा की जा रही है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अल्लाह ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने अपनी इच्छा और हिक्मत की वजह से दुनिया में तुरन्त पकड़ नहीं की तो क्या वह आखिरत में भी नरक के अजाब से बच जायेंगे? नहीं, निश्चय (यक्रीनन) नहीं, नरक उन के इंतेजार में है जिस में वह दाखिल होंगे।

भाग-२८

الجزء ٢٨ 993

سورة المحادلة ٥٨

९. हे ईमानवालो! तम जब कानाफसी करो तो ये कानाफुसी पाप उद्दण्डता (सरकञ्ची) और रसल की नाफरमानी की न हो, बल्कि नेकी और तकवा की बातों पर कानाफसी करो. और उस अल्लाह से डरते रही जिस के पास तम सब जमा किये जाओरो ।

१०. (बुरी) कानाफुसी बैतान का काम है, जिस से ईमानवालों को दुख हो,। यद्यपि (अगरचे) अल्लाह तआला की मर्जी के बिना वह उन्हें कोई नुक्रसान नहीं पहुँचा सकता, और ईमानवालों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें।

كَايُهَا لَن يُن امْنُو الذَاقِيلَ لَكُوتَقَنَّعُوا فِي الْمَطِيلِ १९. हे ईमानवालो ! जब तुम से कहा जाये कि सभाओं (मजलिसों) में तिनक खुल कर बैठो, तो तुम जगह कुशादा कर दो,² अल्लाह (तआला) तुम्हें कुञ्चादगी (विस्तार) अता करेगा और जब कहा जाये कि उठकर खड़े हो जाओ, तो तुम उठकर खड़े हो जाओ, अल्लाह (तआ़ला) तम में से उन लोगों के जो ईमान लाये हैं और जो इल्म दिये गये हैं पद ऊँचे कर देगा.3 और अल्लाह

لَاتُفَاالِّذِينَ امنُوا إِذَا تَنَاجِينُمُ فَلَا تَتَنَاجُوا بِالْاثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيبَ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرْ وَالتَّقُوٰى \* وَاتَّقُوااللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ تُحْشُرُونَ (9)

إِنْهَا النَّجُوٰى مِنَ الشَّيْطِينِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ أَمَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْكًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى الله فَلْتَتَكُلُ الْمُأْمِنُدُنَ (١٥)

فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُونَ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوْا يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوْامِنْكُمْ ﴿ وَالَّذِينَ } ٱوْتُواالْعِلْمَ دَرَجْتِ مُ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>ै</sup> गुनाह, बुरे काम और रसूल 💥 की नाफरमानी पर आधारित (मबनी) कानाफुसियाँ वैतानी काम हैं, क्योंकि वैतान ही इन पर उकसाता है ताकि वह इस के द्वारा मोमिनों को दखी और श्रोकगस्त (ग्रमगीन) कर दे।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस में मुसलमानों को सभा के शिष्टचार (आदाब) बताये जा रहे हैं | मजलिस शब्द आम है जो हर उस मजलिस को शामिल है जिस में मसलमान भलाई और नेकी हासिल करने के लिए जमा हों, शिक्षा-दिक्षा (तालीम-नसीहत) के लिये मजलिस हो या जुमा की हो l (तफसीर अल कुर्तबी) "खुल कर बैठो" का मतलव है कि सभा (मजलिस) का दायरा कुञ्चादा रखो ताकि बाद में आने वालों के लिये भी जगह मिले | दायरा तंग न रखो कि जो बाद में आये खड़ा रहे या दुसरे को हटाकर अपनी जगह बनाये, यह दोनों बातें मुनासिब नहीं हैं। जैसे कि नबी 🐐 ने फरमाया कि कोई इंसान दूसरे को हटाकर उस जगह पर न बैठे, इसलिए मजलिस का दायरा कुशादा कर लो । (सहीह बुखारी, किताबुल जुमअ:, बाबु मुस्लिम, किताबुस सलाम)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी ईमान वालों के दर्जे ईमान न लाने वालों पर और ज्ञानियों (आलिमों) के दर्जे अज्ञानियों (जाहिलों) पर ऊँचा करेगा | जिसका मतलब यह हुआ कि ईमान के साथ धार्मिक ज्ञान (इल्म) की जानकारी दर्जे को ज्यादा ऊचा करती है ।

994

सूरतुल मुजादिल:-५८

भाग-२८

الجزء ٢٨

سورة المجادلة ٥٨

(तआला) (हर उस काम को) जो तुम कर रहे हो (अच्छी तरह) जानता है |

१२. हे मुसलमानो! जब तुम रसूल से अकेल में बात करना चाहो, तो अपनी इस अकेले में बात करने से पहले कुछ दान (सदका) कर दिया करो, यह तुम्हारे हक में अच्छा और पाक है, हों, अगर न पाओ तो वेशक अल्लाह (तआला) माफ करने वाला रहम करने वाला है ।

93. क्या तुम अपनी अकेले की बातों (कानाफूसी) से पहले दान (सदका) करने से डर गये
तो जब तुम ने यह न किया और अल्लाह
(तआला) ने भी तुम्हें माफ कर दिया तो अब
(सही तरीके से) नमाजों को कायम रखो,
जकात देते रहा करो और अल्लाह (तआला)
और उस के रसूल के हुक्म का पालन (पैरवी)
करते रहो और तुम जो कुछ भी करते रहो उन
सब से अल्लाह (अच्छी तरह) परिचित (बाखबर)
है ।

9४. क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने उस समुदाय (कौम) से दोस्ती की जिन पर अल्लाह नाराज हो चुका है, न ये (भ्रष्टाचारी) तुम्हारे ही हैं न उन के हैं, और इल्म होने के बावजूद भी झठ पर कसमें खा रहे हैं |

94. अल्लाह (तआला) ने उन के लिए कठोर अजाब तैयार कर रखा है, यकीनी तौर से जो कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं।

98. इन लोगों ने तो अपनी कसमों को ढाल बना रखा है। और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं तो उन के लिए अपमानकारी अजाब है। يَايَّهُمَا الَّذِيْنَ اَمُنُوَّا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَيِّمُوْا بَيْنَ يَكَنَى نَجُولكُمْ صَكَ قَةً ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاطْهَرُ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (12)

ءَ اَشْفَقْتُمُ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُولَكُمُّ صَدَقَٰتِ اللهُ عَلَيْكُمُ صَدَاقًا اللهُ عَلَيْكُمُ صَدَقْتِ طَفَاذُ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمُ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَالتُوا الذِّكُوةَ وَالطِيْعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ لَمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ لِبَا تَعْمُلُونَ ثَ

ٱلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ تَوَكَّوُا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ <sup>ط</sup>َمَا هُمُ فِنْكُمُ وَلَا مِنْهُمْ لَا يَكُولِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (أَ)

اَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَيِيدًا الْإِنَّهُمُ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْبُلُونَ (١٥)

إِتَّخَنُّوْاَ اَيُمَا لَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ 10

لَينَ (ऐमान) يَينَ (यमीन) का बहुवचन (जमा) है, मायने है क्रसम। यानी जैसे ढाल से दुश्मन के हमले को रोक कर अपना बचाव कर लिया जाता है, इसी तरह उन्होंने अपनी क्रसमों को मुसलमानों की तलवार से वचने के लिए ढाल बना रखा है।

सूरतुल मुजादिल:-५८

भाग-२८

الجزء ٢٨ | 995

سورة المجادلة ٥٨

**१७.** उनका माल और उनकी औलाद अल्लाह के सामने कुछ काम न आयेगी, यह तो नरक में जाने वाले हैं, हमेशा ही उस में रहेंगे !

९८. जिस दिन अल्लाह (तआला) उन सबको उठा खड़ा करेगा तो यह जिस तरह तुम्हारे सामने कसम खाते हैं, अल्लाह (तआला) के सामने भी कसम खाने लगेंगे और समझेंगे कि वे भी किसी (दलील) पर हैं, यकीन करों कि वेशक वहीं झूठे हैं।

99. उन पर शैतान ने प्रभाव (गलवा) हासिल कर लिया है। और उन्हें अल्लाह की याद से भुला दिया है, ये शैतान की सेना है | सुनो! शैतान की सेना ही नुकसान उठाने वाली है |

२०. बेशक अल्लाह (तआला) का और उस के रसूल का जो लोग विरोध करते हैं, वही लोग सब से ज्यादा अपमानितों (जलीलों) में हैं |

२१. अल्लाह (तआला) लिख चुका है कि वेचक मैं और मेरे रसूल गालिव (विजयी) रहेंगे | वेचक अल्लाह तआला ताकतवर और गालिव (प्रभावशाली) है |

२२. अल्लाह (तआला) पर और क्रयामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह और उस के रसूल के विरोधियों (मुखालिफ़ों) से

كَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمُوَالُهُمْ وَلَا آوْلادُهُمْ رَّتِنَ اللهِ عَيْنًا اللهِ لِإِنَّ اصْحَبُ النَّالِ الهُمْ فِيْهَا خْلِدُ وْنَ ﴿ النَّالِ الْهُمْ فِيْهَا خْلِدُ وْنَ ﴿ ا

يَوْمُرِيَبُعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلَى شَيْءَ الْآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكُلْرُبُونَ ﴿

ُ لِسَتَعُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَانَسْهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولِيكَ حِزْبُ الشَّيْطِي ۗ ٱلآرانَ حِزْبَ الشَّيْطِي هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ الشَّيْطِي هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ ا

> اِنَّ الَّذِيْنَ يُعَادُّوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَكَ اَوْلَيْكَ فِي الْاَذَلِيْنَ (20)

كَتَبَ اللهُ لَاغُلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِى اللهُ اللهَ قَوِيُّ عَزِيْرٌ (2)

لَا تَجِلُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِيُو آذُونَ مَنُ الْمَا اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللهِ وَاللّٰمِ اللهِ اللهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواۤ أَبَاءً هُمْ أَوْ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوۤاۤ أَبَاءً هُمْ أَوْ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوۤاۤ أَبَاءً هُمْ أَوْاً اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوۤاۤ أَبَاءً هُمْ أَوْاً اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوۤاۤ أَبَاءً هُمْ أَوْاً اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوۤاً اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَرَسُولُهُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوۤاً اللّٰهِ وَلَوْلُهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰوْلِ اللّٰولِي اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَوْلًا اللّٰهِ وَلَوْلًا اللّٰهِ وَلَوْلًا اللّٰهُ وَلَوْلًا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَوْلًا اللّٰهُ وَلَوْلًا اللّٰهِ وَلَوْلًا اللّٰهِ وَلَوْلًا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَوْلًا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَمُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَوْلًا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَوْلًا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰوْلِي اللّٰهِ وَلَا لَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا لَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا لَا لَهُ وَالْمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَّا لَّا لَا لَا لَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلَّا لَاللّٰهِ وَلَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰلِمِلْمِ الللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰفِي اللّٰل

<sup>े</sup> استعور का मतलव 'घेर लिया', जमा कर लिया' है, इसलिए उसका तर्जुमा 'प्रभुत्व (गल्बा) हासिल कर लिया' किया जाता है, क्योंकि गल्बा में यह सभी मायने आ जाते हैं ।

<sup>&#</sup>x27;मुहाइत) ऐसे कड़े विरोध (मुखालफत), दुश्मनी और झगड़े को कहते हैं कि दोनों पक्षों का मेल बहुत मुश्किल हो | मानो दोनों दो किनारों (सीमा) पर है जो एक-दूसरे के खिलाफ हैं। इसी से यह 'रोकने' के मायने में इस्तेमाल होता है और इसीलिए पहरेदार को भी 'हहाद' कहा जाता है |

الجزء ٢٨ | 996

سورة الحشر ٥٩

प्रेम करते हुए कभी न पायेंगे, चाहे वे उन के पिता या उन के पुत्र या उन के भाई या उन के सम्बन्धी (परिवार के करीब) ही क्यों न हों, यही लोग हैं जिन के दिल में अल्लाह (तआला) ने ईमान लिख दिया है और जिनकी पुष्ट (ताईद) अपनी आत्मा (रूह) से की है और जिन को उन स्वर्गों में प्रवेश (दाखिला) देगा जिन के नीचे (ठंडे) पानी की नहरें बह रही हैं, जहां ये हमेशा रहेंगे, अल्लाह उन से ख़ुश है और ये अल्लाह से ख़ुश हैं, यह अल्लाह की सेना है, जान लो कि बेशक अल्लाह के गिरोह वाले ही कामयाब लोग हैं।

#### सूरतुल हश्र-५९

सूर: हश्र<sup>\*</sup> मदीने में नाजिल हुई, इसमें चौबीस आयतें और तीन रूक्अ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है | إخْوَانَهُمْ اَوْعَشِيْرَتَهُمْ الْوَلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوْيِهِمُ الْإِيمَانَ وَاَيَّنَ هُمْ بِرُوْجَ مِنْهُ لَ وَيُلْ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِئ مِنْ تَتَخْتِهَا الْاَنْهُ رُخْلِينِ يِنَ فِيهَا لا رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَا عَنْهُ وَاُولَيْهِكَ حِزْبُ اللهِ وَالْآ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22)

٩

بشبع الله الزخلن الزجينير

शह्म आयत में अल्लाह तआला ने साफ किया है कि जो अल्लाह पर अकीदा (आस्था) और आिखरत पर ईमान मे पूरे होते हैं, वह अल्लाह और रसूल 🌋 के दुश्मनों से मुहब्बत और दिली लगाव नहीं रखते, मानो ईमान और अल्लाह और रसूल 🌋 के दुश्मनों से मुहब्बत और समर्थन (ताईद) एक दिल में जमा नहीं हो सकते । यह विषय पाक क़ुरआन के दूसरे भी कई जगहों पर बयान किया गया है, जैसे आले-इमरान-२८, सूर: तौबा-२४, वगैरह ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसलिए कि उनका ईमान उनको उन के प्रेम से रोकता है और ईमान का तकाजा पिता, पुत्र, भाई और वंश्व और परिवार के प्रेम और पक्ष से ज़्यादा जरूरी होता है, जैसािक सहाबये केराम रिज अल्लाह अन्हुम ने यह करके दिखाया।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी जब पहला मुसलमान, सहाबये केराम ईमान के बिना पर अपने संबिन्धयों और रिश्तादारों पर खिन्न हो गये, यहाँ तक कि उन्हें अपने हाथों कत्ल करने में भी संकोच नहीं किया तो उस के बदले अल्लाह ने उन्हें अपनी ख़ुशी दे दी और उन पर इस तरह अपने अनुग्रह (नेमत) की वर्षा की कि बह अल्लाह से ख़ुश हो गये।

<sup>ैं</sup> यह सूरह यहूद के एक क़बीले बनू नजीर के बारे में नाजिल हुई है। इसलिए इसको सूरतुन्नजीर भी कहते हैं। (सहीह बुखारी, तफसीर सूरतिल हश्च)

भाग-२८

الحزء ٢٨ | 997

سورة الحشر ٥٩

 आकाशों और धरती की हर चीज अल्लाह तआला की पिवत्रता (तस्वीह) बयान करती है, और वह गालिब हिक्मत वाला है।

२. वहीं है जिस ने अहले किताब में से काफिरों को उन के घरों से पहला हुन्न (जमाव) के समय निकाला, तुम्हारा अंदाजा (भी) न था कि वे निकलेंगे और वह ख़ुद (भी) समझ रहे थे कि उन के (मजबूत) किले उन्हें अल्लाह (के अजाब) से बचा लेंगें, तो उन पर अल्लाह (का अजाब) ऐसे स्थान से आ पड़ा कि उन्हें अंदाजा भी नथा और उन के दिलों में अल्लाह (तआला) ने उर डाल दिया, वे अपने घरों को अपने ही हाथों उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों (बरबाद करवा रहे थे) तो हे अखों वालो! नसीहत हासिल करों।

३. और अगर अल्लाह (तआला) ने उन पर देश निकाला न लिख दिया होता तो यकीनी तौर से उन्हें दुनिया में ही अजाब देता,<sup>2</sup> और आखिरत में (तो) उन के लिए आग का अजाब है ही |

¥. यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह (तआला) और उस के रसूल का विरोध किया, और जो भी अल्लाह का विरोध करेगा तो अल्लाह (तआला) भी कठोर अजाव देने वाला है | سَتَجَحَ يِنْهِ مَا فِي السَّمْوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ()

هُو الَّذِي َ اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِا َوَلِ الْحَشْيَةَ مَاظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُواْ وَظَنُّواَ اَنَّهُمْ مَا اِنَعَتُهُمْ حُصُونُهُمُ مِّنَ اللهِ فَاللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسِّبُوا وَقَدَى فِي فَالْوِيهِمُ الرُّعْبَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْسَبُوا وَقَدَى فَى فِيْ قُلُوْلِهِمُ الرُّعْبَ مُغْوِرُونَ اللهُومِينِينَ فَاعْتَبِرُوا يَالُولِي الْاَبْصَارِ (٤)

وَلُوْلَا اَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَنَّا بَهُمُ

ذٰلِكَ بِانَّهُمْ شَا قُوا اللهُ وَرَسُولُهُ عَ وَمَنَ لَيْكَ بِانَّهُمُ مُثَا قُوا اللهُ وَرَسُولُهُ عَ وَمَنَ يُشَاقِ اللهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ (

मदीने के आसपास यहदियों के तीन क़बीले आबाद थे, बनू नजीर, बनू कुरैजा और बनू कैनुकाअ | मदीना आने के बाद नबी \* ने उन से सुलह भी किया था, लेकिन यह लोग अन्दर से षड़यन्त्र (साजिश) करते रहे और मबका के काफिरों से भी मुसलमानों के खिलाफ सम्पर्क (रावेता) रखा |

यानी अल्लाह के लेख में इसी तरह उनका देश निकाला पहले से लिखा न होता तो उनको इस दुनिया ही में घोर यातना (अजाब) दे दी जाती, जैसािक बाद में उन के भाई यहूद के एक-दूसरे कबीले (कुरैजा) को ऐसी ही यातना में डाला गया कि उन के जवानों को कत्ल कर दिया गया और दूसरों को कैदी बना लिया गया और उनका माल मुसलमानों के लिये गनीमत बना दिया गया ।

४. तुम ने खजूरों के जो पेड़ काट डाले और जिन्हें तुम ने उन की जड़ों पर बाक़ी रहने दिया, यह सब अल्लाह (तआला) के हुक्म से था और इसलिए भी कि कुकिर्मियों (फासिकों) को अल्लाह (तआला) अपमानित (जलील) करे ।1

६. और उनका जो माल अल्लाह (तआला) ने अपने रसूल के हाथ लगाया है जिस पर तुम ने न घोड़े दौड़ाये हैं और न ऊंट, विल्क अल्लाह (तआला) अपने रसूल को जिस पर चाहे प्रभावशाली (गालिव) कर देता है<sup>2</sup> और अल्लाह तआला हर चीज पर कादिर है ।

७. बिस्तियों वालों का जो (धन) अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लड़ाई किये बिना ही अपने रसूल के हाथ लगाया, वह अल्लाह का है और रसूल का, करीबी रिश्तेदारों का, यतीमों का, गरीबों का और यात्रियों का है, तािक तुम्हारे धनवानों के हाथों में ही यह धन चक्कर लगाता न रह जाये, 3 और तुम्हों जो कुछ रसूल दें तो ले

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيُنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَالِمِمَةً عَلَى الْصُولِهَا فَإِلِمَةً عَلَى الْمُولِهَا فَإِلَوْكِ اللهِ وَلِيُغْزِى الْفُسِقِيْنَ ﴿ اللهِ وَلِيُغْزِى الْفُسِقِيْنَ ﴿ }

وَمَمَا اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَاۤ اَوْجَفَتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلْ مَنْ يَشَآءُ ﴿ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

مَّ اَ اَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ اَهْلِ الْقُرَٰى فَلِلَٰهِ مِنُ اَهْلِ الْقُرَٰى فَلِلَٰهِ وَلِلْمَسُولِهِ مِنُ اَهْلِ الْقُرْى فَلِلَٰهِ وَلِلْمَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴿ كَنْ لَا يَكُونَ دُولَةً لَا بَيْنَ الْاغْنِيَاءِ مِنْكُمُّ وَمَا اللَّهُ لَلْمُ الرَّسُولُ فَخُذُونُهُ ۚ وَمَا نَهْ كُمُ عَنْهُ وَمَا اللّهُ عَلَٰمُ اللّهُ عَلَٰهُ مَا لَهُ كُمُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>ै 🚉 (</sup>लीन:) खजूर की एक क्रिस्म है, जैसे अज्वा, वर्नी आदि (वगैरह) खजूरों की किस्में हैं ।

वनू नजीर का यह इलाका जो मुसलमानों के अधिकार में आया, मदीने से तीन-चार मील की दूरी पर था, यानी मुसलमानों को इस के लिए लम्बी यात्रा की जरूरत नहीं हुई, मुसलमानों को ऊँट, घोड़े नहीं दौड़ाने पड़े, ऐसे ही लड़ना भी नहीं पड़ा और सुलह के जिरये यह इलाका फत्ह हो गया, इसलिए यहां से मिले माल को 'फै' माना गया जिसका हुक्म गनीमत (पिरहार) से अलग है | मानो वह माल 'फै' है, जो दुश्मन बिना लड़े छोड़ कर भाग जाये या समझौता से मिले और जो धन गनीमत रूप से लड़ाई और प्रभुत्व (गल्वा) हासिल करने से मिले, वह गनीमत' है | गनीमत' का कानून यह है कि उस के पांच हिस्से किये जायें, चार हिस्से मुजाहिदों में बांटा जायेगा और पांचवां हिस्सा अल्लाह के रसूल के लिए यानी मुसलमानों के वैतुलमाल (कोष गृह) के लिए हैं, लेकिन फै का माल मुजाहिदों में बांटा नहीं जायेगा, सभी माल अल्लाह के रसूल का है, यानी मुसलमानों के वैतुलमाल में रखा जायेगा |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> يُولَة (दूलह) उस चीज़ को कहते हैं जो कुछ लोगों के बीच फिरती रहे, उन से बाहर न निकले । यह माले फ़ै के इस्तेमाल की वजह बताया है, उसे मुजाहिदीन में बांटने की जगह बैतुल माल का हिस्सा इसलिए क़रार दिया है कि यह धन धनवानों के बीच ही न फिरता रहे वित्क समाज के दूसरे लोग भी उस से फायेदा हासिल करें।

लो और जिस से रोकें रुक जाओ और अल्लाह (तआला) से डरते रहा करो, वेशक अल्लाह (तआला) कठोर अजाब वाला है।

५. (फै का धन) उन गरीव मुहाजिरों के लिए है जो अपने घरों से और अपने धनों से निकाल दिये गये हैं, वे अल्लाह की रहमत और ख़ुशी के इच्छुक हैं और अल्लाह (तआला) की और उस के रसूल की मदद करते हैं, यही सच्चे लोग हैं।

९. और (उन के लिए) जिन्होंने इस घर में (यानी मदीने में) और ईमान में उन से पहले जगह बना लिया है<sup>2</sup> और अपनी तरफ हिजरत कर के आने वालों से मुहब्बत करते हैं और मुहाजिरों को जो कुछ दे दिया जाये, उस से वे अपने सीनों में कोई संकोच नहीं करते, बल्कि खुद अपने ऊपर उनको प्राथमिकता (तरजीह) देते हैं चाहे खुद उनको कितनी ही ज्यादा जरूरत हो<sup>3</sup> (बात यह है) कि जो भी अपनी मनोकांका (नपस की कंजूसी) से बचाया गया वहीं कामयाव (और मुराद पाया हुआ) है। व

इस में फै के माल का एक सही खर्च बताया गया है और साथ ही मुहाजिरीन की श्रेष्ठता (फजीलत) का इजहार है, जिस के बाद उन के ईमान में शक करना मानो क़ुरआन का इंकार करना है |

<sup>2</sup> इस से मुराद मदीना के अंसार हैं जो मुहाजिरीन के मदीने आने से पहले मदीने में आबाद थे और मुहाजिरीन के हिजरत करके आने से पहले ईमान भी उन के दिलों में रच-बस गया था | यह मुराद नहीं है कि मुहाजिरीन के ईमान लाने से पहले यह अंसार ईमान ला चुके थे, क्योंकि उनकी ज्यादा तादाद मुहाजिरीन के ईमान लाने के बाद ईमान लाई है |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी अपने मुकाबले में मुहाजिरीन की जरूरत को प्राथमिकता (तरजीह) देते हैं, ख़ुद भूखे रहते हैं, लेकिन मुहाजिरीन को खिला देते हैं ।

रदीस में है कि मनोकक्षा (आरज्ञ्ओं) से बचो, क्योंकि इस मनोकक्षा ने ही पहले लोगों को बरबाद किया, उसी ने उन्हें ख़ून-ख़राबा पर तैयार किया और उन्होंने निषेधित (हराम) को वैध (उचित) बना लिया। (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्रे, बाबु तहरीमिज् ज़्ल्मे)

 और (उन के लिए) जो उन के बाद आयें, जो कहेंगे कि हे हमारे रव ! हमें माफ कर दे और हमारे उन भाईयों को भी जो हम से पहले ईमान ला चुके हैं और ईमानवालों की तरफ से . हमारे दिल<sup>ँ</sup> में कपट (और दुश्मनी) न डाल, हे हमारे रब ! बेशक त प्रेम और दया (रहम) करने वाला है ।

99. क्या तूने मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने अहले किताब काफिर भाईयों से कहते हैं कि अगर तुम देश से निकाल दिये गये तो हम भी जरूर तुम्हारे साथ देश छोड़ देंगे और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात कवल न करेंगे, और अगर तुम से युद्ध (जंग) किया जायेगा तो जरूर हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अल्लाह (तआला) गवाही देता है कि ये बिल्कुल झूठे हैं।

१२. अगर वे देश से निकाल दिये गये तो ये उन के साथ न जायेंगे और अगर उन से युद्ध छिड़ गया तो ये उनकी मदद (भी) नहीं करेंगे, और अगर यह (मान भी लिया जाये कि) मदद पर आ भी गये तो पीठ दिखाकर (भाग खड़े) होंगे, फिर मदद न किये जायेंगे।

 (मुसलमानो! यकीन करो) कि तुम्हारा डर उन के सीनों में अल्लाह के डर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, यह इसलिए कि ये समझते नहीं|2

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغُفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوٰبِنَا غِلًّا لِلَّذِينِيَ اَمَنُوا رَبَّنَآ انَّكَ رَءُونَى تَحِيْمُ (١٥)

ٱلْمُرْتَدُ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَيِنْ أُخْرِجُتُمْ لَنَخُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيْكُمْ آحَدًا أَبَدًا لاَوَان قُوْتِلْتُهُ لَنَنْصُو لَكُنْ مُواللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكُنْ بُونَ ١

لَيْنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَيْنَ تُوْتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَهِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الأذكارى فتك لا يُنْصَرُونَ (12)

لاَ نُتُمُ اَشَتُ رَهْبَةً فِي صُلُودِهِمْ مِنَ اللهِ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ (13)

<sup>&#</sup>x27; मतलब यहूदी हैं, यानी जब उन के सहयोगी मुनाफ्रिक ही हार कर भाग खड़े होंगे तो यहूद कैसे विजयी और कामयाब होंगे? कुछ ने इस से मुराद मुनाफिक लिये हैं कि वह मदद नहीं किये जायेंगे, विल्क अल्लाह उन्हें अपमानित (जलील) करेगा और उनका निफाक (द्वयवाद) उन के लिए फायदेमंद नहीं होगा।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी तुम्हारा यह डर उन के दिलों में उनकी नासमझी की वजह से है, नहीं तो अगर वह समझ रखेते तो समझ जाते कि मुसलमानों का प्रभुत्व (गल्बा) और विजय अल्लाह की तरफ से है, इसलिए डरना अल्लाह ही से चाहिए न कि मसलमानों से |

9४. ये सब मिलकर भी तुम से लड़ नहीं सकते, लेकिन यह अलग बात है कि किला से घिरे जगहों में हों या दीवारों की ओट में हों, उनकी लड़ाई तो आपस में ही बहुत कठोर है, यद्यिप (अगरचे) आप उनको एकमत समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में उन के दिल आपस में अलग हैं, यह इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं।

१४. उन लोगों की तरह जो उन से कुछ ही पहले गुजरे हैं, जिन्होंने अपने पापों का मजा चख लिया और जिन के लिए दुखदायी अजाब (तैयार) है ।

9६. शैतान की तरह कि उसने इसान से कहा, कुफ़ कर, जब वह कुफ़ कर चुका तो कहने लगा कि मैं तो तुझ से अलग हूं, मैं तो सारी दुनिया के रब से डरता हूं।

१७. तो दोनों का नतीजा यह हुआ कि (नरक की) आग में सदा के लिए गये और जालिमों की यही सजा है ।

१८. हे ईमानवालो! अल्लाह से डरते रहो,² और हर इंसान देख-भाल ले कि कल (क्रयामत यानी प्रलय) के लिए उस ने कर्मों (अमल) का क्या (भण्डार) भेजा है,³ और (हर वक्त) अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हारे सारे कर्मों से परिचित (वाकिफ) है |

لَا يُقَاتِلُونَكُوْ جَمِيْهًا إِلَّا فِي قُرَّى مُحَطَّنَةٍ ٱوُمِنُ وَرَآءِ جُنُ رِء بَاسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَيْهُمْ شَيْهَا تَحْسَبُهُمْ جَمِيْهًا وَقُلُوبُهُمْ شَتْقَ الْإِلِكَ بِانَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقِلُونَ ﴿ أَنَ

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوا وَبَالَ ٱمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيْمُ ۚ إِنَّ

كَمَثَلِ الشَّيْطِينِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُرُهُ فَلَمَّا كَفَرُ قَالَ إِنِّى بَرِثُيُّ قِنْكَ إِنِّى اَخَافُ اللهَ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ (١٠)

> فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَّا اَنَّهُمَا فِي النَّادِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا \* وَذٰلِكَ جَزَّؤُا الظّٰلِيدِيْنَ (مُّ)

يَّانَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْشٌ مَّاقَدَّمَتُ لِغَهَا ۚ وَاتَّقُوا اللهَ طَانَ اللهَ خَبِيُرٌ ۖ بِهَا تَعْمَكُونَ ﴿ اللهَ عَلَيْهِ ﴾ وَالتَّقُوا اللهَ طَانَ اللهَ خَبِيُرٌ ۗ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह यहूद और मुनाफिकों की एक और मिसाल दी है कि मुनाफिकों ने यहूदियों को ऐसे ही बिना मदद के छोड़ दिया जैसे बैतान इंसान के साथ सुलूक करता है, पहने वह इंसान को गुमराह करता है और जब इंसान बैतान का अनुसरण (पैरबी) करके कुफ्र कर लेता है तो बैतान उस से अपनी निर्दोषता (बराअत) दिखाने लगता है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ईमानवालों को संबोधित (मुखातिब) करके उन्हें उपदेश (नसीहत) दिया जा रहा है, अल्लाह से डरने का मतलब है उसने जिन चीजों का हुक्म दिया है उन्हें पूरा करो, जिन से रोका है उन से रुक जाओ | आयत में यह बल देने के लिए दो बार फरमाया है, क्योंकि यह 'तकवा' (अल्लाह का डर) ही इंसान को नेकी करने और बुराई से रुकने पर तैयार करता है |

³ कल से मुराद क्यामत (प्रलय) है, उसे कल से व्यंजित (ताबीर) करके इस तरफ भी इश्वारा कर दिया कि उसका होना बहुत दूर नहीं करीब ही है ।

सूरतुल हश्र-५९

भाग-२८ 1002 ४٨०)

سورة الحشر ٥٩

9९. और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन लोगों ने अल्लाह (के हुक्म) को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से भुला दिया, ऐसे ही लोग नाफरमान होते हैं।

२०. नरक वाले और स्वर्ग वाले, (आपस में) बराबर नहीं, जो स्वर्ग वाले हैं वही कामयाब हैं।

२१. अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ पर नाजिल करते<sup>2</sup> तो तू देखता कि अल्लाह के डर से वह झुक कर कण-कण (रेजा-रेजा) हो जाता | हम इन मिसालों को लोगों के सामने वयान करते हैं ताकि वे चिन्तन-मनन (सोच-फिक्र) करें |

२२. वही अल्लाह है जिस के सिवाय कोई (सच्चा) पूज्य नहीं, छिपी और खुली का जानने वाला, वही माफ और दया (रहम) करने वाला | وَلَا تَكُوْنُواْ كَالَّذِيْنَ نَسُوااللَّهَ فَانْسُمُهُمُ اَنْفُسَهُمْ ﴿ أُولِيْكَ هُمُ الْفِيقُونَ ﴿

لَا يَسْتَوِثَى اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ مَاصَّحٰبُ الْجَنَّةِ مَاصَّحٰبُ الْجَنَّةِ مُاصَّحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَالْمِزُوْنَ (20)

لُوْ اَنْزَلْنَا هٰلَهُا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَّرَايَتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ وَيِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (2)

هُوَ اللهُ الَّذِي لَآ اِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْلٰنُ الرَّحِيْمُ (22

जिन्होंने अल्लाह को भुला कर यह बात भी भुलाये रखी, इस तरह वह ख़ुद अपनी ही जानों पर जुल्म कर रहे हैं और एक दिन आयेगा कि इस के फलस्वरूप (नतीजे में) उन के यह श्रीर, जिन के लिए वह दुनिया में बड़े-बड़े पापड़ बेलते थे, नरक की आग का ईधन बनेंगे, और उन के मुकाबले में दूसरे वह लोग थे जिन्होंने अल्लाह को याद रखा, उस के आदेशानुसार (हुक्म के मुकाबल) जिन्दगी गुजारा | एक समय आयेगा कि अल्लाह तआला उन्हें उसका अच्छा बदला (अज) देगा और अपने स्वर्ग में उन्हें दाखिल करेगा, जहाँ उन के आराम के लिए हर तरह का ऐश्व व आराम होगा | यह दोनों गिरोह यानी नरक वाले और स्वर्ग वाले बराबर नहीं होंगे, भला यह बराबर हो भी कैसे सकते हैं? एक ने अपने अंत (नतीजा) को याद रखा और उस के लिए तैयारी करता रहा, दूसरा अपने अंत से निश्चिन्त (बेखबर) रहा इसलिए उस के लिए तैयारी में भी विमुखता (गफलत) अपनायी |

यानी हम ने पाक क़ुरआन में जो असर, सफाई, श्वन्ति, दलील, श्विक्षा और उपदेश्व (नसीहत) के ऐसे पक्ष बयान किये हैं कि उन्हें सुनकर पहाड़ भी इतनी कड़ाई, फैलाव और उन्चाई के बावजूद अल्लाह के डर से कण-कण (रेजा-रेजा) हो जाते | यह इंसान को बतलाया और समझाया जा रहा है कि तुझे समझ-बूझ की योग्यता (काबिलयत) दी गई है, लेकिन अगर क़ुरआन सुन कर तेरे दिल पर कोई असर नहीं पड़ता तो तेरा नतीजा अच्छा नहीं होगा |

२३. वही अल्लाह है जिसके सिवाय कोई (सच्चा) पूज्य नहीं, मालिक, बहुत पाक, सभी बुराईयों से आजाद, शन्ति अता करने वाला, रक्षक (निगरी), गालिब, ताकतवर, अजीम, पाक है अल्लाह उन चीजों से जिन्हें ये उसका साझीदार बनाते हैं।

२४. वही अल्लाह है पैदा करने वाला, वनाने वाला, रूप देने वाला, उसी के लिए (बहुत) अच्छे नाम हैं, हर चीज चाहे आकाशों में हों या धरती में हो उसकी पाकी वयान करती हैं, और वही जवरदस्त और हिक्मत वाला हैं।

## सूरतुल मुम्तहिन:-६०

सूर: मुम्तिहिन: मदीने में नाजिल हुई और इस में तेरह आयतें और दो रूक्अ हैं |

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है ।

هُوَاللهُ الَّذِئِ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُلُوْسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّادُ الْمُتَّكَيْرُهُ سُبْخَنَ اللهِ عَمَّا يُشُورُكُونَ ﴿ 32

هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمَاوْتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْدُ الْحَكِيْمُ ﴿ ثَنِ

٩

بِسْسِهِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْهِ يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْالا تَتَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمُ اَوْلِيَا عَ تُلْقُوْنَ الِنِهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا إِسَا اَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ اللهِ مُؤْنَ الرَّسُول وَ إِيَّاكُمْ سَبِيلُ وَالبَعَا عَمْرضَا فِي تُسِرُّونَ اليَّهِمُ بِالْمُودَةِ " وَانَا عَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمُ وْوَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ وَقَلْ ضَلَّ سَوْا وَ السَّبِيلِ ()

मक्का के काफिरों और नबी ॐ के बीच हुदैविया में जो समझौता हुआ था मक्का वालों ने उसकी ख़िलाफवर्जी की। इसलिए रस्लुल्लाह ॐ ने भी छिपे तौर से मुसलमानों को लड़ाई की तैयारी का हुक्म दे दिया, जिसकी ख़बर हातिब पुत्र अबू बल्तआ जो एक बद्री मुहाजिर सहाबी थे जिनको कुरैश के साथ कोई नाता नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चे मक्का ही में थे, उन्होंने यह संदेश एक औरत के माध्यम (जिरये) से लिखित रूप में मक्कावासियों की तरफ भेज दिया, जिसकी ख़बर नबी ॐ को बह्यी द्वारा दे दी गई। उसी समय यह आयतें उतारी तािक भविष्य (मुस्तकबिल) में कोई मुसलमान किसी कािफर के साथ ऐसी दोस्ती कायम न करें। (सहीह बुखारी, तफसीर सूरितल मुम्तिहन:, मुस्लिम, किताबु फ्रजायेलिस सहावा)

सूरतुल मुम्तहिन:-६०

भाग-२५ | 1004 | ४٨ الجزء ٨٠

سورة الممتحنة ٦٠

वह भी जो तुम ने जाहिर किया, तुम में से जो भी इस काम को करेगा वह बेशक सीधे रास्ते से भटक जायेगा।

२. अगर वे तुम पर कहीं क़ाबू पा लें तो वे तुम्हारे (खुले) दुश्मन हो जायें और बुराई के साथ तुम पर हाथ उठाने लगें और बुरे शब्द (लएज) कहने लगें और (दिल से) चाहने लगें कि तुम भी कुफ्र करने लगो।

 तुम्हारी नातेदारियां (और रिश्ते) और औलाद तुम्हें क्रयामत (प्रलय) के दिन काम न आयेंगे2 अल्लाह (तआला) तुम्हारे वीच फैसला कर देगा और तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह अच्छी तरह देख रहा है।

 (मुसलमानो!) तुम्हारे लिए (हजरत) इब्राहीम में और उन के साथियों में बहुत अच्छा नमूना है, जबिक उन सब ने अपनी क्रीम से साफ शब्दों में कह दिया कि हम तुम से और जिन-जिन की तुम अल्लाह के सिवाय पूजा करते हो, उन सब से पूरी तरह से विमुख (बरी) हैं। हम तुम्हारे (अकीदे का) इंकार करते हैं, और जब तक तुम अल्लाह के एक होने पर ईमान न लाओ हम में त्म में हमेशा के लिए कपट और बैर पैदा हो गईं लेकिन इब्राहीम की इतनी बात तो अपने पिता से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए क्षमा-

إِنْ يَتْقَفُوْكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاآةً وَيَبْسُطُوٓا اِلَيْكُمُ اَيْدِيهُمُ وَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوِّ وَوَدُّوا <u>ڒ</u>ؙۅ۫ؾؙڴڣؙڒۏؽ۞

كَنْ تَنْفَعُكُمُ أَرْحَا مُكُمْ وَلاَّ أَوْلاَ ذُكُمْ ۚ يَوْمُ الْقِيمَةِ ۗ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَكُونَ بَصِيْرٌ 3

قَدُ كَانَتُ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرِهِيْمَ وَ الَّذِي بِنَ مَعَهُ ٤ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرْءَ وَأَا مِنْكُمُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَكَفَرْنَا بِكُمْ وَ بِنَا بِينْنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ ٱبَدَّاحَتَٰى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَةَ إِلاَّقَوْلَ إِبْرُهِيمُهَ لِإَبِيْهِ لِأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا آمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ \* رَتَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (4)

<sup>।</sup> यानी तुम्हारे विरोध (मुखालफत) में उन के दिलों में तो इस तरह बैर है और तुम हो कि उन के साथ प्रेम की पीगें बढ़ाँ रहे हो ।

<sup>2</sup> यानी जिस सतान (औलाद) के लिए तुम काफिरों के साथ प्रेम दिखाते हो, यह तुम्हारे कुछ काम नहीं आयेगी, फिर उस की वजह से तुम काफिरों से दोस्ती करके क्यों अल्लाह को नाखुन्न करते हों? कयामत के दिन जो चीज काम आयेगी वह तो अल्लाह और उस के रसूल 🟂 का आज्ञापालन (इताअत) है, इसका प्रवन्ध (इन्तेजाम) करो ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी यह बिलगाव और विमुखता (बराअत) उस समय तक रहेगी जब तक तुम कुफ्न और विक को छोड़ कर तौहीद (अद्वैत) को न अपना लो | हाँ, जब तुम एक अल्लाह को मानने लगोगे तो फिर यह बैर प्रेम से बदल जायेगा और दुश्मनी प्रेम भाव में |

सूरतुल मुम्तहिन:-६०

भाग-२८ 1005 ४००३३।

سورة المتحنة ٦٠

याचना (इस्तिगफार) जरूर करूँगा और तुम्हारे लिए मुझे अल्लाह के सामने कोई हक भी नहीं । हे हमारे रब! तुझ पर ही हमने भरोसा किया है,! और तेरी ही तरफ हम आकर्षित (मुतवज्जह) होते हैं और तेरी ही तरफ फिर आना है ।

४. हे हमारे रब! तू हमें काफिरों के इम्तेहान में न डाल, और हे हमारे रब! हमारी गिल्तयों को माफ कर, बेशक तू ही प्रभावशाली (गालिब) और हिक्मत वाला है ।

६. बेशक तुम्हारे लिए उन में अच्छे आदर्श (उसवा) (और अच्छी पैरवी है खास कर) हर उस इंसान के लिए जो अल्लाह और क्रयामत के दिन की मुलाकात पर यकीन रखता हो, और अगर कोई विमुख (मुंह फेरने वाला) हो जाये तो अल्लाह (तआला) पूरी तरह से बेनियाज है और वडाई और तारीफ के योग्य (लायक) हैं।

७. क्या ताज्जुब कि करीब ही अल्लाह (तआला) तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में प्रेम पैदा कर दे,² अल्लाह (तआला) को सभी कुदरत है और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला (दयालु) है ।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوُا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

لَقُنُ كَانَ لَكُمْ فِيهُمْ أَسُوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوااللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ ﴿ وَمَنْ يَتَكُولَ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَيِيْدُ ﴿ أَ

عَسَى اللهُ أَنْ يَبْجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ قِمْنُهُمْ هَوَدَةً لا وَالله قَرِيرُ لا وَالله عَلَيْدُ وَالله عَنْهُمْ وَالله كَالِيرُ لا وَالله

ا بركل (भरोसा) का मतलब है, जाहिरी संसाधनों (असबाब) को अपनाने के बाद मामला अल्लाह के हवाले कर दिया जाये, यह मतलब नहीं िक असबाव को अपनाये बिना ही अल्लाह पर भरोसा दिखाया जाये, इससे हम को रोका गया है। एक व्यक्ति नबी क्क की सेवा में हाजिर हुआ और ऊंट को वाहर खड़ा करके भीतर आ गया, आप क्क ने पूछा तो कहा कि मैं ऊंट अल्लाह के हवाले कर के आया हूं। आप ने फरमाया िक यह भरोसा नहीं اعترار تَوَرُو كُو كُو "पहले उसे बीध फिर अल्लाह पर भरोसा कर ि (तिर्मिजी)

यानी उन्हें मुसलमान बनाकर तुम्हारा भाई और साथी बना दे, जिस से तुम्हारे बीच की दुश्मनी दोस्ती और प्रेम में वदल जायेगी, और ऐसा ही हुआ, मक्का विजय (फत्ह) के बाद लोग गिरोहों में मुसलमान होना शुरू हो गये और उन के मुसलमान होते ही नफरतें प्रेम में बदल गई, जो मुसलमानों के खून के प्यासे थे वह हाथ पाँव बन गये ।

जन लोगों ने तुम से धर्म के बारे में युद्ध नहीं किया और तुम्हें देश से नहीं निकाला, उन के साथ अच्छा सुलूक और एहसान करने और इंसाफ वाला बर्ताव करने से अल्लाह (तआला) तुम्हें नहीं रोकता, (बल्कि) बेशक अल्लाह (तआला) तो इंसाफ करने वालों से प्रेम करता है।

९. अल्लाह (तआला) तुम्हें केवल उन लोगों से प्रेम करने से रोकता है, जिन्होंने तुम से धर्म के बारे में लड़ाई किया और तुम्हें देश से निकाला और देश से निकालने वालों की मदद की, जो लोग ऐसे काफिरों से प्रेम करें वही (यक्रीनी तौर से) जालिम हैं ।

90. हे ईमानवालो! जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें हिजरत करके आयें तो तुम उनकी परीक्षा (इम्तेहान) ले लिया करो, हकीकत में उन के ईमान को अच्छी तरह जानने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन अगर वे तुम्हें ईमान वाली मालूम हों तो अब तुम उन्हें काफिरों की तरफ वापस न करो, यह उन के लिए हलाल (वैध) नहीं और न वे इन के लिए हलाल हैं, और जो खर्च उन काफिरों का हुआ हो वह उन्हें अदा कर दो,उन औरतों को उनकी महर देकर उन से विवाह कर लेने में तुम पर कोई पाप नहीं,2 और

لاَيَنْهَالُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يَقَالِتُلُوّلُمْ فِي النِّيْنِ لَمْ يَقَالِتُلُوّلُمْ فِي النِّيْنِ وَلَا يَنْ اللّهِ يُعِرِّ النَّقِيطِيْنَ ( ﴿ وَتُقْسِطِينَ ﴿ اللّهِ يُحِبُّ النَّقْسِطِينَ ﴿ ﴿ وَتُقْسِطِينَ ﴿ ﴿

إِنَّهَا يَنْهُمُكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ فَتَلُوْ كُمُّ فِي الدِّينِ وَ اَخْرَجُوْكُمُ قِنْ دِيَارِكُمُ وَظَهَرُوْا عَلَى إِخْرَاجِكُمُ اَنْ تَوْلُوْهُمُ ، وَمَنْ تَتَوَلَّهُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِهُونَ ۞

يَايَهُا الذِينَ امَنُوَ الذَاجَاءَكُو الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْتَوَنُوهُنَ اللّهُ اعْلَمُ بِالْسَالِهِنَ وَكَانَ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنْتِ فَلَا تُرْجِعُوهُنَ إِلَى الْكُفَّارِهِ كَلَمْتُهُوهُنَ حِلُّ لَهُمُ وَلَاهُمُ يَجِلُونَ لَهُنَ وَالْمُهُمُ مَنَّ الْفَقُوا الْمُورَهُنَ الْجُورَهُنَ الْمَكُمُ اللَّهُ تَلَيْحُوهُنَ إِذَا الْتَيْتُمُوهُنَ الْجُورَهُنَ الْمَكُمُ اللَّهِ الْمَكُولُولِمِنَا الْكُوافِروسَنْكُوا مَا الْفَقْتُمُ وَلَيْسُعَكُوا مَا الْفَقَوُا اللهَ عَلِيمُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلِيمَةً اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمًا اللهُ عَلِيمًا اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلَيْمً اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمً اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ عَلَيْمً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
<sup>ै</sup> इस में इंसाफ करने की तरगीव (प्रोत्साहन) है यहाँ तक कि काफिरों के साथ भी ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह मुसलमानों से कहा जा रहा है कि यह औरतें जो ईमान के लिए अपने पितयों को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई हैं, तुम उन से विवाह कर सकते हो, चर्त यह है कि उनकी महर उन्हें दे दो, किन्तु यह विवाह सुन्नत के अनुसार ही होगा, यानी एक तो इइत पूरी हो जाने (रिहम की सफाई) के बाद होगा, दूसरे उस में वली (संरक्षक) की इजाजत और दो न्यायी गवाहों की मौजूदगी भी फर्ज है | हा, अगर औरत से पित ने सहवास (जिमाअ) नहीं किया है तो फिर बिना मुद्दत तुरन्त विवाह (चादी) भी जायेज है |

काफिर औरतों के विवाह बन्धन को अपने कब्जे में न रखों। और जो कुछ तुम ने खर्च किया हो मांग लो, और जो कुछ उन काफिरों ने खर्च किया हो, वह भी मार्ग लें, यह अल्लाह का फैसला है जो तुम्हारे बीच कर रहा है, और अल्लाह (तआला) जानने वाला (और) हिक्मत वाला है ।

99. और अगर तुम्हारी कोई पत्नी तुम्हारे हाथ से निकल जाये और काफिरों के पास चली जाये, फिर तुम्हें बदले का समय मिल जाये तो जिनकी पित्नयां चली गयी हैं उन्हें उन के खर्च के समान अदा कर दो, और उस अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो।

9२. हे रसूल! (संदेष्टा) जब मुसलगान औरतें आप से इन बातों पर बैअत करने आये कि वह अल्लाह के साथ किसी को साझीदार नहीं बनायेंगी, चोरी न करेंगी, व्याभिचार (बदकारी) न करेंगी, अपनी औलाद को न मार डालेंगी और न कोई ऐसा आक्षेप (बुहतान) लगायेंगी जो खुद अपने हाथों-पैरों के सामने गढ़ लें और किसी नेकी के काम में तेरी नाफरमानी न करेंगी, तो आप उन से बैअत कर लिया करें<sup>2</sup>

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَىٰءٌ مِّنْ أَذُواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمُ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَذُواجُهُمْ مِّنْلَ مَا أَنْفَقُوا ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي آنْتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ (1)

' يَٰلَيُّهَا النَّبِیُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَالِعْنَكَ عَلَى

اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْعًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا

يَنْنِيْنَ وَلا يَقْتُلُنَ اَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَلْتِيْنَ بِبُهُتَالِنَ

يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ الْمِيْنِهِنَ وَالْحَلْمِيْنَ وَلا يَعْصِينَكَ

فِيْ مَعْرُونٍ فَبَالِعِهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ 

<sup>(</sup>एसम) क्रिंस (इस्मत) का बहुवचन (जमा) है, यहाँ इस से मुराद विवाह बंधन है । मतलव यह है कि अगर पित मुसलमान हो जाये और पत्नी उसी तरह काफिर और मुश्वरिक रहे तो पत्नी को अपने विवाह में रखना जायेज नहीं है, उसे तुरन्त तलाक देकर अपने से अलग कर दिया जाये, और इस हुक्म के बाद हजरत उमर के ने अपनी दो मुश्वरिक पित्नयों को और हजरत तलहा पुत्र उबैदुल्लाह ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया । (इब्ने कसीर) हा, अगर पत्नी किताबिया (यहूदी और ईसाई) हो तो उसे तलाक देना जरूरी नहीं है, क्योंकि उन से विवाह उचित (जायज) है। इसलिए अगर वह पहले ही से वीवी के रूप में तुम्हारे पास है तो इस्लाम कुबूल करने के बाद उसे अलग करने की जरूरत नहीं है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह बैअत (प्रतिज्ञा) उसी समय लेते जब औरतें हिजरत करके आतीं, जैसािक सहीह बुखारी तफसीर सूरह मुम्तिहिना में है | इस के अलावा मक्का विजय के दिन भी आप ने कुरैश्व की औरतों से वैअत ली | वैअत (प्रतिज्ञा) लेते समय आप क्र केवल जुबानी वादा लेते | किसी औरत के हाथ को नहीं छूते |

भाग-२८ | 1008 | ४८ |

بورة الصف ٦١

और उनके लिए अल्लाह से माफी मांगे, बेशक अल्लाह (तआला) माफ करने वाला दयालु है।

१३. हे मुसलमानो ! तुम उस कौम से दोस्ती न रखो, जिन पर अल्लाह का अजाब आ चुका है। जो आख़िरत से इस तरह निराश हो चुके हैं जैसेकि मुर्दे कब वालों से काफिर मायस हैं।

#### स्रतुस सपफ-६१

सूर: सपफ में मदीने में नाजिल हुई, इस में चौदह आयतें और दो रूकुऊ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- 9. आकाशों और धरती की हर चीज अल्लाह (तआला) की पवित्रता (पाकीजगी) बयान करती है और वही प्रभावशाली (गालिब) और हिक्सत वाला है ।
- २. हे ईमानवालो! तुम वह बात क्यों कहते हो जो करते नहीं?
- तुम जो करते नहीं, उसका कहना अल्लाह (तआला) को नापसन्द है ।

يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَاتَتَوَكَّوا قَوْمًا خَفِيبَ اللهُ عَلَيْهِوْ كَنْ يَنِيسُوا مِنَ الْإِخِرَةِ كَمَا يَنِسَ الْكُفَّارُ مِنْ ا اصلب القيور (13)

ينورة الضنفث

ہشبہ الله الرّحٰين الرّحِب سَبَّحَ بِلُّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ 1

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> इस से कुछ ने यहूद, कुछ ने अवसरवादी (मुनाफिक) और कुछ ने काफिर मुराद लिया है। यह आखिरी बात ही ज्यादा सही है, क्योंकि इस में यहूद और द्वयवादी (मुनाफिक) भी आ जाते हैं। इस के सिवा सभी काफिर ही अल्लाह के अजाब के मुस्तिहक हैं, इसलिए मतलब यह होगा कि किसी भी काफिर से दोस्ती का रिश्ता न रखो, जैसािक यह विषय क़ुरआन के कई जगहों पर बयान किया गया है।

इस सूर: के अवतरण (नुजूल) की वजह में आता है कि कुछ सहाबा (नबी के सहचर) आपस में बातें कर रहे थे कि अल्लाह को जो अमल सब से ज्यादा प्यारा है वह रस्लुल्लाह 💃 से पूछने चाहिए ताकि उस के मुताबिक अमल किया जाये, किन्तु आप के पास जाकर पूछने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, इस पर अल्लाह ने यह सूरह उतारी। (मुसनद अहमद ५/४५२, तिर्मिजी तफसीर सुरतुस्सप्फ)

सूरतुस सपफ-६१

भाग-२८ 1009 ४४-३३।

سورة الصف ٦١ ا

४. वेशक अल्लाह (तआला) उन लोगों को प्रिय रखता है जो उस के रास्ते में पंक्तिबद्ध (सफबस्ता) होकर जिहाद करते हैं, जैसेकि वे सीसा पिलाई हुई इमारत हैं।

४. और (याद करो) जब मूसा ने अपने समुदाय (कौम) से कहा कि हे मेरी कौम के लोगो! तुम मुझे क्यों पीड़ित कर रहे हो जबिक तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, तो जब वे लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह ने उन के दिलों को और टेढ़ा कर दिया, और अल्लाह (तआला) नाफरमान कौम को मार्गदर्शन (हिदायत) नहीं देता।

६. और जब मरियम के पुत्र ईसा ने कहा कि हे (मेरी कौम) इसाईल की औलाद! मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं, मुझ से पहले की किताब तौरात की पुष्टि (तसदीक) करने वाला हूं, थऔर अपने वाद आने वाले एक रसूल की खुशखबरी सुनाने वाला हूं जिनका नाम अहमद है, फिर जब वह उन के सामने साफ निशानियां लाये तो वे कहने लगे कि यह तो खुला जादू है।

اِنَّ اللهُ يُحِبُّ الَّذِيْنُ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيْلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ ﴿

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَتُوَّذُوْنَنَىٰ وَقَنْ تَعْلَمُوْنَ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ \* فَلَهَا زَاعُوْاَ اَذَاعَ اللهُ قُلُوبَهُمُ \* وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِيْنَ (3)

وَإِذْقَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمَ لِبَنِيَ اِسْرَآءِيلَ اِنْ رَسُولُ اللهِ اِلنِكُمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَن التَّوْرُنَةِ وَمُبَيِّرُ الْ بِرَسُولِ يَاٰتِيْ مِنْ بَعْرِى اسْمُةَ احْمَدُ الْمَالَةُ عَلَمَا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوا هَنَا سِعْرٌ مَهِينٌ 6

यह जानते हुए भी कि हजरत मूसा क्ष्म अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इस्राईल की औलाद उन्हें
 अपने मुंह (बात) से कष्ट देती थी, यहाँ तक कि कुछ जिस्मानी ऐव उन से संविन्धत (मंसूब)
 कर्ति थी जबिक वह रोग उन में नहीं था ।

² ईश्वंदूत ईसा ﷺ की कहानी का बयान इसलिए किया कि इस्राईल की औलाद ने जैसे ईश्वंदूत मूसा ॐ की नाफरमानी की, वैसे ही उन्होंने हजरत ईसा का भी इंकार किया, इस में नबी ॐ को तसल्ली दी जा रही है कि यह यहूद आप ॐ ही के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका तो पूरा इतिहास ही ईश्वंद्रतों को झुठलाने से भरा है !

 $<sup>^3</sup>$  यह हजरत ईसा  $_{348}$  ने अपने बाद आने वाले आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद  $_{36}$  की ख़ुशखबरी सुनाई | जैसेकि नबी  $_{36}$  ने फरमाया :

<sup>ं</sup> भैं अपने पिता इब्राहीम की दुआ और ईसा की खुशखबरी का चरितार्थ (मिस्दाक) हूँ।"
(ऐसरूत्तफासीर)

सूरतुस सप्फ-६१

भाग-२८ | 1010 | ४८ |

سورة الصف ٦١

9. और उस इंसान से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह (तआ़ला) पर झूठ गढ़े? जबिक वह इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है, और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता

इ. वे चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंक से बुझा दें,¹ और अल्लाह अपनी दिव्य ज्योति (नूर) को उच्च पदों तक ले जाने वाला है, चाहे काफिर बुरा मानें !

९. वही है जिस ने अपने रसूल (संदेण्टा) को मार्गदर्शन (हिदायत) और सच्चा दीन (धर्म) दे कर भेजा तािक उसे दूसरे सभी धर्मों पर प्रभावशाली (गािलब) कर दे, चाहे मूर्तिपूजक नाखुश हों।

१०. हे ईमानवालो ! क्या मैं तुम्हें वह व्यापार बताऊं² जो तुम्हें कष्टदायी (तक्रलीफदह) अजाव से बचा ले?

99. अल्लाह (तआला) पर और उस के रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह के रास्ते में अपने तन, मन और धन से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिए वेहतर है अगर तुम में ज्ञान (इल्म) हो | وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْغَى إِلَى الْإِسْلَامِ لِمَ وَاللّٰهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿

يُرِيْدُاوْنَ لِيُطْفِئُواْ نُوْرَ اللهِ بِٱفْوَاهِهِمْ ۖ وَاللّٰهُ مُتِمَّ نُوْرِهٖ وَكُو كَرِهَ الْكَفِرُوْنَ ۚ

هُوَالَّذِيْ َ ٱرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُمْاى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى النِّدِيْنِ كُلِّهِ \* وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿

لَاَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلْ اَدُّلُكُمْ عَلَى تِجَادَةٍ شُجِينُكُمْ قِنْ عَذَابِ اَلِيْمِ (١٠)

تُوْمِئُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِامُوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ الْذِلِكُمُ خَيْدٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١)

प्रकाश (नूर) से मुराद पाक कुरआन, इस्लाम, मोहम्मद क्क दलील और सुवृत हैं । मुंह से बुझा दें का मतलब वह व्यंग (तंजा) और कटाक्ष (तंक्रीद) हैं जो उन के मुंह से निकलते थे !

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस कर्म (यानी ईमान और जिहाद) को व्यापार से व्यंजित (ताबीर) किया, इसलिए कि इस में भी इन्हें व्यापार की तरह फायेदा होगा और वह फायेदा क्या है? स्वर्ग में प्रवेश और नरक से आजादी, इस से वड़ा फायेदा और क्या होगा? इस बात को दूसरी जगह पर इस तरह बयान किया है |

<sup>﴿</sup>إِنَّ اللَّهَ الثَّتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾

<sup>&</sup>quot;अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों और मालों का सौदा जन्नत के बदले में कर लिया है ।" (अतौबा-१९९)

सूरतुस सपफ-६१

भाग-२८ 1011 ४४०३३।

بورة الصف ٦١

१२. (अल्लाह तआला) तुम्हारे पाप माफ कर देगा और तुम्हें उन स्वर्गों में पहुंचायेगा जिन के नीचे नहरें बह रही होंगी और (युद्ध) साफ घरों में जो "अदन" के स्वर्ग में होंगे, यह बहत बड़ी कामयाबी है।

**१३**. और तुम्हें एक दूसरा (उपहार) भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वह अल्लाह की मदद और जल्द फर्त्ह है, और ईमानवालों को खुशख़वरी दे दो ।

१४. हे ईमानवालो! तुम अल्लाह (तआला) की मदद करने वाले वन जाओ, जिस तरह (हजरत) मरियम के पुत्र (हजरत) ईसा ने हवारियों (मित्रों) से कहा कि कौन है जो अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार बने । (उन के) मित्रों ने कहा कि हम अल्लाह के रास्ते में मददगार है तो इसाईल की औलाद में से एक गुट तो ईमान लाया और एक गुट ने कुफ्र किया<sup>2</sup> तो हम ने ईमानवालों की उन के दुश्मनों की तुलना में मदद की, तो वे विजयी हो गये |

يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُنْ خِلْكُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ ذٰلكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ 12

وَ ٱخْزِي تُعِبُّونَهَا لِمَنْصَرٌ هِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ لِ وَكِيْتُهِ الْمُؤْمِنِينَ (13)

يَايَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُونُوْآ انْصَارَاللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَهَمَ لِلْحَوَادِيْنَ مَنْ ٱنْصَادِتْي إِلَى الله ط قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ الله فَأَمَنَتُ ظَلَإِهَا ۗ فَمِنْ بَنِنَى إِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتُ طَالِفَةٌ \* فَايَدُنَا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَى عَدُ وِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظِهِرِيْنَ 🚯

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सभी हालतों में अपने वादों और अमलों के जरिये भी और धन और जान के द्वारा भी, जब भी जिस समय भी और जिस हालत में भी अल्लाह और उसका रसूल अपने धर्म की सहायता (मदद) के लिए पुकारे तुम तुरन्त उनकी पुकार पर कहो कि हम मौजूद हैं, जैसे हवारियों ने ईसा की पुकार पर कहा।

<sup>2</sup> यह यहदी थे जिन्होंने ईसा 🚲 की नवुअत (दूतत्व) का इंकार ही नहीं किया विल्क उन पर और उन की मां पर लाक्षन (इल्जाम) भी लगाया | कुछ कहते हैं कि यह मतभेद (इिह्तिलाफ) और विखराव उस समय हुआ जब हजरत ईसा को आसमान पर उठा लिया गया। एक ने कहा कि ईसा के रूप में अल्लाह (प्रभु) ही धरती पर प्रकट हुआ था (जैसे सनातन धर्म में ईचदूतों को अवतार मानते हैं) अब वह फिर आकाश पर चला गया, यह सम्प्रदाय (फिर्का) "याकृविया" कहलाता है, नस्तूरिया फिर्क़ा ने कहा कि वह अल्लाह के पुत्र थे, पिता ने पुत्र को आकाश पर बला लिया। तीसरे ने कहा कि वह अल्लाह के भक्त (बंदे) और उसके संदेष्टा (रस्ल) थे, यही फिर्का सही था।

सूरतुल जुमअ:-६२

الجزء ٢٨ [1012] भाग-२८

سورة الجمعة ٦٢

#### सूरतुल जुमअ:-६२

सूरः जुमअः मदीने में नाजिल हुई, इस में ग्यारह आयतें और दो रूकअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

- يُسَيِّحُ بِلُهِمَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْرَرْضِ الْبَيْكِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الم عالم الله عالم الله عالم الله عالم عالم الله عالم الله عالم الله عالم عالم الله عالم الله عالم عالم الله عالم ال (तआला) की पवित्रता (तस्बीह) वयान करती हैं, जो बादशाह और बड़ा पाक (है) गालिब (और) हिक्मत वाला है।
- २. वही है जिस ने अनपढ़ लोगों में उन ही में से एक रसुल भेजा, जो उन्हें उस की आयतें पढ कर सुनाता है और उन को पाक करता है और उन्हें किताव और ज्ञान (हिक्मत) सिखाता है. वेशक ये उस से पहले साफ (स्पष्ट) भटकावे में थे ।
- ३. और दूसरों के लिए भी उन्हीं में से जो अब तक उन से नहीं मिले, और वही गालिब (और) हिक्मत वाला है।
- ४. यह अल्लाह की कृपा (फ़ज्ल) है जिसे चाहे अपनी कुपा अता करे और अल्लाह (तआला) बड़ा कृपालु (फ़ज़्ल वाला) है ।

بتنبير الله الؤخلن الؤجينير

الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ( ) .

هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُكُواْ عَلَيْهِمُ أَيْتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتُبُ وَالْحِكْمَةَ قَوَانَ كَانُواْ مِنْ قَدُلُ لَفِيْ صَلِّلُ مُّبِينِ ﴿

> وَّاخَرِينَ مِنْهُمْ لَيَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (3)

ذَٰ لِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَشَاءُ طُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ 4

नबी 🏂 जुमअ: -की नमाज में सूर: जुमअ: और मुनाफिकून पढ़ा करते थे । (सहीह मुस्लिम, कितावुल जुमअ:, बाबु मा युकरउ फी सलातिल जुमअ:) फिर भी इन का जुमअ: की रात को ईशा की नमाज में पढ़ना सहीह रिवायत से सिद्ध (सावित) नहीं | हा, एक कमजोर रिवायत में ऐसा आता है । लिसानुल मीजान ले इब्ने हजर, तर्जुमा सईद बिन सम्माक बिन हरव)

सूरतुल जुमअ:-६२

भाग-२८ 1013 ४८-३५।

سورة الجمعة ٦٢

४. जिन लोगों को तौरात के (अनुसार) काम करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने उस पर काम नहीं किया, उनकी मिसाल उस गधे जैसी है जो बहुत सी किताब लादे हो। अल्लाह की वातों को झुठलाने वालों की वहुत वुरी मिसाल है, और अल्लाह ऐसे जालिमों को मार्गदर्शन (हिदायत) नहीं देता।

- ६. कह दीजिए कि ऐ यहूदियो! अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोगों के सिवाय, तो तुम मौत की कामना (तमन्ना) करो अगर तुम सच्चे हो ।
- ७. यह मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे उन अमलों की वजह से जो अपने हाथों अपने पहले भेज रखे हैं<sup>2</sup> और अल्लाह (तआला) जालिमों को अच्छी तरह जानता है ।
- 4. कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भाग रहे हो वह तो तुम तक जरूर पहुँचेगी, फिर तुम सब छिपी और खुली वातों के जानने वाले (अल्लाह) की तरफ लौटाये जाओगे और फिर वह तुम्हें तुम्हारे किये हुए सभी अमलों को बता देगा।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُتِلُوا التَّوْلِ لَةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَادِ يَخْمِلُ اَسْفَارًا لِمِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِإِلَيْتِ اللهِ لَا وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلمِيْنَ (3)

قُلْ يَا يَّهُمُ الَّذِينَ هَادُوْ النَّالِ نَعَمْتُهُ الْكُمُّ الْكُمْ اوْلِيَاءُ يِلْهِ مِنْ دُوْنِ النَّالِ فَتَمَنَّوُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُهُ صِدِو بِنَ (٠)

وَ لَا يَتَمَنَّوْنَةَ اَبَكَا بِمَا قَكَمَتْ اَيُدِيْهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالطِّلِيدِينَ ۞

قُلْ إِنَّ الْهُوَّتَ الَّذِي ثَقِوُّوْنَ مِنْهُ فَإِلَّهُ مُلْقِيْكُمُ ثُمَّةَ تُرَدُّوْنَ إِلَى عُلِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعَمَّلُوْنَ ﴿

النَّانُ (अस्फार) بِنْ (सिफर) का बहुबचन (जमा) है, मायने है बड़ी किताब | किताव जब पड़ी जाती है तो इंसान उस के मायनों में यात्रा (सफर) करता है, इसिलए किताब को भी यात्रा कहा जाता है, (फतहुल कदीर)। यह निष्कर्म (वेअमल) यहूदियों की मिसाल दी गई है कि जिस तरह गधे को ज्ञान (इल्म) नहीं होता कि उस के ऊपर जो किताबें लदी हुई हैं उन में क्या लिखा है? या उस पर किताबें लदी हैं या कूड़ा-करकट | इसी तरह यह यहूदी हैं, यह तौरात तो लिये फिरते हैं, उसे पढ़ने और याद करने की बातें भी करते हैं, लेकिन उसे समझते हैं न उसके आदेशनुसार (अहकाम के मुताबिक) कर्म (अमल) करते हैं, बिल्क उस में फेर-बदल और तहरीफ से काम लेते हैं, इसीलिए हकीकत में यह गधे से भी बुरे है !

यानी कुफ़, नाफ़रमानी और अल्लाह की किताब में जो हेर-फेर और बदलाब ये करते रहे हैं, उन की बजह से कभी भी यह मौत की कामना (तमन्ना) नहीं करेंगे !

सूरतुल मुनाफिकून-६३

भाग-२८ 1014 ४००%।

سورة المنافقون ٦٣

९. हे वह लोगो जो ईमान लाये हो! जुमअ: के दिन (शुक्रवार को) नमाज की अजान दी जाये तो तुम अल्लाह की याद की तरफ जल्द आ जाया करो और क्रय-विक्रय (खरीद-फरोख़्त) छोड़ दो, यह तुम्हारे पक्ष (हक) में बहुत अच्छा है अगर तुम जानते हो ।

९०. फिर जब नमाज हो जाये तो धरती पर फैल जाओ और अल्लाह की कृपा (फज्ल) को खोजो,² और अल्लाह का बहुत ज्यादा वर्णन (जिक्र) करो ताकि तुम कामयावी हासिल कर लो ।

99. और जब कोई सौदा विकता देखें या कोई तमाशा दिखायी पड़ जाये तो उसकी तरफ दौड़ जाते हैं और आप को खड़ा ही छोड़ देते हैं। (आप) कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो कुछ है वह खेल और व्यापार (तिजारत) से अच्छा है, और अल्लाह (तआला) सब से अच्छा जीविका (रिज्क) देने वाला है।

## सूरतुल मुनाफिकून-६३

सूर: मुनाफिकून मदीने में नाजिल हुई, इस में ग्यारह आयतें और दो रूकऊ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। يَّايَّهُا الَّذِينَ اَمَنُوَّا اِذَانُوْدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ تَكُمُ إِنْ كُنتُهُ تَعْلَبُونَ ﴾

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوَّةُ فَٱنْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَشِيْرًا تَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

وَ إِذَا رَاوُا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَا إِنْفَضُّوَّا لِلِيُهَا وَتَرَكُّوْكَ قَايِمُنَّا قُلُ مَاعِنْدَاللّهِ خَنْيٌرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ \* وَاللّهُ خَيْرُ الزّزِقِيْنَ (أَ

ميوكوالملنافقوك

يسميم الله الزّخين الزّحييم

यह "अजान" कैसे दी जाये और इस के घब्द (अलफाज) क्या हों? यह क़ुरआन में कहीं नहीं है, ही! हदीस में है, जिस से मालूम हुआ कि क़ुरआन बिना हदीस के समझना मुमिकन है न उस पर कार्यरत (अमल) होना ही! जुमअ: को जुमअ: इसिलए कहते हैं कि उस दिन अल्लाह हर सृष्टि (मखलूक) को पैदा कर के पैदाईश के काम से फारिंग हो गया था, ऐसे मानो उस दिन पूरी मखलूक जमा हो गई, या नमाज के लिये लोग जमा होते हैं।

इस से मुराद कारोबार और व्यापार है, यानी जुमअ: की नमाज पढ़कर फिर अपने काम-धंधे में लग जाओ | उद्देश्य (मकसद) यह बताना है कि जुमअ: के दिन कारोबार बंद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ नमाज के समय ऐसा करना आवश्यक (फर्ज) है |

9. तेरे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह (तआला) जानता है कि आप वेशक उस के रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक निश्चित रूप (यकीनी तौर) से झूठे हैं।

२. उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है तो अल्लाह के रास्ते से रुक गये<sup>2</sup> वेशक बुरा है वह काम जिसे ये कर रहे हैं ।

३. यह इस वजह से है कि ये ईमान लाकर दोवारा काफिर हो गये, तो उन के दिलों पर मोहर लगा दी गई, अब ये नहीं समझते ।

¥. और जब आप उन्हें देख लें तो उन के घरीर (जिस्म) आप को आकर्षक (लुभावना) मालूम हों, और जब ये वातें करने लगें तो उनकी बातों पर आप (अपना) कान लगायें, जैसािक ये लकड़ियां हैं दीवार के सहारे से लगायी हुई, 4 (वे) हर (ऊंची) आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं | वही वास्तविक (हकीिकी) दुश्मन हैं, उन से बचो, अल्लाह उन्हें नाश करे! कहां फिरे जाते हैं |

إِذَاجَآءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ اللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُذِيبُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُذِيبُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ يَشْهَدُ اللهُ الله

اِتَّخَنُّوْٓ اَيْمَا لَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمُلُونَ ﴿ ﴾

ذٰلِكَ بِانَهُمْ أَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُنُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ }

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَأِنْ يَقُولُواْ تَسْبَعْ لِقَوْلِهِمْ لَكَانَهُمْ خُشُبَّ مُسَنَّدَةً الْ يَخْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُونَ فَاحْذَرُهُمْ لَا قَتَلَهُمُ اللهُ اللَّهُ الْنَيْ يُؤْفَدُونَ (1)

<sup>े</sup> मुनाफिकून से मुराद अब्दुल्लाह विन उबैय और उस के साथी हैं, ये जब नबी 🐒 की सेवा (खिदमत) में हाजिर होते तो कसमें खा-खाकर कहते कि आप 💥 अल्लाह के रसूल हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> दूसरा अनुवाद (तर्जुमा) यह है कि इन्होंने घक और गुव्हा पैदा करके अल्लाह के रास्ते से रोका।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इस से मालूम हुआ कि अवसरवादी (मुनाफिक) भी वाजेह काफिर हैं l

<sup>4</sup> यानी अपने जिस्मानी डील-डौल और जाहिरी घक्ल व सूरत और भलाई की कमी में ऐसे हैं जैसे दीवार पर लगाई लकड़ियां हों, जो देखने में तो भली लगती हैं लेकिन किसी को फायेदा नहीं पहुंचा सकती या यह मुन्तिदा है और इसका विषय लुप्त (पोश्वीदा) है और मतलव यह है कि यह रसूलुल्लाह क की सभा में ऐसे बैठते हैं जैसे दीवार से लगी लकड़ियां हैं, जो कोई बात समझती हैं न जानती हैं। (फतहुल कदीर)

भाग-२८

الجزء ٢٨ 1016

سورة المنافقون ٦٣

४. और जब उन से कहा जाता है कि आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल तौबा करें तो अपने सिर मोड़ लेते हैं, और आप उन्हें देखेंगे कि वे गर्व (फख) करते हुए रूक जाते हैं।

६. उन के पक्ष (हक्र) में आप का माफी की प्रार्थना (दुआ) करना और न करना दोनों बराबर है, अल्लाह (तआला) उनको कभी माफ न करेगा,¹ बेशक अल्लाह (तआला ऐसे) फांसिकों (अवज्ञाकारियों) को रास्ता नहीं दिखाता !

9. यही वे हैं जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के रसूल के पास हैं, उन पर कुछ खर्च न करो, यहाँ तक कि वे इधर-उधर हो जायें, हालांकि आकाशों और धरती के सारे खजाने अल्लाह ही का स्वामित्व (मिल्कियत) है लेकिन ये मुनाफिक समझते नहीं।

म्ह. ये कहते हैं कि अगर हम अब लौटकर मदीने जायेंगे तो इज़्जत वाला वहाँ से बेइज़्जत को निकाल देगा <sup>2</sup> (सुनो !) सम्मान तो केवल अल्लाह (तआला) के लिए और उस के रसूल के लिए और ईमानवालों के लिए हैं,<sup>3</sup> लेकिन ये وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُسْتَكُبُرُوْنَ ﴿

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْلَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللهَ اللهَ عَلَيْهِمْ اللهُ لَهُمْ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللهُ لَا يَهْدِى ( ) الْفُسِقِيْنَ ( )

هُمُ الَّذِينِيَ يَقُوْنُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوٰلِ اللّٰهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا لا وَلِلّٰهِ خَزَاتِينُ السَّلْوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لا يَفْقَهُونَ ۞

يَقُوْنُونَ لَهِنْ زَجَعْنَاۤ إِلَى الْمَدِينَنَةِ لِيُغُوِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَاۚ الْاَذَٰلَ ﴿ وَيِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ

अगर इसी निफाक की हालत में मर गये तो उन के लिए माफी नहीं | हाँ, अगर वह जीवन में कुफ्र और निफाक से तौबा कर लें तो और बात है, फिर उन के लिए क्षमा मुमिकन है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसका कहने वाला मुनाफिकों का प्रमुख (सरदार) अब्दुल्लाह बिन उवैय था, बाइज्जत से उसका मक्सद था वह ख़ुद और उस के साथी और बेइज्जत से (अल्लाह की पनाह!) रसूलुल्लाह \*\* और मुसलमान ।

यानी इज्जत और प्रभुत्व (गल्बा) केवल अल्लाह के लिए है, वह अपनी तरफ से जिसको चाहे इज्जत और गल्बा दे, जैसे कि वह अपने रसूलों और उन पर ईमान लाने वालों को इज्जत और कामयाबी अता करता है, न कि उन को जो नाफरमान हों। यह मुनाफिकों के कौल का खंडन (तरदीद) किया है कि इज्जत का मालिक केवल अल्लाह तआला है और वाइज्जत (सम्मानित) भी वहीं है जिसे वह बाइज्जत समझे, न कि वह जो खुद को बाइज्जत या जिसे दुनिया वाले वाइज्जत समझें। अल्लाह के करीव वाइज्जत सिर्फ और सिर्फ ईमानवाले होंगे, काफिर और मुनाफिक नहीं।

सूरतुल मुनाफिकून-६३

भाग-२८ 10

الجزء ٢٨ [1017]

سورة المنافقون ٦٣

द्वयवादी (मुनाफिकीन) जानते नहीं |

९. हे ईमानवालो! तुम्हारा धन और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें, और जो ऐसा करें वे बड़े ही नुक्रसान उठाने वाले लोग हैं।

90. और जो कुछ हम ने तुम्हें अता कर रखा है, उस में से (हमारे रास्ते में) उस से पहले खर्च करो<sup>2</sup> कि तुम में से किसी को मौत आ जाये, तो कहने लगे कि हे मेरे रब! मुझे तू थोड़ी देर की छूट क्यों नहीं देता? के मैं दान दूं और सदाचारी (सालेहीन) लोगों में से हो जाऊं।

99. और जब किसी का निर्धारित (मुकर्रर) समय आ जाता है फिर उसे अल्लाह (तआला) कभी मौका नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो, उसे अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता है।

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُلْهِكُمُ اَمُوالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ ۚ

وَٱنْفِقُواْ مِنْ مَّا رَدَقْنَكُمُ مِّنْ تَبْلِ آنْ يَاٰنِّ ٱحَدَكُدُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ ٱخَرْتَنِيۡ إِلَّى ٱجَلِ قَرِيْبٍ ﴿ فَٱصَّٰتَ قَ وَٱكُنْ مِّنَ الطَّيْحِيْنَ (١٠)

> وَكُنُ يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ اَجَالُهَا طَ وَاللهُ خَبِيْرٌ عُلِيمًا تَعْمَلُوْنَ أَنِّ

पानी माल और औलाद की मुहब्बत का तुम पर इतना असर न हो जाये कि तुम अल्लाह के वतलाये हुए हुक्मों और कर्तव्यों से बेफिक्र हो जाओ और अल्लाह की मुकर्रर की हुई हलाल (वैध) और हराम (अवैध) की सीमाओं (हदों) की फिक्र न करो | मुनाफिक्रों की चर्चा के बाद तुरन्त इस चेतावनी (तंबीह) का मकसद यह है कि यह मुनाफिक्रों का तरीका है, जो इंसान को नुकसान में डालने वाला है | ईमानवालों का तरीका इस के उल्टा होता है और वह यह है कि वह हर पल अल्लाह को याद रखते हैं, यानी उसके हुक्मों और अनिवार्यताओं (वाजिबों) का पालन और हलाल और हराम में अन्तर (फर्क) करते हैं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> खर्च करने का मतलब जकात देने और दूसरे अच्छे कामों में खर्च करना है |

उ इस से मालूम हुआ कि जकात (धर्मदान) देने और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने और इसी तरह अगर हज करने का सामर्थ्य (कुदरत) हो तो उसे अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए की मौत पता नहीं कब आ जाये और यह फर्ज उस के ऊपर रह जाये, मौत के समय कामना (तमन्ना) करने का कोई फायेदा नहीं होगा |

सूरतुत तगाबुन-६४

भाग-२८ | 1018 | ४٨ होने

سورة التغاين ٦٤

### सूरतुत तगाबुन-६४

सूर: तगाबुन मदीने में नाजिल हुई और इस में अंटठारह आयतें और दो रूकअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

- आकाशों और धरती की हर चीज अल्लाह की पवित्रता (तस्बीह) बयान करती हैं, उसी का राज्य (मुलक) है और उसी की प्रशंसा (तारीफ) है और वह हर चीज पर सामर्थ्यवान (क्रादिर) है ।
- २. उसी ने तुम्हें पैदा किया है, तो तुम में से कुछ तो काफिर हैं और कुछ ईमानवालें हैं, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह (तआला) अच्छी तरह देख रहा है।
- उसी ने आकाशों को और धरती को हक के साथ (दानाई और हिक्मत) से पैदा किया, उसी ने तुम्हारे रूप बनाये और बहुत सुन्दर बनाये और उसी की तरफ लौटना है।
- ४. वह आसमानों और जमीन की सभी चीजों का ज्ञान (इल्म) रखता है और जो कुछ तुम छिपा रखो और जो जाहिर करो वह (सब को) जानता है। अल्लाह तो सीनों तक की बातों को जानने वाला है !

## يُبُورَةُ النَّحِيَّا بُنَّ

بنسجراللو الرّحْبٰن الرّحِيْمِ

يُسَبِّحُ يِلُو مَا فِي السَّهٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ عَ لَهُ الْمِلْكُ وَلَهُ الْحَمْنُ وَهُوعَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَىٰ يُرُّ 🕦

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِينْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنَ الْ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ٤

خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3)

يَعْلَمُ مَا فِي السَّبَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُيدُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ا بِنَاتِ الصُّدُورِ 4

<sup>े</sup> यानी इंसान के लिए नेकी, पाप, भलाई, बुराई, कुफ्र और ईमान के रास्तों को साफ करने के वाद अल्लाह ने इंसान को इच्छा और पसन्द का अधिकार (इक्ष्तियार) दिया, जिस के अनुसार किसी ने कुफ़ और किसी ने ईमान का रास्ता अपनाया है, उस ने किसी पर दबाव नहीं डाला, अगर वह दबाव डालता तो कोई कुफ्र और पाप का रास्ता अपनाने पर क्रादिर ही नहीं होता. लेकिन इस तरह से इंसान का इम्तेहान मुमकिन (संभव) नहीं था, जबकि अल्लाह की मर्जी इंसान का इम्तेहान लेना था !

सूरतुत तगाबुन-६४

भाग-२८ 1019 ४٨ ० छेने।

سورة التغابن ٦٤

४. क्या तुम्हारे पास इस से पहले के काफिरों की खबर नहीं पहुंची, जिन्होंने अपने अमलों के नतीजा का मजा चख लिया और जिन के लिए कष्टदायी (तकलीफदह) अजाब है?

६. यह इसलिए कि उन के पास उन के रसल वाजेह दलायल (चमत्कार) लेकर आये तो उन्होंने कह दिया कि क्या इंसान हमारी हिदायत करेगा?! तो इंकार कर दिया और मह फेर लिया और अल्लाह ने भी बेनियाजी की, और अल्लाह तो है ही वड़ा वेनियाज सभी गुणों (सिपतों) वाला ।

७. उन काफिरों ने भ्रम (गुमान) किया है कि दोबारा जिन्दा न किये जायेंगे, आप कह दीजिए कि क्यों नहीं, अल्लाह की क्सम ! तुम जरूर फिर से जिन्दा किये जाओगे, फिर जो कुछ तुम ने किया है उस की खबर दिये जाओंगे. और अल्लाह (तआला) के लिए यह बहुत ही आसान है ।

 तो तुम अल्लाह पर और उस के रसूल पर और उस ज्योति (नुर) पर जिसे हम ने नाजिल किया है ईमान लाओ, और अल्लाह तआला तुम्हारे हर अमल से बाखबर है।

ٱلَهُ يَأْتِكُمُ نَبُؤُا إِنَّن بُنَ كَفَرُوْا مِنْ قَيْلُ فَلَا قُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَنَابٌ ٱلِيْمُ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ ثَانِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَةِ فَقَالُوْآ اَبِشُورٌ يَهِي وَنَنَا لَا فَكَفَرُوا وَ تَرَكُّوا وَّاسْتَغْنَى اللهُ لا وَاللهُ غَنِيٌّ جَمِيدٌ ﴿

زَعَمَ الَّذِن بِنَ كَفَرُوا آن لَّنْ يُبْعَثُوا مَ قُلْ بَلِّي إِ وَرَيِّيُ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَوُنَّ بِهَا عَبِلْتُهُ وَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ﴿

> فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِينَ أَنْزَلْنَا وَ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمِلُونَ خَيِيرٌ (8)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह उन के कुफ़ की वजह है कि उन्होंने यह कुफ़, जो दोनों लोक में उनकी यातना (सजा) की वजह बना, इसलिए अपनाया कि उन्होंने एक इसान को अपना मार्गदर्शक (रहनुमा) मानने से इंकार कर दिया, यानी एक इंसान का रसूल बनकर लोगों की रहनुमाई और हिदायत के लिए आना उन के लिए नाक्राबिले कुबूल (अस्वीकार्य) था, जैसाकि आज भी बिदअतियों के लिये مَدامُم اللهُ تعالى रसल को इंसान मानना बड़ा भारी और कठिन है। مَدامُم الله تعالى

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पाक क़ुरआन की तीन जगहों पर अल्लाह तआला ने अपने रसूल को यह हुक्म दिया है कि अल्लाह की क्रसम सेकर यह एलान करों कि अल्लाह जरूर दोबारा जिन्दगी देगा, उन में से एक यह स्थान (जगह) है और इस से पहले एक जगह सूरह यूनुस आयत ५३ और दूसरा सूरह सबा आयत ३ है !

सूरतुत तगाबुन-६४

भाग-२८ | 1020 | ४४ - हेर्न

سورة التغابن ٦٤

९. जिस दिन तुम सब को उस जमा होने के दिन¹ जमा करेगा, वही दिन है हार और जीत का, और जो (इंसान) अल्लाह पर ईमान लाकर नेक काम करे अल्लाह उस से उसकी बुराईयाँ दूर कर देगा और उसे स्वर्गों में ले जायेगा जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, जिस में वे हमेशा रहेंगे, यही बहुत बड़ी कामयाबी है ।

१०. और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारी आयतों को झुठलाया वे सभी नरक में जाने वाले हैं, जिस में वे हमेशा रहेंगे, वह बहुत बुरी जगह है ।

99. कोई मुसीबत अल्लाह की आजा (इजाजंत) के बिना नहीं पहुँच सकती, और जो अल्लाह पर ईमान लाये अल्लाह उस के दिल को मार्गदर्शन (हिदायत) देता है<sup>2</sup> और अल्लाह हर चीज को अच्छी तरह जानने वाला है |

9२. (लोगो!) अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो और रसूल के हुक्म का पालन करो, फिर अगर तुम विमुख (मुँह फेरने वाले) हुए तो हमारे रसूल का फर्ज केवल साफ तौर से पहुँचा देना है। يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ \*
وَمَنْ يُّوْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ
سَيِّاتِهِ وَ يُدُوخِلُهُ جَنْتٍ تَجْدِئ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهُرُ خَٰلِدِيْنَ فِيهَا اَبَدًا هذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ( 9 )

وَ الَّذِينِينَ كَفَرُوْا وَكُذَّبُوْا بِأَيْتِنَا ٱوْلَيْكَ ٱصُحْبُ النَّارِخْلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَيَثْسَ الْمَصِيْرُ ۖ أَنَّ

مَّ أَصَّابَ مِنْ مُعْصِيْبَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنَ ثُوُّمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ اللهِ

وَاطِيعُوااللّٰهَ وَالطِيعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَإِنْ تُولَيْنُهُ فِإِنَّهَا عَلْ رَسُوْلِنَا الْبَلْغُ النَّبِينُ ﴿

क्यामत को यौमुल जमअ (जमा होने का दिन) इसिलए कहा कि उस दिन शुरू से आखिर तक के सभी लोग एक ही मैदान में जमा होंगे | फरिश्ता पुकारेगा तो सब उसकी पुकार सुनेंगे, हर एक की नजर आखिर तक पहुँच जायेगी, क्योंकि बीच में कोई चीज आड़ न बनेगी, जैसे दूसरी जगह पर फरमाया :

<sup>(</sup>فَلْ إِنَّ الأَرْلِينَ وَالآخِرِينَ ٥ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيَّاتِ يَوْمُ مَثَلُومٍ ﴿ فَالْ إِنَّ الأَرْلِينَ وَالآخِرِينَ ٥ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيَّاتِ يَوْمُ مَثَلُومٍ﴾ «आप (ﷺ) कह दीजिए कि बेशक सभी अगले और पिछले जरूर जमा किये जायेंगे, एक निर्धारित (मुकर्रर) दिन के समय ا (अल-वाकेअ: ४९, ५०)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी वह जान लेता है कि जो कुछ उसे पहुँचता है अल्लाह के चाहने ही से पहुँचता है, इसलिए वह सब्न और तकदीर पर खुरी जाहिर करता है | इब्ने अब्बास रिज अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि उस के दिल में पक्का यकीन कर देता है जिस से वह जान लेता है कि उसको पहुँचने वाली चीज उससे चूक नहीं सकती और जो चूक जाने वाली है उसे पहुँच नहीं सकती। (इब्ने कसीर)

सूरतुत तगावन-६४

भाग-२८ 1021 ४८०%।

سورة التغاين ٦٤

**१३**. अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा माबुद नहीं और ईमानवालो को केवल अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए !!

**१४**. हे ईमानवालो! तुम्हारी कुछ पत्नियाँ और कुछ सन्तानें (औलादें) तुम्हारे दुरमन हैं तो उन से होशियार रहना और अगर तुम माफ कर दो और छोड दो और माफ कर दो तो अल्लाह (तआला) माफ करने वाला रहीम है।<sup>3</sup>

१४. तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद (तो बिल्कुल) तुम्हारी परीक्षा (इम्तेहान) हैं और बहत बड़ा बदला अल्लाह के पास है |

9६. तो जहाँ तक तुम से हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनते और आज्ञापालन (इताअत) करते चलो और (अल्लाह के रास्ते में) दान करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो लोग अपने नपस की लालच से सुरक्षित (महफूज) रखे गये वही कामयाव हैं।

اللهُ لا إله إلا هُوَ لا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَل الْهُ مِنْدُنَ (13)

يَايَيُهَا الَّذِينَ المَنْوَانَ مِنْ اَذُواجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَنُوًّا لَّكُمْ فَأَحْنَارُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغَفُو وَإِنَّانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِنْمُ (١٩)

> انَّيَّا أَمُوالُكُمْ وَ أَوْلَاذُكُمْ فَتُنَّهُ طُ وَاللَّهُ عِنْدُهُ آجُدُ عَظْنُمُ (١٥)

فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْبَعُوْا وَ أَطِيعُوْا وَ ٱنْفِقُوْا خَيْرًا لِإِ نَفْسِكُمْ طُوَمَنْ يُوْقَ شُخَّ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 10

<sup>&#</sup>x27; यानी सभी मामले अल्लाह को समर्पित (सिपुर्द) करें, उसी पर युकीन करें और केवल उसी से दुआ करें, क्योंकि उस के सिवा कोई कारसाज और संकटहारी (मुश्किलकुशा) नहीं है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जो तुम्हें नेकी के कामों और अल्लाह के आज्ञापालन (इताअत) से रोके, समझ लो कि वह तुम्हारे हितकारी नहीं दुश्मन हैं।

<sup>3</sup> इस के अवतिरत (नाजिल) होने की वजह यह बताई गई है कि मक्का में मुसलमान होने वाले कुछ मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना आने का इरादा किया, जैसाकि उस समय हिजरत का हुक्म बलपूर्वक दिया गया था, लेकिन उनकी पत्नियाँ और बच्चे हकावट बन गये और उन्होंने उन्हें हिजरत नहीं करने दिया, फिर जब बाद में वह रसूलुल्लाह 💥 के पास आ गये तो देखा कि उन से पहले आने वालों ने धर्म में बहुत समझ प्राप्त (हासिलें) कर ली है तो उन्हें अपनी पितनयों और बच्चों पर गुस्सा आया, जिन्होंने उन्हें हिजरत से रोका था, इसलिए उन्हें सजा देने की सोची, अल्लाह ने इस में उन्हें माफ कर देने और छोड़ देने का हक्म दिया। (तिर्मिजी, तफसीर सूरह तगाबुन)

<sup>4</sup> जो तुम्हें हराम कमाई पर उभारते हैं और अल्लाह का हक परा करने से रोकते हैं, तो इस इम्तेहान में तुम उसी समय सफल हो सकते हो जब तुम अल्लाह की अवज्ञा (नाफरमानी) में उनका अनुसर्ण (इत्तेबा) न करो मितलब यह हुआ कि माल और औलाद जहाँ अल्लाह के तोहफे हैं, वहीं यह इंसान के इम्तिहान के साधन (जरिया) भी हैं, इस ढंग से अल्लाह देखता है कि मेरा आज्ञाकारी (बरमाबरदार) कौन है और अवज्ञाकारी (नाफरमान) कौन?

भाग-२५ | 1022 | ४८०३ई।

سورة الطلاق ٦٥

१७. अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे (यानी उस के रास्ते में खर्च करोगे) तो वह उसे तम्हारे लिए बढ़ाता जायेगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा और अल्लाह बड़ा कद्रदान और सहन करने वाला है |

१८. वह छिपी और खुली का जानने वाला, जबरदस्त और हिक्मत वाला है।

#### सुरतुत्तलाक-६५

सुर: तलाक मदीने में नाजिल हुई, इसमें बारह आयतें और दो रूकुअ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता है, जो वड़ा महरवान और रहम करने वाला है।

 हे नबी! (अपनी उम्मत से कहो) जब तम अपनी पितनयों को तलाक देना चाहो। तो उनकी इद्दत (मुद्दत के शुरू) में उन्हें तलाक दो और इद्दत की गिनती रखो. 2 और अल्लाह से जो तुम्हारा रब है डरते रहो, न तुम उन्हें उन के घरों से निकालो, 3 और न वे (खंद) निकलें 4 हां, यह दूसरी बात है कि वह खुली बुराई कर बैठें । यह अल्लाह की मुकर्रर की हुई सीमायें (हदें) हैं, और जो इंसान अल्लाह की हदों को إِنْ تُقْرِضُوااللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ شَكَّهُ رَّ حَلَّمُ ﴿ (1)

عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (18

٩

يسم الله الرّحين الرّحينير

يَا يُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوْهُنَّ لِعِنَّا تِهِنَّ وَأَحُصُوا الْعِنَّاةَ ؟ وَالْقُوَّا اللهَ رَبَّكُمُ؟ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَ لَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ لَا يَلْكُ حُكُودُ اللهِ ﴿ وَمَنْ يَتَعَكَّ حُكُودُ اللهِ فَقَلُ

<sup>&</sup>lt;sup>ा</sup> नबी 💃 से संबोधन आप की श्रेष्ठता (फजीलत) और प्रतिष्ठा (श्ररफ) की वजह है, नहीं तो हुक्म ती पैरोकारों को दिया जा रहा है, या आप ही को ख़ास तौर से संबोधित (मुखातिब) किया गया है और बहुवचन (जमा) का इस्तेमाल इज़्ज़त की वजह से है और पैरोकारों के लिए आप का नमुना ही काफी है | مُلْتُتُم का मतलब है जब तलाक़ देने का पक्का इरादा कर लो |

यानी उस के शुरू और आखिर का ध्यान रखो, तािक स्त्री उस के बाद दूसरा विवाह कर सके, या अगर तुम ही फिर रखना चाहो (पहली और दूसरी तलाक की हालत में) तो इहत (अविध) के भीतर फिर रख सको।

<sup>3</sup> यानी तलाक देते ही स्त्री को अपने घर से न निकालो, बल्कि इद्दत तक उसे घर ही में रहने दो, और उस समय तक रहने और खाने और कपड़े का खर्च तुम्हारी जिम्मेदारी है।

<sup>4</sup> यानी इहत (अवधि) के भीतर स्त्री ख़ुद भी बाहर निकलने से परहेज करे, लेकिन यह कि कोई बहुत जरूरी मामला हो ।

तोड़े उस ने यकीनी तौर से अपने ऊपर जुल्म किया, तुम नहीं जानते कि शायद उस के बाद अल्लाह (तआला) कोई नई वात पैदा कर दे।

र. तो जब ये (महिलायें) अपनी अवधि (मुद्दत) पूरी करने के करीब पहुँच जायें तो उन्हें बाकायदा अपने विवाह में रहने दो या बाकायदा उन्हें अलग कर दो<sup>2</sup> और आपस में से दो इंसाफ करने वाले इंसानों को गवाह बना लो, और अल्लाह की खुबी के लिए ठीक-ठाक गवाही दो,<sup>3</sup> यही है वह जिसकी शिक्षा (नसीहत) उन्हें दी जाती है, जो अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखते हों, और जो इंसान अल्लाह से डरता है अल्लाह उस के लिए छुटकारे का रास्ता निकाल देता है।

३. और उसे ऐसी जगह से रोजी उपलब्ध (मुहैय्या) कराता है जिसका उसे अंदाजा भी न हो, और जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह उस के लिए काफी होगा | अल्लाह (तआला) अपना काम पूरा करके ही रहेगा, अल्लाह (तआला) ने हर चीज का एक अंदाजा

ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَنْ رِئُ لَعَلَّ اللهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ آمُرًا ( )

فَإِذَا بَكَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَا مُسِكُوْهُنَ بِمَعْرُوْفِ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ قَاشْهِدُ وَاذَوَى عَلْلٍ مِّنْكُمُو وَاقِيمُواالشَّهَادَةَ يِشْعُ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ لَهُ وَمَنْ يَتَقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا فَيَ

وَّيُرْذُقُهُ مِنْ حَيْثُ لايحُتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ إِنَّ اللهَ بَالِغُ ٱمْرِهِ ﴿ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴿ إِنَّ اللهَ بَالِغُ ٱمْرِهِ ﴿

<sup>&#</sup>x27; यानी पित के मन में तलाक़ दी हुई औरत की रूचि (रगबत) पैदा कर दे और वह फिर से रखने पर तैयार हो जाये, जैसािक पहली और दूसरी तलाक़ के बाद पित को अविध (इद्दत) के भीतर फिर से रखने का हक है | इसिलए कुछ भाष्यकारों (मुफिस्सरों) का विचार है कि अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ एक तलाक़ देने की शिक्षा (तालीम) दी है और एक समय में तीन तलाक़ देने से रोका है, क्योंकि अगर वह एक ही समय (वक्त) में तीन तलाक़ दे डाले [और धर्म-विधान (श्ररीअत) उसे जायेज करके लागू भी कर दे] तो फिर यह कहना बेकार है कि शायद अल्लाह तआ़ला कोई नई बात पैदा कर दे। (फतहुल क़दीर)

मुतल्लका मदखूला (जिस स्त्री से पित ने संभोग किया हो और उसे तलाक दिया है तो) उसकी अविध (इह्त) तीन माहवारी है, अगर उसे फिर से रख लेने का इरादा हो तो इहत (अविध) पूरी होने से पहले-पहले रुजूअ कर लो, नहीं तो उन्हें बाकायदा अपने से अलग कर दो।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह गवाहों को कहा गया है कि बिना पक्षपात (जानिवदारी) और बिना लालच के सही-सही गवाही दें |

भाग-२८ | 1024 | ४٨ । أَجْرُءُ ١٨

مورة الطلاق ٦٥

निर्धारित (मुकर्रर) कर रखा है।

 तुम्हारी औरतों में से जो औरतें माहवारी से मायूस हो गयी हों, अगर तुम्हें श्वक हो तो उनकी इहत तीन माह है और उनकी भी जिन्हें अभी माहवारी (हैज) शुरू ही न हुआ हो, अौर गर्भवती (हामला) औरतों की इद्दत (अवधि) उनका बच्चे को जन्म देना है, और जो इंसान अल्लाह तआला से डरेगा, अल्लाह उस के (हर) काम में आसानी पैदा कर देगा !

 यह अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा है, और जो इंसान अल्लाह से डरेगा अल्लाह उस के गुनाह मिटा देगा और उसे बहुत भारी बदला देगा !

६. तुम अपनी ताकत के अनुसार जहाँ रहते हो वहाँ उन (तलाक वाली) औरतों को रखो<sup>3</sup> और

وَالْيُ يَيِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَالَ لِكُمْ إِن ارْتَبْتُمُ فَعِنَّاتُهُنَّ ثَلْثَةٌ أَشْهُرٍ وَالْأَنْ لَمُ يَحِضُنَ ﴿ وَ أُوْلَاتُ الْإَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَكُ مِنْ آمُرِهِ يُسْرًا ﴿

ذٰلِكَ ٱمْرُاللَّهِ ٱنْزَلَةَ اللَّهِ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيَّأْتِهِ وَيُغْظِمْ لَهُ ٱجْرَّاكَ

ٱسْكَنُوْهُنَ مِنْ حَنْثُ سَكَنْتُمْ قِنْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह उन की इद्दत (अवधि) है जिनकी माहवारी ज्यादा उम्र की वजह से रूक गई हो या जिन्हें माहवारी आना शुरू ही नहीं हुई | मालूम है कि ऐसा कभी-कभी होता है कि स्त्री बड़ी होकर पित के साथ रहती है परन्तु उसे माहवारी नहीं आती ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मुतल्लका (तलाक चुदा औरत) अगर गर्भवती (हामला) हो तो उसकी अवधि प्रसव (विलादत) हैं, चाहे दूसरे दिन हीं विलादत हो जाये, इस के सिवा आयत से जाहिर यही है कि हर गर्भवती की यही इद्दत है चाहे वह तलाक शुदा हो या उसका पति मर गया हो, हदीसों से भी इसे समर्थन मिलता है (देखिए) सहीह बुखारी, मुस्लिम और दूसरी सुनन, किताबुत तलाक) दूसरी स्त्रिया जिन के पति भर जायें उनकी इंद्रत ४ महीना १० दिन है । (सर: बकर:-२३४)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मुतल्लका रजइया को (यानी दो तलाक तक जिस में पत्नी को मुद्दत के भीतर फिर **से रख** सकता है। इसलिए कि जो वायेन: है (पूरी तीन तलाक कई मौका पर दे दिया है) उस के लिए आवास (रिहाईश) और खर्च जरूरी ही नहीं है, जैसािक पिछले पन्नों में बयान किया गया अपनी ताकत के अनुसार रखने का मतलब यह है कि अगर घर बड़ा हो और उस में कई कमरे हों तो एक कमरा उस के लिए खास कर दिया जाये, नहीं तो अपना कमरा उस के लिए खाली कर दें | इस में हिक्मत यही है कि पास रह कर अवधि (इदत) पूरी करेगी तो हो सकता है कि पति को तरस आ जाये और उसे फिर से रखने की रूचि (रगवत) मन में पैदा हो जाये, खास कर के अगर बच्चे भी हों तो फिर चाहत और फिर से रख लेने की ज्यादा उम्मीद है लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमान इस निर्देश (हिदायत) के अनुसार काम नहीं करते जिस की वजह से इस हक्म के फायदे और खूबी से भी वह वंचित (महरूम) हैं । हमारे समाज

उन्हें तंग करने के लिए कष्ट न दो और अगर वे हामिला हों तो जब तक बच्चा जन्म ले ले उन्हें खर्च देते रहा करो, फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलायें तो तुम उन्हें उनका पारिश्रमिक (उजरत) दे दो! और आपस में अच्छी तरह राय-मद्यविरा कर लिया करो और अगर तुम आपस में तनाव रखो तो उस के

कहने से कोई दसरी दुध पिलायेगी |

७. धन वाले को अपने धन के अनुसार खर्च करना चाहिए और जिसकी जीविका (रिज़्क) उस के लिए कम की गयी हो तो उस को चाहिए कि जो कुछ अल्लाह (तआला) ने उसे दे रखा है, उसी में से (अपनी ताकत के अनुसार) दे, किसी इंसान पर अल्लाह बोझ नहीं रखता लेकिन इतना ही जितनी ताकत उसे दे रखी है | अल्लाह (तआला) गरीबी के बाद माल भी अता (प्रदान) करेगा | 3

وَلَا تُضَاّلَوُهُنَ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَ ﴿ وَإِنْ كُنَّ الْوَلَاتِ حَمْلٍ فَانْفَقُوا عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَعْنَ الْوَلَاتِ حَمْلٍ فَانْفَقُوا عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ عَلَيْهِنَ حَمْلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ عَمْلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتَوْهُنَ أَجُورُهُنَّ وَأَنْ تَعَاسَرْتُهُ وَأَتَوْمُنَ وَإِنْ تَعَاسَرْتُهُ فَسَرَّرُونَ وَإِنْ تَعَاسَرْتُهُ فَسَرِّرُونَ وَإِنْ تَعَاسَرْتُهُ فَسَرَّرُونَ وَإِنْ تَعَاسَرْتُهُ فَسَرَّرُونَ وَإِنْ تَعَاسَرْتُهُمْ فَسَرَّرُونَ وَإِنْ تَعَاسَرْتُهُمْ فَسَرُونَ فَعَلَى اللَّهُ فَالْمُونَ فَعَلَى الْمَعْرُونَ فَي وَالْمَ

لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِذُقُهُ فَلَيُنْفِقُ مِنَّا الله اللهُ ﴿ لَا يُحَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَامًا اللهَا ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْنَ عُسُرٍ يُسْرًا ﴿ )

में तलाक (विवाह-विच्छेद) के साथ ही जिस तरह औरत को तुरन्त अछूत बनाकर घर से निकाल दिया जाता है या कई वार लड़की वाले उसे अपने घर ले जाते हैं, यह रिवाज क़ुरआन करीम की खुली शिक्षा (तालीम) के खिलाफ है |

<sup>ं</sup> यानी तलाक़ देने के बाद अगर वह तुम्हारे वच्चे को दूध पिलाये तो उसका पारिश्रमिक (उजरत) तुम्हारे ऊपर है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसलिए वह गरीव और दिरद्र को यह हुक्म नहीं देता कि वह दूध पिलाने वाली को ज्यादा ही पारिश्रमिक (उजरत) दे | मतलब इन निर्देशों (हिदायत) का यह है कि बच्चे की माँ और उसका बाप ऐसा उचित (मुनासिय) ढंग अपनायें कि एक-दूसरे को तकलीफ न पहुँचे और बच्चे को दूध पिलाने का मामला खटाई में न पड़े | जैसे दूसरी जगह पर फरमाया :

<sup>&</sup>quot;न मा को बच्चे की वजह से दुंख पहुँचाया जायें और न बाप को le (अल-बकर:-२३३)

इसिलए जो अल्लाह पर यक्तीन और भरोसा करते हैं, अल्लाह उन के लिए आसानी और विस्तार (कश्चादगी) भी देता है ।

भाग-२८ | 1026 | ४००३ ।

سورة الطلاق ٦٥

और वृहत सी बस्ती (वालों) ने अपने रब के हुनम से और उस के रसुलों की नाफरमानी की तो हम ने भी उन से कड़ा हिसाब लिया और अनदेखा (कठोर) अजाव उन पर जाल दिया ।

- ९. तो उन्होंने अपने करतूतों का मजा चख लिया और परिणाम स्वरूप (नतीजतन) उन का नुकसान ही हआ |
- १०. उन के लिए अल्लाह तआ़ला ने सख्त अजाव तैयार कर रखा हैं, तो अल्लाह से डरो हे अक्लमंद ईमानवालो! निरिचत रूप (यक्रीनी तौर) से अल्लाह ने तुम्हारी तरफ श्रिक्षा (नसीहत) भेज दी है ।
- 99. (यानी) रसूल जो तुम्हें अल्लाह के स्पष्ट (वाजेह) हुक्म पढ़ कर सुनाता है ताकि उन लोगों को जो ईमान लायें और नेक काम करें. वह अधेरे से उजाले की तरफ ले आये! और जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाये और नेक काम करे अल्लाह उसे ऐसे स्वर्ग में प्रवेश (दाखिला) देगा जिस के नीचे नहरें बह रही हैं. जिस में वे हमेशा-हमेश रहेंगे | वेशक अल्लाह ने उसे सब से अच्छी जीविका (रिज्क) दे रखी है।

وَكَايِّنْ قِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ ٱمْرِرَبِهَا ورسله فكاسبنها لحسابا شريدالا وَعَنَّا يُنْهَا عَنَانًا ثُكُرًا ١

فَنَاقَتُ وَبَالَ آمُرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9)

اَعَلَى اللهُ لَهُمْ عَنَالًا شَيايُدًا لا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَالُولِي الْأَلْبَابِ وَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا عَ قَدْ أَنْزَلَ الله النكم ذكرا (١٠)

زَسُولًا يَتُنُوُا عَلَيْكُمُ أَيْتِ اللَّهِ مُبَيِّنَٰتِ لِيُخْرِجَ النين امنواوع بداوالضلطت من الظُلُبات إلى النُّوْرِ وَمَنْ يُؤْمِنُ مِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُّلُ خِلُهُ جَنَّٰتِ تَجْرِيُ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ خليدين فيها أكداً القَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رزگا(۱۱)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यह रस्ल की जिम्मेदारी और फर्ज बयान किया गया है कि वह क़ुरआन के द्वारा (जरिये) लोगों को अखलाकी गिरावट और शिर्क (वहुदेववाद) और गुमराही के अंधकारों से निकाल कर ईमान थौर नेकी के उजाले की तरफ़ लाता है। यहाँ رسول रसूल (संदेष्टा) से मुराद الرسول यानी मोहम्मद 💥 हैं |

9२. अल्लाह वह है जिसने सात आकाश्व बनाये और उसी की तरह धरती भी । उस का हुक्म उन के बीच नाजिल होता है<sup>2</sup> ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर क़ादिर है, और अल्लाह (तआला) ने हर चीज को अपने ज्ञान (इल्म) की परिधि (इहाते) में घेर रखा है ।<sup>3</sup>

## सूरतुत्तहरीम-६६

सूर: तहरीम मदीने में नाजिल हुई, इसमें बारह आयतें और दो रूकूअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है ।

१. हे नवी ! जिस चीज को अल्लाह ने आप के लिए वैध (हलाल) कर दिया है, उसे आप अवैध (हराम) क्यों करते हैं?<sup>4</sup> (क्या) आप अपनी

اَللَٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلُوٰتٍ وَ مِنَ الْأَدُونِ وَمِنَ الْأَدُونِ وَمِنَ الْأَدُونِ مِشْلَهُنَ الْأَدُونُ بَيْنَهُنَ لِتَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ لِتَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ وَاَنَ اللَّهَ قَدْاَحَاطَابِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (ثَأَ

٩

يهنسير الله الرَّحْين الرَّحِيثِمِ

لَاَيُّهُا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَ اللهُ لَكَ اَللهُ لَكَ تَلَمُ اللهُ لَكَ تَلْبَعُ اللهُ لَكَ تَلْبَعُ مُوضًاتَ ازْوَاجِكُ وَاللهُ عَفُوْرٌ تَحِيْمُ اللهَ اللهُ عَفُوْرٌ تَحِيْمُ اللهَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهَ اللهُ 
<sup>्</sup>यानी सात आकाशों की तरह अल्लाह ने सात धरितयां भी पैदा की हैं। कुछ ने इस से सात महाद्वीप (बर्रे आजम) मुराद लिया है, लेकिन यह सही नहीं, नहीं तो जिस तरह ऊपर तले सात आकाश हैं उसी तरह सात धरितयां हैं, जिन के वीच फर्क और दूरी है और हर धरती में अल्लाह की सृष्टि (मखलूक) आवाद है। (अल कुर्तवी)

यानी जैसे हर आकाश पर अल्लाह का हुक्म लागू और गालिव है, इसी तरह हर धरती पर उसका हुक्म चलता है, आकाशों की तरह वह सभी धरितयों की भी व्यवस्था (तदबीर) करता है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तो उस के जान (इल्म) से कोई चीज बाहर नहीं चाहे वह कैसी ही हो |

<sup>4</sup> नबी ﷺ ने जिस चीज को अपने लिये हराम कर लिया था वह क्या थी? जिस पर अल्लाह ने अपनी अप्रियता (नापसंदी) जाहिर की, इस मामले में एक तो वह मशहूर वाकेओ हैं जो वुखारी और सहीह मुस्लिम वगैरह में रिवायत हुई है कि आप ﷺ हजरत जैनव बिन्ते जहश्च के पास कुछ देर रूकते और वहां शहद पीते | हजरत हफसा और आयेशा (ॐ) दोनों ने वहां आप ﷺ को ज़्यादा देर तक ठहरने से रोकने के लिए यह योजना बनाई कि उन में से जिस के पास भी रसूलुल्लाह ﷺ जायें तो वह उन से यह कहे कि आप के मुंह से मगाफीर (एक तरह का फूल जिस में नापसंद बू होती है) की गंध आ रही है और उन्होंने ऐसा ही किया | आप ने फरमाया कि मैंने तो जैनब के घर केवल शहद पिया है | अब मैं कसम खाता हूं कि यह नहीं पिऊंगा, लेकिन यह बात तुम किसी को बतलाना नहीं | (सहीह बुखारी, तफसीर सूरतुत तहरीम) इस से यह बात भी साफ हो जाती है कि अल्लाह की हलाल चीजों को हराम करने का हक किसी को भी नहीं, यहां तक कि रसूलुल्लाह ¾ भी यह अधिकार (हक) नहीं रखते |

सूरतुत्तहरीम-६६

भाग-२८ 1028 १४०:३५।

سورة التحريم ٦٦

पितनयों की ख़ुशी हासिल करना चाहते हैं और अल्लाह माफ्र करने वाला बडा रहीम है।

२. वेशक अल्लाह (तआला) ने आप के लिए क्रसमों से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह आप का कार्यक्षम (कारसाज) है और वही (परा) इल्म वाला और हिक्मत वाला है |

 और (याद करो) जब नबी ने अपनी कुछ पत्नियों से एक बात चुपके से कही। तो जब उस ने उस बात की खबर कर दी<sup>2</sup> और अल्लाह ने अपने नबी को उस पर अवगत (आगाह) कर दिया तो नबी ने कुछ बात तो बता दी और कुछ टाल गये, फिर जब नबी ने अपनी उस पत्नी को यह बात बता दी तो वह कहने लगी कि इस की ख़बर आप को किसने दी,3 कहा कि सब कुछ जानने वाले पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे बता दिया है।

४. (हे नबी की दोनों पितनयो!) अगर तुम अल्लाह से माफी माँग लो (तो बहुत अच्छा है) बेशक तुम्हारे दिल झुक गये हैं, और अगर तुम रसूल के खिलाफ एक-दूसरे की मदद करोगी तो बेचक उसका संरक्षक (वली) अल्लाह है और जिब्रील और नेक ईमानवाले और उन के सिवाय फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं।

قَلُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَجِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ 2

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَغْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْتًا \* فَلَتَا نَتَاتُ بِهِ وَٱظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ يَعْضَهُ وَ اعْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَلَيَّا نَبَّاهَا يه قَالَتْ مَنْ اَنْبَاكَ هٰذَا ﴿ قَالَ نَبَانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَيِيْرُ (3)

إِنْ تَتُونِياً إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُما ؟ وَإِنْ تَظْهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَمَوْلِمُهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَيْكَةُ يَعْنَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ﴿ )

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वह छिपी बात मध् (ञ्चहद) या दासी मारिया को हराम करने वाली बात थी, जो आप <sub>%</sub> ने हजरत हफसा से की थी।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी हफसा ने वह बात आयेशा रिज अल्लाहु अन्हा को बता दी |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जब नबी 🔏 ने हजरत हफसा को बतलाया कि तुम ने मेरा भेद खोल दिया है तो वह हैरत में हुई, क्योंकि उन्होंने हजरत आयेश के सिवा किसी को यह बात नहीं बतलाई थी और आयेश से उन्हें उम्मीद न थी कि वह आप 🌋 को बतला देंगी, क्योंकि वह मामले में साझी थी।

<sup>4</sup> इस से मालूम हुआ कि क़्राआन के सिवाय भी आप 💥 पर प्रकाशना (वहयी) का अवतरण (नुजुल) होता था ।

४. अगर वह (रसूल) तुम्हें तलाक़ दे दें तो बहुत जल्द उन्हें उन का रब तुम्हारे बदले तुम से अच्छी बीवियां अता करेगा, जो इस्लाम वालियां, ईमान वालियां, अल्लाह के सामने झुकने वालियां, माफी मांगने वालियां, इबादत करने वालियां, ब्रत (रोजे) रखने वालियां होंगी विधवायें (बेवायें) और कुंवारियां।

६. हे ईमानवालो! तुम खुद अपने को और अपने परिवार वालों को उस आग से बचाओ<sup>2</sup> जिस का ईधन इसान हैं और पत्थर, जिस पर कठोर दिल वाले सख्त फरिश्ते तैनात हैं, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह (तआला) देता है उसकी नाफरमानी नहीं करते बल्कि जो हुक्म दिया जाये उसका पालन (पैरवी) करते हैं।

 ७. हे काफिरो! आज तुम (मजबूरी और) वहाना मत जाहिर करो, तुम्हें केवल तुम्हारे कुकर्मों (बुरे आमाल) का बदला दिया जा रहा है। عَلَى رَبُّهُ إِنْ كَلَقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ ارْوَاجًا خَيْرًا قِنْكُنَ مُسْلِلْتٍ مُؤْمِلْتٍ فَنِنْتٍ نَمِلْتٍ غَيِلْتٍ سَيِحْتٍ ثَيِبْكِ وَابْكَارًا ﴿

لَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا قُوْآا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَازًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَنْفِكَةُ غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ()

َ يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لَا تَعُتَذِيْرُوا الْيَوْمَ ﴿ الْمَاكُونَ رَأَ

<sup>े</sup> كَانَ (सैयेबात) ﴿ (सिय्यब) का बहुवचन (जमा) है (लौट आने वाली) विधवा (बेवा) औरत को सिय्यव इसिलए कहा जाता है कि वह पित से वापस लौट आती है, फिर इसी तरह विना पित के रह जाती है जैसे पहले थी ا بَكْرُ (अबकार) بَكْرُ (बिक्र) का बहुवचन है कुँवारी स्त्री को बिक्र (नई) इसिलए कहते हैं कि यह अभी अपनी पहली हालत पर होती है जिस पर पैदा हुई है। (फ़तहुल क़दीर)

<sup>2</sup> इस में ईमान वालों को उन की एक बहुत अहम जिम्मेदारी की तरफ ध्यान दिलाया गया है और वह यह है कि अपने साथ अपने घर वालों का भी सुधार और उनकी इस्लामी श्विक्षा-दीक्षा (तालीम) की व्यवस्था (तदवीर) करें, तािक यह सब नरक का ईधन बनने से बच जायें | इसीिलए रस्लुल्लाह \* ने फरमाया है कि जब बच्चा सात साल का हो जाये तो उसे नमाज का हुक्म दो और दस साल की उम्र में नमाज में सुस्ती देखों तो उन्हें मारों | (अबू दाऊद, तिर्मिजी, किताबुस सलात) धर्मविदों (आिलमों) ने कहा है कि इसी तरह रोजे भी उन से रखवाये जायें और दूसरे धार्मिक आदेशों (शर्र्ड अहकाम) के पालन का निर्देश (हिदायत) दिया जाये तािक जब वह बोध (शउर) की उम्र को पहुँचें तो उन में धार्मिक बोध (शर्र्ड शउर) भी मिल चुका हो | (इब्ने कसीर)

हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह के आगे (सच और) ख़ालिस माफी मौगो। मुमिकन है कि तुम्हारा रव तुम्हारे पाप मिटा दे और तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, जिस दिन अल्लाह (तआला) नबी (संदेष्टा) को और ईमानवालों को जो उन के साथ हैं अपमानित (रुस्वा) न करेगा, उनकी ज्योति (नर) उन के आगे और उन के दायें दौड़ रही होगी, ये दुआयें करते होंगे कि हे हमारे रब ! हमें पूरा नूर अता कर² और हमें माफ कर दे, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है।

९. हे नबी! काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों से धर्मयुद्ध (जिहाद) करें, और उन पर कड़ाई करें, उन का ठिकाना नरक है, और वह बहुत बुरी जगह है।

१०. अल्लाह (तआला) ने काफिरों के लिए नृह की और लूत की पितनयों की मिसाल दिया है। ये दोनों हमारे बन्दों में से दो नेक बन्दों के परिवार में थी, फिर उन्होंने उन के साथ ख़्यानत (विश्वासघात) किया<sup>3</sup> तो वे दोनों (भक्त) उन से

يَّايَتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا تُوبُوْاً إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا وعَسَى رَبُّكُمْ إَن يُكَوِّرَ عَنْكُوْ سَيَّأْتِكُمُ وَ يُدُخِلَكُمْ جَنْتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُزُ يَوْمَر لَا يُخْذِي اللهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ أَمَنُواْ مَعَهُ \* نُوْرُهُمْ يَسُعٰى بَيْنَ آيْدِيْهِمُ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُونَ رَبَّنَآ ٱلْمِهُ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدُرُ اللَّهِ

يِّايُّهَا النَّبِيُّ جَاهِي الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهُمْ وَمَا وْنَهُمْ جَهَلَّمُ وَيِئْسَ الْمَصِيْرُ وَ

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْوَاتَ نُوْجٍ وَّامُرَاتَ لُوْطٍ ﴿ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَ يُنِ مِنْ عِمَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विशुद्ध (खालिस) तौबा यह है : १- जिस पाप से माफी मौग रहा है उसे छोड़ दे, २- उस पर अल्लाह के सामने लिज्जित (वर्मिन्दा) हो, ३- भविष्य (मुस्तकविल) में उसे न करने का मजबूत इरादा करे ४- और उसका संबन्ध (ताल्लुक) बंदों के हक से है जिस का हक मारा है तो उसकी क्षतिपूर्ति (हरजाना) करे, जिस के साथ जुल्म किया है उस से माफी मांगे, केवल मेह से तौवा-तौबा कर लेना कोई मायने नहीं रखता।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह दुआ ईमानवाले उस समय करेगे जब मुनाफिकों का प्रकाश (नूर) बुझा दिया जायेगा, जैसाकि सूरह हदीद में बयान गुजरा। ईमानवाले कहेंगे कि जन्नत में जाने तक हमारा यह नूर बाकी रख और इसे पूरा कर दें।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यहाँ विश्वासघात (ख़्यानत) से मुराद सतीत्व (इस्मत) में ख़्यानत न**हीं,** क्योंकि **इस बात पर** 'इजमाअ' (सहमति) है कि किसी नवी की पत्नी (बीवी) वदकार नहीं होती । (फतहुल क़दीर) ख्यानत का मतलब यह है कि यह अपने पतियों (शौहरों) पर ईमान नहीं लायी, निफाक (दुविधा) में पड़ी रहीं और उनकी हमदर्दिया अपनी काफिर जाति के साथ रहीं, जैसािक नूह की पत्नी हजरत नूह 💥 के वारे में लोगों से कहती कि यह दीवाना है और लूत की पत्नी अपने सम्प्रदाय (कौम) को घर में आने वाले मेहमानों की ख़बर पहुँचाती थीं, कुछ लोग कहते हैं कि यह दोनों अपनी जाति के लोगों में अपने पतियों की चुगलियां खाती थीं।

अल्लाह की (किसी अजाब को) न रोक सके<sup>1</sup> और हुक्म दे दिया गया कि (औरतो!) नरक में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ |<sup>2</sup> **१९**. और अल्लाह (तआला) ने ईमानवालों के

११. और अल्लाह (तआला) ने ईमानवालों के लिए फिरऔन की बीवी की मिसाल बयान की, जबिक उस ने दुआ की, हे मेरे रब! मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरऔन से और उस के कर्म (अमल) से वचा और मुझे जालिमों से मुक्ति (नजात) दें ।

9२. और (मिसाल वयान किया) मरियम पुत्री इमरान की, जिसने अपने सतीत्व (इस्मत) की हिफाजत की, फिर हम ने अपनी तरफ से उस में प्राण (रूह) फूंके और (मरियम) ने अपने रब की बातों और उस की किताबों की तसदीक की और वह इवादत करने वालियों में से थी। عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْعًا وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الرُّخِلِيْنَ (١١)

وَصَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَذِيْنَ امَنُوا امُرَاتَ فِرْعَوْنَ مِإِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِيُ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ نَجِّنِيُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدِيْنَ (آ)

وَمَوْيَمَا ابْنَتَ عِمْرُانَ الَّذِيِّ آخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَلَّ قَتْ بِكَلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُهُهِ وَكَانَتْ مِنَ الْفنِتِيْنَ (2)

<sup>े</sup> यानी नूह और लूत दोनों अल्लाह के पैगम्बर (संदेष्टा) थे, जो अल्लाह के क़रीबी बंदे होते हैं, फिर भी अपनी पित्नयों (बीवियों) को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सके ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह उन से क्रयामत के दिन कहा जायेगा या मौत के समय उन्हें कहा गया, काफिरों की मिसाल यहाँ ख़ास तौर से बयान करने का मतलव पाक पित्नयों को यह चेतावनी (तंबीह) देनी है कि वह बेशक उस रसूल के घर की शोभा (जीनत) हैं, जो पूरी सृष्टि (मख़लूक) में सब से अच्छे हैं । लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर उन्होंने रसूल के ख़िलाफ किया या उन्हें दुख पहुँचाया तो वह भी अल्लाह की पकड़ में आ सकती हैं, और अगर ऐसा हो गया तो कोई उनको बचाने वाला नहीं होगा ।

<sup>े</sup> हजरत मिरियम की चर्चा से उद्देश्य (मक्रसद) यह बयान करना है कि यद्यपि (अगरचे) वह एक बिगड़ी जाति के बीच रहती थीं, किन्तु अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत की इज़्जत और चमत्कार से वाइज़्जत किया और पूरी दुनिया की औरतों पर उन्हें श्रेष्ठता (फजीलत) दी ।

<sup>4</sup> रब के शब्दों (लएजों) से मुराद अल्लाह के धर्म-विधान (शरीअतें) हैं |

यानी ऐसे लोगों या परिवार में से थीं जो फरमांबर्दार, इबादत गुजार, सुधार और इताअत में मशहूर था, हदीस में है कि जन्नती औरतों में सब से अच्छी हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, हजरत मिरयम और फिरऔन की पत्नी हजरत आसिया के हैं । (मुसनद अहमद १८२३, मजमउज्जवायेद ९८२२३, अस्सहीह लिल अलबानी न १५०८) एक दूसरी हदीस में है कि मर्दों में तो मुकम्मल बहुत हुए हैं, किन्तु औरतों में मुकम्मल सिर्फ फिरऔन की पत्नी आसिया, मिरयम पुत्री इमरान और खदीजा पुत्री ख्वैलिद हैं, आयेश रिज अल्लाहु अन्हा की प्रधानता (फ्रजीलत) औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद (खाने) को तमाम खानों पर फजीलत हासिल हैं। (बुखारी, किताबु बदइल खल्क, मुस्लिम, किताबुल फजाइल, वावु फजाइलि खदीजा)

सूरतुल मुल्क-६७

भाग-२९ 1032 ४१ - हेर्-

سورة الملك ٦٧

#### सूरतुल मुल्क-६७

सूर: मुल्क मिक्का में नाजिल हुई, इस में तीस आयतें और दो रूकूअ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

- वड़ी बरकत वाला है वह (अल्लाह) जिसके हाथ
   राज्य (मुल्क) है और जो हर चीज पर क़ुदरत
   रखने वाला है ।
- २. जिस ने जिन्दगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि तुम्हारा इम्तेहान ले कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, और वह गालिव और माफ करने वाला है ।
- 3. जिस ने सात आकाश ऊपर-नीचे पैदा किये (तो हे देखने वाले! अल्लाह) रहमान की पैदाईश में कोई असंगति (बेजाबतगी) न देखेगा, दोबारा पलट कर देख ले कि कि क्या कोई चीज भी दिखाई दे रही है |

# ٩

بسبيد الله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ

تَلْكُوكَ الَّذِي بِيَدِةِ الْمُلْكُ ُ وَهُوَعَلَى كُلِّ الْمُلُكُ ُ وَهُوَعَلَى كُلِّ الْمُمُلِكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ ثَنَى ۚ قَدِيْدُ ( ۗ

إِلَيْنِىٰ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ ٱيَّكُمُّهُ ٱخْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُودُ ﴿ ﴾

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَاقًا امَا تَرَى فِي خَلَقِ الرَّحْدُنِ مِنْ تَفُوتِ اللَّهَ وَالْجِعِ الْبَصَرَ الْهَلُ تَرَى مِنْ فُطُورٍ [

इस की प्रधानता (फ्रजीलत) में कई हदीसें आयी हैं, जिन में से कुछ सहीह या हसन हैं, एक में रसूलुल्लाह के फरमाया: "अल्लाह की किताब में एक सूरह है जिस में सिर्फ ३० आयतें हैं, यह इंसान की सिफारिश्व करेगी यहाँ तक कि उसे माफ कर दिया जायेगा कि तिर्मिजी, अबु दाऊद, इब्ने माजा और मुसनद अहमद २/२९९, ३२१) एक रिवायत अल्लामा अलबानी ने अस-सहीहा में नकल की है (رَبُورُبُولُو مِنْ اللَّهُ مُنْ عَدَابِ النَّبُرُ ) "सूरह मुल्क कब्र के अजाब से रोकने वाली है कि १० (१० १९ ४०, भाग ३, पेज १३१) यानी जो उसे पढ़ता रहेगा उम्मीद है कि कब्र के अजाब से सुरक्षित (महफूज) रहेगा, श्वर्त यह है कि वह इस्लाम के हुक्म और वाजिबात (अनिवार्यताओं) का पालन करता रहे।

अातमा (रूह) एक ऐसी दिखाई न देने वाली चीज है कि जिस श्वरीर से उसका रिश्ता और लगाव हो जाये वह जिन्दा कहलाता है और जिस श्वरीर से उसका रिश्ता टूट जाये वह मौत से मिल जाता है । अल्लाह ने यह बक्ती जिंदगी का सिलसिला इसलिए कायम किया है ताकि वह इम्तेहान ले कि इस जिन्दगी का सही इस्तेमाल कौन करता है? जो उसे ईमान और हुक्म की पैरवी के लिए इस्तेमाल करेगा उस के लिए अच्छा फल है और दूसरों के लिए अजाब ।

मूरतुल मुल्क-६७

भाग-२९ | 1033 | ४५ - १

سورة الملك ٦٧

¥. फिर दोहराकर दो-दो बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील (और मजबूर) होकर थकी हुई लौट आयेगी |

४. और बेशक हम ने दुनियावी आसमान को दीपों (तारों) से सुशोभित (मुजय्यन) किया और उन्हें शैतानों को मारने का साधन (जिरया) वना दियां। और शैतानों के लिए हम ने (जहन्नम में जलाने वाला) अजाब तैयार कर दिया।

६. और अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों के लिए नरक (जहन्नम) का अजाब है, और वह क्या ही बुरी जगह है ।

७. जव उस में ये डाले जायेंगे तो उसकी यड़े जोर की आवाज सुनेंगे और वह उबाल खा रहा होगा |²

५. (जाहिर होगा कि अभी) गुस्से के मारे फट पड़ेगा,³ जब कभी उस में कोई गिरोह डाला जायेगा उस से नरक (जहन्नम) के दरोगा पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? ثُمُوَّ ارْجِعَ الْبَصَرَ كَزَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ﴾

وَلَقَدُ زَيِّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَائِئَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّلِطِيْنِ وَاَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِدُ ( 3)

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَتِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ الْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞

إِذًا ٱلْقُوا فِيْهَا سَمِعُوالَهَا شَهِيْقًا وَهِيَ تَفُورُ أَن

تَكَادُ تَهَنَزُمِنَ الْغَيْظِ \* كُلَّهَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَيَجُّ سَالَهُمُ خَزَنَتُهُا ٱلَمْ يَأْتِكُمْ نَكِيْرٌ ۚ

<sup>&#</sup>x27; यहाँ तारों के दो मकसद वताये गये हैं, एक आकाशों की शोभा (जीनत) क्योंकि वह चिरागों की तरह जलते दिखाई देते हैं | दूसरे अगर श्वैतान आकाशों की तरफ जाने की कोश्विश्व करते हैं तो यह आग बनकर उन पर गिरते हैं | तीसरे उनका यह मकसद है जिसे दूसरी जगह पर बयान किया गया है कि उन से जल-थल में रास्ते का इश्वारा मिलता है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> خبين उस आवाज को कहते हैं जो गधा पहली बार निकालता है, यह बहुत बुरी आवाज होती हैं। जहन्नम भी गधे की तरह चीख चिल्ला रही और आग पर रखी हांडी के समान खौल रही होगी।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी गुस्सा और गजब के मारे उस के एक हिस्से एक-दूसरे से अलग हो जायेंगे, यह जहन्मम काफिरों को देखकर गुस्सा हो जायेगी, जिसकी समझ अल्लाह तआला उस के भीतर पैदा कर देगा, अल्लाह तआला के लिए जहन्नम के भीतर बोध (श्वउर) और संवेदन (एहसास) पैदा कर देना कोई कठिन नहीं हैं!

भाग-२९ 1034 १९०३

سورة الملك ٦٧

९. वे जवाब देंगे कि वेशक आया तो था. लेकिन हम ने उसे झुठलाया और कहा कि अल्लाह (तआला) ने कछ भी नाजिल नहीं किया, तुम बहुत बड़ी गुमराही में ही हो !

 और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या समझते होते तो नरकवासियों में (श्रामिल) न होते ।

99. तो उन्होंने अपने गुनाह को क़ुबूल कर लिया. अब ये नरकवासी (जहन्नमी) हट जायें (दर हों) |

 बेशक जो लोग अपने रब से विना देखे ही डरते रहते हैं, उन के लिए माफी है और बड़ा बदला है।

१३. और तुम अपनी वातों को चुपके से कही या ऊँची आवाज में, वह तो सीनों में (छिपी हई) बातों को भी अच्छी तरह जानता है |

१४. क्या वही न जाने जिस ने पैदा किया? फिर वह बारीक देखने और जानने वाला भी हो।

१४. वह वही है जिस ने तुम्हारे लिए धरती को पस्त (और कोमल) बनायाँ,2 ताकि तुम उस के रास्तों पर आना-जाना (आवागमन) करते रही और उस की दी हुई जीविका (रिज़्क) को खाओ-पिओ, उसी की तरफ (तुम्हें) जीकर उठ खड़ा होना है |

قَالُوا بَلِي قَنْ حَآءَنَا نَدُيْرٌ فَ فَكُذُّنِّنَا وَ قُلْنَا مَا نَذَلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ عَلَىٰ أَنْتُمُ إِلَّا فَي صَلِل كَيْرُون

> وَقَالُوا لَوْ لُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا لُنَّا في أصحب السَّعِيْر (10)

فَاعْتُوفُوا بِنَانَابِهِمْ فَسُحُقًا لِأَصْحُبِ السَّعِيْرِ ١١

إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَآجِرٌ كَبِيرٌ (12)

وَاسِرُوا قَوْلُكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ بذات الصُّدُور (13)

آلًا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ الْمُؤلِلُهُ الْخِينُوكُ الْخِينُوكُ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَكُولًا فَامْشُوا فِي

مَنَاكِمِهَا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقهِ ﴿ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١)

का मतलव है बारीक देखने वाला, "यानी जिसका ज्ञान (इल्म) इतना बारीक है कि दिल فوثث की बातों को भी वह जानता है। (फतहल क़दीर)

का मतलब है पस्त, जो तुम्हारे आगे झुक जाये, सिर न फेरे, यानी धरती को तुम्हारे लिए فُرُولُ कोमल और आसान कर दिया है, उसे इतनी कड़ी नहीं बनाया कि तुम्हारा उस पर आवाद होना और यातायात (सफर) कठिन हो ।

9६. क्या तुम इस बात से निडर हो गये हो कि आकाशों वाला तुम्हें धरती में धंसा दे और अचानक धरती कपंकपा उठे।

९७. या क्या तुम इस बात से निर्भीक (बेख़ौफ) हो गये हो कि आकाशों वाला तुम पर पत्थर बरसा दे? फिर तो तुम्हें मालूम हो ही जायेगा कि मेरा डराना कैसा था ।

१८. और उन से पहले के लोगों ने भी झुठलाया था (तो देखो) उन पर मेरा अजाव कैसा कुछ हुआ?

99. क्या ये अपने ऊपर कभी पंख खोले हुए और (कभी-कभी) समेटे हुए (उड़ने वाले) पंक्षियों को नहीं देखते, उन्हें (अल्लाह) रहमान ही (फिजा और आकाश में) थामे हुए है | बेशक हर चीज उसकी निगाह में है |

२०. अल्लाह के सिवाय तुम्हारी कौन सी सेना है जो तुम्हारी मदद कर सके, काफिर तो पूरी तरह से धोखे ही में हैं।

२१. अगर अल्लाह (तआला) अपनी रोजी रोक ले, तो (बताओ) कौन है, जो फिर तुम्हारी रोजी देगा? बल्कि (काफिर) तो सरकशी और विदकने पर मजवूत हो गये हैं |

२२. अच्छा वह इंसान ज्यादा हिदायत पर है जो अपने मुंह के वल औंधा होकर चलें या वह जो सीधा (पैरों के वल) सीधे रास्ते पर चल रहा हो?

ءَامِنْتُمُوْمَنْ فِي السَّمَاءَانْ يَخْسِفَ بِكُوُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُوُرُ أَنَّ

آمُرَآمِنْ تُمُّهُ مَّنُ فِي السَّهَآءِ أَنُ يُّرُسِلُ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا ﴿ فَسَتَعُلُمُونَ كَيْفَ نَذِيْرِ (1)

> ۅؘڵڡۜٙڽ۠ػؽۜٚڹۘٲڷۜۮۣؽؽؘڡۣڽؙڠٙؽؚڸۿؚ؞ٝڟػؽڡ۬ػٵؽ ؙؿڮؿڔۿ

ٱۘۊؘڵؙؙۿؙؽڒۉؖٵٳڶؽٳڶڟڵ؞ۣۏۉۘقۿۿۻؖڣ۠ؾ۪ٷٞؽڣۛؠۻ۫ڽٙۺۧ ڡٵؽؙۺٮڰۿؙڽٞٳڵڒٵڶڒڂڶڽؙ؞ٳؽؘڎؠڴؙڷۣۺؽۼؚ ؠؘڝؽڒۧٙٙ(١٤)

اَمِّنُ هٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُّ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْلِي الْمُلْفِرُوْنَ إِلَّا فِي غُرُودٍ (20) اَمِّنُ هٰذَا الَّذِي يُرْزُقُكُمْ إِنَّ اَمُسَكَ رِزْقَهُ عَلَيْهِ بَلْ لَجُوا فِي عُمُّةٍ وَ نُفُوْدٍ (2)

اَفَمَنْ يَّمْشِي مُكِبَّا عَلْ وَجُهِهَ اَهْلَى اَمَّنْ يَّمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (2)

जैसे उस ने लूत की जाति (क्रौम) और असहाबुल फील (हाथी वाले अवरहा और उसकी सेना) पर बरसाये और पत्थरों की वारिश्व से उनका विनाश (हलाक) कर दिया ।

<sup>्</sup>यानी पंक्षी जब हवा में उड़ता है तो वह पंख फैला लेता है और कभी उड़ने के बीच पंखों को सिकोड़ लेता है, यह फैलाना مُنَا (सपफ़) और सिकोड़ना بَعْنُ (कब्ज़) है ।

मैं मुंह के वल औंधे चलने वाले को दायं-बायं और आगे कुछ नहीं दिखता, न वह ठोकरों से सुरक्षित (महफूज) रहता है, क्या ऐसा इंसान अपने मकसद तक पहुँच सकता है? बेशक (निश्चय) वह नहीं पहुँच सकता। इसी तरह दुनिया में अल्लाह के हुक्म को न मानने वाला इंसान आखिरत (परलोक) की कामयावी से महरूम (वंचित) रहेगा।

الجزء ٢٩ | 1036

سورة الملك ٦٧

२३. कह दीजिए कि वही (अल्लाह) है जिस ने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, अखिं और दिल बनाये, तुम वहुत ही कम शुक्रिया अदा करते हो ।

२४. कह दीजिए कि वहीं है जिसने तुम्हें धरती पर फैला दिया और उसकी तरफ तुम जमा किये जाओगे।

२४. और (काफिर) पूछते हैं कि वह वादा कब जाहिर होगा अगर तुम सच्चे हो (तो वताओ)?

२६. (आप) कह दीजिए कि इसका ज्ञान (इल्म) तो अल्लाह ही को है, मैं तो साफ तौर से आगाह कर देने वाला हूँ |<sup>2</sup>

२७. जब ये लोग उस (वादे) को क़रीब पा लेंगे, उस समय इन काफिरों के मुंह बिगड़ जायेंगे<sup>3</sup> और कह दिया जायेगा कि यही है जिसे तुम मौगा करते थे।

२५. (आप) कह दीजिए! कि ठीक है अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह (तआला) हलाक करें दे या हम पर रहम करे, (जो भी हो, यह तो बताओ) कि काफिरों को कष्टदायी (तकलीफदह) अजाब से कौन बचायेगा?4 قُلْ هُوَ الَّذِي َ اَنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَ الْاَفْإِدَةَ مُقَلِيلًا مِنَا تَشْكُرُونَ ③

> قُلْ هُوَ الَّذِي فَذَاكُمُ فِي الْأَرْضِ وَالَّيْهِ تُخشَرُونَ (24)

وَيَقُونُونَ مَتَى هٰ لَهَ الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمُ صٰدِيقِينَ (25)

قُلُ إِنْهَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ صَوَائِهَا آنَا نَذِيْدُمُمِينٌ ۞

فَلَمَّا رَآوُهُ زُلْفَةً سِيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تَلَّعُونَ (2)

قُلُ آزَءَيْتُمُ إِنْ آهْلَكَنِى اللهُ وَمَنْ قَعِیَ اَوُ رَحِمَنَا لا فَمَنْ يُجِيْرُ الْكَفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمِهِ

<sup>•</sup> जिन से तुम सुन सको, देख सको और अल्लाह की रचना (तख़लीक़) में गौर-फिक्र कर उसका इल्म हासिल (प्राप्त) कर सको | तीन ताक़तों की चर्चा किया है, जिन से इंसान देखने, सुनने और समझने की चीजों का इल्म हासिल कर सकता है | यह एक तरह से दलील की तकमील (पूर्ति) भी है और अल्लाह के इन एहसानों पर शुक्रिया न करने की निन्दा (मजम्मत) भी | इसी तरह आगे फरमाया: "तुम बहुत ही कम शुक्रिया अदा करते हो |"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी मेरा काम तो उस नतीजा से डराना है जो मुझे झुठलाने की वजह तुम्हारा होगा, दूसरे लफ्जों में मेरा काम सावधान (आगाह) करना है, गैब (परोक्ष) की खबरें बताना नहीं, लेकिन यह कि जिस के बारे में अल्लाह ख़ुद मुझे बता दे |

<sup>े</sup> यानी जिल्लत, दहशत और डर से उन के चेहरों पर हवाईया उड़ रही होंगी, जिस को दूसरी जगहों पर चेहरों के काले होने से व्यंजित (ताबीर) किया गया है | (आले-इमरान : १०६)

मतलब यह है कि इन काफिरों को तो अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है, चाहे अल्लाह अपने रसूल और उस पर ईमान लाने वालों को मौत या कत्ल द्वारा बरबाद कर दे या उन्हें मौका दे दे, या यह मतलब है कि हम ईमान लाकर भी डर और उम्मीद के बीच हैं जतो तुम्हारे कुफ़ के बावजूद तुम्हें अजाब से कौन बचायेगा:?

भाग–२९

الجزء ٢٩ | 1037

سورة القلم ٦٨

२९. (आप) कह दीजिए कि वही रहमान है, हम तो उस पर ईमान ला चुके और उसी पर हम ने भरोसा किया, तुम्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा कि साफ भटकावे में कौन है?

**३०**. (आप) कह दीजिए ठीक है, यह तो बताओ कि अगर तुम्हारे (पीने का) पानी धरती चूस जाये, तो कौन है, जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ साफ पानी लाये।

#### सूरतुल कलम-६८

सूर: कलम मक्के में नाजिल हुई, इस में बावन आयतें और दो रूकूअ हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

 नून<sup>2</sup> कसम है कलम की<sup>3</sup> और उस की जो कुछ कि वे (फरिश्ते) लिखते हैं | قُلُ هُوَ الرَّحْلُنُ أَمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا عَ فَسَتَعُلَمُوْنَ مَنْ هُو فِي ضَلْلٍ مُعِينِ (29)

قُلُ اَرَءَيْثُمُ إِنْ اَصْبَحَ مَاۤ ۚ كُمُ غَوْرًا فَمَنُ يُأْتِيۡكُمُ بِمَآءٍ مَعِيْنِ (٥٠٠

٤

يسسيم الله الرَّحْسُنِ الرَّحِيثِيرِ

نَ وَالْقَلَمِهِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١

<sup>(</sup>गौर) का मतलब है सूख जाना या इतनी गहराई में चला जाना कि वहाँ से पानी निकालना मुमिकन न हो, यानी अगर अल्लाह तआला पानी सुखा दे कि उसका अस्तित्व (वजूद) ही न रह जाये या इतनी गहराई में कर दे कि पानी निकालने की सब मशीनें नाकाम हो जायें तो बताओं फिर कौन है जो बहते हुए, साफ, निथरा पानी सुलभ (मुहैय्या) करा दे? यानी कोई नहीं है, यह अल्लाह की दया (रहमत) है कि तुम्हारी नाफरमानी के बावजूद भी वह तुम्हें पानी से महरूम (वंचित) नहीं करता।

उसी तरह के अलग अक्षरों (हुरूफ) में से है, जैसे इस से पहले ص، ق और दूसरी सूरतों के शुरूआती अक्षर (हरफ) गुजर चुके हैं ।

कलम की क्रसम खाई जिसकी इसलिए एक अहमियत है कि इस के द्वारा (जिरिये) बयान और तफसीर होती है | कुछ कहते हैं कि इस से मुराद वह खास कलम है, जिसे अल्लाह ने सब से पहले पैदा किया और उसे तकदीर लिखने का हुक्म दिया, इसलिए उस ने आखिर तक सभी होने वाली चीजों को लिख दिया | (तिर्मिजी, तफसीर सूरह नून बल कलम और अलवानी ने इसे सहीह कहा है)

भाग-२९ | 1038 | ४९ = हे

سورة القلم ٦٨

- अपने रव की कृपा (नेमत) से पागल **२**. आप नहीं हैं |
- और बेशक आप के लिए न ख़त्म होने वाला बदला है |2
- ४. और बेशक आप बहुत (अच्छे) स्वभाव (अखलाक) पर है 🏻
- तो अब आप भी देख लेंगे और यह भी देख लेंगे ।
- ६. कि तुम में से फित्ना में पड़ा कौन है |
- वेशक तेरा रब अपनी राह से भटकने वालों को अच्छी तरह जानता है, और वह हिदायत पाये को भी अच्छी तरह जानता है।
- तो आप झुठलाने वालों की (बात) कुब्ल न करें !
- वे तो चाहते हैं कि आप तिनक ढीले हों तो ये भी ढीले पड जायें ।

- مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ( ۗ
  - وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًّا غَيْرَ مَمْنُوْنِ ﴿
    - وَإِنَّاكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيْهِ ﴿ ﴾
- بِأَيِّنكُمُ الْمَفْتُونُ 6 إِنَّ رَتُّكَ هُوَ آعُلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْبُهْتَدِينَنَ 🕜
  - فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (3)
  - وَدُّوْا لَهُ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ (9)

<sup>े</sup> यह कसम का जवाब है, जिस में काफिरों के कौल का खण्डन (तरदीद) है, वह आप को दीवाना कहते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नबूबत (दूतत्व) के फरायेज को पूरा करने के लिए जो भी दुख आप ने सहन किये और दुश्मनों के ताने आप ने सुने हैं उस पर अल्लाह की तरफ से कभी न ख़त्म होने वाला बदला आप के लिए है, 🎋 का मतलब काटना है।

से मुराद दीने इस्लाम या पाक क़ुरआन है, मतलव यह है कि तू उस तरीका पर है خُلُو عَظِيم जिसका हुक्म तुझे अल्लाह ने क़ुरआन में या दीने इस्लाम में दिया है, या इस से मुराद वह सभ्यता, शिष्टाचार (आदाब), नर्मी, शफकत, अमानत, सच्चाई, सजीदगी, श्रेष्ठता (फजीलत) और दूसरे अखलाक़ी सिफात हैं, जिन में आप з नवी होने से पहले फ़जीलत रखते थे और नबी होने के बाद भी उन में ज़्यादा ऊचाई और फैलाव हुआ। इसीलिए जब आयेशा राज अल्लाहु अन्हा से आप के अखलाक के बारे में सवाल किया गया तो फरमाया: «كَانَ خُلْتُ القُرِآنَ» (मुस्लिम, किताबुल मुसाफिरीन, वाबु जामेए सलातिल लैले व मन नाम अन्हु औ मरेज) हजरत के मजकूरा दोनों मायनों को धेरे हुए है। «عُلُنِ عُظِمٍ» के मजकूरा दोनों मायनों को धेरे हुए है।

<sup>4</sup> यानी वह तो चाहते हैं कि तू उन के पूज्यों के बार में नर्म तरीक़ा अपनाये, लेकिन झूठे के साथ नर्म तरीका का नतीजा यह होगा कि बातिल के पुजारी अपनी बातिल की पूजा छोड़ने में ढीले

भाग-२९ 1039

الجزء ٢٩ [1039]

سورة القلم ٦٨

९०. और आप किसी ऐसे इंसान का भी कहना न मानें जो ज़्यादा कसमें खाने वाला हीन (जलील) हो !

99. कमीना, ऐब निकालने वाला और चुगली करने वाला हो ।

**१२. भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने** वाला पापी हो ।

**१३**. घमंडी फिर साथ ही कुवंश (वेनसब) हो ।

9.४. (उसकी सरकथी) केवल इसलिए है कि वह धनवान और पुत्रों वाला है |

९४. जब उस के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो यह कह देता है कि ये तो पहले के लोगों की कथायें (किस्से) हैं ।

9६. हम भी उसकी सूंड (नाक) पर दाग देंगे !

**१७**. बेशक हम ने उनकी उसी तरह परीक्षा (इम्तेहान) ली,<sup>2</sup> जिस तरह हम ने बाग वालों की परीक्षा ली थी। जबिक उन्होंने क्रसम खायी

وَلَا تُطْغُ كُلَّ حَلَافٍ ثَمْهِيْنٍ أَنْ

مَتَاذٍ مُشَّاعِ بِنَمِيْمِ اللهِ

مَّنَّاع لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ ٱثِيْمٍ 12

عُتُلِمٌ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمِر 🗓

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنَ 🐠

إِذَا تُثْلُ مَكَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ آسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ 🕦

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ 16 إِنَّا بَنَوْنَهُمُ كَمَا بَلَوْنَا آصْحٰبَ الْجَنَّةِ عَ إِذْ ٱقْسَنُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ (1)

हो जायेंगे, इसलिए सच के बारे में सुस्ती, धर्म के प्रचार (तबलीग) के लिए और नबूबत (द्तत्व) के काम के लिए बहुत नुकसान दायक है |

मुं कुछ के नजदीक इस का तआल्लुक दुनिया से है, कहा जाता है कि बद्र की लड़ाई में उन काफिरों की नाकों को तलवारों का निश्चाना बनाया गया | कुछ कहते हैं कि यह कयामत के दिन नरकवासियों का निश्चान होगा कि उनकी नाकों को दाग दिया जायेगा, या इसका मतलब चेहरों की कालिमा (स्याही) है, जैसािक कािफरों के चेहरे उस दिन काले होंगे | कुछ कहते हैं कि कािफरों का यह नतीजा लोक-परलोक (दुनिया-आखिरत) दोनों जगह मुमिकन है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मतलब मक्कावासी हैं, उन्हें माल और औलाद दिया तािक वह अल्लाह का शुक्र करें, लेिकन उन्होंने नाशुक्री और घमण्ड का रास्ता अपनाया तो हम ने उन्हें भूख और सूखा के इम्तेहान में डाल दिया, जिस में वह नबी 5 के शाप (बहुआ) की वजह से कुछ दिन फंसे रहे ।

अवाग वालों की कथा अरबों में मशहूर थी | यह वाग सन्आ (यमन) से दो फरसंग (छ: मील) की दूरी पर था, उसकी मालिक उसकी पैदाबार में से कुछ हिस्सा गरीवों और फक़ीरों पर भी खर्च करता था जब उसकी औलाद उसकी बारिस बनी तो उन्होंने कहा कि हमारा खर्च ही कठिनाई से पुरा होता है तो हम उसकी आय (आमदनी) गरीबों और फक़ीरों को कैसे दें इसलिए अल्लाह

भाग-२९

الجزء ٢٩ (1040

سورة القلم ٦٨

कि सुबह होते ही उस (बाग) के फल तोड़ लेंगे | १८. और इंशा अल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) न कहा |

 तो उस पर तेरे रब की तरफ से एक बला चारों तरफ से घूम गयी और वे सो ही रहे थे।

२०. तो वह (बाग) ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती।

्**२**१. अब सुवह होते ही उन्होंने एक-दूसरे को आवाजें दी।

२२. कि अगर तुम्हें फल तोड़ना है तो अपनी खेती पर सुबह ही चल पड़ो |

२३. फिर ये सब चुपके-चुपके बातें करते हुए चले।

२४. कि आज के दिन कोई गरीब तुम्हारे पास न आये |

२४. और जल्दी-जल्दी सुबह ही पहुँच गये (समझ रहे थे) कि हम क़ाबू पा गये |

२६. फिर जब उन्होंने बाग देखातो कहने लगे कि बेश्वक हम रास्ता भूल गये ।

२७. नहीं-नहीं, बल्कि हम महरूम (वंचित) कर दिये गये |

२६. उन सब में जो अच्छा था उस ने कहा कि मैं तुम सब से न कहता था कि तुम (अल्लाह की) तस्बीह क्यों नहीं करते?<sup>2</sup> وَلَا يَسْتَثَنُّونَ 🔞

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِكُ مِّنْ زَتِكَ وَهُمُونَآ يَمُونَن (1)

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْدِ 20

فَتَنَادُوا مُصْبِحِيْنَ (1)

اَنِ اغْدُ وَاعَلَ حَرْثِكُمُ إِنْ كُنْتُهُ صٰرِمِينَ 2

فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَثُونَ 23

اَنُ لاَ يَنْ خُلَنَّهَا الْيُوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ ﴿

وَّغَدُوا عَلَى حَرْدٍ قُدِدِينَ 33

فَلَتِنَا رَآوْهَا قَالُوٓا إِلَّا لَضَا لَوْنَ 6

بِلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ 27

قَالَ ٱوْسَطُهُمْ ٱلَمْ ٱقُلُ لَكُمْ لَوْلَا

كْسَيِّحُونَ 🕙

ने उस बाग ही को तबाह कर दिया। कहते हैं कि यह घटना (वाक्रेआ) हजरत ईसा श्रे के आकाश पर उठाये जाने के कुछ समय बाद ही हुई। (फतहुल क़दीर) यह सभी बयान तफसीर वाली रिवायतों का है।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी जैसे खेती कटने के बाद सूख जाती है, उसी तरह पूरा बाग उजड़ गया | कुछ ने अनुबाद (तर्जुमा) किया है, 'काली रात की तरह हो गया' यानी जलकर |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कुछ ने यहाँ तस्बीह का मायने "इन्या अल्लाह" कहना लिया है |

२९. (तो) सब कहने लगे कि हमारा रब पाक है, वेशक हम ही जालिम थे ।

३०. फिर वे एक-दूसरे की तरफ मुँह करके बुरा-भला कहने लगे !

**३**९. कहने लगे हाय अफसोस! वेश्वक हम सरकश्च थे ।

३२. क्या विचित्र (अजब) है कि हमारा रब हमें इस से अच्छा बदला दे दे, बेशक हम अब अपने रब से ही उम्मीद रखते हैं ।

३३. इसी तरह अजाब आता है, और आखिरत का अजाब बहुत बड़ा है । काच! उन्हें अक्ल होती ।

३४. बेशक परहेजगारों के लिए उन के रब के पास उपहारों (नेमतों) वाली जन्नतें हैं।

३५. क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे |

**३६**. तुम्हें क्या हो गया, कैसे फ़ैसले कर रहे हो?

३७. क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिस में तम पढ़ते हो?

३८. कि उस में तुम्हारी मनमानी बातें हों?

३९. या हम से तुम ने कुछ ऐसी क्रसमें ली हैं जो क्रयामत (प्रलय के दिन) तक बाकी रहें कि तुम्हारे लिए वह सब है, जो तुम अपनी तरफ से قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ ﴿

فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ (30)

قَالُوا يُويْلُنَا إِنَّا كُنَّا طُغِيْنَ (3)

عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُبُلِ لَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اللهِ لَهُ اللهِ اللهُ الل

كَنْالِكَ الْعَنَابُ ﴿ وَلَعَنَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبُرُم لَوْ كَانُواْ يَعْلَبُونَ ﴿ 3

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْكَارَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿

اَفَنَجُعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (5)

مَا لَكُمْ تَعَكِيْفَ تَخْكُبُونَ ﴿ 36

آمْ لَكُمْ كِتُبُّ فِيهِ تَدُرُسُونَ (37)

إِنَّ لَكُمُ فِيهِ لَهَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿ اَمُ لَكُمُ اَيُمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ ﴿ إِنَّ لَكُمْ لَهَا تَحْكُمُنُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ لَهَا تَحْكُمُنُونَ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी अब उन्हें मालूम हुआ कि हम ने अपने बाप के तरीके के उल्टा काम करके गलती की है, जिसकी सजा अल्लाह ने हम को दिया है | इस से यह भी मालूम हुआ कि पाप का इरादा और उस के लिए शुरूआती काम भी पाप ही के तरह गुनाह है जिस पर पकड़ हो सकती है, केवल वह इरादा माफ है जो दिल की सीमा (हद) तक रहता है |

सूरतुल कलम-६८

भाग-२९ 1042 ४१-३३।

سورة القلم ٦٨

निर्धारित (मुकर्रर) कर लो?

¥0. उन से पूछों कि उन में से कौन इस बात का जिम्मेदार (और दावेदार) है |

¥9. क्या उन के कुछ साझीदार हैं? तो चाहिए कि अपने-अपने साझीदारों को ले आयें अगर ये सच्चे हैं।

४२. जिस दिन पिंडली खोल दी जायेगी और सज्दा करने के लिए बुलाये जायेंगे तो (सज्दा) न कर सकेंगे |

¥३. उन की आंखें नीची होंगी और उन पर जिल्लत (और रुसवाई) छा रही होगी, हालांकि ये सज्दे के लिए (उस समय भी) बुलाये जाते थे जब भले-चंगे थे |

४४. तो मुझे और इस बात के झुठलाने वाले को छोड़ दे, हम उन्हें इस तरह धीरे-धीरे खीचेंगे कि उन्हें मालूम भी न होगा <sup>2</sup> سَلُهُمْ اَيُّهُمْ بِنَالِكَ زَعِيْمٌ ﴿

ٱمُ لَهُمْ شُرَكَاءً ۚ فَلَيَأَتُوا لِشُرَكَآ لِيهِمُ انْ كَانُوا طِيدِ قَيْنَ (٩)

يُوْمَرُ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدُعُونَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ 4 السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ 4

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمُ ذِلَّةً ﴿ وَقَلْ كَانُوا يُدُعُونَ إِلَى السُّجُوْدِ ۗ وَهُمُ اللَّهُ وَكُلُ السُّجُوْدِ ۗ وَهُمُ

فَنَارْنِيْ وَصَنْ ثَيُكَيْبٌ بِلهَانَا الْحَدِينُثِ الْ سَنَسْتَكُورِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (4

कुछ ने पिंडली खोलने का मायने क्रयामत की किठनाईयां और भयानकता ली हैं, लेकिन एक सहीह हदीस में इसकी व्याख्या (तफसीर) इस तरह वयान हुई है कि क्रयामत के दिन अल्लाह अपनी पिंडली खोलेगा (जैसे उसकी शान के लायक हैं) तो हर मोमिन मर्द और औरत उस के आगे सज्दे में गिर जायेंगे | हां, वह लोग वाकी रह जायेंगे जो दिखावे और नाम के लिए सज्दे किया करते थे, वह सज्दा करना चाहेंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी तख्ते की तरह बन जायेगी जिस की वजह से उनका झुकना नामुमिकन हो जायेगा | (सहीह बुखारी, तफसीर सूरह नून वल कलम) अल्लाह यह पिंडली कैसे खोलेगा और यह कैसी होगी? यह हम न जान सकते हैं न वयान कर सकते हैं, इसलिए जिस तरह किसी उपमा (तश्वीह) के विना हम उसके कान, अखि और हाथ वगैरह पर यकीन रखते हैं, ऐसे ही पिंडली की वात भी कुरआन और हदीस में है, जिस पर विना तश्वीह के यकीन रखना जरूरी है | यही सलफ और मुहद्देसीन (हदीस के आलिमों) की राय है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह उसी ढील देने का वयान है जिसे कुरआन में कई जगहों पर वयान किया गया है और हदीस में भी साफ किया गया है कि नाफरमानी के वावजूद माल और साधन का ज्यादा होना अल्लाह की दया (रहमत) नहीं है, उस के मौका देने के कानून का नतीजा है, फिर जब वह पकड़ने पर आता है तो कोई बचाने बाला नहीं होता !

सूरतुल कलम-६८

भाग-२९ 1043 १९ ।

سورة القلم ٦٨

४४. और मैं उन्हें ढील दूगा, वेशक मेरी योजना (तदबीर) बड़ी मजबूत है |

४६. क्या तू उन से कोई पारिश्रमिक (उजरत) चाहता है, जिस के भार से ये दबे जाते हों ।

४७. या क्या उनके पास परोक्ष (गैव) का इल्म है जिसे वे लिखते हों |

४८. तो तू अपने रव के हुक्म का सब्र से (इंतेजार कर) और मछली वाले की तरह न हो जा,<sup>1</sup> जबिक उस ने दुख की हालत (अवस्था) में पुकारा |<sup>2</sup>

४९. अगर उसे उस के रव की नेमत (कृपा) न पा लेती तो वेशक वह वुरी हालत में ऊसर धरती पर डाल दिया जाता।

**५०.** तो उसे उस के रब ने फिर निर्वाचित किया<sup>3</sup> और उसको सदाचारियों (सालेहीनों) में कर दिया !<sup>4</sup> وَأُمْلِيْ لَهُمُولِ إِنَّ كَيْدِي مَتِيْنٌ (4)

ٱمْرِ تَسْتُلُهُمُ اَجْرًا فَهُمْرِضَ مَغْرَمِر المُثْقَلُونَ (45)

آمْرِعِنْدَا هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ أَنَّ

فَاصْدِرْ لِحُكْمِر رَبِّكَ وَلَا تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ مِاذْ نَادَى وَهُوَ مِّكُظُوْمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

كُوْلَاَ اَنْ تَلَادُكُهُ نِغْمَةٌ ثِنْ زَيِّهِ لَئُمِينَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَنْهُمُوْمٌ ﴿ ﴿ ﴾

فَاجْتَلِمْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الطَّلِحِيْنَ 50

<sup>&#</sup>x27; जिन्होंने अपनी जाति के झुठलाने के रवय्या को देखते हुए उतावलेपन से काम लिया और अल्लाह के फैसले के बिना ही अपने-आप अपनी जाति को छोड़कर निकल गये।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जिस के परिणामस्वरूप (नतीजतन) उन्हें मछली के पेट में जबिक वह घोक (गम) और चिन्ता से भरे हुए थे, अपने रव को सहायता (मदद) के लिए पुकारना पड़ा | जैसांकि बयान पहले गुजर चुका है |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इसका मतलब यह है कि उन्हें अच्छा और स्वस्य (सेहतमंद) करने के बाद फिर रिसालत से सम्मानित (सरफ़राज) करके उन्हें अपनी जाति (क्रौम) की तरफ़ भेजा गया, जैसा कि सूरह साफ़ात १४६ से भी स्पष्ट (वाजेह) है ।

<sup>4</sup> इसलिए रस्लुल्लाह 🙀 ने फरमाया कि कोई यह न कहे कि मैं यूनुस पुत्र मत्ता से वेहतर हूंं। (सहीह मुस्लिम, किताबुल फजाएल बाबुन फी जिक्ने यूनुस ...) और खास देखिये सूर: वकर: की आयत न • २५३ की तफसीर |

सूरतुल हाक्क:-६९

भाग-२९ 1044 ११ - الجزء

سورة الحاقة ٦٩

**५१.** और करीब है कि (ये) काफिर अपनी (तेज) निगाह से आप को फिसला दें, जब कभी कुरआन सुनते हैं और कह देते हैं कि यह तो यकीनी तौर से दीवाना है।

**५२**. और हक्रीकृत में यह (क़ुरआन) तो सारी दुनिया वालों के लिए पूरी शिक्षा ही है |<sup>2</sup>

#### सूरतुल हाक्क:-६९

सूर: हाक्क: मक्का में नाजिल हुई, इस में बावन आयतें और दो रूकूअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

- साबित (सिद्ध) होने वाली |<sup>3</sup>
- २. क्या है साबित (सिद्ध) होने वाली |
- और तुझे क्या पता है कि वह साबित होने वाली क्या है?

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لَيُزُلِقُونَكَ بِالْبُصَادِهِمُ لَمَنَّا الْمِنْ لِقُونَكَ بِالْبُصَادِهِمُ لَمَنَّا السَّهِ عُواالذِّ كُرَوَيَقُولُونَ إِنَّا لَا لَهُ كُرَوَيَقُولُونَ إِنَّا لَا لَهُ كُمُجُنُونُ (أَدَّ

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَلَمِينَ ﴿ ثِ

يُورُقُ إلجنقلتا

يستسير الله الرَّحْلِن الرَّحِينِير

ٱلْحَاقَةُ أَن

مَا الْحَاقَةُ ﴿

وَمَا اَدُرْكَ مَا الْحَاقَاةُ

पानी अगर तुझे अल्लाह की मदद और सुरक्षा न मिलती तो इन काफिरों की हसद (ईर्ष्या) वाली निगाहों से तू बुरी नजर का घिकार हो जाता, यानी उनकी नजर तुझे लग जाती । इमाम इब्ने कसीर ने इसका यही मतलब बयान किया है, फिर लिखते हैं कि यह इस बात का सुबूत है कि नजर का लग जाना और अल्लाह की इजाजत से उसका दूसरों पर प्रभावकारी (असरअंदाज) होना सच है । जैसािक कई हदीसों से भी सािवत है और हदीसों में उस से बचने के लिए दुआओं का बयान भी है, और यह भी कहा गया है कि तुम्हें कोई चीज अच्छी लगे तो المالة المالة المالة (माशा अल्लाह) या المالة (बारकल्लाह) कहा करो तािक उसे नजर न लगे । ऐसे ही किसी को नजर लग जाये तो फरमाया कि उसे स्नान (गुस्ल) करा कर उसका पानी उस पर डाला जाये जिसको उसकी नजर लगी है । (तफसील के लिये देखिए तफसीर इब्ने कसीर और हदीस की किताबें) कुछ ने इसका मायने यह लिया है कि यह तुझे धर्म का प्रचार (तब्लीग) करने से फेर देते ।

अव सच यह है कि यह क़ुरआन जिन्नों और इंसानों की हिदायत और निर्देश (रहनुमाई) के लिए आया है तो फिर इस को लाने और बयान करने वाला उन्मत्त (दीवाना) कैसे हो सकता है?

³ यह क्रयामत के नामों में से एक नाम है | इस में अल्लाह का हुक्म साबित होगा और यह खुद भी होने वाला है, इसलिए इसे अलहाक्क: से व्यंजित (ताबीर) किया |

भाग-२९ 1045 ११०: الجزء १٩

سورة الحاقة ٦٩

- ¥. उस खड़का देने वाली को समूदियों और आदियों ने झुठला दिया था |
- (जिसके नतीजे में) समूद तो बड़ी तेज (और भयानक ऊंची) ध्विन (चीख़) से हलाक कर दिये गये।
- और आद बड़ी तेज गित की पाले वाली औंधी से बरबाद कर दिये गये।
- ७. जिसे उन पर लगातार सात रात और आठ दिन तक (अल्लाह ने) लगाये रखा³ तो तुम देखते कि ये लोग धरती पर इस तरह पछाड़े गये हैं जैसे खज़र के खोखले तने हों।⁴
- द. तो क्या उन में से कोई भी तुझे वाकी दिखायी दे रहा है ?
- ९. फिरऔन और उस से पहले के लोग और जिनकी बस्तियां उलट दी गयीं, उन्होंने भी गलतियां (पाप) की |
- ९०. और अपने रव के रसूल की नाफरमानी की, (आखिर में) अल्लाह ने उन्हें (भी) पकड़ में ले लिया !
- ११. जब पानी में बाढ़ आ गयी तो उस समय हम ने तुम्हें नाव पर चढ़ा लिया ।

- كَذَّبَتُ ثُمُوْدُ وَعَادًا إِلْقَارِعَةِ 4
- فَامَّا ثَمُوُدُ فَأُهُلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ٥
- وَاَمَّاعَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيْجٍ صَوْصَرِعَاتِيَةٍ ۗ

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَنِعَ لَيَالٍ وَّثَلَمْنِيَةَ اَيَّاهِ ۗ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْغَى ۚ كَانَّهُمُ اعُجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿

فَهَلُ تَرَى لَهُمُ مِّنْ بَاقِيَةٍ (8)

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكْتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ ۞

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةٌ ثَّرَّابِيَّةً ١٠

إِنَّا لَتَنَّا طَغَا الْمَنَّاءُ حَمَّلُنكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (١)

<sup>े</sup> نَافِعُ ऐसी चीख़ जो सीमा पार कर जाये, यानी बड़ी भयानक और ऊंची चीख़ से समूद के समुदाय को विनष्ट (हलाक) किया गया, जैसािक पहले कई जगहों पर गुजरा।

<sup>2)</sup> مَرُمَـر (सरसर) पाले की हवा, غَيْبَةُ (आतियह) सरकश्च, किसी के वश में न आने वाली, यानी वड़ी तेज और प्रचंड, अधि के जरिये नवी हूद عليه की कौम आद को बरबाद किया गया।

<sup>े (</sup>हसम) का मतलब काटना और अलग-अलग कर देना है और कुछ ने کشو का मतलब निरन्तर (मुसल्सल) किया है ।

<sup>4</sup> इस से उन के शारीरिक (जिस्मानी) लम्बाई की तरफ भी इशारा है خاريً (खावेयह) l खोखले, वेजान शरीर (जिस्म) को खोखले तने से मिसाल दी है |

भाग-२९ 1046 १९०३

سورة الحاقة ٦٩

**१२**. ताकि उसे तुम्हारे लिये नसीहत (और यादगार) बना दें और (ताकि) याद रखने वाले कान उसे याद रखें |

**१३**. तो जब नरसिंघा (सूर) में एक फू्रक फू्रकी जायेगी |

9४. और धरती तथा पहाड़ उठा लिये जायेंगे और एक ही चोट में कण-कण (जर्रा-जर्रा) वना दिये जायेंगे |

9४. उस दिन हो पड़ने वाली घटना (क्रयामत) हो पड़ेगी ।

**१६**. और आसमान फट जायेगा तो उस दिन वड़ा कमजोर हो जायेगा |

9७. और उसके किनारों पर फरिश्ते होंगे<sup>।</sup> और तेरे रब का अर्च (आसन) उस दिन आठ फरिश्ते अपने ऊपर उठाये हुए होंगे <sup>|2</sup>

१८. उस दिन तुम सब सामने पेश किये जाओगे, तुम्हारा कोई राज छिपा न रहेगा।

**१९.** तो जिस का कर्मपत्र (आमालनामा) उस के दाहिने हाथ में दिया जायेगा तो वह कहने लगेगा कि लो मेरा कर्मपत्र पढ़ों |

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنَّ وَاعِيَةً 1

فَإَذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ 🕦

وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلُأَلَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿ 1

فَيُوْمَهِنٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ 15

وَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَهِذٍ وَاهِيَةٌ ١٠٠

وَّالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَالِهِا ﴿ وَيَغْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ وَوْقَهُمْ يَوْمَهِنِ ثَلْنِيَةً ۚ ثُلُ

يَوْمَهِ إِن تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً (١١

فَاَهَا مَنْ أُوْقِ كِتْبَهُ بِيَدِيْنِهِ لا فَيَقُولُ هَا أَوْمُ اقْرَءُوْ اكِتْبِيهُ ﴿

ग्यानी आसमान तो टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे फिर आसमानी स्पिट (मख़लूक) फ़रिश्ते कहाँ रहेंगे? फ़रमाया: वह आकाशों के किनारों पर होंगे। इसका एक मतलब तो यह हो सकता है कि फ़रिश्ते आकाश के फटने के पहले अल्लाह के हुब्म से धरती पर आ जायेंगे तो मानो वे धरती के किनारे पर होंगे, या यह मतलब हो सकता है कि आकाश टूट-फूटकर कई टुकड़ों में होगा तो उन टुकड़ों पर जो धरती के किनारों में और अपनी जगह स्थित (क्रायम) होंगे उन पर होंगे। (फ़तहल क़दीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी इन ख़ास फरिश्तों ने अल्लाह के अर्घ (आसन) को अपने सिरों पर उठाया होगा, यह भी मुमिकन है कि इस अर्घ से मुराद वह अर्घ हो जो फैसले के लिए धरती पर रखा जायेगा जिस पर अल्लाह का अवतरण (नुजूल) होगा। (इब्ने कसीर)

सूरतुल हाक्क:-६९

الجزء ٢٩ |1047 भाग-२९

سورة الحاقة ٦٩

२०. मुझे तो पुरा यकीन था कि में अपना हिसाब पाने वाला है।

२१. तो वह एक सुखद (ख़ुश्रहाल) जीवन में होगा |

२२. ऊचे (और ख़ुवस्रत) जन्नत में |

२३. जिस के फल झुके पड़े होंगे |

२४. (उन से कहा जायेगा) कि मजे से खाओ पियो, अपने उन कर्मी (अमल) के वदले जो तम ने पिछले जमाने में किये।

२४. लेकिन जिसे उस का कर्मपत्र (आमाल-नामा) बायें हाथ में दिया जायेगा, वह तो कहेगा कि हाय मुझे मेरा कर्मपत्र दिया ही न जाता |

२६. और मैं जानता ही नहीं कि हिसाव क्या है।

२७. काश! मौत (मेरा) काम ही खतम कर देती।

२८. मेरे धन ने भी मुझे कोई फायेदा (लाभ) न दिया ।

२९. मेरा राज्य भी मुझ से जाता रहा।

३०. (हक्म होगा) उसे पकड़ लो फिर उसे तौक पहना दो |

**३१.** फिर उसे नरक (जहन्नम) में डाल दो |

إِنِّي ظَنَنْتُ آنِّي مُلْقِ حِسَابِيَهُ ﴿

فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ (2)

في جَنَّةِ عَالِيَةٍ 22

قُطِ فَعَا دَانِيَةً (23)

كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيْكًا بِهِمَّا ٱسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ

الْغَالِسَةِ 24

وَ آمَّا مَنْ أُوٰقَ كِتْيَهُ بِشِهَالِهِ أَهُ فَيَقُوْلُ إِ لِلَيْتَنِينُ لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ (25)

وَلَمْ آذر مَا حِسَابِيَهُ (26)

يلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (2)

مَّا اَغُنٰي عَنِّى مَالِيَهُ (28)

هَلَكَ عَنِّي سُلُطْنِيَهُ (29)

خُنُ وَةُ فَغُدُوا (30)

ثُمَّ الْحَحِدْمُ صَدُّهُ وَالْ

म्स्वर्ग (जन्नत) में कई दर्जे होंगे, हर दर्जे के बीच बड़ी दूरी होगी, जैसे मुजाहिदीन के बारे में नबी 🚜 ने फरमाया : "स्वर्ग (जन्नत) में सौ दर्जे हैं जो अल्लाह ने मुजाहिदीन के लिए तैयार किये हैं, दो दर्जे के बीच आकाश और धरती जितनी दरी होगी 🖟 (सहीह मस्लिम, किताबल इमार:, सहीह बुखारी, किताबुल जिहाद)

सूरतुल हाबक:-६९

भाग-२९ | 1048 | ४१ - १५

سورة الحاقة ٦٩

**३२.** फिर उसे ऐसी जंजीर में जिस की नाप सत्तर हाथ की है, जकड़ दो ।

**३३. बेशक** यह अल्लाह महान पर ईमान न रखता था ।

**३४. और गरीब को खिलाने पर नहीं उभरता** था।<sup>2</sup>

३४. तो आज यहाँ उसका न कोई दोस्त है,

**३६**. और न पीप के सिवाय उसका कोई खाना है।

३७. जिसे पापियों के सिवाय उसको कोई नहीं खायेगा |3

३८. तो मुझे कसम है उन चीजों की जिन्हें तुम देखते हो ।

३९. और उन चीजों कि जिन्हें तुम नहीं देखते |

४०. कि बेशक यह (क़ुरआन) प्रतिष्ठित (बाइज़्जत) रसूल का कौल है |⁴ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرُعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسُلُوُهُ إِذَرَاعًا فَاسُلُكُوهُ (32)

إنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ ﴿

وَلَا يَحُقُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ 34

فَكُيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيْمٌ 35

وَّلَا طَعَامُّرُ اِلَّا مِنْ غِسُلِيْنٍ (36)

لًا يَاْ كُلُهُ إِلَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الْمُؤْنَ

فَلاَ ٱقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ 38

وَمَا لَا تُنْصِرُونَ ﴿

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا يَعِمِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُونِمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>े</sup> यह خراع जिराअ (हाथ) किसका हाथ होगा और कितना होगा? इसकी तफसीर मुमिकन नहीं । फिर भी इस से इतना मालूम हुआ कि जंजीर की लम्बाई सत्तर हाथ होगी।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी इबादत और अनुपालन (इताअत) के जरिये अल्लाह का हक अदा न करता था न हक जो बंदों का बंदों पर है | मानो ईमानवालों में यह बात होती है कि वह अल्लाह के हक और बंदों के हक दोनों को पूरा करते हैं |

خاطون से मुराद नरकवासी (जहन्नमी) हैं, जो कुफ्र और िश्वर्क की वजह से जहन्नम में दाखिल होंगे, क्योंकि यही ऐसे पाप हैं जो नरक में सदा रहने की वजह हैं ।

प्रितिष्ठित (बाइज्जत) रसूल से मुराद मोहम्मद क्क हैं और कौल (कथन) से मुराद पढ़ना है, यानी सम्मानित (बाइज्जत) रसूल का पढ़ना, या कौल से मुराद ऐसा कौल है जो यह वाइज्जत रसूल अल्लाह की तरफ से तुम्हें पहुँचाता है, क्योंकि कुरआन रसूल या जिबील का कौल नहीं है बिल्क अल्लाह का कौल है जो उस ने फ़रिश्ते के द्वारा (जिरिये) पैगम्बर पर उतारा है, फिर पैगम्बर उसे लोगों तक पहुँचाता है ।

४१. यह किसी शायर का कौल नहीं, (अफसोस) तुम बहुत कम यकीन रखते हो ।

४२. और न किसी ज्योतिषी (काहिन) का कौल है, (अफसोस) तुम ब्हत कम नसीहत हासिल कर रहे हो।

४३. (यह तो) सारी दुनिया के रब का नाजिल किया हुआ है ।

४४. और अगर यह हम पर कोई भी वात गढ लेता ।

४५. तो जरूर हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेते.2

४६. फिर उस के दिल की नस काट लेते <sup>13</sup>

४७. फिर तुम में से कोई भी (मुझे) उस से रोकने वाला न होता ।

४८. बेशक यह (क़्रआन) परहेजगारों के लिए श्रिक्षा (नसीहत) है ।

४९. और हमें पूरा इल्म (ज्ञान) है कि तुम में से कछ उस के झुठलाने वाले हैं।

وَ لَا بِقَوْلِ كَاهِنِ مَ قَلِيْلًا مَّا تَنَاكُرُونَ ﴿

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ (43)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ (44)

لَاخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿ وَ اللَّهِ مِنْهُ إِلْيَمِيْنِ ﴿ وَ ا

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ (60)

فَمَا مِنْكُمُ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حُجِزِيْنَ ﴿

وَإِنَّهُ لَتَنْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (48)

<sup>े</sup> यानी अपनी तरफ से गढ़कर हम से संबन्धित (मंसूब) कर देता, या उस में कमी-बेबी कर देता तो तुरन्त हम उसकी पकड़ करते और उसे ढील न देते जैसाकि अगली आयतों में फरमाया !

<sup>े</sup> या दायें हाथ से उसकी पकड़ करते, क्योंकि दायें हाथ से पकड़ कड़ी होती है और अल्लाह के तो दोनों हाथ ही सीधे हैं, जैसाकि हदीस में है |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ध्यान रहे कि यह सजा ख़ास कर नबी 🔏 के बारे में आई है जिसका मकसद आप की सच्चाई दिखाना है, इस में यह नियम नहीं बताया गया है कि जो भी नब्बत का झूठा दावा करेगा तो नबूवत के झूठे दावेदार को हम तुरन्त सजा देंगे, इसलिए इस से किसी झूठे नवी को सच्चा नहीं कहा जा सकता कि वह दुनिया में अल्लाह के अजाब से सुरक्षित (महफूज) रहा। घटनायें (वाकेआत) भी गवाह हैं कि कई लोगों ने नबूवत के झूठे दावें किये और अल्लाह ने उन्हें ढील दी और वह दुनियावी पकड़ से आम तौर से महफूज ही रहे, इसलिए अगर इसे नियम मान लिया जाये तो फिर बहुत से नबूवत के झूठे दावेदारों को 'सच्चा नबी' मानना पड़ेगा।

भाग-२९

الجزء ٢٩ (1050

سورة المعارج ٧٠

**४०**. वेशक (यह झुठलाना) काफिरों के लिए पछतावा है |

**४१**. और वेशक यह यक्रीनी सच है।

**४२**. तो तू अपने महिमावान (अजीम) रव की पवित्रता (तस्बीह) बयान कर |

#### सूरतुल मआरिज-७०

सूर: मआरिज मक्का में नाजिल हुई, इस में चव्वालिस आयतें और दो रूक्अ है ।

अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- एक मौग करने वाले ने उस अजाब की मौग की जो (वाक्रे) होने वाला है |
- २. काफिरों पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं।
- उस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है |
- ४. जिस की तरफ फरिश्ते और रूह चढ़ते हैं। एक दिन में जिसकी अविध (मुद्दत) पचास हजार साल की है।  $^2$

وَ إِنَّهُ لَحُسُرَةٌ عَلَى الْكَفِرِيْنَ (50)

وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ (3)

فَسَيْخ بِاسُو رَبِّكَ الْعَظِيْوِ 52

٩

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

سَالَ سَآيِلٌ بِعَنَابِ وَاقِعِ ()

لِلْكَلِفِدِيْنَ كَنْسَ لَهُ دَافِعٌ 2

مِّنَ اللهِ ذِي الْمَعَالِجَ (3)

تَعُنُّ الْمُنْفِيكَةُ وَالرُّئُ لِللَّهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُةُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةِ أَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> रूह (आत्मा) से मतलब जिब्रील (फरिश्ता) हैं, उनकी प्रधानता (फजीलत) की वजह से उनका अलग ख़ास तौर से बयान किया गया है, नहीं तो फरिश्तों में वह भी श्वामिल हैं, या रूह से मतलब इंसानी रूहें हैं जो मौत के बाद आसमान पर ले जाई जाती हैं, जैसािक कुछ रिवायतों (हदीसों) में हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उस दिन के निर्धारण (तअय्युन) में बहुत मतभेद (इिंह्तिलाफ) है, एक कथन (कौल) यह है कि यह क्यामत के दिन की तादाद है, यानी काफिरों पर हिसाब का दिन पचास हजार साल की तरह भारी होगा, किन्तु मोमिन के लिए दुनिया में एक फर्ज (अनिवार्य) नमाज पढ़ने से भी संक्षिप्त (मुख़्तसर) होगा | (मुसनद अहमद ३/७५) इमाम इब्ने कसीर ने इसी कौल को प्राथमिकता (तरजीह) दी है, क्योंकि हदीसों से भी इसे ताईद (समर्थन) मिली है | जैसािक एक हदीस में जकात (देयदान) न चुकाने वाले को क्यामत के दिन जो अजाब दिया जायेगा उसकी

भाग-२९ 1051 ۲۹ - الجزء

سورة المعارج ٧٠

**५**. तो तू अच्छी तरह से सब्र कर ।

६. वेशक ये उस (अजाब) को दूर समझ रहे हैं।

७. और हम उसे क़रीव ही देखते हैं।

**द.** जिस दिन आसमान तेल की तलछट की तरह हो जायेगा।

९. और पहाड़ रंगीन ऊन की तरह हो जायेंगे।

१०. और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा।

99. (अगरचे) एक-दूसरे को दिखा दिये जायेंगे, पापी उस दिन के अजाव के बदले (फिदये) में अपने पुत्रों को देना चाहेगा |

१२. अपनी पत्नी को और अपने भाई को ।

**१३. और** अपने परिवार को जो उसे पनाह देता था।

१४. और धरती के सभी लोगों को, तािक यह उसे मुक्ति (नजात) दिला दे!

**१५**. (लेकिन) कभी यह न होगा, बेशक वह श्रोले वाली (आग) है ।

**१६.** जो (मुंह और सिर की) खाल खींच लेने वाली है | فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا 3

اِنَّهُمُ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا ﴿

وٌ نَزْمَهُ قَرِيْبًا ﴿

يَوْمَ تَكُونُ الشَّمَاءُ كَالْمُهُلِ 3

وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿

وَلايَسْتَلُحِينُمٌّ حَبِيْمًا اللهِ

يُّبَصَّرُونَهُمْ الْمَوْدُ الْمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِى فَ الْمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِى فَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيْدِ (أَ

وَصَاحِبَتِهِ وَ اَخِيْهِ (<sup>1</sup>)

ر مهرجبور و اجهر س

وَ فَصِيْلَتِهِ الَّذِي ثُنُويْهِ 🗓

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًالاثُمْ يُنْجِيْهِ (4)

كَلام إِنَّهَا لَظَى 15

نَزَّاعَةً لِلشَّوٰى 60

चर्चा करते हुए रसूलुल्लाह 🍇 ने फरमाया :

«حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ»

न्यहां तक कि अल्लाह अपने बन्दों के बीच फैसला कर देगा, ऐसे दिन में जिसकी मुद्दत तुम्हारी गिनती के अनुसार पचास हजार साल होगी । (सहीह मुस्लिम, किताबुज जकात, बाबु इस्मे मानेइज जकात)

भाग-२९ | 1052 | १९०३ |

سورة المعارج ٧٠

१७. वह हर उस इंसान को प्रकारेगी जो पीछे हटता और मृंह मोडता है।

**१**८. और जमा करके संभाल रखता है !

99. बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया है |2

२०. जब उसे तकलीफ पहुँचती है तो हड़बड़ा जाता है |

२१. और जब सुख हासिल होता है तो कंजसी करने लगता है।

२२. लेकिन वह नमाजी ।

२३. जो अपनी नमाज पर पाबंदी रखने वाले हे|3

२४. और जिन के धन में मुक़र्रर हिस्सा है |

मौगने वालों का भी और सवाल करने से बचने वालों का भी

२६. और जो इंसाफ के दिन पर यकीन रखते हैं।

تَلُعُوا مَن أَدُنَرَ وَتُولِّي (17)

وَجَمَعَ فَأَوْعِي (18)

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا (19)

إِذَا مُسَّهُ النَّنَّةُ حَدُّوعًا (20)

وَّا ذَا مَسَّهُ الْخَنْرُ مَنُوعًا (21)

إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22)

الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَآيِمُونَ 23 ۖ

وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿ 24 لِلسَّآبِلِ وَالْمَحُرُومِ (25)

وَ الَّذِيْنَ يُصَدِّبِ قُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ 26

यानी जो दुनिया में सच्चाई से पीठ फेरता और मुंह मोइता है और धन जमा करके खजानों में सैत-सैंत कर रखता था, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था न उस में से जकात (धर्मदान) निकालता था, अल्लाह तआला नरक को बोलने की ताकत देगा और वह अपने मुह से बोलेगी और ऐसे लोगों को पुकार कर कहेगी जिन के कर्मों के बदले नरक अनिवार्य (वाजिब) होगा |

<sup>े</sup> बड़ा लालची और बहुत रोने वाले को مُلَنِ (हलूअ) कहा जाता है, जिसे अनुवाद (तर्जुमा) में बड़े कच्चे दिल वाला कहा गया है, क्योंकि ऐसा इसान ही कजस, लालची और बड़ा रोने चिल्लाने वाला होता है, आगे उसका गुण (सिपत) वताया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मतलब हैं पुरे मोमिन एकेश्वरवादी (मुवहिहद) | उन में उपर वयान की गुई कमज़ोरी नहीं होती बल्कि इस के खिलाफ वह अच्छे गुणों (सिएत) के रूप होते हैं, रोज नमाज पढ़ने का मतलब है वह नमाज में सुस्ती नहीं करते, वह हर नमाज उस के समय पर बड़ी पाबदी से पढ़ते हैं, कोई काम उन्हें नमाज से नहीं रोकता और कोई दुनियावी फायेदा उन्हें नमाज से विमुख (गाफिल) नहीं करता ।

भाग-२९ | 1053 | ४१ - الجزء

سورة المعارج ٧٠

२७. और जो अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं।

२८. बेशक उन के रब का अजाब बेखीफ होने की बात नहीं !

२९. और जो लोग अपने गुप्तांगों (श्वर्मगाहों) की (हराम से) हिफाजत करते हैं !

**३०**. लेकिन उनकी पितनयों और दासियों के बारे में जिन के वे मालिक हैं वे मलामत वाले (निन्दित) नहीं |

३१. अब जो कोई इस के सिवाय (रास्ता) ढूँढेगा, तो ऐसे लोग हद (सीमा) पार करने वाले होंगे |

**३२. और** जो अपनी अमानतों का और अपने वादे और प्रतिज्ञा (अहद) का ध्यान रखते हैं |

३३. और जो अपनी गवाहियों पर सीधे (और अडिग) रहते हैं ।

३४. और जो अपनी नमाजों की सुरक्षा (हिफाजत) करते हैं |

**३५**. यही लोग जन्नत में इज़्जत (और सम्मान) वाले होंगे |

**३६.** तो काफिरों को क्या हो गया है कि वे तेरी तरफ दौड़ते आते हैं!

وَالَّذِيْنَ هُمُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ <sup>(2</sup>ُ

اِنَّ عَنَابَ رَبِيهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿ 28

وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُو جِهِمْ خَفِظُونَ (29)

إِلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَانَهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞

فَسَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعُدُونَ (3

وَاتَّذِيْنَ هُمُ لِأَمْنَتِهِمُ وَعَهْدِهِمْ اعْوُنَ 32

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهْلَ تِهِمْ قَالِمُونَ (3)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ 34

ٱولَيْكَ فِي جَنَّتٍ مُّكُرِّمُونَ (35)

فَهَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ 36

यानी इंसान की ख़्वाहिश्व की तकमील (तृप्ति) के लिए अल्लाह ने दो हलाल रास्ते रखे हैं, एक पत्नी, और दूसरा दासी! आज के दौर में दासी का मामला इस्लाम की बतलाई नीति (तदबीर) के मुताबिक लगभग ख़त्म हो गया है, फिर भी कानूनी तौर से उसे इसलिए ख़त्म नहीं किया गया है कि भविष्य (मुस्तकबिल) में यदि ऐसी हालत पैदा हो जाये तो इस से फायेदा उठाया जा सकता है, जो भी हो ईमानवालों की एक विशेषता (फजीलत) यह भी है कि ख़्वाहिश्व की तकमील को पूरा करने के लिए हराम रास्ता नहीं अपनाते।

भाग-२९ | 1054 | ४१ - १५

३७. दायें और वायें से गुट के गुट ।

**३८. क्या** उन में से हर एक की इच्छा यह है कि वे ऐशो-आराम वाले स्वर्ग में प्रवेश (दाखिला) पा जायेंगे?

३९. (ऐसा) कभी न होगा, हम ने उन्हें उस (चीज) से पैदा किया है जिसे वे जानते हैं !

४०. तो मुझे क्सम है पूर्वी और पश्चिमो<sup>2</sup> के रब की (कि) हम यकीनी तौर से क्रांदिर है।

४१. इस पर कि उन के बदले में उन से अच्छे लोग ले आयें. और हम मजबूर नहीं हैं |

४२. तो आप उन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दें यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से जा मिलें. जिस का उन से वादा किया जाता है।

४३. जिस दिन कबों से ये दौड़ते हुए निकलेंगे, जैसेकि वह किसी थान (जग:) की तरफ तेज चाल से जा रहे हैं।

४४. उन की अखिं झुकी हुई होंगी, उन पर अपमान (जिल्लत) छा रहा होगा, यह है वह दिन जिसका उन से वादा किया जाता था!

عَنِ الْيَهِ بِن وَعَنِ الشِّهَ إِلْ عِزِيْنَ 37 ٱيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئَ مِنْهُمْ أَنْ يُنْ خَلَ جَنَّةً نَعيْم (38)

كَلاّ مِ إِنَّا خَلَقْنُهُمْ مِّيًّا يَعْلَمُونَ (39)

فَكَآ أُقْسِمُ بِرَبِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا كَڤِيدُرُونَ (40)

> عَلَّى أَنْ نُبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ لَا وَمَا نَحْنُ بسَيْوَقَنَ (41)

فَكَرْهُمُ يَخُوْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ 2

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْإَجْلَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إلى نُصُب يُؤنِفُونَ (3)

خَاشِعَةُ ٱبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴿ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ 🕰

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह नबी 🟂 के दौर के काफिरों की चर्चा है कि वह आप 🟂 की मजलिस (सभा) में **दौड़े-दौ**ड़े आते, लेकिन आप की बातें सुनकर अमल करने की जगह उनका मजाक करते और टोलियों में बैट जाते, और दावा यह करते कि अगर मुसलमान जन्नत में गये तो हम उन से पहले जन्नत में जायेंगे, अल्लाह ने आगामी आयत में उनके इस गुमान का खंडन (तरदीद) किया |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> हर दिन सूरज अलग-अलग जगह से निकलता है और अलग-अलग जगह में डूबता **है | इस** बिना पर पूरव भी बहुत हैं और पश्चिम भी उतने ही। विवरण (तफसील) के लिए सूरह सापफात ५ देखिये ।

سورة نوح ٧١

### सूरतु नूह-७१

सूर: नूह मक्का में नाजिल हुई और इस में अटठाईस आयतें और दो रूक्अ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- १. बेशक हम ने नूह (अक्का) को उन के समुदाय (कौम) की ओर भेजा कि अपनी कौम को डरा दो (और आगाह कर दो) इस से पहले कि उन के पास कष्टदायी (सख्त) अजाब आ जाये |
- २. (नूह 🏨 ने) कहा कि हे मेरे समुदाय (कौम) के लोगो! मैं तुम्हें स्पष्ट (वाजेह) रूप से डराने वाला हूं |
- क तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो |²
- ¥. तो वह तुम्हारे पाप माफ कर देगा और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक छोड़ देगा,³ बेशक अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो रुकता नहीं, काश! तुम्हें मालूम होता |

#### ۺٷڒٷۜڹٛٷڰ ۺؙٷڒٷڹڣ

بسيم الله الرَّحْلِين الرَّحِيثِمِ

اِئَّا ٱرْسُلْنَا نُوْحًا اِلَى قَوْمِهَ آنُ ٱنْدِارْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاٰتِيَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيْمُ

قَالَ لِقَوْمِ إِنِّي لَكُمُ نَذِيرٌ ثُمُبِيْنٌ 2

महान ईशदूतों (रसूलों) में से हैं, सहीह मुस्लिम वगैरह की श्रफाअत (अभिस्तावना) वाली हदीस में है कि यह पहले रसूल हैं, यह भी कहा जाता है कि उन्हीं की कौम से शिर्क शुरू हुआ | अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी जाति के मार्गदर्शन (हिदायत) के लिए भेजा |

यानी मैं तुम्हें जिन बातों का हुक्म दूँ उस में मेरा अनुपालन (इताअत) करो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसुल और उसका प्रतिनिधि (तुमाइन्दा) वनकर आया हूँ ।

उसका मतलब यह है कि ईमान लाने की हालत में तुम्हारी मौत की अविध (मुद्दत) जो मुकर्रर है, उसे टालकर तुम्हें ज्यादा उम्र देगा और वह अजाब तुम से दूर कर देगा जो ईमान न लाने की हालत में तुम्हारा नसीब था। इस आयत से दलील (तर्क) निकालते हुए कहा गया है कि आज्ञापालन (इताअत), सदाचार (नेकी) और रिश्तेदारों के साथ अच्छे सुलूक से हकीकत में उम्र बढ़ती है । हदीस में भी है (مركة الرّب الرّبة الرّبة الرّبة) "रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक उम्र के बढ़ने की वजह है । (इब्ने कसीर) कुंछ कहते हैं टालने का मतलब बरकत है, ईमान से उम्र में बरकत होगी, ईमान नहीं लाओंगे तो इस बरकत (शुभ) से विचत (महरूम) रहोगे।

भाग-२९ | 1056 | ۲۹ - हेर्-

سورة نوح ٧١

४. (नूह ने) कहा कि हे मेरे रब! मैंने अपनी कौम को रात-दिन तेरी तरफ बुलाया है ।

- ६. लेकिन मेरे बुलाने से ये लोग भागने मं और बढ़ते ही गये !¹
- ७. और मैंने जब कभी उन्हें तेरे माक कर देने के लिए बुलाया उन्होंने अपनी ऊँगलियाँ अपने अपने कानों में डाल ली और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया<sup>2</sup> और अड़ गये और बड़ा अहंकार (तकब्बुर) किया ।
- फर मैं ने उन्हें ऊंची आवाज से बुलाया !
- और बेशक मैंने उन से खुल कर भी कहा और चुपके-चुपके भी ।
- ९०. और मैं ने कहा कि अपने रब से अपने गुनाहों की माफी करवा लो | (और क्षमा मांगो) बेशक वह बडा बढ़शने वाला है |
- ११. वह तुम पर आकाश को खूब वर्षा करता हुआ छोड़ देगा ।<sup>3</sup>

قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِي لَيُلًا وَ نَهَارًا أَ

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا 6

ۉٳڹ۬ٛ ػؙڷؠۜٵۮٷڗؙۿؙؙؙۿ۫۫۫ڶؾۜۼٝڣؚۯڵۿؙۄ۫ڿۼۘڶؙۏٚٲٲڝؘٳۼۿۄؙ ڣٛٞٲۮؘٳڹۣۿۿۅؘٲڛ۫ؾۘۼ۫ۺٞۅ۠ٲؿۣٵؚڹۿۿۅٵٙڝڗٞ۠ۉٵۅؘٲڛؙؾؙڵؠؗڔۛۅٵ ٳڛ۫ؾۣڬ۫ؠٵڒٞٳڽۧٛ

تُمَّ إِنِّ دَعُوْتُهُمْ جِهَارًا 8

ثُمَّ اِنَّا أَعْلَنْتُ لَزُمْهُ وَأَسْرَدْتُ لَهُمُ إِسْرَارًا ﴿

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سَالَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠٠

يُّرْسِلِ السَّهَاءَ عَلَيْكُمْ فِهُ لَادًا اللهِ

पानी मेरी पुकार की वजह से यह ईमान से और ज्यादा दूर हो गये हैं, जब कोई समुदाय (कौम) गुमराही के आखिरी कगार पर पहुंच जाये तो उसकी यही हालत होती है, उसे जितना अल्लाह की तरफ बुलाओ वह उतना ही दूर भागता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ताकि मेरा मुंह न देख सकें या अपने सिरों पर कपड़े डाल लिये ताकि मेरी बात न सुन सकें । यह उनकी तरफ से कड़ी दुश्मनी का और नसीहत से नफरत का प्रदर्शन (इजहार) है, कुछ कहते हैं कि अपने को कपड़ों से ढाँक लेने का मकसद यह था कि पैगम्बर (संदिष्टा) उनको पहचान न सके और उन्हें दावत कुबूल करने पर मजबूर न करें।

उकुछ विद्वानों (आलिमों) ने इसी आयत की वजह से इस्तिसका (वर्षा के लिये) नमाज में सूरह नूह पढ़ने को अच्छा कहा है | रिवायत है कि हजरत उमर क भी एक बार इस्तिसका की नमाज के लिये मंच (मिम्बर) पर चढ़े तो केवल आयाते इस्तिगफार, (क्षमा-याचना वाली आयतें) पढ़ कर मिम्बर से उतर आये, और फ़रमाया कि मैंने वर्षा (बारिश) को वर्षा के उन रास्तों से मौगा है जो आकाशों में हैं, जिन से वर्षा धरती पर उतरती है | (इब्ने कसीर)

भाग-२९ | 1057 | ४९ होने

**१२**. और तुम्हें खूब माल और औलाद में बढ़ा देगा और तुम्हें बाग देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा !

 तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की वरतरी पर यकीन नहीं करते ।

१४. हालांकि उस ने तुम्हें कई तरह से पैदा किया है |

१४. क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह (तआला) ने किस तरह ऊपर तले सात आकाश पैदा कर दिये हैं |

१६. और उनमें चाँद को खुब जगमगाता बनाया है और सरज को रौधन चिराग बनाया है ।

१७. और तुम को धरती से (एक ख़ास तरीके से) उगाया है (और पैदा किया है)।

१८. फिर तुम्हें उसी में लौटा ले जायेगा और (एक ख़ास तरीके से) फिर तुम्हें निकालेगा |

9९. और तुम्हारे लिये धरती को अल्लाह (तआला) ने फर्रे वनाया है ।

२०. ताकि तुम उस के विस्तृत (कुशादा) रास्तों में चलो फिरों।

وَيُمْدِهُ ذُكُورٍ بِالْمُوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُوْجَنْتِ وَّيَجْعَلُ لَكُوْ اَنْهُرُا (12)

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللَّهِ وَقَارًا (١٦)

وَ قُلُ خَلَقَكُمُ اَطُوارًا (14)

ٱلَمْ تُرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبُّعَ سَلْوْتِ طناقًا 🗈

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16)

وَ اللَّهُ أَنْكِتَكُمُ فِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا 10

ثُمَّ يُعَيْدُ كُمُّ فِيهَا وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ®

وَ اللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿

لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُنُلًا فِحَاجًا (20)

<sup>े</sup> जो उस के सामर्थ्य (क़ुदरत) और कारीगरी के कमाल को जाहिर करते और इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि माबूद सिर्फ वही एक अल्लाह है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी तुम्हारे बाप आदम 🚌 को जिन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर उस में अल्लाह ने आत्मा (रूह) फूकी, या अगर सभी मानव जाति को संबोधित (मुखातिब) समझा जाये तो मतलब यह होगा कि तुम जिस वीर्य (मनी) से पैदा होते हो वह उसी रिज़क से बनता है जो धरती से मिलता है इस बिना पर सभी की पैदाईश इसी धरती से साबित होती है।

बहुवचन (जमा) है بناع का और بناغ बहुवचन (जमा) है أناغ (कुशादा रास्ता) का, यानी उस ने धरती पर बड़े-बड़े कुशादा रास्ता बना दिये हैं ताकि इसान एक जगह से दूसरी जगह, एक नगर से दूसरे नगर और एक देश से दूसरे देश में जा सके, इसलिए यह रास्ता भी इसान की कारोबारी और सामाजिक जरूरत है, जिस की व्यवस्था (तदबीर) करके अल्लाह ने इंसान पर एक बड़ा अनुग्रह (नेमत) किया है।

२१. नूह (ﷺ) ने कहा कि है मेरे रब! उन लोगों ने मेरी नाफरमानी की और ऐसों का आज्ञापालन (इताअत) किया जिन के माल और औलाद ने उन को (वेशक) नुक्रसान ही में बढ़ाया।

२२. और उन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया।

२३. और उन्होंने कहा कि कभी अपने देवताओं को न छोड़ना और न वद्द, सुवाअ, यगूस, यअुक और नस्र को (छोड़ना |²

२४. और उन्होंने बहुत से लोगों को भटकाया, (हे रब!) तू उन जालिमों के भटकावे को और बढ़ा दे!

قَالَ نُوْحٌ رَبِّ إِنَّهُمُ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمُ

وَمَكَرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ثِنَّ وَقَالُواْ لَا تَذَرُقَ اللَهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُقَ وَدًّا وَلَاسُوَاعًا لَا قَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسُرًا ﴿ فَكَ وَ قَلُ اَضَلُّواْ كَثِيْرًا ةَ وَلَا تَنْزِدِ الظّلِيدُينَ الاضللا (٤٤

पह धोखा और छल क्या था? कुछ ने कहा कि उनका कुछ लोगों को नूह क्ष्म के कत्ल करने पर उभारना था, कुछ कहते हैं कि माल और औलाद की वजह से जिस स्वार्थ (नएस) के धोखें में वह ग्रस्त (मुन्तिला) हुए, यहाँ तक कि उन में से कुछ ने कहा कि अगर यह सच पर न होते तो इन को यह सुख-सुविधायें (ऐशो-आराम) क्यों हासिल होतीं? कुछ के ख़्याल में उन के सरदारों का यह कहना था कि तुम अपने देवताओं की उपासना (इबादत) न छोड़ना और कुछ के ख़्याल में उनका कुफ़ (इंकार) ही बड़ा धोखा था।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह नूह क्ष्म की क्रीम के "पांच सदाचारी (नेक) आदमी" थे जिनकी वह इवादत करते थे, और उन की इतनी शुहरत हुई कि अरव में भी उन की पूजा-अर्चना होती रही, जैसे वह दूमतुल जनदल (जगह) में क्रवीला कल्ब का, 'सुवाअ' समुद्र तट के क्रवीला हुजैल का, 'यगूस' सवा के करीब जुर्फ नाम की जगह में मुराद और वनू गुतैफ का । 'यऊक' हमदान क्रवीले का और 'नस' हिम्यर जाति का क्रवीला जुल कलाअ का उपास्य (माबूद) रहा । (इब्ने कसीर, फतहुल क्रदीर) यह पांचों नूह की जाति के नेक लोगों के नाम थे, जब यह मर गये तो शैतान ने उन के श्रृद्धालुओं (अक्रीदतमंदों) से कहा कि उन के चित्र (फोटों) बनाकर अपने घरों और दूकानों में रख लो तािक वह याद रहें और उन का ध्यान कर के तुम भी नेक काम करते रहो, जब यह चित्र बनाकर रखने वाले मर गये तो उन के वंश को शैतान ने यह कहकर शिर्क में लिप्त (मुब्तिला) कर दिया कि तुम्हारे पूर्वज (बुजुर्ग) तो इनकी उपासना करते थे, जिन के चित्र तुम्हारे घरों में लटक रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनकी पूजा शुरू कर दी। (सहीह बुखारी, तफसीर सूरह नूह)

२५. ये लोग अपने पापों की वजह से (पानी में) डुवो दिये गये और जहन्नम में पहुँचा दिये गये और अल्लाह के सिवाय उन्होंने अपना कोई मदद करने वाला न पाया

२६. और नूह (🏨) ने कहा कि हे मेरे रव! तू धरती पर किसी काफिर को रहने-सहने वाला न छोड !

२७. अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो बेशक ये तेरे दसरे बंदों को भी भटका देंगे और ये कुकर्म (बुरे काम) करने वाले काफिरों ही को जनम देंगे।

२८. हे मेरे रब! तू मुझे और मेरे माता-पिता और जो भी ईमान लोकर मेरे घर में आये और सभी ईमानवाले मर्दो और सभी ईमानवाली औरतों को माफ कर दे और काफिरों को वर्वादी के अलावा दूसरी किसी वात में न वढ़ा

### स्रतुल जिन्न-७२

सुर: जिन्न मक्का में नाजिल हुई और इस में अंट्ठाईस आयतें और दो रूक्अ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

(प्रकाशना) की गयी है कि जिन्नों के एक गिरोह ने (क़ुरआन) सुना,<sup>2</sup> और कहा कि हम ने अजीव क़ुरआन सुना है।

مِتًّا خَطِيُّطْتِهِمْ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا لَا فَلَمُ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّن دُوْنِ اللهِ أَنْصَارًا (25)

وَ قَالَ نُوْحٌ رَّتِ لَا تَذَارُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفِرِيْنَ دَيَّارًا 26

إِنَّكَ إِنْ تَنَوْرُهُمْ يُضِلُّوا عِمَادَكَ وَلَا يَكِنُهُ وَا إِلَّا فَأَجِرًا كُفَّارًا [2]

رَبّ اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِيَنُ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ۗ وَلا تَزِدِ الظُّلِيدِينَ إِلَّا تَبَارًا (28)

ينشير الله الرّحنن الرّحينير 9. (हे मोहम्मद 🚁) आप कह दें कि मुझे वहयी الْجِنَّ فَقَالُوا الْجِنِّ فَقَالُوا الْجِنَّ فَقَالُوا الْجِنّ إِنَّا سَبِعْنَا قُرَّانًا عَجَبًا (١

<sup>।</sup> यह श्वाप (बहुआ) उस वक्त दिया जब ईश्रदूत (नवी) नूह 🚌 उन के ईमान लाने से बहुत मायूस हो गये और अल्लाह ने भी खबर कर दिया कि अब उन में से कोई ईमान नहीं लायेगा ।

² यह घटना (वाकेआ) सूरह अहकाफ २९ में गुजर चुकी है कि नवी ऋ बादिये नखला में सहावा केराम को फज की नमाज पढ़ा रहे थे कि कुछ जिन्नों का वहाँ से गुजर हुआ तो उन्होंने आप का कुरुआन सुना, जिस से वे प्रभावित (मुतास्सिर) हुए | यहाँ बतलायाँ जा रहा है कि उस समय जिन्नों के कुरआन सुनने का ज्ञान (इन्म) आप को नहीं हुआ, बल्कि वहरी के जरिये आप को इस से सुचित (बाखबर) किया गया।

भाग-२९

الجزء ٢٩ 1060

سورة الجن ٧٢

रे. जो सच्चे रास्ते की तरफ मार्गदर्शन (हिदायत) يَهُونِيُّ إِلَى الرُّشْرِ فَأَمَنًا بِهِ لَا وَكُنْ لُشُولَ देता है हम तो उस पर ईमान ला चुके, (अब) हम कभी अपने रब का किसी दूसरे को साझीदार न बनायेंगे ।

 और बेशक हमारे रब की शान बुलन्द है, न उस ने किसी को (अपनी) पत्नी बनाया है और न औलाद ।

¥. और बेशक हम में का बेवकूफ अल्लाह के बारे में झूठी बातें कहता था।

४. और हम तो यही समझते रहे कि नामुमिकन । है कि इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठी बातें लगायें |2

- हि. हकीकत यह है कि कुछ इसान कुछ जिन्नों إِنْ يَعُودُونَ يَرِجَالُ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَال से पनाह मांगते थे, जिस से जिन्नात अपनी उद्दण्डता (सरकशी) में और बढ़ गये |
- और (इंसानों) ने भी जिन्नों की तरह ये समझ लिया था कि अल्लाह कभी किसी को नहीं भेजेगा। (या किसी को दोबारा जिन्दा न करेगा)

يرُتناً أَحَدًا (2)

وَّانَهُ تَعْلَى جَنُّ رَتِهَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلا وَلَدًا 3

وَانَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴿

وَآرًا طَلَنَيًّا أَنُ لَّنُ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِثُ عَلَ الله كَنابًا (3)

مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ دَهَقًا 6

وَاتَّهُمْ ظُنُّوا كُمَّا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ

<sup>े</sup> عَيْثُ (हमारे बेवकूफ) से मतलब कुछ ने श्रैतान लिया है, कुछ ने उनके साथी जिन्न और कुछ ने आम तौर से हर वह इंसान लिया है, जो यह गलत भ्रम (गुमान) रखता है कि अल्लाह की के कई मायने किये गये हैं, जुल्म, झूठ, वातिल और कुफ़ में बढ़ा हुआ فَعَلَنَا के कै वगैरह। मकसद दरिमयानी रास्ता से दूरी और सीमा (हद) पार कर जाना है । मतलब यह है कि यह बात कि अल्लाह की औलाद है, उन बेवकूफों की बात है जो दरिमयानी और सीधे रास्ता से दूर, सीमा से परे, झूठे और इल्जाम लगाने वाले हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसलिए हम उसकी पुष्टि (तसदीक) करते रहे और अल्लाह के बारे में यह आस्था (अकीदा) रखे रहे यहाँ तक कि हम ने क़ुरआन सुना तो फिर हम पर इस अक्रीदा का झूठा होना खुल गया !

अज्ञानकाल (जाहिलियत) में एक प्रथा (रिवाज) यह भी थी कि वे कही यात्रा (सफर) पर जाते तो जिस बादी में रुकते वहाँ जिन्नों से पनाह मौगते, जैसे इलाके के सरदार और बड़े से पनाह मांगी जाती है । इस्लाम ने इस को ख़त्म किया और सिर्फ एक अल्लाह से पनाह मांगने पर जोर दिया ।

भाग-२९

الجزء ٢٩ أ1061

سورة الجن ٧٢

 और हम ने आसमान को टटोल कर देखा तो उस को सख्त चौकीदारों और तेज शोलों (ज्वालाओं) से भरा पाया ।

 और इस से पहले हम बातें सुनने के लिए إِلسَّمْعِ طَفَسَ إِلسَّهُ عَلَيْ السَّمْعِ طَفَسَنَ आकाश में जगह-जगह पर बैठ जाया करते थे, अब जो भी कान लगाता है वह एक शोले को अपनी ताक (घात) में पाता है ।

१०. और हम नहीं जानते कि धरती वालों के साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या उनके रब का इरादा उनके साथ भलाई का है !

99. और यह कि (बेश्वक) कुछ तो हम में से नेक हैं और कुछ उस के उल्टा भी हैं। हम कई तरह से बटे हुए हैं !

**१२**. और हमें पूरा यक्रीन हो गया<sup>2</sup> कि हम अल्लाह तआला को धरती में कभी मजबूर नहीं कर सकते और न हम भाग कर उसे हरा सकते हैं ।

१३. और हम हिदायत की बात सुनते ही उस पर ईमान ला चुके, और जो भी अपने रब पर ईमान लायेगा उसे न किसी नुकसान का डर है न जुल्म (और दुख) का

१४. और हम में से कुछ मुसलमान हैं और कछ बेइसाफ हैं, तो जो मुसलमान हो गये उन्होंने सीधे रास्ते की खोज कर ली।

وَانَّا لَهُمْنَا السَّهَاءَ فَوَجِدُ نَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَرِيْدًا وَشُفُعًا ﴿

يُّسْتَبِع الْأِنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿

وَالَّالَا نَدُدِئُ اَشَرُّ أُدِيْدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشُكُا (10)

وَّانًا مِنَا الصِّلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَٰلِكَ مُ لَنَا طَرَآنِي قِدَالًا

وَّ أَنَّا ظَنَتَا آنَ لَنَ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزُهُ هُرُبًا (12)

وَّأَنَّا لَمَّا سَيِعْنَا الْهُلِّي امْنَّا بِهِ لَا فَكُنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا 🛈

وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ ﴿ فَمَنْ أَسْلُمَ فَأُولِيكَ تَحَرُّوا رَشَدُا (14)

उस बक्त बोलते हैं जब उनकी हालत एक-दूसरे से अलग مَارالفَوهُ فِدَدًا (चीज के टुकड़े) فِندُ हों, यानी हम कई समूहों (गूपों) और कई ख्यालों में बैटे हुए हैं, यानी जिन्नों में भी मुसलमान, काफिर, यहूदी, इसाई, मजूसी वगैरह हैं। कुछ कहते हैं कि उन में भी मुसलमानों की तरह कदरिया, मुरेजिया, राफिजा आदि (वगैरह) हैं । (फतहल कदीर)

<sup>2</sup> यहाँ 🏂 यकीन के मायने में है, जैसे कि और भी कुछ जगहों पर है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी जो मोहम्मद (җ) की नवूबत (दूतत्व) पर ईमान ले आये वह मुसलमान और जिन्होंने इंकार किया वह नाइंसाफ (अन्यायी) हैं।

सूरतुल जिन्न-७२

भाग-२९ | 1062 | ४१ - الجزء १५

سورة الجن ٧٢

9%. और जो जालिम हैं वे नरक का ईधन बन गये।

9६. और यह कि अगर ये लोग सीधे रास्ते पर मजबूत रहते तो जरूर हम उन्हें बहुत ज़्यादा पानी पिलाते ।

**१७**. ताकि हम उस में उन का इम्तेहान ले लें और जो इंसान अपने रब के स्मरण (जिक्र) से मुंह मोड़ लेगा तो अल्लाह (तआला) उसे कठोर अजाव में डाल देगा।

95. और यह कि मस्जिदें केवल अल्लाह ही के लिए (ख़ास) हैं, तो अल्लाह (तआला) के साथ किसी दूसरे को न पुकारों |²

**१९.** और जब अल्लाह का बंदा (भक्त) उसकी इबादत के लिए खड़ा हुआ तो क़रीव था कि वे भीड़ की भीड़ बनकर उस पर पिल पड़ें ।

२०. (आप) कह दीजिए कि मैं तो केवल अपने रब को ही पुकारता हूँ और उस के साथ किसी को साझीदार नहीं बनाता |4 وَ آمَّا الْقْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَرَكَطَبًا 🕚

وَ أَنُ لَوِ اسْتَقَامُواعَلَى الطّرِيقَةِ كَاسُقَيْنُهُمُ مَّاءً غَدَقًا أَنْ

لِّنَفُتِنَهُمْ فِيُهُو ۗ وَمَنْ يُّغُوضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَنَابًا صَعَدًا (أُ)

وَّانَّ الْمُسْجِدَ يِثْهِ فَلَا تَنْ عُواضَعَ اللهِ اَحَدًا (اللهِ

وَّالَقَهُ لَكَنَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدُعُوهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا (فَأَ)

**تُلُ إِنَّهَا آدُعُوارَ بِي** وَلاَ أُشْيِرِكُ بِهَ آحَمًا <sup>©</sup>

<sup>!</sup> इस से मालूम हुआ कि इंसानों की तरह जिन भी स्वर्ग और नरक में जायेंगे, उन में से काफिर नरक में और मुसलमान स्वर्ग में, यहां तक जिन्नों की बात पूरी हो गई। अब आगे फिर अल्लाह का कौल है।

का मतलब सज्दे की जगह है, सज्दा भी नमाज का एक हक्न (स्तम्भ, फर्ज अमल) है इसीलिए नमाज पढ़ने की जगह को मिस्जिद कहा जाता है, आयत का मतलव साफ है कि मिस्जिदों का मकसद सिर्फ एक अल्लाह की इवादत है, इसिलए मिस्जिदों में किसी दूसरे की इवादत, किसी दूसरे से दुआ, फरियाद और किसी और से गुहार या उसे मदद के लिए पुकारना वैध (जायज) नहीं । अगर यहां भी अल्लाह के सिवा किसी को पुकारा जाने लगे तो यह बहुत वुरा और बहुत जुल्म होगा, लेकिन बदक्रिस्मती से नाम के मुसलमान अब मिस्जिदों में भी अल्लाह के साथ दूसरों को मदद के लिए पुकारते हैं, बिल्क मिस्जिद में ऐसे शिला लेख (लौहे) लटकायें हुए हैं जिन में अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मदद के लिए पुकारा गया है।

अल्लाह के दास) से मतलब रसूलुल्लाह المجابة (अल्लाह के दास) से मतलब रसूलुल्लाह المجابة (अल्लाह के दास) से मतलब यह है कि जिन्न और इंसान मिलकर चाहते हैं कि अल्लाह के इस प्रकाश (नूर) को अपनी फूकों से युझा दें, इस के दूसरे मायने भी बयान किये गये हैं लेकिन इमाम इब्ने कसीर ने इसे प्रधानता (फ़जीलत) दी है।

<sup>4</sup> यानी जब सभी आप की दुश्मनी पर एक मत हो गये और तुल गये हैं तो आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ अपने रव की इवादत करता हूं, उसी से पनाह मांगता और उसी पर भरोसा करता हूं।

सूरतुल जिन्न-७२

भाग-२९ 1063 ४९ - الجزء

سورة الجن ٧٢

२१. कह दीजिए कि मुझे तुम्हारे लिए किसी फायदे-नुकसान का अधिकार (हक) नहीं  $\parallel$ 

२२. कह दीजिए कि मुझे कभी कोई अल्लाह से नहीं बचा सकता और मैं कभी उस के सिवाय पनाह की जगह भी नहीं पा सकता।

२३. लेकिन (मेरा काम) तो केवल अल्लाह की बात और उसका सन्देश (लोगों को) पहुँचा देना है, (अब) जो भी अल्लाह और उस के रसूल की नाफरमानी करेगा उस के लिए नरक की आग है जिस में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे !

२४. यहाँ तक कि जब उसे देख लेंगे जिसका उन को बादा दिया जाता है, तो क़रीब भविष्य (मुस्तक़िबल) में जान लेंगे कि किसका सहायक (मददगार) कमज़ोर और किसका गिरोह कम है।2

२५. (आप) कह दीजिए कि मुझे इल्म नहीं कि जिस का वादा तुम से किया जाता है वह करीब है या मेरा रव उस के लिए दूर की मुद्दत निर्धारित (मुकर्रर) करेगा।

२६. वह ग्रैब का जानने वाला है और अपने ग्रैब पर वह किसी को अवगत (बाखबर) नहीं कराता।

قُلْ إِنَّى لِآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلارَشَكَّ ال

قُلْ اِنِّىٰ لَنْ يُتَجِيْرَ فِى مِنَ اللّٰهِ اَحَكَّ لَا وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدَّا (2⁄2)

اِلَّا بَلْغَا مِّنَ اللهِ وَرِسْلَتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا اَبِدًا (دُهِ

حَتَّى إِذَا رَاْوًا مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّا**قَلُ** عَدَدًا (<sup>24</sup>

> قُلْ إِنْ أَدْرِئَى أَقَرِيْبٌ مِّا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّى أَمَدًا (23)

عْلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِدُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا (٥٠

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी मुझे तुम्हारी हिदायत और गुमराही और फ़ायदे-नुकसान का हक नहीं, मैं तो सिर्फ़ एक का बन्दा हूँ, जिसे अल्लाह ने प्रकाशना (वहयी) और रिसालत के लिये चुन लिया है ।

यानी उस वक्त उनको पता लगेगा कि मुसलमानों का सहायक (मददगार) कमजोर है या मुश्रिरकों (बहुदेवबादियों) का, और तौहीद वालों (एकेश्वरवादियों) की तादाद कम है या अल्लाह के अलावा के पुजारियों की? मतलव यह है कि मुश्रिरकों का तो सिरे से कोई मददगार ही नहीं होगा और अल्लाह की असंख्य (वेशुमार) सेना के आगे इन मुश्रिरकों की तादाद भी आटे में नमक के वरावर ही होगी।

सूरत्ल मुज्जिम्मल-७३

भाग-२९ 1064 ४१० हुई।

سورة المزمل ٧٣

ورك مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنَ الْمَصَالِ सिवाय उस रसूल के जिसे वह पसंदीदा बना ले,<sup>1</sup> इसलिए कि उस के भी आगे-पीछे पहरेदार मकर्रर (निर्धारित) कर देता है। २८. ताकि माल्म हो जाये कि उन्होंने अपने रब के संदेश पहुँचा दिये, 3 अल्लाह (तआला) ने उन के करीबी चीजों को घर रखा है और हर चीज की तादाद की गिनती कर रखी है।

### स्रतुल मुज्जम्मल-७३

सूर: मुज्जिम्मिल मक्का में नाजिल हुई और उस में बीस आयतें और दो रूकअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

9. हे चादर में लिपटने वाले 1<sup>4</sup>

بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (2) لِيَعْلَمَ أَنْ قُلْ اللَّهُوا رِسْلَتِ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْطَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا (28)

بشير الله الرّحنن الرّحينير

يَايُعًا الْدُوْمِدُ ( )

<sup>े</sup> यानी अपने पैगम्बर (संदेष्टा) को कुछ परोक्ष (गैब) की बातों से खबर कर देता है, जिस का तआल्लुक या तो संदेश पहुँचाने से होता है या उन के रसूल होने का सुवूत होते हैं, और खुली बात हैं कि अल्लाह के खबर करने से रस्ल गैव का जानने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पैगम्बर को भी गैव का ज्ञान (इल्म) होता तो फिर अल्लाह की तरफ से उसे गैब से बाखबर करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता । अल्लाह तआला अपना गैब उसी वक्त अपने रसुल पर जाहिर करता है जब उसे पहले से इस गैब का इल्म नहीं होता, इसलिए गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, जैसाकि यहां भी इसे साफ किया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी बहयी उतरने के समय पैगम्बर के आगे-पीछे फरिश्ते होते हैं जो जिन्नों और बैतानों को प्रकाश्वना (वहयी) की बातें नहीं सुनने देते ।

में जमीर किसकी तरफ फिरता है? कुछ के ख्याल में रसूल 🚜 हैं, ताकि आप जान लें कि 🚅 🖟 आप से पहले रसूलों ने भी अल्लाह का संदेश इसी तरह पहुँचाया जिसे तरह आप ने पहुँचाया, या पहरेदार फरिश्तों ने अपने रब का पैगाम पैगम्बर को पहुँचा दिया है। कुछ ने उसे अल्लाह की तरफ फिराया है, इस हालत में मतलब यह होगा कि अल्लाह अपने फरिस्तों के जरिये (द्वारा) अपने पैगम्बरों की हिफाजत करता है ताकि वह रिसालत (संदेश पहुँचाने) के काम को अच्छी तरह से कर सकें, वह उस वहयी की भी हिफाजत करता है जो पैगम्बरों को भेजी जाती है तािक वह जान ले कि उन्होंने अपने रब के पैगाम लोगों तक सही-सही पहुँचा दिये हैं।

⁴ जिस वक्त इन आयतों का अवतरण (नुजूल) हुआ, नबी 🏂 चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे, अल्लाह ने आप की इसी हालत की चर्चों करते हुए मुखातिब किया, मतलब यह है कि अब चादर छोड़ दें और रात में थोड़ा खड़े रहें यानी तहज्जूद की नमाज पढ़ें। कहा जाता है कि इस हुक्म के एतबार से आप 🜋 पर तहज्जुद की नमाज अनिवार्य (फर्ज) थी । (इब्ने कसीर)

सूरतुल मुज्जिम्मल-७३

भाग-२९

الجزء ٢٩ أ 1065

سورة المزمل ٧٣

२. रातों को उठ खड़े हो जाओ, (तहज्जुद की नमाज के लिए) लेकिन थोड़ी देर |

- अाधी रात या उस से भी कुछ कम।
- ¥. या उस पर बढ़ा दे और क़ुरआन को ठहर-ठहर कर (साफ) पढ़ा कर |
- बेशक हम तुझ पर बहुत भारी बात जल्द ही नाजिल करेंगे।
- ६. बेशक रात का उठना मन की यकसूई (एकाग्रता) के लिए बहुत मुनासिब है और बात को बहुत मुनासिब (उचित) करने वाला है |<sup>2</sup>
- ७. बेशक तुझे दिन में बहुत से काम होते हैं ।
- अौर तू अपने रव के नाम का जिक्र किया कर और सभी सृष्टि (मखलूक) से अलग होकर उसकी तरफ ध्यानमग्न (मृतविज्जिह) हो जा ।³

عُوِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا 2

نِصْفَةَ آوِ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿ لَٰ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَثِيلِ الْقُرَّانَ تَرْتِيْلًا ﴾

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثُقِيلًا ③

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَنُّ وَطْأَ وَاَقُومُرُ قِيْلًا (هُ)

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا أَنَّ

وَاذْكُرُ السَّمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ اِلَيْهِ تَبُنِّينُلًا ﴿

गरात का (क्रयाम) खड़ा रहना चूिक इन्सानी मन के लिए आम तौर पर किठन है, इसलिए यह दरिमयानी बात के रूप में कहा कि हम इस से भी भारी बात तुम पर नाजिल करेंगे, यानी कुरआन | जिस के हुक्मों और कर्तव्यों (वाजिबात) पर कार्यरत (आमिल) होना, इसकी हदों की पाबंदी और उस का प्रचार-प्रसार (दावत-तबलीग) एक भारी और मुश्किल काम है | कुछ ने बोझ (भारीपन) से वह बोझ मलतब लिया है जो वहयी के वक्त रस्लुल्लाह अपर पड़ता था, जिस की वजह से कड़े जाड़े में भी आप पसीने से भीग जाते थे | (इब्ने कसीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> दूसरा मायने यह है कि दिन के मुकाबले रात को क़ुरआन पढ़ना ज़्यादा साफ और मन के लगाव के लिए ज़्यादा प्रभावशाली (असरअंदाज) है, इसलिए कि उस वक्त दूसरी आवाजें नहीं होतीं, माहौल शान्त (खामोश) होता है, उस वक्त नमाजी जो पढ़ता है वह आवाजों, शोर और दुनिया के कामों की भेट (नजर) नहीं होता, बल्कि नमाजी उस से महफूज रहता है और उस के असर को महसूस करता है।

<sup>3</sup> ﷺ का मतलब कटना और अलग होना है, यानी अल्लाह की इबादत और उस से दुआ और विनय (सरगोशी) के लिए अकेला और पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यानमग्न (मुतविज्जिह) हो जा, यह रहबानियत (साधुत्व) से अलग चीज है, रहबानियत तो दुनियावी रिश्तों के छोड़ने और बैराग का नाम है । ﷺ नाम है दुनियावी कामों के पूरा करने के बाद इबादत में लग जाना और अल्लाह से दुआ करना, जो इस्लाम में अच्छा है ।

सूरतुल मुज्जिम्मल-७३

भाग-२९ 1066 ११ - الجزء ११

سورة المزمل ٧٣

९. पूरब और पिश्चम का रब जिस के अलावा कोई पूज्य (इलाह) नहीं, तू उसी को अपना संरक्षक (वकील) वना लें।

और जो कुछ वे कहते हैं तू सहन करता रह
 और उन्हें अच्छी तरह से छोड़ रख ।

११. और मुझे और उन झुठलाने वाले नेमत वाले लोगों को छोड़ दे और उन्हें तिनक मौका दे।

99. वेशक हमारे यहाँ कठोर वेड़ियाँ हैं और सुलगता हुआ नरक है ।

**१३**. और गले में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाव है ।

9४. जिस दिन धरती और पहाड़ थरथरा जायेंगे और पहाड़ भुरभुरी रेत के टीलों की तरह हो जायेंगे ।

9४. बेशक हम ने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया है, जैसा कि हम ने फिरऔन की तरफ रसूल भेजा था।

१६. तो फिरऔन ने उस रसूल की नाफरमानी की तो हम ने उसे घोर मुसीबत में पकड़ लिया |

9७. तुम अगर काफिर रहे तो उस दिन किस तरह बचोगे, जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा !! رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلْهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِمُلًا ۞

وَاصْدِرْعَلَ مَا يَقُوْلُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا (10)

وَ ذَرْنِيْ وَالْمُكَلِّبِيْنَ أُولِى النَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمُر قَلِيْلًا (١١)

اِنَّ لَدُيْنَا أَنْكَالًا وَّجَدِيبًا 1

وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا اللهِ

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مِّهِيْلًا (1)

إِنَّا ٱرْسَلْنَا ٓ إِلَيْكُوْ رَسُوْلًا ہُ شَاهِدًا عَلَيْكُوْ كُمَّا ٱرْسَلْنَا ۚ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۚ أَنَّ

> فَعَطٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذُنْهُ اَخْذُا وَّبِيْلًا ۞

فَكِيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يُومًّا يَّجْعَلُ الْحِيْدُ الْمُ الْمُحْعَلُ الْمِنْدِ الْمِنْدِ الْمِنْدِ الْمِنْدِ الْمِنْدِ الْمِنْدِ الْمِنْدِ الْمِنْدِ الْمِنْدِ الْمُنْدِ الْمُنْدِ الْمُنْدِ الْمُنْدِ الْمُنْدِ الْمُنْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>े</sup> بيبُ (बीब) النَّبَ (अशयव) का बहुवचन (जमा) हैं | क्रयामत के दिन की भयानकता की वजह से हक्रीकृत में बच्चे बूढ़े हो जायेंगे, या मिसाल के तौर पर ऐसा कहा |

हदीस में भी आता है कि क्यामत के दिन अल्लाह तआला आदम श्रुष्ट से कहेगा कि अपनी औलाद में से जहन्नम के लिए अलग निकाल ले। हजरत आदम कहेंगे कि हे अल्लाह! किस तरह? अल्लाह फरमायेगा कि हर हजार में से ९९९। इस वक्त गर्भवती (हामला) औरतों के गर्भ गिर जायेंगे और बच्चे बूढ़े हो जायेंगे। (अलहदीस, अलबुखारी, तफसीर सुरतुल हज्ज)

सूरतुल मुज्जिम्मल-७३

भाग-२९ | 1067 | ४९ - १५ ।

سورة المزمل ٧٣

१८. जिस दिन आकाश फट जायेगा, अल्लाह (तआला) का यह बादा परा होकर ही रहेगा।

99. वेशक यह शिक्षा (नसीहत) है, तो जो चाहे अपने रब की तरफ के रास्ते को अपना ले ।

२०. बेशक तेरा रव अच्छी तरह जानता है कि तू और तेरे साथ के लोगों का एक गुट लगभग दो तिहाई रात को और आधी रात को और एक तिहाई रात को (तहज्जुद की नमाज के लिए) खडे होते हैं. और रात-दिन का पुरा अंदाजा अल्लाह (तआला) को ही है, वह (अच्छी तरह) जानता है कि तुम उसे हरगिज न निभा सकोगे तो उस ने तुम पर कृपा की, इसलिए जितना करआन पढ़ना तुम्हारे लिए सरल हो उतना ही पढ़ी वह जानता है कि तुम में कुछ रोगी भी होंगे, दूसरे, धरती पर सैर करके अल्लाह तआला की कुपा (यानी रोजी भी) खोजेंगे और कुछ अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद भी करेंगे2 तो तुम आसानी से जितना (करआन) पढ सकते हो पढ़ो. और नमाज पाबन्दी से पढ़ो

إِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى رَتِّهِم

إِنَّ رَبُّكَ يَعُلُمُ الَّكَ تَتُّومُ ادُّنَّى مِنْ ثُلْتَى الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَكُلَّهُ لَا يَنِينَ مَعَكَ ﴿ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُعْصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْأُنِ ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ٧ وَأَخَرُونَ يَضُوبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ' وَ اْخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِيُ سَبِيلِ اللهِ عَلَى فَأَقْرَءُوْامَا تَيَسَرَ مِنْهُ (وَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जब सूरह के शुरू में आधी रात या उस से कम या ज्यादा क्याम (नमाज के लिए खड़े होने) का हुक्म दिया गया तो आप और आप के साथियों का एक गिरोह रात में नमाज पढ़ने लगा, कभी दो तिहाई से कम, कभी आधी रात और कभी एक तिहाई रात जैसािक यहाँ बयान है, लेकिन एक तो यह रात की लगातार नमाज बड़ी कठिन थी, दूसरे समय का यह अंदाजा आधी रात या तिहाई या दो तिहाई हिस्सा नमाज पढ़ना इस से भी बड़ा कठिन था, इसलिए अल्लाह ने इस आयत में हलका करने का हुक्म उतारा, जिसका मायने कुछ के ख्याल में तहज्जुद की नमाज छोड़ने की इजाजत है और कुछ के ख़्याल में यह है कि उसके फर्ज (अनिवार्य होने) को इस्तिहवाब (उत्तम होने) से बदल दिया गया, अब यह न आप के पैरोकारों के लिए फर्ज है न नबी 💥 के लिए | कुछ का कहना है कि यह छूट केवल उम्मत के लिए है, नबी 💥 के लिए इसका पढना फर्ज था।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसी तरह जिहाद (धर्मयुद्ध) में भी कठिन यात्रायें (सफर) करनी पड़ती हैं, यह तीनों बातें रोग, यात्रा और जिहाद बारी-बारी सब के सामने आती हैं | इसलिए अल्लाह तआला ने तहज्जुद में छुट दे दी है, क्योंकि इन में कठिनाईयाँ हैं।

सूरतुल मुद्दिसर-७४

भाग-२९

الجزء ٢٩ 1068

سورة المدثر ٧٤

और जकात (भी) देते रहा करो और अल्लाह तआला को अच्छा कर्ज दो, और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह (तआला) के यहाँ सब से अच्छे तरीके से बदले में ज़्यादा पाओगे । और अल्लाह तआला से माफी मांगते रहो । बेश्वक अल्लाह तआला माफ करने वाला रहम करने वाला है ।

ضِّنُ خَيْرٍ تَحِكُ وَهُ عِنْدَ اللهِ هُو خَيْرًا وَّاعُظَمَ ٱجُرًّا ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ ﴿ اللهَ اللهَ غَفُورٌ زَحِيْمٍ ﴿ (ثُ

وَٱقْرِضُوااللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِإِنْفُسِكُمْ

## सूरतुल मुद्दस्सिर-७४

सूर: मुद्दिसर मक्का में नाजिल हुई और इस में छप्पन आयतें और दो रूक्अ हैं |

अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- **९**. हे कपड़ा ओढ़ने वाले |²
- २. खड़ा हो जा और होशियार कर दे।
- और अपने रब ही की महिमा (तकबीर) बयान कर ।
- ¥. और अपने कपड़ों को पवित्र (पाक) रखा कर |

# ٤

بسيم الله الرَّحْيٰنِ الرَّحِيْمِ

يَايَهُا الْمُتَاثِرُ لَ

قُمْ فَأَنْذِذُ ٤

وَرَبُّكَ فَكَيِّزُ ﴾

وَثِيَابِكَ فَطَهِرٌ ﴾

ग्यानी निफल नमाजें, सदका, ख़ैरात और जो दूसरे नेक काम करोगे उसका अल्लाह के पास बेहतर बदला पाओगे | ज़्यादातर भाष्यकारों (मुफिस्सिरों) ने इस सूर: के आधे हिस्से को मदनी और आधे हिस्से को मक्की माना है जिसकी वजह आयत न २० है जो मदनी है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सब से पहले जो वहयी उतरी वह الرَّارِينَ رَبِّكَ النِّي عَلَى है | उस के बाद वहयी में देरी हो गई और नबी क्क बड़े वेचैन हो गये और परेशान रहने लगे | एक दिन अचानक वही फरिश्ता जो हिरा (पहाड़) की गुफा में वहयी लेकर पहली बार आया था, आप क ने देखा कि जमीन और आसमान के बीच एक कुर्सी पर बैठा है, जिस से आप पर एक डर छा गया और घर जाकर घर वालों से कहा कि मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, इसलिए उन्होंने आप को एक कपड़ा ओढ़ा दिया, इसी हालत में यह वहयी नाजिल हुई | (सहीह बुखारी, मुस्लिम, सूरतुल मुद्दिसर और किताबुल ईमान) इस बिना पर यह दूसरी वहयी (प्रकाशना) और वहयी के देरी के बाद पहली वहयी है |

सूरतुल मुद्दस्सिर-७४ भाग-२९ 1069 १९०३-। سورة المدثر ٧٤ ४. और अपवित्रता (नापाकी) को छोड़ दे। । وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرُ (3) ६. और एहसान करके ज्यादा लेने की इच्छा وَلا تَمْنُنُ تَسْتَكُثُرُ 6 (तमन्ना) न कर । ७ और अपने रब के रास्ते में सब कर । وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (أَ द्र. तो जब नरसिंघा (सूर) में फूँका जायेगा l فَاذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) ९. तो वह दिन बहुत कठोर दिन होगा । فَذَٰ لِكَ يَوْمَ إِن يُوْمُ عَسِيْرٌ ﴿ (जो) काफिरों पर आसान न होगा। عَلَى الْكَفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرِ (١٥) 99. मुझे और उसे छोड़ दे, जिसे मैंने अकेला ذَرُنْيُ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا (١١) पैदा किया है |2 भैर उसे बहुत धन दे रखा है । وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّيْدُودًا (12) और हाजिर रहने वाले पुत्र भी । وَّبَنِيْنَ شُهُودُا (13) १४. और मैंने उसे बहत कुछ कुश्चादगी दे रखी وَمَهَانُ اللَّهُ لَنْهِينًا 14 है। १४. फिर भी उसकी तमन्ना (कामना) है कि मैं ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ إَزِيْلَ (1)

كُلَّا مِ إِنَّهُ كَانَ لِإِيٰتِنَا عَنِيْدًا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

उसे और ज्यादा दूं।

(मखालिफ) है <sup>3</sup>

9६. नहीं-नहीं, वह हमारी आयतों का विरोधी

<sup>े</sup> यानी मूर्तियों की पूजा (इवादत) छोड़ दे, यह हक़ीक़त में लोगों को आप के माध्यम (जरिया) से हुस्म दिया जा रहा है |

यह खब्द चेतावनी (अलफाज तम्बीह) और धमकी के लिए है कि उसे जिसे मैंने माँ के पेट से अकेला पैदा किया, उस के पास माल था न औलाद, और मुझे अकेला छोड़ दो, यानी मैं खुद ही उस से निपट लूंगा | कहते हैं कि यह वलीद पुत्र मुगीरा की तरफ इशारा है, यह कुफ्र और फसाद में बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए ख़ास तौर से उसकी चर्चा की है |

<sup>े</sup> यह 👊 की वजह है । गुज्ज उस इंसान को कहते हैं जो सच को जानते हुए उसका विरोध (मुखालफत) करे और उसका खण्डन (तरदीद) करे ।

| सूरतुल मुद्दिस्सर-७४ भाग-२९ 1070                                  | سورة المدثر ٧٤ الجزء ٢٩                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१७. ज</b> ल्द ही मैं उसे एक कठिन चढ़ाई<br>चढ़ाऊँगा।            | سَارْهِقَهُ صَعُودًا (أَ)                                                                                      |
| १८. उस ने सोंच करके अंदाजा किया                                   | اِنَّهُ فَكُرُ وَ قَدَّرُ ﴿                                                                                    |
| <b>१९.</b> उस का नाश हो! उस ने कैसे अंदाजा<br>किया?               | فَقُتِلَ كَيْفَ قَنَّارَ (19                                                                                   |
| २०. वह फिर नष्ट हो! किस तरह अंदाजा<br>किया? <sup>1</sup>          | لْمَ قُتِل كَيْفَ قَلَّاد اللهِ                                                                                |
| २१. उस ने फिर देखा।                                               | ثُمَّ نَظَرَ (2)                                                                                               |
| २२. फिर मुंह सिकोड़ लिया और मुंह बना<br>लिया।                     | ثُمَّ عَبْسَ وَبُسَرَ 120                                                                                      |
| २३. फिर पीछे हट गया और गर्व (घमंड)<br>किया ।                      | ثُمَّ أَذْبَرٌ وَاسْتَكُلْبَرُ (2)                                                                             |
| २४. और कहने लगा कि यह तो सिर्फ जादू है<br>जो नकल किया जाता है     | غَقَالَ إِنْ هٰنَآ اِلَّاسِحُرُّ يُؤْثُرُ <sup>(4)</sup>                                                       |
| २५. (यह) इंसान के क्रौल के अलावा कुछ भी<br>नहीं                   | إِنْ لَهُ ذَا إِلَّا قُولُ الْبَشَيْرِ ﴿ كُنَّا إِلَّا قُولُ الْبَشَيْرِ ﴿ كُنَّا إِلَّا لَكُنَّا إِلَّا الْمُ |
| २६. मैं जल्द ही उसे नरक में डालूंगा।                              | سَاصُلِيْهِ سَقَرَ 26                                                                                          |
| २७. और तुझे क्या पता <sup>2</sup> कि नरक (जहन्तम)<br>क्या चीज है? | وَمَا اَدُرْىكَ مَا سَقَرُ ﴿27                                                                                 |
| २८. न वह बाक़ी रखती है और न छोड़ती है।                            | َلاَ تُبُقِيٰ وَلاَ تَنَادُ <sup>(</sup> ً                                                                     |
| २९. खाल को झुलसा देती है।                                         | لَوَّاحَةً لِلْبُشَرِ (وَّقَ)                                                                                  |
| <b>३०</b> . और उस पर उन्नीस (फ़रिश्ते तैनात) हैं ।                | عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ 30                                                                                   |

<sup>े</sup> यह उस के बारे में बहुआ (अभिचाप) के लफ़्ज़ हैं कि नाश हो, मारा जाये, क्या बात उस ने सोची है?

<sup>2</sup> नरक के नामों और दर्जों में से एक का नाम "सकर" भी है !

सूरतुल मुद्दस्सिर-७४

भाग-२९ 1071 ४१ - الجزء

سورة المدثر ٧٤

३१. और हम ने नरक के रक्षक (निगरी) केवल फरिश्ते रखे हैं, और हम ने उनकी तादाद केवल काफिरों की परीक्षा के लिए निर्धारित (मुकर्र) कर रखी हैं। ताकि अहले किताब यकीन कर लें और ईमान वाले ईमान में बढ़ जायें और अहले किताब और मुसलमान शक न करें, और जिन के दिल में रोग है वे और काफिर कहें कि इस मिसाल से अल्लाह तआ़ला का क्या मुराद है?² इसी तरह अल्लाह तआ़ला जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है और तेरे रब की सेनाओं को उस के सिवाय कोई नहीं जानता,3 यह सारे इसानों के लिए (सरासर) नसीहत (और भलाई) है |

**३२**. हरगिज नहीं !<sup>4</sup> चाँद की क़सम |

३३. और रात की जब वह पीछे हटे |

३४. और सुबह की जब वह रौशन हो जाये।

وَمَاجَعُلْنَا آصْحُبُ النّادِ إِلاَّمَلَيْكَةً ﴿ وَمَاجَعَلْنَا عِنْ تَهُمُ وَلَا الْمِنْكَ الْمَلْوَدُو ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ الْمِيْنَ الْمَنْوَا الْمِيْنَ الْمَنْوَا الْمِيْنَ الْمَنْوَا الْمِيْنَ الْمَنْوَا الْمِيْنَ الْمَنْوَا الْمِيْنَ الْمَنْوَا الْمَنْفَ الْمَنْوَا الْمَيْنَ الْمَنْوَا الْمَيْنَ الْمَنْوَا الْمَنْفِقُونَ ﴿ وَلِيَقُولُ اللّهِ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ وَ فَيُعُولِهِمْ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي فَى مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي فَى مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي فَى مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي فَى مَنْ يَشَاءُ وَيَهُولِ اللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي فَى اللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي فَى اللّهُ اللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي فَى اللّهُ اللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي فَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

كَلاً وَالْقَمَرِ 32

وَ الَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ 33

وَالصُّبْحِ إِذًا ٱسْفَرَ 34

<sup>े</sup> यह कुरैश के मूर्तिपूजकों का खंडन (तरदीद) है, जब नरक के अधिकारियों (निगरा) की अल्लाह ने चर्चा की तो अबूजहल ने कुरैश के समूह को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम मे हर दस इंसानों का गिरोह एक-एक फरिश्ते के लिए काफी नहीं होगा | कुछ कहते हैं कि किलदा नाम के इंसान ने जिसे अपने बल पर बड़ा घमन्ड था, कहा कि तुम सभी सिर्फ दो फरिश्ते संभाल लेना, ९७ फरिश्तों को तो मैं अकेला ही देख लूंगा | कहते हैं कि उसी ने रसूलुल्लाह ≱ को कश्ती की भी कई बार चुनौती दी और हर बार हारा लेकिन ईमान नहीं लाया |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> दिल के रोगी से मुराद मुनाफिक (अवसरवादी) हैं या फिर वह हैं जिन के दिलों में शक था, क्योंिक मक्का में मुनाफिक नहीं थे यानी यह पूछेंगे कि उनकी तादाद को यहाँ चर्चा करने में अल्लाह की क्या हिक्मत है ?

यानी यह काफिर और मुखरिक समझते हैं कि नरक में १९ फरिश्ते ही तो हैं, जिन पर काबू पाना कौन सा बड़ा काम है? लेकिन उनको पता नहीं कि रब की सेना तो इतनी है जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं, केवल फरिश्ते ही इतनी तादाद में हैं कि ७० हजार फरिश्ते रोजाना अल्लाह की उपासना (इवादत) के लिए "वैतुल मामूर" में दाखिल होते हैं, फिर क्यामत तक उन की वारी नहीं आयेगी! (सहीह बुखारी और मुस्लिम)

لَّ عَلَىٰ यह मक्कावासियों के गुमान का इकार है, यानी जो वह यह समझते हैं कि हम फरिश्तों की हरा देंगे, कभी ऐसा न होगा, कसम है चांद की और रात की जब वह पीछे हटे यानी जाने लगे।

सूरतुल मुद्दिसर-७४

भाग-२९ | 1072 | ४१० ।

سورة المدثر ٧٤

३४. कि (बेशक वह जहन्नम) बडी चीजों में से एक है ।

३६. इंसान को डराने वाली।

३७. उन इंसान के लिए जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे |

३८. हर इंसान अपने अमलों के बदले गिरवी 헭

३९. लेकिन दायें हाथ वाले |

४०. (कि) वं जन्नतों में (बैठे हुए) सवाल करते होंगे ।

४१. पापियों (मुजरिमों) से |

४२. तुम्हें जहत्नम में किस बात ने डाला |

४३. वे जवाब देंगे कि हम नमाजी न थे |

¥¥. न भूखों को खाना खिलाते थे |2

४५. और हम बेकार बात (इंकार) करने वालों के साथ बेकार बात में व्यस्त (मञ्जूल) रहा करते थे।

४६. और हम बदले के दिन को झुठलाते थे।

إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبُر (35)

نَنْ يُوا لِلْبَشَرِ 36

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُوْ أَنْ يَتَقَدَّهُمِ أَوْ يَتَاخُو (3)

كُلُّ نَفْسِ بِهَا كَسَبَتُ رَهِيْنَةٌ ﴿ 38ُ

إِلَّا ٱصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿ وَكَ

في جَنْتِ مِنْ يَتَسَاءَ كُونَ (40)

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ (4)

مَا سَلَكُمُ فِي سَقَر 4

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مَالَّذِنَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُ مُ

وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ (44)

وَكُنَّا نَخُوضٌ مَعَ الْهَا يضِينَ (45)

وَكُنَّا ثُكَّذَٰتُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ (46)

<sup>े</sup> من गरवी रखने को कहते हैं, यानी हर इंसान अपने अमल का गिरवी है, वह अमल उसे अजाब से आजाद करा लेगा (अगर नेक होगा) या नष्ट (हलाक) कर देगा | (अगर बुरा होगा)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नमाज अल्लाह के हक में से है और गरीबों का खिलाना बंदों के हक में से है। मतलब यह हुआ कि हम ने अल्लाह के हक पूरे किये न बंदों के।

सूरतुल मुद्दस्सिर-७४

भाग-२९ 1073 १९०३

४७. यहां तक कि हमारी मौत आ गयी!

४८. तो उन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश फायेदा देने वाली न होगी।<sup>2</sup>

४९. उन्हें क्या हो गया है कि वे नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं?

५०. जैसे कि वे भड़के हए गधे हैं ।

४१. जो शेर से भागे हों l

४२. बल्कि उन में से हर इंसान चाहता है कि उसे स्पष्ट (वाजेह) किताबें दी जायें ।

**५३**. कभी ऐसा नहीं (हो सकता), बल्कि ये क्यामत (प्रलय) से बेखौफ हैं।

४४. कभी नहीं! यह (क़ुरआन) एक नसीहत है ।

४४. अब जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे ।

**५६**. और वे उस समय नसीहत हासिल करेंगे. जब अल्लाह तआला चाहे, वह इसी लायक है कि उससे डरें और इस लायक भी कि वह माफ करे ।

حَتَّى ٱللَّهُ الْيَقِينُ (4)

فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِيْنَ ﴿ 48

فَهَا لَهُمْ عَنِ التَّذَوْرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿ وَا

فَرْتُ مِنْ قَسُورَةٍ (51)

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئْ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْقُ صُحُفًا (52) (1)

كُلًّا ﴿ بَلُ لَّا بِخَانُونَ الْأَخِرَةُ (5)

(A) \$535 W (B)

فَكُنُّ شَاءَ ذُكَّرُهُ (55)

وَمَا يَنْ لُوُونَ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللهُ طَهُو آهُلُ التَّقُولِي وَ أَهُلُ الْمَغُفِرَةِ (56)

(وَاعْدُورَ مَكَ حَتَّم بَأْتِيكِ الْيَقِينَ ﴾

«अपने रव की इबादत मौत के आने तक करते रहो ।» (अल-हिज : ९९)

<sup>।</sup> بنين (निश्चित) का मायने मौत है, जैसे अल्लाह ने दूसरी जगह पर फरमाया:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी जो उपरोक्त (मजकूरा) बुराईयों में मस्त होगा उसे किसी की सिफारिश भी फायेदा नहीं पहुँचायेगी, क्योंकि वह कुफ्र की वजह से सिफारिश के हकदार नहीं होंगे, सिफारिश तो सिर्फ उन के लिए फायदेमंद होगी जो ईमान की वजह से सिफारिश के हकदार होंगे, अल्लाह की तरफ से सिफारिश की इजाजत भी उन्हीं के लिए मिलेगी न कि हर एक के लिए।

सूरतुल कियाम:-७५

भाग-२९ 1074 १९००)

سورة القيامة ٧٥

#### सूरतुल कियाम:-७५

सूर: कियाम: मक्का में नाजिल हुई और इस में चालीस आयतें और दो रूकूअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

- मैं क्रसम खाता हूँ क्रयामत (प्रलय) के दिन की।<sup>1</sup>
- २. और क्रसम खाता हूँ उस मन की जो धिक्कार (निन्दा) करने वाला हो |
- क्या इंसान यह ख्याल करता है कि हम उसकी हिइडया जमा करेंगे ही नहीं |²
- ¥. हाँ ज़रूर करेंगे, हम को सामर्थ्य (कुदरत) है कि हम उसकी पोर-पोर को ठीक कर दें।
- बल्क इंसान तो चाहता है कि आगे-आगे नाफरमानी (और अवहेलना) करता जाये |
- पूछता है कि क्रयामत (प्रलय) का दिन कब आयेगा |
- तो जिस समय अखिं पत्थरा जायेंगी |

# ٤

بسيم الله الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

لاَ ٱقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ أَ

وَلاَ ٱقْسِمُ بِالنَّفْسِ النَّوَّامَةِ 2

اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَتَّنْ نَجْتَعَ عِظَامَهُ ( )

بَلْ قُدِدِيْنَ عَلَى آنُ نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴿

بَلْ يُونِيُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُو اَمَامَهُ أَنَ

ينَئُلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ 6

فَإِذَا بَوِقَ الْبَصَرُ آ

<sup>(</sup>अल-हरीद-२९) और النظر (अल-हरीद-२९) और إِنْ مَنَ الْأَنْ عَنَ الْأَنْ الْخَارِبَةِ (अल-हरीद-२९) और إِنْ الْخَارِبَةِ (अल-हरीद-२९) और وَلَمْ الْخَارِبَةِ (अल-हरीद-२९) और दूसरी बहुत सी जगह पर है । कुछ कहते हैं कि कसम से पहले कि फिरों की बात का इंकार है, वे कहते थे कि मौत के बाद कोई जीवन नहीं । पू के द्वारा (जिरिये) कहा गया कि जैसे तुम कहते हो बात ऐसी नहीं मैं क्यामत के दिन की कसम खाता है, क्यामत (प्रलय) के दिन की कसम खाता है, क्यामत (प्रलय) के दिन की कसम खाते से मकसद उस के महत्व (अहिमयत) और गंभीरता (संजीदगी) को स्पष्ट (बाजेह) करना है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह कसम का जवाब है | इंसान से मुराद यहाँ काफिर और नास्तिक इंसान है जो कयामत (प्रलय) को नहीं मानता, उसकी सोंच गलत है | अल्लाह तआला यकीनी तौर पर इंसानों के अंश (अंग) को जमा करेगा, यहाँ हिड्डियों की खास तौर से चर्चा है इसलिए कि हिड्डियों ही पैदाईश का असल ढाँचा और कालिब (फर्मा) हैं |

सूरतुल क्रियाम:-७५

भाग-२९ 1075 ४१० हो।

سورة القيامة ٧٥

और चाँद प्रकाश्वहीन (बेनूर) हो जायेगा <sup>||</sup>

 और सूरज और चौद इकट्ठा कर दिये जायेंगे |<sup>2</sup>

 उस दिन इंसान कहेगा कि आज भागने की जगह कहा है?

99. नहीं-नहीं, कोई पनाह की जगह नहीं ।

**१२**. आज तो तेरे रब की तरफ ही ठिकाना है |

१३. आज इंसान को उसके आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए से अवगत (खबर) कराया जायेगा!

**१४. बल्कि इंसान ख़ुद** अपने आप पर हुज्जत है।<sup>3</sup>

१४. यद्यपि (अगरचे) कितने ही बहाने पेश करे ।

**१६**. (हे नबी) आप क़ुरआन को जल्दी (याद करने) के लिए अपनी ज़ुवान को न हिलायें <sup>|4</sup>

**१७**. उसको जमा करना और (आप के मुंह से) पढ़ाना हमारा फर्ज है | وَخُسَفَ الْقَبَرُ 8

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ﴿

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَيِنِ أَيْنَ الْمَفَرُ (أَنَ

كَلَّا لَا وَزَرَ لَلْ

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِينِ إِنْسُتَقَرُّ 12

يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَهِ إِبِهِمَا قَتَهُمَ وَٱخَّرَ 🗓

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةً ﴿ ﴿

وَلَوْ أَنْفَى مَعَاذِيرَهُ (15)

لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (أَنَّ )

إِنَّ مَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْانَهُ أَنَّ

जब चौद को गहन लगता है तो उस समय भी वह वेनूर हो जाता है, लेकिन यह चौद गहन जो कयामत की निशानियों में से है जब होगा तो उस के वाद उस में प्रकाश (नूर) नहीं आयेगा

<sup>2</sup> यानी बेनूर होने से मुराद है कि चाँद की तरह सूरज का भी नूर खत्म हो जायेगा !

अपनी उस के अपने हाथ, पाँव, जुबान और दूसरे अंग गवाही देंगे, यानी यह मायने है कि इंसान अपनी बुराई ख़ुद जानता है।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> हजरत जिद्रील जब वह्यी (प्रकाशना) लेकर आते तो नवी अभी उन के साथ जल्दी से पढ़ते जाते कि कहीं कोई शब्द भूल न जायें । अल्लाह ने आप को फरिश्ते के साथ-साथ इस तरह पढ़ने से रोक दिया । (सहीह बुखारी, तफसीर सूरतूल क्रियाम:)

<sup>े</sup> यानी आप के सीने में उस को जमा कर देना और आप की जुबान पर इसे जारी कर देना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि उसका कोई हिस्सा आप के याद से न निकले और आप को न भूले !

सूरतुल क्रियाम:-७५

भाग-२९ 1076 १९०३

سورة القيامة ٧٥

९५. (इसलिए) हम जब उसे पढ़ लें, तो आप उस के पढ़ने का अनुकरण (इत्तेबा) करें !

99. फिर उसको स्पष्ट (वाजेह) कर देना हमारा काम है ।

२०. नहीं-नहीं, तुम तो जल्द हासिल होने वाली (दुनिया) से मुहब्बत रखते हो ।

२१. और परलोक (आखिरत) को छोड़ बैठे हो ।

२२. उस दिन बहुत से मुह ताजा (और रौशन) होंगे ।

**२३**. अपने रब की तरफ देखते होंगे |<sup>2</sup>

२४. और कितने मुंह उस दिन (बद्सूरत और) उदास होंगे |3

२४. समझते होंगे कि उन के साथ कमर तोड़ देने वाला सुलूक किया जायेगा।

२६. नहीं-नहीं जब (जान) हंसुली तक पहुँच जायेंगे |⁴ فَإِذَا قَرَانُهُ فَاتَّبِعُ قُرْانَهُ اللهِ

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنَّ

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ @

وَتَنَارُونَ الْأَخِرَةُ (1)

وُجُوهٌ يَوْمَيِنٍ نَاضِرَةً (22)

إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴿

وَوُجُوهٌ يَوْمَهِيْ بِاسِرَةً ﴿ وَمُجُوهٌ يَوْمَهِيْ بِاسِرَةً

تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ﴿ 25

كُلِّ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي (26)

यानी उस के मुश्किल जगहों की तफसीर (व्याख्या), हलाल और हराम का स्पष्टीकरण (वजाहत) हमारी जिम्मेदारी है, इसका वाजेह मायने यह है कि नबी ई ने क़ुरआन के संक्षेपों (इख़्तेसार) का जो बयान, मुब्हमों (गुढ़ों) की तफसीर और उस के आम विषयों की जो ख़ुसूसियत बताई है, जिसे हदीस कहा जाता है, यह भी अल्लाह की तरफ से वहयी और सुझाई बातें हैं इसलिए उन्हें भी क़ुरआन की तरह मानना जरूरी है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह ईमानवालों के चेहरे होंगे जो अपने अच्छे नतीजे की वजह से शान्त, खुश और रौशन होंगे, फिर अल्लाह की जियारत से भी खुश होंगे, जैसाकि सहीह हदीसों से साफ है और अहले सुन्नत का अकीदा है।

यह काफिरों के चेहरे होंगे | باسرة वदले हुए, पीले, गम और फिक्र से काले और बद्सूरत होगे।

<sup>्</sup>रें وَلَوْ यह بَالُوْ का बहुवचन (जमा) है, यह गरदन के क़रीब सीने और कधे के बीच एक हड्डी है यानी जब मौत का पंजा तुम्हें अपनी जकड़ में ले लेगा !

सूरतुल कियाम:-७५

भाग-२९

الجزء ٢٩ 1077

سورة القيامة ٧٥

२७. और कहा जायेगा कि कोई झाड़-फूंक करने वाला है !

२६. और उसने यक्रीन कर लिया कि यह जुदाई का समय है |

२९. और पिंडली से पिंडली लिपट जायेगी।

३०. आज तेरे रव की तरफ चलना है।

**३१**. तो उस ने न तो पुष्टि (तसदीक) की न नमाज पढ़ी |<sup>2</sup>

३२. वल्कि झुठलाया और पलट गया।

**३३.** फिर अपने घरवालों की तरफ इतराता हुआ गया <sup>3</sup>

३४. अफसोस है तुझ पर, पछतावा है तुझ पर

३४. फिर दुख है और ख़राबी है तेरे लिए।

३६. क्या इंसान यह समझता है कि उसे बेकार छोड़ दिया जायेगा ।

३७. क्या वह एक गाढ़े पानी की बूँद न था, जो टपकाया जाता है?

३<. फिर वह ख़ून का लोथड़ा हो गया, फिर (अल्लाह ने) उसे पैदा किया और ठीक रूप से बना दिया ।⁴ وَقِيْلَ مَنْ عَلَمَانٍ ﴿

وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28)

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ 29

إلى رَتِكَ يَوْمَبٍنِ إِلْهَسَاقُ <sup>(6)</sup>

فَلَاصَلَى قَلَاصَلَى 逝

وَلاَئِنْ كُذَّبَ وَتُولَى ﴿

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى آفلِهِ يَتَّمَظَّى ﴿ أَنَّ الْمُلِّهِ مَنَّكُمْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أُولَى لَكَ فَأُولَى 34

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ (35)

اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ اَنْ يُتُتَرَكَ سُدًى (36)

ٱلَّهِ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مِّنِيٍّ يُبْنَى 37

ثُمَّرٌ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوْى 38

इस से या तो मौत के वक्त पिंडली का पिंडली से मिल जाना मुराद है या लगातार दुख । आम मुफिस्सिरों (भाष्यकारों) ने दूसरा मायने लिया है । (फतहुल कदीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी इस इंसान ने अल्लाह, रसूल और क़ुरआन को न माना और न नमाज पढ़ी, यानी अल्लाह की इबादत नहीं की |

<sup>े</sup> يَتَنَطَى इतराता और अकड़ता हुआ إ

<sup>ै</sup> نَــَزَى यानी उसे ठीक-ठाक किया, उसको पूरा किया और उस में रूह फूँकी

भाग-२९ | 1078 | ४१ - نجار

सूरतुल इंसान-५६

३९. फिर उस से जोड़े यानी नर-मादा बनाये !

४०. क्या (अल्लाह तआला) इस (बात) पर क़ादिर नहीं कि मुर्दा को जिन्दा कर दे !

### सरतल इसान-७६

सूर: इंसान मदीने में नाजिल हुई और इस में इक्तीस आयतें और दो रूकअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता है, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- 9. यकीनन ही इंसान पर जमाने का एक वह वक्त भी गुजर चुका है जबिक वह कोई बयान करने लायक चीज न था ।
- २. वेशक हम ने इंसान को मिले जुले वीर्य (नुत्फे) से इम्तेहान के लिए पैदा किया, और उस को सुनने वाला देखने वाला बनाया।
- ३. हम ने उसे रास्ता दिखाया, अब चाहे वह भूक्रगुजार बने या नाशुक्रा |2
- ४. वेशक हम ने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और भड़कनी आग तैयार कर रखी है।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39)

ٱكَيْسَ ذٰلِكَ بِقُدِرِ عَلَى اَنْ يُعْنِي َ الْمَوْقُ (<sup>40</sup>

يُورَةُ الانتظا

بشبع اللوالزّخين الزّحينير

هَلُ ٱثَّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهُولَهُ يَكُنُ شَنِئًا مُنْكُورًا (1)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْغَةِ آمُشَاحٍ فِي نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَينِكًا يَصِنَّا إِصِنَّا (2)

إِنَّا هَدَيْنُهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكُفِينَ سَلْسِلًا وَاَغْلَلًا

وَّسَعِيْرًا (4)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी जो अल्लाह इंसानों को इस तरह कई हालतों से गुजार कर पैदा करता है क्या मरने के बाद उन्हें दोवारा जिन्दा करने पर समर्थ (कार्दिर) नहीं है ?

<sup>\*</sup> इस के मक्की और मदनी होने में भतभेद (इख़्तिलाफ) है । आम आलिम (विद्वान) इसे मदनी मानते हैं, कुछ कहते हैं कि आखिरी दस आयतें मक्की हैं वाकी मदनी हैं। (फतहल क़दीर) रस्लुल्लाह 🔏 जुमअ: के दिन फज की नमाज में المِتَرَيلُ السُّجَدة (अलिफ • लाम • मीम तजीलुस सज्दा) और मूरह इंसान (दहर) पढ़ा करते थे । (सहीह मुर्सिलमं, किताबुल जुमुअ:) इस सूर: की सुर: दहर भी कहा जाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी ऊपर बयान की गई ताकतों और सलाहियतों के अलावा हम ने खद भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, अपनी कितावों और सच का प्रचार (तब्लीग) करने वालों के जरिये सच्चाई के रास्ते को साफ कर दिया है, अब यह उसकी पसन्द है कि अल्लाह के हक्म की पैरवी करके शुक्रगुजार बन्दा वन जाये या नाफरमानी का रास्ता अपनाकर नाशुक्रा बन जाये।

सूरतुल इंसान-७६

الجزء ٢٩ | 1079 भाग-२९

سورة الإنسان ٧٦

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجِهَا से प्याले से الْجَارَدَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجِهَا पियेंगे जिस में काफर की मिलावट है।

६. जो एक स्रोत (चश्मा) है, जिस से अल्लाह के बंदे पियेंगे. उसकी नहरें निकाल ले जायेंगे (जिधर चाहेंगे)

७. जो मन्नत पूरी करते हैं। और उस दिन से डरते हैं जिसकी बराई चारों तरफ फैल जाने वाली है।

وَ يُطْعِنُونَ الطَّعَامَ عَلْ حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّيَتِينًا السَّامَ अल्लाह (तआला) की मुहब्बत में खाना खिलाते हैं, गरीब, यतीम (अनाथ) और कैदियों को।

९. हम तो तम्हें केवल अल्लाह (तआला) की ख़शी के लिए खिलाते हैं, तुम से बदला चाहते हैं न शुक्रिया ।

90. वेशक हम अपने रब से उस दिन का डर रखते हैं जो तंगी और कठोरता (सख्ती) वाला होगा |

99. तो उन्हें अल्लाह तआला ने उस दिन की बुराई से बचा लिया और उन्हें ताजगी और ख़शी पहुँचायी |2

عَنْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيْرًا ﴿ ﴾

يُوْفُونَ بِالنَّذِيرِ وَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُستَطِيرًا (7)

وَ أَسِيْرًا (8)

إِنَّهَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِينٌ مِنْكُمْ جَزَّاءً وَلا شُكُورًا ﴿

إِنَّانَخَاكُ مِنْ زَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًاقَهُ طَرِيُوا 👀

فَوَقْتُهُمُ اللَّهُ شَكَّ ذَلِكَ الْبَوْمِ وَلَقَّبُهُمُ نَضُرَةً

यानी सिर्फ एक अल्लाह की इवादत करते हैं, मन्नत भी मानते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए, और फिर उसे पूरी करते हैं, इस से मालूम हुआ कि मन्नत पूरी करना भी जरूरी है, वर्त यह है कि नाफरमानी की न हो । जैसाकि हदीस में है कि जिस ने मन्नत मानी हो कि वह अल्लाह का आज्ञापालन (इताअत) करेगा तो उसका पालन करे और जिस ने अल्लाह की नाफरमानी की मन्नत मानी हो तो वह अल्लाह की नाफरमानी न करे यानी उसे प्री न करे। (सहीह वुखारी, कितावुल ऐमान, वाबुन नज्जे फित ताअते)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ताजगी चेहरों पर होगी और ख़ुशी दिलों में, जब इंसान का दिल ख़ुश होता है तो उस का चेहरा भी ख़शी से खिल जाता है। नवी 🕸 के बारे में आता है कि जब आप 🜋 ख़ुश्र होते तो आप का चेहरा ऐसे रौशन होता मानो चौद का टुकड़ा है । (अलबुखारी, किताबुल मगाजी)

सूरतुल इंसान-५६

भाग-२९

الجزء ٢٩ (1080

سورة الإنسان ٧٦

**१२**. और उन्हें उन के सब्र के बदले<sup>1</sup> जन्नत और रेशमी कपड़ा अता किये |

**१३.** ये वहाँ तख़्तों (आसनों) पर तिकये लगाये हुए वैठेंगे, न वहाँ सूरज की गर्मी देखेंगे न जाड़े की कठोरता |<sup>2</sup>

९४. और उन (स्वर्ग) के साथे उन पर झुके होंगे और उन के (मेवे) और गुच्छे नीचे लटकाये हुए होंगे !

9४. और उन पर चीदी के बर्तनों और उन गिलासों का दौर चलाया जायेगा जो श्रीशे के होंगे |

9६. शीर्षे भी चौदी के जिन को (पिलाने वालों ने) अंदाजा से नाप रखा होगा |

9७. और उन्हें वहां वे पेय पदार्थ (मश्रूक्व) पिलाये जायेंगे जिन में सोंठ की मिलावट होगी।<sup>3</sup>

९८. जन्नत की एक नहर से, जिसका नाम सलसबील है।

१९. और उन के चारों तरफ वे कम उम्र बच्चे घूमते-फिरते होंगे जो हमेश्वा रहने वाले हैं, जब तू उन्हें देखे तो समझे कि वे विखरे हुए (सच्चे) मोती हैं। وَجَزْبِهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّهُ ۗ وَّحَرِيْرًا (1)

مُتَّكِرِيْنَ فِيهَا عَلَى الْاَرَايِكِ ۚ لاَ يَرُونَ فِيهَا شَيْسًا وَلا زَمُهَرِنُوا (أَنَّ

وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذُلِيُلًا ﴿

وَيُكَاكُ عَلَيْهِمْ بِالْبِيَةِ مِّنُ فِضَٰةٍ وَٱلْحَابِ كَانَتُ قَوَارِيُواْ كَ

قُرَّادِيْرَا مِن فِضَةٍ قَنَّارُهِ هَا تَقْبِيرُا

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿

عَيْنًا فِيْهَا ثُسَتْى سَلْسَبِيْلًا ®

وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْهَانُّ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوًّا مَّنْتُورًا ﴿

मं सब्ब का मतलब है दीन के रास्ते में जो तकलीफ आयें उन्हें खुशी-खुशी सहन करना, अल्लाह के रास्तों में मनोकांक्षा (तमन्ना) और गर्ज का छोड़कर और नाफरमानी से बचना ।

कड़े जाड़े को कहते हैं, मुराद यह है कि वहां सदा एक ही ऋतु (मौसम) रहेगी, और वह है बसन्त ऋतु, न बहुत गर्मी न बहुत कड़ी सदी !

अं (सोंठ, सूखी अदरक) को कहते हैं । यह गर्म होती है, इस की मिलावट से एक मज़ेदार कडुंवापन आ जाता है, इस के सिवा यह अरबों की पसंदीदा चीज है, इसलिए उनके कहवे में भी अदरक की मिलावट होती है । मतलब है कि जन्नत में एक मदिरा वह होगी जो ठंडी होगी जिस में कपूर मिला होगा और दूसरी गर्म जिस में सुखी अदरक की मिलावट होगी ।

सूरतुल इंसान-७६

भाग-२९

الجزء ٢٩ | 1081

سورة الإنسان ٧٦

२०. और तू वहाँ जिस तरफ भी नजर डालेगा पूरी नेमत और अजीम मुल्क ही देखेगा।

२१. उन के (श्वरीर) पर हरे महीन और मोटे रेशमी कपड़े होंगे । और उन्हें चौदी के कंगन का गहना पहनाया जायेगा और उन्हें उन का रब पाक और साफ शराब पिलायेगा ।

२२. (कहा जायेगा) कि यह है तुम्हारे अमलों का बदला और तुम्हारी कोश्विश्व की तारीफ की गई |

२३. वेशक हम ने तुझ पर धीरे-धीरे कुरआन नाजिल किया है  $|^2$ 

२४. तो तू अपने रव के हुक्म पर अटल रह और उन में से किसी पापी या नाशुक्रे का कहना न मान 13

२४. और अपने रब के नाम का सुबह और शाम वर्णन (जिक्र) किया कर बि

२६. और रात के समय उस के सामने सज्दे कर और वहुत रात तक उसकी महिमागान (तस्वीह) किया कर |

وَاِذَا رَأَيْتَ ثُعَرِ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيْرًا @

غِلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسِ خُضْرٌ وَ اِسْتَبْرَقُ نَ وَحُلُّوْاَ اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقْمَهُمْ رَبُّهُمُ شَرَابًا طَهُورًا (١٦)

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا (22)

إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْقُزْانَ تَنْزِيْلًا ( أَنَّا

فَاصْدِرْ لِمُكْمِرَ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ اثِمَّا اَوْكَفُورًا ﴿ كُ

وَاذْكُو اسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَآصِيْلًا ﴿ 25

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَيْحُهُ لَيْلًا طَوِيْلًا 26

<sup>(</sup>सुन्दुस) महीन रेश्वमी कपड़े और إِسْتِيْرَقِ (इस्तब्रक) मोटा रेश्वम أَسْتُسُوا

यानी एक ही बार न उतार कर जरूरत के ऐतवार से कई समयों में उतारा। इसका दूसरा मायने यह भी हो सकता है कि यह क़ुरआन हम ने उतारा है, यह तेरा अपना गढ़ा हुआ नहीं है, जैसाकि मुशरिकीन दावा करते हैं।

<sup>े</sup> यानी अगर यह तुझे अल्लाह के नाजिल किये अहकाम से रोकें तो उनका कहना न मान, बिल्क धर्मप्रचार (दीन की तबलीग) और श्विक्षा-दीक्षा (बाज-नसीहत) का काम जारी रख और अल्लाह पर भरोसा रख वह लोगों से तेरी हिफाजत करेगा।

<sup>4</sup> सुवह और शाम से मुराद है, हर समय में अल्लाह का स्मरण (जिक्र) कर, या सुबह से मुराद फज़ की नमाज और शाम से अस की नमाज हैं।

<sup>े &#</sup>x27;रात में सज्दा कर' से मुराद कुछ ने मगरिब और इशा की नमाजें ली हैं और نسيح (तस्वीह) का भायने है कि जो बातें अल्लाह के लायक नहीं उन से उसकी पाकी बयान कर | कुछ ने इस से रात की निफल नमाज तहज्जुद लिया है | امر (अहकाम) यहाँ अच्छाई और वेहतर के लिए हैं।

भाग-२९

الجزء ٢٩ أ1082

سورة المرسلات ٧٧

२७. बेशक ये लोग जल्द मिलने वाली (दुनिया) को चाहते हैं और अपने पीछे एक बडें भारी दिन को छोड देते हैं।

نَحُنُ خَلَقُنْهُمْ وَشَدَدُنَّا ٱسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنًا ﴿ وَإِذَا شِئْنًا ﴿ وَهِ مَا عَلَى اللَّهُ اللّ जोड़ (और बंधन) मजबूत किये, और हम जब चाहें उन के बदले उन जैसे दूसरों को बदल लायें |

२९. बेश्वक यह तो एक नसीहत है, तो जो चाहे अपने रब का रास्ता हासिल कर ले !

३०. और तुम न चाहोगे लेकिन यह कि अल्लाह तआला ही चाहे । वेशक अल्लाह तआला जानने वाला और हिक्मत वाला है।

३१. जिसे चाहे अपनी कृपा (रहमत) में श्वामिल कर ले. और पापियों (जालिमों) के लिए उस ने कष्टदायी अजाव तैयार कर रखी है।

# सूरतुल मुर्सलात-७७

सूर: मुर्सलात मक्का में नाजिल हुई, इस में पचास आयतें और दो रूक्अ हैं।

إِنَّ هَٰؤُلآءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلةَ وَ يَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27)

لَذُنْنَا آمُثَالَهُمْ تَيْنِ يُلَّا (28)

إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ وَفَينَ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيْلًا (٤٥)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ط انَ اللهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكَيْمًا (30)

يُّنْ خِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ وَالظَّلِمِينَ إِ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿ اَ

سُورَة المؤسِّلات

<sup>े</sup> यानी तुम में से कोई इस वात पर समर्थ (कादिर) नहीं कि वह ख़ुद को सीधे रास्ते पर लगा ले. अपने लिए कोई फायेदा हासिल कर ले । हा, अगर अल्लाह चाहे तो ऐसा मुमिकन है, उस के चाहे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते । हाँ, सही इरादा पर वह बदला (प्रतिफल) जरूर देता है। «رَأَيْ الْأَغْمُ الْبِالِيَّاتِ وَإِنْمَا لِكُلُ الْمُرِيءَ مَا نَوِي)، "अमल इरादे से होते हैं, हर इंसान के लिए वह है जिस का वह इरादा करें او (सहीह बुखारी, पहली हदीस)

यह सूरह मक्की है, जैसाकि सहीहैन (बुखारी और मुस्लिम) में रिवायत है : हजरत इन्ने मसऊद फरमाते हैं कि हम मिना की एक गुफा में थे कि आप पर सूरह मुर्सलात नाजिल हुई, आप उसे पढ़ रहे थे और मैं उसको आप से हासिल कर रहा था कि अचानक एक नाग आ गया, आप 🔏 ने फरमाया कि इसे मार दो, किन्तु वह तेजी से भाग गया। आप ने फरमाया कि तुम उस की बुराई से और वह तुम्हारी बुराई से बच गया। (बुखारी, तफसीर सूरितल मुर्सलात, मुस्लिम, किताबु कतलिल हय्याते व गैरहा) कभी-कभी रसूलुल्लाह 🗯 ने मगरिव की नमाज में भी यह सूरह पढ़ी हैं। (बुखारी, किताबुल अजाने, वाबुल किराअते फिल मगरिव, मुस्लिम, किताबुस सलाते, वावुल क्रिराअते फिस सुबहे।

भाग-२९ 1083 ११० ।

سورة المرسلات ٧٧

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- दिल को मोहने वाली लगातार चलने वाली धीमी हवा की कसम!
- २. फिर जोर से झोंका देने वालियों की कसम!
- ३. और (बादल को) उभार कर फैलाने वालियों की क्सम !
- ¥. फिर सच-झूठ को अलग-अलग करने वाले।
- और वह्यी (प्रकाशना) लाने वाले फरिश्तों की कसम!
- जो (बह्यी) इल्जाम उतारने या आगाह कर
   देने के लिए होती हैं |
- ७. बेशक जिस चीज का तुम से वादा किया जाता है वह निश्चित रूप (यकीनी तौर) से होने वाली है ।¹
- तो जब तारे प्रकाश्वहीन (वेनूर) कर दिये जायेंगे ।
- ९. और जब आकाश तोड़-फोड़ दिया जायेगा।
- 90. और जब पहाइ टुकड़े-टुकड़े करके उड़ा
   दिये जायेंगे |<sup>2</sup>

يسسير الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

وَ الْمُرْسَلَتِ عُرُفًا اللهِ

فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا 2

وَّ النَّشِرْتِ نَشْرًا ﴿

فَالْفُرِقْتِ فَرْقًا ﴿

فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا 🕚

عُذَرًا أَوْ نُذُرًا 6

اِئْكَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٌ أَنَ

فَإِذَا النُّجُوْمُ كُلِيسَتْ 8

وَالِذَا السَّمَاءُ فَرِجَتْ ﴿

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ (10)

कसम का मतलव जिसकी क्रसम खाई जाये उसका महत्व (अहमियत) लोगों पर स्पष्ट (वाजेह) करना और उसकी सच्चाई को जाहिर करना होता है। जिसकी क्रसम ली जा रही है वह (या क्रसम का जवाब) यह है कि तुम से क्रयामत का जो वादा किया जा रहा है वह जरूर वाकेअ (घटित) होगी, यानी उस में श्रक करने की नहीं बल्कि उस के लिए तैयारी करने की जरूरत है, यह क्रयामत कब आयेगी? आगे की आयतों में वाजेह क्रिया जा रहा है।

थानी उन्हें धरती से उखाड़कर कण-कण (जर्रा-जर्रा) कर दिया जायेगा और धरती पूरी तरह से साफ और वराबर हो जायेगी ।

भाग-२९ 1084 ११ - الجزء

سورة المرسلات ٧٧

99. और जब रसूलों को मुकर्रर वक्त पर लाया जायेगा |

**१२**. किस दिन के लिए (उन्हें) ठहराया गया है?<sup>1</sup>

93. फैसले के दिन के लिए।

१४. और तुझे क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है?

९५. उस दिन झुठलाने वालों के लिए ख़राबी है|<sup>2</sup>

9६. क्या हम ने पहले के लोगों को नष्ट नहीं किया?

**१७**. फिर हम उन के वाद पिछलों को लाये |

9=. हम पापियों (मुजरिमों) के साथ इसी तरह करते हैं |

**१९**. उस दिन झुठलाने वालों के लिए हलाकत (विनाश) है |

२०. क्या हम ने तुम्हें तुच्छ (हकीर) पानी से (नुतफे से) पैदा नहीं किया |

२१. फिर हम ने उसे मजबूत (और सुरक्षित) जगह में रखा | وَ إِذَا الرُّسُلُ أَقِّتَتُ أَنَّ

لِآتِي يَوْمِرُ اُخِلَتْ 🛈

لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13)

وَمَا آدُرلكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ 14

وَيُلُّ يُوْمَهِنِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ (15)

اَلُهُ نُعْلِكِ الْأَوَلِيْنَ 16

ثُور نُتُبِعُهُمُ الْأَخِرِينَ 10

كَذَٰ إِلَى نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ١١

وَيْلٌ يُوْمَهِنِ لِلْمُكُذِّبِيْنَ اللَّهُ وَيُلُّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الدُ نَخُلُقُكُمُ مِنْ مَاء مَهِيْنٍ 20

فَجَعَلْنٰهُ فِي قَرَادٍ مُكِدِّنٍ (2)

<sup>े</sup> यह सवाल बड़ाई और ताज्जुब के लिए हैं, यानी कैसे महान दिन के लिए, जिसकी सब्ती और गंभीरता लोगों के लिए बड़ी ताज्जुब वाली होगी, इन पैगम्बरों को जमा होने का वक्त दिया गया है।

<sup>2</sup> यानी विनाय (हलाक) हो, कुछ कहते हैं कि 📆 जहन्नम (नरक) की एक वादी का नाम है, यह आयत इस सूरह में बार-बार दुहराई गई है, इसलिए कि हर झुठलाने वाले का गुनाह दूसरे से अलग तरह का होगा और इसी हिसाब से अजाब भी कई तरह के होंगे, इस तबाही के कई प्रकार (किस्में) हैं, जिन्हें झुठलाने वालों के लिए अलग-अलग बयान किया गया है। (फतहुल क़दीर)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी मस्का के काफिर और उन से सहमत लोग, जिन्होंने रसूलुल्लाह 💥 को झुठलाया l

भाग-२९

الجزء ٢٩ أ 1085

سورة المرسلات ٧٧

२२. एक निर्धारित (मुकर्रर) समय तक ।

२३. फिर हम ने अंदाजा लगाया तो हम क्या अच्छा अंदाजा लगाने वाले हैं।

२४. उस दिन झुठलाने वालों के लिए विनाश (हलाकत) है ।

२४. क्या हम ने धरती को समेटने वाली नहीं बनाया?

२६. जिन्दों को भी और मुदों को भी ।

وَجَعَلْنَا فِيُهَا رَوَاسِيَ شَبِخْتِ وَٱسْقَيْنَكُمُ । यहाड़ مُعَلِّنَا فِيُهَا رَوَاسِيَ شَبِخْتِ وَٱسْقَيْنَكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال बना दिये और तुम्हें सीचने वाला मीठा पानी पिलाया ।

२८. उस दिन झुठलाने वालों के लिए विनाश (हलाकत) है ।

२९. उस (जहन्नम) की तरफ़ जाओ जिसे तुम झठलाते रहे थे ।

चलो तीन शाखाओं वाले साये की तरफ ।

जो हकीकत में न छाया देने वाली है और न ज्वाला (श्रोले) से बचा सकती है |

३२. बेशक (जहन्नम) चिंगारियां फेंकती है जो महल की तरह हैं।

33. जैसे कि वे पीले ऊंट हैं |<sup>2</sup>

إِلَىٰ قَدَرِدِ مَعْلُومِ (22)

فَقَدُارُنَا كُ فَنعُمَ الْقُدارُونَ (23)

وَيُلُّ يُوْمَينِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ 24

اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25)

أَخِمَا عُ وَأَمُواتًا (26) مَا عَ فُواتًا (27)

وَيُلُّ يُومَيِنِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ <sup>(28</sup>

اِنْطَلِقُوۡۤ الِي مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَنِّبُونَ ۗ

إنْطَلِقُوْآ إِلَى ظِلْ ذِي ثَلْثِ شُعَبِ 30

لَّا ظَلِيْلِ وَلَا يُغْنِيٰ مِنَ اللَّهَبِ (3)

إنَّهَا تَزْمِي بِشَوَدٍ كَالْقَصْرِ (3ُ2)

كَانَهُ حِلْكُ صُفَرٌ ﴿

<sup>&#</sup>x27; यानी मा के गर्भाश्चय (रिहम) में जिस्म (श्वरीर) की बनावट और बनावट का सहीह अंदाजा किया कि दोनों अखिं, दोनों कानों, दोनों हाथों और पावों के वीच कितनी दूरी रहनी चाहिए |

<sup>े</sup> عنهُ यह نشأ (पीला) का बहुवचन (जमा) हैं, किन्तु अरव में इसका इस्तेमाल काले के मायने امنهُ عنه عنه المناه में भी हैं। इस मायने के आधार पर मतलब यह है कि उसकी एक-एक चिंगारी इतनी बड़ी होगी जैसे महल या किला, फिर हर चिंगारी के इतने वड़े-बड़े ट्रकड़े हो जायेंगे जैसे ऊंट होते 青

भाग-२९ | 1086 | ४९ - १५ -

مورة المرسلات 27

३४. उस दिन झठलाने वालों की दर्गति (हलाकत) है।

३४. आज (का दिन) वह दिन है कि ये बोल भी न सकेंगे ।

३६. न उन्हें उज्ज (बहाना) करने की इजाजत दी जायेगी |2

३७. उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है |

३८. यह है फैसले का दिन, हम ने तुम्हें और पहले के लोगों को (सब को) जमा कर लिया है।3

३९. तो अगर तुम मुझ से कोई चाल चल सकते हो तो चल लो

४०. दुख है उस दिन झुठलाने वालों के लिए।

४१. बेशक सदाचारी (मुत्तकी) लोग साये में होंगे और बहते हुए चश्मों (स्रोतों) में ।

४२. और उन फलों में जिनकी वे इच्छा (तमन्ना) करें।

وَيْلُ يُوْمَيِنِ لِلْمُكُذِّبِينَ 30

هٰ فَهُ لَا يُنْهُ لَا يُنْطِقُونَ (35)

وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَنِ رُونَ 36

وَيْلُ يُوْمَيِنِ لِلْمُكَنِّ بِنِينَ 3

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلَ جَبَعْنَكُمْ وَالْأَوْلِينَ (38)

فَانَ كَانَ كُلُو كُنِدٌ فَكِينُهُ وَن 39

وَيْلٌ يُوْمَيِنٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلْلٍ وَعُيُونٍ ﴿

وَّ فَوَاكِهُ مِنْنَا يَشْتَهُوْنَ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> महत्रर में काफिरों की अलग-अलग हालतें होंगी, एक वक्त वह होगा जब वे वहां भी झुठ बोलेंगे, फिर अल्लाह तआला उन के मुंह पर मुहर लगा देगा और उनके हाथ-पाँव गवाही देंगे, फिर जिस पल उनको नरक में ले जाया जा रहा होगा उस वक्त बेचैनी और वेकरारी की हालत में उन की जबानें गूंगी हो जायेंगी | कुछ कहते हैं कि वोलेंगे तो जरूर लेकिन उन के पास कोई तर्क (दलील) नहीं होगा, मानो उन्हें बात करनी ही नहीं आती, जैसे हम दुनिया में भी ऐसे इंसान के बारे में कहते हैं जिस के पास संतोषजनक (तसल्ली बहुच) जवाब नहीं होता, वह तो हमारे आगे बोल ही नहीं सका |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मतलब यह है कि उन के पास पेश करने के लिए कोई उचित तर्क (दलील) ही नहीं होगा जिसे वह पेश्व करके आजाद हो सकें।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह अल्लाह तआला वंदों को संवोधित (मुखातिब) करेगा कि हम ने तुम्हें अपने पूरी क़ुदरत से फैसले करने के लिए एक ही मैदान में जमा कर लिया है !

भाग-२९ 1(

الجزء ٢٩ | 1087

سورة المرسلات ٧٧

४३. (हे जन्नत वालो!) खाओ-पिओ मजे से अपने किये हुए कर्मों (अमल) के बदले !

४४. वेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह वदला देते हैं।  $^{1}$ 

४५. उस दिन झुठलाने वालों के लिए दुख (खेद) है |

४६. (हे झुठलाने वालो!) तुम (दुनिया में) थोड़ा सा खा-पी लो और फायेदा उठा लो, वेशक तुम पापी हो |2

४७. उस दिन झुठलाने वालों के लिए विनाश (हलाकत) है |

**४**द. उन से जब कहा जाता है कि रूकूअ कर लो तो नहीं करते  $|^3$ 

४९. उस दिन झुठलाने वालों का विनाश (हलाकृत) है |⁴

५०. अब इस (क़ुरआन) के बाद किस बात पर ईमान लायेंगे?<sup>5</sup>

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيْتًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ كَالَّهُ اللَّهِ مَا لُونَ ﴿ كَالَّهُ مَا كُنُونَ ﴿ كَا

إِنَّا كُذْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿

وَيْلٌ يُومَهِنِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ 🟵

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمُ مُّجُرِمُونَ ﴿

وَيُلُّ يَّوْمَهِ إِللَّهُ كَذِّبِيْنَ ﴿

وَ إِذَا قِينُلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَوْكَعُونَ ۗ

وَيُلُّ يُوْمَهِنٍ لِلْمُكُنِّ مِيْنَ ﴿

فَهِاَ فِي حَدِيثِ بَعْدَة يُؤْمِنُونَ (50)

<sup>ें</sup> इस में भी इस वात का प्रलोभन (तरमीव) और निर्देश (हिदायत) है कि अगर आखिरत (परलोक) में अच्छे नतीजे की इच्छा रखते हो तो दुनिया में नेकी (सत्कर्म) और भलाई का रास्ता अपनाओं |

यह क्रयामत के झुठलाने वालों को संबोधित (मुखातिब) किया गया है, तथा यह हुक्म धमकी और चेतावनी (तंबीह) के लिए हैं । अच्छा कुछ दिन मजा ले लो, तुम जैसे अपराधियों के लिए यातना (अजाव) का शिकंजा तैयार है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाता है तो नमाज नहीं पढ़ते ।

<sup>4</sup> यानी उन के लिए जो अल्लाह तआला के हुक्मों, आज्ञा (इजाजत) और निपेधों (मना) को नहीं मानते |

यानी जब इस क़ुरआन पर यकीन नहीं करेंगे तो इस के बाद कौन सी वाणी है जिस पर ईमान लायेंगे? यहाँ भी "हदीस" क़ुरआन को कहा गया है।

सूरतुन नबा-७८

भाग-३० 1088

الجزء ٣٠ 1088

سورة النبأ ٧٨

#### सूरतुन नबा-७८

सूरतुन नवा<sup>\*</sup> मक्का में नाजिल हुई और इस में चालीस आयतें और दो रूकुअ हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- 9. ये लोग किस चीज की पूछताछ कर रहे हैं?
- २. उस बड़ी खबर की?
- जिस में ये कई राय हैं ।
- ¥. यकीनी तौर से ये अभी जान लेंगे |
- फिर यकीनी तौर से उन्हें बहुत जल्द मालूम हो जायेगा।
- ६. क्या हम ने धरती को फर्च नहीं बनाया।
- और पहाड़ों को खूंटा नहीं बनाया |²

# ٩

بنسيم الله الرَّحْسُ الرَّحِينِمِ

عَفَى يَتَسَاءُ لُوْنَ أَنَ

عَنِ النَّبَرَ الْعَظِيْمِ 2

الَّذِي هُمُ فِيْهِ مُخْتَلِفُونَ 🕙

كَلَّا سَيَعْلَبُونَ ﴿

ثُنَمَ كُلَّا سَيَعُلَمُونَ ﴿

ٱلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضُ مِهَا اللهِ

وَّالْجِبَالَ أَوْتَادُانَ

<sup>\*</sup> सूरतुन नबा : जब नबी (\*\*) को नबूअत से सम्मानित (सरफराज) किया गया और आप ने तौहीद और क्रयामत वगैरह की चर्चा की और पाक कलाम क़ुरआन सुनाया तो काफिरों और मुशिरकों ने एक-दूसरे से सवाल करना शुरू किया कि क्या यह मुमिकिन है? जैसा कि यह दावा कर रहे हैं या यह क़ुरआन हक़ीक़त में अल्लाह की तरफ से नाजिल है, जैसा कि मोहम्मद (\*\*) कहता है, सवाल के जिरये अल्लाह ने पहले इन चीजों की हक़ीक़त उजागर की जो उनकी है, फिर खुद ही जवाब दिया।

पह डॉट फटकार है कि जल्द ही सब कुछ मालूम हो जायेगा, आगे अल्लाह अपनी-कारीगरी और अजीम कुदरत की चर्चा कर रहा है। ताकि तौहीद की सच्चाई उन के आगे स्पष्ट (वाजेह) हो और ईचदूत उन्हें जिस चीज की दावत दे रहा है उस पर यकीन करना उन के लिये आसान हो जाये।

<sup>ैं</sup> उंदें। यह अंदें का बहुवचन (जमा) है | खूँटे यानी पहाड़ों को धरती के लिये खूँटे बनाये तािक धरती कायम रहे हिले नहीं, क्योंकि हिलने-डोलने की हालत में धरती रहने लायक ही नहीं होती।

| सरतन | नबा-७८  |
|------|---------|
|      | • • • • |

भाग-३० 1089 १०-३३।

سورة النبأ ٧٨

- और हम ने तुम्हें जोड़े-जोड़े पैदा किये !!
- और हम ने तुम्हारी नींद को तुम्हारे आराम की वजह बनाया |<sup>2</sup>
- और रात को हम नें पर्दा बनाया ।
- **११. और दिन को हम ने रोजी हासिल करने** का समय बनाया <sup>3</sup>
- **१२. और** तुम्हारे ऊपर हम ने सात मजबूत आसमान बनाये ।
- और एक चमकता हुआ रौशन चिराग पैदा
   किया ।
- १४. और वादलों से हम ने मूसलाधार पानी बरसाया।
- **१४. ता**कि उस से अन्न और वनस्पति (नवातात) उगायें <sup>[5</sup>
- **१६. और घने बाग भी** (उगायें) |6

وَّخَلَقُنْكُمْ أَزُواجًا ﴿

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا ﴿

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا (اللهُ اللهُ 
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا أَنَّ

وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِنَادًا (12)

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَقَاجًا لَنَ

وَّ ٱنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرْتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (1)

وَّجَنْتِ ٱلْفَاقًا (١٥)

पुरूष-स्त्री, नर-मादा, यानी ازراج का मतलब किस्म और वर्ण है यानी कई रूपों और रंगों में पैदा किया, (खूबसूरत-बदसूरत), लम्वा, छोटा, गोरा, काला, आदि (वगैरह) ।

का मायने काटना है, रात भी जीव-जन्तुओं की सारी हरकतें कम कर देती है तािक सुकून हो जाये और वे आराम से सो सकें, या मतलब यह है कि रात तुम्हारे कर्मों (अमलों) को खत्म कर देती है, काम खत्म होने का मतलब आराम है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मतलब यह है कि दिन को प्रकाशमान (रौशन) बनाया ताकि लोग रोजी हासिल करने के लिये मेहनत कर सकें |

वह बदिलयां जो पानी से भरी हुई हो लेकिन अभी बरसी न हों । जैसे الرَأَةُ الْمُتَصِرَةُ वह बदिलयां जो पानी से भरी हुई हो लेकिन अभी बरसी न हों । जैसे منصرات उस औरत को कहते हैं जिसकी विलादत का वक्त करीब हो, نَجُاءِ ज़्यादा मूसलाधार पानी ।

<sup>े</sup> نَبَ (दाना) वह अन्न जिसे खाने के लिये ढेर कर लिया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मकाई वगैरह और वनस्पतियां, तरकारियां और चारे वगैरह जो जानवर खाते हैं।

<sup>်</sup> မိမ်၍ शाखाओं के ज़्यादा होने की वजह से एक-दूसरे से मिले पेड़ यानी घने बाग ।

सूरतुन नबा-७८

भाग-३० 1090 ४० होने

سورة النبأ ٧٨

99. बेशक फैसले का दिन निर्धारित (मुकर्रर) है ।

95. जिस दिन कि नरसिंघ (सूर) फूँका जायेगा, फिर तुम सब दल के दल बन कर आओगे  $\parallel$ 

**९९**. और आकाश खोल दिया जायेगा तो उस में दरवाजे-दरवाजे हो जायेंगे |

**२०**. और पहाड़ चलाये जायेंगे तो वे सफेद बालू हो जायेंगे |²

२१. वेशक नरक घात में है |

२२. उद्दण्डियों (सरकशों) की जगह वही है |

२३. उस में वे कई युगों (और सदियों) तक पड़े रहेंगे |<sup>3</sup>

२४. न कभी उस में ठंड का मजा चखेंगे न पानी का |

२४. सिवाय गर्म पानी और बहती हुई पीप के।

२६. (उन को) पूरी तरह से बदला मिलेगा |

२७. उन्हें तो हिसाब की उम्मीद ही न थी।

**२**८. वे बेबाकी से हमारी आयतों को झुठलाते थे। إِنَّ يَوْمَرُ الْفُصُلِ كَانَ مِيْقَاتًا أَنَّ اللَّهِ

يَّوْمَ يُنْفَحُ فِي الصَّوْدِ فَتَأْتُونَ اَفُواجًا اللهِ

وَّفُتِحَتِ السَّهَا ۚ فَكَانَتُ ٱبُواً بَا ﴿

وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ( عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ 
إِنَّ جَهَلَّهُ كَانَتْ مِرْصَادًا (2)

لِلطَّاغِينَ مَأْبًا 22

لْبِثِينَ فِيْهَا آخَقَابًا 3

لاَ يَذُوْقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا (24)

اِلاَّحَبِيمًا وَّغَسَاقًا كُ

جَزَآءُ وِنَاقًا ۞

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرُجُونَ حِسَابًا 2

وَّكُذُبُوا بِأَيْتِنَا كِنَّ ابًا 3

कुछ ने इस का मायने यह बयान किया है कि हर कौम अपने रसूल के साथ हश्र के मैदान में आयेगी यह दूसरा नफ़खा (फूँक) होगा जिस में सब लोग कब्रों से जिन्दा होकर निकल आयेंगे।

वह रेत जो दूर से पानी लगे, पहाड़ भी रेत के समान दूर से दिखने वाली चीज बनकर रह जायेंगे, और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जायेंगे उनका निशान तक नहीं रह जायेगा

वहुवचन (जमा) है مُثَبُ का मतलब है युग (जमाना) । मतलब सदा और हमेशा है, वह सदा के लिये जहन्नम में रहेंगे, यह अजाब काफिरों और मुश्रिरकों के लिये है ।

सूरतुन नबा-७८

भाग-३० | 1091 | १० । हिन्

سورة النبأ ٧٨

२९. हम ने हर बात को लिख कर सुरक्षित (महफूज) रखा है ।

**३०**. अब तुम (अपने किये का) मजा चखो, हम तुम्हारा अजाव ही बढ़ाते जायेंगे ।

39. वेशक परहेजगारों के लिये कामयावी है ।

३२. वागात हैं और अंगूर हैं।

३३. और नवयुवती कुवारी हम उम्र औरतें हैं।

३४. और छलकते हुए मदिरा के प्याले हैं ।

३५. वहाँ न तो वे अश्लील (लग्व) बातें सुनेंगे और न झूठी बातें सुनेंगे |

**३६**. (उनको) तेरे रव की तरफ से (उनकी नेकियों का) यह बदला मिलेगा जो काफी उपहार (इंआम) होगा |

३७. (उस) रब की तरफ से मिलेगा जो कि आकाशों का धरती का और जो कुछ उस के वीच है उनका रब है और बड़ा दयालु (रहमान) है | किसी को उस से वातचीत करने का हक नहीं होगा |

३८. जिस दिन रूह (आत्मा) और फरिश्ते सफ बाध कर खड़े होंगे, तो कोई बात न कर सकेगा, लेकिन जिसे बड़ा दयालु (रहमान) आजा दे और वह ठीक बात मुंह से निकाले |

**३९**. यह दिन सच है, अब जो चाहे अपने रब के पास (नेक काम कर के) जगह बना ले।

وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَاهُ كِتْبًا (2)

فَنُوْقُوا فَكُنَّ نَّزِيْنَ كُمُ اللَّا عَذَابًا ﴿

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿

حَدَآيِقَ وَ اَعْنَابًا 32

وَّكُواعِبُ أَثُرَابًا ﴿

وَكَاٰسًا دِهَاقًا <del>الْ</del>

لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَّلا كِذَّا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

جَزَآءُ مِنْ زَبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا 36

زَّتِ السَّلُوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحُلِينَ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَامٌ (﴿

يَوْمَ يَقُوْمُ الزُّوْمِ وَالْهَلَيْهَ كَهُ صَفًا لَا لاَ يَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّصَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحْنُنُ وَقَالَ صَوَابًا 38

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنُ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَاٰبًا ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उस आने वाले दिन को सामने रखते हुए ईमान और तक़्वा का जीवन अपनाये ताकि उस दिन उसे वहाँ अच्छी जगह मिल जाये।

भाग-३० | 1092 | १० - الجزء १०

سورة النازعات ٧٩

¥0. हम ने तुम्हें करीब भविष्य (मुस्तकबिल) में घटित (वाके) होने वाले अजाब से डरा दिया (और आगाह कर दिया) जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को देख लेगा, और काफिर कहेगा कि काश मैं मिट्टी बन जाता।

## सूरतुन नाजिबात-७९

यह सूरत मक्का में नाजिल हुई और इस में छियालीस आयतें और दो रूकूअ़ है ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- डूबकर कठोरता (सब्ती) से खीचनें वालों की क्रसम |<sup>2</sup>
- २. बंधन खोल कर छुड़ाने वालों की कसम।
- ३. और तैरने फिरने वालों की क्रसम <sup>p</sup>

اِنَّا اَثُنَادُنُكُمْ عَنَاابًا قَوِيْنًا ۚ أَيُّوْمُ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَلَاهُ وَيَقُوْلُ الْكَفِرُ لِلَيْنَزِيْ كُنْتُ تُرْبًا ۞

# سُونَ لا التازع إن

بسم الله الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ

وَاللَّٰذِعْتِ غَرْقًا اللَّهِ

وَالنَّشِطَتِ نَ**شُطً**ا <sup>2</sup>

وَّالسَّمِحْتِ سَبْحًا ﴿

जब वह अपने भयानक अंजाम का अबलोकन (मुश्ताहिदा) करेगा तो यह कामना (तमन्ना) करेगा । कुछ कहते हैं अल्लाह जानवरों के बीच भी इंसाफ से फैसला करेगा, यहाँ तक कि एक सींग वाली बकरी ने बिना सींग की बकरी पर कोई जुल्म किया होगा तो उस का भी बदला दिलायेगा। इस के बाद अल्लाह जानवरों को हुक्म देगा कि मिट्टी हो जाओ तो वह मिट्टी हो जायेंगे, उस समय काफिर भी तमन्ना करेंगे कि काश वह भी जानवर होते और आज मिट्टी बन जाते। (इब्ने कसीर)

² सूरतुन नाजिनात : ﴿ का मतलब है कड़ाई से खींचना । ﴿ डूब कर- यह जान निकालने वाले फरिश्तों का बयान है, फरिश्ते काफिरों का प्राण (रूह) वड़ी कड़ाई से निकालते हैं और शरीर में डूबकर |

का मतलब तैरना है। फरिश्ते जान निकालने के लिये इंसान के शरीर (जिस्म) में ऐसे तैरते फिरते हैं, जैसे गोताखोर मोती निकालने के लिये समुद्र की गहराईयों में तैरता है या यह मतलब है कि बहुत तेज गित से अल्लाह का हुक्म लेकर आकाशों से उतरते हैं, क्योंकि तेज रफ्तार घोड़े को भी نابح कहते हैं।

| सूरतुन नाजिआत-७९                                                  | भाग-३०         | 1093            | الجزء ٣٠      | سورة النازعات ٧٩                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
| ¥. फिर दौड़ कर आगे ब                                              |                | L               |               | فَالنَّابِغْتِ سَبُقًا ﴿                     |
| <ol> <li>फर कामों का इन्ते<br/>क्रसम ।</li> </ol>                 | जाम करने वा    | लों की          |               | فَالْمُدُ بِرَاتِ اَمُرًّا ٥                 |
| ६. जिस दिन कौपने वाली                                             | काँपेंगी ।     |                 |               | يَوْمَ تَرْجُفُ الزَّاجِفَةُ 6               |
| <ol> <li>उस के बाद एक पी<br/>पीछे) आयेगी  <sup>2</sup></li> </ol> | छे आने वाली    | (पीछे–          |               | تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ أَنَّ               |
| <ul><li>६. (बहुत से) दिल उस दि</li></ul>                          | न धड़कते हों   | गे ।            |               | قُلُوبٌ يَّوْمَهِنٍ وَاجِفَةٌ ﴿              |
| ९. जिन के नेत्र (निगाहें) न                                       | ोिचे होंगे     |                 |               | ٱبْصَارُهَا خَاشِعَةً ۞                      |
| १०. कहते हैं कि क्या ह<br>में फिर लौटाये जायेंगे?                 | हम पहले जैसी   | ' हा <b>ल</b> त | عَافِرَةِ ١٠٠ | يَقُوْلُونَ ءَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْد |
| 99. क्या उस समय जब ह<br>में हो जायेंगे                            | हम कमजोर ह     | ड्डियों         |               | ءَاذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ١           |
| 9२. कहते हैं कि यह<br>वाला है   (मालूम होना चा                    |                | <b>ुकसान</b>    | (12           | قَالُوا تِلُكَ إِذًا كَرَّةً خَاسِرَةً ﴿     |
| <b>१३</b> . वह तो केवल एक<br>कि (जिस के पैदा होते ही)             |                | कार है          |               | فَإِنَّهَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13)       |
| १४. वह फौरन मैदान में                                             | जमा हो जायेंगे | 11              |               | فَاذَا هُمُ بِالسَّاهِ وَ (14)               |

१४. क्या मूसा (🚌) की कहानी भी तुम्हें

मालूम है?

<sup>े</sup> यह पहला नफ़िखा (फ़्रूंक) होगा, जिसे विनाश (फ़ना) की फ़्रूंक कहते हैं, जिस से पूरी धरती कौपने लगेगी और हर चीज बरबाद हो जायेगी ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह दूसरा नफ़ख़ा होगा, जिस से सब जिन्दा हो जायेंगे और कब्रों से निकल आयेंगे । यह दूसरा नफ़ख़ा (फूँक) पहले नफ़ख़ा के चालीस साल बाद होगा, इसे وَمَنْ इसलिये कहा जाता है कि यह पहली फूँक के बाद ही होगा यानी दूसरा नफ़ख़ा पहले नफ़ख़े के पीछे होगा ।

भाग-३० | 1094 | १००३६।

سورة النازعات ٧٩

**१६**. जबिक उन के रव ने उन्हें पाक मैदान तुवा में पुकारा !<sup>1</sup>

9७. कि तुम फिरऔन के पास जाओ उस ने उद्दण्डता (सरकशी) अपना ली है |

95. उस से कहो कि क्या तू अपना सुधार और बोधन (इस्लाह) चाहता है |

99. और यह कि मैं तुझे तेरे रव का रास्ता दिखाऊ ताकि तू (उस से) डरने लगे ।

२०. तो उसे बड़ी निधानी दिखायी।

२१. तो उस ने झुठलाया और नाकरमानी की।

२२. फिर पलटा कोशिश्व करते हुए |<sup>2</sup>

२३. फिर सब को जमा करके ऊंची आवाज में पुकारा।

२४. कहा कि तुम सब का बड़ा रव मैं ही हूं।

२४. तो (सब से बुलन्द और अजीम) अल्लाह ने भी उसे आखिरत और इस दुनिया के अजाबों में घेर लिया ! اِذْ نَادْمُهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ كُلُوكَ

إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى أَنَّهُ

فَقُلُ هَلْ لَكَ إِنَّ أَنْ تَزَكُّ (13)

وَ **اَهْ**ٰ لِي اَلِىٰ رَبِّكَ فَتَخْفَى <sup>5</sup>

فَارْمَهُ الْأَيَّةَ الْكُبْرَى 20

فَكُذَّبَ وَعَطَى أَنَّكُ

ثُوَّ اَدْبَرَ يَسْعَى 📆

فَحَشَرَ فَنَادَى 3

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَ 2

فَلَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى 25

पह उस वक्त की कहानी है जब मूसा (هو) मदयन से वापसी पर आग की खोज में तूर पहाड़ पर पहुँच गये थे तो वहाँ एक पेड़ की आड़ से अल्लाह ने मूसा से बातचीत की, जैसा कि सिवस्तार (तफ़सील) सूरत ताहा के शुरू में गुजरा أَنُون तुवा उस जगह का नाम है, बात करने से मुराद नबूअत और रिसालत (दूतत्व) से सम्मानित (सरफ़राज) करना है यानी मूसा (هي) आग लेने गये और अल्लाह ने उन्हें संदेशवाहक (रसूल) मुकर्रर कर दिया, जैसे कि आगे फ़रमाया ।

यानी उस ने ईमान और हुक्म पालन (पैरवी) से इंकार ही नहीं किया बल्कि धरती में फसाद फैलाने का और मूसा के मुकाबले की कोश्विश्व करता रहा, और जादूगरों को जमा करके मूसा (अक्का) से मुकाबला कराया ताकि उन को झूठा साबित किया जा सके।

भाग-३० | 1095 | १० - १५।

سورة النازعات ٧٩

**२६. बे**शक इस में उस इंसान के लिये **इबर**त (नसीहत) है, जो डरे।

२७. क्या तुम्हारा पैदा करना कठिन है या आकाश का? अल्लाह तआला ने उसे वनाया |

२८. उस की ऊँचाई बढ़ायी फिर उसे ठीक-ठाक कर दिया |<sup>2</sup>

२९. और उस की रात को अंधकारमय बनाया और उस के दिन को निकाला |

**३०.** और उस के बाद धरती को (बरावर) बिछा दिया |

३१. उस में से पानी और चारा निकाला !

**३२**. और पहाड़ों को (मज़बूत) रूप से गाड़ दिया।

**३३.** ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फायदे के लिये (हैं) |

३४. तो जब वह बड़ी मुसीबत (क्रयामत) आ जायेगी। إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّهَنْ يَخْشَى ﴿ وَكُنَّ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ءَٱنْتُهُ ٱشَكُّ خَلْقًا ٱمِرالسَّمَآءُ مُبَنْهَا 🖑

رَفْعَ سَهْكُهَا فَسَوْلِهَا 3

وَاغْطَشُ لَيُلْهَا وَاخْرَجَ ضُحْهَا ﴿

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا 30

أَخْرَجَ مِنْهَا مَلَّةَهَا وَمَرْعُمَهُا 🛈

وَالْجِهَالَ أَرْسُهَا 32

مَتَاعًا ثَكُمْ وَلِانْعَامِكُمْ ۗ

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرِي 4

<sup>&#</sup>x27; इस में नबी (ﷺ) के लिये सौत्वना (तसल्ली) है और मक्का के काफिरों को चेतावनी है कि अगर उन्होंने पिछले लोगों की घटनाओं (वाकेआत) से नसीहत हासिल न की तो उनका अंत फिरऔन की तरह हो सकता है |

² कुछ ने धाः का मायने छत भी किया है, ठीक-ठाक करने का मतलब उसे ऐसी घक्ल में ढालना है जिस में कोई फर्क, फटन और ऐब बाक़ी न रहे

यह हा मीम अससज्दः ९ में गुजर चुका है कि क्रिं (पैदा करना) और चीज है और क्रिं (बराबर करना) दूसरा विषय है, धरती की रचना (बनाना) आकाश से पहले हुई है, लेकिन इस को बराबर आसमान बनाने के बाद किया गया है और यहाँ इसी हकीकत का वयान है और बराबर करने और फैलाने का मतलब धरती को रहने लायक बनाने के लिये जिन चीजों की जरूरत है अल्लाह ने उनकी व्यवस्था (तदबीर) की, जैसे धरती से पानी निकाला उस में चारा और अनाज पैदा किया, पहाड़ों को कीलों की तरह मजबूत गाड़ दिया ताकि धरती न डोले जैसािक यहाँ आगे भी यही बयान है ।

भाग-३०

الجزء ٣٠ |1096

سورة النازعات ٧٩

३४. जिस दिन कि इंसान अपने किये हुए कर्मों (अमल) को याद करेगा |

३६. और (हर) देखने वाले के सामने जहन्नम जाहिर कर दी जायेगी ।

३७. तो जिस (इंसान) ने उद्दण्डता (सरकशी) अपनायी (होगी) |

३८. और दुनियावी जिन्दगी को वरीयता (तरजीह) दी (होगी) ।

३९. तो (उसका) ठिकाना जहन्मम ही है।

¥0. लेकिन जो इंसान अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा होगा और अपने मन को इच्छाओं से रोका होगा |

४१. तो उसकी जगह जन्नत ही है |

¥२. लोग आप से क्रयामत (प्रलय) क्रायम होने का समय पूछते हैं |

¥३. आप को उस के बयान करने से क्या सम्बन्ध (ताल्लुक)?

४४. उस के (इल्म का) अंत तो आप के रब की तरफ है।

¥¥. आप तो केवल उस से डरते रहने वालों को सावधान (आगाह) करने वाले हैं |

४६. जिस दिन ये उसे देख लेंगे तो ऐसा प्रतीत (महसूस) होगा कि केवल दिन का आखिरी हिस्सा या पहला हिस्सा ही (संसार में) रहे हैं | يَوْمَ يَتَكُلُّو الْإِنْسَانُ مَاسَعَى 35

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنَ يَّرِي 36

فَأَمَّا مَنْ طَعَى (37)

وَ أَثَرَ الْحَيْوةَ اللَّهُ إِنَّ 38

فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِى الْمَاْوَى ۞ وَامَّامَنْ خَافَ مَقَامَرَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوْى ﴿ عَنِ الْهَوْى ﴿

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (4)

يَسْعَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرُسْهَا 4

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرُهَا ﴿

إلى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا 🚇

إِنَّهَا آنُتَ مُنُذِيدُ مَنْ يَخْشُهَا ﴿

**ػٛٲنَّهُ**وۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَهَا لَمۡ يَلۡبَثُوۡۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤڶِڒۧعَشِيَّةً ٱوۡضُحٰهَا۞ٛ

पानी आप का काम केवल النه (डराना) है, न कि परोक्ष (ग्रैव) की ख़बरें देना, जिस में क्रयामत का इल्म है जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है | چزائشتان इसलिए कहा कि तंबीह (चेतावनी) और दीन की तबलीग से असली फायेदा उसी को मिलता है जिन के दिलों में अल्लाह का डर होता है, नहीं तो डराने और संदेश पहुँचाने का हुक्म तो हर एक के लिये है |

सूरतु अबस-८०

भाग-३० 1097 ४००३।

سورة عبس ۸۰

#### सूरतु अबस-८०

सूरतु अबस मक्का में नाजिल हुई और इस में बयालिस आयतें और एक रूकुअ़ है ।

अल्लाह के नाम से युरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- उस ने खट्टा मुंह बनाकर मुंह मोझ लिया ।
- २. (केवल इसलिये) कि उस के पास एक अंधा आया !<sup>1</sup>
- तुझे क्या पता शायद वह सुधर जाता ।
- ¥. या नसीहतें सुनता और उसे नसीहतें फायेदा पहुँचाती ।
- ४. (लेकिन) जो लापरवाही करता है ।
- ६. उसकी तरफ तो तू पूरा ध्यान दे रहा है ।
- ७. हालांकि उसके न सुधरने से तेरी कोई हानि (नुकसान) नहीं |²
- और जो इंसान तेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है ।

# ٩

ينسير الله الرّحين الرّحيني

عَبُسَ وَتُولِّي أَن

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْلَى 2

وَمَا يُدُونِكَ لَعَلَّهُ يَزَّتَى أَنَّ

اَوْيَذَّكُو ْفَتَنْفَعَهُ الذِّكُوٰى ﴿

أمًّا مَن استَغْنى 3

فَانْتَ لَهُ تَصَدُّى 6

وَمَاعَلَيْكَ ٱلَّا يَؤَكُنَّ 🕏

وَامَّا مَنْ جَآءَكَ يَسُعَى ﴿

<sup>&#</sup>x27; सूरतु अवस : इस के नाजिल होने के बारे में सभी मुफिस्सिरों का इत्तेफाक हैं कि यह अव्दुल्लाह पुत्र उम्मे मकतूम के बारे में उतरी | एक बार नवी (ﷺ) की खिदमत में कुरैश के प्रमुख (सरदार) लोग मौजूद बातें कर रहे थे कि अचानक इब्ने उम्मे मकतूम जो अंधे थे हाजिर हुए और नबी (ﷺ) से धर्म की बातें पूछने लगे, नबी (ﷺ) ने इसे बुरा माना और कुछ कम ध्यान दिया, इसलिए तंबीह के तौर पर इन आयतों का अवतरण (नुजूल) हुआ | (तिर्मिजी, सूरतु अवस, अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है)

अाप को ज़्यादा ध्यान दिलाया गया कि मुखलिसों को छोड़ कर मुखालिफ लोगों की तरफ ध्यान देना सही बात नहीं है |

सूरतु अबस-८०

भाग-३० 1098 १० - إلجزء ١٠٠٠

سورة عبس ٨٠

९. और वह डर (भी) रहा है |

१०. तो तू उस से बेरुखी बरतता है।

**११**. यह ठीक नहीं (क़ुरआन तो) शिक्षा की (चीज) है ।

गो चाहे उस से शिक्षा ले ।

यह तो बाइज़्जत सहीफों में है ।

१४. जो बुलन्द और पाक और साफ है।

१४. ऐसे लिखने वालों के हाथों में है।

9६. जो ऊँचे दर्जे के पवित्र (पाक) हैं |

**१७**. अल्लाह की मार, इंसान भी कितना कृतघ्न  $(\pi | \mathbf{x}_0)$  है  $|^2$ 

१८. उसे किस चीज से पैदा किया।

**१९.** एक वीर्य (नुतफा) से पैदा किया, फिर उसको अंदाजा पर रखा । وَهُوَ يَخْشَى ۞

فَأَنْتَ عَنْهُ تَكَفَّى أَنَّ

كُلَّ إِنَّهَا تُذْكِرَةٌ ١

فَيَنْ شَاءً ذُكَّرَةُ 12

فَى صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ اللهِ

مَّرُ فُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍم 14

ؠؚٲؽؙڔؠؙؙؙؙؙؙؙڝؘڡؘؙۯۊؚٙ (5

كِوَامِم بَوَرَةٍ 16

مُحْتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَلْفَرَهُ أَنَّ

مِن أَيّ شَيء خَلَقَه الله

مِنْ نُطْفَةٍ مُخَلَقَهُ فَقَتَارَهُ (أَ)

यानी ऐसे लोगों का तो सम्मान बढ़ाने की जरूरत है न कि उन से मुँह फेरने की । इस आयत से यह बात मालूम हुई कि आमंत्रण (दावत) और धर्म के प्रचार (तवलीग) में किसी को विशेष नहीं करना चाहिये । बल्कि अमीर-गरीब, मालिक-नौकर, नर-नारी, छोटे-बड़े को एक तरह समझा जाये और सब को एक साथ सम्बोधित (मुखातिब) किया जाये, अल्लाह जिसे चाहेगा अपनी हिक्मत से हिदायत से सम्मानित (सरफराज) करेगा ।

<sup>े</sup> इस से वह इंसान मुराद है जो विना दलील और सुबूत के क्रयामत का इंकार करते हैं فَنَ का मतलब لَمُنَ और المَنْ ताज्जुब के तौर पर है, कितना नायुक्रा है, आगे इस नायुक्रे इंसान को गौर-फिक्र करने का आमन्त्रण (दावत) दिया जा रहा है तािक हो सकता है वह अपने कुफ्र से एक जाये।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी जिसकी उत्पत्ति (पैदाईश) ऐसी तुच्छ (हकीर) पानी की बूद से हुई है, क्या उसे घमड शोभा (जीनत) देता है ।

सूरतु अबस-८०

भाग-३० 1099 १०-३३।

سورة عبس ۸۰

२०. फिर उस के लिये रास्ता आसान किया।

२१. फिर उसे मौत दी फिर कब में गाड़ दिया।

२२. फिर जब चाहेगा उसे जीवन प्रदान (अता) करेगा !

२३. कभी नहीं, उस ने अब तक अल्लाह के हक्म का पालन (पैरवी) नहीं किया |

२४. इन्सान को चहिए कि अपने आहार (खाने) की तरफ़ देख ले |

२४. कि हम ने ख़ूब पानी बरसाया।

२६. फिर धरती को अच्छी तरह फाड़ा,

२७-२८. फिर उस में अन्न उपजाये और अंगूर और तरकारी

२९. और जैतून और खजूर

३०. और घने बाग

**श. औ**र सूखे फल और (घास) चारा<sup>।</sup> भी

**३२.** तुम्हारे प्रयोग (इस्तेमाल) और फायदे के लिये और तुम्हारे चौपाये के लिये

३३. फिर जब कान वहरे करने वाली (क्यामत)² आ जायेगी

३४. तो आदमी उस दिन भागेगा अपने भाई से

३५. अपनी मां और वाप से

ثُمَّ السَّبِيلُ يَسَّرَهُ ﴿ 20

ثُمَّ أَمَاتُهُ فَأَقْبَرُهُ (2)

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ 22

كُلَّا لَتُنَا يَقُضِ مَا آمَرَهُ 3

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلْ كَعَامِةِ ( ﴿ الْ الْمَعَامِةِ ( ﴿ الْمُعَامِةِ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَنَّا صَبِّهُ نَا الْهَاءَ صَبًّا (2)

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا ﴿

فَانْبُتُنَا نِيْهَا حَبًّا إِنَّ وَعِنْبًا وَّقَضًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَّزَيْتُوْنَا وَّنَظُلا ﴿

وَّحَدَآنِيَّ عُلْبًا ﴿

وَفَاكِهَةً وَاتَّا (13)

مَّتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (3)

فَإِذَا جَلَءَتِ الصَّاخَةُ ﴿

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَزُءُ مِنْ أَخِيْهِ (34)

وَأُمِّهِ وَإَبِيْهِ 35

<sup>। 🚜</sup> वह घास चारा जो खुद उगता है जिसे पशु खाते हैं ।

² क्यामत (प्रलय) को 🕹 🗀 बहरा करने वाली इसलिये कहा कि वह एक तेज चीख के साथ घटित (वाके) होगी जो कानों को बहरा कर देगी |

सूरतुत तकवीर-८१

भाग-३० | 1100 | ४० - نجا

سورة التكوير ٨١

**३६** अपनी पत्नी और संतान (औलाद) से

३७. उन में से हर एक को उस दिन एक ऐसी फिक्र (गम) होगी जो उसे (मश्रगल **रखने को**) काफी होगी।

रेद. बहुत से चेहरे उस दिन रौशन होंगे |<sup>2</sup>

३९. (जो) हैसते हुए खुश होंगे |

 और बहत से चेहरे उस दिन धल मे अटे होंगे |

४१. उन पर कलिमा (स्याही) चढी होगी।

¥२. वे यही काफिर दुराचारी लोग होंगे।

### स्रतृत तकवीर-८१

सूरतुत तकवीर मक्का में नाजिल हुई और इस में उन्तीस आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

وُجُوهُ يُومَينِ مُسْفِرَةً 38

ضَاحِكَةً فُسْتَنْتُ أَهُ ﴿ وَإِنَّ

وَوُجُوهٌ يَوْهَ بِإِن عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ 40﴾

تَرْهَقُهَا تَكُرُةً ﴿ اللَّهِ 
أُولِيكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿

٩

يشبه الله الرَّحْين الرَّحِيْمِ

या अपने क़रीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से बेनियाज और वेपरवाह कर देगा। हदीस में आता है कि नबी (🏂) ने फरमाया : सब लोग हम्न के मैदान में नंगे शरीर नंगे पावों पैदल और बिना खतना के होंगे हजरत आयेशा ने सवाल किया, इस तरह श्वर्मगाहों पर निगाह नहीं पड़ेगी, आप ने इस के जवाब में यही आयत पढ़ी, यानी ﴿إِيْكُلُ الْرِيْ مِنْهُمْ) संक्षिप्त (मुस्तसर) आयत أ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह ईमान वालों के चेहरे होंगे जिन को उन के कर्मपत्र (आमालनामा) उन के दायें हाथ में मिलेंगे, जिस से उन्हें अपनी आखिरत की सआदत (सौभाग्य) और कामयाबी का यकीन हो जायेगा जिस से उन के चेहरे ख़ुश्री से दमक रहे होंगे ।

सूरतुत तकवीर : इस सूरह में खास तौर से क्रयामत का चित्रण (जिक्र) किया गया है ! इसीलिये रसूल अल्लाह (寒) का कथन है कि जो इसान चाहे कि क्रयामत को इस तरह देखे जैसे अखिं से देखा जाता है तो उसे चाहिए कि वह (فَاسَنُمُونُ) और (فَاسَنُمُ الْفَارُتُ) ध्यान से पढ़े । (तिर्मिजी, तफसीर सूरतुत तकवीर, मुसनद अहमद २/२७,३६, १०० जकरहुल अलबानी फिस सहीह: न॰ १०८१, भाग-३)

सूरतुत तकवीर-८१

भाग-३० 1101 १००३।

سورة التكوير ٨١

**१. जब सूरज लपेट लिया जायेगा**।

२. और जब सितारे बिना प्रकाश (रौशनी) के हो जायेंगे |

और जब पहाड़ चलाये जायेंगे ।

 $\mathbf{Y}$ . और जब गर्भवती (हामेला) उंटनियाँ छोड़ दी जायेंगी  $\mathbf{I}^2$ 

और जब वन प्राणी (वहची, दरिद्र) जमा
 किये जायेंगे |

६. और जब समुद्र भड़काये जायेंगे ।

और जब प्राणें (रूहे: मिला दी जायेंगी |

 और जब जिन्दा गाड़ी गयी लड़िकयों से सवाल किया जायेगा ।

 कि किस पाप की वजह से उन को कत्ल किया गया।

**१०**. और जब कर्मपत्र (आमालनामा) खोल दिये जायेंगे |<sup>3</sup>

99. और जब आकाश की खाल खींच ली जायेगी।4 إِذَا الشَّهُسُ كُوِّرَتُ لَ

وَإِذَا التُّجُوْمُ الْكُنَارَتُ 2

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِرَتُ أَنْ

وَاِذَا الْعِشَارُعُولِكُتُ ﴾

وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتُ كُ

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتُ 6

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتُ ٢

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُهِلَتُ 8

بِكِي ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿

وَإِذَا الصُّحُثُ نُشِرَتُ (10)

وَإِذَا الشَّهَاءُ كُشِطَتُ 🗓

यानी जिस तरह सिर पर पगड़ी लपेटी जाती है, उसी तरह सूरज को लपेट दिया जायेगा,
 जिस की वजह से उसकी रौशनी खुद खत्म हो जायेगी ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عِشَارَ बहुवचन (जमा) है عَشَرَهُ का गर्भवती (हामेला) यानी गाभिन ऊंटनियाँ जब उनका गर्भ (हमल) दस महीनों का हो जाता है तो अरवों में यह पसन्दीदा और क्रीमती मानी जाती थीं जब क्यामत होगी तो ऐसा भयानक दृश्य (मंजर) होगा कि अगर किसी के पास इस तरह की क्रीमती ऊंटनियाँ होंगी तो उन्हें भी छोड़ देगा और उनकी परवाह नहीं करेगा।

गौत के बक्त यह कर्मपत्र (आमालनामा) लपेट दिये जाते हैं, फिर क्रयामत के दिन हिसाब के लिये खोल दिये जायेंगे जिन्हें हर इंसान देख लेगा बिल्क हाथों में पकड़वा दिये जायेंगे ।

<sup>4</sup> यानी वह इस तरह उधेड़ दिये जायेंगे जैसे छत उधेड़ दी जाती है।

सूरतुत तकवीर-८९

भाग-३० 👔

الجزء ٣٠ 1102

سورة التكوير ٨١

**१२**. और जब जहन्नम भड़कायी जायेगी।

और जब जन्नत क्ररीब कर दी जायेगी !

१४. तो उस दिन हर इंसान यह जान लेगा, जो कुछ लेकर आया होगा ।

१४. मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले ।

9६. चलने-फिरने वाले छिपने वाले सितारों की

**१७**. और रात की जब जाने लगे 🏻

95. और सुबह की जब चमकने लगे।

**१९.** बेशक यह एक वाइज़्ज़त रसूल का कथन (कौल) है ।

२०. जो ताकत वाला है, अर्थ वाले (अल्लाह) के करीब बुलन्द मर्तवा है |

२१. जिसका वहाँ (आसमानों पर आज्ञा का) पालन किया जाता है (वह) न्यासिक (अमीन) है। २२. और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं है।

२३. उस ने उस (फरिश्ते) को आकाश के खुले किनारे पर देखा भी है | وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُقِرَتُ (1)

وَاِذَا الْجَنَّةُ ٱزْلِفَتْ 📆

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا آخْضَرَتْ (14)

فَلْآ أُقْسِمُ بِالْخُنْسِ (13)

الْجَوَادِ الْكُنِّسِ 16

**وَالَّيْلِ** إِذَا عَسُعَسَ 17

وَالصُّبْحِ إِذَا تُنَفَّسَ 18

اِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمِ (<sup>(1)</sup>

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ (20)

مُطَاعِ ثُمَّ اَمِيْنِ

وَمَاصَاعِكُمْ بِمَجْنُونٍ 2

وَلَقَنْ رَأَهُ بِالْأُفْقِ الْسُينِينِ 23

<sup>े</sup> عَمْنَ का दोनों मतलब है आना और जाना, यह इन दोनों ही मायनों में इस्तेमाल होता है, फिर भी यहाँ जाने के मायने में है ।

यह ख़िताब मक्का के लोगों को है और साथी से मुराद रसूल अल्लाह (﴿﴿ ) है यानी जो तुम सोंचते हो कि तुम्हारा साथी मोहम्मद (﴿ ) لَا مُرْدُبُهُ (दीवाना है तो ऐसा नहीं, तिनक क़ुरआन पढ़कर तो देखो क्या कोई पागल ऐसे इल्म और हिक्मत का बयान कर सकता है और पिछली समुदायों (क्रोम) की सही-सही हालत बता सकता है जो इस क़ुरआन में बयान किये गये हैं।

<mark>सूरतुल इं</mark>फितार–⊏२

भाग-३० | 1103 | ४० - نجاز

سورة الانقطار ٨٢

२४. और यह परोक्ष (गैव) की वातें बतानें में कंजस भी नहीं हैं ।

२४. और यह (कुरआन) धिक्कृत (मरदूद) शैतान का कौल नहीं।

२६. फिर तुम कहाँ जा रहे हो।

२७. यह तो सारी दुनिया वालों के लिए नसीहत है |

२८. (ख़ास तौर से उस के लिये) जो तुम में से सीधे रास्ता पर चलना चाहे ।

२९. और तम बिना सारी दुनिया के रब के चाहे कुछ नहीं चाह सकते |2

## स्रतुल इंफितार-८२

सुरतुल इंफितार मक्का में नाजिल हुई और इस में उन्नीस आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है ।

जब आकाश फट जायेगा ।

२. और जब सितारे झड़ जायेंगे I

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ (24)

وَمَا هُوَ بِقُوٰلِ شَيْطِنِ رَّجِيْمٍ (25)

فَأَيْنَ تَذُهُمُونَ (26)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُوُّ لِلْعَلِيدِينَ (2)

لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْهَ (28)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ (29)

شُونَا لانفطَالا

ينسيم اللوالرَّحْين الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَا ءُانْفَطَوْتُ (1)

وَإِذَا الْكُوَاكِثُ انْتَكُونُ ثُنِ

<sup>&#</sup>x27; यह नवी (紫) के बारे में स्पष्ट (बाजेह) किया जा रहा है कि आप को जिन वातों की खबर दी जाती है, जो आजा (अहकाम) और फरायेज आप को बतलाये जाते हैं इन में से कोई बात आप अपने पास नहीं रखते, बल्कि संदेश (पैगाम) पहुँचाने के जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हर वात और हक्म लोगों को पहुँचा देते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी तुम्हारी चाहत अल्लाह की मेहरवानी पर निर्भर (मुन्हिसर) है जब तक तुम्हारी चाहत के साम अल्लाह की इच्छा और दया भी शामिल न हो उस समय तक तुम सीधा रास्ता नहीं अपना सकते । यह वही विषय है जो आयत (إلك لانهادي من الحبيث) वगैरह में बयान हुआ है ।

सूरतुल इंफितार-८२

भाग-३० ।।।०४ ४० ।।

سورة الانفطار ٨٢

- और जब समुद्र वह चलेंगे ।
- और जब कबें (फाइकर) उखाइ दी जायेंगी।
- ४. उस समय हर इंसान अपने आग भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए (यानी अगले-पिछले कर्मों को) जान लेगा ।
- हे इंसान! तुझे अपने दयालु रब से किस चीज ने बहकाया।<sup>1</sup>
- ७. जिस (रब ने) तुझे पैदा किया फिर ठीक-ठाक किया फिर (मुनासिब तरीके से) बरावर बनाया ।
- जिस रूप में चाहा तुझे वना दिया और तुझे ढाला |²
- कभी नहीं, बिल्क तुम तो सजा और बदले के दिन को झुठलाते हो ।
- १०. वेशक तुम पर रक्षक (निगरा)
- **११. इज़्ज़त वाले-लिख**ने वाले निर्धारित (मुक्रर्रर) हैं ।
- ने कुछ तुम करते हो वे जानते हैं ।
- 93. बेशक नेक लोग (जन्नत के ऐशो आराम और) नेमतों से फायेदा उठाने वाले होंगे |

- وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ 3
- وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ﴿
- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّامَتْ وَٱخَّرَتْ ٥
- يَايَهُا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْهِ ٥
  - الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْمِكَ فَعَدَالَكَ أَ
    - فَ أَيِّ صُورَةٍ مِّا شَاءً رُكَبُكَ ﴿
      - كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّيْنِ ﴿
        - وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحْفِظِينَ (10)
          - كِرَامًا كَاتِبِينَ اللهِ
          - يَعْلَبُونَ مَا تَفْعَلُونَ 12
          - إِنَّ الْأَبُوارَ لَفِي نَعِيْمٍ (13

<sup>।</sup> यानी किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया कि तूने अपने रब के साथ कुफ्र किया जिस ने तुझे अस्तित्व (वजूद) दिया, तुझे समझ बूझ दी और जिन्दगी के सामान तेरे लिए तैयार किये।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इसका एक मतलब तो यह है अल्लाह बच्चे को जिस तरह चाहे कर दे। वाप के, मां के या मांगू या चचा की तरह ! दूसरा मतलब है वह जिस रूप में चाहे ढाल दे यहां तक कि बद्सूरत जानवर की तरह भी पैदा कर सकता है, लेकिन यह उसका करम और मेहरवानी है कि वह ऐसा नहीं करता और अच्छे इंसानी रूप में ही पैदा करता है।

सूरतुल मुतप्रफेफीन-८३

भाग-३० | 1105 | १९०३ है।

१४. और यकीनी तौर से ब्रे लोग जहन्नम में होंगे !

१४. बदले वाले दिन उस में जायेंगे

9६. वे उस में से कभी गायव न हो पायेंगे !

१७. तुझे कुछ पता भी है कि वदले का दिन क्या है?

१८. मैं दोबारा (कहता हूँ कि) तुझे क्या पता कि बदले (और सजा) का दिन क्या है ।

१९. (वह है) जिस दिन कोई इंसान किसी इंसान के लिये किसी चीज का मुख़्तार न होगा, और सभी हक्म उस दिन अल्लाह के ही होंगे !

## सरतुल मृतप्रकेफीन-८३

सुरतुल मुतपफ्रेफीन मक्का मे नाजिल हुई और इस में छत्तीस आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता है, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- वड़ी बुराई है नाप-तौल में कमी करने वालों के लिये।
- २. कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं, तो पूरा-परा लेते हैं।
- और जब उन्हें नाप कर या तौल कर देते हैं तो कम देते हैं।

يَّصْلُونَهَا يَوْمُ الدِّيْنِ (1)

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِهِ يُنَ (١٥)

وَمَا آدُرْنِكَ مَا يَوْمُ الرِّينِينَ (1)

ثُمَّ مَا آدُدْ لِكَ مِا يَوْمُ الدَّيْنِ ﴿

يَوْمَ لَا تَهْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْقًا ﴿ وَالْأَمْرُ يَوْمَهِ فِي اللَّهِ (١٥)

مِيُورَةُ المُطَفِّفِينَ

يستيم الله الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

सूरतुल मुतप्रकेफीन : कुछ लोग इसे मक्की और कुछ मदनी क़रार देते हैं, कुछ के ख़्याल से मक्का और मदीना के बीच नाजिल हुई, इस के अवतरण (नुजूल) के बारे में यह रिवायत है कि जब नवी (🗝) मदीने में आये तो मदीना के लोग नाप-तौल में बहुत बुरे लोग थे इसलिए अल्लाह ने यह सुरत उतारी, जिस के बाद उन्होंने अपनी नाप-तौल सधार ली ।

सूरतुल मुतप्फेफीन-८३

भाग-३०

الجزء ٣٠ 1106

سورة المطففين ٨٣

४. क्या उन्हें अपने मरने के बाद जिन्दा हो उठने का यकीन नहीं है |

**५.** उस बड़े भारी दिन के लिए |

६. जिस दिन सभी लोग सारी दुनिया के रब के सामने खड़े होंगे |

 ७. बेशक बदकारों का कर्मपत्र (आमालनामा) सिज्जीन में है ।

द. तुझे क्या पता कि सिज्जीन क्या है?

९. (यह तो) लिखी हुई किताब है |

उस दिन झुठलाने वालों की बड़ी दुर्गति
 (खरावी) है |

99. जो बदले और सजा के दिन को झुठलाते रहे |

**१२**. उसे केवल वही झुठलाता है, जो हद से तजावुज कर जाने वाला और पापी होता है !

**१३**. जब उस के पास हमारी आयतों का पाठ (तिलावत) होता है, तो कह देता है कि यह पहले के लोगों की कहानियां हैं।

9४. यह नहीं! विल्क उन के दिलों पर उन के कर्म (अमल) की वजह से मोरचा (जंग) चढ़ गया है। اَلاَ يَظُنُّ أُولَيِكَ أَنَّهُمْ مِنْ عُوثُونَ 4

لِيَوْمِ عَظِيْمٍ 🕚

يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ 6

كُلَّ إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّادِ لَفِي سِجِّيْنٍ أَن

وَمَآادُرْمِكُ مَاسِجِينٌ 8

كِتْبُ مَرْقُومٌ ﴿

وَيْلُ يَوْمَهِنِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ (اللهُ اللهُ الله

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ

وَمَا يُكَنِّبُ بِهَ الآكُلُّ مُعْتَدِ الثِّيمِ

إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ الْيُتُنَا قَالَ السَّاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اللَّ

گُوَ بَلُ كُ وَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَالُوْا يَكْسِبُونَ 10

सिज्जीन कुछ कहते हैं कि بيخين (कारागार) से है यानी जेल की तरह एक तंग जगह है । कुछ कहते हैं कि यह पाताल में एक जगह है जहां काफिरों, बहुदेववादियों (मुशरिकों) और जालिमों की आत्मायें (रूहें) और उन के कर्मपत्र (आमालानामा) जमा और महफूज होते हैं, इसलिए आगे उसे लिखी हुई किताब कहा है।

सूरतुल मुतंपफेफीन-८३

भाग-३०

الجزء ٢٠ 1107

سورة المطففين ٨٣

**१५**. यही नहीं, ये लोग उस दिन अपने रब के दर्शन (जियारत) से भी वंचित (महरूम) रहेंगे |

१६. फिर ये लोग यक्रीनी तौर से जहन्नम में झोंक दिये जायेंगे !

१७. फिर कह दिया जायेगा यही है वह जिसे तुम झुठलाते रहे ।

**१८.** अवश्य अवश्य सदाचारियों का कर्मपत्र (आमालनामा) इल्लीईन में है |<sup>2</sup>

**९९.** तुझे क्या पता कि इल्लीईन क्या है?

२०. (वह तो) लिखी हुई किताब है ।

२१. उसके निकट समीपवर्ती (मुकर्रव) फरिश्ते मौजूद होते हैं |

२२. यक्रीनी तौर से सदाचारी लोग बड़े सुख में होंगे !

२३. मसहरियों पर (बैठे) देख रहे होंगे |

२४. तू उन के मुंह से ही सुखों की ताजगी को पहचान लेगा |3

२४. ये लोग बहुत शुद्ध (महरबन्द) शराब पिलाये जायेंगे 14 ػڰٞٳڵٞۿؙؙؙؙۿٷؙڽؙڗٞؾؚۿؚۿ۬ؾؙۏٛڡؘؠؠڹ ؙڴٮڂۼٷۑؙٷڽۯڽ

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْبَحِيْمِ 6

ثُمَّرُيُقَالُ لِهٰنَا الَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تُكُذِّبُونَ أَنَّ

كُلَّ إِنَّ كِتْبُ الْأَبْرُادِ لَفِي عِلَّيِتِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الدُّبُوادِ لَفِي عِلَّيِتِينَ

وَمَا اَدُرٰيكَ مَا عِلْيَتُونَ ﴿

كِتْبُ مَرْقُومٌ (20)

يَّشُهُدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21)

إِنَّ الْأَبْرَادَ لَفِي نَعِيْمِ 22

عَلَ الْأَرَّآبِاكِ يَنْظُرُونَ 3

تَغُرِثُ فِي وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ (24)

يُسْقَون مِن رَحِيْقٍ مَخْتُومٍ (25)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> इस के विपरीत ईमान वाले अल्लाह के दर्शन (जियारत) से सम्मानित (सरफराज) होंगे |

<sup>2</sup> عِلَيْنِ इल्लीईन عَلَيْ उलू (ऊँचाई) से है । यह सिज्जीन के विपरीत आकाशों में या स्वर्ग या सिद्रतुल मुन्तहा या अर्थ (अल्लाह के सिंहासन) के पास जगह है जहाँ नेक लोगों की आत्मायें (रूहें) और उन के कर्मपत्र महफूज होते हैं जिस के क़रीब मुकर्रब फरिश्ते मौजूद रहते हैं ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जिस तरह दुनिया के ख़ुशहाल लोगों के चेहरे पर आम तौर से ताजगी और हिरयाली होती है जो उन के सुख-सुविधाओं का द्योतक (मजहर) होती है जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा से हासिल होती है | इसी तरह जन्नत वालों पर आदर-सम्मान और उपहारों की जो अधिकता होगी उस के असर उन के चेहरों पर भी दिखाई पड़ेंगे और अपनी ख़ूबसूरती, जीनत, रौशनी और नूर से पहचान लिये जायेंगे कि वह स्वर्गीय (जन्नती) हैं |

رُحِيقُ रहीक पाक या साफ शराब को कहते हैं जिस में किसी चीज की मिलावट न हो | رُحِيقُ मुहर लगी हुई, इस की सफाई की ज़्यादा स्पष्टीकरण (वजाहत) के लिये हैं !

सूरतुल मुतप्रफेफीन-८३

भाग-३०

الجزء ٣٠ 1108

سورة المطففين ٨٣

२६. जिस में कस्तूरी की मुहर लगी होगी इच्छा (तमन्ना) करने वालों को उसी की ही इच्छा करनी चाहिये |

२७. और उस में तस्नीम की मिलावट होगी !

२८. यानी वह जल श्रोत (चश्मे) जिसका पानी निकटवर्ती (मुकर्रब) लोग पीयेंगे ।

२९. वेश्वक पापी लोग ईमान वालों का मजाक उड़ाया करते थे।

**३०**. और उनके करीब से गुजरते हुए कनिखयों (और इशारे से) उनकी बेइज्जती करते थे।<sup>2</sup>

३१. और जब अपनों की तरफ लौटते तो दिल्लगी करते थे।

**३२**. और जब उन्हें देखते तो कहते कि बेशक ये लोग गुमराह (कुमार्ग) हैं |3

३३. ये उन पर रक्षक (निगरा) बनाकर तो नहीं भेजे गये |

३४. तो आज ईमानवाले उन काफिरों पर हैसेंगे | خِتْهُ هُ مِسْكُ مُونِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (2)

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيهُمِ

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28)

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ يَضْحَكُونَ (2)

وَاذَا مَرُّوُا بِهِمْ يَتَغَا مَزُوْنَ 30

وَإِذَاانُقَلَبُوْآ إِلَى آهْلِهِمُ انْقَلَبُواْ فَكُهِينَ (أَدِّ)

وَاِذَا رَاوُهُمْ قَالُواۤ إِنَّ هَوُكُوۤ اِضَآ اَتُونَ 32

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ (33)

فَالْيُومُ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ مِنَ الْكُفَّادِ يَضْحَلُونَ (34)

का मतलब ऊँचाई है, ऊँट की कोहान जो उस के घरीर से ऊँची होती है उस بَنْمُ النَّبُو सिनाम कहा जाता है | कब्र के ऊँचा करने को भी تَنْبُرُ तसनीमुल कुबूर कहा जाता है, मतलब यह है कि उस में तसनीम नाम की घराव की मिलावट होगी, जो स्वर्ग के ऊपरी हिस्सों से एक चश्मा (श्रोत) के जरिये आयेगी यह जन्नत की सब से अच्छी और बेहतर घराव होगी |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> غَنْزُ का मतलब होता है पल्कों और भवों से इश्वारा करना, यानी एक-दूसरे को पल्कों और भवों का इश्वारा करके उनकी बेइज़्ज़ती और उन के धर्म पर ताना करते थे |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी मुसलमान, मुश्वरिकों की निगाह में और ईमान वाले काफिरों की नजर में गुमराह (कुपथ) होते हैं, यही हालत आज भी है, गुमराह अपने को सच्चा और सच्चे को गुमराह विश्वास (यकीन) कराते हैं!

सूरतुल इंशिकाक-८४

भाग-३०

الجزء ٣٠ [1109

سورة الانشقاق ٨٤

३४. सिंहासन पर बैठे देख रहे होंगे ।

**३६**. कि अब इंकार करने वालों ने जैसा ये किया करते थे पूरा-पूरा वदला पा लिया !!

### सूरतुल इशिकाक-८४

सूरतुल इंशिकाक मक्का में नाजिल हुई और इस में पच्चीस आयतें हैं |

अल्लाह के नाम से युरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

9. जब आकाश फट जायेगा

 और अपने रब के हुक्म को कान लगाकर सुनेगा, और उसी के लायक वह है ।

३. और धरती (खींच कर) फैला दी जायेगी l

Y. और उस में जो है उगल देगी और ख़ाली हो जायेगी  $|^2$ 

और अपने रब के हुक्म पर कान लगायेगी,
 और उसी के लायक वह है |

६. हे इंसान! तू अपने रव से मिलने तक यह कोश्विश्व और सभी काम और मेहनत करके उस से मुलाकात करने वाला है ।

 जे तो उस समय जिस इंसान के दाहिने हाथ में कर्मपत्र (आमालनामा) दिया जायेगा | عَلَى الْاَزَآبِاكِي يَنْظُرُونَ ﴿ 35

هَلْ ثُونِ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ﴿

٤

يسمير الله الرَّحْمٰنِ الزَّحِيْمِ

إِذَا السَّهَاءُ انْشَقَّتُ ()

وَالإِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ 2

وَإِذَا الْأَرْضُ مُنَّاتُ أَنَّ

وَٱلْقُتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿

وَ ٱذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ٥

يَايُهُا الْإِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِثٌّ اِلْى رَبِّكَ كَلْمُحًا فَهُلْقِيهُهِ ۞

فَاقَامَنُ أُوْلِ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ ( )

<sup>े</sup> का मतलब है إلين बदला दिये गये, यानी क्या काफिरों को वह जो कुछ करते थे बदला दिया गया है |

यानी जो मुद्दे जमीन में गड़े हैं, सब जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे, जो खजाने उस के भीतर मौजूद हैं वह उन्हें जाहिर कर देगी और खुद बिल्कुल खाली हो जायेगी |

सूरतुल इंश्विकाक-८४

भाग-३० 1110 १० । الجزء

سورة الانشقاق ٨٤

**द.** उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जायेगा।

 और वह अपने परिवार वालों की तरफ खुच होकर लौट आयेगा ।

१०. लेकिन जिस इंसान का कर्मपत्र (आमाल-नामा) उसकी पीठ के पीछे से दिया जायेगा !

99. तो वह मौत को बुलाने लगेगा।

**१२**. और भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल होगा।

**१३.** यह इंसान अपने परिवार में (संसार में) ख़ुश्र था।

९४. उसका विचार था कि अल्लाह की तरफ लौटकर ही न जायेगा ।

**१५**. यह कैसे होसकता है, हालांकि उसका रव उसे अच्छी तरह देख रहा था।

**१६**. मुझे शाम की लाली (सुर्खी) की कसम |²

فَسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا 8

وَيَنْقَلِبُ إِلَّى اَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿

وَامَّا مَن أُونِّ كِتْبَهُ وَرَّاءَ ظَهْرِهِ (10)

فَسُوفَ يَهُ عُوا ثُبُورًا اللهِ

وَّيُصُلِّى سَعِيْراً 12

اِنَّهُ كَانَ فِئَ ٱهْلِهِ مُسْرُورًا 🕛

إِنَّهُ ظُلَّ أَنُ لَّنُ يَكُورُ ﴿ أَا

بَلَى أُولَ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا (أَنَ

فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ 16

<sup>1</sup> सरल हिसाब यह है कि मोमिन का आमालनामा पेश किया जायेगा उस के दोष (गुनाह) भी उस के सामने लाये जायेंगे फिर अल्लाह अपनी रहमत और फज्ल से उसे माफ कर देगा | हजरत आयेशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह (ﷺ) ने फरमाया : जिसका हिसाब लिया गया वह बर्बाद हो गया | मैनें कहा हे अल्लाह के रसूल ! अल्लाह मुझे आप पर विलदान (क़ुर्बान) करे, क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया कि जिस के दायें हाथ में कर्मपत्र दिया गया उसका हिसाब आसान होगा | (हजरत आयेशा का मतलव यह था कि इस आयत के मुताबिक तो मोमिन का भी हिसाब होगा लेकिन वह तबाही से दोचार नहीं होगा) | आप ने स्पष्ट (वाजेह) किया "यह तो पेशी है" यानी मोमिन के साथ हिसाब का मामला नहीं होगा एक सरसरी पेशी होगी। मोमिन अल्लाह के आगे पेश किये जायेंगे जिस से पूछताछ हुई वह मारा गया | (सहीह बुखारी, तफसीर सूरतुल इंशिकाक)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यफक उस लाली को कहते हैं जो सूरज के डूबने के बाद आकाश में प्रकट (जाहिर) होती है और इंशा का समय शुरू होने तक रहती है |

सूरतुल इंश्विकाक-८४

भाग-३० | 1111 | १० - हेर्न

سورة الانشقاق ٨٤

99. और रात की और उसकी जमा चीजों की कसम ।

**१८. और पूरे चांद की क्रसम**।

**१९**. बेशक तुम एक हालत से दूसरी हालत में पहुँचोगे |<sup>2</sup>

२०. उन्हें क्या हो गया है कि ईमान (विश्वास) नहीं लाते ।

**२१. और** जब उन के पास क़ुरआन पढ़ा जाता है तो सज्दा नहीं करते |<sup>3</sup>

बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया वह झुठला रहे

२३. और अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता है, जो कुछ ये दिलों में रखते हैं ।

२४. तो उन्हें दर्दनाक अजावों की ख़ुशखबरी सुना दे |

२४. लेकिन ईमानवालों और सदाचारियों (नेक लोगों) को अनिगनत और वेशुमार वदला दिया जायेगा । وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ أَنَ

وَالْقَبَرِ إِذَا الشَّكَى 18

لَتُرْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (1)

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20)

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهُمُ الْقُرْانُ اللِّينَهُدُونَ (21)

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُكُنِّ بُوْنَ 22

وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ 23

فَبَشِّرُهُمْ بِعَنَابٍ اَلِيْمٍ ( 4 )

اِلاَ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ اَجْرُّغَيْرُ مَمْنُون (25)

<sup>े</sup> بَاكُنَيْ का मतलव है जब वह पूरा हो जाये जैसे वह तेरहवीं की रात से सोलहवीं तारीख तक की रात में रहता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مَنَى का असल मायने कठिनाई है, यहां अभिप्राय (मुराद) वह कठिनाईयां हैं जो कयामत के दिन घटित (वाकेअ) होंगी यानी उस दिन एक से वढ़कर एक हालत आयेगी (फतहुल वारी, तफसीर सूरतुल इंशिकाक) यह कसम का जवाव है ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हदीसों से यहाँ नवी (🗝) और सहावा का सज्दा करना सिद्ध (सावित) है !

सूरतुल बुरूज-८५

भाग-३० | 1112 | १०- الجزء

سورة البروج ٨٥

### सूरतुल बुरूज-८५

सूरतुल बुरूज मक्का में नाजिल हुई और इस में वाईस आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- बुर्जो वाले आकाश की कसम ।
- २. वादा किये हुए दिन की क्रसम।
- हाजिर होने वाले और हाजिर किये गये की क्रसम |²
- ¥. (कि) खाई वाले मारे गये |
- ५. वह एक आग थी ईंधन वाली |
- ६. जबिक वह लोग उस के आसपास बैठे थे।
- और मुसलमानों के साथ जो कर रहे थे उस
   को अपने सामने देख रहे थे |

# ٩

يسسير الله الرَّحْلِن الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُفِيجِ أَلْ

وَالْيُوفِرِ الْمُوعُودِ 2

وَشَاهِدٍ قَ مَثْهُودٍ 🐧

مُتِلَ أَصْحُبُ الْكُذُنُ وَدِ \*

النَّارِذَاتِ الْوَقُودِ 3

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ 6

وَّهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْتُؤْمِنِيْنَ شُهُودٌ ۗ

सूरतुल बुरूज : नबी (ﷺ) जोहर और असर में सूरतुत्तारिक और सूरतुल बुरूज पढ़ते थे । (तिर्मिजी)

<sup>ें</sup> दें यह हैं (भवन का गुंबद ) का बहुवचन (जमा) है हैं का असल नायेना है जुहूर, यह सितारों की मंजिलें हैं जिन्हें उन के घर की हैसियत हासिल हैं जाहिर और रौशन होने के वजह से उन्हें बुरूज कहा जाता है, तफसील के लिये देखिये अलफुरकान ६१ का हाश्विया | कुछ ने बुरूज से मुराद सितारे लिये हैं यानी सितारों वाले आकाश की कसम | कुछ के ख्याल में इस से आकाश के दरवाजे या चौद की मंजिल मुराद है | (फतहुल कदीर)

और और خير की व्याख्या (तफसीर) में बड़ा इिक्तिलाफ है | इमाम शौकानी ने हिरीसों और रिवायतों की बिना पर कहा है कि शाहिद से मुराद जुमा (शुक्रवार) का दिन है | इस दिन जिस ने जो कर्म (अमल) किया होगा यह क्रयामत के दिन उसकी गवाही देगा और मशहूद से अफी (९ जिलहिज्जा) का दिन है, जहां लोग हज के लिये जमा और हाजिर होते हैं |

सूरतुल वुरूज-८५

भाग-३० | 1113 | ٣٠ - الجزء

سورة البروج ٨٥

**द.** ये लोग उन मुसलमानों से किसी दूसरे पाप का बदला नहीं ले रहे थे, सिवाय इस के कि वे बड़े गालिब तारीफ़ के लायक अल्लाह की ताकत पर ईमान लाये थे।

- ९. जिस के लिये आकाशों और धरती का राज्य है और अल्लाह (तआला) के सामने है हर वस्तु (चीज) ।
- 90. बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों को सताया, फिर माफी भी न मांगी, उन के लिये नरक की यातना (अजाव) है और जलने का अजाब है ।
- 99. बेशक ईमान कुबूल करने वालों और नेक काम करने वालों के लिए वे बाग हैं जिन के नीचे (ठंडे पानी की) नहरे वह रही हैं, यह बड़ी कामयाबी है |
- **१२**. बेशक तेरे रव की पकड़ बड़ी सख़्त है |
- ९३. वही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा जिन्दा करेगा।
- **१४**. वह बड़ा माफ करने वाला और बहुत प्रेम करने वाला है !
- १४. अर्घ का स्वामी (मालिक) महान है ।
- 9६. जो चाहे उसे कर देने वाला है।
- १७. तुझे सेनाओं की खबर भी मिली है।
- १८. यानी फिरऔन और समूद की।

وَمَا نَقَدُوا مِنْهُمْ اِلْآ اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَذِيْزِ الْحَمِيْدِ 8

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّامِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءَ شَهِيدًا ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمُّ لَمْ يَتُوُبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ (1)

اِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَعَولُوا الصَّلِطْتِ لَهُمْ جَنْتَّ تَجُدِى مِنْ تَنْضِهَا الْأَنْهُارُ أَهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكِبَيْرُ (الَّ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ 12

اِنَّهُ هُولِيْدِي كُنُّ وَلِيُعِيدُ لُا اللهِ اِنَّهُ هُولِيْدِي كُنُّ وَلِيُعِيدُ لُا اللهِ

رور ورورو ورورو وهوالغفور الودود (14)

ذُوالُعُوشِ الْبَجِيدُ 15

فَعَالٌ لِمَا يُونِينُ 6

هَلُ اَتُلُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17)

فِرْعُونَ وَتُبُودَ (<del>8</del>) فِرْعُونَ وَتُبُودَ (<del>8</del>)

<sup>े</sup> यानी उन लोगों का अपराध जिनको अग्ग में झोंका जा रहा था यह था कि वह प्रभुत्वश्वाली (गालिब) अल्लाह पर ईमान लाये थे इस ािकआ का बयान सहीह हदीसों में मौजूद हैं ।

सूरतुत्तारिक-८६

भाग-३० | 1114 | ४० - होनी

سورة الطارق ٨٦

**१९**. (कुछ नहीं) विल्क काफिर तो झुठलाने में पड़े हुए हैं |

२०. और अल्लाह (तआला) भी उन्हें हर तरफ से घेरे हुए है |

२१. बल्कि यह क़ुरआन है बहुत महिमा (तारीफ) वाला ।

२२. सुरक्षित (महफूज) किताब में लिखा है।

#### सूरतुत्तारिक-८६

सूरतुत्तारिक मक्का उतरी और इस में सतरह आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- क्सम है आसमान की और अंधेरे में प्रकट (जाहिर) होने वाले की |
- तुझे मालूम भी है कि वह रात को जाहिर होने वाली चीज क्या है ।
- वह रौशनी वाला सितारा है ।
- ightarrow. कोई ऐसा नहीं जिस पर रक्षक (फ्रिरिश्ते) न हों  $ho^2$

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تُكُذِيبٍ (اللهِ

وَّاللَّهُ مِنْ وَرَآيِهِمْ مُحِيطًا (20)

بَلْ هُوَقُرُانٌ مَّجِيدٌ (2)

فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ (22)

٤

بشيع الله الرَّحْيٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّهَاء وَالطَّادِقِ 🕛

وَمَا آدُرلكَ مَا الطَّارِقُ 2

النَّجُمُ الثَّاقِبُ 3

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّتَا عَلَيْهَا حَافِظُ ﴿

<sup>\*</sup> सूरतुत्तारिक : हजरत ख़ालिद उदवानी ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह (ﷺ) को सक्रीफ़ के वाजार में धनुप या लाठी के सहारे खड़े देखा, आप उन के पास उन से मदद लेने आये थे, वहाँ मैंने आप से सूरतुतारिक सुनी और मैंने उसे याद कर लिया, जब कि मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था फिर मुझे अल्लाह ने इस्लाम से सम्मानित (सरफराज) किया और इस्लाम की हालत में मैंने उसे पढ़ा। (मुसनद अहमद ४)३३४)

<sup>े</sup> तारिक से क्या मुराद है, क़ुरआन ने ख़ुद साफ कर दिया प्रकाशमान (रौशन) सितारा ا فَارَقُ वना है فَارُنُ से जिसका मतलव खटखटाना है, लेकिन عُرُوق रात के आने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, तारों को भी तारिक इसी वजह से कहा जाता है कि वह दिन को छुप जाते और रात को निकलते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी हर जान पर अल्लाह की तरफ से फरिश्ते तैनात हैं जो उसके भले-बुरे सभी कर्म (अमल) लिखते हैं |

सूरतुत्तारिक-८६

भाग-३० 1115 ४० - हेर्-

سورة الطارق ٨٦

- इंसान को देखना चाहिए कि वह किस चीज से बनाया गया है ।
- ६. वह एक उछलते पानी से पैदा किया गया है।
- जो पीठ और छाती के बीच से निकलता है ।
- बेशक वह उसे फेर लाने पर जरूर सामर्थ्य (क़ुदरत) रखने वाला है।
- ९. जिस दिन छिपे भेदों (राज) की जाँच पड़ताल होगी !
- तो न कोई जोर चलेगा उसका और न कोई मददगार होगा ।
- **११**. वर्षा वाले आकाश की क्रसम |²
- **१२**. और फटने वाली धरती की कसम |
- १३. बेञ्चक यह (कुरआन) यक्रीनन दो टूक फैसले करने वाली भाषा (जुबान) है ।
- **१४**. और यह हैसी की (और वेकार की) बात नहीं |
- 9x. लेकिन वे (काफिर) दौव-घात में हैं | 4

فَلَيْنُظُو الْإِنْسَانُ مِمَّرُخُلِقَ ٥

خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقٍ 6

يَّخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّوَآبِدِ ( الْ

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ 8

يَوْمَ ثُبْلَى السَّرَآيِرُ ﴿

فَهَالَهُ مِنْ قُوْقِ وَلَا نَاصِرٍ أَنَّ

وَالسَّهَا وَاتِ الرَّجْعِ ١

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّلْعَ 12

إِنَّهُ لَقُولٌ فَصْلٌ 🗓

وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ أَنْ

اِنَّهُمْ يَكِينُ وَنَ كَيْنًا (15)

<sup>3</sup> यानी धरती फटती है तो उस से पौधा बाहर निकलता है, धरती फटती है तो चश्मा (स्रोत) जारी हो जाता है | इसी तरह एक दिन आयेगा कि धरती फटेगी और मुर्दे जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे इसलिये धरती को फटने वाली कहा गया है |

4 यानी नवी (素) जो धर्म लेकर आये हैं उसे नाकाम करने की साजिञ्च रचते हैं, या नबी (素) को धोखा देते हैं और मुंह पर ऐसी वातें करते हैं कि दिल में उसके खिलाफ होता है ।

का शब्दिक अर्थ (लफ़्जी मायने) हैं, लौटना और पलटना, वर्षा भी वार-बार पलट-पलट कर होती हैं, इसलिए वर्षा को نم مَن के शब्द से व्यंजित (तावीर) किया गया है । कुछ कहते हैं कि वादल समुद्रों से पानी लेता है फिर वही पानी समुद्र को पलटा देता है, इसलिए वर्षा को نم رَحْمَ कहा जाता है ।

सूरतुल आला-⊏७

भाग-३० 1116 ए॰ होने।

سورة الأعلى ٨٧

9६. और मैं भी एक दांव चल रहा है।<sup>1</sup>

१७. तू काफिरों को मौका दे, उन्हें थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें।

#### सूरतुल आला-८७

सूरतुल आ़ला मक्का में नाजिल हुई और इसमें उन्नीस आयतें हैं |

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- अपने बहुत ही बुलन्द रब के नाम की पाकी बयान कर |<sup>2</sup>
- २. जिस ने पैदा किया और सही और स्वस्थ (सेहतमंद) बनाया।
- और जिस ने अंदाजा लगाकर मुकर्रर किया
   फिर रास्ता दिखाया ।
- ४. और जिस ने ताजा घास पैदा की ।
- ४. फिर उस ने उसको (सुखा कर) काला कूड़ा कर दिया।
- ६. हम तुझे पढ़ायेंगे, फिर तू न भूलेगा।

وَّ الْكِنُدُكُنِدُا اللهِ

فَهِيلِ الْكَفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُونِيدًا (أَ)

٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

سَنِيعِ اسْمَدَرَتِكَ الْأَعْلَى 🖒

الَّذِي خَلَقَ فَسَوْى كُلُ

وَالَّذِي قَتَّادَ فَهَالَى ۗ

وَالَّذِئَّ ٱخْرَجَ الْمَرْغَى ﴾

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوى 3

سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْشَى ﴿

पानी उनकी चालों और षडयंत्रों (साजिश) से अचेत (गाफिल) नहीं हूँ, मैं भी उन के खिलाफ उपाय कर रहा हूँ, या उनकी चालों का तोड़ कर रहा हूँ, 🗯 छिपी साजिश को कहते हैं जो बुरे उद्देश्य (मकसद) के लिए हो तो बुरी है और मकसद भला हो तो बुरा नहीं।

<sup>\*</sup> सूरतुल बाला: रसूल अल्लाह (ﷺ) यह सूरत और सूरतुल गांचिया ईदैन एवं जुमआ में पढ़ते थे । इसी तरह वित्र की पहली रकअत में सूरतुल आला, दूसरी में अलकाफिरून और तीसरी मे सूरतुल इखलास पढ़ते थे । हजरत मुआज को जिन सूरतों के पढ़ने का हुक्म दिया था उन में एक यह भी थी (सिहाह में यह सभी तफसील मौजूद हैं)

<sup>े</sup> यानी ऐसी चीजों से अल्लाह की पवित्रता (पाकीजगी) जो उस के लायक नहीं है । हदीस में आता है कि नबी (ﷺ) इस के जवाब में पढ़ा करते थे ! بشَعَادِينَ الأَعْلَى (मुसनद अहमद, १)२३२ अबू दाऊद, किताबुस सलात, बाबुद दुआ फिस सलाते, अलवानी ने सहीह कहा है)

सूरतुल आला-८७

भाग-३० | 1117 | १९०० |

سورة الأعلى ٨٧

७. लेकिन जो कुछ अल्लाह चाहे वह खुले और छिपे को जानता है ।

हम आप के लिए आसानी पैदा कर देंगे ।¹

९. तो आप शिक्षा (नसीहत) देते रहें अगर शिक्षा कुछ फायेदा दे ।

**90**. डरने वाला तो नसीहत हासिल कर लेगा |<sup>2</sup>

99. (लेकिन) दुर्भाग्यपूर्ण (बद्नसीब) उस से दूर रह जायेगा |

१२. जो बड़ी आग में जायेगा।

**१३**. जहां फिर न वह मर सकेगा न जियेगा<sup>3</sup> (बिल्क जान निकलने की हालत में पड़ा रहेगा)

१४. वेश्वक उस ने कामयाबी प्राप्त (हासिल) कर ली, जो पाक हो गया।

१४. और जिस ने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा। اِلاَّمَاشَاءَاللهُ ۗ النَّهُ لِعَلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿

وَنُيَتِرُكَ لِلْيُسْرَى اللَّهُ اللَّ

فَكُكِّرُ إِن تَفَعَتِ النِّكُرُى ﴿

سَيَلًا كُوْمَنْ يَكُثْمِي (1)

وَيَتَجَنَّبُهُا الْأَشْقَى اللَّهِ

الَّذِئ يَصْلَى النَّادَ الْكُبُرِي 12

ثُمَّةً لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلَا يَحُيلِي 🗓

تَنُ أَفْلَتُ مِنْ تَزَكِّي ﴿

وَذَكْرُ السَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)

पह भी मिसाल है, हम आप पर प्रकाशना (वहयी) आसान कर देंगे तािक उसे याद करना और उसके मुतािबक अमल करना आसान हो जाये, हम आप को वह रास्ता दिखायेंगे जो आसान होगा । हम जन्नत के काम आप के लिये आसान कर देंगे । हम आप के लिये ऐसे अमल और कौल आसान कर देंगे जिन में भलाई हो और हम आप के लिये ऐसी शरीअत मुकर्रर करेंगे जो सरल-सीधी और मुनािसव होगी, जिस में कोई टेढ़ापन, उलझन और तंगी नहीं होगी ।

यानी आप की शिक्षा से वह जरूर नसीहत हासिल करेंगे, जिन के दिलों में अल्लाह का डर होगा, उन में अल्लाह के डर और अपने सुधार की ख़्वाहिश ज्यादा शक्तिशाली हो जायेगी!

इस के ख़िलाफ जो लोग सिर्फ अपने पापों की सजा भोगने के लिये सामायिक रूप (वक़्ती तौर) से नरक में रह गये होंगे उन्हें अल्लाह (तआला) एक तरह मौत दे देगा, यहाँ तक कि वह आग में जलकर कोयला हो जायेंगे, फिर अल्लाह अम्विया वगैरह की सिफारिश्व से उनको गरोहों के रूप में नरक से निकालेगा उनको जन्नत की नहर में डाला जायेगा, जन्नती भी उन पर पानी डालेंगे | जिस से वह इस तरह जिन्दा हो जायेंगे जैसे बाढ़ के कूड़े पर अन्न उग आता है | (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान)

सूरतुल गान्निया-८८

भाग-३० 1118 ४०-३५।

سورة الغاشية ٨٨

9६. लेकिन तुम तो सांसारिक जीवन को श्रेष्ठता (फजीलत) देते हो |

**१७**. और परलोक (आखिरत) बहुत बेहतर और स्थाई (दायमी) है ।

१८. ये बातें पहले की किताबों में भी हैं।

99. (यानी) इब्राहीम और मूसा की कितावों में ।

#### सूरतुल गाश्रिया-८८

सूरतुल गांशिया मक्का में उतरी और इस में छब्बीस आयतें हैं |

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

- क्या तुझे भी छिपा लेने वाली [(प्रलय) (कियामत)] की खबर पहुँची है |
- २. उस दिन बहुत से मुँह ज़लील होंगे !
- (और) दुखों से पीड़ित कष्टों में होंगे |
- ४. वे दहकती हुई आग में जायेंगे |
- ४. और बहुत गर्म (उनलते हुए) स्रोत (चश्मे) का पानी उन को पिलाया जायेगा !!
- ६. उन के लिए मात्र कॉंटेदार पेड़ों के अलावा कुछ खाना न होगा |²

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا اللهُ

وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ وَآبُقَى أَنَ

اِنَّ هٰذَا لَغِي الصُّحُفِ الْأُوْلِي الْأَوْلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنَالِمُ اللْمُنَالِمُ لَمِنْ اللْمُنَالِمُ اللْمُمُ اللْمُل

ينسير الله الرّحين الرّحييم

هَلُ اَتُكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ أَنَ

وُجُوْةٌ يَوْمَيِنٍ خَاشِعَةٌ 2

عَامِلَةً نَاصِبَةً أَن

تَصْلَى نَازًا حَامِيَةً ﴾

تُسْقَى مِنْ عَيْنِ النِيَةِ ﴿

كيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ صَرِيْعٌ 6

<sup>\*</sup> सूरतुल मात्रिया : कुछ रिवायत में है कि रसूल अल्लाह (क्रू) जुमआ की नमाज में सूरतुल जुमआ के साथ सूरतुल गात्रिया पढ़ते थे ।

<sup>ं</sup> यहां वह बहुत खौलता पानी अभिप्राय (मुराद) है जिसकी गर्मी चरम सीमा (इन्तिहा) को पहुँची हो । (फतहुल क़दीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह एक कटिदार झाड़ी है जिस के सूखने पर जानवर उसे खाना पसन्द नहीं करते । जो भी हो यह भी जनकूम की तरह एक बहुत कडुवा दुर्गाधित (बदबूदार), बेमजा अपवित्र (नापाक) खाना होगा जो न श्ररीर का हिस्सा वनेगा न भूक ही जायेगी ।

सूरतुल गाविया-८८

भाग-३० | 1119 | १००३ |

سورة الغاشية ٨٨

७. जो न शरीर में वृद्धि (इजाफा) करेगा और न भख मिटायेगा ।

 बहुत से मुंह उस दिन खुश और प्रफ्ल्लित (आसुदा) होंगे |

९ अपने कर्मी (अमल) की वजह से खुश होंगे |

१०. बुलन्द जन्नत में होंगे !

११. जहां कोई अश्लील (लग्व) बात कान में न पडेगी ।

१२. जहाँ (ठंडे) जल स्रोत (चश्में) बह रहे होंगे

१३. (और) उस में ऊचे-ऊचे सिंहासन होंगे !

**१४**. और प्याले रखे हुए (होंगे) |

१५. और एक पंक्ति में रखे हुए तिकये होंगे |

9६. और कोमल कालीनें बिछी होंगी |

१७. क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि वे किस तरह पैदा किये गये हैं ।

१८. और आकाशों को कि किस तरह ऊँचा किया गया है |

१९. और पहाड़ों की तरफ, कि किस तरह गाड़ दिये गये हैं |

لاَّيُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوْعٍ أَ

وُجُولًا يُومَينِ نَاعِمَةً (8)

لِسَعْمِهَا رَاضِيَةً (٥)

في جَنَّةِ عَالِيَةٍ (١٥)

لاَ تُسْبَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً أَنَّ

فنعاعَيْنُ حَارِيَةُ (12)

فِيْهَا سُرْرٌ مَرْفُوعَهُ (<sup>(13)</sup>

وَّ ٱكُواكُ مَّوْضُوعَةً (14)

وَّنْهَادِيُ مَصْفُوْفَهُ (15)

وَّ زَرَانَ مُبْثُونَةً اللهِ

اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (أَنَّ

وَإِلَى السَّهَاءَ كُنْفُ رُفِعَتُ (8 أُ)

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِيَتُ (أُثُّ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ऊंट अरब में साधारणत: (आम) थे और इन अरबों की ज़्यादातर सवारी यही थी, इसलिये अल्लाह ने उन्हीं की चर्चा कर के फरमाया कि इनकी रचना पर ख्याल करो । अल्लाह ने उसे कितना बड़ा अस्तित्व (वजूद) दिया है और कितनी श्वन्ति और बल उस में रखा है इस के बावजूद भी वह तुम्हारे लिये नर्म और तावे हैं, तुम उस पर जितना चाहो वोझ लादो वह इंकार नहीं करेगा, तुम्हारे ताबे होकर रहेगा, इस के सिवा इस का गोश्त तुम्हारे खाने के और उसका द्ध तुम्हारे पीने के और उसका ऊन गुर्मी हासिल करने के काम आता है ।

सूरतुल फज्र-८९

भाग-३० 1120 ४०- الجزء

سورة الفجر ٨٩

**२०**. और धरती की तरफ, कि किस तरह बिछायी गयी है ।

**२१**. तो आप नसीहत दे दिया करें (क्योंकि) आप केवल नसीहत देने वाले हैं |

२२. आप कुछ उन पर दारोगा तो नहीं है।

२३. लेकिन जो व्यक्ति (इंसान) मुंह फेरने वाला हो और कुफ़ करे |

२४. उसे अल्लाह (तआला) बड़ी कठोर यातना (अजाब) देगा |

२४. वेशक हमारी तरफ उनको लौटाना है।

२६. फिर बेशक उन से हिसाब लेना हमारा काम है।

#### सूरतुल फज्-८९

सूरतुल फज़ मक्का में उतरी इसमें तीस आयतें हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है ।

क्सम है फज़ की |²

२. और दस रातों की <sup>13</sup>

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20)

فَنَاكِرٌ لَهُ إِنَّهَا آنُتَ مُذَكِّرٌ 20

كَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرٍ (2)

اِلاَ مَنْ تُولِّي وَكَفَرُ 3

فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (4)

إِنَّ اِلَيْنَآ إِيَابَهُمُ (25)

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26

٩

بنسيم الله الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ الْ

وَلَيَالِ عَشْرٍ ٤

मचहूर है कि इस के जवाब में اللَّهُمُ عَلَيْنَا مِثَانِاً إِنَّالُ पढ़ा जाये यह दुआ तो नवी (ﷺ) से सिद्ध (साबित) है जो आप अपनी कुछ नमाजों में पढ़ते थे जैसाकि सूरतुल इंशिकाक में गुजरा, लेकिन इस के जवाब में यह पढ़ना आप से सिद्ध नहीं है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **चूरतुन फज**: इस से मुराद साधारण (आम) फज़ है किसी खास दिन की फज़ नहीं ।

<sup>3</sup> इस से ज़्यादातर व्याख्याकारों (मुफिस्सिरों) के विचार में "जिलहिज्जा" की शुरू की दस रातें मुराद हैं, जिनकी प्रधानता (फजीलत) हदीसों में साबित हैं | नवी (ﷺ) ने फरमाया "जिल हिज्जा" के दस दिनों में किये गये नेक काम अल्लाह को सब से ज़्यादा प्रिय हैं यहाँ तक की अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी इतना प्रिय नहीं सिवाय उस जिहाद के जिस में इंसान शहीद (विलदान) ही हो जाये | (अल बुखारी, कितायुल ईदैन)

सूरतुल फज-८९

भाग-३० | 1121 | १० । हिन्

سورة الفجر ٨٩

३. और सम और विषम (ताक और जोड़े) की ।

¥. और रात की जब वह चलने लगे |

 क्या उन में बुद्धिमानों (अक्लमंद) के लिए काफी क्सम है?<sup>1</sup>

६. क्या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने आदियों के साथ क्या किया?

७. स्तम्भों (सुतूनों) वाले इरम के साथ ।

जन के जैसे लोग (दूसरे किसी नगर और)
 देशों में पैदा नहीं किये गये !

 और समूदियों के साथ जिन्होंने घाटियों में बड़े-बड़े पत्थर काटे थे ।

**90**. और फिरऔन के साथ जो खूटों वाला था<sup>2</sup>

99. उन सभी ने नगरों में सिर उठा रखा था।

१२. और बहुत उपद्रव (फसाद) मचा रखा था

**१३. आखिर** में तेरे रब ने उन सब पर अजाव का कोड़ा बरसाया।

१४, बेशक तेरा रव घात में है ।

१४. इंसान (का यह हाल है) कि जब उसका रब उस की परीक्षा (इम्तेहान) नेता है और وَّالشَّفْعِ وَالْوَتُو ( َ

وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ أَ

هَلُ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِنِي يَجُوِثُ

ٱلَّهُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ 6

إدَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ثُ

انَتِينُ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْهِلَادِ ﴿

وَتُمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخُرَ بِالْوَادِ ﴿

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10)

الَّذِيْنَ طَغُوا فِي الْبِلادِ اللهِ

فَٱكْثَرُوا فِيْهَا الْفَسَادَ (12)

فَصَبٌ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَنَالٍ اللَّهِ

اِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿

فَامَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْمَهُ رَبُّهُ فَاكْرُمَهُ وَ نَعْبَهُ لَهُ فَيَتُوْلُ رَقِيَ ٱكْرَمَنِ (أُنَّ

इसका मतलव यह है कि भारी संनाओं वाला था, जिस के पास खेमों की अधिकता थी जिन्हें खूटे गाड़ कर खड़ा किया जाता था, या उसकी सख़ती और जुल्म की तरफ इश्वारा है कि खूटों के जरिये (द्वारा) उन्हें यातनायें (अजाब) देता था । (फतहुल कदीर)

सूरतुल फज-८९

भाग-३० 1122 १० الجزء ٢٠

سورة الفجر ٨٩

मान और इज़्ज़त देता है, तो वह कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरा सम्मान (इज़्ज़त) किया ।

9६. और जब वह उसकी परीक्षा लेते हुए उसकी जीविका (रोजी) को कम कर देता है, तो वह कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरा अपमान (बेइज़्जती) किया |<sup>2</sup>

९७. ऐसा कभी नहीं,³ बल्कि (बात यह है कि) तुम (ही) लोग अनाथों (यतीमों) की इज़्जत नहीं करते ।⁴

**१**द. और गरीबों को खिलाने की एक-दूसरे को प्रेरणा (तरगीब) नहीं देते |

**१९**. और (मृतकों का) उत्तराधिकार (मीरास) समेट-समेट कर खाते हो |

२०. और धन से जी भरकर प्रेम करते हो ।

२१. बेश्वक जिस समय धरती कूट-कूटकर बिल्कुल (समतल) बराबर कर दी जायेगी। وَٱمَّا اِذَامَا ابْتَلَمْهُ فَقَدَّدُ عَلَيْهِ رِذْقَهُ هُ فَيَقُوْلُ رَقِيَّ اَهَانَنِ ۞

كَلَّا بَلُ لَا تُكُومُونَ الْمَيْنِيمَ 🛈

وَلا تَخَفُّونَ عَلْ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (8)

وَتَأْكُلُونَ التُّواثَ أَكُلًا لَيًّا ﴿ إِنَّ التُّواثَ أَكُلًّا لَيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (2)

كُلْآ إِذَا ذُكِّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دُكًّا (2)

पानी जब अल्लाह किसी को आजीविका (रिज़्क) और धन-दौलत देता है तो वह अपने बारे में इस भ्रम (गुमान) में पड़ जाता है कि अल्लाह उस पर बड़ा मेहरबान है जबिक यह वसायल इम्तेहान और परख के लिये होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी वह तंगी में डाल देता है और परीक्षा (इम्तेहान) लेता है तो अल्लाह के बारे में गलत संदेह (श्वक) करने लगता है |

<sup>3</sup> यानी बात इस तरह नहीं है जैसे लोग समझते हैं । अल्लाह धन अपने प्यारे बन्दों को भी देता है और नापसंदीदा लोगों को भी, तंगी में भी अपनों और परायों दोनों को ग्रस्त (मुब्तिला) करता है, जब अल्लाह धन दे तो उसका शुक्र दिखाये, गरीबी आये तो संब करें ।

<sup>4</sup> यानी उस के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते जिस के वह पात्र (मुस्तहक) हैं । नबी (ﷺ) का कौल है वह घर सब से अच्छा है जिस में अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये तथा वह घर सबसे बुरा है जिस में अनाथ (यतीम) के साथ बुरा सुलूक किया जाये फिर अपनी उंगली की तरफ इंचारा कर के फरमाया : मैं और अनाथ का पालने वाला जन्नत में इस तरह साथ-साथ होंगे, जैसे यह दो उंगलियां साथ मिली हैं। (अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाबुन फी जिम्मल यतिमें)

सूरतुल फज-८९

भाग-३० 1123 ४००३।

سورة الفجر ٨٩

२२. और तेरा रब (ख़ुद) आ जायेगा और फ़रिश्ते सफ़ें बाँध कर आ जायेंगे |

२३. और जिस दिन नरक भी लाया जायेगा, उस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा, लेकिन आज नसीहत हासिल करने का फायेदा कहाँ?

२४. वह कहेगा कि काश, कि मैंने इस जीवन के लिए कुछ (नेकी के काम) पहले से कर रखे होते |

२४. तो आज (अल्लाह) की यातनाओं जैसी यातना (अजाब) किसी की न होगी।

२६. न उसके बन्धन के जैसा किसी का वन्धन होगा।

२७. ऐ सन्तावना (इतिमनान) वाली आत्मा (रूह) |

२८. तू अपने रब की तरफ लौट चल, इस तरह कि तू उस से खुश (प्रसन्न) वह तुझ से खुश ।

२९. तो मेरे विश्वेष दासों (गुलामों) में श्वामिल हो जा।

३०. और मेरी जन्नत में चली जा।

وَجَاءَ رَبُكَ وَالْهَلَكُ صَفًا صَفًا

وَجِائِیءَ يَوْمَهِلِم بِجَهَنَّكُمَرُهُ يَوْمَهِنِ يَتَكَنَّكُو ُالْإِنْسَانُ وَافَىٰ لَـهُ الْبَالُوٰى ﴿

يَقُولُ لِكُنُتَنِي قَدَّمُتُ لِحَيَاقِيُ ﴿ فَا

فَيْزَمَيِنِ لَا يُعَنِّبُ عَنَا ابَاقَ أَحَلُّ 25

وَلا يُوثِقُ وَثَاقَةَ أَحَدٌ 20

يَايَّتُهَا النَّفْسُ الْكُلْمِينَةُ 20

ارْجِعَى إلى رَبِّكِ رَاضِيةً مَّرُضِيَّةً (28

فَادْخُلُ فِي عِلْمِي ﴿

وَادْخُلِلْ جَنَّيِقْ <sup>(30</sup>

उस दिन सभी हक केवल एक अल्लाह के हाथ में होंगे दूसरे किसी को उस के आगे सौस लेने की हिम्मत न होगी, यहाँ तक कि उसकी आज्ञा (इजाजत) के बिना कोई किसी की सिफारिश्व भी नहीं कर सकेगा, ऐसी हालत में काफिरों को जो यातना (अजाब) होगी और जिस तरह वह अल्लाह के बन्धन में जकड़े होंगे उसे यहाँ सोचा भी नहीं जा सकता, यह तो अपराधियों और जालिमों की हालत होगी, लेकिन ईमानवालों और नेक लोगों की हालत इस से विल्कुल अलग होगी जैसांकि आगे की आयतों में हैं!

सूरतुल बलद-९०

भाग-३० 1124

الجزء ٣٠ 1124

سورة البلد ٩٠

#### सूरतुल बलद-९०

सूरतुल बलद मक्का में नाजिल हुई और इस में बीस आयते हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- 9. मैं इस नगर की क्रसम खाता हूं।
- २. और आप इस नगर में मुक्रीम हैं।<sup>2</sup>
- और क्रसम है मानवीय पिता और औलाद की ।<sup>3</sup>
- ¥. बेशक हम ने इंसान को (बहुत) परिश्रम (मुश्क्कत) में पैदा किया है |
- ४. क्या यह विचार करता है कि यह किसी के वश में ही नहीं?
- कहता (फिरता) है कि मैंने तो बहुत माल खर्च कर डाला |

# ٩

يسْم الله الرّخلين الرّحيْم الله الرّخلين الرّحيْم لله الرّخلين الرّخيْم لله البّلك (\*)
وَانْتَ حِلُّ إِلهَٰ الْبَلَدِ (\*)
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَكَ (\*)
لَقَنْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (\*)

اَيَحْسَبُ آنُ ثَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ آحَدُّ 3

يَقُوْلُ اَهْلَكُتُ مَالًا ثُبُدًا ﴿

पूरतुल बलद : इस से मुराद मक्का नगर है जिसमें इस सूरत के अवतरण (नुजूल) के समय नबी (ﷺ) का निवास था, आप की पैदाईश की जगह भी यही नगर था, यानी अल्लाह आप की पैदाईश की जगह (जन्मभूमि) और रहने की जगह की क्रसम ली है जिस से उसकी प्रतिष्ठा (फजीलत) का ज़्यादा स्पष्टीकरण (वजाहत) होता है।

यह इश्वारा है उस बक्त की तरफ जब मक्का विजय (फत्ह) हुआ, उस बक्त इस पाक नगरी में अल्लाह ने लड़ाई को वैध (हलाल) कर दिया था जबिक उस में लड़ाई की इजाजत नहीं, जैसे हदीस है नवी (ﷺ) ने कहा इस नगर को अल्लाह ने उस बक्त से हुरमत वाला बनाया है जब से आकाश और धरती बनाई | फिर यह अल्लाह की ठहराई हुरमत की बजह से क्रयामत तक हुरमत बाला है, न इसका पेड़ काटा जाये न उसके कोटे उखाड़े जायें, मेरे लिए इसे केबल एक पल के लिए हलाल किया गया था आज उसका आदर फिर उसी तरह लौट आया जैसे कल था ——— अगर यहाँ कोई लड़ाई के लिए दलील के तौर पर मेरी लड़ाई पेश करे तो उस से कहों कि अल्लाह के रसूल को इसकी अनुमति (इजाजत) अल्लाह ने दी थी, जबिक उस ने तुम को यह इजाजत नहीं दी | (सहीह अलबुखारी, किताबुल इल्म)

कुछ ने इसका मतलब हजरत आदम और उनकी औलाद लिया है और कुछ के ख्याल से यह साधारण (आम) है हर वाप और औलाद इस में शामिल हैं।

सूरतुल बलद-९०

भाग-३० | 1125 | ٣٠ الجزء ٢٠

سورة البلد ٩٠

७. क्या (इस तरह) समझता है कि किसी ने उसे देखा (ही) नहीं?

इ. क्या हम ने उसकी दो आंखें नहीं बनायी?

९. और एक जुवान और दो होंठ (नहीं बनाये)?

90. और उसको दोनों रास्ता दिखा दिये !

 तो उस से न हो सका की घाटी में दाखिल होता ।

१२. और तू क्या समझा कि घाटी है क्या?

१३. किसी गर्दन (दास-दासी) को आजाद करना।

१४. या भूख वाले दिन खाना खिलाना ।

9४. किसी करीबी यतीम को ।

**१६**. या जमीन पर पड़े दरिद्र (मिस्कीन) को ।

**१७**. फिर उन लोगों में से हो जाता जो ईमान लाये! और एक-दूसरे को सब की और दया (रहम) करने की वसीयत करते हैं !

**१८. यही लोग हैं दायें हाथ वाले** ।

98. और जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया, वही लोग हैं वायें हाथ वाले ।

२०. उन्हीं पर आग होगी जो चारों तरफ से घेरे हुए होगी!

اَيَحْسَبُ أَنْ لَوْيَرَةً أَحَلًا أَنَ

ٱلۡفُرۡنَجُعُلۡ لَّهُ عَيۡنَيۡنِ ﴿ ۗ ۗ ۗ ٱلۡفُرۡنَجُعُلۡ لَّهُ عَيۡنَيۡنِ

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿

وَهَدَايُنهُ النَّجُدَايُنِ (10)

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَمَآ اَدُرْبِكَ مَا الْعَقَبَةُ (12)

فَكُّ رَقَبَةٍ (١٦)

ٱڎؙٳڟۼؗم فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ (<sup>1</sup>)

يَّتِينُهًا ذَا مَقُرَبَةٍ (أَنَّ

اَوْمِسْكِيْنًا ذَا مَثْرَبَةٍ (b)

ثُمَّرٌ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَتُوَاصَوُا بِالصَّبْرِ وَكُواصُوْا بِالْمُرْحَبَةِ (17)

أُولِيكَ أَصْحُبُ الْكَيْمَنَةِ (18)

وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِأَيْتِنَا هُمْ اَصُحْبُ الْمَشْتَمَةِ الْ

عَلِيْهِمْ نَادُ مُوْصَلَةً (20)

इस से मालूम हुआ कि मजकूरा अमल उसी बबत फायदेमंद और परलौकिक सौभाग्य (उख़रवी सआदत) की वजह होंगे जब उनका करने वाला ईमान रखता होगा ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ईमानवालों की खासियत है कि वह एक-दूसरे को सब्र और दया की हिदायत देते हैं |

سورة الشمس ٩١

#### सूरतुत्र अम्स-९१

सूरतुञ्च चम्स मक्का में उतरी और इसमे पन्द्रह आयते हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- 9. कसम है सूरज की और उसकी धूप की !
- २. कसम है चौद की जब उस के पीछे आये |
- क्सम है दिन की जब सूरज को जाहिर करे।
- ४. कसम है रात की जब उसे ढांक ले ।
- क्सम है आकाश की और उसके बनाने की।
- क्सम है धरती की और उसे बरावर करने की।
- फ. क्रसम है आत्मा (रूह) की और उसका सुधार करने की |²
- फिर समझ दी उस ने पाप की और उस से बचने की |<sup>3</sup>
- जिसने उसे पाक किया बह सफल (कामयाव) हो गया |<sup>4</sup>

# ٤

يِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِمْيُهِ وَالشَّمْسِ وَضُعْلَهَا ۖ

> وَالْقَيْرِ إِذَا تَلْهَا ۗ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلْهَا َ ۗ

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشُهَا<sup>®</sup>

وَالشَّهَآءِ وَمَا بَنْهَا كُنَّ

وَ الْأَرْضِ وَمَا طَحْهَا ۞

وَنَفْسٍ وْمَا سَوْلِهَا رُبُّ

فَٱلْهَهُمَا فُجُورَهَا وَتَقُولِهَا 3

قَنُ ٱفْلَحَ مَنْ زَكُّهُا ﴿

<sup>े</sup> या उस के प्रकाञ्च (रौचनी) की या خنی से मुराद दिन है यानी सूरज और दिन की कसम ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> या जिस ने उसे सुधारा, सुधारने का मतलब है उसके अंगों को संतुलित (मुनासिब) बनाया, बेढब और बेढंगा नहीं बनाया।

का मतलब यह है कि उन्हें अच्छी तरह समझा दिया और निवयों और आसमानी किताबों के जिरये भलाई-बुराई से परिचित (आगाह) करा दिया, यानी मतलब यह है कि उनकी प्रकृति (फितरत) और समझ में भलाई-बुराई, नेकी और पाप का बोध (घउर) रख दिया तािक वह नेकी को अपनायें और पाप से बचें।

श्रीक से पाप से और अखलाकी खराबी से पाक किया, वह आखिरत की भलाई से और कामयाबी से अलंकृत (मुजय्यन) होगा ।

सूरतुल लैल-९२

भाग-३० | 1127 | ٣٠ - الجزء

سورة الليل ٩٢

 और जिस ने उसे मिट्टी में मिला दिया वह नाकाम हो गया ।

**११. समू**दियों ने अपनी उद्दण्डता (सरकश्ची) की वजह से झुठलाया |

**१२. जब** उनमें का बड़ा दुर्भाग्यशाली (बदब<u>स्</u>त) उठ खड़ा हुआ |<sup>1</sup>

**१३**. उन्हें अल्लाह के रसूल ने कह दिया था कि अल्लाह (तआला) की ऊंटनी और उस के पीने की बारी की (सुरक्षा करो) |

9४. उन लोगों ने अपने रसूलों को झूठा समझ कर उस ऊंटनी को मार डाला<sup>2</sup> तो उन के रब ने उन के पाप की वजह से उन पर विनाश (हलाकत) डाल दिया और फिर विनाश को आम लोगों के लिए कर दिया और उस वस्ती को बराबर कर दिया।

**१५. वह** इस प्रकोप (अजाब) के नतीजा से बेखौफ हैं |

### सूरतुल लैल-९२

सूरतुल लैल मक्का में उतरी और इस में इक्कीस आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। وَقُلُ خَابَ مَنْ دَشْهَا (أَنْ

كَذَّبَتُ ثُمُودُ بِطَغُولَهَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إذِ انْكِعَتَ ٱشْقُهَا 12

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيِهَا أَنَّ

فَكُنَّابُونُ فَعَقَرُوهَا لَا فَكَامُكَمَّ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمُ بِنَائِيهِمْ فَسَوْسِهَا (1)

وَلا يَخَا**نُ** عُقُبٰهَا <sup>(1</sup>

٩

بسبع الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जिस का नाम व्याख्याकारों (मुफस्सिरों) ने केदार बिन सालिफ वताया है उस ने ऐसा बुरा काम किया कि हतभागों (बदबख्तों) का सरदार बन गया, सब से बड़ा बदबख़्त ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह बुरा काम एक ही इंसान केदार ने किया था, लेकिन उस के बुरा काम में पूरी कौम भी उस के साथ थी इसलिए इन सबको बरावर का दोपी माना गया और झुठलाने और ऊंटनी के मारने को पूरी कौम से सम्बन्धित (मुताल्लिक) किया गया, जिस से यह नियम मालूम हुआ कि एक बुरा काम अगर कोई बुरा इंसान करें लेकिन पूरी कौम उस बुरे काम का इंकार न करें बिल्क उसे अच्छा समझे तो पूरी कौम इस बुरे काम की दोषी मानी जायेगी और इस गुनाह या बुरे काम में वराबर की साझीदार समझी जायेगी।

सुरतुल लैल-९२

भाग-३०

الجزء ٣٠ | 1128

سورة الليل ٩٢

- कसम है रात की जब छा जाये ।
- २. और कसम है दिन की जब रौशन हो जाये |
- और क्सम है उस (ताकत) की जिस ने नर-मादा को पैदा किया।
- ४. बेशक तुम्हारा प्रयत्न (कोशिश) कई तरह का है।
- ४. तो जो इंसान देता रहा और उरता रहा।
- ६. और अच्छी बातों की पुष्टि (तसदीक) करता रहा |
- ७. तो हम भी उस के लिये आसानी पैदा कर देंगे |
- लेकिन जिसने कंजुसी की और निश्चिन्तता (वेनियाजी) जाहिर किया ।
- ९. और अच्छी बातों को झुठलाया।
- 90. तो हम भी उस पर तंगी और कठिनाई का साधन उपलब्ध (मुहय्या) करा देंगे |2
- **११**. और उसका माल उस के (मुँह के बल) गिरते समय कोई काम न आयेगा।

وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشِّي (1)

وَالنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّى (2)

وَمَا خَلَقَ اللَّاكُرُ وَالْأُنْثَى أَنَّ

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى 4

فَأَمَّا مَنُ أَعْطَى وَاتَّقَى 3

وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى (6)

فَسَنُكُتُهُ وَلِلْيُسُولِي (7)

وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغُنَّى 8

وَكُنَّابَ بِالْحُسْنَى ﴿

فَسَنُكُتُورُهُ لِلْعُسُرِي (10)

وَمَا يُغُنِيُ عَنْهُ مَالُهُ ٓ اِذَا تَرَدِّي اللَّهِ

है, यानी हम नेकी और يَسْرَى का मतलब नेकी और الْعَمْلَةُ الْحُسْنَى का मतलब नेकी और الْعَمْلَةُ الْحُسْنَى الْ योग्यता (सलाहियत) देते और उन को उस के लिये सहज कर देते हैं। व्याख्याकार (मुफिस्सरीन) कहते हैं कि यह आयत हजरत अबु बक्र सिद्दीक के बारे में उतरी है जिन्होंने छ: गुलाम आजाद किये, जिन्हें मुसलमान होने के वजह से मक्का के लोग कड़ी सजायें देते थे। (फतहल कदीर)

<sup>े</sup> عَــْزَى (तंगी) से मतलव कुफ्र, नाफरमानी (अवज्ञा) और दुराचार है, यानी हम उस के लिये नाफरमानी का रास्ता आसान कर देंगे, जिस से उस के लिये भलाई और सौभाग्य (सआदत) है रास्ते कठिन हो जायेंगे।

सूरतुल लैल-९२

भाग-३० | 1129 | ४० - الجزء ٢٠

سورة الليل ٩٢

9२. बेशक रास्ता दिखा देना हमारा दायित्व (फर्ज) है |

**१३**. और हमारे ही हाथ परलोक (आखिरत) और यह लोक (दुनिया) है ।

१४. मैंने तो तुम्हें शोले मारती आग से डरा दिया है ।

**१५**. जिस में केवल वह वदनसीब ही प्रवेश (दाखिल) करेगा ।

9६. जिस ने झुठलाया और (उस की पैरवी से) मुख फेर लिया।

१७. और उस से ऐसा इंसान दूर रखा जायेगाजो सदाचारी (परहेजगार) होगा ।

१इ. जो पाकी हासिल करने के लिए अपना माल देता है।

**१९.** किसी का उस पर कोई उपकार (एहसान) नहीं कि जिसका बदला दिया जा रहा हो |

२०. बल्कि केवल अपने वुलन्द रव की ख़ुशी हासिल करना होता है !

२१. वेशक वह (अल्लाह भी) जल्द ही ख़ुश हो जायेगा |2 اِنَّ عَلَيْنَا لَلُهُلٰى اللَّهُ اللهُ

وَاِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةً وَالْأُولِ 🗓

فَأَنْذُرْتُكُمْ نَادًا تَكَظَّى ﴿

لَا يَصْلَمُهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15)

الَّذِي كُذَّبَ وَتَوَلِّى أَنَّ

وَسَيْجَنَّبُهُمَّا الْأَثْقَى (1)

الَّذِي يُؤْتِيْ مَا لَهُ يَتَزَكِّيْ اللهِ

وَمَا لِاحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19)

اللهُ الْبَيْغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ (20)

وَكُسُونَ يَرْضَى (2)

<sup>ं</sup> यानी जो अपना धन अल्लाह की आज्ञानुसार खर्च करेगा ताकि उसका मन और धन पाक हो। जाये |

या वह ख़ुश्र हो जायेगा, यानी जो इन ख़ुसूसियत से युक्त (मुजय्यन) होगा | अल्लाह (तआला) उसे जन्नत की अनुकम्पायें (नेमतें) और इज्जत अता करेगा जिस से वह ख़ुश्र हो जायेगा | ज्यादातर व्याख्याकारों (मुफिस्सिरों) ने कहा है बिल्क कुछ ने पूरी तरह से सहमित (मर्जी) तक नकल किया है कि यह आयतें हजरत अबू बक्र सिद्दीक की शान में उतरी हैं फिर भी मतलब और मायने के बिना पर साधारण (आम) है, जो भी इन उच्ची सिफात से मुजय्यन होगा वह अल्लाह के दरबार में इसका मुस्तहिक होगा |

सूरतुद दुहा-९३

भाग-३० 1130 १० होने

سورة الضحى ٩٣

#### सूरतुददुहा-९३

सूरतुददुहा मक्का में उत्तरी और इस में ग्यारह आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

- कसम है चाश्त (सूरज के ऊचे हो जाने) के समय की !'
- २. और कसम है रात की जब छा जाये |
- न तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, न वेजार हो गया है ।
- ¥. बेशक तेरे लिए आखिर शुरु से अच्छा है।
- ४. तुझे तेरा रव जल्द ही (पुरस्कार) देगा और तू खुश हो जायेगा |²
- क्या उसने तुझे अनाथ (यतीम) पाकर जगह नहीं दिया?
- और तुझे रास्ता भूला पाकर हिदायत नहीं दी?<sup>3</sup>

## ٩

بشيم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

وَالصُّحٰى ال

وَالَّيْلِ إِذَا سَلِّي 2

مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى أَن

وَلَلُاخِرَةُ خَنْيُرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَ ﴾

وَكُسُوْفَ يُعْطِيلُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى 3

ٱلمُريَجِدُكَ يَتِينًا فَأَوْى 6

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَاى 0

मूरतुददुहा : एक बार नवी (素) बीमार हो गये दो-तीन रातें आप ने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी । एक औरत आप के पास आई और कहने लगी, हे मोहम्मद (素) लगता है तेरे थैतान ने तुझे छोड़ दिया है, दो-तीन रातों से देख रही हूँ कि वह तेरे पास नहीं आया । जिस पर अल्लाह ने यह आयत उतारी । (सहीह अल-वुखारी, तफसीर वददुहा) यह औरत अबूलहब की पत्नी उम्मे जमील थी। (फतहुल वारी)

<sup>े</sup> चाश्त (दुहा) उस वक्त को कहते हैं जब सूरज ऊँचा होता है, यहाँ मतलब पूरा दिन है |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से सांसारिक विजय (फ़त्ह) और परलोक (आख़िरत) की कामयावी मुराद है, इस में वह सिफारिश्व का हक भी शामिल है जो आप को अपने समूह के पापियों के लिये मिलेगा !

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यानी तुझे दीन, श्ररीअत और ईमान का पता नहीं था, हम ने तुझे हिदायत दी, नवूअत दिया और किताब उतारा, नहीं तो तू इससे पहले तो हिदायत के लिये कोश्विश्व कर रहा था।

सूरतु श्वरह-९४

भाग-३० 1131 ७०-३।

سورة الشُّرْح ٩٤

और तुझे गरीव पाकर अमीर नहीं बना दिया?

 तो अनाथ (यतीम) पर तू भी कठोरता न किया कर ।

और मांगने वाले को न डांट-डपट ।

**११. और** अपने रब के उपकारों (नेमतों) का बयान करता रह<sup>।</sup>

#### सूरतु चरह-९४

सूर: श्वरह मक्का में उतरी इस में आठ आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

क्या हम ने तेरे लिए तेरा सीना नहीं खोल
 दिया ।

**२**. और तुझ पर से तेरा वोझ उतार दिया |²

وَوَجَدُكَ عَالِمٌ فَأَغْنَى 8

فَأَمَّا الْيَدِيْمَ فَلَا تَقْهَرُ ﴿

وَامَّا السَّالِلَ فَلَا تُنْهَزُ أَنَّ

وَ اَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ 📆

٩

بسمير الله الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ

اَكُمْ نَشَرُحُ لَكَ صَدْدَكَ 1

وَوَضَعْنَاعَنْكَ وِزْرَكَ ٧ُ

<sup>&#</sup>x27; यानी अल्लाह ने तुझ पर जो एहसान किये हैं, जैसे हिदायत, रिसालत और नब्अत से सम्मानित (बाइज़्जत) किया, अनाथ होने के वावजूद तेरे पालन-पोपण और निगरानी की व्यवस्था (तदबीर) की, तुझे सब और माल दिया, उन्हें युक्रिया और एहसान की भावना के साथ वयान कर । इस से मालूम हुआ कि अल्लाह की अनुकम्पाओं (नेमतों) की चर्चा और उनका इजहार अल्लाह को प्यारा है, लेकिन घमन्ड और फख के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह की दयालुता और अनुग्रह (नेमत) का एहसानमंद होते हुए उसकी ताक़त और क़ुदरत से उरते हुए कि वह कहीं हम को इन नेमतों से बंचित (महरूम) न कर दे ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह बोझ चालीस साल नुबूअत से पहले का बोझ है, उस जमाने में आप को अगर अल्लाह ने पापों से सुरक्षित (महफूज) रखा, किसी मूर्ति को आप ने सज्दा नहीं किया कभी मदिरा पान नहीं किया और दूसरे पापों से भी अलग रहे, फिर भी अल्लाह की इवादत न आप जानते थे न की, इसलिये इस चालीस साल इबादत और आज्ञापालन (इताअत) न करने का बोझ आप पर था जो हकीकृत में तो नहीं था लेकिन आप के एहसास और घउर ने उसे बोझ बना रखा था। अल्लाह ने उसे उतार देने का एलान करके आप पर एहसान किया।

सूरतुत्तीन-९५

भाग-३० 1132 ४० - الجزء

سورة التين ٩٥

- ३. जिस ने तेरी पीठ तोड़ दी थी।
- ४. और हम ने तेरा चर्चा बुलन्द कर दिया।
- तो वेशक कठिनाई के साथ आसानी है।
- ६. बेशक कठिनाई के साथ आसानी है।
- जब तू खाली हो तो (इबादत में) मेहनत
   कर ।
- और अपने रब की तरफ दिल लगा |

### सूरतुत्तीन-९५

सूरतुत्तीन मक्का में उतरी और इस में आठ आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

- 9. कसम है इंजीर की और जैतन की।
- २. और सनायी के तूर (पर्वत) की ।
- ३. और इस शान्ति (अमन) वाले नगर की |²

اتَّذِئِيَ ٱنْقَضَ ظَهْرَكَ ( ۗ

وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٤

إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا ۗ

فَإِذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ أَنَّ

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴿

٩

بنسيم الله الرَّحْلِن الرَّحِينِمِ

وَ التِّينِ وَالزَّيْتُونِ 1

وَطُوْرٍ سِينِيْنَ ﴿

وَ هٰذَا الْبَكِي الْاَمِيْنِ 🕙

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यानी जहाँ अल्लाह का नाम आता है, जैसे नमाज, अजान और दूसरे बहुत सी जगहों पर आप का नाम भी आता है, पुरानी कितावों में आप की चर्चा और सिफ्तों का बयान है | फरिश्तों में आप की शुभ चर्चा है, आप के आज्ञापालन (इताअत) को अल्लाह ने अपना आज्ञापालन कहा है और अपनी इताअत के साथ आप की इताअत का भी हुक्म दिया है, इत्यादि |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से अभिप्राय (मुराद) पाक नगर मक्का है जिस में लड़ाई अवैध (हराम) है, इस के सिवा जो इस में दाखिल हो जाये उसको शान्ति मिल जाती है | कुछ व्याख्याकारों (मुफ़िस्सरों) का कहना है कि हक़ीकृत में तीन जगहों की कसम है, जिन में से हर एक में महान (बड़ा) पैगम्बर भेजे गये | इंजीर और जैतून से मुराद वह इलाका है जहां इसकी उपज है और वह वैतुल मोक़ इस है जहां हज़रत ईसा पैगम्बर (ईश्वदूत) वनकर आये | सिना पहाड़ या सीनीन पर हज़रत मूसा को नुबूअत (दूतत्व) प्रदान की गई और मक्का में पैगम्बरों के सरदार हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह (क्का) को भेजा गया | (इब्ने कसीर)

सूरतुल अलक-९६

भाग-३०

الجزء ٣٠ [1133

سورة العلق ٩٦

- ४. वेशक हम ने इंसान को बहुत अच्छे रूप में पैदा किया |
- **४. फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया** ।
- ६. लेकिन जो लोग ईमान लाये और फिर नेकी के काम किये, तो उन के लिए ऐसा बदला है जो कभी ख़त्म न होगा।
- तो तुझे अब बदले के दिन को झुठलाने पर कौन-सी बात उत्साहित (आमादा) करती है ।²
- **८.** क्या अल्लाह (तआता) सभी हाकिमों का हाकिम नहीं है?

#### सूरतुल अलक-९६

सूरतुल अलक मिक्का में उतरी और इस में उन्नीस आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो वड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है !

अपने रब का नाम लेकर पढ़ जिस ने पैदा
 किया ।

لَقَلْ خَلِقُنَا الْإِنْسَانَ فِنَ آخْسَنِ تَثْوِيْمِ اللهِ

ثُمَّ رَدَدُنْهُ أَسْفَلَ سَفِلِيْنَ ( َ َ ) اِلاَّ الَّذِيثَنَ أَمَنُواْ وَعَبِدُواالطَّلِطْتِ فَلَهُمْ اَجُرُّ غَيْرُ مَهْنُونٍ ﴿

كَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْنُ بِالدِّيْنِ (عُ

ٱلسَّ اللهُ بِأَخْكِمِ الْحُكِمِينِينَ ﴿

٩

يسسير الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِينِمِ

اِقْوَأْ بِالسِّيرِ رَبِّكَ الَّذِي نَ خَلَقَ أَن

<sup>े</sup> यह इशारा इंसान की ख़ूसट उम्र (वहुत ज़्यादा उम्र की तरफ) जिस में जवानी और यौवन के वाद वुढ़ापा और कमजोरी आ जाती है और इंसान की समझ वच्चे की तरह हो जाती है ।

यह इंसान से खिताब है फटकार के लिए कि अल्लाह ने तुझे अच्छे रूप में बनाया और इसके खिलाफ वह तुझे अपमान के गड़हे में भी गिरा सकता है इसका मतलब है कि दोबारा जीवन देना कठिन नहीं इस के बाद भी तू क्यामत और बदले का इंकार करता है ।

<sup>\*</sup> सूरतुल अलक : यह सब से पहली प्रकाशना (बहयी) है जो नबी (ﷺ) पर उस समय आई जब आप हिरा पर्वत की गुफा में उपासना (इवादत) में लीन (मश्रमूल) थे । फरिस्ते ने आकर कहा पढ़, आप ने फरमाया : मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हैं, फरिश्ते ने आप को जोर से भींचा और कहा पढ़, आप ने फिर वही जवाब दिया, इस तरह तीन बार आप को भींचा (तफसील के लिये देखिए सहीह अलबुखारी, बाब बदउल बहयी-मुस्लिम अलईमान बाबु बदइल बहयी) । जो तेरी तरफ बहयी की जाती है वह पढ़ अंधे जिस ने सारी दुनिया को बनाया।

| सूरतुल अलक-९६ भाग-३० 1134                                                    | سورة العلق ٩٦ الجزء ٣٠٠                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| २. जिस ने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा<br>किया।                            |                                              |
| <ol> <li>तू पढ़ता रह तेरा रब बड़ा करम वाला है ।</li> </ol>                   | اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ 3             |
| ¥. जिस ने क्रलम के द्वारा (ज्ञान) सिखाया                                     | الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ( )               |
| <ol> <li>जिस ने इंसान को वह सिखाया जिसे वह<br/>नहीं जानता था।</li> </ol>     | عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ |
| <ol> <li>हकीकत में इंसान तो आपे से वाहर हो<br/>जाता है  </li> </ol>          | كَلاّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيُطْغَى ۞         |
| <ul> <li>इसलिए कि वह अपने आप को वेफिक्र (या<br/>धनवान) समझता है  </li> </ul> | اَنْ زَاهُ اسْتَغْنَى رَ                     |
| <ul><li>बेशक लौटना तेरे रव की तरफ है।</li></ul>                              | إِنَّ اِلْى مَيْكِ الرُّبِّعْلَى (8)         |
| <ol> <li>(भला) उसे भी तूने देखा जो (एक बन्दे को)<br/>रोकता है  </li> </ol>   | أَرْءَيْتُ الَّذِي يَنْهَى ﴿                 |
| १०. जबिक वह बन्दा नमाज अदा करता है।                                          | عَبْدًا إِذَاصَلْي ۞                         |
| 99. भला बताओ तो अगर वह सीधे रास्ते पर<br>हो ।                                | اَدَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُلِّي (أَ    |
| 9२. या परहेजगारी का अनुदेश (हक्म) देता हो।                                   | اَوْ آمَرَ بِالتَّقْوٰي <sup>(12</sup>       |
| 93. भला देखो तो अगर यह झुठलाता हो और<br>मुँह फेरता हो तो।                    | اَرَءَيْتَ إِنْ كَنَّبَ وَتَوَلَٰى (13)      |

१४. क्या यह नहीं जानता कि अल्लाह (तआला)

उसे अच्छी तरह देख रहा है।

यानी खालिस, तौहीद (एकेश्वरवाद) और नेकी के कामों की शिक्षा, जो नरक की आग से इंसान को बचा सकती है, तो क्या यह चीजे [नमाज पढ़ना और संयम (तक्रवा) की शिक्षा (नसीहत देना] ऐसी बातें हैं कि उनका विरोध (मुखालफत) किया जाये और उस पर उसे धमिकयां दी जायें?

सूरतुल कद्र-९७

भाग-३० | 1135 | १००३ |

سورة القدر ٩٧

१४. बेशक अगर ये नहीं रूका तो हम उस की पेश्वानी (ललाट) के बाल पकडकर घसीटेंगे

**१६**. ऐसी पेशानी जो झुठी और पापी है।

**१७**. वह अपने सभा वालों को बुला ले ।

१८. हम भी नरक के रक्षकों (निगरा) को बला लेंगे।

**९९**. सावधान! उसका कहना कभी न मानना और सज्दा करो और क़रीब हो जाओ ।

#### सूरतुल कद्र-९७

सूरतुल कद्र मक्का में उतरी और इस में पाँच आयतें हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- बेशक हम ने उसे क़द्र (वरकत) की रात में नाजिल किया |2
- २. तू क्या समझा कि कद्र (बरकत) की रात क्या हैं?

كُلَّا لَين لَّهُ يَنْتَهِ لَا لَنَسْفَطَّا بالنّاصية (١٥) نَاصِيَةِ كَاذِيَةِ خَاطِئَةِ (١٥) فَلْيَنْغُ نَادِيَهُ 10 سَنَدُعُ الأَيَانِيَةُ (١٤)

١٤٠٤ القي أن

ينشيع الله الرّحنن الرّحينيم

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْعَنْدِرُ أَنَّ

وَمَا أَذُرْكُ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ 2

<sup>े</sup> पेश्वानी के इस गुण (सिएत) का मतलब है कि वह झूठी है अपनी बात में, पापी है अपने काम में।

सूरतुल कद्र : इस सूरत के मक्की और मदनी होनें में मतभेद (इख़्तिलाफ) है, इसका नाम रखने के कारण में इंख्तिलाफ है, कद्र के मायने एहतेराम के भी है, इसी वजह से कद्र की रात कहते हैं, इसका अर्थ (मायेना) अंदाजा लगाना और फैसला करना भी है, इस में पूरे साल का फैसला भी कहते हैं ا نَيْقُالُكُمْ किया जाता है, इसीलिये इसे نَيْقُالُكُمْ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी उतारना शुरू किया और लौहे महफूज से बैतुल इज्जत में जो पहले आकाश पर है उतारा, और वहाँ से जरूरत के मुताबिक नवी (🐒) पर उतारता रहा। यहाँ तक कि लगभग २३ साल में पूरा हो गया और लैलतुल कद्र रमजान ही में होती है | जैसािक कुरआन की आयत से साफ है (شَهُرُ رَمَعَنَانِ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْمَانُ)

सूरतुल बय्यिन:-९८

भाग-३०

الجزء ٣٠ أ1136

سورة البينة ٩٨

कद्र की रात एक हजार महीनों से बेहतर हैं।

¥. इस में (हर काम को पूरा करने के लिये) अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह (जिब्रील) उतरते हैं |

यह रात साक्षात् (सरासर) शान्ति की होती
 है, और फज के निकलने तक (होती है) |

#### सूरतुल बियन:-९८

सूरतुल बिध्यन: मदीनें में नाजिल हुई और इस में आठ आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

- ९. अहले किताब के काफ़िर और मूर्तिपूजक लोग, जब तक कि उन के पास स्पष्ट (वाजेह) निश्वानी न आ जाये रूकने वाले न थे (वह निश्वानी यह थी कि)
- **२**. अल्लाह (तआला) का एक रसूल जो पाक किताब पढ़े |
- जिस में ठीक और सही अहकाम हों |²

كَيْلَةُ الْقَدُرِ لَهُ خَيُرُّ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرِ ٥ تَنَزَّلُ الْهَلَيِّكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِاذُنِ رَيِّهِ هُ مِّنْ كُلِّ ٱمْرِ أَ

سَلَمُ ﴿ هِي حَتَّى مَطْلَعَ الْفَجْرِ ﴿

٩

بِسْجِ اللهِ الرَّحْلِنِ الدَّحِيْمِ لَمْ يَكُنِ الذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ وَالْنُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَثَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيْنَةُ (آُ

رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۗ فِنْهَا كُتُبُّ قَيْمَةً ۚ أَنْ

,

<sup>े</sup> रूह से अभिप्राय (मुराद) हजरत जिब्रील हैं, यानी फरिश्ते हजरत जिब्रील सहित इस रात धरती पर उतरते हैं और उन कामों को पूरा करते हैं जिनका फ़ैसला इस साल में अल्लाह (तआला) फरमाता है।

<sup>ै</sup> स्रतुल बियन: इसका दूसरा नाम सूरत لَمْ يَكِن हैं। हदीस में है, नबी (ﷺ) ने हजरत उबय्य बिन काब से फरमाया: अल्लाह ने मुझे आज्ञा दी है कि, भैं सूरत (المَا يَكُن اللَّذِينَ كَثَرُوا) तुझे पढ़ कर, सुनार्ज । हजरत उबय्य ने पूछा, क्या अल्लाह ने आप के सामने मेरा नाम लिया है, आप ने फरमाया हा, जिस पर (बहुत ख़ुशी से) उबय्य की अखिं में असू आ गये। (सहीह बुखारी, तफसीर सूरत लम यकुन)

<sup>े</sup> यहाँ 🏂 कितावों से मुराद घरीअत और 😂 संतुलित (मोतदिल) और सीधे !

सूरतुल बिय्यन:-९८

भाग-३० 1137 ४० - १५६७

سورة البينة ٩٨

४. अहले किताब अपने पास साफ निशानी आ जाने के बाद ही मतभेद (इिह्तिलाफ) में पड़कर) बैट गये।

४. उन्हें इस के सिवाय कोई हुक्म नहीं दिया गया कि केवल अल्लाह की इबादत करें उसी के लिए धर्म को शुद्ध (खालिस) कर रखें | (इब्राहीम) एकेश्वरवादी! के धर्म पर, और नमाज को कायम रखें और जकात देते रहें, यही धर्म सीधी मिल्लत का है |

६. बेशक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुए और मूर्तिपूजक, वे नरक की आग (में जायेंगे) जहाँ वे हमेशा रहेंगे, ये लोग बहुत बुरी मखलूक हैं।

खेशक जो लोग ईमान लाये और नेकी के
 काम किये, ये लोग बेहतरीन मखलूक हैं ।

इ. उनका बदला उन के रब के पास हमेशा रहने वाले स्वर्ग हैं जिन के नीचे (ठंडे पानी की) नहरें बह रही हैं जिन में वे हमेशा रहेंगे | अल्लाह (तआला) उन से खुश हुआ और ये उस से | ये है उसके लिये जो अपने रब से डरे |

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ وَثَ

وَمَآ أَمُورُوٓ الِلَّالِيَعْبُكُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَهُ خُنَفَا ءَ وَيُقِيْبُوا الصَّلْوةَ وَيُؤْتُوا الزَّلَوْةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ( ۗ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتْنِ وَالْمُشْوِكِيْنَ فِى نَادِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لا اُوتَٰإِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُواْ وَعَمِلُوا الطَّلِحْتِ ۗ ٱولَيْهِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ (أُ

> جَزَآؤَهُمُوعِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِیُ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُارُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا اَبْدًا <sup>ط</sup> رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ طُذٰلِكَ مِنْ خَشِیَ رَبِّهُ ﴿ ﴿

का मतलब है झुकना, एकाग्र (यकसू) होना, هنه बहुवचन (जमा) है यानी बहुदेववाद से एकेंश्वरवाद की तरफ और सभी मतों से कटकर इस्लाम धर्म की तरफ झुकते और यकसू होते हुए, जैसे हजरत इब्राहीम ने किया।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी यह बदला और खुश्रहाली उन लोगों के लिये हैं जो दुनिया में अल्लाह से डरते रहते हैं और इस डर की वजह से अल्लाह की अवज्ञा (नाफरमानी) से बचते हैं | अगर किसी समय इंसानी तकाजा की वजह से अल्लाह की नाफरमानी हो गई तो तुरन्त क्षमायाचना (तौबा) कर ली और भविष्य (मुस्तकबिल) के लिये अपना सुधार कर लिया यहाँ तक कि उनकी मौत इसी आज्ञापालन (इताअत) पर हुई न कि नाफरमानी पर | इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह का डर रखता है वह नाफरमानी पर दुराग्रह (इसरार) नहीं करता न उस पर बाकी रहता और जो ऐसा नहीं करता है हकीकत में उसका दिल अल्लाह के डर से खाली है |

सूरतुज जिल्जाल-९९

भाग-३० | 1138 | ४० - हेर्न

سورة الزلزال ٩٩

#### सुरतुज जिल्जाल-९९

सूरत्ज जिल्जाल\* मदीने में नाजिल हुई और इस में आठ आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

- जब धरती पूरी तरह से झिझोंड दी जायेगी।'
- और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी |²
- और इंसान कहने लगेगा कि उसे क्या हो गया?
- ¥. उस दिन धरती अपनी सभी सूचनायें (खवर) बयान कर देगी।3
- इसलिए कि तेरे रव ने उसे हक्म दिया होगा
- ६. उस दिन लोग मुखतलिफ जमाअतों (समूहों) में होकर लौटेंगे ताकि उन्हें उनके कर्म (अमल) दिखा दिये जायें।

# ٧

بنسيم الله الرّحنن الرّحينير

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا 🕛

وَاخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْقَالَهَا (2)

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا 3

يَوْمَينِ تُحَيِّثُ أَخْبَارَهَا ۗ

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْلَىٰ لَهَا ۚ

يَوْمَيِنِ يَصُلُو النَّاسُ اَشْتَاتًا لَا لِّيُرُوا

<sup>\*</sup> सूरतुज जिल्जाल : इस के मक्की और मदनी होनें में मतभेद (इक्तिलाफ) है, इसकी प्रधानता (फ्रजीलत) में अनेकों रिवायतें हैं, लेकिन उन में से कोई भी सही नहीं है।

<sup>।</sup> इसका मतल्व यह है कि सख्त भूचाल (जलजला) से पूरी धरती काप जायेगी और हर चीज टूट-फूट जायेगी, यह समय होगा जब पहला नफखा (फूंक) होगा।

<sup>2</sup> यानी धरती में जितने इसान गड़े हुए हैं वह धरती का बोझ हैं, जिन्हें धरती क्रयामत के दिन निकाल फेंकेगी, यानी अल्लाह के हुक्म से सब जिन्दा होकर वाहर निकल आयेंगे यह दूसरे नफाखे (फूंक) में होगा | इस तरह धरती के खजाने भी वाहर निकल आयेंगे |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह अर्त का जवाव है। हदीस में है कि नवी (<sub>ईई</sub>) ने यह आयत पढ़ी और सवाल किया, जानते हो धरती की सूचनाएं क्या हैं? सहाबा ने जवाब दिया अल्लाह और उस के रसूल अच्छी तरह जानते हैं । आप ने फरमाया : उसकी सूचनायें यह हैं कि जिस बन्दे या वन्दी ने धरती के ऊपर जो कुछ किया होगा उसकी गवाही देगी कहेगी अमुक-अमुक (पली-पली) इंसान ने अमुक-अमुक काम अमुक-अमुक दिन किया था । तिर्मिजी, अववाब् सिफातिल क्रियाम: और तफसीर इंजा जुलजिलत, मुसनद अहमद २(३७४)

सूरतुल आदियात-१००

भाग-३० 1139 १००३।

سورة العاديات ١٠٠

- ७. तो जिस ने कण (जर्रे) के बराबर भी पुण्य (नेकी) किया होगा वह उसे देख लेगा ।
- इ. और जिस ने कण (जर्रे) के वरावर भी पाप किया होगा, वह उसे देख लेगा ।

#### सूरतुल बादियात-१००

सूरतुल आदियात मक्का में नाजिल हुई और इस में ग्यारह आयतें हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- हांपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की क्रसम ।
- २. फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम ।
- फिर सुवह (प्रात:काल) में धावा बोलने वालों की क्सम ।
- ४. तो उस समय धूल उड़ाते हैं I
- फर उसी के साथ सेनाओं के बीच घुस जाते हैं।
- ६. वेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा (कृतघ्न) है ।
- और यकीनी तौर से वह ख़ुद भी उस पर गवाह है ।
- और ये माल के प्रेम में भी वड़ा कठोर (सब्त) है ।

فَنَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ أَ

وَمَنْ يَغْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكَوَهُ 🕙

٩

بسيم الله الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ

- وَالْعُلِي لِيتِ ضَبِّحًا لَ
- كَالْنُورِيْتِ قَدْحًا 2
- فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا 3
  - فَاتُرُن بِهِ نَقْعًا ﴿
  - فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (٥
- اِتَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ ﴿
- وَ إِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيْدٌ أَنَّ
- وَإِنَّهُ لِحُتِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿

<sup>ें</sup> सूरतुल आदियात : غَرَبُ यह غَرَبُ का वहुवचन (जमा) है, यह عَدِرُ से है जैसे غَرَبُ है غَرَبُ के तरह उस के "वाव" की भी या से वदल दिया गया ا

सूरतुल कारिअ:-१०१

भाग-३० 1140 १००३३।

سورة القارعة ١٠١ الجزء ٣٠

 क्या उसे वह समय मालूम नहीं, जब कबों में जो कुछ है निकाल दिये जायेंगे !

 और सीनों में छिपी बातों को जाहिर कर दिया जायेगा।

99. बेशक उन का रब उस दिन उन के हाल से पूरी तरह से परिचित (वाकिफ) होगा।

#### सूरतुल कारिअ:-१०१

सूरतुल क्रारिअ: मक्का में नाजिल हुई और इस में ग्यारह आयतें हैं |

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- **१**. खड़खड़ा देने वाली?
- २. क्या है वह खड़खड़ा देने वाली?
- तुझे क्या पता िक वह खड़खड़ा देने वाली क्या है?
- ¥. जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतिंगों की तरह हो जायेंगे |
- ४. और पहाड़ धुने हुए रंगीन ऊन की तरह हो जायेंगे |²

أَفَلًا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ 9

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُودِ اللَّهِ

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَهِنٍ لَّخَيِيُّرٌ اللَّهِ

٩

يسم الله الرَّحْسُ الزَّحِيْمِ

الْقَارِعَةُ (١)

مَا الْقَارِعَةُ ٤

وَمَا آدْرلك مَا الْقَارِعَةُ 3

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ 4

وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُونِينَ ۗ

स्रतुल कारिज: : यह भी क्यामत के नामों में से एक नाम है जैसे इस से पहले इस के कई नाम गुजर चुके हैं, जैसे عَلَيْهَ अलहाक्क: النَّامِيَّةُ अलगािक्य:, النَّامِيَّةُ अससाख्ड:, النَّامِيَّةُ अलगािक्य:, अलगािक्य: अससाख्ड: النَّامَةُ अससाख्ड: अलगािक्य: अदि (वगैरह) । अलकािरअ: इसे इसिलिये कहते हैं कि यह अपनी भयानकता की वजह से दिलों को डराने और अल्लाह के दुइमनों को अजाब से खबर करेगी जैसे दरवाजा खटखटाने वाला करता है।

उस ऊन को कहते हैं जो कई रंगों के रंगे हुये हों مَنُونَ धुने हुए | यह पर्वतों की हालत बताई गई है जो क्यामत के दिन उनकी होगी |

सूरतुत तकासुर-१०२

भाग-३० 1141 ७०-३५।

سورة التكاثر ١٠٢

६. फिर जिस के पलड़े भारी होंगे ।

७. वह तो बड़े सुखदायी जीवन में होगा !

और जिस के पलड़े हल्के होंगे !

**९**. उसका ठिकाना 'हाविया' है !

तुझे क्या पता कि वह क्या है ।

99. वह बहुत तेज भड़कती हुई आग है।

#### सूरतुत तकासुर-१०२

सूरतुत तकासुर मक्का में नाजिल हुई और इस में आठ आयतें हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है!

- अधिकता (ज्यादती) के प्रेम ने तुम्हें अचेत (गाफिल) कर दिया |
- २. यहाँ तक कि तुम कविस्तान जा पहुँचे ।
- कभी नहीं तुम जल्द ही मालूम कर लोगे ।

فَاَمَّا مَن ثَقُلُتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ فَامَّا مَن ثَقُلُتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿ فَا فَلَتُ مَوَازِيْنُهُ ﴿

وَامَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ (8)

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿

وَمَا اَدْرَلْكَ مَاهِيَهُ (اللهِ

نَارُّحَامِيَةٌ (١١)

٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْهِكُمُ التَّكَاثُرُ 1

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ٥

. گلاسَوْک تَعْلَبُونَ (³)

مُونِدُ नरक का नाम है, उस को हाविया इस वजह से कहते हैं कि नरकीय उसकी गहराई में गिरेगा और उसे ﷺ (मा) से इसलिये व्यंजित (ताबीर) किया गया कि जिस तरह माँ वच्चों के लिए पनाह की जगह होती है इसी तरह नरिकयों के पनाह की जगह नरक होगी । कुछ कहते हैं कि ﷺ होता है, नरकीय नरक में सिर के बल डाले जायेंगे। (इब्ने कसीर)

गैसे हदीस में है कि इंसान दुनिया में जो आग जलाता है यह नरक की आग का सत्तरवा हिस्सा है, नरक की आग दुनिया की आग से उनहत्तर गुना ज़्यादा है । (सहीह अलबुखारी)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इस का मतलव यह है ज़्यादा पाने के लिए मेहनत करते-करते तुम्हें मौत आ गई और तुम समाधि स्थलों (कब्रों) में जा पहुँचे ।

सूरतुल अस-१०३

भाग-३० 1142 ४००३।

سورة العصر ۱۰۳

¥. फिर कभी नहीं तुम्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा |

५. कभी नहीं अगर तुम यकीनी तौर से जान लो ।

६. तो वेशक तुम नरक देख लोगे ।

जो तुम उसे यकीन की आंख से देख लोगे |

फर उस दिन तुम से जरूर-जरूर उपहारों (नेमतों) का सवाल होगा।

#### सूरतुल अस-१०३

सूरतुल अस मक्का में नाजिल हुई और इस में तीन आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

9. जमाने की कसम |2

ثُمْرُ كَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 🕛

كُلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ 3

لَتُرُونُ الْجَحِيْمَ 6

ثُمُّ لَكَرُونُهَا عَنْنَ الْيَقِيْنِ

ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يُوْمَيِنٍ عَنِ النَّعِيُمِ ﴿

٤

بسير الله الرَّحْين الزّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ لَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह सवाल उन नेमतों (अनुकम्पाओं) के बारे में होगा जो अल्लाह ने दुनियां में दी है, जैसे आख, कान, दिल, शान्ति, सेहत, धन, दौलत और संतान (औलाद) आदि कुछ कहते हैं कि सवाल केवल काफिरों से होगा | कुछ कहते हैं कि हर एक ही से होगा क्योंकि केवल सवाल ही अजाव की वजह नहीं होगा, जिन्होंने नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म के आधीन (ताबे) रहकर किया होगा वह सवाल के बावजूद भी यातना (अजाव) से महफूज रहेंगे और जिन्होंने नाशुक्री की होगी वह धर लिये जायेंगे |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सूरतुल अस: युग (जमाने) से मुराद रात-दिन का यह चक्कर है और उनका अदल-वदल कर आना, रात आती है तो अंधेरा हो जाता है और दिन से हर चीज प्रकाशित (रौशन) हो जाती है, इस के सिवा कभी रात लम्बी और दिन छोटा और रात लम्बी हो जाती है अगर दिनों का यही चक्कर जमाना है जो अल्लाह की पूरी ताकत और कुदरत का इशारा देता है इसलिए पालनहार ने उसकी कसम ली है | यह पहले बतलाया जा चुका है कि अल्लाह तो अपनी सृष्टि (मखलूक) में से जिसकी चाहे कसम खा सकता है लेकिन इंसान के लिये अल्लाह के सिवाय किसी की कसम खाना वैध (जायेज) नहीं है |

स्रतुल हमज:-१०४

भाग-३०

الجزء ٣٠ [1143]

سورة الهمزة ١٠٤

२. वास्तव (हक्रीकत) में सारे इंसान सरासर घाटे में है।

إِلاَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصُوا عَمِ اللَّهِ عَلَى إِلَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصُوا عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ काम किये और (जिन्होंने) आपस में सच की वसीयत की और एक-दूसरे को धैर्य (सब्र) करने की नसीहत की ।

#### स्रतुल हमजः-१०४

सूरतुल हुमज: मक्का में नाजिल हुई और इस में नौ आयतें हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता है, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है ।

- 9. बड़ी खराबी है उस इंसान की जो तुटियाँ (अैव) टटोलने वाला चुगली करने वाला हो 🖟
- 2. जो माल को जमा करता जाये और गिनता जाये |2
- ३. वह समझे कि उस का माल उस के पास हमेशा रहेगा !
- ४. हरगिज नहीं यह तो जरूर तोड़-फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जायेगा।
- और तुझे क्या पता कि ऐसी आग क्या कुछ होगी?

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُسُورً

بالْحَقِّ أَهُ وَ تَوَاصُوا بِالصَّبْرِ 3)

٩

ينسيم الله الرَّحْين الرَّحِينِم

وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لَمُزَةٍ أَلَ

إِنَّنِي جَنَعُ مَالًا وَعَدَدهُ ( )

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَةً أَخْلَدُهُ (3)

كَلَّا لَيُنْلِئَنَ فِي الْحُطَهَةِ ﴿ } كُلَّا لَيُنْلِئَانَ فِي الْحُطَهَةِ

وَمَا آدُرلكَ مَا الْحُطَيةُ (3)

सूरतुल हुमज: مُنزَد और مُنزَد कुछ के ख़्याल में पर्यायवाची (मुतरादिफ) हैं, कुछ उस में कुछ फर्क करते हैं | हुमजा वह इंसान जो सामने बुराई करे और लुमजा जो पीठ-पीछे बुराई करें | कुछ इस से उल्टा मायने करते हैं, कुछ कहते हैं हम्ज अखों और हाथों के इशारे से व्राई करना और लम्ज जवान से ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इस से अभिप्राय (मुराद) यही है जमा करना और गिन-गिन कर रखना, यानी सैंत-सैंत कर रखना और अल्लाह की राह में खर्च न करना, नहीं तो धन रखना निषेध (हराम) नहीं यह उसी समय मना है जब जकात सदके (दान) और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का इन्तेजाम न हों।

सूरतुल फील-१०५

भाग-३० | 1144 | ४० - १५ |

سورة الفيل ١٠٥

६. वह अल्लाह (तआला) की सुलगायी हुई आग होगी ।

- ७. जो दिलों पर चढती चली जायेगी।
- हर तरफ से बंद की हुई होगी |
- ९. उन पर बड़े-बड़े स्तम्भ (सुतूनों) में ।

#### स्रतुल फील-१०५

सूरतुल फील मक्का में नाजिल हुई और इस में पाँच आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

- 9. क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया ।
- २. क्या उस ने उनकी चाल को बेकार नहीं कर दिया?
- ३. और उन पर पक्षियों के झुरमुट भेज दिये|<sup>2</sup>
- ¥. जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियाँ मार रहे थे 13
- ४. तो उन्हें खाये हुए भूसे की तरह कर दिया |

نَارُ اللهِ الْبُوقِكَةُ (6)

الَّتِي تُطَلِعُ عَلَى الْأَفْدَةِ ٥

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً 8

في عَمَدِ مُمَدَّدةٍ ﴿

الْمُؤْرِكُو الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِدُ الْمُؤْنِي الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُونِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُونِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُونِ الْمُؤْنِ الْمُعِلْمُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ

بشيمر اللوالرَّحْين الرَّحِيْمِ

ٱلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِٱصْحْبِ الْفِيْلِ أَ

اَكُمْ يَجْعَلْ كَيْدُهُمْ فِي تَضْلِيْلِ (2)

وَّ ٱرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ٱبَابِيلَ 3

تَرْمِيهُهُ مُ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجْيُلِ (4)

فَجَعَلَهُم كَعَشْفِ مَّا كُولٍ 3

أنم मूरतुल फील : इस में हाथी वालों का बयान है जो यमन से ख़ाना कआवा को ढाने आये थे الْم का मतलब है الْمِثْلَمَ क्या तुझे ज्ञान (इल्म) नहीं? यह सवाल सकारात्मक (मुसबत) है, यानी तू जानता है या वह सब लोग जानते हैं जो तेरे जमाने में है, यह इसलिये फरमाया कि अरब में यह घटना घटे अभी ज्यादा समय गुजरा नहीं था। मशहूर कौल के मुताबिक यह घटना (वाकेआ) उस समय घटी जिस साल नबी (\*\*) का जन्म हुँआ था इसलिये अरब में उस की खबरें प्रसिद्ध (मशहर) और लगातार थीं ।

यह किसी पक्षी का नाम नहीं इसका मतलब है झुन्ड । أبايل

मिट्टी को आग में पकाकर बनाये हुए ककड़ । इन छोटे-छोटे कंकड़ों ने तोप के गोलों और बंदक की गोलियों से ज्यादा विनाश (हलाकत) का काम किया |

सूरतु कुरैच/माऊन-१०६,१०७ भाग-३०

سورة قريش/الماعون ١٠٧،١٠٦ الجزء٣٠ | 1145

### सूरत् कुरैश-१०६

सूरतु कुरैश मक्का में नाजिल हुई और इस में चार आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो वड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

- कुरैय को प्रेम दिलाने के लिए।
- २. (यानी) उन्हें जाड़े और गर्मी की यात्रा (सफर) का आदी बनाने के लिए।
- तो (उस शुक्रिये में) उन्हें चाहिए कि इसी घर के रव की इबादत करते रहें।
- ४. जिस ने उन्हें भूख में खाना दिया और डर (और भय) में अमन अता किया !!

#### सूरतुल माऊन-१०७

सूरतुल माऊन मिक्का में नाजिल हुई इस में सात आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है !

- क्या तूने (उसे भी) देखा जो बदले (के दिन) को झुठलाता है।
- २. यही वह है जो अनाथ (यतीम) को धक्के देता है |2

# المنكركة فأكثراء

ينسير اللوالرَّحْلِن الرَّحِيْمِ لِإِيْلُفِ قُرَيْشٍ 1 الفهمُ رحْلَةَ الشِّتَّآءِ وَالصَّيْفِ (2)

فَلْيَعْيِدُ وَارَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمُهُمْ مِنْ جُوعٍ لَا وَامْنَهُمْ مِّنْ خَوْنِ (ۗ ۗ

٩

بنسيم الله الرّحنن الرّحينير ٱرَّءَيْتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِالتِرِيْنِ أَ فَنْ اللَّهِ الَّذِي يَكُعُ الْيَتِيْمَ (2)

सूरतु कुरैदा: इसे सूरतुल ईलाफ भी कहते हैं, इस का तआल्लुक भी पहले की सूरत से हैं।

<sup>े</sup> अरब में कत्ल (हत्या) और लूटपाट सामान्य (आम) थी लेकिन मक्का के कुरैश को हरम की वजह से जो आदर-मान हासिल था उस की वजह से वे भय और डर से महफूज थे।

सूरतुन माऊनः इस सूरत को सूरतुद्दीन, सूरत अरअत, और सूरतुन यतीम भी कहते हैं । (फतहुन कदीर) 2 इसलिये कि एक तो कंजूस है, दूसरे कयामत का इंकारी है, भला ऐसा इंसान यतीम के साथ क्योंकर अच्छा सुलूक कर सकता है? जिस के दिल में धन की जगह मानवीय मूल्यों और अखलाकी उसूलों का महत्व (अहमियत) और प्रेम होगा वही यतीम के साथ अच्छा सुलूक करेगा, दूसरे यह कि उसे इस बात का यकीन हो कि उस के बदले मुझे क्रयामत के दिन अच्छा वदला मिलेगा ।

सूरतुल कौसर-१०८

भाग-३० 1146 ४०-३।

سورة الكوثر ١٠٨

 और गरीब (भूखे) को खाना खिलाने की प्रेरणा (तरगीब) नहीं देता |

- ¥. उन नमाजियों के लिए 'वैल' (नरक की एक जगह) है |
- ४. जो अपनी नमाज से अचेत (गाफिल) हैं |<sup>1</sup>
- ६. जो दिखावे का काम करते हैं |
- और प्रयोग (इस्तेमाल) में आने वाली चीजें रोकते हैं |²

### सूरतुल कौसर-१०८

सूरतुल कौसर<sup>\*</sup> मक्का में नाजिल हुई और इस में तीन आयतें हैं |

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है |

बेशक हम ने तुझे कौसर (और बहुत कुछ)
 दिया है ।

وَلايَحُضُّ عَلَى طَعَامِرالْبِسْكِيْنِ 🕙

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ 4

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (5)

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ 6

وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 7

٩

بشيد الله الرّحنن الرّحيم

إِنَّا ٱعْطَيْنَكَ الْكُوْثُورَ اللَّهِ

इस से वह लोग तात्पर्य (मुराद) हैं जो नमाज या तो पढ़ते ही नहीं या पहले पढ़ते रहे फिर आलसी (सुस्त) हो गये, या नमाज उस के नियमित (मुकर्रर) समय से नहीं पढ़ते या देर से पढ़ने की आदत बना लेते हैं या खुशूअ और ध्यान से नहीं पढ़ते | यह सभी मतलब इस में आ जाते हैं, इसलिए नमाज में सभी गफलतों से बचना चाहिये | यहाँ इस जगह पर चर्चा करने से यह भी स्पष्ट (वाजेह) है कि नमाज यह सुस्ती उन्हीं से होती है जो परलोक (आखिरत) के प्रतिकार (बदले) और हिसाब, किताब पर यकीन नहीं रखते |

<sup>2</sup> अंडी चीज को कहते हैं। कुछ इसका मतलब जकात (देयदान) लेते हैं, क्योंिक वह भी असल माल के मुकाबले बहुत कम होती है। (ढाई प्रतिश्वत) कुछ ने इससे घरों में इस्तेमाल की चीजें ली हैं जो पड़ोसी एक-दूसरे से मैंगनी में मौग लिया करते हैं। मतलब हुआ घरेलू प्रयोग की चीजें मंगनी में दे देना, इस में तंगी न जाहिर करना अच्छे गुण (सिएत) हैं और इस के खिलाफ वखीली और कंजूसी बरतना यह क्रयामत के मुंकिरों का आचरण (अखलाक) है।

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup> सूरतुल कौसर : इसका दूसरा नाम सूरतुन नहर भी है ।

सूरतुल काफिरून-१०९

भाग-३० 1147 १००३।

سورة الكافرون ١٠٩

**२**. तो तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और क़ुर्बानी कर  $I^{1}$ 

बेश्वक तेरा दुश्मन ही लावारिस और वेनाम
 व निश्चान है ।

### सूरतुल काफ़िरून-१०९

सूरतुल काफ़िरून मक्का में नाजिल हुई और इस में छ: आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला <u>है</u>।

आप कह दीजिये कि हे काफिरो!

२. न मैं इवादत करता हूं उसकी जिसकी तुम पूजा करते हो !

इ. और न तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं ।

४. और न मैं इबादत करने वाला हूँ उसकी जिस की तुम ने इबादत की ।

न तुम उसकी इवादत करोगे जिसकी इवादत
 मैं कर रहा है ।

فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ 2

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ أَنَّ

٩

يهنسيم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلُ يَاكِنُهَا الْكَفِرُونَ (1)

لاَّاعَبْدُ مَا تَعْبَدُ وَنَ (2)

وَلاَ ٱنْتُمُوعِيدُونَ مَاۤ أَعْبُدُونَ

وَلاَ آنَاعَابِنُ مَّاعَبَدُثُو ﴿

وَلاَ اَنْتُمُ عَيِدُونَ مَا اَعْبُدُ 3

पानी नमाज भी केवल अल्लाह के लिये और कुर्बानी भी केवल एक अल्लाह के नाम पर | मुश्चरिकों की तरह इस में दूसरों को शामिल न कर | ॐ का असल मायेना है उँट के गले में नीजा या छुरी मार कर बध (जिब्ह) करना | दूसरे जानवरों को जमीन पर लिटाकर उन के गलों पर छुरी फेरी जाती है उसे जिब्ह करना कहते हैं लेकिन यहाँ नहर से मुराद आम कुर्बानी है, इस के सिबा इस में दान-पुण्य (सदका-खैरात) के रूप में विल (कुर्बानी) देना, हज के मौका पर मिना में ईंदुल अजहा के दिन कुर्बानी करना सब शामिल है |

मूरतुस काफिरून: सही हदीसों से साबित है कि रसूलुल्लाह (هُوُ ) तबाफ की दो रकअतों, और फज और मगरिब की सुन्नतों में (مَا يَكُو الْكَامِ ) और सूरतुल इंड्लास पढ़ते थे । इसी तरह आप ने कुछ सहाबा से फरमाया कि रात को सीतें समय यह सूरत पढ़कर सोओगे तो बिर्क से बरी माने जाओगे । (मुसनद अहमद ४/४४६, तिर्मिजी ३४०३, अबूदाऊद न॰ ४०४४)

सूरतुन नम्र/सूरतुल लहब-११०,९११) भाग-३० | ११४| ۳۰ الجزء ۱۱۱،۱۱۰ الجزء १۳۰ اللهب ۱۱۱،۱۱۰ الجزء ۳۰ اللهب

६. तुम्हारे लिये तुम्हारा धर्म (दीन) है और मेरे लिये मेरा धर्म है।

#### सूरतुन नस-११०

सूरतुन  $- \pi x^*$  मदीने में नाजिल हुई और इस में तीन आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- जब अल्लाह की मदद और विजय (फत्ह) हासिल हो जाये।
- और तू लोगों को अल्लाह के धर्म की तरफ इंड के झंड आता देख ले 🏻
- तो तू अपने रब की महिमा (तस्वीह) और तारीफ करने में लग, और उस से माफी की दुआ कर, वेश्वक वह माफ करने वाला है।

#### सूरतुल लहब -१११

सूरतु लहब \* मक्का में नाजिल हुई और इस में पौच आयतें हैं !

يُورُونُ النَّصِيرُ

بشيء الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

إِذَا حَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ 1

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَنْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

فستخ يحمن ربك واستغفره اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿

كينوازة اللك

सूरतुन नम्र : अवतरण (नुजूल) के हिसाव से यह आखिरी सूरत है (सहीह मुस्लिम, किताबुत तफसीर) यह सूरत उतरी तो कुछ सहाबा समझ गये कि अब नबी (🐒) का अन्तिम समय आ गया है, इसलिये आप को तस्बीह और क्षमायाचना (तौबा) का हुक्म दिया गया है, जैसे हजरत इब्ने अब्बास और हजरत उमर का कलाम सहीह बुखारी में है । (तफसीर सुरतुन नस्र)

अल्लाह की मदद से अभिप्राय (मुराद) है इस्लाम और मुसलमानों का कुफ्र और काफिरों पर गल्बा, और 🕳 फत्ह से मुराद मक्का की फत्ह है, मक्का फत्ह से लोगों पर यह बात खुल गई कि आप अल्लाह के सच्चे पैगम्बर (संदेष्टा) है और इस्लाम धर्म (दीन) सच्चा धर्म है जिस के बिना आखिरत की नजात मुमिकन नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि जब ऐसा हो तो ।

सूरतुल लहब : इसे सूरतु तब्बत भी कहते हैं इस के अवतरण (नुजूल) के बारे में आता है कि जब नबी (大) को हुक्म हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डरायें और उपदेश दें, तो आप ने सफा पर्वत पर चढ़कर با صَبَاعًا، की आवाज लगाई, ऐसी आवाज खतरे की निश्चानी मानी जाती थी ।

सूरतुल लहब-१११

भाग-३० 1149 ४००३-१

سورة اللهب ١١١

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बहुत मेहरवान और रहम करने वाला है |

 अब् लहब के दोनों हाथ टूटे गये और वह (खुद) नाश हो गया !

२. न तो उसका माल उसके काम आया और न उसकी कमायी |

बह मुस्तकबिल करीब में भड़कने वाली आग में जायेगा।

४. और उसकी पत्नी भी (जायेगी), जो लकड़ियाँ ढोने वाली है ।

४. उसकी गर्दन में खजूर की छाल की बटी हुई रस्सी होगी।<sup>1</sup> بسميم الله الرَّحْلِين الرَّحِينِيم

تَبَّتْ يَكُا آلِيْ لَهَبٍ وَّتُبَّ اللَّهِ

مَا آغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبَ 2

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ 3

وَّامُواَتُهُ ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطْبِ ﴿

ڣؙٛڿؚؽۑؚۿٲػڹڷؙڡؚٚؽ۬ڡٞڛ<u>ؠ</u>۞

आप (%) की पुकार पर लोग जमा हो गये । आप ने फरमाया : तिनक बताओ, अगर मैं तुम को ख़बर दूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक घुड़सवार सेना है जो तुम पर हमला करना चाहती है, तो तुम मेरी बात मानोगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं । हम ने आप को कभी झूठा नहीं पाया। आप ने फरमाया : फिर मैं तुम्हें एक बड़े प्रकोप (अजाब) से डराने आया हूँ । (अगर तुम कुफ्र और शिर्क पर डटे रहें) यह सुनकर अबूलहव ने कहा क्यें तेरा नाश हो, क्या तूने हमें इस के लिये जमा किया था जिस पर अल्लाह ने यह सूरत उतारी । (सहीह अलबुखारी, तफसीर सूरतु तब्बत) अबूलहव का वास्तविक नाम अब्दुल उज्जा था, उसकी ख़ूबसूरती, शोभा (जीनत) और चेहरे की लाली की वजह से उसे अबू लहब कहा जाता था, इस के सिवा अपने अन्त के आधार पर भी उसे नरक का ईधन बनना था। यह नबी (%) का सगा चचा था किन्तु आप का कट्टर दुश्मन और उसकी पत्नी उम्मे जमील बिन्ते हर्ब भी दुश्मनी में अपने पित से कम न थी।

गर्दन के मजबूत बटी हुई रस्सी, वह मूंज की या खजूर की छाल की, या लोहे के तारों की । जैसांकि कई लोगों ने इसका अनुवाद (तर्जुमा) किया है। कुछ ने कहा कि यह दुनियाँ में डालें रखती थी, जिसका बयान किया गया, लेकिन ज़्यादा सहीह बात यह लगती है कि नरक में उस के गले में जो तौक़ होगा वह लोहे के तारों से बटा होगा। के से उपमा उसकी कड़ाई और मजबूती को स्पष्ट (साफ) करने के लिये दी गई है।

सूरतुल इख़्लास-११२

भाग-३० 1150 ४० हेर्न

سورة الإخلاص ١١٢

#### सूरतुल इड़लास-११२

सूरतुल इख़्लास में मक्का में नाजिल हुई और इस में चार आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरवान और रहम करने वाला है।

(आप) कह दीजिये कि वह अल्लाह एक (ही)

२. अल्लाह (तआला) वेनियाज है 🏻

न उस से कोई पैदा हुआ और न उसे किसी ने पैदा किया |<sup>2</sup>

¥. और न कोई उसका समकक्ष (हमसर) है |3

# ٤

بسميم الله الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

قُلُ هُوَاللَّهُ اَحَدُّ اللَّهِ

الله الصَّهُ الْمُ الصُّهُ اللهُ الصَّهُ اللهُ الصَّهُ اللهُ 
كَمْ يَكِيْنُ أَهُ وَلَمْ يُؤْلُدُ 🕚

وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ كُفُوا اَحَدُّ ﴿

सूरतुल इक्लास : यह संक्षिप्त (मुख्तसर) सूरत बड़ी प्रधानता (फजीलत) रखती है | इसे नबी (ﷺ) ने एक तिहाई क़ुरआन कहा है और इसे रात को पढ़ने का प्रलोभन (तरमीब) दिया है | (सहीह अलबुखारी) कुछ सहाबा दूसरी सूरतों के साथ हर रकअत में इसे मिलाकर जरूर पढ़ते थे, जिस पर नबी (ﷺ) ने उनसे फरमाया: तुम्हारा इस से प्रेम तुम्हें स्वर्ग मे ले जायेगा! (बुखारी, किताबुत तौहीद, किताबुल अजान, बाबुल जमओ बैनस सूरतैने फिर रकअ: मुस्लिम, किताबु सलातिल मुसाफिरीन) इस के उतरने की वजह यह बताई गई है कि मुश्वरिकीन ने आप से कहा कि अपने रब का नसब बताओ | (मुसनद अहमद, ४)१३३,१३४)

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> यानी सब उस के सामने मुहताज हैं और वह सब से निस्पृह (वेनियाज) और निरपेक्ष हैं |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यानी न उस से कोई चीज निकली है न वह किसी चीज से निकला है |

उस की जात में न उसकी विशेषताओं में न उस के कर्मों (अमल) में (وَالْمَاكُونِيْنِيْ) (अश शूरा-99) हदीसे कुदसी में है कि अल्लाह (तआला) फरमाता है कि इंसान मुझ को गाली देता है यानी मेरे लिये संतान सिद्ध (सावित) करता है | जबिक मैं अकेला हूं, निस्पृह (बेनियाज) हूं, मैने न किसी को जन्म दिया है, न मैं किसी से पैदा हुआ, न कोई मेरे वराबर है | (सहीह बुखारी, तफसीर कुल हुवल्लाहु अहद) इस सूरत में उनका भी खण्डन (तरदीद) हो गया जो अनेक ईश्वर मानते हैं और उनकी भी जो अल्लाह की औलाद मानते हैं और उनकी भी जो दूसरों को उसका साझी कहते हैं और उनकी भी जो अनिश्वरवादी (नास्तिक) है |

भाग-३० 1151 १००३।

सूरतुन फलक-१९३

سورة الفلق ١١٣

#### सूरतुल फलक-११३

सूरतुल फलक में मक्का में नाजिल हुई और इस में पाँच आयतें हैं ।

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

 आप कह दीजिये कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ।

२. हर उस चीज की बुराई से जो उस ने पैदा की है |

और अंधेरी रात की बुराई से, जब उसका अंधेरा फैल जाये !

अौर गाँठ (लगाकर उन) में फूँकने वालियों
 की बुराई से (भी)

भ. और द्वेष (हसद) करने वाले की बुराई से भी जब वह द्वेष करे |<sup>2</sup>

## ٤

بشسيم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِينِير

قُلُ آعُوٰذُ بِرَتِ الْفَكَقِ أَ

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 2

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 🕚

وَمِنْ شَرِّ النَّفَتْتِ فِي الْعُقَدِ

وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 3

<sup>&</sup>quot; सूरतुन फनक : इस के वाद सूरतुन नास है | इन दोनों की शामिल फजीलत कई हदीसों में आई है | मिसाल के तौर पर एक हदीस में नवी (%) ने फरमाया: आज रात मुझ पर कुछ ऐसी आयतें उतरी हैं जिन के समान मैंने कभी नहीं देखी | यह फरमा कर आप ने यह दोनों सूरतें पढ़ीं | (सहीह मुस्लिम, किताबु सलातिल मुसाफिरीन) आप (%) का यह भी नियम था कि रात को सोते समय सूरतुल इखलास और मुअव्वजतैन पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पर फूकते फिर उन्हें पूरे श्रीर पर मलते, पहले सिर, चेहरे और श्रीर के अगले हिस्से पर हाथ फेरते, इस के बाद जहाँ तक आप के हाथ पहंचते तीन वार आप ऐसा करते | (सहीह अलबुखारी, किताबु फजायेलिल कुरआन, वाबु फजलिल मुअव्वजात)

का सहीह मायना भोर है, सुबह को इसलिये ख़ास किया कि जैसे अल्लाह (तआला) रात का अधेरा ख़त्म करके दिन की रोशनी ला सकता है वह इसी तरह भय और डर को दूर करके पनाह मीगने वालों को शान्ति भी प्रदान (अता) कर सकता है, या इंसान रात को जिस तरह इस बात के इंतेजार में रहता है कि सबेरे उजाला हो जायेगा, इसी तरह डरा हुआ इंसान पनाह के जिरये कामयाबी के सूरज के निकलने की उम्मीद रखता है। (फतहुल क़दीर)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ईप्या (हसद) यह है कि हसद करने वाला दूसरे की अच्छी चीजों की ख़त्म करने की कामना (तमन्ना) करता है, इसलिए उस से भी पनाह मौगी गई है, क्योंकि हसद भी एक बड़ा अख़लाकी रोग है जो नेकी को खा जाता है।

भाग-३० | 1152 | ४० । الجزء على الم

مورة الناس ١١٤

#### सूरतुन नास-११४

सूरतुन नास मनका में नाजिल हुई और इस में छ: आयतें हैं।

अल्लाह के नाम से शुरू करता है, जो वड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है।

- 9. आप कह दीजिये कि मैं लोगों के रब की पनाह में आता है !
- २. लोगों के मालिक की । (और)
- **३**. लोगों के पुजने लायक की (पनाह में) |2
- ४. शंका (शक) डालने वाले पीछे हट जाने वाले की बुराई से ।
- जो लोगों के सीनों में शंका (वसवसा) डालता है।
- ६. (चाहे) वह जिन्न में से हो या इंसान में से |

### ٤

يستبير الله الرَّحْلِن الزَّحِيثِمِ قُلْ اَعُوٰذُ بِرَبِ النَّاسِ () مَلِكِ النَّأْسِ (2) الم النَّاسِ ﴿ مِنْ شَيْرِ الْوَسُواسِ أَه الْخَنَّاسِ 4 الَّذِي يُوَسُّوسُ فِي صُدُودِ النَّاسِ ۗ مِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ 6)

सूरतुन नास: इसकी फजीलत पहले की सूरत के साथ बयान की जा चुकी है। एक दूसरी हदीस में हैं कि नवी (🕦) को नमाज में विच्छू ने उस लिया नमाज के बाद आप ने पानी और नमक मंगदाकर उसके ऊपर मला और साथ-साथ ﴿وَلْ يُلْكُونُ وَلَا الْعَادُونَ ﴾ ﴿ وَلَا يَالُهُ اللَّهُ وَالْمَالِكُ ﴾ ﴿ وَلَا يَالْهُ وَلَا يَالْهُ الْعَادُونَ ﴾ (الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يَالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَاللُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَاللُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُواللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّالِم

<sup>ं</sup>रब) का भतलब है जो (शुरू) ही से जब इंसान अभी माँ के गर्भाशय ही में होता है उस की وَبُ तदबीर और सुधार करता है यहाँ तक कि वह बालिंग हो जाता है फिर वह यह तरीका केवल कुछ खास लोगों के लिये नहीं बल्कि सभी मानव जाति के लिये करता है और सभी मानव जाति के लिये ही नहीं अपनी पूरी मखलूक के लियं करता है, यहां केवल इंसानों की चर्चा उसकी प्रतिष्ठा (फजीलत) और प्रधानता (अजमत) दिखाने के लिये हैं जो उन्हें पूरी मखलूक पर हासिल है ।

<sup>े</sup> जो सारी दुनिया का पालनहार हो, पूरी सृष्टि (मुखलूक) उसी के ताने हैं। वही सत्ता इस बात के लायक है कि उसकी उपासना (इबादत) की जाये और वही सब लोगों का पूज्य (माबूद) हो, इसलिए उसी महान और बुलन्द जात की पनाह प्राप्त (हासिल) करता हूं।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह वस्वसा (गुप्त ध्विन) डालने वाले दो तरह के हैं जिन्नातों के बैतान और मानव जाति के ! पहले त्रैतान को अल्लाह तआ़ला ने इंसान को गुमराह करने की ताकत दी है, उस के सिवाद हर इंसान के साथ उसका एक चैतान साथी होता है जो उसको गुमराह करता रहता है। हदीस में है कि जब नबी 🐅) ने यह बात बताई तो सहाबा ने सवाल किया, है अल्लाह के नवी क्या वह आप के साथ भी है, आप ने कहा, हा । लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की है और वह मेरा आजाकारी (फरमाव**र्दार) है,** मुझे भलाई के सिवाय किसी चीज को नहीं कहता । (सहीह मुस्लिम, किताबु सिफतिल कियाम:)

# www.minhajusunat.com

### **MADARSA AISHA SIDDIQAH LIL-BANAT**

Bazed Pur, Gorhaulsharif, Distt. Sitamarhi (Bihar)

Pin Code: 843318 Mob: +966597839988

E-mail: zahidmoslim2008@gmail.com

youtube, channel deankhalis